# श्रीशिवपुराण-माहात्स्य

रावाधिकारो देने जो समुद्धाः भवानंत्रात् । वर्णकारपूरिवाई वस्तेजे तम संकर ॥

## जीनकजीके साधनविषयक जब करनेपर सुतजीका उन्हें ज़िवपुराणकी अकृष्ट पहिमा सुनाना

मुताबी । आस सम्पूर्ण विद्धालांके जाता. क्याचीचे ची स्त्वीतन वितासारक ज्याच हैं। अभी ! सुप्रसे पुरायोंकी कवाओंके हो । जार ! वह सावन ऐसा हो, जिसके सारतस्थ्यसः विदोधस्थासे वर्णन काँकिये । अनुहानको शील ही अन्त:करणकी विसेध ज्ञान और वैराम्य-सर्वेज चित्रतो ज्ञार सुद्धि के बाच तथा अससे निर्मल होनेवाले विवेकको बुद्धि केसे होती है ? किसकले पुरूवको सवाके लिये विवकी तथा सामुपुरूष किस प्रकार अपने काल- प्राप्ति हो जान। प्रदेश आहे पानस्थि विकारीका निवारण काले हैं ? इस बोर करिकारलमें जीवा प्राय: अससर साधानको हो गये हैं, उस जीवसमुदायको शुन्त (वैजी सम्परिसे धुलः) चनानेके रिज्ये सर्वाशेष्ट्र क्यान्य कवा है ? आप इस समय युक्ते देखा कोई ज्ञादात साधन कताहवे, जो कल्लालकारी बस्तुओंमें भी शवसे क्लूड को परन



बीर्शनकथीने पूक-भक्ताली बहुतकारी क्रे तथा परित्र करनेपाले

ओस्त्रजीने क्या---मुनिशेष प्रीनक I हुन क्षण हो; ज्लॉका तुम्हारे हर्नि पुराज-कचा सुननेका विशेष प्रेम एवं राजस्ता है। इसलिये में सुद्ध युद्धिसे क्रिकारकर तुमले परण ज्ञान साम्बद्धा वर्णन कता है। कल ! यह सन्तुर्ण साधोंके विकास समान, भारत आदिको क्यानेवासा तथा भगवान् शिवको संसूध कारनेकारण है। कारतेके रिस्पे स्ताधन-अव्यासका तक दिव्य है, तुम असे अभग क्षते । सूने ! यह परम जनम प्राप्त 🖫 हिल्क्सल, जिल्ला पूर्वकारले जगवान् हिल्ले ही उज्ज्वन किया था। यह कारकारी सर्वसे प्राप्त क्रेमेकाले यहत्य असम्बद्ध विनाश करनेवास्त ज्ञान साधन है। पुरुदेश व्याधने बनाकुमा मुनिका उपदेश पाकर पढ़े जाहरसे संक्षेत्रमें ही द्वार पुराणका प्रतिपादन किया है। इस पुरुषके प्रणयनका क्रेस्प **1—व्यक्तिकार्वे अवद्य क्षेत्रेवाले मनुष्योंके** 

 संबंध्य विकास के 

परम हितका सत्पन ।

यह शिवपुराण परम उत्तम शक्ता है। इसे प्रस भूतलपर धणवान् दिवाका वाध्यक स्वरूप समझना बाहिये और सब प्रकारते

इसका सेवन करना चाहिये । इसका पठन और ज्ञातम सर्वसाधनसम् है। इससे तिम-

प्रक्ति याकर बेहतम स्वितिये पहेंचा हवा मनुष्य वरित्र ही दिल्कादको प्रदश्न कर लेता है ।

इसीसिये सन्पूर्ण यस करके मनुष्योंने इस पुराणको पदनेकी इच्छा की है—अकल

इसके अध्ययनको अभीड सामन माना है। इसी तरह इसका प्रेभपूर्वक अपन भी सन्पूर्ण मनोबाब्बिल कलोंको सेवेबासा है। धणकन् हित्यके इस पुराणको सुननेसे पनुष्य उत्तर पापोंसे मुक्त हो जला है तथा इस बीबनमें

बढे-बढ़े उत्कृष्ट धोर्गीका क्यबोन करके अन्तर्मे दिश्यक्तेकाम्ब्रे प्रदार कर लेता है। यह विभएराचा नायक सन्ध कोबीस हजार एलोकोंने युक्त है। इसकी सता

संहिताएँ हैं। यनुष्यको व्यक्तिये कि व्य भक्ति, ज्ञान और वैरान्यसे सन्दर्श हो बढ़े आदरले इसला जनम करे। सन संक्रिताओंसे युक्त यह किया दिक्यपुराज परमात्र परधानाके समान विकासन है

और सबसे उत्पृष्ट गति प्रदान करनेवारम है। जो निरम्सर अनुसंधानपूर्वक इस

दिवानुसामको बर्वियता है अवचा नित्य प्रेमपूर्वक इसका पाठपात करता है, वह

पुरुवास्त्र है—इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धिकाता पुरुष अन्तकालमें प्रसिप्दर्वक इस पुरुषको सुनता है, अस्पर अत्यन प्रसक

हुए धनकान् कोश्वर उसे अपना यह (धाम) अक्टन करते हैं। को अतिदिन आदरपूर्वक इस क्तिनुराज्या पूजन काता है, यह इस संस्करने सन्पूर्ण ध्येगोंको बोगका अन्तर्थे

वक्कान् द्विक्के बदको प्राप्त कर लेता है। को प्रतिदिन आस्तरपहित हो रेसनी पक आदिके बेजनसे इस जिल्ल्याणका सत्कार मारता है, यह रक्षा शुक्री होता है। यह लिक्युराम निर्मल तथा भगभान विजयत सर्वेश्व है: जो इक्कोक और परलोकमें भी

बुक्त बाह्रल हो, उसे आवरके पाध प्रकारपूर्वक इसका सेवन करना चाहिये। च्या निर्माल एवं उत्तम फिलपुराण मर्म, अर्थ, काय और मोक्षामय जारों पुरुवाधीको देनेकाला है। अतः सदा जेमपूर्वक इसका शक्क इसे किशेष काठ करना जाहिये।

(अध्याय १)

### शिवपुराणके श्रवणसे देवराजको शिवलोककी प्राप्ति तथा चञ्चलाका पापसे भय एवं संसारसे वैराग्ध

श्रीऔनकजीने सुराजी ! आप धन्य है, परमार्च-तरकोर इसने आज आपन्यी बुरवासे निश्चवपूर्वक ज्ञाता हैं, आपने कृषा करके इपलोगोंको सधका सी। सूतवी ! कलिपुगर्ने इस

कदा—महाभाव सर्वजेषु सब्धन दूसरा कोई नहीं है, यह बात

यह बढ़ी अञ्चल एवं दिख कथा सुन्तको है। कवाके हार वर्तन-कौन-से वापी शुद्ध होते युतलपर इस कवाके समान कल्याचका है ? उन्हें क्रमापूर्वक काइये और इस

-----\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

जगत्को स्थानं कीजिने। सुतवी बोले—सुदे ! यो पनुष पापी, दुराबारी, फाल तबा का<del>र कोव कारि</del>ने निरपार हुने रहनेकाले हैं, ने भी इस पुराजके श्रवण-पठनके अवस्य ही सुन्न हो जाते हैं। इसी विक्यमें चानवार मुनि इस जातीन इतिहासका उद्यहरण दिना करते हैं, जिसके अवज्ञानको पायोगा पूर्णतका का है।

बताता है। पहलेगी कार है, कहीं किसलेके कार्स एक प्रस्थाप रहता का, जो प्रानमें सामन पूर्वात, दरिष्ट, रस येपानेपारण कथा वैदिक धर्मसे मितुल वर । यह कान-संख्या आदि यामंत्रि अप हो जवा वा और वेश्ववृत्तिने साधर सहता था। उसकारे नान का बेकराज। का अपने करार विकास करनेनाते लोनोंन्डे छना करता था। इसने ज्ञासनों, सर्वन्त्रों, वेंहवी, सुद्धे तथा हस्सीको वी अनेक ब्रह्मजोंके मारकर का-अनका धन ब्रह्म दिल्ला था। परंतु कर पार्थका भोक्र-सा ची सन क्षाची वार्गके कार्या स्त्री सगर वा। 🕶 धेवयामानी तथा जब अकारते आचार-THE REF. I

एक दिन बुवता-धानता 🖦 देवलोनसे प्रतिष्ठानपुर (सूसी-प्रचान) में सा जूंचा। क्याँ उसने एक विकासन देशा, वर्ड बहुत-हो साबु-महाला एकत्र हुए वे । केवरान का शिवासम्बर्धे ठार गया, किंतु वहाँ उस ब्राह्मणको भार शा गया । उस न्वरले उसको सार्थ पीवर क्षेत्रे लगी । वहर्र एक असरणवेजना शिवपुराणको कथा सुना खे थे। न्यरमें यहा हुआ देवराज प्राह्मणके कुलारकिन्द्रशे निकरने हुई उस सिक्कवाको निरन्तर सुनता

रहा। एक बासके बाद वह ज्वरसे कल्पन

पीड़ित होबर कर बसा। वसराजके का बादे और उसे पाशीसे मौधकर वलपूर्वक काम्पीने स्टे नमें। इसमेमें ही शिक्लोकरो क्लाम् विवके पर्यद्शम्य आ गरे । एनके मीर अङ्क कर्जुरके समान उच्चाल में, इस्थ बिक्लमे सुरवेशित हो यहे के, उनके स**ण्य**र्ग अपूर फलावे प्रजातिमा वे और श्वासकी नारपर्दे उनके छरीरकी सोचा बदा रही भी ।



वे सक्त के तथा क्रोक्यूनीक वस्तुरीने गये और क्यारको क्रोंको बार-पीटकर, बारंबार बमकाबार उन्होंने देवराकको उनके चंगुरुक्षे कुछ रिस्ता और अत्यन्त सन्दर्ग विकासक विकास अब से विकट्त कैलास बानेको अपन पुर, उस समय कपपुरीमें बढ़ा भारी कोलाइत वच वचा। इस कोलाइल-को सुनका वर्णराज अपने मजनसे बाहर

+ संबंधा विवयुक्तर o \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* आये। साहाल कुसरे रहोंके समान प्रतीत (जहांके द्वित्र ऐसे हों, बहांके अन्य वर्णीक

क्षेत्रेवाले वन चारी दूर्ताको देशका धर्मन क्रिकाचे क्या कहा जान।) अन्य वर्णाक धर्मराजये उनका विधिपूर्वक कूमन किया लोग भी उन्होंकी भारत कुरिस्त विचार

और ज्ञानदृष्टिको देखकार सारा वृतान्त जान रक्षानेवाले, सावमंदिनुरा एवं सरा हैं; वे रिया। उन्होंने सबके कारण चणनान् लड़ कुकर्पने समे रहते और निस

पूछी, असटे इन सक्की कुल एवं प्रार्थना तक किर्मा की कृतिस स्वयापकी, की। सराक्षात् वे शिवदूत कैरवलको करे लेकाकारियो, पापासक, कुस्सित

गये और वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस विकारकाली और व्यक्तिकारियी है। मे प्राप्ताणको दवासागर सामा विवक्ते प्रचीचे सङ्ख्यात्वार गथा सदाचारके सर्वता सूच हे विया।

शौनकजीने कहा—बढामान सुतनी l आप सर्वत है। महामते ! अल्पेस कृपाञ्चलादले में सर्वतार कृतार्थ हुआ। इस इतिहासको सुनकर नेस कर आकन

आभव्ये निम्म हो रहा है। जल: अब भगवान विक्यों प्रेम क्क्ननेवाली प्रियसम्बन्धिनी बूसरी कवाओं भी कविये । श्रीमृतया बोले—सौनवा । सुन्ते, पै

मुखारे साधने गोपनीय कवाचसूका औ सर्वान करीता: क्योंकि तुम दिख-क्योंने श्राचारच तथा बेटबेलाओंचे लेख हो। समुद्रके निकटवर्ती प्रदेशने एक कथाल नामक प्राप्त है, यहाँ वैक्टिक धर्मसे विद्युक्त महापापी द्विय निवास करते हैं। वे सक-वेट-

सब बढ़े दुध है, उनका कर दुवित विका-भोगोंचें ही लगा खता है। वे न वेधताओंपर गयी। विश्वास करते हैं न जान्यवर; वे क्षणी कृष्टिल इस तथा बुरावारमें कुने हुए उन यूड्

सदर्गका सेवन ही प्रमुखके सिने परम चुद्धिकाल दुए सद्याप मिनुग समयानुसार

शिवके का महात्मा दुरोंने कोई बात नहीं क्रिक्यकोगोंने ही हुने रहते हैं। वर्षाकी

हैं । इस प्रकार नहीं दुशेका ही निनास है । क्य प्राचार नावक प्राममें किसी क्रमण एक किन्द्रन नामधारी क्राह्मण रहता

का, यह बड़ा अथव या। दुरह्मा और महत्त्वारी का। प्रश्नाचे क्यांची की सही हत्यरी भी, तो भी ब्ल कुमार्गपर ही पलता an i अलब्दी पर्तीका काम प्रमुख्य था। यह सदा अवस बर्मके पालको लगी रहती थी, तो भी उसे क्रोक्कर यह तुह जाहाण

बेह्मालको हो नक या । इस तरह मुक्तमंत्रे रूने हुए उस विन्यूगके बहुत वर्ष व्यतीत है। याचे । असमार्थ की कामुला कामसे मीविन होनेवर की स्वधर्यनाहाके सबसे हेवा सहकर वी दीर्वकारमञ्जू धर्मने शह नहीं हुई । परंतु हुरावारी परिके आवरणसे प्रधानित हो आगे चलकर का की भी इराजारियों के

वृत्तिवाले हैं। किसानी कसो और चाँति- विस्तवाले पवि-प्रतीका बहुत-सा समय भौतिके चालक अस-सम्ब रस्तो है। वे व्यर्थ की वन्ना वक्तकर मुहजातीय काफिबारी और संस्थ है। ज्ञान, नैरान्य तथा चेरवाका पति करा हुआ वह दूधित

पुरुवार्थ \$—इस बतको दे बिराजुरू नहीं पूलुको जार हो नरकमें जा पढ़ा। बहुत जानते हैं। ते सभी पत्रुष्टिवाले हैं। दिनीतक नरकके दुःस मीनकर वह गूड़-

बुद्धि पाची विश्वयवर्षतपर पर्यकर विज्ञान हुआ । प्रथर, उस पुराचारी पनि विश्ववके सर सानेपर वह भूब्रह्मचा कब्रुटा ब्यूड सरावतक पुरोके साथ अपने वर्षे ही सी ।

एक दिन देववोग्यते किली पुण्य वर्णके आनेपर यह जी पाई-वन्युओके साथ गोकर्ण-केश्वे नयी। तीर्वपातिर्यके स्मूनो ताले यी ताल समय बरकर किली तीर्वके बर्ल्य वाल विस्था। फिर वह स्वकारकाला (भेरत देखवेकी दृष्टिके) वन्युलोके साथ धार-तम पूल्ये स्वती। पूथवी-वाल्यी किली रेवमण्टिए मधी और पाई करने एक हैक्स प्रसामके युक्ते प्रभावन् दिल्बी परव परित एवं स्टूरकार्याली उत्तन कीर्यक्ति



क्ये हुए लोकेका परित्र हाल्लो है।' योराणिक क्राक्ति पुरस्तो यह वैरास्य प्रकृतेवाली क्राक्त पुरस्तर बाह्नक अपने व्यापुरू हो वहाँ करिने लगी। क्राय क्राये स्थाप हुई और सुर्गाकको सब लोग वहाँने बाहर करे को, तथ वह स्थापीत नारी एकाममें रिक्रपुरस्कारी क्राय करिनेवालो हन हास्त्रम विकास केली। पश्चान क्राय करिनेवालो है। हार्याको मेरे हारा क्राय पुरस्कार हुआ है। क्यायित् ! वेरे अगर

अनुका क्रम करके अस्य मेरा बद्धार

बाती 🗓 तब बनारक्के का उनकी योनिमें

क्षेत्रकं । आज अनकं वैश्वक-रममें अंतरकंत इस प्रकारको पुरस्तर सुद्रे करा का लग एस है। मैं कांव करी है और पुत्रे इस संस्थरते बेरान्य से गया है। युत्र पूत्रे विश्वकार्य पाधिनीको विकार है। मैं सर्वका विश्वकार बोध्व है। प्रतिसा विश्वकों धैसी हुई है और अवने क्षेत्री तिनुस्त से गयी है। सम ! न जाने क्षित्र-क्षित्र कोर क्ष्युद्धकक पूर्णियं पुत्रे पहला प्रतिसा और बाई कोन प्रतिसान पुत्रव सुर्वाकों में में एमानेवाली मूझ पाधिनीका स्तव देगा। मृत्युकालमें उन पाधिका प्रवाहोंकों में कैसे देवृती ? जब में काल्यका क्ष्यक्रोंकों में कैसे प्रतिस्त सरस्य कर साईनी। सरकार्य जब मेरे प्रतिका स्वस्त्रे

हुकड़े किने बार्वने, इस समय विशेष दुःस हेनेवाली इस महाकातनामी मैं वहाँ कैसे स्ट्रेंगी ? इस्प ! मैं बारी नभी ! मैं कर नकी ! केस इस्प क्रिकीण ही गया और मैं

सम्ब प्रकारते यह हो नवी; क्योंकि में हा काती है, वे मरनेके बाद व्यव वयलोकतें सरहसे शकों हो हुवी रही हूँ। ब्रह्मन् ! आप ही जोरे पुर, आप ही पाता और आप ही चोद और वैरान्यसे पुत्र हुई प्रशुरत हाहाण-उद्धार बाँजिये ।

ध्रतजो काले हैं--प्रतिकतः । इस प्रदार

पिता है। आपको सस्पामें अल्बी हुई चुन केन्नाके दोनों चरणोमें शिर पड़ी। तब उन दीन अवलाका आप ही बहुत काँनिके, कुद्धिकर् अक्टूकरे कुरायूकंड उसे स्टापा और प्राप्त प्रकार करा।

(8-5 Pillerit)

चञ्चलाकी आर्थनासे ब्राह्मणका उसे पूरा शिवपुराण सुनाना और समयानुसार शरीर क्रोड़कर शिक्लोकमें जा बञ्चालाका पार्वतीजीकी सली एवं सुली होना

सारा पाम सरकाल नह हो जाता है। में सुपसे भागवाद शिवकी परिर्तिकवारी पुरा उस पराग वालुका वर्णन कर्माना, जिससे हुन्हें सवा सुधा वेनेवाली काम पति आह होगी। विकासी जाम कथा सननेसे ही एक्सी बुद्धि इस तरह प्रशासनमें युक्त को सुद्ध हो नवी **ी। साथ ही तुःचारे पनमें विक्लोंके और** पैराम्य हो गवा 🖫 प्रधासाय 🛣 पाप करनेवाले पापियोके लिबे लबारे बढा प्राथकित है। सत्युरुवीने सकके विक्र पक्षालामको हो समस्य गानीका एतेकक बसाया है, पश्चातायसे ही पायोंकी सदि होती है। जी प्रधाताय करता 🐍 👊 षास्तवमें पापोका प्रावश्चित करता है:

प्राप्तम वीरो —जरी । सीभागाकी क्या क्योंकि सायुरायोगे समसा पार्योकी सुद्धिके है कि प्राथमान् एक्सरकी कृत्यनों दिनों जैसे अवधिकाया क्योपूत्र किया है, यह विषयुक्तमध्ये इस वैराज्यकुक कमान्ये सम बक्रान्यको सम्बन्ध हो बाता 🕏 🕈 जो मुनकर तुन्हें समयपर केत हो राजा है। पुरूष विधियुर्वक प्राथक्तिय करके विश्वेष हो प्राक्तरणवर्ती । तुन्न को चन। धनवान् जात है, पर अवने कुळानीक रिल्मे पक्षासाय दिवाकी कारभंगे काओ । किकारी कृत्वारी नहीं करता, उसे प्राच: उत्तव चीर वहीं प्राप्त होती । परंतु जिसे अपने कुकतपर प्रार्टिक वक्षालय होता है, यह अवस्य उत्तम गतिया चार्ग होता है, इसमें संक्रम नहीं। इस क्षित्रपुराजको कथा भूननेसे जैसी जित्तराजि क्षेत्री है, जैसी दूसरे क्याचेंसे नहीं होती। जैसे वर्गक सरफ करनेवर निर्मल हो जाता है, सही क्यार इस सिक्युराणकी कथासे विस अस्तर पुद्ध में जाता है---इसमें संशय नहीं है। मनुष्यकि सुद्धविषयों बनव्या पार्वती-स्तील बगवान दिख विध्यवस्य रहते हैं। क्रमें यह विश्वक्रमा पुरुष सीसाध्य सदादिकके पालो आह होता है। इस बतम करवाका अवन्य समग्रा सनुव्यक्ति रिग्ये कार्यालका क्रीप है। अतः प्रधोतित

पक्षातापः प्रस्कृतं पत्रकं निवृतिः पत्र । स्टोबं वर्णितं सदिः सर्वेदप्रविद्योपन्यः ॥ स्थातकोत्त पृद्धिः सम्बोधनं करेति सः । क्योपीर्ट् स्वीदर्शिः सर्वकपविशोधनम् ।। (विञ्चनुसम्बद्धारम् अ० ३ एरोमः ५-६)

(शासोकः) मार्गते इसकी आराधना बोकार बोसी—'मैं कुतार्थ हो गयी।' अधवा सेवा करती चारिये। या यद- तत्थाल, उठकर वैराप्ययुक्त उत्तय प्रध्यनकर्यी रोगका वाक करनेवाली है। व्यक्तिकारी वह बी. जो अपने पापीके भगवान शिवकी क्रमाको सुनकर किर बारण आस्त्रित औ, वन बहान् शिव-वस्त

अपने ब्रुट्यमें उसका धनन एवं निविधासन फरना चाहिये । इससे पूर्णतया जिल्लाहित हो वाली है। विलयुद्धि होनेसे महेवरकी श्रातिः

अपने दोनों पुत्रों (श्रम और वैरान्त) के क्षेत्र ! सार्वन्त् ! साप सन्त हैं, परमार्थदर्शी साम निश्चम ही प्रकट होती है। सलक्षम, है और सद्ध परोचमारमें समे पति है। निश्चम ही संसारकवानसे मुक्त नहीं के पाला ।

गमधी बार हो और मसिमाओं भगवान शंकरकी इस परन कावन कवाको सुन्ते — परमाना संवारको इस कथलो सुन्येके तुमारे विलयी शुद्धि होती और इससे सुन्हें मोशकी प्राप्ति हो वाचनी। जो निर्माल विकासे अगवाय ज़िल्के परणातीत्वीका

शिनान करता है, आची एक ही सन्दर्भे

मुक्ति हो जाती है-वह नै द्वारत साथ-साथ

ज्ञाहरूपारी । प्रास्तिये तुम विकासी

फलता है। पतानी काते है—शोनक ! जाना फहरूर में सेश दिलायल जाएन पूर हो गये। उनका प्रमुख क्राफ्ताओं अर्जा हो पदा था। वे शुद्धधित महत्ता चल्लान् हिल्ले

ध्यानमें नहा हो गये। तदस्ता किन्द्रमधी पसी चम्रुका मन-ही-यन तसल हो उद्यो । प्राह्मणका इन्ह उपदेश सुनकर उसके देवांने आनन्दके आहे। इसका आने थे। जा प्राह्मणयती सञ्चला हुर्वभरे इदक्ते उन केह

ब्राह्मणके बोनों जरणोंमें निर नहीं और हरण

कारणाने बाब क्षेत्रकर गहर वाणीने चेली। पञ्चलने बदा—वाधन् । तिवयसोधे

महेबारके अनुमहत्ते दिन्न गुन्ति प्राप्त होती हैं, इस्तरिन्ये होह स्तव्य यूक्नीमें प्रशंसाके पोन्य पुरुषों प्रवास नहीं है। जो पुरितने परिवार है, 📳 पाओं । में बरकके समुक्रमें गिर सी है। तमे परा सम्प्राना कविषे; क्योंकि ज्ञाना आव वेस ज्ञार क्रीनिये, बद्धार क्रीनिये । चित्र माधाके सन्तानमें सामान है। यह चौराणिक शक्तातारी सम्पन्न किस सुन्दर हिल्लुहालको कवाको सुरका की बना लपूर्ण विकासि वैदान्य करण हो गया, असी इस विवादराजको शुननेके विवये इस समय मेरे मनमें बड़ी बद्धा हो स्तरि है। मतावें कवते हैं-देशर कावार प्राप

> भीत जनमा अल्पा पामर प्रजान का रिल्प्युपालकी कामाओं सुननेकी इच्छा मनवें रियमे का प्राच्याकोशनाकी सेवामें सरवा हो वर्डी राजे राजी : सामगार दिनाभक्तोमें डोड और सुद्ध सुद्धिकारे का अध्यानीयने उसी प्याप्तर का छोच्चे कियपुरावाकी स्ताम कथा सुकर्णा। इस प्रकार इस गोरहणे पालक व्यवसेवने उन्हें क्षेत्र प्राथमध्ये अस्ते क्रियमुक्तमाडी यह परम उत्तम कथा सुनी, को मर्तिक, ज्ञान और वैरान्यको पदानेवाली बका चुलि देनेवाली है। इस परम उत्तम कवाको सुनद्धर श्रा अध्ययको आयस कुलार्थ हो ज्यो । इसका विश्व शीध ही शुद्ध हो गया। स्मिर संगयान् शिषके अनुप्रहसे क्लके ब्रुटबर्वे दिखके समुणकारका सिन्तन होने लगा । हम प्रकार उसने भगवान दिवामें

एगी सुनेवाली जाम मुद्रि पामर विषये। अस्त्रन प्रीलिकुक होकर बसने बड़ी बतायसीके संविद्यनन्त्रमध्य स्वरूपका कार्रकार क्रिकर आरम्प किया । तत्पक्षात् सम्बद्धे पूरे हेमेचर पदित, ज्ञान और पैरानको पुरू हुई सञ्चलने अवने प्रशेलको विका किसी कहते त्याच विका हारनेथे ही तिपुरसम् धामान्य विश्वका नेता हमा एक दिन्य कियान क्रुप गरिको वहाँ पहिला, जो जनके अपने पानोंसे संयुक्त और चाँति-प्रांतिके क्षेत्रा-साकांके सन्तर का व्यक्ता वस विमानवर आकार हुई और चलवान विकास मेप्र पार्वदेने जर्व गावता विक्युरीने पहिला दिया। असने सारे यत दार यथे थे। या विकासमधारियरि विकास हो नहीं भी । असके दिला अक्रमक जलकी मोत्रा बहुतो थे। मराकार अर्थनकार पुत्रह काल किने जा गौराष्ट्री देवी क्रोप्यताली दिन्द आधुकाते विष्युचित्र औ । जिल्ल्युरीले न्हेंसकर शतासन हेवता जिनेत्रवाची बहाहेक्जीको देवता । सची मुख्य-मुख्य देवता उनती लेवानें ऋहे वें । गर्गेक, कड़ी, रूकेवर तथा बीरफोब्ट अवी प्राथती रोवामें जाम परित्याको उपरिवय थे । प्राथमें अञ्चलक्षा करोड़ों सूचेंके स्टब्स प्रकारिका हो रही थी । बल्डमें नील विद्या हो थ धारत था। याँच सुवा और प्रत्येक पुरापे पीन-तीम नेत्र थे। मलकापर आर्जुबनाकार

मुकुर सोभा देता था। उन्होंने अपने सम्बद्ध

भागमें गौरी केमीको बिका रखा था, जो

विश्वार्-पुरत्ने सवान प्रकारिया वी । चौरीवरि

महादेववीकी कान्ति कपूरके समान चैर की।

क्रमका सारा सरीर केंद्र परमले सार्वित का

शरीन्पर क्षेत्र बळ कोशा या खे के। इस उद्यान

परम रूप्यल धगवान् इंदरका क्रांन करके

यह बाह्यणपत्री चहुत्त बहुत उस्ता हो।

साद बनदानुम्हे वारंकर प्रणान दिना। फिर



क्षण जोक्रकर पत्र महे प्रेय, आरन्द और संबंध्ये पुरत 🛊 विशेषचायमे सही हो पर्यो । क्रके नेतेने करण्डक्रमेनी वर्षिता धारा बाने संगी तथा सम्पूर्ण प्राप्तरमें रोमान से चका । इस समय भगवती पार्वती और भगवान्। चंकरने को बड़ी कलवाके साथ अपने पास हराया और सीम्य दृष्टिले उसकी ओर देखा । पर्वारियोंने से दिव्यस्मयारियी विद्यारिया कार्याको केन्द्राकि अपनी सभी बना किया । क्त परमानका मोति:पारम समातन-ब्बनमें अधिकत निवास पायत दिव्य सौएयरो सम्बद्ध हो अञ्चल सुरक्षक अनुभव करने संगी। (Manua A)

चञ्चलाके प्रयत्नसे पार्वतीजीकी आज्ञा पाकर तुम्बुरुका विन्ध्यपर्वतपर शिवपुराणकी कमा सुनाकर विन्द्रगका पित्राचवोनिसे उद्धार करना तथा उन दोनों दप्यतिका दिखधाममें सुखी होना

परमाननमें निमग्न पूर्व कञ्चलके क्लावेनीके हैं, क्लारे केशी नारे 📹 है—यह में नहीं पास आवार प्रणाम किया और क्षेत्रों प्रथा जानती ! कल्कणमधी क्षेत्रवसारे ! में

प्रामुधिये । आप ज्ञासनसम्बन्धे है। बिन्सु और प्रधा आदि देवलओहरा पंचा है। आप 🏗 संतुष्ता और निर्तृष्ता 🕯 तथा आप ही मुक्ता सर्विद्यानव्यवस्थिती आव अकृति हैं। आप ही संस्टरकी मुद्दि, फारक और जंबर करनेवाली 🛊 । जीनो मुख्येका आचव भी आए ही हैं। बहुत, विन्तु और मोचर—ान तीनों केवललंका करवल-एथान सथा कायते क्लम प्रतिक्रा करनेवलसे पराश्तरित आज ही है।

शतार्थी कारते हैं-चीनका ! मिले संपति प्राप्त को पूजी थी, यह प्रयुक्त क्रम अकार महेचारवारी उपाची स्तूति बालो सिंह हुकाने चुप हो गयी। उसके नेवॉने प्रेमके अस्ति क्या कराने से र अस सहस्रातने नहीं हाई पंचरतिया चलामस्त्रात कर्वलेहेकीने पासुरमध्ये सम्बोधित पर्राप्त वह हेन्से हम प्रकार क्या-

ापार्वती चोल्पे—सन्ती श्राह्मके । पुष्परि ! में सुन्हारी की हुई इस स्तुतिसे बहुत प्रसन्न हैं। बोरजे, क्या कर करियती हो ? मुकारे लिये मुझे कुछ भी अनेच नहीं है। चन्नुता बोसी-निवास निवित्ता-

स्तरी बोले—सौनक ! एक दिन कुमारी ! वेरे यदि विकूप इस समय कहाँ कोक्सर यह उनकी सुनि करने राजी। अवने ३० प्रतिदेवसे जिस प्रकार संयुक्त हो वोर्ल-निरियमप्रियो ! स्क्री, वैसा ही हमाब क्रीलिये ( क्लेक्टी ! सम्बन्धाता उमे । मनुष्योने सन्दा अवनवार नारवेटीव ! मेरे पति एक सुरुवातीय बेह्याके प्रेयन किया 🕽 । सपल सुक्तेंको देनेकाली अपि आलक वे और पावने ही हुवे रहते थे । करनी मृत्यु पुरस्ते पहले ही हो संबी भी । म जाने में स्थित गतिको जात हुए।

> गिरिक बोली--बेटी । तुन्तरा विन्तुग नामकरण पति बदा पानी था। उसका अन्तःकरण कहा ही दुनित का। मेदनाका क्राचीण करनेकारत यह यहायुद्ध करनेके बाद नरकार्य क्या अन्तरिक क्येरिक नरकार्य नाता अवारके कृषा चोपकर वह पायावा शयने रोप परवर्षा चौत्रवेद लिये किन्स्वर्धारपर निवारण पुरुष है। इस सनव यह विद्यारण-अन्यत्वानी ही है और नामा प्रकारके हैंच कार पत है। यह दुष्ट वहीं चापू पीकर पत्ना और सब एक जकरके कह सहस है।

> कुल्कं करते हैं—सौनक । गौरी-जिम्ही का बात सुरुवार उत्तय प्रताका करून करनेकारी बच्चारा उस समय पतिके नकृत् बुःससे बुःसी हो गयी । फिर मनको विभार करके उस प्राप्ताणप्रजीने व्यक्तित बद्धारे कोबरीको प्रधान करके पुनः पूछा ।

> चतुरा गेले-महेन्द्रि ! महादेशि ! मुहल्प कृषा बडीजिये और द्वित कार्य करनेकाले मेरे इस कु प्रतिका अब उद्धार कर रोविये । देनि ! कृतिस्त बुद्धिकारे मेरे

उस पापाला पतिको किस जानमे जान यदि प्राप्त हो सकती है, यह परित्र कालुने । आपको नमस्कर है।

पार्वतीने कहा-<u>नुन्हारा पति वर्दि हैरक</u>-पुराणको पुण्यमधी उत्तथ कक सुने तो लाग्र पूर्वतिको पार करके वह साम गरिका जानी हो सम्बद्धाः है।

अपूरके समान प्रपुर अवस्तिने कुक गीरीवेवीका का कान कान्यपूर्वक सुरकर सञ्चलने द्वाप और नातक पुरतकर उन्हें बार्रबार प्रणस्य किया और अवने पतिके समस्य प्राचीकी सुद्धि तथा उत्तव गरिन्दी प्राप्तिके रिज्ये पार्वतीनेवरिते यह प्रार्थित की कि 'मेरे परिको क्रिक्युराम सुक्रानेकी व्यवस्था होनी श्राहिषे' उस प्राह्मणनवस्थि वर्रवार प्रार्थमा करनेकर वित्वतिका गीरिवेचींको अग्री एका आसी। उस धकावासाला महेचरी निरियामुख्यारीने भगवान् दिवकी उत्तमे भौतिका गान कारनेवाले गनार्थराज सुन्युरुको कुराबार वनसे प्रसामानुर्वक इस कदम कहा-'तुम्बुरो । तुम्हारी प्रमायस्य शिवाने प्रीति है। तुम मेरे क्यांनी चालोंको जानकर बेरे अभीतः प्राच्य लेकर हिला करता, वाचें हामसे चाता, कार्योको सिद्ध करनेवाले हो । इसलिये में बीनोको समासा और कुरसापूर्वक पराधे तुमसे एक बात कहती 🕻। तुन्हारा नान्नान हो । सुष मेरी इस सर्वाके रक्ष शीव ही विश्वयपर्यंतपर जाशो । वहाँ एक पहलोर और वर्षकर निज्ञाच गुला है। उसका परान्त तुम आरम्भने ही सुन्ते। मैं हुमसे प्रसानायुर्वक सब एक बताती 🜓 पूर्व सम्बर्धे वह निवास कियुन नामक प्राह्मा पूलु हो वनी । यह परियोक्ट मोगस्वान पोर परंतु वह दुष्ट बेहवाबाबी हो गया। उदकोष करके वह दुष्टरमा जीव इस समय साम-संख्या आदि निजकर्म सोहका किन्यदर्गतगर विदाल बना हुआ है। वहीं

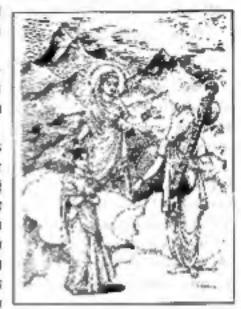

अवस्थित सहने सन्त । प्रतेषके कारण काकी बुद्धिया यूक्ता का गयी थी-वह कर्तकार्वकार विकेश नहीं कर पाता वा । अन्यक्षमञ्जूषा, सम्बन्धिः द्वेष और ्रवित बसुओका द्वार लेना—यहै जस्का कामारिक वर्ग पर गया था। यह मध-बरोनें जल लग केत का। बाप्यालोंसे ग्रेम करता और प्रसिद्धित नेत्रवाके सम्पर्कर्ने प्रस्ता मा । बक् क्रू मा । बह यापी अपनी पत्नीका परिचान करके चुनेके सङ्गर्वे ही आनन्द मानक बा। यह पृत्युवर्यन्त इराबारमें ही पैत्रा सुत्र । बिर अनाकाल आनेपर उसकी था। मेरी इस ससी कञ्चलका गाँत का। यमपुरमें गया और वहाँ बहुत-से नस्कोंका

मा रह रिकास अपने समोका चाल मोत् (क्रियाक्टीस्वर पूर्व 🛊 । किर हो जस सुसाब्दे करों, जो परन पुरुवाको कहा सकता पार्शका नाम करनेमानो है र क्रिक्युक्तनाहै माजाका सर्वत स्थाने कहातु पुरस्कार्य है। क्षाते करन्या प्रदर्भ औषा ही सन्तरत पान्नेते स्त्र हो पाएक और वह हेरावर्गिका र्यातकाम सार देगा । सह दुर्गीको जुला क्षेत्रक निव्हण गरिक निकासको येथे आसाहो विभागमा किलाका पुर भगवाद विकास सभीय से आओ है

स्तर्भ करते हैं--व्यक्ति । वर्षकरी क्षेत्रके इस प्रकार आहेता केरेना राजानीराव कुन्दर नंत-ही-सर पहें प्रकार हुए। प्रकार अपने भाग्यको अराह्य हो । तक्ष्यका अर विकासकी सारी-लाओ क्यी क्यानको साम मिनन्तर बैधनार मानको क्रिय निक मुख्य बेगापूर्वक विश्वकात्वार पर्वतका गर्व, महा कर विश्वतक गांधा कर । यहाँ उन्होंने कर Printered But i Brown unffe former-🗪 । ठोड़ी सङ्ग नहीं औः । यह भागी हैस्सा, मानी रोग और कभी प्रकार वा । संस्थी शाक्ती यही विकास भी। सरकार दिवासी करन सीर्वाच्या गान करनेनाहे महामानी हिन्दुको देश अस्मान असेक्टर निकासको पासीक्रम क्षेत्र निन्धा । सदरपुर तुम्बूको विषयुरामधी कथा बोजनेका निश्चन करके व्योगसङ्ग्य ज्ञान और म्बद्धार अंग्रिकी स्थल की। प्राप्तेने हैं मन्त्रण स्वेत्रतेष स्वतं क्षेत्रते यह प्रकार हो मका कि देवी कार्यतीकी अहमारे उन्ह विकासका उद्धार कारोकं अंश्वर विक-**ालको उत्तर कथा सुनानेके देखे हुन्दर** 

क्षा है। हुन उपन्ध अली काल्युर्वन, बुक्तेन्द्र लोधारे बहुत-ने हेवर्षि भी हांच ही विश्वपुरानामी इस विवय सम्पन्न प्रचलन गर्ना का गर्नेचे । अवदरनुषंख विश्वपुरान सुरतेषा हिन्दी अस्ते ह्या स्थानीका कर कांग्यर नवा अञ्चल और खन्यानकारी क्रमान सुर गया। भित्र सुन्तुको उस विकासको पालको प्रांतको आस्तान कियाना और संबंधे बीका लेकर गीरी



परिचारी व्हाराज्य काम स्थाराम किया । बहुनी अपनेतु निर्माणुगर्धातृत्याचे केनार साराची कान्यदेशियाच्या सहक्रमान्यक्षित्र विकासस्याची कारका अवस्थि अवस्था कर्नन विकास सामी वंशिकाओर्काकः दिव्यपुराजका अञ्चरकृषिक कार्य वार्यः है अभी क्षेत्रा पूर्णतः क्षतार्थ हो गते। जस परम पुरमान्य सिम्बुरानाको सुर्वात का निकामने अवने मारे कार्यको क्षेत्रात जल वैत्रार्शनक स्थानको स्थान दिवा । निवर तो जीवर की करायत कार दिशा हो गया । अञ्चलकान्त्र कोरवार्यका है गुर्क । हारीरपर केंग कक सन्त सन प्रकारके प्रत्योचित

 मंदिने विकासमाम + आधूनमा प्रत्येक अञ्चलेको बद्धातील करने अपनी विकासके नाम जैउनर सुस-लगे। यह जिनेकसरी क्षत्रकंपराज्य के पूर्वक उक्तकासमें स्थित के बड़ी सीध्य पाने मुक्ता । असे अक्षार निव्या वेशकारी होत्यार सन्ता।

बीधान क्रियुग अंदनी प्राथनकाच्या स्वयुक्त स्वेशरके सुन्दर एवं बनीहर काबुररानेत राज्य कार्य भी कार्यनीकारण गुजीबर गार कारण दूआ को अपनी पर्राकान् विरक्षका गुल्लास करने समा । क्रिकान्त सर्वा सुन्युरूके सरव सीता है कराशी क्रीको इस प्रकार दिन्छ क्यारे क्रिकाम्पने या प्रदेश । यहाँ समस्त्र बहेकर सुरांगित देश ने सभी देशविं बड़े विक्तित सथा वार्तमी देखेने प्रशासतापूर्वक किन्दुगना हुए। करका जिल परकार-वृत्ते चरित्रूणी हो। यहा साकार विकास और उत्ते अपना पार्षद गुर्वर । धनानाम् महेशास्त्राः वह अस्तुन्त व्यक्तिः जन्तं निरमः । जनकी वाली जञ्जन कुनकर में भागी क्षेत्र करन कुनार्थ के कर्णाध्योकी क्षत्री के पाने। उस वर्गायुरा

धारी श्रीमान् सिन्दुग को सुन्तर क्रिकानकर सुन्ती हो नवे । दिवयुराणके अञ्चलकी विधि तथा क्षेत्राओंके पालन पूर्वेतकाती करते हैं —स्वारका 'हमारे वहाँ क्रिक्युराकाओ कथा होनेवाकी

महान गुण कर्नार प्रत्ये क्षेत्र्य है । अर्थ अर्थ काल्याणास्य विकारमानके अवकानी विके बिललाइये, विकासे सभी सोनाओसी सम्पूर्ण रूपम कल्पकी जानि हो सके 1 सुतर्शन करा – इसे क्रीनक १ अस वै सुन्हें सम्बुध्धे कालबढ़े प्रारीहके निजी विश्वपृत्राणके अध्ययको क्रिके क्रमा का है। काले कियी उद्योतियोको ब्रह्मका कुल्काको संतर करके जपने यहकानी मीनोके साम केटलर किया किसी विकास मुख्य कामाओ क्रमानि होनेके क्षेत्रवरी सुद्ध मुहलेका अध्यक्षमान कराचे और जनकपूर्वक रेक-

देशमे - स्थान स्थानकर यह संदेश येने का

प्रेयपूर्वक क्रीडिक्का क्रांगान करते हुए क्येकिकाल प्राप्तकारक प्रमासकारके अपने-अपने शामको क्ले को । दिक्कान - अधिकार निकास करका है होनी राजात पर व (अध्याम ५)

# करनेयोच्य विवर्धोका वर्णन

पारतक्षित्रके सुनाती है अरवस्त्री नेसरवार है। है। अपने पारचानव्यक्ति इच्छा रक्तनेवार्ष आद क्य है, जिल्लाकोर्थ होड़ है। अन्तर्क ।चेनीको को पुनर्के दिसे असर्व प्रमारमा वादियो । कुछ स्थेप प्रमुख्यान् श्रीवृत्तिकी क्रमान् कहर हर का गर्भ है। विशत ही की, क्षा आहे. भगवान् प्रकास समा-वर्गितमे वन्तित रहते हैं। इन संबच्चे भी बुक्ता है कार्य हेला प्रथम कारण चाहिने। देश देशमें को चनकान निवके भक्त ही नवा जिल-कामाके कीर्रात और क्षेत्रकों रेजो उत्सक हो, इन सकती आरत्यूचीक मुख्यान वाहिये और जाने हुए लोगोका सब प्रकारने

आहर-मरकार अस्य चाहिये । विन्य-अस्टिनो, तीर्वयं, बनक्रकार्वे अक्रवा कार्ये विकादराज्यमें काम सुननेके रिज्ये उत्तर स्थानका निर्माण करना चाहिए। केलेके

रोज्य काहिये । जैसन दिलों साम्य हो रही हो,

• अस्तिक्ष्यका-स्थाप क्रमोहे मुखंबित एक केंग्र क्यान्यक - क्या-स्टब्ले विन्हे एक दिन पहले रीवार काराने । इसे इस्त और पान-पूजा इस धान बारवेले रिको पानाओ और करा आदिने गया मुन्दर बेहोनेने अन्त्रका करे और साने और व्यक्त-कारण स्टाबन स्त्र-संदर्भ कार्यानेले सरकार क्रम क्षेत्रकारमञ्जू कर्म है। क्षाप्तम विकास करें स्त्र प्रकार के काल क्षेत्र करने काहिये। पुर्व रूप सन्तर्भ अञ्चलका विकास कार्नेकार्ण है। कार्याका स्थानन्त्र प्रोक्रान्त्रे किये किया में कार्यका दिलीन करना नाहिये तथा क्षण-प्रकाश तिले की एक ऐसा हिल्ला अगरान प्रवासन प्रतिनेत को प्रत्येत निर्मा शुक्त से स्थित पूर्व । त्रिकामुक्त साम शुक्तिवारी क्षेत्राज्ञीके क्षेत्रों की क्यान्त्रेण कुन्दर व्यानीयो स्ववस्था पान्ये पानिये।

कुरू जोगांके हैंको सहस्राण स्थान 🛊 १५के पानिके । जिल्लों, जुल्लों निकासी पूर्व काली Apprication from accordance makes शामील पारत क्षेत्रकार्थ क्रेमी है, इस प्रामकेल निवाद कारते प्रति दक्कादि क्षा अर्थि पहले काहिने। विकास कर् सवा मुल्लेक बाराम ४५०-में पूर होने हैं। wig per merk genebugt men finger & परम गुरू पान्य पहा है। पुरुष्यकेल परित्र, रहा, प्राप्त, ईम्बोवर प्रदेश प्रशेतरक, सामू और कारण क्षेत्र कार्यको । केल जनकर-कुरान विद्वार इस कुरवाली सरकारो सहै । प्रचीवपरे जात्वा कर्ना वर्ग केन पार tok and players fourt growth

रिकारराज्यको काळा राजका गेरिको क्रांसकी

कारिये । प्रवास्त्राकाराने से व्यक्तिया करा

संद रक्षणी पर्यक्ष्मे विद्याने स्थान-परितेको

अवकार पायर क्षेत्र अन-पायर साम

He शिक पुँच ( मोदा राह्म ) १—

स्राप्त शक्ते ।

का केने प्रकारनीय उसारकार्ध्य पारा विकास संस्थान से यह केन्द्र प्रातिके। प्रकारे का जाकी सम्बन्ध है के एक कुरता केवा हो निवास सार्थका साम्य वार्त्रके । ब्ल्ड भी राज प्रवासके संस्थानिक निवृत्त व्यानोधी कारणी अतेर कोणीयो क्रम्बार्थने कुरुत्य हो । वाचाने आनेवाले Berlint Supinis Sub-American gare at carrie and strong front कार विक्रांत्रकः वैत्यन्त्रकानी पुरस्कानी व्यक्तिकारको पृथ्वे अने । अन्यक्तर् अन्त पुरिकारक क्षेत्र पर-पर्या सुद्ध एवं प्रकारिका हो अध्यानुष्टेम द्वित्वनुराज्यती कथा सुने। को करना और बोला अनेक प्रकारके क्यांकि भएक गई ही, काम अनी विकासीये कर की भीने आस्ति स्थते ही और कामध्यपूर्ण करें कहरें ही बै कुरुपके भागी जारे हमें । यो स्वीकृता किनारे त्या धर, यह पर्न एक आदिश्ती विश्वासी should spend the street talk \$. The क्ष्मपुर्वे पुरस्केको अस्य सामग्री प्राप्ति क्षेत्री है। या अंध्या कहा और अधिको पुना प्राने है, कृतरे क्रांबंधि कर नहीं स्टाने और मीन, क्षीता एक जीवरहरू होते हैं, के क्षेत्र कुरवर्षेत men gibt fier नुसर्व भेले भीवक ( क्रिक्युराम सुराजेका प्राप्त नेन्येकाने पुरानीके हैको को रिवाद है, उन्हें प्रतिकृतिक शुन्ते । रिकान्युर्वेक कुल केंद्र कार्यको स्वयंको किया किसी विक्र-पार्थिक क्रमा फलकी महि

बोली है। को लोग कैंबलो रक्ति है, उनका

• ब्रोहिता हिन्स्पूर्ण • 41 कारत-अन्यनमें अधिकार नहीं है। जनः युक्त दिल्ली है, से तथा जिल्ला नर्थ गिर

सुने ! काम सुन्देशी इक्कान्यके लग स्थानीको पहले स्थानने दीवा जान करती काहिये। यो लोग नियमते स्थान सुरे,

क्रमणे अक्रमणेते ग्राम, शूमिया सोमा, प्रतानों काम और प्रतिका कथा समझ

होनेका ही अस कहक बारन कार्किक । विश्वनी क्रमित हो, जब पुरस्काको सम्बद्धिमध्य उपकार करके सुद्धानपूर्वन व्यक्तिभावने उत्तर विक्युक्तनको सुने। इस कमाना इस केनवाले कुल्पको प्रतिकृत एक हो कर कृषिकास कोन्द्र करण कांद्रेश है। प्रभारते कथा अवन्यतः निका शुक्रपुर्वकः क्रम क्रमें, बैंसे ही क्रम्प कार्यके । माहि sen, que, men sen, des, mags, मानवृत्तिः तथा कामी असमी प्राप्ता

विकार कारका कर के गारी है, यह पूर्वन बाब, रेक्सून, हीन, गावर, माहब्र बाल् मचा कार्निय कही व्यक्तियानी पानुशास्त्री भाग है। कामुख्य हुए सेनेकाल पुत्रक मान, प्रमेच आदि छ: निवालेखो, प्राप्तानोपर्य निन्द्राको एक परिवास और भारत-मंत्रोपरि निष्युपरि भी विक्य है। कारतामी पुष्प प्रतिनेत सत्त, चौच, वृच्ह,

क्रमानाते कृत्य काली कालको व क्रुपंत

मीन, कराना, विकास गाम क्रांकिड आला--इन मही्जीको सह अनको रहे। क्षेत्रा निव्यक्ष्य क्षेत्र व्यवस्थान, व्यव विवासपूर्वका कावत सुने । सम्बन्ध पूर्वक अवसी अभीष्ठ कालकारे प्राप्त काला है और निकाल पुरस्त क्षेत्र का लेखा है। द्वीहर, क्षाच्या रोगी, वाचे, पाल्यक्षेत्र सम्ब एक्टेम्ब्यूस क्षेत्र करण क्षावर है आवन।

पर्वापंत्रे । म्बूबें ! इस गया विश्ववृत्तामधी कथाके का ५० तका-सम्बद्धी कोसावकी सम्मित्र होतेका कोमान्त्रांको स्रोत एवं अन्यपूर्वक प्रकार क्रिक्को कुरावरी परि पुराम-पुराकती भी पुता कानी वाहिये। स्वाप्ता विक्रिक्रीय प्रकास भी पूर्वा करण आवश्यक है। पुरस्कारों आकरित कारोनेंद्र मैनने क्वीम एवं सुन्दर बाला कराने और को जीवनेंग्रे निर्म पूर्व एवं दिना होती राज्यके । विकार कारणाः निर्मितका, कृत्यन करि । मुन्तिकेष्ठ । क्रम प्रकार महत्त्व क्रमानीत क्रमा पुरुष्ण और कारायो निविद्यम् यूका स्वरके क्यानको स्थानकाने विन्ते स्थानित हुए ufumun ut milit bigert un anfeit. क्रमा काले कुछ ही कम इसकार को । यहाँ आणे हुए प्राप्ताओं का जन का शारिका दान क्यों । उसक ही चीव, कमा और मुख आणिके

क्षण पहल्च अञ्चल रचाने । सूत्रे । न्योर् क्षेत्रः

क्रिक्ट हो हो उसमें किये क्रायानमाहिके

दिन विजेपकाली इस गीलावा बाह बारम

कविषे विसे धीरावयन्त्रतीकं प्रति वरातान्

निकने कहा का। यदि प्रोता मुख्य हो से

अर वृद्धिकारको अर अका<del> अर्थकी</del> कारियके रिन्ने सुद्ध विकास झार होत

कारत काहिये । पूर्व ! भूतराहिताके अलेक

संसानरवित पुरुष की इस जनम कामको नामकं-ग्राजने होन करना वाहिने; क्योंकि सुने । बारक-कारक अमेरि जो राजा प्रवासको कारान्यने ज्ञा पुरावा भावतीयक ही है।

कर्ता हो, यह--इन मणीको हिल्ल्युगानकी

जान क्षाप्त सुन्दी करिये । बूने | को है ना

कुम्ब-- स्थापो कापूर्वक विकि-विकासके

रिक्युरावको च्या काथ कथा सुनने

भागा विकास का कार्या कार्या कार्या कार्या के के के कि के

तियो अधिक्षांकः हिम्मसङ्ख्यास्य करः अध्या अपन करे। इतने तय कुळ स्थान होता है, इसने संदाय नहीं है; बब्रांकः संदो सोबरोपे करने पद्धार कोई कम् नहीं है।

सोपांचे कासे पहलार कोई क्या नहीं है। बावासकारराज्यके प्रमादि पूर्वकारी निरीकोर विश्वे स्थाना साहारतीको स्थापितीको सीर प्रोचाय कार्य और क्या अक्रिया है। यूर्व ! यह

शक्ति हो से तीन तंतरे क्षेत्रका एक सुन्तः विद्यालय बनवाचे और उत्तवर उत्तव उत्थानेने विनाम अनवर निकासी हाँ विकासमधी

केथी विभिन्नोका स्थानित करे। अन्यक्षम् पुरस्त इसकी अन्यक्षम् आदि विभिन्न क्रम्यारीने पुरस्त करके विभन्ना श्रहाने । किन् जिल्लीका

शासानंका क्या श्राप्तका क्यां नाम श्राप्ति पूजन काके विकासमित का कुलका करें समर्थित और है। उसका वृद्धिकारण क्रोज क्रा

प्रकार भगवान् तिकांत संतोकोः निकं धीवा कार्यः हा पुत्रसम्बद्धाः वान करे । सीमकः ! इस वृत्तमकेः हैं, इस अन्यतः ५ वेस कार्यके मेन्यामहे कार्यमन् विकासः सन्तुष्कः प्रस्ताः नेता है ।

त्राम क्षेत्र क्षेत्र महंत्रका कृत हुत्स है।

पूर्व ! निर्मानुस्त्रका का अस्त क्ष्मास्त्र,
को सम्पूर्ण अध्यक्षिण देनेकाल है, की पुन्ने
का कृतका । अस्त अस्त क्षमा कृतका क्ष्मार्थ को ? अस्त्राम् विश्वपुराक स्त्राम् पुरानोको कालका निरम्प कान राजा है। यह भागान् विश्वपत्रे अस्त्रम् क्षित्र, राज्यीय स्त्रम् वार्योग्यम निरम्पत्र कानोकाल है। यो स्त्रम् वार्योग्यम निरम्पत्र कानो काना है। यो स्त्रम् वार्योग्यम निरम्पत्र काना काना है। यो स्त्रम् वार्योग्यम निरम्पत्र काना काना है। यो स्त्रम् वार्योग्यम् क्षमार्थित स्त्रम् क्षमा है। ये सिरम्पत्री क्षमार्थित स्त्रम् क्षमा है। ये सिरम्पत्री क्षमार्थित स्त्रम् हो स्त्रम् है। ये सिरम्पत्रीय क्षमार्थित स्त्रम् हो स्त्रम् विश्वपत्रिका क्षमार्थित स्त्रम् हो स्त्रम् वार्योग्यम्

कारो, में अवनी चाँहमाने जन्मके बाहर और

बीला अल्लाक है तथा को अवके माहर और

धीवर कामी एवं क्लेक्निकाओं प्रकाशित होते

है, इस सम्बन्ध आक्रम्यकारमध्य परक विरामकी है।

(अध्यक्ष ५/७)

ते अम्मभाग करा क्षेत्रकोंक में वै अद्य अव्यक्ति विकासकात ।
 मानी पुन्तम् कोति काम गुनेति क्षेत्रद्व है व्यक्तिक ।

# श्रीशिवमहापुराण विशेषस्मृहिता

### प्रयागमें सुनजीसे मुनियोंका तुरंत पायनात बारनेकाले साधनके विषयमें प्रदन

THE PERSON NAMED OF PERSONS PARTY IN THE WARREST WAR सम्बद्धाने अन्तर क्षेत्रकानीनकेत्रम् ॥ को अधि और अल्लो (पन राजने भी) निया प्रमुक्तान्य है। जिल्लाके सम्बन्धाः अञ्चल मुक्त कहीं की नहीं है, को क्राम्मके क्रामको प्रवासित बाग्येनले हेक्स (बरम्बाह) है, रिक्क प्रोप पर है और के प्रेस-है-फेल्मे-अनवार प्रकार क्या, कार और संसार तथा अनुबद्ध एवं निर्मेश्वरण परिव प्रकार कर्म करते रहते हैं, उन करतेल अक्ट-असर विका अधिकारको करावार्

आरामी पहले हैं -- को क्लिक पहले होते 🕏 और प्रश्नी नक्ष-अनुसम्बद्ध संग्राम हता है, का बरम क्ष्मान अंगानके, को अक्रमनेकाल कर्न ी, साम्बालमें सामा कारेकारे अव्योक्तको अञ्चलक पहलल पुनियोंने एक विकास प्रान्त्रकार अल्बेकन क्रिया । उस प्रान्त्रकार समाचार सुरक्षर जैशानिक-जिलेकीर अस्त-शिष्य महासूनि सुरावी वही सुरियोधा सर्गन फरनेके रिक्ट आने . जुल्हाीको आहे देख है

श्रीकारकार में बार-क्री-पान विकास कारण है।

आवन्त्र प्रतासीयको अनुरेते उत्तर विविचन कारफो-अध्यार विशेष । तरदक्षात, प्राप्त प्रकास महत्त्वा अंते प्रत्यो विधियम् यहारे भारते विकालको इस चेक्का कार्र का प्रकार

'कर्जर विकास केरवर्जनको । अराजका चान्त्र क्षक्ष कार्र है, क्रारेशे आपने व्यासनीके मुख्ये अवने अन्तरको निम्ने हे सन्तर्ग पुरस्कांकका प्रसा करे। इस्तीको आप अस्तिक्रिक्का स्वाचात्रांके क्वार है-सीवा क्षार्थ सर्वा, वीले सम्बद्धार प्राप्ता धर्व-भद्रे सारापुत क्षांक्रिक अस्पार है। तीनों सोमाने पून. कांच्या और शरिष्य तथा और भी से परें। धन्त है, जा आपने अप्रता नहीं है। अस हमारे धी पाल्याने प्राप्त मानवार दर्शन भारतेके विक्रो कही कथार को है और इसी कारको हमारा पुरा कालाम कालेको 🎚 प्रचेति आपका ,व्यानक्ष्य मिरवंध नहीं हो संस्था । इसने पहले ची आवसे स्थानस्था नस्तवा पुरा-पूरा बर्जन कुम है, मिलू अगले गुर्देश नहीं होती, हमें उसे कुरतेक्द्री वर्गकार इच्छा होती है।

क्रमा वृद्धियम्हे सूनती ! इस अवन हर्ने एक हो बाग सुननी है। बरि आपका अनुबद इस सुनि जल समाध हाति स्थित को और हो थे पोननीय होनेवर थी जान का निस्त्रका

पुरवक्तांने हा होते इतन्याने केन व्यक्त और राज-वेर-क्रम प्राप्त-क्रमानों कुंद्र फेर केने, दूसरोको हिन्दारी सम्बद्ध होने । बारके बन्दर्भ प्रदेश होनेको प्रयोग करेने । प्रत्या यन पराची विक्रोंने अलगा केंगा एक वे बूलो प्राप्तिकोस्त्री क्षेत्रा किया साथे । अको श्रातिको ही सामक क्रान्तिने । यह व्यक्तिक और पश्चादिक रचलेकार्ड होंगे, जन्म-विकासे कि राजेंगे। स्टब्स्ट्राल संबंधकर्थ स्थाने क्षात कर कार्यने । केंद्र केंद्रावर प्रतिकार धारानेने । बानका प्रशानित मारतेके रिपने ही विकास अध्यक्त करेंगे और उसने से कि रहेते। अन्तरी कारिके कर्म क्षेत्र हेते। प्रत्या करररीको प्रतिने, सीनी सामान्त्री र्मक्रोपस्थाने क्यू होंगे और प्रक्रायनी पुष्प होते। सम्बद्ध अधिय को स्वयंक्ट स्ताम कार्रोकाके होते । कार्रेगी, कार्यी और कारिकारी प्रीते । इन्हें क्षेत्रिक अन्तर होता । के कुरीहरू चीर्य-कार्यने चीत्रक कार्यने, क्लोका-क कार्य करेंगे और कार्यत विशेष प्राथमात विवास पान रहेगा । वैत्रम संस्थानन्त्रम्, अन्यनिकारि प्राचनी, वनेकर्जन करावक तथा कर केलने जन्मी कृतिकत वृत्तिका वृत्तिका वेतेवाले होते । इसी शर्द का प्रकारनेक अस्तारने समा होने क्रमणी अध्यक्ति अध्यक्त संभी अधीत् से श्यम कर्म-वर्ग होश्यम स्थापन वेदा-भूगते विश्ववित हो सर्व पुरेशे। वे समाचार है अपने वर्धमा साथ वर्षमाने पत प्रवास केले-

कर्मन करें। क्षेत्र करियम्न अस्पेयर प्रमुखः होने। अस्पेद विकार श्रवीद अरिकृत्य होने। वे कृतिय और दिलनियात होंगे । वदि वनी हर में कुळांने सन कार्यने । निहान हर से वार-विकास कार्यकार होते । अवस्थिते कुरकेन सामकर कारी क्यांकि स्थाप कैवरतिका क्ष्मक कारित कोने, समय क्लेकि अपने सम्बद्धाः पूज् स्तिने । मे स्टेन अवजी अधिकार-सोन्यसे बाहर जानार हिनोचित क्रांक्टचीवा अन्यात् अस्तिकाले होने । whopen first me terrered me और परिचा अस्तान वार्यवाली होती ह सम्बन्धानम् होतुः क्योन्ते । विकासिके काम नहीं क्रमेंची । क्रीपर क्षेत्रक करेती । क्रीपत क्रम-न्यामी प्रमुख होती। स्थान सील-सरकार प्रकृत कुल क्षेत्र और ये अपने करियार केवली तथा हो विकास स्टेमी ह करवी । इस रख किरको कृति रह है पनी है, रिल्डोंके अन्यके बार्वका स्थाप कर दिया है, देशे होत्रीको स्टब्स्ट और मार्गकार्थ स्तर गाँव वेलो प्राप्त होन्छे—हारी निम्मानो हमारा का सब कावार राजा है। परोचनाओं राज्यन पुरस्त कोई को नहीं है। असः विश इंदि-में प्रकारों कर प्रकार प्राचीक सामान मान के जान को का गामन कामानांक कारको: क्योंकि आर समझ रिव्हामधि ann to

कार हो। कार्य के कि नाम का का का मुनियोची यह यहा कुम्बा कुमती पत-हो-का कार्यान संस्कृतका स्थापन करके उससे (space t)

शिवपुराणका परिवय

मृतनी करते हैं। अन्यु मालकाने ! अलगी महत्त अन्तरी मान पूर्ण है। आपका

+ संदेश केन्युक्त क का प्रक मीनों स्पेक्ताका द्वित करनेपाला है। और वासुन्तिका—इन्हेंसे प्राचेकने मैं गुर्काक प्रात्तक प्रत्य काले अवन-अब्द प्रकार स्टोम्स है। ब्राह्मको l क्रान्त्रोत्रोत्रो क्रांत्रक इस विकास कांच स्थारकवार्यकार्य केन्द्र इसर. कारीना । आर्थ अव्यक्तिक सुने । समग्रे वैतामकाश्रीवराने क इन्तर, कृतकार्यक्रियाने काम को निर्मालन है, वह चेक्काम कीन काल, क्षेत्रिकार्यक्रम में हमार, क्षार्राज्येक है एका प्रकार और कोलका क्षाप्तकोई/कार्यकार्य न्याप्त हजार, प्रमान काराजिकोचे उद्धार कार्यकाल है। कार्यकालेकाके आर. इतार जन्म प्रत्य ही की यह प्रत्यको प्रत्यको gräntluggi was grave geball & 197 बार्यको वेतेन्यस्य है, बार्यस्यो प्रकार भूत दिवयुक्तामधी प्राचेकार्यक्क एक कार्यकारिका विशेष कार्येकाल है। न्यक है। वर्षन् व्यानकीने को कीवीस समार प्रशासीको संविद्धा बार विद्या है। प्राणीकी कार्य प्रत्यान् दिवको कार्य प्रतयक वर्णन है। इस्कारों । वर्ग, अर्थ, पान्य और manifemik fleutrit pu fremyrmidt मोश्र—इन करो पुरस्कार्थको विश्वास सह क्कान भी था है। इसमें फार प्रेरिकार है है। हराम बार है अपने प्रमानको होंको पृद्धि क्षेत्रकार्थे भागात् क्षित्रके प्रतीया-राज्याको दृष्टियो को समित्र प्रशेषतिका एक क विकासको उत्तर के एक है। निकासी ? क्षा सम्बोधन विराम्परामके अन्यायानाको हे 🛊 कुराल्यामा प्रतिक निकास का । सुविके क्षांच्युग्येर कार्यक्षक और वेद्याल गाउँको priefel fefter gan big geren-entfere क्षत्र हो असेने । स्तरिन्युनीः नक्षत् क्रमा कारण विकास को । किर प्रचार जाती प्रणीने सर्वात्वा सन्त्ये विश्वेत क्षेत्रा विश्वापे, हैरावन (अस्त) अस्ति कार्निकोरे कर क्रकाक वर्ष विव्यवसम्बद्धा कर्ष भी क्षेत्र । न्तरकात्र अकार्य कार्याचे विकासन कर क्रो केंग्रोर हरून पहल करते हैं । इस केंग्रावन देखा, का काम समाने इसलेना संदित बुराकाका समाने कहारे परावस्त्र विस्तान ही कारण केवल कर रहता प्रशेषीया य पता । इस समय क्योंने रिक्ट्रायका

र्व्यक्षक प्रमुख प्रत्येक्तेचे प्रशिक्तका विकास

वर्ष कृत्ये कृत्यकोची संस्था है। यह

वैक्कृत्य पुरस्क साल संविक्ताओं मेरा हुआ। है। इन्यादी सहस्व संविक्तात राज विदेशक

र्वाध्यक्ष है, दूशने व्यत्नेक्षण सम्बद्धनी पाहिने,

गोलकेका ज्ञान प्रतत्त्वत्तर्भिता, जीजीका कोवित्यक्तरिता, जीजनीका असलविता,

क्षतीनक केल्लामस्त्रीया और माराजीका गान

वाक्क्षीक्वर्वकृत्व 🛊 । इस प्रकार में समर

र्राहितकी मानी गानी है। इस स्तर्भ

र्विकाशोधे कुछ देखा क्रिक्शाम बेहके

private fight as a finite collect. egriffert, fürrengerführt, Providert, मानुशंकित, एकामान्यक्रीकृत, केल्ला-श्रीकृत, कार्यकृतिका, योग्रीयहर्वक्रिया, क्रमुकायने दिन्ताले हैं हता, याज्यनी कर्मने हता करता grieffen - po mant per grocht und बेद क क्रमा है। ये बाल अंक्रिक्ट अल्ला मुख्यक्ती सब्दे भन्ने है। अस्तिको १ अस वै इनके इलोकोन्द्री इंदला बात क्या है। क्रावलीय यह एवं अस्ट्रापूर्वक शुने । विद्येष्टरसंदितमें इस हवार प्राप्तक है। ageiffer, Propagatifen. Startfart और पंकिले देवताच्या कृष्णकाल जात होता. प्रत्यक्ष चसूच्ये अरेक्स्मे देखकर अस्तें ज्यूच अक्ष करनेके किये कुळाला सावत वहाँ सामने क्योंनक काल् व्योक्तके एक विद्यान पर्यक्ता आयोजन करो । इन प्राथमि प्रयक्तान् विश्वकी ही कुमले केवेक विवादे सारकुर साम-सामाना इत केल है।

किन्नकारी अधि हो सम्बद्ध है। इन्स्की रेका की सामन है तथा इनके प्रतासके को निम्न-वैक्तिस्य अगीर सम्मोको आँग्ये निन्तुद्र क्रेसा है, जही साध्या है। वेक्स कर्मको अनुहार करके साथे पहार कारको भगवान किच्छेर चार्योचे बावर्षित कर हैक ही गरमेश्वरपत्त्वरी जारि है। वर्ड जानोक्स अभिके सम्बद्ध सह होनेनाची पूर्वन है। इन-वन कुम्मीकी भवित्रके अक्सार का रूपको अनुन्ध करावर प्रदीर होती है। उस परित्येत साधार अनेवार अवस्तरके हैं, विकास प्रत्यान् मोधन्ते हे प्रतिनाहः क्रिया है। इनमेरी सारपून साधानको मंदितस् कान्तेः हैं क्षत रहा है। कामचे मान्यान्के क्रम-प्रा और लीलाओका शक्क कर्णाहरू उनकर क्षीर्पन मच्या करके. द्वारा प्रत्यका प्रत्य — हर तीनीको महान् संप्या क्या गया है।<sup>क</sup> तान्यर्चे का कि नांबरिका अवस्थ, बडीनेन और समय कारत कारिके—का सुरिका बावन इस सम्बंध निजे जनसङ्ग्रह है। इसी सामनो समूर्ण मनंत्रकोठी सिर्देशने रहते हुए आरक्षेत्र काथ सावक्को प्राप्त हो । त्येत्र

है—बीक स्मी नव्द, जैसे कई अञ्चल बीक । होने हैं । कोनु विसर कानुका कहीं भी प्रत्यक्ष कौर बीजले अपूर वैदा होता है। इस्टिंग्स पूर्ण पार्टन नहीं होता, जले धामनेशिवहारा जान-सम अवर्षि करवान् प्रेंकरच्या कृष्णभावा कृष्णार करूवा अवसी आहिने रिनो पेक्ष कारत है। जब पहला सामन समान ही है। काने हार गुर्का कुलरे तत्त्वको सुरकार नेह पुरिकारण विद्वार पुरस्त अस्त कायन-बांगांत एवं यात्रवारी विराह्म मारे । कारक- वर्गन्त्रकंत्र क्रम सावस्था अस्त्री मन्द्र सम्बन्ध कर रेम्पेयर इसके छत प्रान्तेका आफ्रिके प्रान्ते कीरे कीरे क्यान्त् विकास संबंध अब ब्रेस है। यहाँ सारे अपूर्णि केन यह हो कार्य है। दिल सब प्रकारका स्वैतिका सरस्य स्वेतिका है कारत है।

भगनार संभारती कृषा असी सार्वासे का का अने पुन, का विकास और कानीका वृद्धिवस्थानक विकास प्राप्त 🔣 विरुक्त करियोक्त का विरात होता 📗 इत्तेको क्या कहा गया है; वह मोबाबी कुरमद्विके जनसम्ब होता है । इसे सम्बक्त केन्न शासनीं प्रसार वा प्रभुक्त कात नवा है।

क्तमी करते है—मनीवर्ग ! इस रंगकरका पासला सरहरेके प्रसार्थ है अल्बानेनोके रियो एक प्राचीन बुनानाकर सर्थंत्र कारीत्रव, उसे काल देवार आच सुने । पालेको बात है, परासर कुनिके पुत्र वेरे गुरू व्यासभेकती जरतको बढीके सुन्दर तटपर क्याच्या कर यो थे। एक दिन सूर्यकृत्य तेवली निव्यवसे फास करते सूर वरावान् लगत्कुकार अवस्थात् वर्ध जा प्रदेशे । अक्षेत्रे

(जिल् पुर्व विकेश के । २१ (२२)

श्रीवेण प्रथम ताल क्यान मोर्निन तथा । मनसा पर्म्य तथा बहासभाष्यको ॥

मुख्य प्रामाणिक तका सकते अकत गति प्रकार करनेवासा है। यह निर्मेश दिखपुराक भगवान् तिवके ज्ञार ही प्रतिक्षिक है। इसे हैकतिरोमिक चनवान् व्यवस्ते संक्षेपसं संकलित किया है। यह समस्त जीक सम्वायके लिये स्पन्नारक, विविध तालेका नाम करवेवास्त्र, तुलवारवित सायुरवोको काल्याम अञ्चन कारनेकारा ै । इसमें बेदान्त-विद्यानयथ, प्रकार निष्कपड (निष्काय) वर्णकः इतिपादन मित्रपर गया है। यह पुराम ईम्बरिक्स

क्या है। इसमें नेतु अवा-समूहोका संकारन है वक्षा कर्न, अर्थ और काम-पूरा विकासी अभिने सम्बन्धाः भी वर्णन है। यह उत्तय क्रिक्युराज समस्य पुराजोंचे क्षेष्ठ है। वेद-बेद्धनमें बेद्धकारे जिलांका परम वस्तु---परव्यक्तक इसमें नाम किया गया 🕯 । क्रे

क्षण:करणवाले विद्वानोके हिन्हे जाननेकी

कड़े आवरसे इसे पक्षत और सुनता है, वह क्ष्मन् क्रिक्या तिव होता परम गरिको प्राप्त कर लेखा है।

(सम्बाय १)

### साध्य-साधन आदिका विचार तथा अचल, कीर्तन और मनन----इन तीन साधनोंकी श्रेष्ट्रताका प्रतिपादन

कारामी कहते हैं —सुक्रमीका का बचन सुनकर वे सब वश्ववि वांसे--'अब आय हवे केदान्तभार-सर्वत्वसम्ब अद्भूतः विस्वपुराकानी कथा सुरक्षे।'

स्तर्जीने करा-अस्य क्रम स्वामित्रक रीग-प्रोक्षमे रहेत कल्याकाय काकान् शिक्षका करण करके प्रत्यक्रमा विक्रपुराणकी, जो बेटके सार-लच्छे उद्यह हुआ है, कवा सुनिषे । शिवयुगकारे प्रस्ति,

हान और वैरान्य—इन तीनोंका प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदालकेश सहस्राहर विशेषस्थारे कर्णन है। इस वर्तवान कम्पने जन सृष्टिकर्म आश्रम हुआ बा, उन दिनो क्षः कालेके महर्षि परस्पर कद-विकाद करते हुए कहने रूपे—'अयुक्त चरतु सकते उत्पृक्त है और अभूक नहीं है ' उनके इस विकादने अत्यन्त महाम् कप भारक कर किया । तब वे

सब-के-सब अपनी स्माधे समाधानके

लिये सृष्टिकर्ता अविनासी सहस्रवीके पास

क्षेत्रे — प्रध्ये ! अत्य सम्पूर्ण बगत्त्वरे मारण-केवच करनेवाले तथा समस कारणोके भी कारण है। इस सह अस्तरा काहते 🕯 🌬 सम्पूर्ण भन्तोसे परे परास्पर पुराक्यपुरुष स्त्रीन हैं ?' स्वाजनीने कहा — जहारी प्रकारहित खाणी

गर्व और इन्य कोइकर विश्वपारी जागीने

क्यों न परकर लीट आयी है नवर विजने प्रदा. किन्तु, स्ट और इन्ह आदिसे युक्त यह सम्पूर्ण कम्म् समस्त भूतो इबं इन्द्रियोंके साथ यहके प्रकट हुआ है, वे ही वे देश, बहादेश सर्वज्ञ एवं सम्पूर्ण काल्के सामी हैं। वे ही सबसे उक्क है । पश्चिमी ही हमका साक्षातकार होता है। दूसरे किसी ज्याचसे बढ़ी इनका दर्शन नहीं होता। बाद, हति, हर तथा अन्य देशक्षर सदा ज्यम प्रक्रिभावसे उनका दर्शन करना बाहते हैं। चगवान् क्षिक्यें चित्र होनेसे

यनुष्य संप्रपर-कष्णपसे मुक्त हो जाता है।

टेक्कके कृष्णप्रसादसे उनमें भक्ति होती है

प्रमानकारकोच्छे अपने सामने अपरिचार देला । देखकर से यह बेगले को और करके भएकोचे प्रकार करके मुन्ति उसे अर्थ देखा कोर देवलाओंका बैठने कोन्य आसर नी अभित विकास तम जनम हुए मनकर् क्रमान्द्रभार क्रिनीमध्यायको एउँ वृष् म्बासनीसे नाजीर करतीने बोले--

'मोर । तक साम कालुका विकास करें । क्द राज अवर्थ करवान् दिव हो है. के राजारे साक्षास्त्राच्ये नियम होते । चनवान्



मेरे गुलको बहाँ वेका। वे बक्राओं का थे। प्रोक्तान्य स्थान कोलंग, पनत—के तीन अपने बार्नेगर अन्तेने अवस्था स्वापन साथ को है। ये तीनों ही केक्समा है। पूर्वकरणे में पूर्व-तुर्वार क्राधनीके सम्बन्धी पश्चार कृतना-वाका क्यूत्रकारम् या चौक् और वही स्थाना कार्य राजा। कार्यन्त कोश्वर कियारी अवस्थि प्रत्यान् अन्तिकार वर्ष आहे। क्रमार्थ पुरुषर वर्तने साथ भी । वे सम्बद्ध साबी गया विकासकोर्धे सामी मानवाम् र्जन्यका मुझे क्षेत्रपूर्वक पुरिवयर जान सावव काले क्यू केले -- कालाम् इंकरका हारूक, स्टोर्सन और जनन---ने मीनो सरकर depresent & afte eglende menter merer \$; क्य क्रांत प्रत्ये प्रत्यक्षम् विवयं मुक्तने कर्ती है। असः प्रदान् । तुम समामाने मीनों माध्यम् हो अनुहार करे।' ज्यासमीरो काश्वर देख काकार अनुनानिकोनाहर सामान सम्बद्धाना क्या शुन्दर महाकारको कार करे । क्षेत्र प्रकार पूर्वकालके कुछ करना कुळ्याचा मेरे संश्रेयमे कर्णन किया है।

प्रांत कोतं — सुरावी । सम्प्रताही शीन अक्टबिकी जाको धुर्कतका रूपक बतावा है। किंद्य जो प्रवास स्टामी मीनो साधनोने जन्मको हो, यह सन्तर्भ विका जनमधी अवस्थानक करके. जुळ हो सकता है। फिली स्थापनपूर्व कर्मके हारा जिला बालोर ही जोड़ा मिल्य अन्यत्मा है ? (SPERMIN BANK)

# मश्वान् तिवके रिक्त एवं सकार विप्रहकी युजाके रहस्य तथा महत्त्वका वर्णन

मूलवी वज्ने हैं --सीवक ! जो अवल, -सेकरके निव्ह एवं मूर्तिकी स्थापक करके कीर्रंग और कान-कर होंगें शाकरोंके किय अस्की कुल करे तो संसार-सामासी अनुद्वारमें समर्थ र हो, वह जनवार, का हो सकता है। बहुना अवना कर न

मारते हुए अनुनी एकिके अनुसार कारतीत किय जनक सुन है, उसी मन्द्र क्रमणः पर्णन कृतीया । एकासून सम्बद्धान् विश्व 🛊 प्रदासन

a Higgs Torogram o

ते जांच और जो गियन्ति अध्य frum elba beit steute fubligenest

शांध हो निरुत्तर का लिए एवं गृर्विको क्या भी को । उन्हों देशों सक्तिकारी स्थाप,

भोदर, संबं का इस केवली स्थापन को

सका करान रकाने । कहा, राज्य पूजा, जून, क्षेत्र राजा पुरस्त और शास्त्र अर्थाद बाह्यानेसे पुत्रा पानि मानिके प्याप धोपन अस विवेदको समाने समाजित करे। इन्ह, व्यासा, क्याच्या, प्राचन स्था अस्य अक्षुरेकर्तकः

राजीवचारकी चाँति राज सम्बन्ध अन्यान् क्षिक्ष क्षिप् एवं पुर्विको ब्यह्मदे। सर्थिका, प्रवक्तार एका विवस्तिक कर करे । अञ्चलको नेका विकर्णनेत्रक स्टाल मार्थ प्रतिनिध भरितभावो समाप्त वही । प्रत wert fruiteg sewit hanglich with the sail and expense and ध्रांशनामि माळगोवद सम्बाग न को से सी भगवान् विकासी अल्डालाने विक्रीप्र प्राप्त प्राप

रीता है। पहले महान्ते महान्त्र पुत्र रिक् तथा दिवाल्तिको कुला महरवेनाको मनगणनारे पुत्रा हो पुत्रे हैं। ऋषियोंने पुरस--मूर्तियें ही सर्वात

केमराओवी क्या होती है (विक्रूपे वही), वर्गत् मगन्त्रन् तिस्त्रको पृत्ता ५० जन्त मूर्तिचे और रिकृषे की वर्ण की जाती है ?

सुरुजीने कहा। मुजीवारे । तुन्दारा मह जन में कहा ही परिष्ठ और आगना अहधा है। इस विकास महादेवकी है बच्छ है शकते हैं । कुनरा कोई चूनन कंपी और कई भी इंतर्का प्रतिकारक आहे कर राज्या । प्रत प्रमाने समाध्यको हैस्ये चलकार क्रिका क्रे

मुख कहा है और हो की गुल्लीके बहुएते

विकास क्षेत्री है। सिरकोड विकास— निरम्बन क्षेत्रके कारण है उनकी पुरस्का आवारपुर विवय की निरस्कार ही जात हुआ है। अपनंत् विव्यक्तित्व विश्वके निरामार स्वकारका अतीक है। इसी सुद्ध विश्वकी शक्त क सम्बद्ध हेनके प्रक्रम क्रम्की

क्षेत्रेके कारण 'निष्कार' (निराकार) सर्वे

गर्थ हैं । फलकान् होनंको कराका इसे अन्यात' के कहा गया है। प्रामीकों में प्रकार और

कुरावार आकारका विकास सम्बाद प्राप्त होता है अपर्केष् विश्ववाद्य सामग्रार विश्वव करके PROBET BERRENT MERKE BREIT E 1 PROFES और अव्यक् (जनक अङ्ग आकृत-लीका क्रमान और अपू-भाषायो प्रसंस गाँउत मिलकार) कर होन्से ही है 'हक्क' सब्दर्श को अनेको परमाम है। भूते कारण है कि सम्ब स्टोन निष्कु (मिरम्बर) और धूर्नि (रास्कार) क्षेत्रांचे हो तक पंगकत हिलाकी कुमा करते हैं। क्रिको जिस को इसरे इसरे

क्षारका होत्ता । कृष्यकान्त्रे वृद्धिकान् स्रद्यम्य शताकृतार कृषिने सन्दर्भकानम् वर्गिकेश्वरसे इसी जनारकीर जन किया का । सन्ध्यास कोने--- मनवन् ! दिवसे रियम को क्षेत्रक हैं। इन सम्बन्धे पुताके रिप्ते राजेंग माध: बेर (मृति) मात ही स्राधिक रिकामें देखा और सुन कन है। केवल

केवता है. से प्राथमा प्रकार नहीं है । प्रतरिपने

कर्मी की इसके रिक्ट निराद्धार रिक्ट करी

कारतार शिक्की ही पुताने रिवह और केर केन्द्रेया अपनेष वेजनेष जाता है। अतः करणायक परिकेशन । इस विकास के

a विशेषसर्वाता क <del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

राज्यकी बात हो, उमे मुझे इस प्रकार बवाइये, जिससे अच्छी तरह सम्बापे का जान।

नन्दिकेश्वरने कहाः - विष्याच सहस्रुक्तातः ।

आपके इस जनका इन-वैसे लोगोंके हारा कोई जार नहीं दिया जा सकता; क्योंकि का

गोपनीय निवय है और लिक्नु काहात ब्रह्मक

क्रतीक है। दक्षानि आप शिक्कक है। इसलिये इस विकास सम्बद्ध सेन्द्रने जे

सुक बताया है, उसे ही अपनेत समक्ष बद्धात 🖁 । धगवान् सिक सहस्वका और निकास (निराकार) है: इस्स्के अहीवी -

निकाल लिखनाः कायोग क्रेसा है। सम्पूर्ण वेंबोकर पत्नी कर है। सनल्हमार जेले—महत्त्वम केनीपः !

आपने भगवान् दिव्य गया दूसरे हेक्काओंके एतनमें किए और बेरके उपासका से रहक विभागपूर्वक बताब है, बढ़ बाहर्व है। प्रसारिके रिक्ट्र और बेरफी आदि क्रवरिका

मी क्तम क्तान्त है, करियों में इस समय

र्माननेकर करते हैं—स्कारकार के हैं। इस तरह बस्तुके के के धेव जानने दोनों — लाग और विषयु धरावायु इंकारको पाकिये । (कि.व. पुरान-बाह्यअस्ति अन्तरेन

प्रणाम काके केनी हाक नोड़ उनके हाने-वाचे चागचे क्यकाय एको हो अथे। भिर, उन्होंने वहाँ स्वकृत् प्रकट पूजनीय

महत्त्वेकणीको शेष्ट असमन्यन स्वाधित करके पवित्र पुरुष-परदुओंद्वारा उत्तरक कुलन किया। दीर्घकालमक अधिकृतकालो सुविधर एकोबाली बस्तुअतेको 'पुरुब-बस्तु'

कहते हैं और अल्पकालक हो दिकनवाली

क्षणभट्टर बसार्थे 'प्राकृत बसा' बदारासी

सुनव कक्का है। लिक्नके प्राकटसका रहस्य तुष्यित करनेवारच असङ् मुझे समावधे। इसके उत्तरमें वन्दिकेश्वरने धगवान् म्बाबेक्के निकास झरूप सितुके

50

आणिपाँवस⊇ प्रस्तुः सुकला आरमर किया । क्टोने सहा क्या विष्युके विभान, वेपराओंकी मासुकता एवं विचा, वेक्नाअर्थेका किन्त्र केलाक-जिलापर गमन, करके छात्र चन्द्रशेकार बहातेबका सामग्र

क्षेत्रकारोते प्रेटिन कुए महावेकजीका प्रद्वा और विष्णुके विश्वाद-स्वयंत्रे आगयन तथा क्षेत्रके बोवर्षे विकास आदि-अन्तरहर चीवन अधिस्तानको क्यारे काका आणिकांच असी प्रस्कृतिकी करणा कड़ी। स्वक्ता संस्कृत और सिन्धु क्षेत्रोंके द्वारा का न्योनिर्मय साम्बद्धी क्रेमचं और

नकराईका धार लेलेकी बेहा एवं केतकी-कुमके कान-बाद्यम आदिक प्रकृष्ट भी शामके । (अंप्लाच ५—८ शंबा) यहेश्वरका ब्रह्मा और विष्णुको अपने निकल और सकल खसपका

परिचय देते हुए लिङ्कपूजनका पहत्त्व बताना

चनकर विकास पूजन किया, यह बतामा क्कार 🖫 ) हार, नुस्र केन्द्रर, विश्रीट, मिलनव कुम्बल, बाहेपबीत, स्तरीय वस. कुष-मान्य, रेक्सी क्या, इस, मुख्या,

कुष, कामूल, कपूर, भन्दन एवं अगुरुका अनुष्य, युर, तीय केतकत, व्यवन, व्यवा, वेका तथा अन्यान्य दिव्य उपक्रतेत्वरा,

विकास वैश्वस काजी और परवरी पहेंचसे परे बा, जो केवल क्यूपिट (परमात्मा) के ही



मोग्य हे और जिम्हें क्यू (बद्ध तीम) ब्रह्मि गर्दी भा सकते थे, का केनोने अन्यो सामी महेबरचा एवम किया। राजने प्रतां वर्ष ह्मार और विष्युरे सरकार बेकारकी कुछ की। इससे प्रवास से धरितपूर्वक बारवान् रियन व्यक्ति महत्त्वपने कई हुए का केनी देशताओं में मुल्यतस्कर कका —

महेवर अले—युक्ते । अरम्बार क्षेत्र एक महान् दिन है। इसमें तुनाने क्रमा जो शतम मेरी कुम सूर्व हैं, इससे मैं तुम्लकेनीया माहर प्रश्तक हैं। इसी बहरका पढ़ दिन पन्न मन्त्रिक और नक्षन्-सं-सक्षत् होगा । आसम्बर्ध मह विकि 'जिन्हारि'के बानने विकास क्षेत्रक और विको पर्य क्षेत्र क्षेत्री। इसके सम्बन्धे को भेरे निक्क (विकास-अक्ष मान्द्रशिसे रहेल निराद्यार स्वरूपके प्रतीक है चेर (सम्बद्ध-सांकारकाको प्रतीक किया) की पूजा करेगा, का पूजन जगनको सुद्धि

और पासर आदि कार्य भी कर सकता है।

एक वर्णनक निरमार वेरी पूजा मारश्यर जे करा किना है, यह सार परंप केवल रिकारतिको केस कुत्रन करनेके कनुवा न्याच्यान प्रस्त कर रोजा है। की पूर्ण क्षाकाना क्षाप रम्पूनको कृतिका अवस्य है, करी क्रांसर यह जिल्हार्गन क्रिके मेरे वर्णकी कृतिका क्रमा है। का निविधे मेरे स्थानक अर्थनार प्रमुक्तान प्रथम होना काश्मि । प्रकृति के उसे 'क्लेलिक अध्यक्तात क्रम हुआ हा, व्या समय मार्गक्रीनेकाराने आही रकाले कुछ पूर्वकारी का प्रतिकास है। यो कुल्य कार्गधीर्यमासम् अस्त्री नशस्त्र होनेपर पार्वकोत्राहित जेस दर्शन करना है अध्यक्त केरी जुले का निरम्भारी ही ज़रीकी करता है, यह ff pid unffelige in arten bie f इस क्षाप दिल्लो पेरे वृत्तीनवासने दूस फल क्रमा होता है। यदि वृत्तीयके स्तय-शाध मेग वेका जी किया जात से प्राप्त स्वीतक करी भार होता है कि अस्ता सरमिक्रम कर्मन नहीं के सम्बद्धा 1 व्यक्तित में निर्माणनारे प्रकार प्रोक्तर व्यक्त थक्। हो ज्ञान कर 1 आलः क्रांत तिन्ह्रके कारण यह पूजन 'नियुक्ताम'के मामले प्रसिद्ध हुव्या । जनस्के स्थेन इसका दुर्शन और कुमन कर रुखें, इसके रिक्षे का कमारि और अन्य जोति सम्ब अवक न्येतिर्वय लिङ्क अध∗म क्रोठ है सामगा। मह शिक्र सम जन्मको कोन सुरूव क्रमकेवाला तका भीग र्मार प्रोक्षाका एकामा सामान है। प्रशंका

दर्जन, रपर्ज और ध्वान किया नाम तो गा

है विकासिको दिन-सर निराहर एवं विविद्या सका अपने प्रक्रिके अनुसार निकारकारों वेरी क्वोसित एक करेगा, क्रमको विक्रनेवाले प्रवचन धर्मन सुनो।

प्राणियोको क्या और कृष्टि कहते करानेके पैनो 'निकास' निवृ प्रधट हुआ युक्तनेपारम है। अधिके पावक्रकेल को पह दिल्लानिक वर्षा अवट १३० है, इसके कारण यह स्थान 'अरम्बरकार' नामले प्रतिद्व होगा। यहाँ अनेक प्रकारके को-को नीचे प्रकट होंगे। इस स्थानमें निकास करने क महनेके जीनोन्स मोधानक हो मानवा ।

मेरे के कर 8—'स्टबर जीर 'निकाल' । इंग्ले विकासिक हेले क्या नहीं हैं । पहले में जन्मकारों प्रकट हुआ: मिन अपने स्ताक्षान्-कार्यः । 'सम्बन्धन्य' केतः 'रिकास्तः' राज्य है। और "महेबारचन्या" "सन्दर्श पान्य । के केंग्रे के हैं विद्युक्त है। मैं है परक्र क्तान्य है। कारांचुक और अवस्थ में। 🕸 क्ष्मान हैं। सहस्रक क्षेत्रेक कारण में ईश्वर भी 🛊 । जीकोबर अन्तव्य असी व्यापा मेंग याचे है । प्रदार और केंग्रम । में समने प्राप्त और पानल्की वृद्धि कानेकाम संबंध क्षारक 'शक्त' क्षाक्रमात है। सर्वक संबद्धकारे रिका और कारक क्षेत्रे में के सकता अस्तवा है। सर्गते नेपार अनुवर्धनक (अन्तर का ईश्वरते चित्र) को जनस-सन्त्रांची गाँक

ज्ञाः पहले को ईशन है, जो ही पेरा शक्तमका कारण जातिये बचा के यह चेत निकास काम है, यह परे ह्यास्थानका क्षेत्र करानेकारक है। यह मेरा ही रिच्हा (सिंह) है। तुम केनो जीतीत वर्ज कारत झाला पुजन पानो । यह येन ही सबल्य है और मेरे स्थानीन्याची प्राप्ति ब्रांतरीन्यास्य है। प्रेरक और विद्युपित विकास अर्थात संगोधित व्यापन मेरे हुन निवास्त्र महत्व प्रकोको भी पुरस्य करना पार्वको । सेरे एक विकासी स्थापना पारणेका का कार करावा नक है कि कारकार मेरी क्रमान्यस्था प्राप्ति हो जानी है। यदि क्षमां सार कुले दिल्लीकामारे भी स्थापन कर है पत्नी, क्षा क्षेत्र प्रवासक्ताको कारणान्यो और प्राथ क्यान्य (शायुन्य योग्र) स्था पर्यत प्राप्त क्षेत्र है। प्रवासना निवनिकृती है कारण कार्य क्रांके। भूतिकी सामग प्रान्ती वर्गका मील कर्ज है। फिलिएके अध्यक्षमें कव ओसी समेर (मृतिपुत्त) होतेश्य भी यह स्थान होत सही कहानाता । (अध्याच १)

ut i for much parteur mutterr

करानेके विभिन्न में साहत्त्व मान्द्रीका के 'क्रवार' करने सम्बद्ध प्रवाद के गर्मा।

पाँच कृत्योका प्रतिपादन, प्रणव एवं पञ्चाक्षर मन्तकी यहना, इह्य-विकाद्भारा भगवान् शिवको सुवि तथा वनका अन्तर्भान

काल है, वे सक्ष की रहें हैं, की अमिरिक दूसरे फिल्मीके नहीं हैं; बनोबिंद में हैं। सनका

हैंबर है। यहके मेरी प्रकारणकात केन

सहय और विरुप्ते पुसर—अन्ते ! इति: कृत्यपूर्णक सुन्ने उनके निवनमें नात एक हैं। श्रीनोषते करायुक्ते ।

बराबार् दिल कोले—केरे कर्मकोको चौक ही केरे काल्नासकथी कार्य है, जे

आदि परि कृत्योंके लक्ष्म क्या है, यह इस अवह और आयुत्त ! 'सृष्टि', 'करान', 'संदार', 'तियेष्णव' और 'अनुषद' ने

रामक्राम अस्तर्ग नेवन है, सभावि में निवरित्य है। बंदरावी रचनाका से

कारका है, उन्हेंको पार्न का 'सृष्ट्रि' काले हैं । है । के कार, केंब कुला, कहा, असरा और मुक्तो पर्तातत क्रेकर पृक्तिका सुर्वेत्वरकारी रहना ही जानारे 'हैपारि' है। जानार निनास क्षे 'संस्था' है। अस्तिक समानकार्य 'रियोपाल' साही है। इस मानो कुनवान विकार पहांचर हो केरा "अन्यका" है । प्राप्त प्राप्तान की पांच काम है। सुद्धि आदि को पार कुमर B. it aberem flerer mebenit be प्रोक्तां कुल अनुष्य क्षेत्राच्या हेतु है। यह प्राप्ता स्ट्राप्ट हो अध्यान भारतमे निवत नाम है । ति प्रतासम्बद्धाः कृति कृत्योको क्रिके कृति देवारे हैं। वृद्धि चूलको, विक्री अलो, क्षेत्रर अस्ति सिरोप्सर वस्त्वे और सन्त्य शास्त्रकाश्चारे विभाग है। एक्कोरो एककी गृहि होती है। क्यांने संस्कृत वृद्धि एवं मीवन-कार होती है। असर संस्थाते अस्य केरी है। कार समयो एक जानमं दूरने स्वानको है। व्यापी है और अध्यक्त सम्बद्धे अनुसूचित ब्रास्तर है। विद्वाल क्लांको का निवक इसी कार्य प्राप्त काहित : इन क्षेत्र क्रावेका भारतकृत कारेके दिन्हें हैं की बीच बूक है। भार विकाशीये कर जुल है और इसके बीकरें कोवर्क एक है। एके ! हम केवान सम्बद्धा करके जनम हुई बुझ परमंत्रर में सृद्धि और विश्ववित् पालक को कृत्य जन्म विक्रमें हैं । से क्षेत्रों सुचे बहुत जिल है। इसी प्रकार नेरी विश्वतिकारम् 'स्ट्र' और 'सोवर' में वे अन्य क्षाप कृत्य-नेक्षण और विशेषक मुक्ती प्राप्त किमे हैं। मांचु अनुमा नामक कृतम इस्ता अतेई नहीं या राज्यम । यह और

serge aufen fit meen di \$1 45 कृतकारणे अस्ते जनसङ्ग राजका उत्तेष क्रिया है, यो मोनायो स्थाने प्रसिद्ध है। बाद बाद्यान्त्रारस्थारम् वस्त्र है । सम्बर्ध बाहरे और बुक्को ऑन्डरर ( ३५ ) प्रकट दशर, जो मेरे क्राक्रमक क्षेत्र कंतनेकाम है। ओक्सर क्राइट है और मैं काल है। यह एक मेरा 1960 है है। प्रविद्या अविकासका विस्तार कारण करनेके बेरा ही राह्य स्वरूप होता है। वेरे प्रतरकर्ते जुलके अवस्तरका, प्रश्निक

यान्ये अक्रान्या प्रश्नेत्र क्लाने क्लान्या कुर्वकर्त मुख्यो क्रिकुट स्वत क्रान्यकर्त कुरानो साहाता आक्षाता हुआ। इस र समार प्रोच अक्षाकांनी कुछ आंबरश्या विश्वार हुआ है। इस सभी अध्ययको प्रयम्भित कुँच्या का प्रकार की नामक प्रकार अवस्थि है क्या । यह न्यार जनसम्बद्ध स्थान सम्बद्ध स्थान केंद्र सरक्र की-पुरम्पानीयम क्षेत्री कुल इस प्रकार - क्यारे प्रवास है। यह क्या दिन और प्रांक केनोका केवल है। प्रशंत पक्षका-सम्बन्धी अनुनि पूर्व है, को की अन्तरन स्थिती क्रीच्या है। व्या अवस्ति प्राप्ति सीर क्यानी, कारने प्राप्त अवकारी जाना है ( को नक शिवाम मह बहुतक्षर-मध्य है) । हार पश्चांचार-मध्यमे थानुका वर्ण प्रयाद क्र् \$, of ole death \$1° mid विरोक्तकादीत विराद्ध राजनीया आयाज हुआ है । अस नामाधिने सम्पूर्ण येद प्रचार हुए ीं और इस बैटीने बतोड़ी एक निमने हैं। मोबर अपने कर्मको पूर्ण जी है। इस्तरिये इस-इस वधारेने विकारिया कार्योकी सिद्धि की उनके दिनों अपनी सम्बन्ध अवन की होती है; गाँव इस इसमा को पहास्तानों

मन्दर्भ क्योरपोधी स्थिद्ध होती है। इस स्थानको प्रमाहर है। जनको स्थि गुरू है। मन्त्रसम्बद्धानको काल उत्तेर यांच्य होत्रो नियह अक्ष्य करमेवानको नक्त्रसम्बद्धा है। प्रशासका क्षेत्रे 🖟 मेरे अकता स्थानके बन्तन अवस्थानीय कृत्यानी आवतो नामार 🛊 । पंचानेकारि मानी कांग्रामांन एकत्वान क्रीम अलग स्थानि अलग है, सहा है । जानके गुज प्रदान करनेनाने और सुनकारक और प्रतिका अन्य है, आवको स्थानार (मोक्षा) है। नी-क्षेत्रस्य समाने हैं । नावकार व्यवस्था

वार्वलेके साथ केंद्र हुए गुक्कर व्हाटेकमीने रतराधिगुण नैते हुए तका और विष्युच्छे पर्ध करनेकारे कालो जान्यादित करके क्रमेंद्र कारणाया अध्यक्ष वाल्याका राजधार, बीरि-बीरे अंगरक करके उसे जान करका क्योग किया। प्रश्नामध्ये काली हां विभिन्ने परन्यकृति सेव कर स्थान प्रवास्त्र करके चल्छार विको का संबंध विक्योंको क्यांकी क्षेत्रण क्षेत्र क्षित्र कर विकास गुज्यक्रिकाके स्थाने अवसे-अवकारे 🗗 क्रमांचित कार दिशा और क्षेत्री प्राप्त मोक्कर रूपे स्पीप माहे है हर रेपेक्ट क्षेत्रकृत्सकी सरका किला।

है। सम्पन्ने प्रस्कृत और निकाद से कार है। अत्य सन्तर्भ एवं प्राप्तु हैं, आपको स्वयाना है। "

इन व्यक्तेक्षर अयमे गुर ब्लेक्स्पर साहि कर्ने अक्र और विन्तुने प्रचेत करणांचे water from a

प्लेशर केले—'आर्क् अक्**यरे** कुल कर्त्वातीको प्रकारका का किया कार से का अक्षाप पान क्षेत्रपात होता है। सुर्वकी संक्रानियने कुळ नका-अवार्त मञ्जूनाने एक कर विकास कुरू प्रकार-अन्न क्योदिन्त्री क्याबार क्या केल है। 'कुनरिवत' व्यक्तिक अस्तिक कान तथा 'युवर्षम् का आहितकान कृता, give mir reduc aerfeite freit som arreifte समान हो क्षेत्र है—यह जानम धाहिये। महार और विष्णु केले —प्रच्ये ! अस्य येता या की प्रश्लाच्या वर्धन प्रधानकालको विकालकार है। कार्यको प्रकारक है। अपने हो---प्रात: और संपन्न (प्रकारकोर पूर्व) निष्यात्व हेजले अवस्थित होते हैं। आपन्यों सालले सालल साहित्रे। मेरे हर्गय-प्यानके मन्तरकार है । जान कवाते कारी है । अनकारे - हैको फतुर्रजी हैक्कि निवृत्तिकाराधिनी असका मनकार है। जार राजीनाको नकारत है अहेजनावीकी केनी पार्व्यके, क्योंकि अवका सकत-सकत साथ कोकायो प्राथमित विकेश संयुक्त कर्तुरीतीकी 🛊 नगरकार है। असर प्रान्तको साम्बार्थ है। प्रश्नेता की वाली है। पूजा करनेवालोके कारको असकार है। अस प्रस्कारित्रकार किसे मेरी मूर्ति एक रिव्ह दोवी समाग है, हैं। आवर्गी नगरका है। गृहि, जनन, सिंह की पृत्तिकों स्वेशक प्रश्नाम प्राप्त संदार, तिरोधान और अनुबद्ध करनेकारे केवा है। इसस्ति मृतुब् युवनीको साहिते

को निकासकार को फिल्क अने कि सकारकार कराई सकारकार । सक्तिकारतलाम् अस्ति पुर्ते क्ष्यः। तीतः कृतियोः सः १४ १३८ ेक्ट है।

Le di s dibbanest evanje tummiterantemme ert eambergheidt unt denny er i vernenere fre मित में मेर (मूर्ति) से को होते सम्बाध्यार अपन अन्यवाद अवनारोसे पूजा करनी माहिते। रिकृत्या ही कूमर करें । निकृत्या अध्यान- इतले केन पर सुलय हो आस है ।

• मेरिक्स विकासि •

मक्ती और बेरका स्कूक्त-सकते पूजा 💢 इस प्रकार कर केमें विकासिक कर्त्त्व कारण जाईको । शिव्यत्विकृती कार्य ही स्थापना - हेवार भगवान् शिव्य वहीं अन्तर्वान हो गये । (अप्याम १०)

बारके अक्षा दूसरोंने भी स्थानक करपावर शिवलिङ्गकी स्वाधना, उसके लक्षण और पूजनकी विधिका वर्णन तथा

शिवपक्की प्राप्ति करानेवाले सक्कर्वीका विवेचन

म्मान्त्रेत पूजा-स्वात्री । विकारिकाणी क्यापनः केले करनी कालि ? प्रताक समान कर है ? सक अल्पी कुल केने करणी बत्तक्षित्र, किस्त हैल-काण्यां काणी

बाविने और विशे कालो क्या शास्त्र विमन्ति होना कारीये ? राज्योतं कार —कार्निको । मुक्तनोत्रोहा हिन्दे इस विकास सर्गन

कारता है। ब्लाम देवर सुन्ने और मन्त्रुते । शनकर वर्ष सुच क्लाने विकी नकित शीबीचे नहीं अस्तिके सहयर अनमी चीवके अगुनार ऐसी जन्म रिल्मीनकुकी रेजनन कारनी कर्ताको, वर्डा निरम कुमन हो अने । वार्थित हालते, जारतक प्रत्यते अकल

रिजार प्रदासीये अपन्य संख्या अनुस्तर मान्योसः १६७वरोने एक विवन्तिकृता निर्माण करके काकी पूका फरनेने क्रमानकाको इस पुरुषका प्रा-पूरा कस मान होत्य है। सन्पूर्ण सूच स्थानामि जुळ विवासिककी बहै पूजा की जान के यह

नामान कुलका वर्ग्य देवेकाम हेम है। यदि वास्त्रतिक्क बारनी हो से इनमें दिले प्रोट-एवं दिवस्तिक अवन्य निवर्ष गेर्ड परना बाता है और वधि अवस्थातिक करने हो

से स्वयं हिवरित्र अवना 🔤 अन्त

कार पंचा है। जान स्थानकोरी हुस शिवारेपाची पीवनकि स्थापन करते

कांक्रे । क्रिक्टिक्ट्रकर चीत्र कव्यकासार (गाम), बीववेर सिम्हेल अवन्य पाइके क्लंबर्ड असि क्ष्मर रीचे बंदा और बीचरे कारण क्षेत्रर धारीने । देशर विद्यानीय महाप् कार केंग्रांक क्रेस है। याने निर्देशो, प्रकार अवस्थि अध्यक्ष गरेते आसीती क्रिक्टेन्स्ट्रेस्ट्र देखील बहुन्स पानिये । हेस्स

क्रम्पत कीड भी क्लाल पाहिने । पति व्यापा (अव्यापानिकातारे) विम्नीयाची विक्रेप क्षत है। यह (प्रान्तविद्यासक) तिरवन्तिकृते को निवह और पीठका एक ही क्रमकृत होना वर्गाएवे । सिन्तु वार्मासकुके हिन्ने पत्र क्रियम गाँ है। निवृत्ती समाह निर्माणकार्थ सा स्थापना करनेवारे कारणस्के काम अंगुलके करणर होती

क्किने। ऐसे हैं किनशिक्ताओं जान कहा

एक है। प्राप्ता कम सन्धाई हो तो पात्रक

provide freedingsmall floreign all, wellten

क्यी का करते हैं, अधिक से में कोई केवादी कर नहीं है। यर रिवर्ड में मैं से हा निवास है। उसकी सम्बद्ध कम-से-बास कुर्जाके, एक्ट अंब्युलके करवार क्रेजी पर्नाहरे । कारों क्रोटर होनेवर काल फार निरुद्ध है। वित्तु करते अधिक होना केवली पार नहीं है। प्रजन्मको काहिने कि वह पाने किन्न-कारको अनुसार कह विनान व देखाला प्रकार में, को एक-लोकी पूर्विकोंने आवश्र हो । उसका गर्मक बहुत ही सुन्दर शहर और क्ष्मिनों प्रत्यन सम्बद्ध हो। यह से प्रकारके कार्य प्राप्तिक विकास पर्या हो। काने को और बहिल दिल्लों के पुरुष क्ष हों । कहाँ किम्मीनकुको स्थानना सन्तर्थ हो, the purply raid limit, then deal, इकाब, मरनात, बोली, जूंगर, गोर्थन और हीत: -पून के पहलेका तथा अन्य पहलाहर्व प्रकारिको सैविका सन्तरोके काल क्रोड़े। स्कोच्यात अस्ति प्रोच नेतियाँ क्**नो** प्राप क्षित्रविद्याच्या गोव कार्याचे कारणः कृत्य कारके अनीयने होंक्काको प्रत्येक अध्युनियाँ है अर्थेर परिवारमधील मेरी पूजा वालोर नुसारकार अस्पानकारो कारते सका साई-क्ष्युओस्टे मनसही क्युअंसे मेह्र को । बार्कानीको सन् (स्थान), पुत्र ऐसे पु-प्रकारित) मध्य केलर (में आहे) केलर

प्रदान करे। स्थापार-जेमक सभी जीवनेको स्थापनीय सत्तुह अरके एक जोने सुवर्ग क्या से BRAICH OF BEIGHT BRITAINING BERGE क्योंका उक्तरण करके क्या करणाव्यातारी महारोक्त्रीका काल करे। स्टब्स्स् मानुबोधने जुल महायम्य ऑकार (३०) का इक्स्प करके इस मुद्रेने विकास्त्राच्या

(पूर्वि) प्रक्रिकोड निग्ये भी समझनी सामिते । अस्पर प्राप्त से है कि निप्नु-प्रतिकारिक केल्पे प्रतास्थ्यानोक अक्रमानामा विश्वास है, बराबू केराकी अतिहा समावार-क्यारे पत्थी काहिये । यहाँ रिव्हाकी प्रतिहा 🥁 है, पद्धां को प्रश्लाको 🔤 बच्चा समारी विकासको अर्थानोह निर्माण केर (जुलि) और रकारत अञ्चलका है। केरनी कहारते भी रिन्या को सकता है। को गुरूवनोमे जान करे । साम्रा केर नहीं रेक्ट करेना है, को साम्र कुरवर्तेश्वरत कृतिक हो । इस प्रकार निर्देश और केलों भी भी हुई महादेशकीकी धूमा विकास प्रधान कारनेनामी होती है। स्वापर और मेंगाओं, नेतारे निवह भी हो प्रकारका कार गया है। युक्त, रचन आधियो स्थापन रिक्ट कको है और कृषि-क्षीद अधिको क्षेत्रम क्रिकु । इक्षाचर विश्ववदी सींचने अस्तिके 🚃 सेवा करनी कार्यने और जीन रियाको अल्ला को जल आहे बेकर दश कारण जीवा है। उन स्थापन-जनम बीमोंको कुल व्यूकानेने अनुरक्त क्षेत्रा वरमान् क्रिक्ट पूजन है, देख विद्यान् पूरत कारते है। (वो करावर जीवोच्हे क्वे चरावार कार्यम् करके जो चीठने समझ यहे । इस

प्रकार पीड्यूक निश्चमधी पंजापन करने करे

विकालनेका (**अर्थकालनका शिक्ष रहनेका**के करातके) हे जोड़कार रिवर करें। हमी अकार

बर्ध क्षम सुन्दर के (मुर्ने) भी भी मानना

करनी पर्ताले । सारांस पह कि पृथि-

शंकार कर्वाची सारी निष् वेसी निवा-

प्रतिकृत्येत विको बाह्ये पानी है, बैर्ड ही मेर

eat सरोवार्त प्रस्तुनि प्रयोग्यनम् नै को उस्ता वर्ष वर्षमञ्जलो करना सा नवीद्रकार स्थान

को बार्याचन को संबाध कर है। या को स्थाप कर बाराय कर बन्धीयहरूप को क्रातीक्ष्रमान्य पर्वे काल्या को कारणन्त्रक का सर्वकृतन्त्रक को सर्वेत्रसाव रेक ।

de typis policie e इंध्यरके अनेक कारकार करका पूजन करना। रेग्या है। अनक: परिक्रमा और नक्तास पार्वको ।)

इस तरह महाविद्याची समयन केनोह विकिन प्रकारिकार प्रत्ये पूजा करे। श्राप्ती प्रविश्वेद अवस्था नित्य पुता करनी कार्यके तथा वेतारकांट कार कार्यकेका आदि करना पार्वको । विकारिक सरकार् रिकास कर असर कारनेकारण है। अनका यर निकृते योडकोनवानंतुल वयोगित रीतिये क्रान्यकः कुमन सारे । यह कुमन औ क्रिकार प्रदान करनेकान है। अन्यक्षी, भारत्य, अर्था पान, पानम् अञ्चल, अध्यक्ष्मिक कार, यह को कोवर्गन, राज्य, कुल, कुल, 🐠, विवेदा, साम्युक-कुलर्गक, चीराक्षक, क्याक्षक और विकार्य--- में स्रोत्स्य स्थापन है। अध्यक्त and the three labors are करे । अधिकेल, केवल, कलकार और refer--- à une marquire fique ant e pre ताम किया दूधर विकास पूजन विकासकी प्राप्ति करानेकाल होता है। स्वयंक वितरी मन्त्रांके प्रत मन्त्रीत क्रिकेन्ट्री मानियोद्धान सर्वात दिल्लीनको रेकको-द्वारा स्थापित फिल्मिन्सूनी, अन्यन-अस्थ प्रबंद हुए अध्यान्तिकृते तथा अध्ये प्राप्त कृतन स्वतिक हुए शिक्तियाने भी स्वताह-अवनेक्यूबीक जैसे निते हुआ। क्राप्तेले का पुजनकी जानश्री देनिये भी मनुष्य ताल जो कुछ बद्धा गया है, यह साथ बद्ध प्राप्त कर

कानेके की रिकारिक कियानकी जाति क्रानेक्क क्रेस है। बहि निवनकृति विकारिकामा गुर्वनकार कर विकार कर से बहु को प्राच्यानका होता है। विही अगरा, मानके केवर, कुछ, क्रके-कुछ, कार, गुड़, मक्तान, कार अध्यक्त आहते की अपनी क्षीको अनुसार क्षिकीरकु कराकर सङ्द्रकार कारक कुमान करे आकर्षा अभिन्नित हुन कुमार उन्तरपाला कर को अनक केने क्षेत्रका अनेके राज्य एक एक स्कूष प्राप्तकार कर किया करे। यह कम भी विकासकी प्राप्ति कार्यन्यस्य है, देशा कारण वर्षाचे । क्षाप्रकारों कुळारान्य प्रकारका क्षारम

राज्यो सुद्धि व्यानेकाल क्षेत्र है। समाधिने धानमेका प्रयोग विभाग है तथा राज्य सम समय भी कर्ममुँ कर है सरम वादिये। सद और किन्दुने चुन्ड जोकारके क्वारकानी निकृत् कुल "समानक्रमम" सक्ते है। परि प्रतिदित्र आरम्पूर्वक दल प्रभार पश्चाकर-क्ष्मान कर किया कार अन्यत केरी र्वत्रकारोके काम एक-एक सरकात है का किया क्षेत्र में को कियावादी शक्ति करानेकाम्य सन्त्राम् काहिने । साह्यानीके रिनो अस्ति प्रान्ति पुत्र विकास-स्व शब्दक कारका राजा है । कारकारो किया हुआ क्रम, मक्की देख, महकाजीका मास. कारणे परित्र अन्तः करणकारा प्राप्तानी संधी। हानी गुरु—इन स्वयंद्रो असन व्याप नवा है।

र्क्ष अधीरमान्य प्रोप्यो चोन्चेन्स्रोल असेन क्रांत्रस्थे कार्यक्रम सहस्रोता ।

के राज्यांका रिक्से स्कूटिका बीमीर एके वर: क्रकेटका ।

<sup>35</sup> fairs williams for mission materialisms finalisms find daig materials a

मान शरीक द्वार चीरे नाले स्थारण की कि को दूखा कोई पूर र नाई ऐसे मानदा कालू कहते हैं।

विक्रोंके रिज्ये 'जन: दिल्लम' के उद्धारणका आने स्वत्या कर करे। इस प्रकार औ

विभाग है। विजेतारेके देशने अनामें मामावर्कि जम सामा है, जो उत्पास नगः प्रदर्भः प्रयोगको विशेष है अर्थात् में निर्माण (योग) आहे कर रोल है। अपनी 'शिक्षण नव' हुन क्याच्या इक्काण करे। Partitis first of suff-suff Pality for मनेऽस उज्रास्त्रक ही निकल है अर्थाद से की 'रिश्वाय कर' का ही का करे। क्षेत्रं-कोर्य प्राप्ति साहारकारी विकासिक विकास नमः वृत्रेकः विकासके कारको अनुसन्ति के हैं अवर्तन से 'तम दिलान' का का करे। वक्राक्षर करावत गाँच करोड जब करावे क्षमुख्य प्रशासन्त्रे स्वतानिकको समान हो सना 🕯 । क्रम, से, सीम अक्सी कर करेबुका कर कारवेले कामकः अक्रा, निम्मू, का नमा महिन्द्रमा यह जात होता है । अध्यक जनमे विताने अधार है, जनका पुरुष-पुरुष क्षा-क्षा भागा भाग करे अन्यक समाज अश्वतीको एक साथ ही किया अक्ट हो करने भारत जान करे। इस बरको जनको विरायकाची प्राप्ति कारानेकारण सम्बद्धाना वासिये । यदि एक हजार विकेश प्रतिकृत एक संदर्भ रूपने क्रमने प्रकार-स्थाप स्थ काक क्य पूरा कर दिल्का जान और अनिदेश काराज-भोजन कराजा कर्य से उस भजने

प्राप्तानको काविने कि यह प्रतिका हात:काल क्ष्य क्ष्मार जाठ कर नामकेसा साम करे। ऐसम होनंबर पालको सामानः हित्यको पद प्रकार कालेकाची होती है। वैदयनों और वैदिक सुकांका की रियमपूर्वक जब करण वालिये। वेटोबा मारायक भी हिम्मकारी जाहि करानेवारक अन्तर्थ दिख्या बाह्य है। अन्यक्ष शिक्षके है, हेला जानना चाहिये। अन्याना जो क्षेत्रने सात, बॉच, मीन का एक ही रात

अवीक्ष कार्यकी विवीद क्षेत्रे सम्मारी है।

काईको । ऐसा कारनेपर जनकान् विस्तानी शहराते सम्पूर्ण क्येन्योकी सिद्धि होती है। को प्रमुख भागवान कियान प्रिके कुल्बादी के बनीचे आदि स्थानत है तथा foreig stargereit find urfarit pripi-ब्यारचे आदिको व्यवस्था करना है, यह इस कुरुकार्यको काले. कियाद प्राप्त कर सेना है। जनकर दिलके के कावी आहे के हैं। क्षां परिवर्तिक विक विकास करे। यह un, वेतन अधीवो भीग और केस देरे-काल केता है। अस- विक्रम मानकी प्रकार क्रिके क्षेत्रों आवश्य विकास कृतक काहिये । प्रश्यक्षेत्रमें दिवस मामग्री, कर्जा और केली अल्डिको विकास क्रम्यान्य प्रतिने अनवान् नित्त्वका देखा ही

क्षिके अनुवार किसी एक क्याकी

अवस्थार प्रकृतवंत्र अस्तित अस्या कर

बारक व्यक्ति अववर्ग ओप (३५) इस

प्रकार प्रतिकृत एक सहस्र पर अस्त

क्रांबंक बाद्ध करते है अभवा करने जी रिक्कोर डोक्नो अपने निगरीको निष्क हेता है. 🚃 बाबाल सब पायेसे चुक हो जला और

बहुत-से क्या है, उनका की किस्से अधार हो... निकास कर से १ देख करनेसे भी सत्त्रण:

क्यन है। वहाँ कान, कन और वन करके

बन्धः बनकन् दिल्लके प्राप्त कर रेक्ट 🕯 ।

क्रम: मृत्यूवर्णन क्रिक्के क्षेत्रका आसम रोक्ट रहम वाधिये। को निवके क्षेत्रमें

ज्ञानने किसी कुन सम्बन्धीयन कह, बंगाई,

≐संवित विकासक = 

फिक्पदकी प्राप्ति होती है। रहेकमें अपने-अपने वर्गक अनुकार सदाबारका पास्क करनेसे की बनुवा

98

आवरवसे सवा प्रतिकायमे 📺 अपने स्तकर्मका अतिहास पाल बाला है, कायना-पूर्वक किये १५ अपने कवीर अधीष्ट फरकारे शीव ही या लेका है । विकास प्राचनी किया हुआ साथ कर्ज आकृत् हिल्क्स्की प्राप्ति करनेवाला द्येक 🕏 🛚 विनके तीन विचान होते हैं-- डाव:, मध्याह और सायाह । इन नीनोने सम्बद्धः

एक-एक प्रकारके कर्मका सम्बद्ध विका भारत है। प्रात-सारको सम्बन्धित मितवकर्षके अवद्यावका समय सामग मानिये । मध्यक्रकाल सम्बद्धा-कर्यके विके रूपयोगी है तथा सार्यकाल कार्यन-कार्यके अन्युतः है, ऐसा जानक वाविषे । इसी प्रकार

विकारको आहा सार लेका है। कार्यकृत्य

है। राजके बार अहराँमेसे जो बीचके हो बहर हैं, उन्हें निजीधकाल कहा गया है। बिलेकाः उसी काकने की हुई धगवान्

रिकारी पूजा अचीह करूको देनेवाली होती है—ऐसा जानकर कर्म करनेवास्त मन्त्र प्रजोक परस्का भागी होता है। विकारकाः कारियकाचे कार्यके ही करूकी

विरोद्ध होती है। अपने-अपने अधिकारके अनुस्तर अपर बाद्रे गये किसी भी कर्यके

🖼 । क्रिकारकन करनेवाला पुस्त परि स्वकृत्वारी है और पापने करता है तो बह कर-कर कर्नोका पूरा-पूरा करू अवस्य प्राप्त कार लेला 🕯 ।

र्वजनमे सरस्यो ।

क्रांबयमि कल् — क्रुन्ती । युव्यक्षेत्र

राजिने भी समक्ता विभाजन किया गया

कीन-कीन-से हैं, जिस्ला आश्रय रेक्स सभी को-बन्त कियान प्राप्त कर है या हों। (अध्यक्ष ११)

मो भदायक पुण्यक्षेत्रोकः वर्णन, कालविशेषमें विधिन्न बदियोंके जलमें

सानके उत्तम फलका निर्देश तथा तीओंमें पायसे बचे रहनेकी चेतावनी स्तर्ज बोले-शिद्धान् इसे बुद्धिकान् मार्गियो । मोश्रदायक क्रिक्केक्क कर्णन सुनो । तत्त्वश्चाम् वै लोकरक्षके रिजे

विकासम्बन्धी अस्तर्योका कर्णन कर्णनाः। पर्यम्, बन और कानगीतवित इस वधीका जिस्तार प्रवास करोड केवल है। फाबान शिवकी आज्ञारो पृथ्वी राज्यून जन्मको बारण करके निधत है। मगबान डिम्बने भूरतलपर विक्रिक्त स्थानीये वर्त-वर्तीक निवासियोको कृपापुर्वक मेश देनेक स्पिपे शिसक्षाका निर्माण किया है । कुछ क्षेत्र ऐसे

है, जिन्हें देवताओं क्या ऋषिकोने अपना

इसेरिक के क्यों लेकिय प्रकट हो गया है तथा अन्य सहन-से सीर्थक्षेत्र ऐसे हैं, जो लोकोंकी रकाके रित्ये सार्य प्रायुर्धुत हुए हैं। सीर्थ और क्षेत्रमें जनेपर सनुष्यको सदा कान, दान ऑर ऋप आदि करना चाहिये, अन्यथा यह रोगः, टरिजना तथा मुकता आदि होबोका चार्गे होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्षके

काराम्यान चनाकर अनुगृहीत किया है।

भीतर मृत्युक्ते आहा होता है, यह अपने कुम्बके कलसे सहालोकमें बास करके कुल्बकुवकं यञ्जल कृतः कनुष्य-योजिमें ही बन्ध लेला है। (पत्नी मनुष्य माम करके मा जो जात न सह । व कारणे भारत प्रिकान्त्र क्षिण जात के व्या श्रीत व्याप्त क्षिण के हैं। व्याप्त क्षिण जात है। व्याप्त क्षिण जात के व्या श्रीत व्याप्त क्षिण के हैं। व्याप्त क्षिण जात है। व्याप्त क्ष्मित क्

किंग्र और संस्ट (मारान्य) गरीके स्कार कहा-से पुरुवनेत है। सरकार कहा परम परित्र और साथ गुलवानी बारी नहीं है अन्तर्भात् प्रकारी काम कार्यों है। विकास क्ष्म प्रत्यक्रीये प्रतन्त्र वालयांचे क्यार रिकार को से का अन्य स्थापकार प ding the Special which Popular and पुरुवक्रीरचा राष्ट्रा को वृत्तकारी को 🕻 क्रमेंचेंड सरकार कान्य्री-प्रियम असी अलेक मुख्यक्षेत्र है। वहाँ क्रमण्यतिक वर्ष हेरेक्ट म्याची महत्त्वीत प्रक्रांची भी अधिक प्रस्ता एवं कुम्बद्धानक के मानी है। फ्रोमानक म्पादी का बाजरे हैं. यह कुल्लाके राजाररतियो आनेवर नेपानी वर्गीत बचा अपनीष्ट्र पंता हेरेन्स्स 🛊 साम है। सह मान्य वहाँ काल और क्रमान कार्यन विभागकान्यकारी प्रार्थित संस्थी पुरुवारतीयत्त्व प्रकाशके प्रवेताचे भूतवेता अस्त (मोन) है। कर्म्य प्राप्त तथा क्रमेंट महत्त्व Printed according and department right होती है। जनसर्फ अन्य जना देखने दूस पुष्प है। परंप पृथ्वतानी रोग्रामांनी प्रार्थक मुख्य कराने को है। यह स्थानक क्या मोजनके भारता की एक क्षेत्रकारी एवं स्वातीक हेर्नेकाली है। क्रामानेकी महीका म्बद्ध वर्षाता है। यह नहीं स्वयंत्र कार्यका

काले पर्व है एक वह विकासिक प्रकृत भारतेकारी है। तुस्याके पर गुक्र है। वह hander hours år grendere शुक्रकं कुलावें में पूज बर्क कर है। सहरायेका के तीर हुए तीय इतिके बहुएर क्ष्म तेत है। संस्थानी बड़ी, सम्बाधीनार, क्षानंक्ष्यारी क्रमानेन तक शुक्रकारक केंद्र न्थी —ने क्रमी कुलकत है। कुली सुक्रार विकास करनेसे इन्हरूबकार्ध अहीर बाली है। यह वर्षन्ते विकास हां स्थानी कारेरी tre franch bi arti umfet ger करने को है। या शक्त अधिक पान्त्र भी के देशेयाची है। सामे स्थ terbengelt gelt melbeid wet mit अहेर विकासका पाद विवेदानों है। कालोरीका औ का केन्द्रां अंतर्गत है, वे अनीत करन हे जेके पर्या ही विश्वास्थित अंदान कारनेवाले William !

विकास कार वहाँ वहाँ देशका वहाँ कार प्रत्यक्षित वेषश्रीको आवस पृत्रि कार पर तो का प्राप्त वहाँ किये हुए सार-प्राप्त अवस्थित अधार वहाँ किये हुए सार-प्राप्त अवस्थित अधार वेदार केर्यर कार्यक्षित पुत्रा कार कार्यक केर्यर केर्यर प्राप्त कार्यक क्षेत्र अधार कार्यक कार्य कार्य है। उस क्षाप्तक विकासियों किया है, उस प्राप्त कार्यक की विकासियों कार्य आव कार्यक कार्यक की विकासियों कार्य आव कार्यक कार्यक की विकासियों कार्य आव

क्षेत्रे स्वयंत्र आस्त्र इते अन्तिः पूर्ण्यः । पुण्यक्षेत्रं (क्ष्मते क्षेत्रं स्वयंत्राणीः प्रवर्षत् ।)

without the fi her planet set. मनकर् क्रिको कहा का। का सूर्व और बुक्तांत क्रम्यानांको क्रिक हो, का क्यून और क्रोक्सभ्यमें काम को । का काम जनेनार क्या गर्नकृतीके लोकने पहल चेप प्रदेश कारनेकारक क्षेत्रा है, यह व्यक्तिकोकी कारकार 🛊 । जब पूर्व और प्रक्रमति गुल्ममरिको सेनंद हों। ऐसे सम्बद्ध करने में स्क्रीने साथ करें। यह कार परवार विलाध प्रकारी प्रकार सन्तर्ग अनोह कहातीनो हेरेनाम पान रूका है। जब जूने और कुल्पी पृथ्विक प्रतिकार ३० कार्यः एक कार्यक्रमे (३०व्हा) के महिने मानने कार करने होतिया क्षेत्रकार प्रतित् हो सम्बन्धि है। जुर्ज और apprehist mettlieb finn diber genf-कुल्ली नदीने किया हुआ कार तिल्यानीक स्थान स्थानेकारम होता है, सैन्स कि सहरतीया करन है। यह सूर्व और कुल्ली मकरराजिने निवत हो का प्रयूप ब्यामकार्थ aproble and any arm artists properties town & the tax wire Provincell selle derebaret giet bie Breedeak same par ally brough कारोने एक जेन्डिय अपने न्यूनको प्राथको प्राप्ति के पानों है। पर्यापनार्थ गक grift married flux gives marge-भारती पहुच्छीके प्राप्त विका हुआ साहू, Regge brum fiebpu-me fire ide कर क्षेत्रों कुलोक विलाधी क्षत्रको र्वेदियोक्त प्रकृत सर्ववत्त्व करा पक्ष है।

पूर्व और पुरस्की। यह भीनगरिको निका हो, ता प्रकारको प्रतिने विन्ते पूर्व प्राप्तको व्यक्तिके प्रशंस्य को है। उन-पर महिनेने क्षेत्रं संबर्धि क्षेत्रं कृता साथ इसामाने प्रात्ती कारानेकारण केलां है। विकास पुरस्य पहुर प्राथम क्षेत्रोरी नहींका शासन नेनार वेर्चनक कर र एक करने क्रांत्रन विसे कुर परमान निश्चम हो परम हो परमा है।

कारता प्रकृत करनेवाले वक्त-में केंग है। अनुकारी और केरवारी—ये क्रेसे महिला particul affer un breit fi pr केन्स्रिक नारवार विकास 🏚 प्रार्थकाच्या होता 🖁 । पुर क्षेत्रके कार्य स्थानके पुरस्का क्षेत्र 🖟 🕻 र and from arrhering from you do कारकार अवन्त्रे काल है। कार्यकार अस्य जुरित तथा सहाधनाचे साथ प्रत्ये न्यायाम राजने हर विद्वार प्रत्यको सीचेने विकास सामा कार्जि । अन्यका अवका काम नहीं किनान । gradiek kan tan dip-m gre sk भारता प्रकारने कृतिको प्राप्त होता है। तका कर्ष किया कुछ कार्य का कर की कार्य के men tie uit greeteit rage it aben Special Paper & dr per greatespeck अर्थका बालेका तारा तार मानस्य वह है were, with great bythere an राक्ष है । प्राप्तानों ! और्थकारवर्गित पुरुष matters, suffers after meeting suf-धानीच्या जन्म कर केन है । तीनोने किना हुआ कार्याक्ष्य कर क्यांक के कार है। यह कई कान्येत्वः सेवा जी क्षेत्रक है। " वैदा पार

<sup>।</sup> एक्सी की पूर्ण व्यूच प्रदेशकारी । एक्सी का को सहस्की कर्ता । कर्मा केन्द्रकेन कृष्य बारमधी। क्ष्मीनंत स्त्रू स्त्रीक स्त्रीक स्त्रा कार पास्त का का सहय नकार दिस्त । कार जनका है का कारवाड़ी हैंसे । favorer from the state at the

• Tedeperities a: \$40.

केमल कारण ही यह होता है, अन्यात केमाधारोधी पूरत करते और हाहायोको नहीं। विशिष्ट पान जनसे पान कारिया दार हो। हुए पानके बावकर ही सीर्वने पान परीरको सुरक्षाने-जैसे कहोर नवले वह विवास बहुत्व पाक्षिते।

होता है; क्षाः सुवा वायनेवाले कुल्यां । (अवाय ११)

सदाबार, क्षेत्राबार, साम, धसाधारण, संस्थाधन्दन, प्रणध-जप, गार्थजी-जप, दान, न्यायतः बनोपार्जन सवा अग्निहोत्र आदिकी

विधि एवं महिमस्या वर्णन क्षेत्रीते कहः सुरुषि । अस्य अस्य है। सर्वे सन्द

विद्यान् कृत्य कृत्यक्षेत्रक्षेत्र विद्यान कार्या है। इतमें अनुस् क्रावेक्ष्में क्षावेक्ष्म आवारिक्षा वी कर्षय क्षाविको । सुराती कोर्य —व्यक्षित्रक्षा कार्याक क्षाविको विद्यान् क्षाविक्षा क्षाविक्षा 'साहार्य' कार्य कार्यक क्षावेक्षा अधिकात्री

शीध ही हमें नद सहाबार सुराहके, जिसके

करण है, यह 'गैएव' वक्तपात है। पुशरोगी प्राण केरवेलों हे यह प्राण है, यह कारवार प्राण है। यह प्राण है, यह कारवार प्राण क्ष्मण है। यह प्राण कारवार प्राण क्षमण है। यह प्राण कारवार प्राण क्षमण है। यह प्राण कारवार प्राण क्षमण है। इस प्राण क्षमण प्राण कारवार कारवार है। इस प्राण क्षमण प्राण कारवार कारवार है। इस प्राण क्षमण प्राण

है। इसे नम् श्रामिनेने भी को प्रश्नीका

प्रात्म करना है, बहु 'प्राप्त' है। हमरे स्रोत

यामधील अभिन्न माने गये हैं। वेदयोगे थी

में कुछ स्तरि स्वाधिका प्राप-विकास

कार्य व्यवसारि हैजीकर तथा शाय और व्यवहा की विकार करें। राजके शिक्षणे शहरको उप-प्रास्त शहरक वार्षियं। जार अस्तित व्यवस्था जो आक्षा का कार्यकार है, जो सींच कहते हैं। उस संविकारको स्टब्स्ट हैजको कर-पूज आदिका स्थाप वार्यक व्यक्ति। वार्य पूर कार्यक् व्यवस्थ अस्ति हार्यकार व्यक्ति

विक्ये उत्तराणिकृत कैटकर मल-फूल्का स्थान को । अस्टि उत्तराधियक कैठके काई

पूर्वारिकाल हो स्थाने कही क्रेमाओसा,

जिल्हा वार्यक्रम, अन्तर्कृतात, क्रमाव्ये प्रार्शनके, रिन्धे

कोतका (इस कर्षास्त्र) है, वसे 'कुट-साहाक' काल गंधा है। को दूसरोके खेन देकनेकाल और वसांक्षी है, को 'काल्डान-क्षित' बढ़ावे

बढ़ 'बैंदन-प्राह्मण' है सभा को सब्दे ही होत

• अभिन्य विकास • 

Bairde हो तो हाती विकासी सोर कुछ **वर्ष कल्यक का क**ल्यक समित्र हाडे

पत्थंद्र मेटे । जल. अप्रि, मानूका आदि बचा रेक्सऑक सामना क्यान्तर की । कर-रेक्टर करके कानेकर किए क्षा मानको न देशे । महत्त्वार जानकानो संस्कृत विकास हर करते हैं पूछकी छुन् को अपना वेदमाओं, विनरों तथा ऋष्यिक क्षेत्रीये मारे विका है जाए हुए करने सुद्धि करनी पादिने । पहले सात, चीप का तीन कर नित्री समाधार को केवार सुद्ध करे । प्रेरहके मामानेक पालके बरावर निक्री संसार सम्बद्धे भीर को को है। पांतु गुराने सम्पन्धे रिको मेला करार निर्माणी अध्यक्तकाल क्रेती है। रिक्ट और गुराबर्ध सुद्धिन पक्षात् उद्यापर अन्यक काच और क्राफ-वेरोबर्ड सुद्धि सामेक न्तव कर कुरून को । लिए किसी वृक्षक कोड़े अवक प्रकार करने बहुते कार्य महार बहुअन कारत कार्कित हो। सामा निर्देशी अंजुनियार प्रत्योग व प्रते । यह वन्त-देश्यिका विभाग करावर गया है। सामगर प्रक-राज्यमा रोज्याक्षीयो अल्लाह करके

मनवाट कारी हुए मलामको हाल करे।

आदिका (क्रांक्यू-तर्वक भी पारे ) प्राच्ये का बीतवा तेका वर्षि कवा कर्नक उन्ने कारच करे। साथ ही कोई कारीय भी कारण कर है; क्यांकि प्रकार क्या अली पानी पानी जाती जाती अन्यवस्थान क्षेत्र है। यह असी मीचीड कार कल्पेक्ट काम-सम्बन्धी साहै हुए क्काको पहाँ न ओसे । जानके पश्चात् विक्रम् पुरूष भीने हुए इस स्टब्स्ट सामग्रीने कुद्धे कार अध्यक्ष कर आदिये हैं। जान और कही काराचर, राज्यके आदिवर, कार्यों स माराने शब्दी वाद क्षेत्रा का प्रकार नियोदे । दियो ! स्थानो नियोद्योपी भी कार निरुक्त है, यह एक होन्सिक विश्तरीकी बुरियोर रिप्पे क्रीसा है। इसके कर करवाहिक अविकास कराये एवं अधिविधि प्रकार भाग रेक्टर इंडक्ट द्वारा रिकुक्ट समाचे ।

होनेकी सांक्षित्र हो तो पुरुषेतक करनी सहा

हो अपने कार करा क्रिक्सकर पन्तीपारण-कुर्वक साम-वार्त्व सम्बद्ध करे। विद्यान

कुरूको काहिने कि यहाँ तीर्वजलने केवता

इस भन्तरी करावत करावे गरे करवाल-

व्यक्षीत कार्मकर्ते व्यक्तिकारको विकि इस प्रथम वर्क नही है.... an अविभाग कर कर्युर्ग कर कोले कर करवेती कर करवेती पूर्व स्वर्थित कर्य

भागांको असे स्मितिस को । भा वसांके कर भा व अव्युव मा ते तीव मा ने असेन तिया । या ने बीववूद स्वीपने वसीतिवस्त

सदिवाच उपान्छे

कार्य कार्य करनाम आकार । बरहेरेल कार्य क्योडल कार्यका ॥' प्रशादि समाने सकार नेताह कक् काल और मंत्रोयर विद्याह करें।

<sup>&#</sup>x27;प्रमुखं कराते करकार अवस्था । क्ट्रेक् स्वमूधं अवेटम् आहरू । **Well-**

अन्तर्क क्षेत्राक्षे सुनिकं पुरिकार्वसम् । इत्यंत्र्याम् सम्मानकृत्याः समृतस् । हर देशें क्लोको तीन-तीन बार बहुते हर ईस देखाई सीचे

Thinks were for any life throught or publication of the major about the second state of the capper beautiful and क्रम विभिन्नी पारतर न विभाग नाम, जार्चकार अवन्यर महिलानी ओर गुण

प्राच्छे पूर्व ही नहीं भागते पान किर अन्य हो रिवर्गकारम् सरकार्थे काला है । अपने वि प्राmark अपने कर-अनिको रिप्ने किरवर and finale that "you speed" at which मुख्यार पैरपर कर दिल्हा । को संस्थित कर मको है। 'अपने हि हान' क्रमादि कराने हैं। word it after print special streets streets रीय-रीम पार्च है। इस्लेने प्रथम पार्का सीन परानीका पान काले हुए कारण हैर, word aft prot art freit i gerft mark the wealth were west-पुरस्का, पूर्व और देखे कर विद्युप्त करन हीतारी पहलके कींन करवीका कार करने हुए कारकः क्षाप, मेर और असम्बन्ध करनी प्रोक्षण को । इसे विक्षण कुछ। 'जना कान' ment \$ 1 Beeft spelest unge fürfung क्यूने के ब्रावंतर, स्तुन्य कारण कीया व स्थानिक, राज्य और संपूर्ण गय उन्हेंजन phys was unrequest most worth. व क्रेरेकी विकास का स्थापन 'पंचा-कार्य' कारण कारिये : प्राप्त-कारण 'स्पर्वक का मन्त्र क्रमारि पुर्वकृत्यको एक करकार safest or white people or for sweet अनुसामको भागमा आधान मान्ये एक कारते अगरे अहरेका प्रेशन करे। मक्काइकारमें भी 'क्षान पूनम् इस मकते आवान कार्ये पूर्वमा क्रेक्ट का फार्टर

कारण कार्यके । - Apper Suppositely Comments सन्तरक जन करके और कर अवस्थि और सुर्वरेषको सन्त्री क्षेत्रे व्यक्ति । व्यक्ति । मुख्यासुकारणे प्राथती-वपानं उत्तरपार्यक

क्राके केंद्र काल और पूजीवर ही सूर्वक किये जर्म है (अवस्था और मही)। प्रातःकारः अपेर कामपुर्वतः सम्बद्ध अस्तरिको क्रार्थकार एक्स अंगुनिवर्धकी ओको कुनीकोर रियो अस्त्री है। किर संपूरिकांके किएनो प्राप्ते पुर पूर्वको देवी प्रथा प्राप्त रिनो स्था: अहिन्स सार्थः सन् आयमन को । कार्यकारको सुर्थानको के पद्मी पहले को क्षेत्र संभक्त विकास संभी है; क्योंकि का साथ संभागित समय गाउँ है । बीग्रेट समयगर पंचार करने वार्थके, देनी कानाकी आका å i mit stemmenen fleit füre fin ein wer if Biles worth fich wert: प्राथांक्षण सरका वार्कने ( और रूप दिन वीर्ते के प्रतिक पीते हुए संभवत्वानको प्रेरते हिला दिवालीह अस्तिक सी प्राथके सम्बन्ध शांकिक का को । की विशेषकोत्र गुल हुए क्षा क्षेत्रको अनिकार प्रीत काल हो प्रताने प्रशासिकामध्ये एवं तथा प्रशासिक परि क्षात्म वर्षक्षे । यदि कृष्ट भागमध्य विश्ववार्य क्षा काम को पूर अपना स्थानकारीयार साराचे । andfieligie fiebt fer, ufrit,

क्रमंत्रिकेट, क्रिक्ट, प्रकार, प्रमुख्य और कारका समा केंद्र हो अन्य देवन्त्रओवा भी सुद्ध जानो प्रवेश को । फिर गर्नेक कर्नको स्थानंथ कर्मा सुद्ध सम्बन्ध करे। वीचेके वीक्षेत्र प्रकार पहले. प्रचारकरे, देखालको, धरने अक्टा अन्य दिली निका कारणे अस्तराज्ञ विकासमूजीक विकास विकास कुरून अध्यक्त वृद्धिको निवर कर्न और प्रमूची केम्ब्राओंको प्रमाणक करके पहले सुर्वको एक ही अर्था देश कारिये। फिर प्रशासक कर करनेके प्रकार सामग्री-

» स्थितः विकासन्तरः » 

और 'म' इस मीनी अन्यारीको जीवा और प्राप्तको क्षानामा प्रतिकारण होता है—एन कारको जनकर जनम (१८) का सन कास कार्कित कार्कालक का पानक करनी वाहिये कि 'इम मीमों मोकोबी सुन्दि कार्यकाले लाहा, कामन कार्यकाले विका समा संसार करनेवाल स्टबरी—की क्ष प्रकास किया है -- स्थानक करते हैं। यह ब्रह्मसम्ब औकार इक्तर्स क्रमेंन्टर्स और प्रातिश्वीकी वृत्तिकोको काली श्रामधीको लक्ष बहिद्यांनवीको सङ् केन और मोल प्रयान कार्नेवाले धर्म हारकों और प्रेरिम करें। जनकी इस अर्थका श्रु क्रिके प्राप्त कियान करना क्षेत्रा को प्राप्त क्ष करना है, यह निश्चन के उद्यान्त प्राप्त क्षार केला है। अन्यक अन्योपुराधानक विना भी प्रकारका दिला का प्रत्य कार्राचे । क्रमारे 'क्राइक्सरकारे कृति' क्रेसी है। मुग्तानकारी पृथित हैंग्से केंद्र क्राइन्यको प्रतिकृति हाल:काम एक प्रत्यूक पंत्र्यक्री-क्षात्रा एक क्षात्र कार्यने । कृष्टकुर्यन्ते को बार और सार्थकारणे समुद्धीय कर grant fuffe å i som melde edretted अवर्थात् सुरीतन अर्थेर फैक्क्स्टो पीली संस्थाओंके अपन क्यानमा नामाने का प्रारम्। कारिये ।

इत्तीरके सीतर कृत्यानर, सारिक्यान, वरिष्टुर, अनवान, जन्मा और सहकार—पे Dr. war f. gert mennen frust बाइकारतक क्यों अपनीतें बालक विकेशन, प्रकार, विच्यु, ईस, जीवारक और सर्वेका विभाग है। इस अधाने प्रकृतिक कुलके कुलकी क्षाताका निकृष करे और 'शह अक के हैं'

मध्यकी आयुक्ति करें। जनपर्वेद जां, 'जां नेतरे मानवायुक्ति जानेक बाराके सिध मंत्रं का का को। उन्हें नियेक्ट क्षांत्रिकी संहारका क्राहिने समा इस प्रतिनते कार भी पत्रका को । प्रकृतिके किसारधूर बहुत्वराको अन्तर पहुन्तुरूपर्यंत सम्बंधे कर् कुम्बर को प्रतिर है, देने सक्को प्रतिनेश्व क्षा एक अवस्य मानाकि साथे एक इक्को प्रमुखे अधिकारण करके प्रीमको बीर-वरि प्रकारको संयुक्त सर्व । यह स्वयंत्र करू कारण प्रकार है। और अध्या अपूर्वा प्रकार व्यवस्था स्था है स्थीरीका अर्थन्यक्रममा क्षेत्रक है । इस क्षमार को मन्त्रीका पान है. इन्हेंब्रो आविद्यानने बालानिक प्रक कार के किया । अपना कार किया देशी करें इक्कानेक प्रकृत करनेकारण क्षेत्रा है, ऐसा कारण व्यक्ति। के बार विकास हमी कर क्रुकारों अहि क्रानेकात नाम गया है। प्राथमिक पूजा प्राप्तकारिक विके को क्रायानको का काक है, का प्रधानके कुलरे जन्म हेला है। प्रतिदेश सुधीयस्थान काने अनेककारी सरका अञ्चल करत कारिये। प्राप्त तरक नामकीका सब क्रानेकला एक क्रांकको 'अक्षण' एक गमा है। जिस प्राथमिक एक स्थान गरकारेका भी पर न किया है, को नैतिक क्राचीरे व राजाचे । प्रात्तर वर्षकी अवस्थानक विकास सम्बद्धां कर्ता करे । इसके बाद कुल्लाका होन्द्रात से है । परिवासने क रोजाकी पृथ्य निवा प्रातःकार व्यक्त प्रधान प्रमाणका प्रस्त करे। यदि एक वित्र इस रियमका फुल्लुल हो जान से शुपने दिन इसके करनेचे अन्य क्या और अधिक

अवन्त्र व्यक्ति और सदा इस प्रकार व्यक्ति

करानेका प्रका करना करिये। वरि

e baharatan s 

साम्बरः एक बात अर्थाका करावृत्य के बचा शुका र अतः आंच और ओकारी किन्दिके से देव स्थान का फाके जाना अवस्थित

कान्य पारिने । इस्ते अधिनां सन्तराक निषयका सम्बद्धन हो साथ हो पुन: को

विश्वे गुरुके नियम पहला सहरे । देशम बहरनेची रोपीकी जारेंग जेनी है, अन्यक व्य बैट्य माक्ष्मे मात्र है। यो सकान कानाय दूस

गुरुबंद क्राकृत है, जारेको को गया अर्थित रिक्षे का करना महिले । मन्त्र समाज्या से राह्य प्राप्तार ही अध्यान करना पर्याचे ह पानीते अर्थानी जाति होती है. अर्थाने जोन सुर्वित होता है। जिल्लाक की गर्ने केराव्यकी संभावन होती है। क्लेंपूर्वक स्वर्शकी बन्ध को भीग जार बीना है, उनमें एक लग शंबन्ध केरानाका ज्ञान क्रम है। वर्धक विदर्शन अध्यक्षेत्रे कवर्षात हुए व्यक्ते, हारा

कार देखान करें है के प्राप्त कर है क्षेत्री है। काल्यक्रीका कार्य सन्देशकी प्रभक्ते अन्य कारणको स्ट्रीय होगी है। जा पंदित्रों प्रान्तवर स्था क्षेत्रा है. इसमें अक्षय 96 E 1

मों चौप प्राप्त होता है, कार्स चेंत्रेके प्रति

आस्त्रीतः अवक होती है। क्यूक वर्तने सन

स्तरूप आर्थिये तरको ही प्रशंक कहा सन्। है, जिल्ह कारियानी अन्यसम्बद्ध वर्ष

(देल आहे) अध्यत मान गया है। श्रीवाद्यांने स्थानने, देशाने स्वरूपके और

प्रकार का कार्यने अवसी निर्मात छंसी है: यांतु इत्रोक्त्वये सीव्य (प्रशासीका) यो पुष्पारे प्रात्साम क्षेत्रा है। अध्या क्षेत्रा (भू.स) कर है और को सुकर्त्त है। राज्यको प्रमुख 🖰 का चाल है और करेंसे यह सुन्त एवं अञ्चलका कानी होता है।

कुराव्यतमे दृश्स अन्य इंग्ला हे और स्थानवानी

विक्रांट कार्वे क्षान-से-कथ बार मनुष्ये हैं. एने पुरुषी अञ्चलको को की वर्षक रिप्ने चोकिया (चोक्न-निर्मावको समन्त्री) विश है, काले हिले यह क्षर स्ट्रालेकारी अधि करावेकात्व क्षेत्रा है। एक स्थान करकावन

विन्ते वर्षका उन्हर्यन करूक साहिते।

क्षानका अनुहार प्रकारनेपादकक पान गर्का है। को इस्तिय एक सहस्र कृतुन्त्रको औरियार और अस्पार केंग्र है, अस्पी प्र कर्म प्रकारकार्य प्राप्ति कार्यकार्य क्षेत्रा है । कृत कृतान पुरुष्यांको विद्या हुआ आसन् Mit Marrier Mein mein fit eine Ger-रिका केवलको कामने राजका का काता है शर्मान् पर कुरके द्वारा निया हैकारको जनक कारण पायान है, जानेका कांबर करें जात होता है---वह साथ केंग्सेयर यूका अधीर राग्ह

कारते है। प्राथित पुर्वत गाउँ समामानी प्रवार्थन को, बनोर्कि अन्तर और

वीर्विनेकाले कांग्रेस श्रीक भागत समुख

बारका भागकेन कार्यक है। ज्ञान में ज्याचन करके इस्तर्जनकी विधि क्या रक्त है। प्राकृताको फाहिके कि यह स्था सम्बद्धाः स्टब्स् मिन्द्रः प्रमेशकः (दान-प्राप्त) तथा कार्य्य (बंद कराये) आसिये क्रमण्डा अर्थन गरी । यह क्रमके मन्त्रे मधी

केवार न विकास और न अवका देवादायक बार्ज हो बारे । इतिक बाह्यकारे धनका क्रकार्यन क्षारे और बेजन मुस्सि हुई गोरकासे । व्यान्नेपार्श्वेत करका कर करनेले कनानी क्रानको विसंद्र प्राप्त होगी है। प्राप्तिनिक्काश

राम कुर्व्याको कुरुक्ता — बोश्वाविदि स्थाप क्रेनी है। व्यक्तने सावन्त्रती निन्दि (अञ्चलका विकास) आध्र केली है, जिससे

गृहत्व एकम्बरे काहिये हैंह यह कर-आकाहि सम बस्तुअनेका क्षत्र करे। यह तुन्त विवृधिके किये जल तथा श्रुवानकी नेजकी प्रान्तिके रिप्ते राज्य अनाका द्वान करे । होता, शान्य क्रमी अब भूक प्रश्ना, क्रेस्स, रेस्ट्र और कोच्च —में बार प्रकारके विद्यु अक श्रीन काने वाहिये । जिल्हां अवस्थे साम्बर प्रमुक्त अवस्थित व्यवन्ति स्वाप्तिका असीह स्वाप्तिका धारक कारणे हैं, कहने सन्त्यालक क्लोड स्थित पूर्व पुरुषकारकार ३०१का काम कालको जिला भारत है--इसर्व संस्था नहीं है। अन क्षेत्रेकाला युग्य राज्ये आह शूर्व कर्माका दान मुक्ता महाकार करके, कार्यने प्रति-प्रकृतिक यांपकी सुन्दि कर है। अन्यक्षा को होन्य नरकर्ते रिवन यहना है। अवने भवदे सीव बाग करे - एक लाग वर्षके तेनके कृतत काम कृदिके निये तथा तेमात धान आने क्षाचीमके रिग्ने । जिला, विशिव्य और काम्ब -- ने तीनी इकारक कर्ज क्यांचे रहे हुए समने भरे । साध्यमको काहिने कि बह वृद्धिके निर्म को हुए अनले हेना अध्यान बारे, विकरों का दलकी पृक्षि के बना प्रश्नीनके निष्ये प्रीकृत स्थले क्रिक्सलक, परिभित्त एवं पर्विष धोण मोने । सोतीके पैछ दियो हुए करका दक्षणी अंश हान का दे। हारते पाणकी सुद्धि क्षेत्री है। सेच काली धर्म, मृद्धि एर्न अरपोग करे; अन्यक्त प्रक् रीरम बरमाने पहल है असमा उसकी सुद्धि माधपूर्ण के जलां है या रखते 🗗 कोवट हो

मुक्त कुरून करमानव्यक्ता सन्दुश्रम करता है। साथि है। कृदिको रिजी किमी वार्व स्थापारमें जात हुए कार्यक ब्रह्म ब्यूल दान कर देने बोग्प है। बुद्धिमार् एतन अवस्य उसका सुन श्रेष है।

> विद्वान्त्रये व्यक्ति कि वह दूसरोंके दोकीका बक्तर न को । आहाको । दोपवक दूसराक सुने का रेक्ट हुए सिप्रकों की प्रकट में करे। विद्वान पुरुष होती बात ज कहे. जो कारका आधिवाके प्रदेशको रोच देहा कानेवाली हो। देवर्चकी क्रिक्कि शिक्षे केची पंच्यालाके समय अधिकेषकर्त अवस्य करे। यो क्षेत्री समय अधिकोध कानेचे असमर्थ हो 👊 एक हो काम पूर्व भीर व्यक्तिको निविद्यंक हो हुई श्रामृतिसे संस्कृत करे । कामरस, काम्य, बी, दशय, मंदर तथा व्यवस्थ - क्रमें प्रस्त विर्वित्रकेन कार्यानम्बद्धः सम्बन्धे तथा वर्णाधिक रेतिसे मूर्च और अधिको अधित करे। यदि इक्तिकार अनाम हो से प्रधान होसमात को । सक सुरक्षित रहनेवाली अधियो निक्रम् पुरस्य अन्तरस्थारी संज्ञा होते है । अन्यका संस्थानकारको अवस्थान स्थ क्ष्युनामान कर है । अनुसारतकार की इस्तामाने रका करावी पुरुषोक्ते की इस क्यार विभिन्न कालन करने फाक्रिके। जी सह नक्षयंत्रने नत्त्वर होने हैं, देवनाओंकी पूजाने लगे जाने हैं. जिला साजित्या को शुक्त्यामें अन्तरक होने हैं गच्या प्राह्मणीयों भूत किया करते हैं, वे एक स्वेत सर्गरवेकके चानी क्षेत्रे हैं। (अरम्यामे १३)

अप्रिथन, देवपत्र और अक्टपन आदिका वर्णन, धनवान् शिवके खरा सानों बारोका निर्माण तक उनमें देवाराधनमें विधिय प्रकारके

पत्लोकी प्रातिका कवन

मानियोरे क्या--प्राप्ते । अगेल्याः केरण, प्रक्षांका, कृत्युका करा सहार्थालका कुमारे सम्बद्ध क्रम्यकः नामंत्र वर्तिनाने ।

शूननी नाल—कार्जिको । मुक्तम कृत्य सर्विने प्रानंत्रातः और प्रान,काल के पापान कारी प्रभावते आही। हेस है, स्थानिके अधिनक करते हैं। को प्रकृतिक march from \$, so according took प्रतिकारक अल्पान के आलिएक के हैं। के समिनाका है अधिने हतन को । प्राकृती । paperi assert from arrivals हिमोक्स सम्बद्ध विश्वय म हे जान और के औपलयांकारी प्रांच्या २ वर ले. नवस्य pols first agind assessed angle, po perfect where our finite your party if फर्मका है (पार्टि प्रस्के रिली प्रतिस्कृ है) र Rai i Regiã una artemi Specido मार्ग्य अन्तरे अल्लाने ही अधिकार उहारीन बार रिक्स है, ऐसे कारवरिकार्ध और संस्थानियोंके निम्ने बढ़ी प्रथम का अधिनदा है the & firther surveys through, whilese और परिष असमा संक्रम कर है। प्राप्तानो । प्राप्तासन् अनिन्द्रे क्रिके के हा अमृति सम्बर्ति प्रधान प्रत्येख्याचे होती है, हेल जन्म कहिने और प्राप्त काल क्रिकार के हां अस्ति अस्ति प्रांत करनेकाली होती है, यह यहर अंबड़ी तथा रामक्र रोगी वर्गक्रमें दिनमें अधिकेट कुर्वते ही प्रतिष्ठ हो क्लो है। अल: प्रान:काल पूर्वको है हा अहिंद की अधिकार है।

क्रमानित है। इस समार यह आदिवासक कर्तन किया नक (

हात असी, कारक वेकामओवेर जोउपके शारिको को अन्तुनि हो जाती है, उसे क्रेक्स strigen mright i turnfrere unfe कारेको देवन्यत हो मानवा काहिन । गौरिकार ज्यों में मुंतरिय को बुद्धकरण जाति संस्थान-निर्माणक कुछन-कर्ण है, क्यों की वेक्कान के अन्तर्भा कारण काहिये । अन व्याप्त्राच्या कर्मन सुन्ते । द्वित्याने कर्माने दिव क्य वेक्काओकी वृद्धिक निर्म विकास महत्त्वक को । केरोका के लिए अव्यक्त क राज्यान क्षेत्र है, सर्वानके प्रकृतक प्रकृत पत्र Barry Paragraph Service paragraphic Carrier Farm or When \$1 and one राज्ये प्रमानक विकास नहीं है।

seffente fines descrip deit promp giver है। इसे मुक्तकेन ब्यद्धको और अवस्थिक सुने । सुद्रिके अवस्थाने सर्वत्र, क्रास्त्र और इन्यंत्रका व्यवस्थानि श्रम्म स्वेकीके ज्यानके निये क्यांकी क्यांका की। वे करावाम् विक संसारकारी रोगको दूर mrift fint du fit gerit men ner क्या क्षेत्रकों से ओरब है। ज परमान्त्रे कार्य अपने शास्त्री कारण्य की. को आनेन्य प्रदान कानेन्यस्य है। सामक्षास् सम्बंध कार्यस्थितिका कर क्यांका, को राज्योग प्रदान करनेवारण है। उपवस्तानवे क्ष्मित्रका सरम्बन्धी रहाके रिम्ने क्योंने कुम्माके काची काचा की। अध्यक्त

• संविद्धा दिल्लाहरू • ad in this arise into the color of a make the above the second and the color of the

क्रमीनमर्ज महाकेक्रकीने क्रान्तक और मानकी देवलाओकी सीलिये प्राप्त होते हैं। अन्य निवृत्ति तका समस्य राज्यांका हित करनेकी केवनाओंकी भी पूजाका वका क्रेयांने इच्छाने सोकाकुक कार्यान् विकास कर

Wh.

करत्या । इसके कह राजके रहानी भागकन् रिवर्ष पहि और महाके किये अन्य:कर्ता क्रिलेक्स्प्रहा परमेही प्रदानक आवृत्यालक बार बनाया, जिससे समूर्य जनाके आयुष्पाची किदिह हो सके । इसके कह गीनों क्षेत्रांको वृद्धिके केले व्हापे क्ष्य-व्हापकी रकता के जानका करके कारनेकाल लोगीको सुभारतम् बारः हेरेके रिग्ने भारताम् दिनाने हुन्द्र और यसके करोकर निर्माण निरमा । वे स्तेती कर करवड़ा- और वंजवार स्था कोर्गीके मृत्यूक्षणको हर सार्व्यक्त है। प्रतके कर जुर्च आदि ताल तालेको को अपने ही राज्याच्या तथा करियांके दिनो THE CHAIR THE ! HAVE BOOK क्ष्यपुंत्रत काल बारोबार प्रशंनी निर्देशन किन्छ । में राज-मेर राज अव-महात्रोमेर क्योरियोच मध्यानमें अभिनित्त हैं । निर्मांत कर का दिनके काची कुने हैं। प्रतिकालकारी वारके जनकी

पारको देनेकाली होती है। मूर्च जारोत्तके और काइक संन्यनिके वृक्ता है। महार कानियोक्त विकास कार्छ

क्षेत्र है। कुमल्यकारी दिवस अधिकीर

अञ्चल हैं। विकासकों कानी क्या है।

ब्रह्मात्रीके वारके अधिनति क्यून्यति 🖫 ।

इन्द्रवारके स्थाने इस्ता और करकरके कानी

सनेक्षर है। अध्ये-अवने कारने की हाई उन

विकास अभिने कार्या अभिने अभिने अभिने अभिने

हैं. सूध वृद्धि केरे हैं। सूबरमीर आयुवारे वृद्धि कारो हैं। सुक्त कोम केने हैं और अनेक्रर पुल्का निवारण करते 🛊 में जात कारोंके क्रम्पतः पात कार्य गये 🗓 🖼 उन उन

क्याची पर्या । स्थ-स्थ देवलाओंके प्रचारक का प्रमु पहला प्रकार है । इसके रिप्ते होण करक कुरत, कर करक बीसर नक स्व कृत्य कोक प्रका है। किसी बेटीयर, जीवनमें ऑपने अवक प्रकृतके प्रतिने आराध्य केम्प्राची भागमा करके संस्कृ इक्कारोसे हनावै पूजा का असराधना करना प्रोक्को प्रकार है। कृत्ये पुजाने उससेतर आधार श्रेष्ठ है। कृत-कृतिक अञ्चलको इतरोला अस्यारकोर अक्टरम्बर कामा काहिये । गोपी मेजे तथा कमानको नेपाने और कुछ रोगकी सामिनके नियो प्रत्यान पूर्वकी एक काली क्रमुकोच्छे प्रांत्रम् कृत्ये । स्ट्रम्पर एक दिन एक बाह, एक वर्ष अभवा मीन वर्णन्य समाना देख बाधन प्राप्त व्यक्ति । इसमे यदि इक्टन क्राम्बका निर्माण हो जान हो रोप पर्व जरा आर्थि नेपॉक्स गया हो काल है। इत्येक्ट सम्बन्धीका स्थ आदि कावन कर आदिके अनुसार फान हेरे है। रविकारको सुकीवके निके, अन्य केममाओके निन्दे नभर प्रास्त्राणांके निन्दे विक्रिय कर्नु अस्ति करे। का जाकन

विश्वतिक करन वेतेकाला होता है तका प्रतके

क्रम विकेषकवर्त क्राप्तिकी क्राप्ति होगी है।

क्षेत्रकारको विद्वान् एतव सम्प्रतिको प्रापिके

रियो एक्सी आदिकी पूजा करे तथा

रायमीक प्रकृत्योको पुरुषक भारता भीजन

कराने । जङ्गलकारको रोगोकी आन्तिक

निय्ये कार्गर आदियों युक्त को तथा उद्धर,

धनकान् विरंप ही हैं । देवनाओंकी असधनाने

हैंच्ये कुलबरी बीच प्रवतानकी ही बजुरि

Torret : 14 annie en unterpart Laborate au partent entennen angene partent partent en tenten per l'estant per पूँग एवं अध्यक्ती दल नादिने पूर्ण अस रिक्कानीको क्षेत्रस्य करान्छ । कुक्नारकार निकृत पूजा स्थित्व अको प्रकार फिल्क्स पूर्वत यहरे । देशन आरमेशे अन्य पुत्र, पिता और मान्या अवस्थित पूर्वा कर्नी है। को क्षेत्रीय क्षेत्रीय प्रमान स्थान के पा नेकारको देवारकोची पहिले रेको एक. Uniquity rus priving their warharr mit i mirtel mitele fire क्षित्रकारे क्षातांकर क्षेत्रर क्षणाओंका harn und aufe megrerbalt gefeite ferb देशक पूर्व अस दे। इसी असर विकास housest fire fielt the setting Reary wit : miter strepten freren भारतेशास्त्र है। यह दिन पुरिक्रमण गुण्य का शारिको चुना को । स्मिक्क क्षेत्रमें, सन्तर्ग hand desirate tells and important from-विक्रीतर अन्य प्रदेशन कराने । को इस सरह केवराजीकी पूजा वर्णक, वह आवेक आहि प्राप्तका भागी होता।

hantafile fiere-gus, finfre-gus, कार, क्षत्र, क्षत्र, क्षेत्र मध्य प्रकार-पर्वण आहिते एवं और आदि वारोच विकेश विकेश और स्क्रारेक योग जह सेनेवर विकित वेक्साओं प्रकार अर्थन कार्यक भगवान् सिक्ष ही पर-पर देवन्यओंके कामें पुरिता हो एक सोगोफो आरोग्य असी फल कारत कारो है। देश, कारत, बाब, हन्य, भारत वर्ग ओवाने असूना अने परात्ता क्षानका व्यान रसने इंट् न्यानेवानी अस्तुकार कारनेवाले स्तेत्रीको अस्तीत्र असी, कार केरे हैं। जून (माहरिका आर्ग) के जारणार्वे और असूच (अन्बंदि आदि सेवा है।

कर्ण) के अन्तर्भ तथा <del>पन्त नवार्गेफ</del> अर्थनेक गुरुष्ण कुरुष अन्तर्व करके आरोप्य अविष्ये अपूर्वको स्था सूर्व आदि प्राप्ति quir unt e parti frem à fan derrenten कार सम्पूर्ण अधीव कर्युओको हेरेकान है। प्रात्तुकारिक देशकान कर्ण केंद्रक सकते. साम होना चार्कि । (नहीं अहम सन्द क्रांक्य अर्थेर संस्थाता भी क्रमान्त्रमा है।) बार कार्य, क्यांका क्ष्मा स्थान व्यक्ति क्षेत्र वर्तातः कृष कलते एक रक्तकेताके क्यूनकेता जातां के कि अपनी steads refere and godine meat क्रातिके । विश्वीय समुख्य स्थापना (प्राप क्षातिके प्राप्त-स्थान) प्राप्त और क्षाति वालके per formation arrests wit i but का-का राज्यपूर्वक हुन महाने प्रानेका अस्तुकार प्रत्यात है और सर्वेकार पुरुष्टिकीये यान्य प्रकारके कार धीराया कुंदर हात पुर्वाचिक सामा प्रकार करात है। ment and the spiritual between the प्राणी पुत्राची समावार सोमाने रिजे क्रानेसकी बन्दारक करें र जनसम्ब (क्रेंग्स) बायरके और केवारे) मध्याने। मेर्-प्राथमिक प्रतिकार्धाः क्षेत्रके वालकारमध्य निर्मान को सम अन्यान प्रकारने की वर्णका नेपा करता हो। वर्णको वह स्थ कार्थ कर्म हो प्रत्ये स्टूबर कार्टिके। राज्यास्थातः पुरुवकार्तिक वरियासको अन्त-करण सुद्ध क्षेत्रेया क्षत्रको सिर्गद्ध के अभी है। दियों ! जो इस अवस्थिको क्षिता, व्यवस्थ अस्ताना सुरवेतनी कार्यका करना है. उसे क्षेत्रकारका करने निह (armera (v)

## देश, काल, पात्र और दान आदिका विवार

करियोरे जार-काम व्यानीके आजपूर्ण यह जुन आहे कर्ष पूर्व पार

प्राताओं सेंह क्लों । जब ३०४ फक्ट देश, मारच आदिवा गर्मन करें। स्थानी केल----पद्धानिके । केल्बार आहे. क्षेत्रपि अस्ता सूत्र पुर प्रसाद करन क्षेत्रकारण होता है अवसीत अपने पार्टी विश्वे पूर् केरणा आदि प्रत्योग चल्यो सन्त्रात्राचे देवेवाने क्षेत्रे हैं। बोसारकात इक्रम मन्त्री अनेवृत्ते स्टब्स्य प्राप्त देख है र कार्यक्रमा क प्राप्त की कार्य प्राप्त रक्षा है तथा अर्थ कर, सुराधे एवं मीनव्यक्तामा भूत विकार हो, का प्रान बारमायके नहारे भी संस्तृत कहा केंग्सान क्षेत्र है। वेकाल्युको इसके को प्राप्त महानेपा महान सामन पार्टिने । देवानको भी राजपुर महत्त्व रचना 🛊 सीर्जपुर्निका ता । प्रत्ये क्रान्त्य केष्ट है न्त्रीका विकास । ३०मी प्रमानुसा स्मृत्यु है मीचीनहीच्या यह और कारी भी संस्कृत स्थल स्थला है संस्कृत मानम मीनोच्य सीर्थ । गहर, चोटानी, माओरी, सरक्षत्रकरी, मिरन्तू, स्टब्स् उर्कर मनेती-की पान अधिकेत प्रमुख्य पहा राका है। पर्युक्ते सरका सकत हुनते पी क्रमान परित्र कार्य एक है और करियो विकासिक प्रदेश संस्थानको भी करन्य

महारा है। संबंधे अधिका महामाना अब स्थान

काराज्य प्राप्तान्य प्राप्ता वाह्य 🖫

महर्मित्व देशका मनीत हुआ, ३००

मीर अभिन्यां नवतं शिंप च अतंत्री २३ विकासको (

कारण जारिये, बढ़ी का तथ जान ।

क्षेत्रको क्षेत्र है, देख सामग्र कविने। केलपुरूने प्रकार श्रीन चौचाई चार विस्तार है। क्रमाने कहा जाने ही फानको प्राप्ति नहीं नहीं है । व्यक्तिपुर्व्य एक ग्रीधर्म है परस्की प्रतीत परमान्ये व्यक्तिये अवैत क्राप्ता व्यक्तियुर्ग केल्प्स का केला पत्नेत के एक क्युओंक पान हो पाना है। सुद the state of the second क्षेत्र सम्बन्धाः क्षेत्रसम्बन्धाः क्षेत्रसः ै । विद्यान् प्रकारके । जुर्च-संकारितके दिन विकार कुला सामार्थ पूर्वाचा पुत्र विकास अन्देश काल्या पान वेरेगाना होता है, यह मध्यम कविते । सन्ते भी प्रमुख महस्य का वर्गका है, सो विका<sup>क</sup> शक्का बोगरी

विकास नाम्या है। श्रुविकारकार आरम्बर होनेके the many andres significal their pa question upon frequent all services कार पार है। साथै भी सम्पूर्ण पार्थान संस्थानिको अहेर सम्बंध भी सम्बद्धाः क्यानार्थ क्रिके पूर पुरस्का आग्र है। क्षेत्रकारका सामग्र काली जान है। कार्य वित्रों राजे प्राथकार्थका पत्न कार्यकारों की अविषय और पूर्वालयांचे होता है, इस कारको निम्न कुरू करको है। साम्बन्धी पूर्वका प्रमुक्ता क्रिके संबोध क्रेस है, इन्सीन्त्रे पूर्वपद्धन्त्रम समय सेन प्रदान कारोपाला है। अस- का निरुद्धी क्रानिके रियो का समय कुत, कर और का की।

नोर्तिनके अनुवार के अपन कर कि तुने किएन विकास पहिला है और देन उन्ता कर होती कहा। होते हैं। कांने से का अन्य है—एक के बोर कैंक्क्सर करने लिए का अर्थने २६ गार्नकों और दूसर

मा आर निवादी सामित्रे निने उपवानी — जी से मा पूरा --से भी भूभा है, होनेसे सारम पुण्याह मान गया है। जन- वही अस्तानमा गया है। सिनाबी निव महाबंध दिन तथा प्रत्यों पुलिंध दिनमा समुची हवार हो. जो यह गयु विमा गरि चूनक परायो-कामो 🛊 ।

पुरुष्ट पर है। क्योंकि के क्योंके अपने जिल हुआ कर एवं की नई का ऐतिहास कारण होते हैं। जिससे चौचीस स्थाप होता है। विद्यारों ! यो सारित्यानने सहारा राज्यानिका जन कर दिल्या हो, यह प्रवहन्ते भी । है और होन्यानुन्ते पुरेश्यो प्रीधन विकास है, पुरावार काल पान है। यह कालूनी कार्यों को दिना हुआ काला क्षेत्र कार्या है। और बोनोबर्ड देवने समर्थ है। यो बनगर्ड पुस्तकर युक्त बनोनव्ह जोग प्रयूप प्राप्त प्राप्त अलाह राज्यने निर्माणे क्यान है, काफे रिक्ट इस्से गुरुके व्हरूप प्रस्की मान प्रत्यक्त प्रत्येत होता है। यह क्रमान mouse are areas area and " प्रकारक है। याची अपने प्रकारक spring that there are \$1 beautiful and "neuril" nageneit fin det pre einer bie धन्तीन है। यह क्याओं धन नहीं केव-स्तो बार्ड बनवान् है। बार्ड इनलेको धन हे बंबाया है, क्रमी तरह को राज्ये सुद्ध और क्रीकान्स है, क्रोड़े दूसरे कंक्ज़िक क्रम के उद्धार की रावान है। जो गावानिक कर करके सुद्ध हो गना है, को इस जन्म काल्या है। इस्तरिको स्टब्स, साथ, होना और पूछा सन्ती कारोंकि निर्मे कही सुद्धा बात है । वेतर प्राप्तान ही कान गया रक्षा करनेको बाह्यस रक्षाय है।

राज्य कृतिकालों जाना है सामूक कार्य है है है कर से कार्यों का कार्या पूर-है। बर्गनु सहस्यानेक सहस्या पास्त्र कर्मने पूरा पास्त्र प्राप्त है, ऐसी महर्मिनीकी पूर्वभागों राज्य कथा है, ऐस इस्ते जायत है। यो समार क सम्बद्ध सामित बार दिया गया है। यह इस आया है कर क्रमेरिक क्रोमी और प्राचीक नक्षे —में क्षेत्रकल क्रमक एक है। अपने क्रेस्टको कार्यकार केन्द्र है। मही क्षण गाँद नेपांचा कारान्त्रको दिला सहय हो यह स्वर्गन्त्रेयाने because with an aritim fore wire वेशकारक होता है। शिवन और उन्हें पूर्विकों 🕆 रक्ता हुन्त और पुन्तिकाले प्रम हुआ SEC-10 TO THE REAL PROPERTY RESERVED क्षा क्षात्रक जूने कार क्षेत्रकार बनावा शया fre gefterbem gibelt meinem gam, कैन्सेन्स न्यत्यत्वे शत्या दृशा और पुर्वेका केवल्योंको उस दिन्य हुउन वर्ग की उत्तर gell augener \$1 urligh yegt Pittburch रिक्नोको को यह जिला पूर्व परियो जिला हुआ हो, जनके हिन्दे यह जनम हता है।

ं भी उसके पान्य प्रमुखीया केंद्र जाति वाच्य च्योजीने सन्तरः सन करना कविते । की, पूर्वित किया, कुरानी, भी, पार्क, अरुप,

व्यक्तकार की पर्व कार्य क्यून्यों । स्कृत कार्यक्रकारकार्यकर्षकर्षकर्षकर्म ।

<sup>।</sup> चीरुका कार्ते है----

कृतक करण अस्तान स्थितककृति विरुद्ध ( प्रेंग विश्व पूर्व ( प्रीटा समूच ) इ---

· High Street, o YI. नुष्ठ, करिते, करका, क्रोह्मक और करका—में करतो हैं करक हैएक अराहे हरिया<sup>क</sup>

🛊 में बारह मन्तुरे हैं। इस्ते चेवलमें केमहाओंको संस्था बारो है। केद और क्षातिक, क्षातिक और मार्गनिक क्षातिक विकारण हमा कार्निक असी पुरुक्तांनीकी पुरि केरो है। अवस्थे ' कुन्सिक कर क्रान्तेक और परसंच्ये प्रत्या (आवय) की महि करनेमात है। निरम्क हर कार्यक्षेत्र एवं कृत्युंत निकार्य क्षेत्र है। सुमर्गमा सुम अक्षर्राहरूके समुन्त्रकार शक्ष प्रीचंद्रपट है। पोला दल पूर्वपर्यक होता है। बक्तार कुछ आपनी नुध्द करानेकाय है, देना कुलना करिए । ब्रान्यका कुन अन्त-धनकी अनुदेशने कारण होता है। पहला कुल संदर कोकारकी जाति करानेकाल होता है। परिश्वेत क्षाणी नीर्कारी पृष्टि कार्य है। रायमध्य प्रत्य प्रदेश केंग्याची असे कारती है। यह कुतारक कर असे myfapali finlagði fleð glen å i Pap gen कुमायको क्यां क्ष्यान्य माने है।

भारतन्त्रसम्बद्धाः है । Pergus spread and the first वाक्षुओंने क्षावाय असी। इत्रिकांची पूर्व) होती है. उनका तक का को । होन कारे का pforite at ten and the from \$. पुनवहर पुरु किया जान हो से मोर्गोक्टी अहिं यह क्रमते निवास कुन्य क्रमतेका और

क्रमानीत हार सामीयत क्षेत्र केम्पला वर्डा गया है। इस्तुम्मे । यह मोन्द्र और

परानेको थी सन्दर्भ केलेको आहे।

रामको पुरस्को साम क्रेके पुरस् अध्यक्षे अवस्य कर्ष है सेय अप वारेके पास्त को पृथ्विक का निरूप होता है कि Beiler von begen feren 🛊 , privit क्यानुबन्धियोः 'अर्थात्त्व्याता' पान्नो है। पर्या-क्ष्म अनुसार क्षमके कार्य भी अविकासन-पुरिष्ट का कार्य होया है, यह कारेल बेक्टिकी अगरिकास्तर है। को अर्थका वरिष्ट है, इसर्गराने विकास करा राजी क्यानीका अस्तर है. का कानो नक्ता कर्त (श्राप्ति) हारा कान करे । क्या, म्हेल और क्या आविको क्यानीक्षण क्रिया एक क्यान स्टब्स्स पर्याक्त कर्या सीर्वकार और पूर्व अर्थिको विकास काम कामेरिका काम मानो है। जिस्स निराध की प्रताबन कीवा के वर बहुत, विकासीय स्थिति को कुछ की दिवा असला विराध काथ, यह क्षण वर मानुवर्ग प्रोपीकी प्राप्ति बारानेमें रूक्तां होता है। सरका और का-वे से कर्त लामने एक माने माहित तथा ऐसे पुरुष्ठा दान फाला माहित, को अन्तर्भ वर्गा (क्रमक-कुन्तर, का सम्बाई) और कुछ (सुच्छ असिच्छ) से भुक्तोनिय हो । बुद्धिकान् कृष्य वेक्कामोन्द्री होतके विको में कथ के हैं, यह अधिकाय मानावें और राज

अक्राचेर चीम अक्रम कार्नेम्परम होता है।

मार्थेद केन बार मही वा कार्या का वार्तक वहाँ निका का आर्थ्य एक वर्षण पूर्व अपने पूर्व और समर्थ मीरिया कुरुत्य 'अव्या' शृति है तथा भारती प्रवास यह प्रारंता पार्ट पत्रे को भेड़े आदियों पाने दीवया जिता क्या है और उसने नीनिका क्षणण जिल्हा होने है।

<sup>-</sup> सामोजियके देशा भेजारी, नेतक हुनी व्यक्तियके अधिकार, उन्हेंनेतको सम्बद्ध स्थानिकारे मान, मान्त्रिकाके अधि, अञ्चले जनानी, न्यूयंत्र तथा अनोके तथा मेर्क केश्व देवता विम्तु है।

बरलेकारे ज्ञान करू और एक सुराध बहु-दूज जारे कर्न करोह पहुंच केश-क्षेत्रेमासा क्षेत्र काव है। ईक्सर्वक-कृतिको प्रस्कात वाली होता है। (अव्यास १५)

पृथ्वी आदिसे निर्मित देवप्रतिमाओके पूजनकी विधि, अनके रिजे नैवेद्यका विचार, पूजनके विधिन्न अपनारीका फल, विद्रोप पास, बार, तिथि एवं नक्षत्रोंके योगर्पे कुत्रक्का विशेष कल तथा रिजुन्के वैद्यानिक सक्यका विवेचन

प्रापिको क्या—सानुप्तिकेको ! अस्य प्रशिक्तका, विकास कुर्व विकासिक्वका अवस्थि क्षेत्री है।

कार करन कर पूर्ण है। क्षेत्रिक जीवनका पूजन प्रकार समाजी समीतातीको क्रेस्टरन है निर्धार कुन्नवर्धी संस्थानक निर्धारका व्यवस्थितका 🕯 । में क्रांकर कर्मन काल 🕏, पुक्रमोग क्षापने प्रकार देखार सुन्ते । कुन्ती जारिकार क्षणी हुई किर प्रतिकारकोन्द्री पूजा पुत्र मुतरस्य अभीवदायक भागी गयी है, विश्वय ही इसमें कुल्लेका और क्रियोका औ अधिकार है। नहीं, जीवने अञ्चल कुएंडे प्रवेश काओं पानीके भीतरके निर्म के असके। फिरा गाना-मानकेर क्रारा कारका र्मशोधन करे और धन्न नक्कमें राजकर को पानित बीसे और साथे। प्रस्के बाद हायसे प्रतिमा पनाने और क्याने सामग्र सुचर संस्कार करें। इस इतिसम्बं अह-प्रस्थापु अच्छी नगर प्रकार इस हो गया यह राम प्रकारके अफ-रान्केने प्रावन वानकी गर्जी हो । साम्पन्त इसे क्छान्त्रकर कार्राज्य कारके आहा पूर्वक आका कृतन को । गयोक, सूर्व, विच्यु, दुर्ज और विकासी

अस्य पार्थिक प्रतिकारी कुलका कियान क्षेत्रको स्था कुलन कुल्या कारिये। बाराइचे, क्रिक्से समझ अचीह बन्दुओची चेन्ह्रकेनमार-वृश्वनातील क्रान्सी हिर्देशके निर्म स्तित्व काक्सरोद्वारा पूजन करना मुक्तनी केले---व्यक्तिको । गुजरमेनोरि काक्षिते । गुजरी क्रीक्राव्य और पान-पालपूर्वका अधिकोता आहे। अध्यक्षणिक कारान्त्री नैनेक निवस करे । इसरा नैनेक एक कुछर (राज्यम कार्यश) होता वाहिये। करने पार्थिय-मूखकोर तिको एक कुछक और कादर किसी मन्त्रसङ्घा स्थापित Realisable Turks flow the west (गीरपार) नैपेक नैपार कारता आवश्यक्त है, केल क्रमा पाक्रिये । केल्लाओहारा स्थापित ftrefingit fint ifte be feber arfche करना जीवन है और साथ प्रसाद हुए सम्बद्धा विकाल के के किया है है जा महानेपा पूर्ण फलको अस्ति सम्बाभी बाहिये । इस प्रकार राजक कार पूजा संस्थेने द्वित सामहत्रेकाको अपने कर लेना है।

> कार्ड जेन्हर कीछा, इससे दक्त और एक अनुस्य अधिक कार्कात् वर्गासः अंगुरू संबंध नहीं नेहर अंगुल कोन्ना को लोडे का लक्क्ष्मीका क्या हुआ बाद होता है, उसे निहान पुरुष 'रिन्य' सहसे है। जाता आरुवाँ चान अन्य महत्त्वास है, जो चार

< अविद्या विकासिका क 

**बुद्धमा**ते बारकर नाम नाम है। प्रमुख्यकरः काहेने। सी का स्थान दिनोपे सी का स्थान क्षाचित क्षित्रविक्रके क्रिके एक प्रत्य, भूतिकोद्वार् स्थानित वित्यतिन्त्रके वित्ये औ see ally many fleelings first que प्रकृत प्रस्त नैतेषु नितेषुत्र विकास साथ प्रधा बहर, हैल आदि एवं गाव प्रत्येकी की प्रमानीत्व काल राजी नाम के यह उन रिक्यविक्रोकी प्रकृतक करानी कार्य है।

वेक्नाच्या अधिकेट व्यक्तेचे आव्यकृतिह होती है, जनाने युव्यको प्राप्त होते है। पैनेक्ट सम्मानेने आहे कहती और मुद्रि होगी है। कुर निर्माण करनेने धनकी आहि होती है। वीच विकारनारे प्रारम्का स्थान होता है और सामात समर्थक बारनेसे चोरनाई उपलब्ध होगी है। इसकिये काव अर्थाई क: इक्कारोको कार्यके असित को । स्थाना और राष-वे केने प्रथाने अचीव पातको हिमेबाके हैं। इस्तिक क्षेत्र और व्यक्ति क्षा राजनेवाले अपेनीको पुजाके अन्तरी रुख ही जब और प्रकारत अतंत्रे साहित्रे । मन्त्रको बाहिने कि वह रहा पहले करते भूमा काली किर इक-इन उपकारिये को । रेक्ट्राओकी कुळाने क्या-का क्रिक्टाओके स्वेध्योकी अन्ति होती है तथा उनके अन्यत्स नोकर्ते की क्षेष्ट केन्स्ती कन्तुरे उत्तरक बोली है।

अब में वेक्स्प्रकारे जात क्रेनेकारे विकेश कारोका सर्वन कामा 🕻 : क्रिक 🕽 तुमलेन इत्यापूर्वक सुन्ते । विद्यास्त्य पर्नाप्त्यते कृत्याने मुलाकमें उत्तन अभीव क्यूबरी महित्र होती है। सुक्रमारमध्, ब्रायम ओर पश्चम भागोंने सुन-बाली पतुर्वीको और पीचनारमें क्रानिका मध्यक्षे आनेका

विकि-पूर्वक रागेक्सीकी क्या करनी

है। विशंपक्ष प्रारंगि की पूर्व किया आदिकी कुरान्यों आन्यश्राद्धि प्रधार वार्यवाली राज्यान्य पानिने । पार पा दिन, तिरीप, नदार और योनीका आकार है। सकत कारकारकाका क्षेत्रका है। उसमें यदि और क्षान नहीं होता । इसरियने को पूर्व प्रहासकार मन्त्र काहिते । सुर्वोदयकारको रेकार क्ष्माक्ष्मकार आनेक्क एक बारकी विश्वति सानी राजी है को प्राच्यान आहे। सानी बार्गीय mailles across &: follor feftale पूर्वभागते को हां देवपुरू व्यूक्तिको पूर्व धोग प्रदान सरमकाती होती है। will design our fellen billie क्रेम है से राशिक्क निर्मका पूर्वज्ञान निवारोके काळाड़ि कार्नके किये इतक कतावा पाला है। वेकी निर्वाधका बरभाग ही दिनसे पूर्व क्रेस है, कर नहीं देवकानी हैंग्से प्रकार बाल एवा है। यदि क्याक्रमानाक निर्मत गर्द को उद्यानकारियों क्रिकियरे क्री केनकार्यने सहस्र कारण कार्यने । हसी तरह पुष्प निर्मित एवं ब्यूक्त आदि ही व्यवस्थित क्या होते है। यस आविका क्लीभाति कियार करके एक और का आहे कार्ने

पार्वितं । केहीचे पूज-कृष्णके अर्थकी इस

अवार कोवान की क्यो है--- एर्जामरे अनेर

होते. पूजा । **यह पूजा-शास्त्रको स्पूर्वात है** ।

कु कर अर्थ है कोग और कराबड़े

रिक्टि-व्य निवा कर्मने समाप्त होती है.

कर पुत्रा करे। केमन और अंतिये सञ्चा

tieft go from todaren stan fice

कुरून व्यक्तिको पुत्र एवं अधीत् बातु प्रदान

करना है। यह समान करोका क्रमा तथा

क्रिक-लिक क्रुकानीया विवास करनेकाल

Yt

क्रमको अभ मुंबा है । मनोबारिका बच्च समा (क्रमकानामें की क्रमेकार) ब्रीहरिकी पूजा प्राप्त-ने में अनीह बताई है: सकता भावनार्यको अधीव भौग अवेदिन होना है और निकास पायकानेको अर्थ--पारवार्षिक अन्य। ये दोनों की पूजा-प्रस्कृते अर्थ है; प्रस्कार क्षेत्रक करनेने क्षे कुमा-परम्बकी पर्याकात है। इस अवसर लोक और केले कुल-क्रमण अर्थ Bracer & Feer ade Afrifest and बाल्जनाने कर के है। कियु काल क्षानंत्रा पनि भागिभागि उत्पूक्ता एका हो हो बंद शासामा पानद होता है। प्रतिबंद एक पक्ष, एक नाम और एक क्वेस्ट नगावर पुक्र कार्रामे कान्य्र क्यांक्र कार्या प्राप्त होती है और क्यां बैसे ही कारोपा क्रमफ क्षाम केला है।

प्राचेका मारावी: कुळालश्राची कर्तुची तिकिको को हा पहलानकोली पूजा रहा बक्षके क्योंका नक क्रमेन्ट्रमी और एक Quint काम भोगवारी वाल देवेकारी होती 🕽 । क्षेत्रभावाने कार्जीको को कुछ पूजा एक मानानम मिले गये कुमक्ता कर देवेकानी द्वीरही है और सब जुर्व सिंह सर्वत्रपर विका हो, इस समय चाहक्यकारको अनुवीको को ह्यं गर्नेकानीको पूजा एक सर्वतक मनेवानिकर धोग प्रकृत करती है—देख अस्तरा पार्किते । सामान्यकारको स्थितकारको, पूजा निक्षांको कुछ बहुत्ती विशेषको छन्। मामञ्जूषा सहस्रोको भगवान् गुर्वेका एका मध्या वार्तिये । जोड्ड तथा क्षत्रकारकारेके

बुक्यारको, अक्टन न्यूक्तरे कुछ प्रश्ले

तिविक्तो तथा केळल इस्सीको ची किया

गुल्ह भगवान् विकासा कृतन अनीष्ट्र दूर इटाई और समझ सिद्धियोकी अति राज्यक्रियों देनेवाल बाज अन्य है। बारहरे है। क्लेक्करणे बार्ड्जीको परि

कारत आक्षणीया चेजकोपकार पृत्रण करता है, बहु क्रमणी सरस्वात प्राप्त बार सेना है। क्रमे प्रकार सम्पूर्ण केववाओं क्रिकिस कान्द्र अपनेक्षरा किया हुआ, सन्द married year pa-on hand blish with क्षरनेकाला क्षेत्रा है । क्षांत्रकी संवक्षिणके पूर्व क्राव्यक्रमानाने भागी हैरियको चुनस्तित बहुतको कैनमें अभिनकाको पूजन करे। के सन्दर्श वन्त्रकारिक्षण भोगी और क्रालेको देवेबाओ है। ऐक्कोरी इक्क रणनेकार मुख्यको उस किन अव्याप करवारे पूजा वहानी सामित्रे । व्यक्तिकारको स्था रहाती भवती शिवि क्रमूर्व अनीव कलोको क्रेक्स्मी है। इसी मानके क्ष्मा भाषी प्रतिशीको पवि रनिकार कहा हो तो उस दिक्का सहस्त निकार का करत है। उसके साथ ही की आर्थ और पहलां (भूर्वनेकाणिये पूळ अर्था) धा

योग हो को उसके अस्तरतीयर स्थी हो। विक्युलाको विकेष महस्य सम्ब प्रका है।

क्रम क्रम्म कार्टमीको की हाँ जिन्मीकी

कृता मापूर्ण अचीष्ट करनेका देनेकारी है।

वह बन्दरांकी अपन् कवारी, कृत् कहनो

अचीह ज्योरम और असोना ज्ञान

करनेकाली होती है। अहरे एवं

इस्कारकोशका पूर्वीक में आदि करह

क्याओक क्या कारेल जिल कार्यो कहि

क्रेमी है, क्रांचिक प्रमुक्त निविधे

अवस्थानकार अभिकासी सुद्रि अस्त्रे

बन्द्र प्राप्त कर रेखा है। को इनकी

र्तिकाले करकार् विकास कार्य जानेश्वरा

a पंक्तिम् विकारणाः a 40 # ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( ) - ( )

र्ज स्टब्स

महार्शका क्षेत्र हो अवस्थ वर्णातिकारको दिलकोच्या पुरुष सङ्ख्येक स्थान् बितरी की विकिन्दों नहीं आर्ट्स नकत हो से उस अकारका किथ्निक कानुआंकी करी हुई पूर्तिके कारणे विकासी को सोराय करकारीओ कूम कारत है, इस पुरुवामको करकोका दर्शन करना चारिके । चनवान् विकास कृता महामोको कोन और बोध क्षेत्रकार है, हिम कारक वाहिने । कार्जिकासको प्रशंक सार और विक्रि आहेंचे बहुनेक्योंकी कुलका विशेष मान्य है। क्रांतिकारक आग्यर विकास पूरण पान पान, होना, उस्त और निवर्ग आणि प्रत काल वेक्कओका चीवसोपकारोजे कृत्य करे। उस कुलपर्ने क्षेत्र-प्रतिन्त्री, प्रायुक्त स्टब्स बन्योकः प्रत्योकः आवश्यक है। अञ्चलीको भोका वास्तिने भी का पुरान-कर्त समात्र क्षेत्र है। प्राक्ति प्राक्ति है। यह प्राप्तकारीको लागकर केंद्रारम्भि (कान्त) हो केकराधनमें

कारिकामध्ये केलाओका काम-पुराय अवस्त चीनाको केंग्यास, सर्वाचित्रीको इर हेन्द्रेयस्य तथा पूर्व और प्रश्नेका विश्वक कार्यकार कार्मिकमारको अधिकारोको सरकार सूर्वकी भूतर करने और तेल तथा खरी बक्र देनेसे मन्त्रमेके कोच कहि रोगोका कर होता है। हरि, काली निर्मा, क्या और सीम अमीनध दान और क्राज्ञानीकी प्रतिक्र करनेसे संबंध रोगका नाम सेता है। 🗗 और सरलेके हामसे निर्माणको रोग किट जाता है । कुनिस्का

नवामरे कुल सोरावारोको किया हुना

सावर हो।

बच्या आदिवास दान देनेचे क्लूब्लोक्टे प्रीय ही कार्कार्यक प्राप्त के अपने हैं, कार्क देवते निकारी को हर एक क्रम क्रम क्रेसी है। कृतिकारम्बर स्थानकेन्द्रे विकास हाता क्षेत्रिकालक करून गया जी-मानवा सन प्रकृतकेको अस्य संभावको प्राप्ति क्रानिकारम क्रेक है। क्रिकायक मुख्यारोको सनसे **प्रभागीया पूज्य तथा मद, सोना शीर** बोक्ट दान करनेते जन्मोके क्रेग-वैजवकी वर्ष्ट होती है। कृतिकावृत्त पुरस्वारोकी गानाम् । गानेकाकीची युक्त कानेके संबो क्या, कुल एवं आसका द्वार देवेदी वास्त्रोके चोला प्रकारिकी पृथ्वि होती है। इस दिन क्षेत्र, वर्षि आविका रूप करनेते वन्काको भी उत्तर पुजर्क करि होती है । हरियक्यपूर्ण प्राणिकारोच्यो दिवयान्योको क्रमूना विगमनी क्यों उद्येश सेश्वास्थ्येका कुळन, विक्रियाओं क, प्राथ्मनी किन्तु तथा प्रत्यास प्रक्रामा अस्तवन और कश्चली को दोनें अधिनीक्ष्मरोका कुम्प करनेसे रोग, दुर्गम् क्ष अकासकृत्वा निकारन होता है तक राज्यादिका कार्याक्षणेन्द्री प्राप्ति हे साली है।

क्का, लोक, बेल और क्का आदिका Basg (बॉड, चैयन और मेल निर्य),

विद्यानेकास और

ज्ञासकार राज्यंत्रकोचे साम भूत और क्षेत्र

अर्थका का करनेते में। इक करनके प्राप्ति

क्रेमी है। कृतिबारका बहुरकारीका क्षीत्रक्षका पूजन करनेचे तथा दीवक एवं

सुरवारित्योको वेतेनान्त्र है।

र नहीं पूर्ण्य 'प्रत्यक्रेलेड' उत्तर अवच है (असका पूर्वकर्त व्यवस्थानी 'प्रतेश' अर्थ दिला है। सामानकः परिमेतः' प्रायक्ता स्थीन वर्षः न्याकः च मुसके अपने अपन है।

48

कृतन, राज्य और बार आदिना राज्य पूर्व कर करें। देशा करनेवाला जावाल प्राप्त आदि प्रध-पश्चाचीका और सुकर्ण, जेली जाकर प्रतीत सुरवेके कर मोह प्रता कर आहि करोर वस्थानिक भी दान वेगेने क्षानिकारी प्रति होती है। इनकेरे क्या आविका यान कम-से-कम एक प्रका (सेर) होना कहिने और सुकर्ण आहिता भार कार-से कम एक पर। क्यारी संकारित एक क्षेत्रकाले इक्टब्रालने दिन्य अर्थि समाग केवनाओया कृतन कामार समझा विविद्यानिक प्राप्ति क्रमनेकाना होता है। इस क्याने अन्करीके बारकारों रेपार किमे पने शुंक्याका विवेश इतम करावा करत है। कैक्सरमें जना प्रकारके असमा केनेक विशेष व्यक्त राजन है। वर्गाकीर्वकारको केवल अध्यक्त सन कार्यवाने व्यवसंत्रों है स्थान अभीह मानोकी जाति हो जाती है। वार्यक्रिकेकाओ असमा क्षा कार्यकाले मनुष्यांक सार्वे कार्य मार्थ के बारे है। यह क्राफेट-निर्देश कारोज्य, धर्म, बेह्नका सम्बद्ध आने, जनम अस्तुप्रकार करें, इक्टलेक और परस्थाओं ब्रह्म बीप, अन्तर्थ सन्तरम बीग (योध) रेका केद्रानासम्बद्धी निर्मात कार का लेका है। को चोनकी रकत रक्तनकरण है, यह समूख प्राचीनीवास अस्तेवा प्राप्त-से-पान सीव हिन भी का:कालवे अवस्य देखाउँका कुलन को और पीक्स्सनको कुलनने काली थ जाने है । उस साहरते लेखर संस्थानक-सक्त ही चीवभागते प्रमानक विकेश स्थान कताना राजा है। पीचकानी क्रे महीनेशर जिलेन्द्रिय और जिल्हार स्वयंत हैय प्राण-कारको मध्यपञ्चनसम्बद्धः वेद्धाःस मानवीका सब करे। सन्दर्भ राजको मोनके राज्यान प्रकार शादि प्रयोक

क्टिन कर जार से जान है। इक्टबंधर लाह सार कार्यनं हते-से-बार्ड पायोका भी काल के जाना है। सारा प्रशासन जनम् क्रियू-नंदरसम्ब है। रेक्ट्र करिंक है और आद शिवा। इस ताल बढ़ जनम् तिल प्रविकासन ही है। का रिक्तुका और निष्यु कुछ कान्युका आधार है, में मिन्हु और नाह (प्राप्ति और क्रिय) सम्पूर्ण अन्तर्गके आधारणनामे निवस है। किन्दू और सरमें एक एक अस हिम्बर्गका है: क्योंकि बड़ी सरका अस्तार है। आयाची ही अस्त्रेपका समाविक शास्त्र रूप क्षेत्र है। यह स्वर्शनाया Et jet somefenrereit feufeit gi क्षांप्रकारको सन्तर्का अध्योग क्षेत्र है. and store of \$1 feeding for प्राचनकर है। अब को जनम्बद्धा कारण करान्या पान्या है। जिन्ह देश है और नार रिका, इन केनोका संन्तानक है क्रिकेन्ड्र कुक्रमाना है। असा जनमें स्कटने कुरमारा पानेके क्रिके विकासिकारी पूजा करणी पारिये जिल्ह्यमा देवी उना पाता है और सहस्रकार करावान सिम निता। इन क्रम-दिवाने पूर्वता होनेने परमानवणी ही प्राप्ति होती है। सन्तः परनान्त्राका स्वर्थ skiplig Rock Beraftigrum furstworteit कुछक करें। देवी क्रम जनत्त्वी माला है और भगवान् दिन्य जनलेंद्र निता । में इनको लेख करता है, जा पूजर इन केने म्हारा-विरामको सुन्ता दिला आधिकानिका

रेक्स है। ब्रिकेसर जर-अर्राधीयके विकास

कार और प्रक्रावर नवके हैं निकार नवसे

बच्दी रहते है 🐣 : यह प्रयासन कृता करके. अधिकान पूर, प्राप्त-विश्ववरण विवर्तिनुकार क्षेत्र अपन्य अन्तरीयक देवार्च अपन्य काले हैं । पूजन कारण आदिये । कतः वृत्तेवते ! आर्थारक अञ्चली कथन वृत्र प्राचल को और गांचक प्रणिक्षेत्र कियो विकारियुक्ती पाला-विकासा थी। इस बीव्यंकी पुस्तकोत विकी समूद और मन्त्रात कार्यकर जानती पूर्वा थान्यो पार्वाचे । कार्यके स्थप पूजक-पूजक भी रसे और हम आभारक अस्तिकारका गर्नका एका सक्ते है और प्रसाद अगलीय अधिकारक मध्ये अपूरित पूर्ण आर्थित्यं है, या प्रकृतिकार प्रथमि पुष्ट क्रेनेके ब्रह्मण गर्थकम् है। क्वोर्थक वही क्वान्तिक अन्य है। प्रमुक्ति के प्रथम समेत्र केस है, नहीं पुरस्को अस्ता प्रथम साम प्रकारत है। अव्यक्त प्रवासिको प्रान्तवस्थित प्राप्तके की कर्माक्ष्म प्राप्त क्षेत्र है, यह 💥 प्राप्तिक क्रिक्ट पान कामाना है। जीव क्याके ही मर्गकर क्या और कुक्तो अन्न क्रेम है। मानुबार अध्यक्ताने क्रांस्ट विकास करत है। रुख्य क्या कहरता है, केवार प्रति राजकारको हो जीने (क प्रावधिकारोधे मुख) होने लाला है, हार्गिन्द को 'जीव' रिक्र की गयी है। को बन्ध नेतर और विशेष मात्रोक्करा तमाव (वस्थान) के प्रकृत 🕏

रंगका नाम चीम है; जन और क्रमार जीम-

प्रमुखा अर्थ हो है। जनः अध्यक्ष्युल्ली

मर्ग (प्रिय) कुम्बान है और चर्चा (दिन्या अवनी निराजका अभिनित्रकानी पश्चापुत अभवा प्राप्ति ) अवस्थि व्यानकारी है । अवस्था । भी नेवार कर हे । (इनके प्रारा क्रियरिनहुका अधिकोच्य एवं च्याब कराये) स्थिर गण्यके हुआ अर्थेर अञ्चले, बोलाने वैकेश रिवार वाल्के कार कर्म क्रांस्कृति से प्रमान किन्त्रको अधित को । सन्तर्भ अन्यक्त्री भागितिक प्रकृते हैं । स्वयंत्रपृष्टिक नावानक **हैं नेके कारण पारतिया कहा गर्मा है। यस** या अर्था शिक्तुम्बरूक होनेके कारका Registrate werd from the book राज्यात्राको प्रतिकृत को विकासिक है, यह Quart-toron & police wanting क्रमुलाना है । जुलारी निकासनी आसिके दिनके क्षे वर्गान्यु होता है. या कारा-सम्बद्ध होतेले क्रांग्रेन्स भारत गया है गया एकाकी वीक्षा देनेकाने को पुरू का अववार्थ है, क्राप्त निकार अवस्थान प्रतिका होनेसे अवस्थित पान शना है। इन्द्र प्रकार अकार, प्रकार, स्थार, निन्द, नार और ध्वनिके काली रिवाके हा

केंद्र हैं। इन क्रुटी विद्यांकी निरम क्ष्म करनेसे सरका जीवनम्बद्ध हो काम है, इसमें संस्थ मध्यमको नियमिके दिन्ने अध्यक्ते नहीं है। (अश्वाम १६)

a state that functions species from these a पुरिवार्त किल्ले व प्राप्तान के दिश्यान्त्र केली विक्रील प्रदर्शन ह मा हैनी बन्हर्स मूल रू देखों उनका दिल । पैतरे प्रमुख्य देखों प्रमुख्य है अपने प्र

बहुत्विकुर्वका प्रकारका साहातव, अस्के सुक्रम कार (अंक्यार) और स्थाल कर्प (पञ्जाक्षर संघा) का विशेषन, इसके जनकी क्रिकि एवं महिमा, कार्यमञ्जूके लोकांस लेकर कारणसके लोकांतकका विवेचन करके कालागीत, पञ्चावरणविशिष्ट विक्लोकके अनिर्वस्तीय वैभवका निकाण तथा विकासोके संस्कारकी पहला

क्याको ।

अवस्थित किया है। जिल्हा प्रस्तान स्थान श्रीक अतर नवालंकानी की कांगले हैं, कुनता कोई नहीं । संपत्नीर अन्त्राम्, निरुत्ती क्रांको के में हार विकास करोड़ कार्राजा में कार्याद वित्रम क्षणारी असेर अस्तरकारकारी प्रकृतकार भारते भार वर्गाच्या स्वयं 🖨 स्वतंत्र गरे । 'श' ant \$ replied aren theorem महानेगागरका । प्रभक्त इसके क्षार करकेट मिने दूसरी (अस) अन्य है। प्रशासिक पूर्व अहेकार वर्षी 'सम्बन्ध' प्रति मोजा केने हैं । अस्तिहार अपने का क्रानेमार्थ आकर्ताते सकत 🛊 🗕 'प-जनका, म—नहीं है, यः —सुनामोनोकी विभाग है करना हुए। पहलाओं क्षेत्रहर्ग पर्व हुएसी पूजा 'ओप' को 'उनक' अन्तरे क्राफे है। हारका हरसा भाग में है— व-प्रकार अवेश, क. क्यांच घाराव क्री के प्रथक. अर्थात् च्या तुम सन् अन्यत्यवेद्ये सम्बद्धिक मोक्षणक पर्देश रेगा ।' इस ऑस्ट्रामको ची इसे व्यक्ति जुनि "प्रकार" करते 🛊 । अध्या प्रक

करि जोरी—इस्ते ! महत्त्वते ! अस्य कार्यकारे क्षेत्रियोक् सम्य अपूर्व मणावी पुराने रिक्ते अध्यक्त वर्षान्युक्तान्य प्रमाणाः वृत्य करनेवाने उपारक्ते सवता कर्णीयाः प्राथमान कुंग विकास के पुरारक्ष प्राप्त प्राप्त करते की विकास कर हाते हैं। प्राचीनके पढ़े इसका साथ प्राचन है। इस मुननीने नका—व्यक्तियो । जानकोण व्यक्तिक व्यक्तियो हो एव अर्थात् कृत्य प्रथमिको करो है, आर्थने का कार सुकार होते. बाहरे हैं । वे करवारक अनुवादकारी जात berif alberen & beging these, march \$ 1 pros special of Help mater (Paragonaux) mit den & c profesie भी विक्रम पूजर को अनमने पानने मानी है। Marie प्रमुख्याओं ज्यां—हिका Transpire grad most & pulled the प्रकार है।

> provide all the count wit &----और कुछ । इस साहरूमा को ओम है. को संस्थ प्राच्या मानवा सामिके और अनः रिकार इस वृद्धि सञ्चासाने स्वाप्ते स्वाप See राज्यान कारिये । विश्वने पृष्टि अक्षर प्याप्त पार्टि है, बाद प्रदूत्व है और दिलाने करेंचे अक्षा सम्बद्धकारे कहा है, यह स्था है। जीवन्त्र पूर्वा क्रिक् पूर्व अवस्थे Street Bresey & 1 will Street Bert street. सामनीया एक है। (ब्राह्मी श्रीवाणुक्तके रिक्ते किहारी सामानको अन्यवस्थान नहीं है, क्योंकि का विद्यालय है, एकावि दूसरोकी

<sup>&</sup>lt;sup>क</sup> प्र १ क्लोक्सप्रकृतिकः जन्म (जुल्ला क्ला हेरेस्क्रान्तकः)

· Wat foreign · 

इदिनें कारणा अस्ता प्रतीन दान है, कारणा अस्तान कार्य है, में निवृत्र (असमा किएक होनेताच पुत्रत प्रत्यत कराना कर और प्राप्त अवस्था प्राप्तान गणना अभूमेकान कामत रहता है। उस प्राप्ति ग्रह हो कार है, तर का पूर्ण व्यानकार विकास कार कर नेता है--का स्ट्रेश(ge am है। को अपनेतर अनुसर्भात न कालो केनान बार्क्स अन् भारतः है, अने निक्रम ही चीनाई जारित होती है। फिल्में क्योंक मान्यह क्याना संब कर निरम्भ के उसे अवस्थ के क्षेत्र प्रस्त हो जन्म है। सुक्ष्य प्रमानके को हाल और ही देश नेवाने हैं कर जानने पार्टिके । उनकार spect, where, there, with these, spect with बहुमां - इस्तो एक से इन्स्य है, इसे पीर्च Peer' wert \$1 au eifente & pref विभाग होता है। प्रकारपर्यंत्र को अरेग है। यह क्ष व म् — पूज तीन जन्मोने नृष्ट है । पूर्णानो "greet provent mouth \$ 4. At 1 Room \$, "of प्रातिक है और जन्मार क्रम होओवड़े मुख्या है। क्षा विभागांका है, ऐसर सम्बाधी है के

कुम्बी, पान, नेवा, पान, और अन्यान्त से पांच कुत सक्त सम्बद्ध, रूपई असीर इनके चौच विकास—ये अस निरम्बाद हार कराई मनुष्योकी मान्यकों निवय है। इनकी आहा कामें लेकर की कार्रीके अञ्चलकी पंतरत होते हैं, ये दार प्रकारके पुरुष प्रकृत (अध्यक्त प्रकृतिकार्ता) कळाटळे है गया को निकारमञ्ज्ञाको प्रत्याविक क्रांतीका

अस्तर्भारे जर पराज परिषे । जो अपने

But you got providing my below.

असरिक है।

असमें हात प्रकार कराये सहय संस्थान विद्यालयां है। प्रकार कृत्यां है। कतः क्रेले महर्त 🛊 () बढ अवनी देशकः हुन्। बन्नकः हो तर करना नाहिने और निवृत पुरस्कार क्षेत्र प्रमाणका । स्वत्रुतियो the the major high behind that और बाराओं कुछ प्रशासका प्रमुख्य करना प्रारंक्ति । पेक्तिः अस्तिते । वीतः पेनी क्षेत्रकृत्यां क्षेत्रकृतां क्षेत्र मोळाल्या यहाच्या करना शाहिते । प्रशासक में कार्य का बारवेले करूप

सुद्धा हो स्थान है। दिन में संशोधन पन कार महें पह पुरस्केत प्रकार का होता है। क्यक्षण एवं. के प्रतास्थ्य पर प्राप्त प कार-नन्त्रक्ष कील नेक्स है। युवः ही कारोड़ क्षेत्रके अधिनम्बद्धाः विश्वय प्राप्ता 🛊 । अनुगण्या for 4 witnes un web up deq-क्कार निजनी क्षेत्र है। जिए के करेक्क करते अस्परस्था अन्य अधिकारमे कर नेवा है। इसी प्रकार में में क्रिकेट्स पर कारोर पर कारफ: पन्धा रस, क्या, नार्स और प्रमाण विकास पान्ते हैं, प्रश्लेष कर रिक्त की क्षानेकुक्त अब कालीर अव्यक्तरकते औ ब्रीत नेम्प है। इस नगर एक भी जार करोड़ संपंत क्योंका हुए काम कहते हैं, उनके प्राप्तान पर बार्क रूपम केवको प्राप्त हात कुल पुरु क्षेत्रका स्वयं करता है। हुद्ध क्षेत्रके कुछ क्षेत्रक यह जीवन्त्रक है कारत है, इससे सहस्य अहीं है । संदा प्रकारको क्षा और प्रस्तवाको जिल्लाम स्वाम काले-क्रमी क्रमाधिने विकार हुआ महाधीनी पुरुष भावन्त् रिम्म ही है, प्रमाने संसाध नहीं है। पहले अन्तरे ज्ञारेत्वे अन्तरके ज्ञारि कृत् और देवक अलीका जनस चरके किर जब अस्ता करना वर्ताके । अवस्ती वर्तका कर्माके एक प्रमाणक अपने अक्षेत्रे नवास दशविष<sup>ा</sup> संस्कार, मानुवन-कस तथा **पर**भक्तो पन<sup>्</sup> अतिहोड स्तक सम्पूर्ण प्रवृति-निवृत्तिसे मिनितर भावभारे पुरुषोके स्वामधीका संख्य करके सथ आदि अङ्गीसे लिये स्थूल प्रयासका कर ही बाजीह सांकतः नामकाशदि किया करते हुए इंड्रेसकी होरक है।

करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। कमरेके

बोबी तीन प्रकारके होते हैं—को ज्ञामराः किक्क्षवेगी, तर्फक्षेत्री और जपयोगी न्यासफल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा। बहरूकों ै । यह कर अगर्द वैद्यवाँसे पूजा-

किया, उप और अपके योगसे दिख-

पुजाने तन्त्र सहता है, यह 'क्रिकारोगी'

र अभीके दल संस्कार के हैं —जनक क्षेपन, ओचन, खाना, ऑक्निकर, क्रिक्टीकरण, श्रीवन, तर्पण, भोपन और स्वाप्यस्य इत्यापै विश्वि इस उपानं है— फोक्रप्रकर मोरोयन पुरुष, प्रभ्नादिके असम्बन्धिक रिकोम निर्मा विक संबंधिकों सः सः सम्बन रेकार्य सुर्विक येला करनेवल ४९ विकरण बोब्ह करेंगे । हक्ते ईक्रान्थरेजके व्यक्तव्हवर्ण लिकाकर केवतावन आव्यादन-पुरस्त करके व्यापक एक-एक को अव्याप करके अ@न पत्रपर लिखे । ऐसा करनेपर 'नागा' मामका प्रथम संस्कार होता ।

हेमाराज्यका सुरक्ष्य कर्त्राच्ये व्यव प्रकार क्षात्रात् भाषात्र पुरुष 'चेक्य' बोक्स होना है। यादा---हेस एक्स हमः सीमान हैं-क्षेत्र-सभूदित प्रमान कर हमार जब करनेते 'बोधन' अकड़ सेहल संस्थार होता है। प्रमान-है

देशाय नमा 🛍 । पाद-सम्पृष्टित सम्बन्ध एक इश्वर क्षय करहेते 'ताइन' 'काइड अनुर्थ संबन्धर होता है । यथा —पाद श्रीमाय

भूजंदरम्य सन्त विकास: है हैत औं इस मन्त्रते भवनों अभिनित्रत नहें और उस अधिनित्रत जलते

क्षेत्रसभारत्वरिद्धाः। मात्रस्य अभिनेत्रः को । देशा भारतेत्वः अभिनेत्रः नामक प्रतिसर्धः संस्कार होता है । ओ भी कर देश क्योंने सम्पृष्टित गणका एक इसार का इंग्लेसे कियरांबारण नामक कहा संस्थार

होता है। प्रथा—ओं ने १६६ दमाय गर- कार हो जो । सम्बन्धि-क्रम्बुटिस १५७मनावा एक क्रमर जब कारोड़ो 'जीवन' कावक रहावची संस्कृद होता है।

पदा- रक्षमा बन्दर राज्यम मीः बन्दर सम्बद्ध ।

दाश, जल एवं पुरुषे क्षम मुलग-बसे भी का सर्वन करना ही 'कॉन' अलक है **१६-व्यं - राष्ट्रदेश एक इकार कर करनेले 'बोधन कारक दक्रा संस्कर होता है । यथा — ही राज्यस**ामः

हीं-बीक-सम्बद्धित एक इनार का करनेछे. अस्थानम् जानक दसनी संस्कृत होता है। यथा---हीं स्थाप नयः औ १००० ।

इस-प्रमान संस्कृत किया हुआ करू होना सिन्दिपट होता है।

२ - महाप्य-१डेधनका कार्य होनी टीकाफ अन्तर्गत है। उसमें चहते क्यारों या वेदोपर अभिन्धापन होता है । वहाँ तराव्यावन शोधन कार्यः संगते हो दोहा सम्पन होती है । विशवत-भवते अधिक निवरण नहीं दिया

का रहा है।

नमः पद्

कक्ताना है। पुनाने संस्था सहकर को कि का प्रतिकार एक कर परिनित प्रोक्त परिविधा भोजन करूक, समूह इन्डियोको करे, मीन हो, इन्डियोको क्याने रहे, अधने मीतका कामें किये ताल और काके भी बक्तने करके क्लोड आर्टरो कुर स्वाम है, बह 'सबोचोनी' बहुत्वसा है। इन सबी सर्वाचेने कुछ क्षेत्रर को साथ प्रज्ञानकी कुल तथा समझ बाग आहे केनोने रहेत है। प्राप्तक्षितके निरमार जब किया करता है. कृत नकुरता कुरू 'करकोती' करते हैं। जे मन्त्र सोन्द्र प्रकानो उपकरोते दिवयोगी महात्वाओंको एक करन है, का सुद्ध क्रेकर सार्थका आदिक सन्तरे उन्तरेका उन्हरू पुरितालो प्रदान धार लेखा है ।

44

क्षेत्रो । अस्य में सामग्रेत्यका सामग्र कारत है। हुए कर स्थेत अवन देखा हुन्हें। समस्य प्रत्येवालेक निर्म प्रयक्त वर्णस किया गया है; क्योंकि यह सब करने-साने शयरि-आवको वर्गमा सुद्ध (निकार) कर रोश है। प्राकृत्यों । यहने 'तर यह है, इनके कर अपूर्ण किम्मिन्ने 'हैनक' इन्छ हो में प्रकारकारकों 'तथ-दिल्लव' एक होना है । इसे "शिक-शक्तकर" करने हैं । यह उन्हर प्रकारकार है। इस प्रकाशनके सकते 🛊 अनुष्य सम्पूर्ण निर्माद्वानेको जास खर नेवार है । मञ्जाक्षरमञ्जले अस्तिमें अवेकार सम्बद्धर है सार कारका कर कारत काहिये। दिशो ! मुक्ती मुक्तने पद्धान्तरमञ्जल क्रवेश पायर पर्वा सुरापूर्वक निवास मिला वा सके, देशी जान पुरिचर न्यूटिके पूर्ववस्त

(शृक्ष) में (प्रतिनदाने) अन्तर करके

कृष्णसभूवते कर्नृतेतीतक निरमार का काल

को । मान्य और भागोंने महीने अपना निशिष्ट

महत्त्व रक्ती है। यह सम्बद्ध तब सम्बद्धीरो

काचेत्रम नाम नम है। सामको कांग्रे

रिभाक विश्वार क्रियर करते हुए बहुत्वर-बन्द्रका क्षेत्र साम्राज्य कर करे । करवारको इस इन्द्रमा बार को । अक्रमानकर्ता भागान क्रिक क्रमान्द्रे स्टानना विश्वन-मान है। उसका परास्त्र औरमूननी पना कारणांची कारणे सुनोधित है। कार्यी कारी क्रांक्स अमेर्सिक प्राप्ताने उस्त केडी है। वहाँ को इस को-को एक बरवान, विन्यपरी कोच्या नक्त महे हैं । सक्तदेवकी अपने कर क्रमोने पुरस्का, स्तु तक का एवं अन्यवर्धी पुराई बारम किये हर् है। इस प्रकार सक् सकत अनुवह कानेवासे प्रकार क्रमीनका कांका साम करें हर इस्त अथक वृत्रंत्रकानी वर्तन असी कार्नातक कुल करके किर पूर्णीप्रवृक्ष 🛊 पूर्वोत्तः व्यवस्थाते विकासका सम्बन्धते । उस दियों सायक कहा कहा कर्म ही करें (और कुम्बर्गने चंचा हो। । संपन्नी सभादिनंह दिन कृत्यानकारी चल्डेलीको जातःकार निरम्पनं अस्ते सुद्ध हमें सुना स्वानी क्षीय-अंतरेकीर निवासी पुरू हो पूज इंडक्को प्रकाशन-प्रशासन संदर्भ क्रिकी स्थ को । सरकार् चीव सन्तीय सक्लोगा, मो लेख एवं दिवश्यक हो, बरण करे । इसके कविरिक एक हेब्र आयार्थक्रवरका भी बरण को और को साम्य सदाविकका करण राज्यो । ईकार, कार्यन, अमोर, व्यवस्था तथा स्वयंत्रातः इत प्रीयोके

कानी कुने पाता-किताको नित्य केक करे। इस निकासे रहका कर कालेकास पूरत

एक सहस्र सरने ही चुन्न है जाता है,

शन्त्रका बढ़ पहली होता है। प्रश्नाम्

प्रतिकारण्यम् परिव ही क्षेत्र और विश्वासक दिक्तावर्वाहको सन्ति देखर हाह्यस्त्रीको ब्राह्मकोच्या वरका कारकेंद्र पंताब कावूर धीरून कारके। इसके कह देवेचर कुरत-रामणीको एका करके मगणान् दिल्को प्रार्थना करके अवना वय समाप्त विकास कृष्ण असम्ब सरे । विधिवृत्येक को । इस प्राध्य पुरक्षाण करके प्रमुख उस शिक्की पूजा सम्बद्ध कारके क्षेत्र अलग्य क्रकको विद्ध धार रोगा है। क्षिर प्रोप समक

क्षापे पृक्षपुत्रके अनुसार सुरसका कर्त कारके अर्थात् परिवन्तान, उपलेखा, क्रारेक्ट, पुर-बद्धान और अञ्चलक-क्ष प्रमु प्रशासकारोके प्रमुख केरीयर क्राचित्रक अधिको स्थापित करके कारकारिकारके अनगर प्राथ्वीका अधिके आरम्बरमान्य आहेत केवर प्रकृत केवरक कार्य असम्बन्ध करें। क्रांतिक जनके बीचे भारत एक भी एक शतका एक क्यार करा अस्तिको वर्ष हो है अन्यक क्रिक्ट पून्त विकास अवस्थाने एक भी अल्य अवस्थित विलाये । क्रेम्परम् अस्ता क्रेम्बर गुज्जे बुधिनाने क्यारे एक गान और बैल के कारिके। प्रीताम आसित अलेकामन किय चीव शाहरणीया घरण दिल्ला गण हो. कारको क्रेशान आदिवस स्थापन 🐞 सम्बद्धी गर्वक अस्तार्वको साम्ब स्था-विकास कार्य माने । इसी 'नावनाके शाक्ष ३० काले वरण क्षेप्रे और उनके प्रत्यक्षिकारे अन्य महाकाओं सीचे । देशा करनेते वह सामग्र क्षानुका नीमंपि सम्बद्धाः कृत्व पर्यकेका करन जान कर रोजा है। इस संस्थानीओ कैंच्य-विकारके अनुसार सहस्र, क्या. यह स्वारकेटले ह्यार प्रविक्रकेव्यक्ति अपूर्णम और पूजर जारि अर्थित करे। सरकार फूक्य स्थित है। श्रृष्टिस्पेक्यके अन्तर्गत

जन करनेने समाच पानीका जान हो जाता है। सहस्थार पुतः गाँव साम्र कर करनेपर अन्तरमें स्थार स्टब्स्नेकरक वीको पुज्योगर प्राप्ताः अधिकार प्राप्त हो war fri

्यां अन्यान कर्न होनेने कार्य प्रीकर्न है सायकार्ध कुल है यात्र से का परावंकने क्रांच कोल स्टेम्पेके बहात् कुन: वृक्तीनर क्या नेवार प्रकाश-अवके अनुवार अनुवार करक है। समय संपत्तिक देख्यं व्यवेत पक्षात का अवस्था निज्य कालेकाका पूर्ण की कु: और लग कर को से औ (Martine) कायोग्य आहा होता है । युग्र योग ताला का कार्यने मारूक समझ देशने अंगर क्रेस्ट है। भी स्वयंत्र कर करनेके यह काकात् प्रकारि भेषान हो काल है। इस तरा कार्य-५०० (किरम्बन्धं)का सन्दर्भ आह कारोर का इस जातको जनक क्षेत्रेनक उस ब्येकने क्वेड कंग भोगता है। दिर दूसरे कार्यका आर्थ्य क्षेत्रेयर यह ब्रह्माजीका एवं क्षेत्र है । क्रा भवन किर त्युरक सहसे हिन्ह नेताने प्रकारीया हो यह क्षत्रमः युक्त हो सामा है। पृथ्वी आदि कार्यसम्बद्ध मुतोद्वारा पालिस्तानेक वक्तांक अन्य देख कार्यको । कार्यकारो नेवार स्थानकोकारकोन् सहाप्राधिक मुस्तरकांच्ये परावर्ति मानवार अस्त्या भी बीद्धा कोवा कामकः निर्दित हुए 🕏 कुलन करें। ईसानावि-कालने उन सची सामानेकले अनर श्रामानेकलक जो चौदह माहानोक। जान जाने पुरस करके सक्ते भूकर है. वे कावाद किन्तुके लोक है।

a ridge foregree o

कैतासमें प्राप्तकोचा संसर कल्पेकरों प्रतिसे पीचे बीक्कोरि 🛊 और करर

कारेज जिरस्मान है। सुरिन्तोकारे कार इंद्वरकोदि । मेचे संसारी मीच राते हैं और आहितालोकावर्णन क्षापन मुक्तांको विवरिः है। अधिनात्येकामा अलाव रेकार जो जान-र्वेत्साल प्रमान पत्र क्षांच्या पत्र है, जाने शतबंदात भोदार सकतो अदृश्य वाले दाने है। अधिवानोक्यके सकते क्रम्यकर्क

विश्वति है। यहरिया महेशको निराह-कार्यका वर्णन विकास समा । वर्णनेका क्षेत्रोका मिरोचान अचला रूप केल है। कारो नीचे कर्जीका थोल है और जन्मे जन्म प्राम्बय जोग । अस्ति चेने क्रमंत्रमा है और क्रमंत्रे क्रमंत्र अनुस्थान ।

(अस में क्रानेताना और प्रारम्भावन साराची बारत रहा (!—) 'मा' मार अर्थी है सक्षी । अस्ते कर्मभेग पान-सार्थ क्रेम है। इस्तिको यह सहस्र अवस्य वर्णकारा क्राज्याची है। इसी साथ का अध्योद स्थानीने प्राथकोग कर अध्योत जार क्रेक है। इस्तरिको को गरना स्थ अन्यताम कहा गरन है। क्यांन्द्र सीमाने केंके नवर मोग है और mat fine nicht : miet fieb ib fieben-अवदा रूप है, कर भी। कांग्रे केंच्रे से क्रवेच्य कार्याहरू कथन होता है। जनर क्षेत्रका स्था जनाव है। जन्मे सेवे से बीक सकाब कर्मोका अनुसरक करते हुए विधिन रहेको और केनियोपे प्रकार करते है। असमे अन्यके लोकोने निकास कार्यका ही भोग क्यान एक है। क्रिक्टूकर साम सुनेवालं उपायकां व्यक्ति नीचेकं लोकांने ही क्को है। बाके कम से निकानकरों रिमानिकारी कृता करनेवाले स्थानक ही

क्रमा पक्त पुरुष । मीचे कर्मलोक है और ज्ञान ज्ञानकोच्य । जनर नद् और अवेन्यानका शक्त अल्लेबारचे नवस है, वर्ष चन्तवस्थि हिर्देशान नहीं है। सरका निकारण किसे किया कर्त विकासिक अनेता सम्बन्ध नहीं है। का क्रमा विवेदालका विकास कार्यने क्षाँ ज्ञानसम्बद्धाः अर्थ है प्रकर्तस्य हेना है। आधिकोतिक एक क्षत्रेकले लोग स्मर्थे मोनेक रावकोची की पहला मान्यते हैं। को शास्त्रातिका क्रास्ट्स स्ट्रांपको है, वे ही क्रमें असमी को है। को प्राप्त-अविका अतीर पानेति पृष्ट हो

प्रमुख्य क्रिकेट प्रकार सारा को है, वे क्षानामकोको पार धार साथे है। काल-कांब्युरकी सीमानक को निरम्ह कोश्वासीय क्रताच्या पाना है, अन्तर्ग क्रमा शृक्याचेत क्रान्तरम्भे वर्णकी विश्ववित है। यह स्वापनीका क्षतिकार कार है। अर्था साथ, श्रीया, स्रवित्रा और क्या-में कर कर है। का साक्षात् विकालेकोर प्रत्या सदा है। श्रमा सत्के और है, क्रम कार है, यह वेदवारिकारी कृत्याने विश्वविक है। अवस्थिता व्यव्ये केनी रेप हैं, विश्वास ही सरकी सेंग्र वृद्धि एवं सम है। दिल्ला आहे। बर्जनमाँ जो कृतन हैं, ये कारण आदिने निवत है—देश जानना पादिने । इस क्रियाच्या क्षणभावता वर्णवर कारतांका विका आकर होते हैं। हका, विक्यु और न्योबस्पी को सन्ती-अपनी अपन् है, अलीको दिन करते हैं। जहाँ धर्मकर्मी कृत्याकी विवर्ति है, उससे कार न असे हैं। वी इक्षणा दिवाकों ही उपलब्ध हिन है न गति। यहाँ क्य-नरम अस्टि भी नहीं है। बहाँ किस्ते कारणस्थान प्रदाने सरपर हैं. के अपने उजनके स्पेकोने करते हैं।

Minge if Langunge fillinge en Spingelief en fanne i bie biggene fillitet fift veriter i beligtere कारन असल्येक्टर्नम् प्रौद्धः स्टेक्ट निवतः आरम्प्याः अनुवादः करना हो मुक्तियाः है, को अन्तर्कारिक रूप कार्यकों को है। जनका है। को पूर्व प्रेमण, उस, कर, कर क्रमणी प्रणातन निर्मात है। क्रूक कर्म की और सारकारी करेंकी पार्टकारी किस है, print were \$1 and are fire up fewer unterer und gefert-माराज्या विष्युके क्षेत्र रहेक विकार है। कार्यका मोधाका को प्राप्त कर रिन्त है। येसे काने भी कार किर कारणकार पाने पूर्वीक अन्तरी विकासीयों अस्तिको हा पर अपूर्वात स्थेपनियों स्थापित स्थापित पानी है। के हैं, की कवार कुछ करनेवे बुगाल कामान किय अपने भागके जातानारे निया मित्र क्यों की क्या कारकेश क्रिकेट इंग्ला होता विद्याप है। अस्तर विकास केरे है। अञ्चलकी निवृत्ति के कारेवर विकास कर असर से बाल है।

ब्रह्मान्त्रकेत्रेक है और वर्षी परिव आकर्तनोत्रे पुरु प्रान्त्य देशाया है, यह बाँच कराती, परिक प्रकारण औं और आदेशनियो जेवक अगरितिक अभिक्रित है। को प्रथमित former fermen und wer fie mit रराष्ट्रकारी सूच्य कारोच्या विराय वैत्यात कारो है। के सुद्धि, परतान, सुक्राल जिल्लेकान अकेर शनुष्य--- इन चीची कृत्योंने प्रचीन है। Drug allfrag schaperqueme &: 4 क्षा कारण के वर्षों है किया नहीं है और स्ता प्राथम अनुस्ता क्रिक्स परनो है। में केन्स्ट स्टब्स्स्ट हिन्द्राने हैं है। प्राप्तार व्यक्तकार्थ है और क्राम्टिनाक अध्यानगर आसीय को निम्म किराज्ञाना होते हैं। मार्ग

एवं बदार कार्यकार अनुहान कार्यके कारकः सामकार्थने जाने क्युनेका क्रमक दर्शन मान्य क्रोला है। विज्ञ-वैक्तिका अवधि शत क्रान्येक प्रक्राल कान्यान विकासी malligit bermaitur were market mercent fieb ungferben mit febe करवाद रिकार राजध्यक-कार्थ भा दिलेका करके रिजावकीका कुला करे। सरावा है। क्रिके आहे से विकासकार्य समानी पुराने परवाद विक सहा तराव कर्त है, अर्थ्य क्रार दिल्लाम सिद्ध करें । होते हैं। दिल और उत्तीर मार्ग्य अंदर्ह मेर विक्योंने दिरमानाका साधानका का सामा को है। यह स्त्यूक्त विकासका ही है।

विकालेको सा वैद्याला हात सम्बद्धे रिकारों कुराओं हो हो सवाम है, अन्यक मही-देशर आधिक वृत्त्वीका महदूर है। प्राचनको पाहिने कि का गाँव लाग

Paragraph topic forgin over

अंशास्त्रात्ताच्या अस्त्र केला है और

कार्यक्रमान्त्री सम्बद्ध किये हे प्राप्ति

्यून सम्बन्ध वर्ष को सुख्य बालक राजा है।

का व्यक्ति पुत्रो गुक्तस्थातसे प्राप्त हुआ था।

सर्वात् के पुरः क्लीक्षाके मुख्यो इस

विकास स्थाप का अधिकार से से

Victory Principles & street seguite

क्ष्म क्षम्बद्धाः हे साम है।

I was force found purply up forces were now well up fire चुन्दी है, में रख मून ही है—इसमें शंकन ही है जना गान है। तिनामकार सरीर नहीं है। अन्यारकारको को निर्वाध है, नहीं हिरमान ही है। जार असकी रोवाने सावर वृत्ति है। एकस्पन अपने अञ्चलने राज्य मा । युक्त कर्यने । यो शिक्तके मार्ज हैं, ये त्येक

 संबंधि विकास क \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

और चेवको सारी क्रिकाओको कानते हैं। को जीर प्रधानकी नाकना १२मी हुए जो जिय कारकः विकास-विकास किरायनाका राज और प्रतिस्था करन कारता है, बह **बार देशर है, उसके शरीरको अन्या-ही-स्थान - कुरुवनको कावना बारनेके कारण शिकास** 

विकास सामीक प्राप्त होवा जाता है, इसमें ही है। जिलावह दिख-मण्यक होनेहे रोहरू नहीं है। हिल्लाभक्ष स्थापन कर हैवी बाहरू दिलाके ही स्वरूप हैं। को सोलाह

मार्चवीका ही इस्तम्य है। यह स्थितक कथा अस्तारोशे उनकी पूजा करना है, उसे अधीष्ट व्यवरी है, जारे उत्तर ही देवीका सोनिका अहा । कानुकी प्रार्थर होती है । को कि विवर्धनहोत्तरस्थ होता कहा है। सामग्र राजे रियम्बनमा विकासकारी होना आदि करके उसे आहरू क्षेत्रार वराज्ञातिकार कुमन करे । सर्वेक, केर अक्षन करका है, कर विद्यान्तर भगवान् हिल

अध्योषी शामितका सम्बाधका, प्रवित्तिम्बुम्बो वित्याधायमा प्रकृते हुए अर्थ वित्य स्त्रीत देवी मानकर और अवनेको विकास प्राप्तका स्वयंत्र अनुवार विकास साधारे समझकर, विवरिवक्करे अद्युक्त प्रथा प्रातिको सिन्दुक्त वानका बरका को हुए

मामन और मोश्राचार स्थापन क्या है ? यह हमें हो जाता है जब उसे मुस्तानीय महाने हैं। चलकरे ३ सुराजीने कहा---म्ब्रार्थिको ! में अन्यन

और मोक्षका स्थाप तथा नोकके अस्पता धर्मन इस्ट्रेंबा । सुवलोग आदरपूर्वक सुनो । जो प्रकृति आबि जाठ कवानोते बैंका इत्य है, प्यु जीव बद्ध बद्धानाता है और को उन अर्खों बन्धनोसे खूटा हुआ है, उसे मुक्त कर्ज़ो

है। अकृति आविष्ठी यहारे कर लेक मोड

करूणता है। करून अन्यन्तक है और मोझ

सचा रिक्कमा किन कराबार अकता निर्देश को जाता होते हैं। चॉक, का बा सी आर्थिक इनको आकृतिका निर्माण करके स्वयंतिक कियानकोच्छे पुरस्का ध्रोजन माण्यानिहार्यका निकारक कारणे इतका आदिके प्राप्त प्रतीसहित स्वयन स्वीत क्षण करे। वित्वतिकाको रिज्य मानकार, सामग्रह करे। धनमें, केले और मानको

भूतलका किर सन्य नहीं सेना। प्रकितिक और विकासिकके और उक्काम (भए प्राथमाह) मन्द्रान और मोक्षका विवेचन, दिखपुजाका उपदेश, लिङ्ग आदिमें

करकी कुछ करे। ऐसा करनेकामा पुरस्त हुस

शिवपुजनका विद्यान, चस्पके स्वरूपका निरूपण और महत्त्व, शिव एवं गुरु शब्दकी व्युत्पत्ति तथा दिखके भल्लभारणका रहस्य 

> अकृति, चुद्धि (न्यूनामा), तिश्वासम्बद्ध अवंकार और वीच राजातारी—इन्हें जानी पुरुष प्रकृतमञ्जूष्यक वान्ते हैं। प्रकृति आदि अवट कल्योके सम्बन्धे देवकी उत्पत्ति कई है।

रेहरी वर्ष उत्पन्न होता है और विद्य कर्मसे नुसन देखारी जयति होती है। इस प्रकार क्रांकार क्रम और कर्प होते रहते 🗱

सरीरको स्कूल, सुधन और कारणके बेहसे बीन प्रकारका जानमा चाडिके । स्वस्य प्रतीर

**医乳疫性 计算程序 网络美国 医斯特特氏 电电子 医电子 医克里特氏 医克里特氏 医克里特氏 医克里特氏 医克里特氏 电电子电影 电影子 电电子电影** (मान्य क्यांको) काम करोकार, सी को--दिवको परिवर्त है, वित्रवृ क्षाकेम परमा है। बार: संसंकरको पेता Part alle ared fieles which given Every major in many other Peril medi meur terre terri fi : priib track test on how \$, prince à The said set it is then all under, saltend rea friege to endance, gift, sorally रहीक पूर्ण करन करेंगे।

मुक्त प्रति (मान्यू और स्था- है प्रत्यों क्या केने है अवसी है? है arramental) given vive your poor but by it to wrong foreign कारोबारक तथा व्याप्त करीर (सुकूत- क्षेत्रको-कार्य प्रस्तानकं रीची विस्ता करनाते) असरकारको अनुस्ति हुआ सनका अन्ते कृत्यास्ताको अस कारकेकार वक्त रूप है। प्रीवर्ण अन्ते, कारकेकार कृत्य है। हिस्स-हिन्दुर्ग, हिस्साह mens-medigene gro-gen unt fich bie udenfel von Brundenbeit freigh बार अपने प्राच्यानीय सम्प्रात्मक कृतः प्राच्या साम्रे अपने अस्तानेत प्रेतं पृद्धा क्षेत्र व्यवस्थानिक प्रत्यास्थान कृष्णान्य नामने पर्वक्रों ना पूजन सुर्गार्थ करते. बारवरिते और काले को प्रेक्षण का प्रवृत्ता है। पर प्रमान महिल्द विका, को प्रकृतिक को है. Gunter beibe gibt meb f abr beite after have my \$1 pe made by pro-line the fire \$1 firest Printed Profess Sed untertient quark and and sed often seed upon कार्यन पूर्व अवस्थान नाम्य पार्यन्ते । असूत्रीः हो बाते हैं । अन्तरे केवल असूत्रीयन्त्रेत सूत्र अभी के आप कार काराने तो है अन्या कुछ कर बच्चे है कार है, तर बढ़ जीव region de restrict à afre sè replich se que deprese à afre produptions que E. op wenner fem be uttere betreit feber fil femilier fien be urber ferent अपूर्ण अर्थार व्याप्तानक वार्थ है; कार्यात है, वृत्यान प्रत कार्यक्रीक प्रतिह अर्थ कार्य है magnitude and the other streets where the design of the streets and the street कुरान्य पारम पारमो संस्थ और जनसम्बर्ध है, जिल्लामा स्टेम्पन अस केना है र क्रानिक und went fine wellt melent eret terben-gite mat be mit werend word in such it, we the unconsider from which may me time \$1 mg कारोप्त वर्तन है, अनके अनुबन्ध असी और form with our may writing fronts क्षेत्र, स्थानका, विका आहार क्षित्रके अंतुतः कतान क्षेत्र वर्ष है। क्षण्येत्वा अहराताह क्षेत्र और अपने चील अन्य प्रक्रियोंको अस होनेन्स पूर्वत को पानों से बाती है। कारण करणा—कोकार्यः ३० छः प्रकारणेः पूर्वत् प्रकृतिनात् वार्ग्य है। प्रत्या प्रकृति होना मानारिक क्षेत्रमीचा केवल के स्थान है। सार्विकृति सहा गांव है। कुर अनावकृता sen: wenter famir sepant & spille april sepat sett giber until spile आहें। अपने तथा नाहरे होते हैं। वरणवर् हैं। वरणवर् हैं वरणवर्त । इस स्वयं वरणवर्त विकास Description and series and series first species but the series & see & कारण । वर्णकार और स्वीद अधी जो

PROPERTY CONSTRUCTOR PROPERTY CONTRACTOR CON क्षिणके देखने हैं, उन्हें पायक कुछ मुक्ता विकार कुछ को-को विकृतात है, इन-इनकी

कुलन पोरचा वर्गाको । विकासिन्स, विकास, रियमें बाद्य जारोगरः जन्यता वर्षान्य कारिये । प्रतिवित्र प्रातः कारणारे रासको रचेने सन्वयस्थ और मन्त्रकारको केवल पुरस्कान क्रम राजप पानकार जिल्लो किलाओं हो जिल्ला पाहिते। संबोधनानि पानी तथा जना प्रकारके प्रतिके को निजाकी प्रका करना है, का विकास है जात केना।

मानि कोले---क्राम सन्तर सन्तर urchands upont t fing gerigit Frenchalt gerrage aus Armen S. ma seil कालको ।

स्तानीने जात-शिको । वै क्रिक्रेनेड सामध्य प्रकारत् वर्णन कर पेतु है तुम सम स्तेत सुने। व्य प्रकार में संपन्न असीप मन्त्रमंत्री केरेमाल प्रथम विद्या है। प्रशे पुरुष प्रकारक संस्कृते । सुरूप विद्य Primare their & after pages Frag grount a महासार-गणको ही स्कूप लिए कहते हैं। हम योची जनगर्क रिव्हेंच्या कुमन तथ बाहरतात है। वे खेनों ही निवह सहस्रात केश देनेवाले हैं। चीत्रव-लिस और प्रवृत्ति-निवृत्यों कार्यों अञ्चलको निवृत्त है। उन्हें असलावित्यकों किये अपने स्वापने विशिक्त मनामान् दिन ही विकासपूर्णना कार सकते. मन्त्रोके बहारमानुर्वक सुद्ध कार्याने सुद्ध है। दुसरा कोई नहीं करन्य। पृथ्वीके कावन्यहारा किस जान दिलासिक्वारी

अपने मातानों ही क्रियानका क्षेत्र है। वेदः में क्षे पक का है। रूपने क्ष्मानुनिक प्रथम afte multit Begine embunt fogen, & : gent forgitege, iftere mitigen-forge, पुरान इसीको सामुख्यापुरित पाको है। धूमा औषा घरतिका और 📼 📆 गुरुतिका है। प्रकार विष्णु अर्थको विकासी पूछा करनेसे केर्जनेनोसी सरकारों सन्तुत के उनके सनीय प्राथमाः पुनित मेकाः प्राप्त के पानी है। प्राप्ता क्षेत्रके नियो पुणीके अध्यानि पुरारिको विकास स्वाप्तास्य प्राप्त करनेके जीवनामाने बाह्य हुए अनवान् द्वित पृथ्तेके निन्दे राजानाची विराय आणि क्षाय अवस्थित अनुसार वर्णा 📰 🚾 चेनकर आणिहास न्यास हो जाते हैं। में उत्तर जनस हुए विकास कर, विकास और दिल्लाकों। दिल से कई प्रकट केनेट करना करना क्रम भारत कर्ण है। जलोजन उर्चे प्राथमधीरपुर्वतः कार्यते सार्वते है। का क्षान्यपुरित्यक्षयो भूतरेले क्षान्यक्षया प्राप्त mer all angle revers \$ 1 rade-table serficies कारण अधिक अध्यक्ष केंद्रेयर अपने हासके हैर्सिका को सुद्ध प्रकार सम्बद्ध केंद्र है, काने पता कार्यान्यका आसत्त्व प्रति क्षानी भागवान् विकासी अतिहा और आनक्षत्र करे। ऐस्स विन्युत्सकत् विन्यु सामा और महत्त्व केसे ही अक्ट्राक्ट होता है। पूर्णी रिज्ञास रहीन चरवातावय है है, क्षेत्र विनार्वेड बच्चा का समाता है। जिलाकी

> वर्ष भगवान् रांकरके अवद क्षेत्रेकः विकास हो, जनके मिन्ने वर्गी प्रकट होफर में असीह

> कार प्रकार करते हैं। अन्तरे प्राप्तरे निर्मा हर

कर्म अञ्चल क्यातिक स्थापन आहिते

करवान क्रिक्टा शासक्त क्रांके संस्त्र

क्यानारोक्षे क्रान्धी कृत्य करें। हेला कारोक्षे

तायक कर्य के एक्पेको जान कर होता है

और इस नामको अन्यासरी उत्तको उत्त

भी मेल है। रेमलओं और व्यक्तिने

कारण परे है, को चैका विक् अको है। जुनेको महासुद्धि केमारा है। स्मेरिकाम

प्रकार अपूर्व प्रतिकृतिक विश्वकृत साहरकार है । उसर विश्वकृत कार्य साम्मानिकृतिक राजनीयों उपनी रिव्यूक्टी पूजा करनेते साह केवल देवकंकी, सन्वत कावकर प्रवास करते हैं। अवस र

a federation a

काहि होती है। बहुत्य अहार और बहुत्यने हो हो हारोका प्रतिक का बार्यायह भी rene field auffereit femliegem furfre, gueit beit fefen mit & theff, कार्यकर को साम्बन्धिक प्रकारी प्रधानक कालों। वैद्योजन: हाज्यान्योको हिन्से नार्थिक विद्याली प्रविश्वीता केन्द्रि व्यक्तनार्थः है । मिल्लु व्यक्त अन्यान Rep \$1 gerfieit wegen beurf-abreit di giberen girer fit ib mitremen afer किया होतर है, उसे कीवार काहरे हैं उपा के

प्रमेल और अधिका होता है, यह उत्पन्न

कक्षानामा है।

श्रेष्ठ), पार्षित, निर्मात, पारतमाध्यान और रिकाम प्राप्त करी, प्रश्च और प्रचार रिने स्थानेरे के निवृत्ते पालक को नवे t, un appenient begrab & unfrag साहते हैं । व्यक्तिको सीधवर्तन्त्र सारका नक है aft mores been gen mentig मानो है। यह अधियो पीधानिक जन्म पर्राप्तिके अर्थेत पुरस्त अस्तितके सामुज्यनिक र इतही जातक पालको प्राप्तकीका सम्बद्धि melbir afte teille Carriette in fifteit भीनवर्षाच्या अस्तिका असीर असती बिहिन्द्रवर्षिको बेर्गेकारण तरे केंग्रज है, करे केंग्रह हेक्क मानवा काहिये : सुन्दर की गया कर mell Remarkelt beefferen mer mergen देखर्च कहते है। मानिक्षेत्रे समावे जना रक्तरेन्द्रका वर्धन विका काम है। राजिन्द्र

**अव्यानीको उन्तर्ध छन्। अर्थाह पन्त्रभोको** 

विकास है। जुनकान्य कार्यान्य

क्षारिकोच्छे प्रकृत् राज्यकी आहि महरानेकाला है। सुक्रविनेक कैरनोको पक्षप्रश्रामक यह

हैं, क्रमेंट क्रमा प्रकारियों कुमा पात निराह की क्षूत्रकार विकास है। प्रमुक्तिवार्की विकास Describe fieb terbestegelt ger बाह्मको एको है। बर्गतु किराह विकासभागेह हैंको राजीका की प्रमानने के तेन नाम गर्यर है। काल काली कारण करनेवाले म्बर्धिको । क्यानको, प्रकारीचे और बुद्धानेने of the substant fundation first विकास क्षेत्रक और इसने क्षत्रिकार है। गुक्राक विकोद विको कीव्यूका कुलक्त marris arritarit diversit à s migitateid materials das Agin पुरुषे प्रश्नाकार है जानत पुरस्ता प्राचीत mit i pulpode atflebut atribit warn अन्त्रक्षीक सामन्त्री को पूर् और असी Specifier fiebe gefen mit e gerich अन्तरी विश्वविद्याली सम्बद्धी प्रधानकर करता चीका पूजाब एका है। जी विश्ववित-मानी पूजा है, जनके निष्के क्रांपार ही Sporting-groups flower \$1 20

u)

क्राव्यक बारक करे। े विश्वति क्षेत्र अवस्थाते अलब्दे गुजी अहान कारनेपाला है तथा सुन्दर विकासिक है—संस्कारितकरिया, सेवारिकरिया और

विकासीओ प्राप्त कृत अपने जोगानको क्री

विकेशकार्थे निर्वाचित्रं कांच्य काहिये । निर्वाच

कारोड रिन्दे सुरूप रिवर हो सेन पराना

मान्त्र है। से विश्वनिके प्राप्त करें और

Arginal & Shutonh Palite of mit i

THE WORLD SEE STORY OF MARKET

क्षित्रप्रतिकारिका । एकेक्प्रप्रित्राचिका का स्वैतितकाः प्रकार विकास सा । कैसे एक्स कार्यन परवर्षे भागमधी प्राचीपति स्वित्रोत् प्रियो साम्बर रहते । नियो, राजादी और ओक्से पालेगी, बरण्यांगरे, रिस्त असीर प्रवर्तेगरी, पाय आदिनी तथा पर्वतित क्यानीकी परको शाब्दि केली है। क्रमें अवस्थि वृत्तिन क्य भारति के जनमें है सुद्ध शर्म करे हैं। मन्-विशेषकी श्रादिको सेको करायोग्य कारण अस्तात क्रिकेट अस्तात करनेन महत्त्व भारति । वेदारिकारिक को नाम है, क्लाको कर-कर वैक्तित स्वानीके अन्तरी सारक करना पारिने । एक और विकास जीका के होमार्थ है, यह आहरे परस्का का यान्य माना है। उस मानको सारक मानेने सा वार्ष नेपालमें अस्तिना के वाल है। अयोग - वृत्तिकरी विकास को अवन नक है, उसे प्रकार केरावट स्वयंत्रीको प्राप्त । an with selection arteria femile मान गंभा है। प्रानंद हुए को हर काहरत मो पनि है, मह विकासिकारिक है। सामिका गानों नेवर क्रवल गुनुसक्तें केवरको सका राजी, बीकार, प्रथम क्षेत्र, अवन्यात afte the great machinist firming काराचे । यह कुद्ध भाग विकासिकारिक कारा गमा है अथवा कुलबी स्टीम्पे विकासकी क्षारम्भूनंबर काकुको क्राक्ष्मं । विता स्था प्रकारी क्रिक्टेसे अच्छी गरा क्रानका गर्छ मदेने परकर रक्ष है। इसे समय-समानार शयनी कार्यन का प्रोत्काकी वृद्धिके रिक्रे कारण करें। देखा चारनेसाला पूजा सम्बद्धित एवं पुरिता होना है। पूर्ववालये मनवार शिवने भाग प्रकारत देख है अर्थ

मारका करके पहल करता है, जैसे मनुष सक्त आर्थिको जनकर (ग्रीकक्टर) समझा कार प्रकार करते हैं तका कैसे अक्रान्स पाना ज्ञानको प्रमुख, योज्य साथि प्रमुखेनिको पानी कारणे काल करके बराबत, सरस्वत कारक क्षेत्र काम कारक और का सारात कारती प्रामेशका चौचन कारता है, इसी प्रकार प्रमुख्या वर्तनेका क्रिको भी अन्तरेते शासकारणे निवासम् प्रयक्ति साराका प्रत्यको सन्दे सामानको भूग विका he program that make fleich profe कारको अपने प्राप्ति प्रमान्त है। बन्त, क्ष्मा केन्द्रेक व्यक्त सम्बद्ध स्थलके ह काम क्रिका है। अपने क्रियों अपने रिक्टे market Service per years and in favor है—अध्यक्षक भागता है। सम्बद्ध रकारकारे गुर्भ अस्तिक सारतकारे हुएए, कारक कारकारक कारियान और पूर्वाके प्रवासन्त्रको सूर्यको धारण विवस 🛊 । पुरस् क्या अनोर स्था त्या विभिन्न बाल्अमि कारणा है। योगाने अस्ते सर्वारों Strongwart at Septe with Story &. का प्रकार, किन्तु और सहस्रा साधारम है। से हर एक वस्तुओंको जनाते अन्युक्तका हेत् क्रमते हैं। इस परस्थान क्रियमें ही प्रवाहते स्था-कर्मनमधी अपने पत्रमे विक्रा है। अस-हुनो अपने बार्क कानेकारत दूसरा कोई नहीं h i die veren griten feine ger feig मञ्जानक है और उनकी दिना अर्राव्यान करत कोई पुर नहीं है, असरह को सिंह क्या कर्म है।

प्रकार समितिय कर है कि प्रकार है । असः का रूपने कावाद दिवसमे अस्तर अपना करका काली पूजा वाली पार्टिके: भूत, पहले अपने ध्वयांने बाल गरे । हिल मिलाको काम क्रिया साम्य को । पुरस्कारको सम्बद्ध प्रकारत अन्तरेण होता है bift program bet feder weren : मुक्तनेत कम किए स्थान साहि प्रांतकार गुलोका अवशोध काले है—एर काले है. प्रात्तिको से सम्बंधि मुख्यम्बर्गा अस्तर संस्था Print \$1.75 Region Service and Sportfack trapit for morning floor and निव्यानस्था क्षेत्र काले हैं, प्रावेशको पूर्व मकानो है। मुख्यो द्वा बरवाम दिवकी 🛊 पूजा 🛊 । पूज्येत इंडप्लेमको स्टब्स ६३५ सहस महार्थ अस्तरहरू सारकेतरण क्रीमा है। पुरुषो आहाने सिन्ह क्रिकेट मान्य हुआ परक पूर्वक नेपार ही है, असे ब्लंट कोडे पहर्तक रसबी हा बस्तुका प्रश्लेष करता है। पूछत भी विश्वीय प्रान्तवान् पूज्य निरम पाना को प्रश्ने भी मानुबंध पुत्र क्या होना चाहिया। स्तानकर्त कथाचे कुठन ही चीवनकरे रिक्ते पार्ट्स पुरस्तार्थ है। इस्तः को प्रिप्तेन रिकार है, यह पोल्को का प्रयास हता Beneri È i

जन्म और मन्त्रक्त हुन्त्रके भूत्रक्त् विषयी सर्वाने से अधिन विकास है। जो इस येजीयो विरम्पनी पामको ही अधिन स्ट मेला है, का जिल प्रशंतक कवानी जी न्युक्त । कारावा करीर स्तुतंत्र है, बनावद्व क्षे

कुम्बरका अर्थ है जिल्लाक एवं स्थानका है। शहर, बृहर और मार्ग्य— निरुप्त, इन्हरूका क्रार्थ है कृष्ण और होनों प्रशिक्ति बहाने कर हैनेपर सीवका मकारकार अर्थ है अनुसरकारक एकि । इस मोक्ष हे सामा है, ऐसा अनी पृत्योका कथन \$1 mercenik Reder weger fire \$ कान बाजना है। से सामनी जनाबेड दिने हुए प्रथम कर्ष हो परिकारी साले हैं। अतः रिक्को प्रता करिका एक इस् उन्होंको क्रमानित कर देख कार्कित को निरम्पती कुमाने सामा हो, यह और रहे, इस्त असी पुर्वित अंतुक्त हो तथा दिल्ला, कर, कर, क्रम और शहरतेहें एक-शुक्रम अस्तुत्र कारता को । केश्वर्य, मिन्न क्रान्तिक अलीह, क्रमण प्राप्त, अक्रमणी क्रिकाम और more from mobiles con-\$ arrer- finar antique que 🛊 e Perarre वर्ग सन्तर्भ अक्रम्पन निवारत हो पानेके कारण विकास पूर्ण कार्य प्रयोग करणो कर है। सिम्बद्ध एक देव, कार, क्षक्ष और वर्ग्य अनुसार कार्यान्त कित्या अलोका अनुक्रम धरे । म्याबीकावित क्रमण करते निर्मात करते हुए विश्वास पुरस freibe sweek freier git i überbeit आरोको पहिल और अन्यक हेकाहरू जीवन तिलाने पूर्व प्राप्तान समावेद अन्तर्थ अधिकारिता अस और महत्त्वो सुम्हरतस्त माना पद्ध है अवस्था पद्धते है कि प्रीप कुलकी जिल्ले जिल्लामें उत्तन हुआ कर्य उत्तन distribute des la ferrencia filation जार हो रहे पह विश्वभविष्य है। रिक्कोणी पूर्व विश्वासम्बद्धे सम्बद्धाः महर्गे है। मिल दिल्ली की क्लाफो कहा-कही की कुरूनक सुद्ध असमा कोन्स्य करते धूर सदा केरकारके हो और अपने सावनक समा कियाने ही समीत है, यह जीव बद्ध किसीवर प्रकट न को । क्यानेंद्र समझ ही

रिक्के स्थानको प्रकारिक को। करते हैं, कुरत गई। रियमाओं स्टब्स्के सम्बद्ध रिय है

(अव्याम १८)

## पार्थियलिङ्को निर्माणको रीति तथा बेद यन्त्रोद्धारा इसके पुजनकी किस्ता एवं संक्षिप्त विधिका वर्णन

महिन्तम् वर्णन साथेः जुलनो पतार है— महर्मियो । अन्य में बेरिया पार्थिक प्रति त्रियो प्रताने त्रियोचे विकासिक प्रयाचिक 4EB-महित रकरियाति कोरोधेंद्र विन्धे केहेन्द्र कार्यने क्षेत्र कार्यन-कुरावती पञ्चतिका कर्यन् । स्थाने दिख्यांका कराने । करता है। यह एक क्षेत्र और मेश्व क्षेत्रीको केरेकार्ल है। अस्तिकात्रुओने कार्यन हो Parlander admirent Darlangerfess under aufer श्रेम्बोक्सक कर्ष काले बहुत्वा हो। गरपक्षण देवनाओं, स्त्रीमार्ग, स्वयानी मनुष्यो और किरोक्त प्रतंत्र को : अवसी संबंध अनुसार प्रमाण मिलकार्यको एवं nick framenicky on the may भारत को । सम्बद्धान अनुम्ने गरीका कर पालकी निर्देशके हैंको होती चनिवालकके and and eliterated payer befort चन्नेचर्ति पुजा को । अमे सा मान्यको किनारे, वर्धनार, काने, विकालको होका को-काल पर विक्रो । इसके अवना और किसी परित्र संस्थाने कवित- कहा पूर्णनः" इस्तरि क्यारे क्षेत्रसिद्धि भूता वार्यवा विभाग है। प्राप्तानों हे सुद्ध को जीवर आयोजनाए" इस अवारे स्थानमें विकासने हुई निर्माणी प्रान्त्वीक कामान प्रीत्वार करे। इसके वहा 'नगाने

रादनगर, पार्थिक निवासी, बेहरता राज्य निवास हाते । प्राव्यानको निर्म केन, कृतिनको Polices, Openia first wind safe work विकास है अववाद नाई की निही दिल वाच.

footing stroke for marphy Prifique stage filtrick tot first opinionals कारण कुछ स्थानमें एके। विरू कारणी कृति काके कामी सामात निम्ही करा है और बेर्ड्स कार्यके और और सुन्तर क्षांक्रिकीक्ष्मुकी राजना सार्थ । प्राप्तकृत्वान् प्रोप और पोक्सको प्राथमी प्राप्तिके हिन्दे परिवर्षक प्रांतर कृतन करे। कर् व्यक्तिकांत्रकोट क्षाप्यांते को विशेष है, उसे वी विकासकृतिक करा गाउँ है। पुरु सुरू स्टेन पुर्व । १५ तम गिरुपर पूर्व प्राचना क्षारण करते हुए स्थान पुरस-सामग्रीका राज्यतं यही सामकारीके इत्या विकासिक्ताः । यह-" इतः क्याने सामिक्ताका (उपलिक्त

पूर नम इस जनत है— मानि पुनिवर्णार्जन्ति निक्षणम् इत्यान प्रमाण वर्षः पृथ्वी प्रथा पुरित्ती हो है चौतारी के लिए होंगे. (**43-49-66**)

र जाने जरका गानर हारावान गरेश के काम कान् विश्व के के काराव होंगा पुर प्रति । रोधालपार्वकानुर्वतः मा तम विकार प्रत्यकं पति एके नाट वाले पुरस्ता । (संकृ ४ - ३)

<sup>🕽</sup> नाले स्ट बच्चा आहे हा इसने तक नाएसामून है कर । (कर्न् १६ - १)

शिलाका पेरा) बन्होको बात कही गर्भी पकारे जिवके अञ्जेषे न्यास करे। है। 'नयः सम्पदाक' इस मन्त्रसे क्षेत्रदर्शिक 'अध्यक्षेत्रत्•" इस मन्तरो प्रेयपू<del>र्व</del>क अभिकासन करे। असी यस्तातीन प्रश और पञ्चापनका जोश्रम करे। तापश्रम शिक्सक पुरुष 'नेनः' पूर्वक 'जेल-वक्तो स्वयंत्रिको इस्टेक्स जिवका नास करे । असी योज्यसर्पति " इस मन्त्रसे अन-प्रीवाय•" मकासे क्षित्रक्षित्रकी राज्य प्रतिका करे । इसके बाद बैदिक रीतिसे पुजन-कर्न सर्वेष्य (क्षेत्रसक्ते स्वयंत्र गयन) करे । इसके करनेवाला अवस्त्वः चलित्युतेकः 'एलो बाब 'नवे अनु नीलाविकार'' इस मनासे क्तुवर्त+' इस क्लासे राज्यीय आसन है । 'स **ब्रह्मदेवको याम समर्थित करे । 'स्ट्र**गायती'<sup>रण</sup> ने महाकार," इस वकारे आधारण करे, 'या से अर्घा है। 'ऋषकः'' वससे आसमन ते ठा-४ इस मन्त्रसे घनवान् जिल्ला कराचे । 'पयः पृथिकां<sup>, 18</sup>' इस **जन**से आस्रज्ञार समासीय करे । 'वर्गपर्-' इस क्षाकान कराये। 'द्धानुन्धी-रूप क्रुप

६ तकः शम्भवाय भ स्थोधनाय च नाः शंककर च भगस्तरात य तनः शिकाय च तिस्तराय च (नाकः १८,१४९)

२ 'नमोडातुं नीत्यसिकाच सहस्रकाशाच नीवृत्ते । अधी चे अस्य सरवाजेष्यं देश्योज्यारं स्वाः । (प्रशुः १९ ४) १. प्रतरे अध्यक्तं तेय पर्ये मृज्यकोशांदिः अध्यक्तरकम्यः विकासम्बद्धः पूर्वतकाम् अदिवृत्तमः विजोडारित

(सञ्जन्भ । ६६)

भ मा मी समान्त्रमुत प्रा भी अर्थके भा व शक्तममुख मा व अक्षित्रम् मा ने वसी: पितरे गोश मासरे भी ने। विमानकम्मे वह क्षियः ( (भक्त १६ ) १६८)

६. मा ते तम विच्या समूरबंध्वर प्रमण्यां इस्ते । सः नगरम्य प्रमण्याः शिवित्रमण्याः चानस्त्रीचि । (म.सृ॰ १६ । १)

६, स्वामित् निरिक्तक इस्ते विभव्यंताने दिल्ला निरित्र सं कृत्र मा हिंगीः पुरुषे जगत् (चनुः १६ । ३)

अध्यत्येनविषयतः अवार्ते देन्त्ये निवक् । असेत् अर्थकृत्यानवर्षातः सङ्ग्रह्मान्येऽपरम्पैः परा सुन ।
 (पक् १६ । ५)

८. असी अस्ताने अस्य ठा: यह सुपद्धकः । ने मैनी का अधिके दिश्व कियाः सहस्रकोऽविष्यी्देश किये । (पञ्च-१६ । ६)

९. असी मोऽकारपीत मेलाओको विलोक्षिकः अतिने गोण अद्गुलसङ्कत्वरसम्बं स दृष्टी मृत्रपति नः। (क्यु-१६ ७)

**१० चन मन्स प्राप्ते दिया का जुका है** 

१२ तरपुरवाय विदारे महादेवाय कीवरि नही हाः अकेटबार् ।

१२ अध्यक्षः भवान्ते सुवन्ति पुष्टिवर्णसम् । अर्थन्यनिय सन्दर्शनुस्तिन्त्रेय मानुसन् । अन्तर्वः प्रशासके सुवन्ति पतिदेशसम् । अर्थन्यन्ति मध्यस्ति मुगीय सनुतः । (एक्) ३ - ६०)

१३. परः पृष्टिमां एव ओक्बॉन् एमं रिक्नलारंगे पने थः । कामतीः प्रदिशः सन्तु पद्मन्।

(यञ्च- १८। १६)

१४. द्रविप्रदर्गने अव्यक्ति विश्ववेस्तरम् स्थितः । मुर्तयः ने मृत्यः करतम्भावः, वि सरिवत् ।

(पनुष्ट ३३ ३३)

 संबंध्य विस्तर्याण = 44 **使食品的食物物的食物的食物的食品的食品的食品的食物食物食物** \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

मन्त्रसे द्वितान कराये । 'युर्व युरक्ता' श्रह मन्त्रसे कृतवान कराये ३ मध् वातः ", "मध् नर्तरू", 'मध्माश्री" इन तीन च्यूकाओं हे

नियो भूक्यते॰" इस प्रस्तका उद्यारण करके आरुष्य देवताको जातेच धन्या कराये । 'या वे डेलि:=" इत्वादि चान च्याओंको पड़कर

मधुसान और शर्कश-साव" बनावे । इन टबा

आदि पाँच बस्तुओंको पञ्चाश्रत करते हैं।

अदिवर्ध दिएका समाप्र

सर्वामेत् ज्या स्वामहे

सुधत्वने च ।

रिक्तिगराय च ।

'नम्हेऽस्तु नीलपीक्यः' इस्तरी, सकाइस

नस्रोकेन इस बनारे क्रेक्यूकंड प्राथवन्

कियको करिवन्य (करशनी) अर्थित सहे।

वेदा ५क प्रेमसे विधिपूर्वक पगवान्

विक्के क्रिये क्या (एवं यहोपकोत) समर्पित

(বজুগর (বুখ) (यम् १५ । २७)

(**पक** १३ २८) (यक् १३ २९) ५. महत से बिहान् नभू करा- आहे तीन क्रमाओंके उपयोग बेनल ममुख्यकों ही मही है और पूर्णस्य-

अप ( सामुद्रवस ) मूर्वे राजां, अधारिक्षः अववर्षे राज्यः से रसस्यं से शृह्यान्युक्तवुक्तवस्यानमूक्षे-

६. मा नकोंके राज्ये या न अप्पूर्ण आ ने गोनु का ने उत्सोद रेशिन: आ ने बीएन् एड्र व्यक्ति वक्षीरिविध्यन्तः ७, नमें कृपने च अनुभाव व नवे निर्माहके चेतुकियते व कार्यक्रके कार्युक्ति व नगः सामुक्ति त

८. प) वे इतिसींबृष्टम इस्ते बसूब ते पतुः । तत्त्वस्थान्यकास्त्वप्रमध्यक्ष परि पुत्र (११) - परि ते कनती प्रेरिसस्मन्त्रुवकु लिचनः । असे य १५/६५७करं अन्त्रपि वेदि तम् (१२) । अवहस्य भनुद्व**ं** सहस्राधा अतेषुचे निर्दार्थ्य शल्कानां कृषा कियो न सुमना गल (१३) । नमस्त आयुधायानातसूच धृष्यक्षे । (कान्स् १६)

९. स्मः बच्यः समित्रिभक्षा को नमी भारे भारतम् च बद्धाव च नमः इत्यांन च पञ्चक्रमे च नमी नीहारीबाय च (자리 (육 국소) to नमस्त्रध्यमां रक्कसंस्थात् को नागे उमः कुरअलेच्यः कर्मारच्याः स्थे नागे नागे निवादेच्यः पुरिस्टेच्यक को नागे (यक् १६।२७)

(कान १६ १४२)

अथवा प्रता-समर्पणके रिज्ये कहे क्ये

पञ्चापुरसे ३४न कराये। क्वन्तर 'भ

शान नशाते समय निवाधित कव केन्द्रो है....

त्तीऽसीनास्य का जाई गुल्काचेव से शी-शिनास्य स्थ भूततव्य ।

करे। क्राके बाद 'नमःसध्यः-'' इलादि मनको परकर सुद्ध बुद्धिवास्त्र घक पुरुष धनकान्त्रते प्रेकपूर्वक गन्द (सुगन्धित चन्द्रत

क्तं चेत्वे) **बक्त्वे**। 'नमस्तक्षम्योः'' इस क्कारो अञ्चल आर्थित ऋरे । 'नयः पार्याय-<sup>११</sup>'

१. पुर्ते पुराराचानः विवयं कर्ता कारकवानः विवयक्तित्वारः धूर्वत्वीः कारतः। विवाः प्रदित्व श्रादित्रो शिदिशः

२ गुनु वतः अतायते मन् क्षर्यन विन्यकः । क्षर्यार्थः सन्योगकोः ।

 मन् नक्तनुसंक्रमे मन्त्रन्याधिक रकः । यथ् धौरस्य नः विक्ष । ४ प्रभूमानी नगन्यनिर्वेश्या "अस्तु सुर्व्यः । लब्धीनाची नवान सः ।

न्मः सनिन्दो मुख्यम्बद्ध के उपः ।

क्ष्माण्डपुत ते अने **बहुन्तां** तत सन्तमे (१९८) ।

११ जनः पर्याप बाजर्याम् ७ नमः वसरणाय जोतरसम् च रमस्त्रीर्थात् च कृरवाय व नमः प्रस्याय च फेन्याप

रहाक प्रकारि सीव ऋकाओं से भक्तिपूर्वक क्लोकको पुरसञ्जाति आर्थित करे। मा नी

इस मन्त्रसे फुल चढ़ाने । 'नमः पर्णय॰' इस **बाउँका कुलन करे। किर 'हिरण्यगर्धः**'' मन्तरो विरुवपत्र समर्थन करे । 'नवः' कपाँदेते इलादि बन्दरी जो तीर इत्याओंके रूपमें च<sup>्य</sup> इत्हादि पन्तको विधिपूर्वक धूप है । 'नम चित्रत है, दक्षिणा चढावे<sup>क</sup> । 'देवस्य स्वान्''

आक्रके । इस ज्ञूबारो क्राबोक विधिके इस मक्तरे किञ्चन पुरुष आराध्यदेवका अधियेक करे । कीएके रिजी बताये सुर् 'नम

अपन्ते क्रवादि मक्से मगवान् विध्वती

अनुसार हीप निवेदन करे। तरपक्षांत (प्राप बीकबर्ग (आस्त्रे) करे । तस्थात् 'हमा

भोकर) 'ममे प्येद्याय-'' इस सन्यसे उत्तव नैवेदा अधित करे। फिर पूर्वोक प्राच्यान-

सम्बासे आत्वामन कराचे । "इमा नग्रमः" इस

प्राचामे कल क्रमप्रेण करे। किर 'तथी

प्रज्याय<sup>्थ</sup> इस सन्तरो भगवान् विभावते अपना सक कुछ संघर्षित कर है। बहुन्तर

'मा तो महाक्त्य समा 'मह करतेके' इस

प्रवेक्ति से बच्चोद्यारा केवल कक्तीले न्यास

महान्तर-' प्रस मन्त्रपे विक स्थानक पुजनीय देवताको परिकास करे। विग्र काम सुद्धि-च्याच्य क्रमासक 'भा नातानेत्र' इस चन्त्रासे

धनवानको साहा# प्रणाम करे। 'एव ते॰<sup>∨</sup>

ह, तक कर्माय व वर्णश्रक्षय व नम महकुरमञ्जल व्यक्तिको च का आविद्रते व प्रकारते व तक हुनुस्त्रहर्गे। भग्नाहरूपात्र भी नहीं नहीं वः विवरिक्षणो देखना हुएने भी को विवेद्याके भी नहीं नह आनिर्देशभः

काः क्याँको व व्यक्तिहरू व वयः स्वयंक्यांश्व च ध्रायन्यने च नमे गिरियासम् प क्रिपिक्षित्रय सं वयो

मीब्रह्मान्य बेशुमते 🖫 । अप आहर्त व्यक्तियम् व नकः प्रीकृतक व प्रीक्ष्यत् व क्य कर्म्यत व्यक्तियम् व नके अदेख्य न ग्रीपाय चं। ४ नहीं कोहार स व्यव्यात स रहा स्थानन सम्बन्ध । उन्ने मन्त्रमा स्वरातमा स रही जान्याम स

मुच्याय भा। 🔩 इसा उदाय स्वासे कवाँदी कवाग्रिय प्रस्तवको सतो । १४७ अपाद हिस्से प्रमुप्तदे विश्वं पृष्टे असे

(W90-15 1YK)

अधिकामातृत्य । ६ नमी क्षणाम च गोष्ट्रमध्ये च नगरतस्थार च गेहाम च ननो हटकाम च निर्मेणाम च नमः प्राट्याय

म गहरेहाम च ७. हिरम्पार्यः समर्कात्वत्रे पुरस्य अकः प्रितेषः आसीत्। स दाध्वर पृथ्विषाँ प्रापुरेकः करी देवस्य र्ह्मवेच विषेष।

यह यस मक्त्रीको अन्तर्गत तीन स्वापोने परित और रांच मचोके रूपने परिगणित है। यथ---

ककु रक्षाप एक रह तक २५। १० में। ८. देगस्य त्या सवितुः प्रसथेऽपि नोजीहर्णा पूर्णा इस्तान्यस् । अस्तिनोपैनन्येन तेयसे असुवर्षसस्परि विसर्गि

सरस्त्री पैवन्येन वीर्यकामकायां में निवासेन्द्रस्थेन्द्रयेन बलाव निर्मे वर्शनेर्धार्यवाणीयः

(यव् २०।३) ९, यम ते स्त्र मानः सह संस्थानिकान्य तं ज्ञान अवश् । एव ते नद्र भाग असमुक्ते पञ्चः ॥ (यजुः ३ । ५७)

(शकु-१६ २९)

(मनुन १६ हर)

(मक् १६ २२)

(यक्त १६ ४८)

(मजुर १६ ४४)

Be + Allen Appprox 4. Agintingaputa (II) an<u>aa ambura 1 bi</u>rmusa angun 1 p propagasayan angunagan gangana an

इस मणाने तिवानुवाका बदावि को । 'कहे पर्ट-' इस सकते अवन नामक मुख्या अवन 'क्ट-पंट- गणाने क्रम-सम्बद्ध मुख्या अवन 'क्ट-पंट- गणाने क्रम-' इस क्रम्मका प्रदर्शन करे । 'तको गोण्ड-' इस क्रम्मका पेन्पूस दिसाने । इस साथ पोच प्रक्रांका प्रदर्शन करके, विकासकार्यों क्र-पंटा स्व को अवना केन्द्र पुरस्त 'सामक्षिय' क्रमका आपूर्ति करे । संस्थातम् नेत्र पूर्ण क्रमका

षाड करें। स्वकार देश गार्-े इस्सदि कारो प्रमान कंपाया विस्तित करें। इस प्रशाद विवयूताकी वैदिस विविधा विस्तारने प्रशिवकृत विवस गास।

महर्षियो । अस्य संबोधको ची व्यक्तिक पूजापती वैदिक्त इत्तिकार कर्मन पूजी ( पात). आर्गः" इस व्यक्तारो पार्थिक स्टिट्स क्रम्यकेत रिक्री मिट्टी के अस्त्री । 'क्रम्यदेश्वयः" इच्चादि स्ट्राम व्यक्तार अस्त्री क्रम्य उत्तरे ( (अस्य मिट्टी स्ट्राम्य रोप्यार के व्यक्त सक्त) अस्तेर'-स्ट्रामी रिक्क विकास सर्वे । वितर 'सन्युक्तका'-

कृत प्रमान विकाद कर्ग प्रमान विकास आवाहन को । सद्यार 'इंड्राक''' प्रमान प्राच्या किया वेदीयर क्यांच्या करे। इसके निवास अन्य स्थापनोद्यो भी सुद्ध कृतिकार स्थापन प्राच्या करे। इसके नार विद्या प्राच्या प्रमान करो। अन्या प्राच्या करें प्राप्या — प्राप्य प्रमान कर्मण प्राप्येतिको। (२०१ वह) —क्या प्राप्या कर्मण प्राप्येतिको। (२०१ वह) —क्या प्राप्या कर्मण प्राप्येतिको।

ध्वांत्राने ही मनोवाध्यान करन हैते हैं। सावको ! वहाँ को वैदिक निर्मान कृतकार काम काममा गुन्ता है, इसका कृतकारके अवद्य कृतक हुआ वै पूजानी एक कृतनी विद्या की काम यहा है, जो उत्तम होनेके

कार्यन्त् प्रकारको पूरत करे। यह सम

क्षेत्रका साथ पाय-वर्षको विकास

क्रांस्थल करे क्योंक क्यांस्थ सिंह

इ. माथे नक सर्वोद्यक्ते तसी भी अन्तर्क कुन । वी ने पूर्व संभाग्योद्धवर्ष क्: नशुर्णः ॥ (अकु- इद्य । २६) इ. ज्याः रेज्याचा संपूर्णिणमा की गये जाये विकास आर्यक्रमा के नाते त्याः । समुख्य संध्योत्पूर्णस्य मी माथे

जमें मार्ग्य अमित्रह ने तह है (म्यू-१६(३६)

तमी मीन्यः श्रीकरीन्यः किरोन्यंत्र्य एव मान्यमे स्वयुक्तन्याः परिवासो क्लो तमः ।। (भीमविद्याः)
 प्रमुख्यान वदः अतः विसर्ग काले ती मान्यतः अधिक क्या अव ई और अन्ये प्रमुख्यान कृति।

४, पर्युक्तवर तह अर्थ अस्ति अस्ति सामा अस्ति आक्रिक क्या आव है जार अस्ति हुए इस्त्रक्ती स्तुत् वर्ध गांची है । (हेपिनो कर्कु अस्त्राप्त १६)

u, देख ग्राह्मिटो पार्टु मिल्सा पानुमित । मनसल्यत इसं देव शर्वा जवाह शहरे पान्त ( वयून ८ - ११)

६, सम्बेक्त प्रदेशीय समेजियाम है जाने कर । यह प्रवेजिनको व्यवस्था में सकेदाक्ष कर ।।

क्ष्मिक्तियाम् अस्ति स्थाप्तम् याः विद्वार्थं नामे वर्तार्थं नामः करन्यक्षः वर्षः करत्यिकार्यक्षयं नामे सर्वारिकारम्बार्यं वर्षो कराव्यं कर्माक्ष्मिकार्यं तथः वर्षेत्रप्रदेशसम्बद्धः तथः वर्षेत्रप्रदेशसम्बद्धाः तथः ।

८ वेने अमेरेपोडच चीच्ये कंग्येस्ट्रांच स्वेयः सर्वसर्वेच्यं नम्बोडस् सहस्येन्यः ।

९ के तरपुरसाथ विश्वेद नहारेकाव कीओंद्र तके छ। प्रचोरावत् १८ के ईसार सर्वविध्यानकोकः सर्वपृत्तनं स्थानिवरिर्वाकाने अक्षा जिलो पेटस्स सदा जिलोग् ॥

a finisprettim o

साथ ही सर्व-राज्यतव्यक्ति विस्ते क्रायांची है । बारजासकी विशेष जारीओंहे हाज्यक्र सारके मुख्यिते ! कविन-निवासी कृष्य भगवार किर कीचे लियो अनुमार बाल करे। जी महारोक - ने कशक, विकास आठ नाव कई गर्व 🖁 । इनमेरी प्रयुक्त जानके द्वारा अर्जात् के इसमें नेना का इसला अने मार्थिकरिक् कथानेक प्रत्ये विद्या राज्ये । हातो पास अधीत ४% सोबारम २% का स्थापन करके नियह-विश्वांक करें । विश्व 🕪 पानको जल जोलाकार कार कार्थिक निर्द्राची प्रक्रिया वर्षे । सर्वकृत्य '३३ स्ट्रायकार्थ का मिश्वार प्रत्यं काचिन्त्रे सुरुष्ट वानवाम् विकास श्रीपात्रम करें । ३५ विकास धर्म नमः पद्मकार कार विव्यक्तिकृष्ये महामार्थ । 'केट दिश्यक मन: ' जोताबार उत्तरको सूत्रा करे । बिहर, ३३-पञ्चलने तमः वयकार क्षान-शायोग को और अन्तर्वे '४८- यहारेका का कारकर भारत्यक्षेत्रका विकास कर है। प्रयोक्त मामके आविमें अन्यका और अन्यके बहुऔ निव्यक्तिके साथ 'अर क्या समामात को आकार और प्रतिभाक्ती कुळालामधी हतरे सार्व करने काहिये।

बहुतार-अन्तरो सङ्ग्रान्तरस अर्थेश : शील-सीम नेता है।

रिकार मधोने मनावी नकी है। यह पूजा कैताल वर्ताना एक सुन्तर सिंग्रधनीर सन्दर्भ अभीक्षेत्रमे देशेकाली है। ये उसे मध्यवानाने विशासनान है, जिनके क्षांत्र है, सुने । इर, अहेकर, कानु, कानकार्थ अनवती जन कारो सरकार नैती क्षुन्यक्रित, विज्ञासकृत्यु, हिम्ब, बसून्योर और 💣 है. अन्यव-श्रम्पान आहे. जनावन् जिल्ली एक कर से हैं बका जो मलोंके दृ:सरम्पे क्रकारमध्ये श्रृ कर देनेमार्तः annien gefengereit fur f. un Replication service flower from काम पर्वाचे । कामम् क्षेत्रस्य प्रतिनेत इस प्राप्त आल को — क्यारी अब-सानित व्यक्तिक प्रयोजनी व्यक्ति और है। से अपने कारकार वर्गेष्ठर कार्यानका स्वयुद्ध शास्त्र कार्र है। उन्होंके अन्यक्तक कार्या करनेते इनकर और अप और की उद्धानिक हो जा। है। क्रमें कर प्रचीने सम्बंध परस्, प्राम्ब वर एवं अञ्चलका सुनोत्तित है। वे स्ता प्रमान रक्तो है। कामानके अस्तरमध्य नीते है और रेक्नलोन जारी और कई हीमार इनकी बहुति कर ग्रे हैं । केन्द्रिने क्यूकरी जगह व्यानकर्ष क्रारण कर रका है। के इस क्रिकेट अर्थि है, बीच (बस्प्य) क्या है। प्रथा स्थापार सरकार परंच हर नेजवारी है। कन्मेर चीन पुरत है और उसेन्द्र पुरुषम्प्रतम्

र क्ये क्षेत्रक कानु: प्रत्यक्षीत विकासभूक जिला प्रश्नुविक्तीय स्वापेत्र जीते प्रत्यात् । कृतक्षानामप्रशानिकाद्वानीमः वाः कार्यः पूजाः केव कार्यनीत दिलाईन्स् स अनेकार्यार कर्म्याने केले जो ने विषये । अनेकार्या क्षेत्रका प्रतास प्रतास प्रदास प्रदास ।

<sup>(</sup>for to far to women)

अञ्चलका और महत्त्वकार प्रतिन देश काल सल्यान पर्वति । ८५ अध्यक्षिकार स्था । १ अभि दे तर्वनीच्यो तथः २०३५ म मध्यमान्यो रूक ३०३० हिः अधिकात्राच रूपः ५०३० मा महिन्द्राच्याना रूपः ५ | ३५ में कारतसम्बद्धारम् स्थः ६ । इति कारकारः । ३५ अन्यावसम्बद्धाः स्थः ६ । ३५ व हिन्दी स्वाहः २ ।

इस प्रकार व्यान तका क्रमन माधिवित्युका धूअन करके मुख्के विके हुए प्रशासर-वन्त्रका विभिन्नवंद्ध कर करे । बिप्रवरी । बिद्वान् पुरस्को कविने कि वह हैकेबर शिवको प्रकास करके जना प्रकारकी सुनियोद्धरा इनका सावन करे समा प्रतकतिम (कज्- १६ वे अध्यानके मध्यो। या पात यारे । साध्यान, अक्रांनानें अक्षर और पुरु रोकर काम अधिभागाने निप्राधित क्योंको यको हर तेव और प्रसन्तराके साथ चन्यान् रंग्यरधे इस प्रकार प्राचीना करे---

'सबको सूक वेरेकले कुलानिकान भूमनाथ दिला ! में आपका है। अलके गुलोपे ही वेरे प्राप्त करते है अवका आवके गुज ही मेरे जान—मेरे जीवनसर्वात है। मेरा किस सब आयके हैं किसाने राज

हुमा है। यह कामकर मुक्रमर असस हेड्मे । कृत्य क्रीमिये। प्रेक्ट ! प्रेने अनवानमें अध्या स्वत्यक्रकर चरि क्रमी आवका स्व और पूजन अपने किया हो तो आवधी कुमारे का स्वस्त हो आव । मौरीनाव 🕻 मैं कावनिक प्राचा पहलू पानी है, परित है अंदर आज बाबाले ही परच महत्त्व पश्चितवाचन है। इस कलका जिल्हा काके आप जैसा कार्ते, केंद्रा करें। स्वक्रंत्रेश ! स्वत्रक्रिय ! केटो, बुराको, जन्म प्रकारके साम्रीक विकासी और विकिस व्यक्तियोंने की अवलक सरकारे पूर्वकारो नहीं जाना है। रिया में केने कार सकात है ? महेना ! मैं कैल है, बेब्ब ही, अर्थ कराने सन्दर्श धानके आवका है, अपने आधित है, इसलिये आवर्षे रक्षा पानेके केन्य 🜓 पायेश्वर ! आप मुक्रपा जस्ता होहवे।'<sup>क</sup> पूर्व | इस

को में शिक्षार्थ जबर १ । मेरे कि कल्लाम हम राज्ये का नेपालक बीवर पाजिए में अपार पाद मा। हरि इच्यानिक्युक्तार । यहाँ करणाव और इटलन्यानुक्तारको सः क व्यान दिने गर्ने है। हाने कारकार्योः प्रथम क्षाव्यको प्रकृषक दोनो ज्यांनी अन्तुकार्यको अनुहास्य कार्य करना प्रकृष । होन कारकीर्ये पेक्कर मञ्जूमोने तकने नर्माद का हुन्यांका स्थाने काना चाँचया हुओ अक्टर अञ्चलकरे भी दर्शतने सम्पत्ते क्षपादि अमुख्य राजी करनेकी देशीय है। संस्थान कारणन्यसम्ब दर्शन कारके गानी जुना और नामे संस्थित वाची क्याका सार्थ करण कविने । अस्तान कर इस औष्ट्रा स्वानको पहले हुए दाहिने हरकते निर्मे मानको हो आक्रम कार्यी इकेरनेपर तार्यी कारणी पार्टिंग । स्थानसम्बन्धे उत्तरेक, जिसके पहल प्राप्त दिये पूर्व है, इस क्लार है—

वैक्षाक्रकेलक्ष्मान्य व्यवेष्ट व्यवस्थितार्वकाम् अवस्थितसम्बद्धाः व्यवेद्वारिक्ष्मानस्थान् । ध्यानीमाने नवेशं रक्तानिकेनम् कारकारकाने स्वयन्त्रकानके परश्चनकराजीतिका प्रस्तान् । प्रकारको समानास्त्रातमारगरिकांपकृति कमाने विकास विकासने विकासमानहो पञ्चनको विनेतात्

( the go flo to I he-he)

 तालकारसद्गृतासकारकविकोताः सदा वृद्धः कृष्यनित्वे इति प्रत्यक्ष भृतक्षकः वृद्धीदः मे ।। अञ्चलकोरे का अन्यकानुकारिक मध्य कुल लहा, सम्पर्क कुलक तम होकर ॥ अर्थ को महत्त्व कार्य भवकान् और विक्रम नीर्यप्त मोर्ट्सिक तथा ५० ॥ भूगार्थः - विश्वयानीकविषयिकियोगी । न क्रमोप्रीय म्यारंज क्रमेप्रो, त्यो सदादित्य ॥ क्या तथा सर्वाचेत्रीला सर्वाच्येत्रीका । स्वाचीवरूपकाई में प्रसीद पानेकर अ

(Rengality to sale-10)

प्रकार प्रार्थना करके सभमें लिये हुए अधार । इसकार उपात्क करके ) पवित्र पूर्व किनीत और पुणको चगवान् शिवके उत्तर चक्कर वन राम्प्रदेशको मकिप्तकरी विधिपूर्वक साक्षक अनाम करे। करनका छुट बुद्धिवालर उपस्था साम्रोक विकिन्ने इक्ष्रेयक्री परिक्रमा करे। किर अञ्चलक्र स्तुतियोद्यात देवंश्वर शिष्यकी स्तुति करे। इसके बाद गता बजाकर (गरेनो अस्त्रक

विस्तवात्तर साधक धगवानको प्रणाम करे। किर अस्टरपूर्वक विज्ञाति करे और उसके बन्धं विसर्भनः। सुनिवसे । इस प्रकार क्रिक्ट्रिक वार्थिक्ट्रम बतायी गयी । यह च्येग और बोक्ष देनेवाली तथा चगवान् हिल्लो प्रति परिस्थानको बहानेमाशी है। (अध्याय १९-२०)

### पार्थिवपूजाकी महिमा, शिवनैवेद्यभक्षणके विषयमें निर्णय तका विल्वका माहात्य

(भदनन्तर प्रामियोंके पुरुषेतर किस पूर्तिके रिक्वे किलके ब्रासभकी -मार्थिवलिक्नोंकी चुका करनी कारिये, इस विषयका वर्धन करके)

स्तर्जी बोके-महर्षिको । प्राधिक-हिन्द्रोंकी पूजा क्वेडि-क्वेडि क्वांका प्रत्य देनेबाली है। क्रालियुगमें खेलेके शिवे विवासित पुजय वीका श्रेष्ठ विकासी देता है बैस्त दूसरा कोई स्टब्स भएँ है—यह सबस सार्वोका विश्वित किन्नाम है। विकलिङ चोप और वांक्ष देनेशस्त्र है। किन्न सीन प्रकारके क्ये गर्व है—उत्तम, मध्यस और अध्य । जो चार अंग्ल क्रैमा और देखनेये सुन्दर 🕏 तथा बेदीसे कुछ हो, जन प्रिवलिक्को सम्बद्ध महर्षिमाने 'उत्तव' कहा है। जनसे आया 'मध्यम' और क्रमते आशा अधन' महत्त क्या है। इस तरह सीव इकारके शिवस्तिह करे गये हैं, 🛎 उत्तरोक्तर क्षेप्र है । माहल, अधिय, चैनव, शह अधवा विस्तेन संकर-काई वी क्यों ने हो, यह क्रमने अधिकारके अनुमार बैदिनः अधना कार्यक्रम प्रकार कार्य आहरपूर्वक शिवसिंद्युकी यूका करें। http:// प्यार्थियो । अधिक कानेसे क्या लाय ? क्षित्रक्षित्रका पूजन बरानेने विद्योका शक्ष अन्य क्या लोगोका भी अधिकार है में शियोंके लिये बैदिक प्रवासित ही रिवन्द्रिकी द्वा करने बेह हैं; पांतु अन्य ह्यो नोके लिये वैदिक मार्गसे **पूजा क**रनेकी सम्बद्धि नहीं है। भेदत दिजेंकरे मैदिक मार्नमे ही पुक्षा करना चाहिये, अन्य मार्गमे नहीं — बड भगवान् दिलको कदन है। क्षांचि और जैतम आदिके सामग्रे जिनका किस दम्ब के गया है, उन द्विगोकी वैदिन कर्मने शक्त नहीं होती । वो पनुष्य देशें तथा स्पृतियोगे कहे हुए सत्कर्मीकी अवहेलना

(शि॰ पु॰ वि॰ २१। ३६ ४०)

<sup>•</sup> ब्रह्मणः सहित्रो नैदनः शुद्धं क प्रतिन्तेत्वतः पुनस्पेत् कार्यः विश्वं ततस्यक्षेत्र सन्दरम्॥ कि अक्तेन प्रनयः सीमायपे उपाःश्वः अधिकारोप्रशः सर्वनं दिवरिक्राकी दियः ।

हार के पूजारे कार्यको करने राज्यक है, जानक हारते पूर्व विद्याल जानक सेवार नहीं वैद्याल कार्यक कार्य कार्यको करने राज्यक है, जानक हारते पूर्व विद्याला जानक सेवार नहीं वैद्याल क्षानेश्य कार्य कार्यक नहीं होता।

इस प्रवास विविद्यंक कावार श्रीवराच्या नैनेकाल पुरस्क करके रूपकी क्रिक्रमण्डली आहा सूर्तियोगा भी वही पूजन करे । पृथ्वी, जल, असि, कस्, अस्टिस, सूर्व, कारक एका कारकार—के प्रशासन इंद्याच्या आस पूर्वियां वर्ता गयो है। इन बुर्विकोके समय-साथ सर्थ, पान, पा, उप, चीन ईवर, सहस्य नवा प्रसूति हर मानोकी को अर्थक करे । सहरकर कदन, depet oft former dear out from आहिया अन्यो कल्यान् जिल्लोह परिवारका इसक् व्यक्तिभावतं युवन करे । इंडरान, राजी, क्रमा, महाकारत, भूती, वृत्र, काम, बावर्शिया, जोवा नक्षां सूत्राः—वे वृत्रां निर्मात परिवार है, को क्रमातः ईकान आहि वर्तो दिकाअपेषे पृत्रजीय है। सम्बद्धान् भगनान् दिलकोड काराब प्रतिपालका पूर्वत विके कोलियाका एका करते विकेशकीय रक्षान्त्र क्योंकी भूता वर्षे । पुरस्के अस् महारक्षार-सम्बद्धाः अप व्यवस्ति प्रान्तकीयाः कोन्द्रात, कान्य प्रमुक्तको स्ट्रीतनोका नवा हिक्तासम्बद्धाः कार्यः करे । सम्बद्धान् क्षेत्रिकाः और पापकार करके फिक्किक्स विकास क्रो । इस प्रकार की निजयकार्यी सन्पर्ग विश्वित्रक अध्यक्षिक सर्वन विवाद । गाउँको केवकार्यको सदा अनगरिवस्त क्षेत्रत सी बरमा व्यक्तिये। इसी अधार विकारण भी प्रक्रित मानने कहा कार्यावरूक होका है बारमा प्रीपत है। जारी विकासिक प्रवर्णना हो,

कारते पूर्व पितास्का जनसम् तेमार नहीं बैटामा क एक होना करिने, क्वेंकि क दिश क्षानाम् विकास अस्ते या सामने महारी है (प्रकृतेकका सत्त्वता केवल्या डीक नहीं)। हिल्लीपहुन्हे असर दिल्लाचे भी न बैठ, बलॉफि हात कार्याच्या संक्षात्र्या कार्याङ्ग है. जिनमें अधिकारका हेवी ज्या विश्वासम्बद्ध है। व्यक्तको विव्यक्तिको पश्चिम विकास भी न्त्री केन्द्रपा कार्यको; क्योंनित 📉 क्रमण्डेकक स्थानम है (बोक्रमी ओरने कुमा व्याप्ता प्रविधा नहीं है) । असः अव्यक्तिह giben frem gi ung fi miten armen केल कार्यके । कार्यके का चित्र विकरित्राणी क्षंत्रक विकासे इसराविकास क्षेत्रक वैधे और क्षा को । विकास क्षाको स्वर्धने कि क सर्वका केव्य क्याका, मुहक्की मान digit ring figuraterial stay with if कार्यक रोकरको एक वर्ष, इस्के जिल भूति । मुन्दिरते । विकादका अत्राप्त काले समाय पारे पाला न निर्मा के निर्माण की स्कृतको रेज्युन्यु अन्यत्रम कर केवा मारिये । व्यक्ति संदर्भ । यूने । प्रथमे भवनको स्था क्षान पुरु रक्षी है कि भगवान क्रिक्का नैनेक

का कुन रेक्ट है का नगरान् (तमक) उनके वर्षी काम बराब कार्कि इस विश्वकी इतकारा विर्वय कार्य है, यह क्यांकि । साम है जिल्लाका व्यक्तिय भी प्रसाद क्रीतियो । जूनकीने काल-कृषिको । ज्ञान विश्व-

कुरतार क्षा — कुराव १ जाव श्वय शामनी समाप्त प्रतान कार्यकाने हैं। अस ज्ञान समाधे कुराव कार्यकार है। मैं ज्ञानकार्यक स्था कुछ कार्यत है, आप शामकार क्षेत्रर हुने। जो क्यांग्रे जिल्ला

<sup>&</sup>lt; यो मैदिकमसङ्ग्रह वर्ता सम्मिनवर्ति वः । अन्तन् अवन्त्रोत्त्रमण्डे न व्यवस्थान्तरे निर्मत् ॥

यक है, कहर-भीतरने गाँवन और ग्रह्म है, क्रमण क्रमण्या करून करनेपारक कथा हुए निश्चमरी मुख है, वह जिल-नेकेलका श्रमात्र पश्चम को। पनवन् विकास नेक्ट जन्महा है, इस प्राप्तानको पान्ती रिकास है। हिलके निवेदाको देख लेकावड़े भी करो पान हर भाग गर्म है, अल्पन्ने का केनंबर से कराओं कुरू अपने सीतर आ मारो है। आने इस दिला नैनवाले विश हरकाका मरामानक साथ महान को और 200र करके दिल-करक्कृतेस कार्या मजन वर्ष । अस्त्रे हुए दिल-विकेशको स्रो का कार्यक कि में इसे दूसरे सम्बद्ध प्रकृत कारीना, तेनेचे विरास्त्य कर केव है, का मन्त्र विक्रम ही पान्य वेश अला है। विकास विकासी दीवन की हो, उस दिल्लाकांद्र रेक्ने कहा कारत है। विकासी क्षेत्राणी कुछ fewers work for and fortheirs fried ages that the state of the state of करका अवस्य पहल करे। यात् जो अन्य वैक्साओकी होजाने एक 🛢 और विवयमित्रमें भी मनको स्टब्स् हुए हैं, अन्तर first fire falls regards flowert une निर्णय है— इसे अस्परतंत्र प्रेम्पूर्वक सुधे । भारतमे जहाँने सरम्बन्धितन्त्रकी क्यमि होती है, वहाँके क्रयत विद्यार रस-रिव्य (कार्यनिक) में, पानक, रक्त सभार सुक्रपाँके निर्मित रिच्छाने, केवलाओं तका रिक्रोग्रम प्रतिकृत किन्नों, वेस्कर-विक्रि रिक्टमें, इकदिकत्तिहाने, स्वाधिर्मन प्रस्तुके सभा अवक अर्थनिनिद्धीये विश्वकारक भगवान् शिक्षके नैकेक्स स्वतन्त्र प्रान्तकान-प्रताचे समान पुरुषकरू है। इसहसा

करनेवारक पुरुष भी वर्ष परिष होकर विभा-निर्माणका महान करके हरो (निराक्त) करण को में करका समा कर र्गात हो नह हो जान है। या नहीं सम्बद्धार अधिकार है, कहाँ के दिख-विकास हो, उसे साधारण कर्ममंत्रके मही कामा करिये। व्या व्याप्त अधिकार नहीं है, क्यूंपेंड शिय-निर्मालका संभीको धरितपूर्वक चोक्य करना वाहिये। क्रानायह (william), ring-fielder (quelfig-कन्त्रक। निक् सिद्धनिक (जिन रिक्टोकी क्रमानाने क्रिकेने किन्नि प्राप्त की है अवका tit fregtern tenfen å it freg), क्रक्न्युरिक्क — इस एक क्रिक्टोचे सवा विकासी प्रतिकारों (जूनियो) में प्रकारत अधिकार वहीं है। से मनुष्य दिखीरहरू विशेषपूर्वक कार कराका उस कारके धारका बीन बार आक्यून इस्ता है, उसके कर्मनक, कर्मकळ और क्यानिक—संस्रो क्रकारके कार वर्डा और यह हो जाने हैं। जो Bur-fibg, tre, type, ther after the अध्यक्ष है, यह सब भी जानसम्बद्धानाके कार्यक परिचा - प्रमुक्तीह क्षेत्रक ही जाता है। क्रियों रे जिस्सीनकुके इसर बच्च हुआ जो हरू है. व्या अववह है : को पत्तु निवहत्त्वर्धने र्रोक है अर्थान् किय बनाओं अतुन रक्कर रिकार्याको रिकेशिय क्रिया साला है-रिकृषे क्रांग बदावा वहीं जाता. को आवन परिता आकरा आहिये । पुनिवारे । इस क्रमार केनेहनेंद्र विकासी साम्राज्य निर्णय कारक करा । अब कुवलोग सम्बद्धान हो अञ्चलपूर्वक

किरकार प्रकार सुने । यह किया-कृत PROPERTY OF THE R. COMMON AND STREET

स्तुति की है । किर किस किसी तकारे इककी - जीतवूर्वक जेवन करात है, उसे कोटियुन्त प्रदिक्त केले जानी का अवस्थि है। जीनो लोकोंके जिलने कुल्य-लीवी प्रतिदाह है, के श्रापूर्ण मीर्थ किल्बले, मूलवाधने निकास शको 🛊 र को प्रजासक समूच्य किल्पके प्राची (रिकु**श्राम अधिनाती महा**देशकोचा प्**र**न करना है, यह निश्चम है जिन्नमुख्ये जार होता है। जो फिल्क्सी अहले फल करने अनमे प्रकारको सीवता है, यह सन्दर्भ सीमोंने मानका कार का है। है और बहु इस भूगन्यर कावन मूच्य जाता है। इस किन्यमी मुक्ते काम क्रम्य सामेको सन्तरे शरा हुआ देखका प्रकृषको पूर्णका संस्था होने हैं। यह कर्म्य मुख्य, मुख्य आहिते **विश्वके क्ष्मणानका कुळ काम है. यह** हित्यानेकाको पाना है और इस मोकारें की क्रामध्ये भूत्व संगति कक्षते है। को विज्ञानक प्राकृति सामीच आवश्यकोचा वीनावर्णा भागतबार रक्षतर है, वह रख्यातको सम्बद्ध है रागमान् व्योक्तमे मिल जना है। जो विकारणकी प्रतासक स्वासकात क्षानुकी प्रतासे असे-स्त्री प्राप्तक प्रत्यक्ता अरेट इन्हों का विक्रमधी कुमा पारमा है, कह तक पार्शनो मुक्त हो सामा

पुरूष जात होना है। जो विकासी बाहके भाग रिक्टमध्यको भीर और पुसरी पुस्त अब पेता है, बहु अभी वरिष्ठ गाँँ होता । हरहाओं ! क्रा क्रमा की सम्बंदान विकास कुन्दर्भक्त कुर्णन विकास । यह प्रमुक्तिकार्ग्ह संस्था निवृत्तिकार्गी कुळवाके चेट्से के अक्षारका होता है। अवधिकारी खेरोके रेज मेश-द्या इस भूगाच्या सम्पर्ध अर्थीक कल्पानेका वेभेकामी होती है। उक्त पुरस कुरूब पुरु अर्थकों हारा ही सारी पूजा कर्मक करें और अधिनेक्से अन्तर्थ अन्यक्रिके कामानो कार हुआ नेकेट निर्मेक को। क्यांके अन्तर्ने हिन्तनिक्को शुन् मान्द्रके जिल्लामान सर्वे क्रके चीतर कर्ती शांका एवं है। विकृतिकारी प्रतासकांके Bod grant & fibreparent freier & : क्षा विकास अर्थिको प्राप्त हुए अपने भोजनको pl Sagemen freiten auf ber unftet : from quality first upon from at the कारक जाना है। ये किस्तिक पुरास करें और विश्वतिको ही वैवेदकारने निवेदित की करें। कुछा करके जा निवासी क्या अपने भागकार स्थापन करें। (अध्याच २६ ११)

ŵ

# शिवनाम∹क्य तथा मत्यबारणको महिपा, त्रिपुण्डके

### देवता और त्यान कार्तदेका प्रतिपादन

गाँवै कोले—सहावान कालविका काव प्रशासकार्यका प्रतिकादन सोशिक्षे और सुराजी - आवको अवस्थार है। अस आप- इसमें प्रक्रको जानम् क्षेत्रियो । प्रत परम काम <del>परम कालावाक है पर्य</del>न क्रीजिये। प्रकारकार्त्वा कांक-महात्वा सहय उत्तर कार्य पूर्वी है। यह समात तमा ज्ञान नाम-नामान्य-पुन मीनोच्छ हर्गकोचे हिन्दे क्रिक्टरक क्रिया है। यो

है। को विल्याची अबके अनीय सल्याय

हिम्मी अनुराग रहानेवाले एक चवनके भी

स्वत्रको क्या व्यक्तियो । अध्यते

क्षेत्रकेंद्र कुने । यह जान-सञ्जाल समान

भागोको हा सेनेपाल सर्वातन जातन है।

'हैल' का पायको कालको न्यान

कारकारको वर्णन समामास हो अस्य हो जाता

है—क अब है, सल है। इसमें संस्था की

है। प्रीत्यक्ष रे कार्यकृतकः को बहुन प्रकारके

कृत्य है, के इसमाय दिल्लाका (अनगणाय) से के पह क्षेत्रकार है। तुसरे सामगोर्स

क्रमूर्ण वहां करनेपर की पूर्णतक नह नहीं

हैने हैं। की मनून इस कुलावर स्ता

वनकार क्रियमें उत्पंकि करने ही तथा हुआ

t, us taken som t, us quaren t, us

क्षान्यास्त्रका नाम है तथा यह निवान नाना क्या है। हुने ! सिक्या हिल्लान-नकी

क्रिकार है, सम्बेद क्षात आसरित नामा

begreit gef fregen une gleit fteb

क्ष्म्य हो प्राप्त है। महर्ष ( सम्बान, रिवर्क

राजारे किसी पान गढ़ होते हैं, जाने पान

समृद्ध हुन भूकसर कर की स्वर्ग । " जे

क्रिक्यासम्बद्धी सैप्राच्या अलाह, क्रे सेमार-

क्यों सम्बद्धारी पार काले हैं, इनके जन-

मानामा शासके कुन्धा वे सारे कर मिक्कप क्षेत्र कर हो अले है। स्वाध्ते (

संस्थानके जुल्लाका कारकावारी वाधयोका विकासकारी कुलाये निक्रम ही नाम है।

स्रोपः भगवतम् विकासी स्थानका स्थाने हैं, ये अनुस्तर संदोक्ते जनवदालोकी वरिकारका क्षण है, कुराओं है, करका देवकारक स्थापन है, कुछ कर्नाय करना है। तुम सब स्रोप सका उनके समान कराका उद्धार हो गांव । विनके बुलने जनवाद शिवका क्षत्र है, जे अपने प्राप्त संद्राणिक और हिंद्रा हम्माद नामोबार अधारण करने रहते हैं, क्षत्र करना असी तरक स्वर्श नहीं करते, जैसे कविर-मुक्ता अनुसर्क क्रमेका स्वयूक्त कोई की भारती अही बार समझ्ये । है होतीस्था र आवको जनस्य है' (बेर्नेसम्बर नगराभार) ऐसी कार का बैहरे निकासी \$. THE REAL PROPERTY WHEN PERSON कारोबास गान्य सेथे का साल है। में मनुष्य प्रकारतानुष्येक का पुत्रका करि करण है, को निवास है सोबंधकरणीय पराय प्राप्त होता है । प्राप्तान्ते । क्रियाना काम, विश्वति (याम) तथा महासः—से पीनी रियंगीके समान परम पुरस्कार करने पर्ने हैं। कर्ता के औरने सुन्यार प्रश्नाई सर्वक सम्बे है. wert aufmerne mein fiebell-etteren कार पूर्वा है। कार्याम् क्रिकार कार 'सहर' है, दिल्हीं 'कदश' करते की राजा न्याक्षण्ये मानवर्ति कक्ष नवा है। इन ती-तेवरी संस्कृत विसंस्त्री सम्बद्ध वायोगा सन्त मानेकारी है। केंद्र माहलो । हुन नीनेकी महिलाको सन्तर्गीहरूकम चनश्चम क्रीकरके बिना कुररा बहेर कार्नेक्सि अस्तर है। इस प्राप्तानकों जो कृष है, यह सब हो केवल

जान है। हो जनकरी राजनाओं जैवित है, क्षे क्षित्र-अध्यक्तमे अनुसन्धा धान करना महेशर के अपने हैं। विकास । में अपनी अञ्चानविक्ति व्यक्ति । व्यवस्थि सम्मान्त्रको एका सेनेपाले क्यूनित विविध्य कर्मकोन् सन्द्रः सन्तेष्ण्यः । तेषं कर्माः विकासः विकासन्ते पृते । करावांत विकासिक कार्यक विकासकाः । मुक्ति सार्वान कार्यति क्रिक्ति स सीर्पुरे । (fire on the 43 (44-24)) र्मन शिक पुरु ( सोटा समूच ) ए---

क्षेत्रस्थानाः <u>प्रमाणकात्र विकास कार्य</u> सामाणकात्र कार्यः सामाणकात्र कार्यः प्रमाणकात्र कार्यः कार्यः प्रमाणकात्र कार्यः कार्य

सर्वता मुक्ति होती है।\* यूरीश्वर | जिल्लो

अनोवर अपनेताक सामाना की है, उन्होंकी

रियमानके प्रति परित होती है, को समक्र

क्रमेंका कर करनेकारी है।

निमके काले भगवान कियके जाके प्रति काले प्रतिकार न हेलेकानी अवकारण भाषा काट हुई है उसके विन्ने क्षेत्र शुल्या है—या मेग का है। यो अनेक क्ष्म कारके सी भगवान विन्नेत्र मान-उनके अववव्यक्ति कारा है—इक्ष्म संस्था नहीं है। वैशे कार्य हावान्यको क्ष्म हुए क्ष्म स्था है असे है, यही प्रकार विन्यानान्यको स्था कार्य है असे है, यही प्रकार विन्यानान्यको सारे पान कार्य है असे हैं। सीनका । जिसके असू वित्यक्ता क्ष्मित हो गर्य है सक्य को विकास व्यक्षा अस्त हो ग्यो है सक्य को विकास व्यक्षा अस्त क्ष्मित हो ग्यो है सक्य को विकास व्यक्षा अस्त क्ष्मित हो ग्यो है सक्य को विकास व्यक्षा अस्त क्ष्मित हो ग्यो है सक्य को विकास व्यक्षा अस्त क्षम क्ष्मित हो है।

महर्षिक्षेत्रे पार्क विश्वित किया है कि मनवान क्रिकें राजका कर संस्तर-सागरको कर कार्यके रिवरं सम्बोतक प्रथम है। सुनिवरी र शर्मिक अवस्थित अवस्थान में दिन्य-नामके क्रकेन्यक्रास्था प्रकारकार इस हो इस्तेकर्षे क्षाच्या कारण है। जनकात् प्रोकारके एक क्रमणे भी पानकुरराजी विकास करित है, अंका काल महत्त्व करते कर ही नहीं सकतः। यूने । पूर्वकालवे बतायाची राज्य क्रमाजने कियानानके जन्मको है जार स्पर्णन प्राप्त की की। प्राप्ती तरह कोई अवस्थि कुल्ले के के बहुत क्रम कर पुत्री थी. शिक्काचे प्रयासनं ही जान गरियों जान 🧺 । द्विजनये । इस प्रकार सैंथे सुवसे कर्मकारको प्रत्य अञ्चलकात वर्णन क्रिका है। अब क्य कारका प्रकार सुके, जो रम्पात पायन बनाओंको भी पायन gerörgen 🛊 c

महान्यकार की अनंक भेट है। यह तीन स्थानकार है। स्थानकार केवल सुन्ते। स्थानक स्थान है, सामकार केवल सुन्ते। स्थानक स्थान है, सामकार केवल सुन्ते। स्थानकार कावल सामकार केवल सुन्ते। स्थानकार कावल सामकार केवल सुन्ते।

शिक्तवारणी जाने मेमलनित इर्जुन्त से श्रे संस्थान्त्रणावनी लागे प्रश्निक्यपेश्वन् ।
 विकासकार्त्रणी जाने प्रश्निक । अस्ति । शिक्तवार्त्रणीय निकास स्वति ।
 विकासकार्त्रण केव प्रवासकार्त्रणीय । स्वत्राक्षणाव अर्थन्त्रीय स्वत्राच स्वति ।
 विकासकार्त्रणीय व्यवस्थान्त्रणीय । स्वत्राव्यक्षणाव स्वति ।
 विकासकार्त्रणीय स्वत्राविक । स्वत्राव्यक । स्वति ।
 विकासकार्त्रणीय स्वत्राविक ।
 विकासकार्त्रणीय स्वति स्वति

<sup>ा</sup> प्रकारणी कार्यों अञ्चलेनीके अनिर्देशी कार्याती कार्यात समझ करूँ आहे पर, क्रांबाल अ विरूप्त विकास स्थार

प्रकारका कहा तथा है—कीय, कार्न और इसके पहाल् मान-धारन सोकिक व सामकारको को कहा-को तथा प्रिपुत्रकृत्ये व्यक्ति एवं विकि असावार

वेशोका कर्णन विकास राज्य है। और और कर्मा करणको केशक दिलोके ही उपयोजने कार्मक कोच्या करण पता है। सीसरा जो

शानेके केला कका पता है। गीतना से स्टेसिक पता है, जा अला का लागोंके की सम्बोधने जा समामा है। सेव महर्गियोंन यह

कार्यान्ते का संकार है। सह महान्यान क सरावर है कि दियोगो चैठिक गणके स्वारंत्रपूर्वक परण कारण कारणे के केवल स्वारं को तोचे दिया चणके है केवल साम्य सर्वेद्या विकार है। याते हुए केवलो साम्युरे । यह भी विवृत्यका सन्दर्भ है। साम्युरे । यह भी विवृत्यका सन्दर्भ है।

महारूने । यह भी विम्यूक्त इस्त है, ऐस प्रदा गया है। अस्तितियने क्या हुए प्रकार मी क्योगी पुरावेशों संबद क्या प्रवेशों । अस्त प्रत्ये इस्त प्रका भी विम्यू क्या प्रत्ये इस्त प्रकार है। क्यानावेपविष्युचे अस्ते हुए असे इस्तारी इस्त प्रत्येक्त क्यांचिका भागते पुरावे (विभिन्न अंतीने क्यांच प्रारंगक) कान्य क्यांचे। अस्ति स्थानिको असी क्यों और

अस्यार्थिक शंगकी विद्युत्त स्थानेकी अस्यार्थिका क्षेत्रकी है। अध्यक्ष अञ्चलित इस्तुत्त ध्रवत्तको क्ष्युत्त अध्यक्ष विधिन्न अङ्गोरी निश्चा विद्युत्त स्थानको भी न होते, ऐसा सुनिका अस्ट्रित है। ध्रम्यकन् तिस्य और क्षित्रको को विश्लीक विद्युत्त स्थानक विद्युत्त है।

आक्षणोके रिप्ते क्याने का विज्ञ क्याने औ

हिम्मुने और शिर्वक विवृत्त बारण निरमा है। अन्य देविनोत्तिक सम्बन्ध करण और त्यानी देवीने भी कार्मीक्षरा इत्यानी अर्थन महिन्दी है। आकृत्वी, क्रियों, वैश्यों, सुद्धे, कर्मनंक्ष्मी क्या कर्मारक्ष कुल्योंने भी उद्यान्त हमें

रियक्को समर्थे पान पारण किया है।

रेप्स्कर् कारणी पानी है, ज्यूनिको निक्कानीने सिन्द्रम्य कार है। मिल्लो मध्य पानमो नेपार पालेग्या पोलीवा अन्य है, व्याना पानू सिन्द्रम्य ग्रामान्त्री वारणा वारणा प्रतिये। कार्या और अन्यस्थिता अंगुलोको है रिमाई व्यानी क्षेत्रमें अञ्चलका प्रतियोधकारणो वर्त ग्रामी नेपा विकृत्य पाल्यानी है अभवा बंद्याची तीम अंगुलिकोचे अन्य नेपार

क्राएवंड प्रक्रियाको लागावे विवृत्त

व्याच्या करे । विज्ञाह अञ्चल तत्त्व तथा जीग

कुरवरिते किर वास**ः—वर्शावके । इस प्र**यास कैने संक्षेत्रके लिकुनेक्**या व्यवस्था कराव्य है** ।

वह प्रमुक्त प्राधिनको दिन्ने गोयनीय स्टब्स

🕯। स्तरः क्ये भी औ ग्रा 🛊 रक्या

कार्यको । सुनियमे । ....... आहि सभी विर्वित सम्माने स्रो सम्माने तीन निरकी

क्षेण मोक्सको हेन्स्यस्थ है। विष्युक्तको सीवी रिकाशियो प्रत्नेकाको मी-मी सेवास है, मो सभी अहोती विकार है- मैं अन्यस परिचय बेला है। साम्यक्षा होन्का सुन्ते। शृतिको । प्रत्येक्षा प्रक्रम काहार अन्यस्य, मार्क्स्य अति, पृथ्वी वर्ष, स्थाप्ता प्राप्तेय, हिन्युक्तकी प्रक्रम रेसको में देवास है, यह बार सिका-क्षेत्रावस्यका पुरस्तेको अन्यत

रास्य अञ्चल नेजी वास्तिये । प्रणावका वृहरर अञ्चल अवस्यः अधिकार्तिः, अस्तिरस

सन्तरपुण, कामुकेट, सर्व्यक्तिसरकार इक्कार्यक्रि, अन्दरस्था सक्का कोश्वर—चे दूसरी रेक्सके जै देवता हैं प्रकारकार गीसरा अक्षर कक्कार, अस्त्राजीय अस्ति, परमास्त्रा, सर्वापुण, कुलोक, सन्तरशीक, सामन्त्र, देवता है। इस प्रकार सकर-देवण्यक्षीयके कृत्य प्रतिपादने दिन कार्यार करके कर सादिते शुद्ध पुत्रत पुत्रत की निवृत्त्व कारण करें से भेग और गेजनों भी अंत्र कर लेख 🖢 । मुनीबर १ वे सम्पूर्ण अस्तोतं ह्यान-वेसम्र कराने मधे हैं; श्रम इनके परमानी स्थान कराया 🖁 प्रतिकृतिक सूत्री वर्ताम, श्लेष्य, अस्ट अवदा प्रांच क्यानेचे विष्यक्रमा नात करे। मामक, मानार, रोपी पाम रोपो रेप, क्षेत्री मारिका, कुल, सन्तर, केमी हाली, केनो क्षेत्रके, रोपो कम्पा, क्रव, केसे कर्जकार, माणि, मेच्ये अध्यक्षण, सेन्से ३८७, सेन्से पुरुष, क्षेत्री कुरते, क्षेत्री विकास और क्षेत्री के -- क्षे क्षतीय क्ष्म्य फारन हैं, इनमें संस्कृत क्ष्मीत, मार, पृथ्वी कार्यु, वस विकारीत, 🚃 🎬 🛲 सभा आह बसुओवन निकास है। 😅 🚎, कोम, अल्ब, अभिन्त, अन्तर्ग, प्रसूच और प्रभास --- वे अरह जस वर्ष करे हैं । इस सवस्त मायमंत्र तेवल प्रमेड स्थानीचे विक्रम् पुर्वा क्षिपुण्य भारतन वहरे ।

अवल एकावरिक हो सोन्ध आन्हें हैं। विष्युक्त भारत करे । कारत, गरका, कारत, क्षेत्री केलो, क्षेत्री सुन्ताओं खेलो क्रांस्टीरची प्रवर्ग केलो कलाइयोथे, इक्करे न्यूनिको, होयो धर्मानवार्थे तथा बृह्यागर्थे विवृद्ध सरकार वर्ष येचे अधिये-कुमारोका क्रिक, सर्वित, सह, होते तथा कारकार और पास्त आहें: से प्रातिक्वीयर कुम्बर करें । वे अन्य विकासर कोलाह रेजना है। अधिक्रीकृत्यन के बढ़े को है। नासत्य श्रीर दक्ष अचना करवळ. हेहा, होनी मान, पुत्र, क्षेत्रे भूता, इस्य सरीव, होनी कर, चेनो जानु, टीनो पेर और पुरुष्यल — पुन

मुतीयसम्बद्ध अक्षा दिव्य—ये सीलमे रेस्सके मी । कोरक सक्ष्मोंने सोलक विवृत्यका सक्रम करे । वक्तकर्थ हिन्दा, केवले क्याबा, देनो कार्योचे का और कहा, मुलने विकास पर्यक्त, दोनों युक्ताओं के किया और नेवर्गी स्ट्रामी साम्यु व्यक्ति प्रकारी, क्षेत्रे प्रकारि वहा और क्षणकार्य, होने क्षणेचे अध्यानार्थ, होने वैनेने क्या पता विकास प्राप्तानने सन्पर्ध नीर्व केम्ब्राक्यमे विश्वकान है। इस प्रकार केन्द्र महानेका परिचय दिया प्रया । अस क्षान नेवार कराने जाते हैं । यहां करूर, हरताह, क्रम कान्य कार्यकृतक, क्षेत्रों कर्ष, प्रदय और क्षापि—के अबब कारन है। इनमें ब्रह्मा तथा सार्थि—ने अस्त देखार कारणे एके हैं। कृतिकर्ते । भागके अस्तरको साम्रोकाने विद्वारोपे पूर्व तथा शता शता व्यक्तिया परिचय दिया है अवस्था सरुवा, खेली पुताहे, इस्स और वर्गन—इत बांच स्थानीको संस्केता पुरुषि भूम भागको सेन्य कराना है। क्षान्त्रमध्ये हेवा व्याप अर्थावर्धे अनेत्रह रक्षाते हर स्कूप्त (चार) को अधियक्ति करन और जलवे फिल्म्स अमी कर्ण बारे पहि बक्रमाने की अलावर्ष के में विकृत्य आहे. कवाने । क्षितेकधारी, जीवी मूनाके आधार तमा केल देवना श्रेते काला परचान् जिल्ला क्तरण कृत्ये हुए 'नयः शिकान कहाती स्वयन्त्रमें क्रिक्ट सम्बद्धे । दिशम्भी तयः ऐसा क्कान्य केने कर्तावानीय विकृत्य क्षारक करे । जीवाध्यां का ' यह योगका क्षेत्री साराहरीतें कार राज्यको । चितृष्यो नगः कारकार मीकेके अकृषे, अमेश्वरण तथः स्थलका कारणे अञ्चले क्या चीवाच नगः' बज्रावार चीवाने और निरुके विकास भारत्ये तियुग्द समाज्य काहिये । (mand 53: 5A)

#### स्त्राक्षधारणकी महिया तथा उसके विविध घेटोका वर्णन

सुराजो प्रवान <del>है - प्रदानका</del> ! महास्थते \* विकास क्षेत्रक । अस में संबोधने स्थानक मेक्स्प पार पर 🐧 सुने । बहुद्ध रिकारो भारत ही दिन्त है। इसे पान पानन राज्यान शाहिते। कालकं एवंनके, क्यांने तथा Meet are writed an street welfull अवदृत्या कार्यकाला काम गया है। यूने ह पूर्वकाराने कामानक दिल्लो उपकार खेलोना क्यकार करनेकं रिक्ते हेवी कार्यसिकं कार्यने प्रशासी परिवादा करीन किया था।

भगवान दिएक बाले - नावेकारि रीवके र वि तुन्दर्भ केन्यक नक्षांके किनकी बारानाके क्याक्रमी महिलका वर्णन करना 🕻 सुने । महेकारि । पूर्वकारकारे वाल है, के बन्नहे संयक्ष्में रक्षकर कुलाने दिन्य क्लीक्स्न क्षेत्र सपरवाचे अन्य पन्न एक हिन स्थाप पंत पन शुक्त के का। यानेकी ! में कर्ज़ रवेकांका उपकार कार्यकारत स्थाप परमेश्वर है। असः उस समय मैंने लीलावास ही अध्यत्रे होती नेत कोले, कोल्को ही की मनोहर नेपप्टोसे कुछ जलकी क्षेट्र निर्म : आंतुकी इन क्रेरोने कई ब्याब कानक वृक्त पैदा हो गया । अवधेयर अन्तव्य करनके विक्र मै अस्मित् स्थायरणभवदे आह हो नवे । के साम के लिक्क्कि तक करों क्लेकि लोगोको बाँद विशे । भूगनवर अवने प्रिय काशोको के गाँउ देखने जनम विकास पश्चा, अयोधा, स्तुत, कारकता, स्क्रागिरि, कादमै तथा अन्य दश्मेंचे भी कनके अञ्चल क्याचे। ने क्यान स्टब्स करना प्रापंत्रपुरोका भेदन करनेवाले एका सुनियक्ति भी जेरक है। नेरी जयाती के

प्रमुख, श्रांतर, केरम और एक माणिके चंदाने इस जुलाकार प्रकार हुए । बाद्य होतारे ही मानिके सुपाक्ष भी है। उन प्राक्तनार्थ व्यक्तिकारे व्यक्तिके वर्ष केन, रसा बीन स्था कृष्य काले अधिये। वर्ष्योको कार्किने कि में प्राथक्तः कर्नके अनुसार अधनी व्यक्तिक के सहस्र बतक करें। जेन और केवाकी हका रक्षकाले करों क्लेकि लोगों और विशेषक विश्वनारोको दिवाmajelini mergereig frei mytylem कानोको अवस्य स्थान प्रश्न काहिने। अर्थिकोच्छे कारको बरावर भी ब्हाक्ष हो। यह नेष्ट्र परमञ्ज राज्य है। जो पेरफे परनके करावर हो। इसे बच्चन होगीका कहा राजा है। और को बनेके बरावर हो, इसकी राजना निक्रवर्तेस्थं को नवी है। अब इसकी क्रान्तराको करमानेकी यह बुधारी इतान प्रक्रिया कारणी कार्या है। इसे कार्यका क्षेत्रप है भागीकी हिल्लासमा । पार्वसी ! कुत अलीनांति क्रेमपूर्वक इस विकासी सुन्ते ।

न्योक्टी । जो ब्यास वेश्वेर करनीर बलकर होता है, यह सारा होटा होनेपर भी र्रोक्यों क्रान कर देनेकाल तथा शुल-सीमान्यकी वृद्धि कानेकाला सेता है। से ब्राह्म अधिनेके फलके बरावर होता है, सह राजक आहिता जिलक करनेवाला होता है गथा से गुहाकानके सकान बहुत क्रेस हिता है, बहु सम्पूर्ण मनोरचों और फलोकी निर्देश करनेवारम है । स्ट्राझ जैस-जैसे स्ट्राट होता है, बैसे ही कैसे अधिक फल हेनेबारक होता है। एक एक को ब्हाशने एक-एक

e rifige forespeed a.

कोटे कामनके विकास वास्त्र अधिक फल केनेनारम बलाना है। वर्ग्यका गास करनेके किने काश-करण अवस्थानक करामा गमा 🛊 । कह निश्चम 🐞 सम्पूर्ण अर्थाष्ट्र वन्त्रस्थात्वा सर्वक 🚹 असः अवस्य ही उसे धारण करना कहिये। परनेश्वरि । एतंत्राचे च्युक्ताच्य च्यापा सेका कुछ हैनेपाल हेका काम 🛕 केती कारकानिकी दूसरी कोई नागर नहीं विकासी देती । देवि । क्रमान् अवस्ता-प्रकारकारः बिक्रों, काम्युन, क्यून, काम्युक्तन्त्र (उपने इस क्रोडे-क्रोडे ब्राजीवारों ) और सुन्दर व्यास आधिराधिक प्रकृतिके काम सका सर्वेश जोग after eitzu bereich is i Peric ertreich gefent बरा दिया हो। जो दूस-पूर्ण हो, विकास करने हुए देनों ने हों, को हरराएट से बका के ब्रा-कुर गोल न के इन बॉब प्रकारक कार्याको नाम देख कविने । निक स्थाधनी अवने अस्य हो होता विशेषके मोन्ह हिन्द है। गया है, नहीं वहीं जन्म माना नवा है। रिकामें मनुष्यके प्रकारत केंद्र निर्मात करते हैं। का मध्यम कंत्रीका होता है। प्रत्या-वास्त्र बाहे-बाहे परावदेकर जात करनेकारक है। हम ज्ञान्त्रे न्यान्द्र भी महत्त्व गान्य कन्त्रे मन्त्र रिता प्रत्यको पान है उपक्र प्रतीन संबद्धों क्लॉब भी नहीं किया का सवस्त । भारतमान् पान्य साथे परिच स्वै शहरतीय बालोका सुरक्ष भक्त कर से और उसे निरम्द भाग्य करे। मीन सौ साल लानेको र्मचे सुन्त्रे विशेषक एक इस पान है। बीने केने तीन पूर बनावर परिवारताल पुरान उनका क्योक्तीन नेपार का और उसे क्षभागमान भारत किये हो।

इसके बन्द किस अञ्चल विदाने स्टाब

केले-कार्विके । स्विप्त ईजाव-क्याते, कारणे अनुवाद-प्रकार तथा प्रते और प्रदर्भ क्रवान-भागाने महाक करण करण कार्य शाहिते । विक्रम् 'प्रका केन्रं प्रथमि अक्षेर-बीजवनके स्टब्स् क्रम्ब को । प्रत्यन कार्याय-सम्बद्ध नेवा साध्यक्षण गुंधी हो फाव करण करे अवना अक्षेत्रकीय प्रमानक गीव कर जब कारके पहास्थाति और. भीच वह सार मारगाई कारण कुछै अंत्रीचा मुख्यक (-१५) किलाय**े है है जनक महाहोको कार**ण को । प्राच्याधारी पूजन अक्ष्मे जाल वाजने बरिया, ब्रोस, श्रेमुख, प्राप्त, सहित्या, रिक्नोक अवस्थिते ज्ञान है। निरिध्य-र्शन्त्रके क्षेत्र है केन च्याप केन्द्रल प्रक्रामीओ ही जोरक क्षारत करीले । यहाँ सहस्र रेगाल काम भूगोलके नियो केल्का बताया गया he from their priving arrange with रकाक्ष्मको कारक करना अस्त्रपुर्वक है और भूतांच्यां कृतां रूपमा स्थाप भूतम् करणा मार्थिके पह बेक्ट्रेस मार्ग है। अञ्चलारी, कारकात, पुरुष और संभाती—सम्बद्धे नियमपूर्वक स्वातं कारण कामा जीवा है। इसे जान्य कारोका सोकान्य वर्ड कुमसे प्राप्त क्रेक है । उसे - प्राप्त आंक्निके प्रतासर और विहर इसके भी होने कराक्ष बारण करें। को रोगी हो जिल्हें कमें नहीं किनों की होने का निका है। विकास निर्मेनकोचा हेद न हों. देशे रक्षात्र स्वयुक्तकात्री क्रालीको स्वर्त करण करने चाहिये। स्वाध्य मेरा बहुत्यस्य रित्यू-विकास है। यह अञ्चलेकामा मानेके बनानर अञ्चल होता है। सुक्ष्य स्टाक्षणों 🗗 क्या प्रश्नम्स पाना गाना है। सभी अन्त्रामी,

जनमा सन्ते, सिको और सहोको भी

चारण करने चाहिये. यह बनावर मृतनी

म्बद्धा करण भारत काहिये। 🕈 अतिकोके रिष्ये अनुस्थेत अक्टान्यन्त्र्यंत्रः स्थातः meeter frant it famic meach मिनुष्यु सरात थे और जाती शत्रु स्वाधारे विज्ञानित हो गया को बुल्ह्यान-मनका कर का एवं है, कान्न समि करनेसे महसूत्र काले वर्तनात कर जात प्रीक्ष है।

कारोती । महाक् भागेना प्रधानके कार्य मधे हैं। में अस्के अवस्था धर्मन करना है। से मेर योग और त्रीकृत्या कार देशनार्थ है। सुष काल करिएकामार्थ अनुदा परिचल सुन्ते । एक प्राथमित महाश्री साहात विकास क्रमान है। यह जीन और अंध्यानी करन प्रदान कराता है। सभी नक्षत्राच्या कृता होती है, महर्गि सहसी हर गरी जाती। उस नगरके सारे कार्यन कह हो जाने है जाता वर्षा स्कृतेकार्तन एकेन्स्रेक्षी सामूर्वन कार्यन्तरी वृत्त्वं होती है। हे प्राप्ताल सहस्र हेमरेनंधर कार करा है। यह अनुनं क्राक्ताओं और मान्त्रीयके वेलेयात्मा है । मीन मुख्यमान्त्रा म्हण्या रिका साक्षात सामानका काल केरबारण है, रूपोर प्रभावते सारी विकास संबंधन समी है, जार भूकवाली स्वाध स्थान प्रक्रमा कर्म है। यह दर्शन और अन्तर्भक्ष प्रतिस ही मर्ग, अर्थ कहा और लेख - ज़ा करो पुरमाओंको क्षेत्रकार 🛊 । याँच स्थानकार पराध सामान् कार्यानेकाम्बर है। यह सम कुछ करनेने समर्थ है। जनको पुनि केनेपाला तथा सन्दर्भ कोकारिका करा

मनवान् विकास अञ्चले अनुसार गरेक प्रदान करनेवात्व है। व्यानुसा साध्य प्रवस क्षानेको एर कर देश है। कः मुस्तीनस्य महाक कार्निकेयपुर मामा है। पूर्व शक्ति बांक्ने को भारत किया साथ से बारत क्रमेक्ट क्यून क्रमान क्रमे कुछ हो परमा है, इसमें संस्था पर्दा है। महेश्वी साम भूगमान साक्ष अवहानांक और अन्त्र काली ही जांगड़ है। देवरेंग ! कारको कारका वारनेने वृत्ति सी ऐक्ष्वंप्रामी हे जाता है। जात प्रश्वास काश अस्त्राति पैरवरून है, उसका कारण कारको पर्नम पूर्णाय होता है और मृत्यूके मधान कुल्यारी संस्ता से जाता है। में पुरस्काने स्वापनाते केल तथा करिए-कृतिका प्रतिक पान गता है अववा में का बारक करनेकानी महेश्वरी पूर्ण करकी अधिकृती केनी वाली जानी है। यो समुख परिवयसम्बद्धाः क्षेत्र अपने पाने इत्यने नवसूक्त स्काधको कारण करता है, यह निश्चम हो वेरे क्ष्मा सर्वेक के जान है—इसमें संस्थ नहीं है। नहेंचरि । ३०० मुन्तवास्त्र स्थान्त काक्षम् भगवसम् विकासः सार है । देवेति । इसको सरमा करनेसे मनुकारी अध्यूषी कारानार्थं पूर्ण के बातर है। परमेच्हीर ( मान्य गुरुवारम को स्थाप है, यह स्थानम है। इसको धारम करनेने मनक सर्वा निकारी सेमा है। साद्य जुल्लाले सहक्ष्मको केल्लाक्ष्याचे कारण को। अस्ते कारण कारेश करें कार्यक्ष वालों आहित जिल्लामा से जाने 🖁 नेना पुरस्कारत स्थान विश्वेतनेस्य स्वस्त्र है। अस्त्री कारण

<sup>-</sup> सर्वोक्त्यन्ते अर्वत्य सोह्युत्त्यं (५०४३मा १५०) वर्षेत्र स्ट्राम् ४ ४ ४ ४ ४

c¥ <u>ŔŔŖĎŖŔŖŔŶĸŔĠŎŔĬŔĊŶŶŶŶŶŶŶŖĠĠŦŦĠĠĠĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĊŎĸŶŶŶĠŖŖŖĠŖŖĠŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŶŶŶŶ</u>

करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट्रीको पाता तथा मीभान्य और यहरू साथ करता है । बोव्ह मुखवारक को रहाका है, यह पर्द्य दिस्तकार है। उसे मक्तिपूर्वक यसकमर धारक को।

इससे समझ पायोंका नास 🐞 जाना है। विरिशनकुमारी ! इस अव्यक्त मुख्येके धेदसे स्टाक्षके चौदह भेद बनाचे नवे । अब मुख क्रमबाः का स्टाओंके चारण करनेके

पन्तीको प्रसन्तनपूर्वक सुनो । १ ॐ 🏗 明(19:30年) 19:30期末(18:20

हरियम । ५ अने हों स्थः ६ अने हो है मसः (अ. ३५) है नमः (४. ३६) हे नमः (५. को हो है तक ११० को ही का ११९ को की हेनकः १२ ४० की भी है क्या १९३०

🍱 ही समा। १४, ३३ तयः। 🙀 चीदह मन्त्रोद्वारा अभागः एकमे लेखर कौन्द्र मुक्तवाले स्वाक्षको धारण करनेका विकास

है। साधकको चाहिये कि का किए और आरूसमा साग करके श्रद्धा-चरित्रसे

सध्यत्र हो सम्पूर्ण मनोरश्रेंकी विद्युके रिसी उत्तर प्रकारिका उप-३० मामूलेको स्टान

करे स्वासकी माला धरण कानेवाले

व्यक्ति शाकिनी समा थो अन्य बोहकारी राक्षस आदि 🖁, वे सव-के-सब दूर पाग कारे हैं। को कृष्टिम अभिकार आदि प्रयुक्त होते हैं, ये सब सहस्रकारीकरे देखकर सहस्र हो दूर फिल्स्स्ट जाते हैं। पार्वती ! रहाहः पारमध्यरी पुलवको देखकर मै शिय, जनवान् विन्तु, देवी दुर्गा, गर्गास, सूर्व तथा अन्य देशता की प्रसन्त हो जाते हैं । महेश्वरि । इस प्रकार एक्कासकी महिपाकी जानकर वर्णकी वृद्धिके शिये प्रतिस्थिक एवोस यन्त्रोक्षण विश्वित हो सारण करण कार्किने इ

पुरुषको देखकर चूल, प्रेस, पिसाच,

मुनीकर! धगवान् दिवाने देवी पार्वनीके लामने जो एक कहा का, यह सर्व तुन्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने कई सुनाया। मुनीकरो । वैभे तुन्हारे समक्ष इस विदेशकारे का का का का किया है। यह संक्रित सन्पूर्ण हिन्दियोक्ये देवेकाली सधा भगभान् विकास आतासे किस मोक्ष प्रदान व्यानेकाली है।

(अध्याय २५)

ŵ

त किरोधरमंत्रिता सप्पूर्ण ॥

# रुद्रसंहिता, प्रथम (सृष्टि) खण्ड

ऋषियोंके प्रश्नके उत्तरमें नास्ट-ब्रह्म-संवादकी अवतररणा करते हुए सूतजीका उन्हें नास्टमोहका प्रसङ्ग शुनाना; कामविजयके गर्वसे युक्त हुए नास्टका शिष, ब्रह्मा तथा विष्णुके यास जाकर अपने तपका प्रभाव बताना

विश्वीक्रवस्थितिकयारिक् हेतुकेतंः गोरीपाते विदित्ततस्यक्षकार्वनिद्ः माराध्ये विद्यानभाषातिकश्चार्व

> बोधकारणस्यातं हि तिस्य अवस्थि । को विश्वकी स्टब्सि, स्थिति और राज्य

अगारिके एकस्मात्र कारकः है, गोरी गिरिराककृत्वारी अन्तके यति है, क्वाइ है, जिल्ला कॉर्तिका कहाँ अन्य नहीं है, जे मायाके आक्रम होक्ट की इससे आक्रम दूर है तथा किनका कहान अभिन्त है, उन किनका बोधकाकार कारका दिक्का में

प्रणाम करता है।

बन्दे दिखें हैं प्रयुक्तरनाथि

प्रक्रणानेकं पुरुषेक् हि । स्वमायथा कृत्वासिदं हि स्रहार

नगोक्द्रणविक्षेत्रांश्वती नः ध त्री स्वभावती ही वन अनादि, साम्तरकाद, एकमात्र पुरुवोत्तम किव्यकी कब्दना करना है, जो अवनी सम्बन्धे इस सम्पूर्ण विकास सृष्टि करके आकाशकी भौति इसके भौतर और सम्बन्ध भी क्वित है।

वन्देऽन्तरस्यं निजगुबक्त्यं दिश्वं श्वतस्मातृतियं विच्यहे ।

जगन्ति निर्म परिती भ्रमन्ति

यत्संनिधौ चुम्बकालोककाम् ॥

जैसे लोहा चुन्कासे सामृद्ध होकर इसके पास ही एकका खुला है, उसी जकार

वे स्वरं जगत् स्वतं स्व ओर जिसके अवस्थाः है प्राप्त करते हैं, विन्तिने अवनेले ही इस अवस्थानो प्राप्तकी विधि बलावी वी, जो समझे बीतर अन्तर्थारी-कपने विस्तानमा है तक्षा जिनका अपना स्वस्थ अस्वय पूर्व है, का धारतान् स्थिती मैं कार्य अस्वया काला है।

व्यक्तनी करते हैं—जान्हेंह दिता वर्णनान् दिख, काण्याता करणायाच्यी वर्णते तथा क्यां पुत्र गणेयाजीको वर्णकार करके हमें हेट पुराणका वर्णय करते हैं। एक सम्बद्धी बात है, वैन्त्यारकार्थे निवास करवेवार्थे शीनक आहे क्यां पुनियोंने उत्तम धरितधाको साथ सार्थीसे पुना—

अर्थ केले— यहामाग सुन्ती ।
विक्रेणवर्गक्रियमी के साध्य-साध्य-स्वक सम्बद्धि सुम्ब एवं उत्तव कथा है, उसे अस्त्वेगीने सुन स्टिया। उसका आदिभाग बहुत है रमन्त्रिय है तथा यह सिब-भक्तीयर बग्वान् सिक्यमा बात्सल्य-सेम् प्रकट करनेवाली है। बिहुन् ! अब आय मणवान् तिक्के परण उत्तव स्वक्रमका वर्णन कीर्जिये। साथ ही शिव और पार्थतीके दिका बरिजॉक्ट पूर्णक्रमसे अवण कराइये। हम पूछने हैं, निर्मुक सहेश्वर स्टोक्टर्स सगुज्यस्य कैसे बारण करते हैं? हम सब

नहीं समझ बले । सुद्धिके बहुने भगवान् आनन्द प्रस्तन कार्नवास्त है। बहुओकी नित्य बिहार प्रयान असने क्रान्यको निवस होते। हिन्स पहानेवालो निवार करायुंके दिन्या दूसरा ई ? फिर सहिके मध्यकाराचे वे भगवान् कोन पुरुष का नुव्यनुवादको सुननेसे का मिल राष्ट्र क्रीड़ा मारते हुए सम्बद्ध न्यान्तान- एरख्या है । विन्तंद्र नामों काई तुम्बर नहीं है, मतीय काले है और वृद्धिकारका अन्त होनेवर से महेन्द्रप्रेय किस क्यमें रिका रहते 🕯 ? त्येककानानकारी संकर केले प्रस्ता होते हैं ? और प्रकार वृद् महेश्वर अवने करते समा कुलरीको कोच-स्त काल काल प्रकृत मारो है ? यह सब हमने कांक्रे ? इनने सुना है फिर मानवान, दिल्य सीहा जनका हो। बाते हैं। वे बहुन एका है, इस्तीओ अपने भक्तोका बाहु नहीं देख सकते । बहुत, विका अर्थर महेश-पे तीन देखता विकास औ अकृते उत्पन्न पूर् हैं। कार्क कावलकारे कवा that gody finite safeting under बर्रात्मिक् । प्रथ्ने । असम् इसलेह अस्तिकांक और निमाननी भी कथा कविने । निरोधन पाई स्थापनं कर हरीलाओंका भी कर्णन वरिक्रिके। विश्वास मूलजी । (बुम्बरे प्रश्नके क्लग्के) आवको वे प्रम गमा कारी माते भी अमरण महनी चारिये ।

मृतयीने क्या<del>-पृत्तिकते । अत्य</del> सोगोने बढ़ी काम बात पूर्ण है। भगवान् सदाविकाती कवाले कारान्त्रेगीकी जो आचारिक निष्ठा हुई है, इसके मैनये आप

रनेन विभार करनेवर भी दिलके सरकते काला कीने ही अवस्थित बहुव्योकी सवा वेले सहस्या पुरस् मनवान् शिलके उन गुजीका नाम कामे हैं: स्थोकि का



पुरतायको संसारकची नेगमी एक है, ४५ तका कानोको जिल सम्मोकाको और सम्पूर्ण प्रचेरप्रीको क्षेत्रकारी है "। प्राधानी । क्रायलक्षेत्रेके असके अनुसार में मानमृद्धि प्राच्याच्यांक वित्य-सीत्राचा वर्णन कारत है, ज्ञान आरम्पर्यक सुने । जैसे आयमोग पूक के हैं, अभी प्रकार केवर्जि नारवणीने जिल्लानी करवान् विकास प्रेरित होकर अपने विनासे धन्यवासके जात है। प्रायम्भे । जनमान् पूछा छ। असने पूर जारहरू उस सुनशार प्रोकरका गुजानुसाह सारिक्य, राजन और दिल्याक ब्रह्माओका किए प्राप्त हो गया

राम्मोर्ग्यम्बद्धाः सं विद्यानेत पृथ्य द्वितः । वित्रः प्रदूषः विविधक्यमण्डनम् । मोक्रमाने विद्यालया कारोनोजनोतीन हि । यह बाजरियाच्या पतः वार्याचेद स् नै ॥ (किन कुन कर सुर १०२४ ४४)

भीत से कर मुनिहिन्सेम्पनियो हुई अदल अबूंटे भार्य स्वैत ही अवनी नारी कलाएँ स्व करते हुए प्रेमपूर्वक भगवान् दिसक्ते बालका उहावै । बलान्त्रे भी बहुपल होकर जनग भाव करने खरो ।

एक सम्बद्धी कर है, यून्टिक्वेयरिंग वित्रपर कार्यक्षेत्रे, जो प्रद्वाचीक पूत्र है. क्रिमीनवित्त के स्वाकानों का स्वाप्त । हिशासन पर्यात्में कोई एक न्या थी. से वहीं शोधार्थ स्वयत्र विकार्य केती की। अवने निकट देवनहीं गान निरमल केमपूर्वक बहुती भी। यहाँ इन्हें नहान् दिन्न अग्राप का, जो पान प्रकारकी क्षेत्रांत सुरुर्गाका का । विरुक्तानी आरख्यी सकावा करवेके रिप्ते इसी अवश्याचे मान्। यस गुजरम्बा देवाचार भृतियर नारवजी बन्ने जनस हुए और क्रुश्चित्रराजनसङ्ख्या व्यक्ती अवस्था व्यक्ती यो । इन्हर्ग अन्त-करण हुन्द्र था । वे दुवलपूर्वक आराम परिवार क्षेत्र हो सम्बद्धानपूर्वना समाधिमें जिला हो करें। जाहको । क्याने क्क समाचि लग्हकी किलमें हक्कारा शाक्षात्वार क्रायंक्ष्यलय आहे सद्धार्थन (वे साथ है। —यह विश्वास अवद क्षेत्र है। मुक्तिम नारहारी कहा इस प्रकार लगाना करने समे, अन् अध्यो का समामार गामन देशका पुन्य कार्यः प्रदे । ये व्याचीव्यक् प्रधानकारे बिक्रम के गये। 'वे मानुवनि वेश राज्य किया चार्का हैं। अस-ही-तम देवा स्टेक्कर प्रधाने करूरी तथावाची चित्र क्रांग्लेके विन्हे प्रवास कारनेकी इच्छा की। ३० रूपण टेक्सकर्गे अध्ये मन्त्रमे करण्येकका (करण किया । सारण काले ही कामदेव आ गर्ने । कोन्हों क्यें जास्त्रजीकी स्वस्थाने निक ब्रालनेका आदेश दिशा। यह अद्या परकर काराज्येक करावाको साथ से बहे वर्कर कर स्थानपर गये और अवना उसल करने नगे।

प्रथमक अनेच्या प्रचारको प्रचार विस्ता। युन्तियो ! कार्योग और मान्यक शक्क प्रथम क्षरनेवर की जात गुनिके किताने

विकास नहीं करता हुआ । महानेकवीके अनुस्कृते का क्षेत्रोकत गर्ज पूर्ण हो गया।

क्रोनक आदि पहर्निको ! ऐका होनेने

को कारण का, उसे आरमपूर्णक सुनो। न्यारेक्जीकी कृताचे ही वारवर्णकप्र कार्यकार कार्ड प्रभाव की का । पार्ट करी आकर्ण कारकह भगवान दिवने क्रमा क्रमा की 🔡 और 🗺 उन्होंने वर्षनकोच्छी स्वरूपकार काल करनेवाली बारायां करते. परित्र की पावर पान करता कर । इस समय गरिये करप्रदेशको पुर सीकित कानेके में के केन्द्राओं के वार्चना की। सब रेक्ट्राओपे जनमा सोकोका क्रत्यमा कार्यकाने कामान् इंकारो मामा की। इनके पायान कारवेदर वे कोश---किलाओं ! एक समय व्यक्ति क्रेनेके कार क्ष्मण्येत अधिक स्ते हो आयेथे, बरेल वहाँ अस्त्र अंदेर्ग अस्त्य मही चार संबेदगा। क्षाबार प्रकार में अवादी पानके क्षेत्रकार स्टोपन पान्नों अहेर किन्मी हमानामी धूधिको नेवसे देख वाले 🗓 करीतम कामदेवके वारंगिका प्रभाव नहीं कर कोटन, इसमें संजय नहीं है। भगवान कंकरकी इस जंकके अनुसार उस समर्थ कार्व मान्यजीके प्रति काम्यदेवका निजी अवास मिन्ना विद्यु हुआ । से जीहा ही व्यक्तिको इनके यस तीर गर्वे *व*र्व कामहेवने अवना स्वतः बुलानः और मुनिका प्रयाद केंद्र सुराक, तलक्रम पुरुको अप्रकार में क्यानके साथ अपने स्वानको

सींद को । इस सकर देवतान इक्को नक्षा काराने नेहिए होनेके कारण कारणियको विकास हुआ। इन्होरे जल्द्रजीको पुरि पुरि प्रसंख्य को । परंतु शिक्यके प्राप्तके केहिन होनेक कारण ने का पूर्वपृत्तानको सरक र मार सके । कारतको इस संस्थाने जीवा सबी प्राणिकोचें दिन्हें प्रान्त्वर कनाओं जनन अस्त्रात्त वार्तित है। रिसरने भागवान् रीसर्वाद बरमोने अपने-अपन्ये समित का दिन है, का जानो क्रेक्स के सम कर करी मानाने नोर्पात हो जान है। " कन्पनी भी धाराम क्रेस्टर्स कुछके वह विश्वासम्बद्ध स्वयानी पने रहे। यह उन्होंने अवनी सरकारको पूर्ण हुई कावात. या ५ पूर्ण कारो विराम क्षेत्र गरे : "कामकेक्ट केरी किराव क्ष्री हिता करवार इस पुरीकरके करने कार्य के र्ग्य हे पर्य । प्रश्लाद रिल्की कार्यो को दिल होनेनोर स्वारण इन्हें कवाओं कावस्ता ह्या मही गार । (में यह नहीं सन्तर नके कि स्थानकेन्द्रे प्रशासिक होतेने कार्यान् प्रवासका प्रभाव ही बारण है।) का मानमे असन बोरीक क्षेत्र पुरिसीररोजनिक सम्बद्ध अन्यना स्वरूप-विकास-सम्बन्धी कृताना सतानेके निर्म तुरंग ही बैदलास पर्यक्तक गुणे। इस समय से विकास कर्म उपन हो से से। सही स्वारेणको नगरावर करके गर्नमे भी हर मुनिने अपने सामग्री महत्त्व मनगर गंधी अपने ही प्रपादनो कान्नेक्टर अपनी निकर श्री संच्याच्या अस्ते साम पुराच च्या general t

बहु एक सुरक्षा सरकारक बनका। श्रीकार्य कामुजीसे, जो अवनी (शिवनार्ध) ही

क्यार्थ कारकार की काले से और अंगरे विशेषको भी को बेदे ने पाल-

क्ट <del>वर्षे - प्रक</del> मान्य ! मून को निहान हो। कन्यकारके बच्च हो । परेतु नेशी वह बाल नक्षम केवल कुन्ते । अन्यने दिना कानी रेजी जान कही थी न बहुन्य । विशेषकः समग्रहम् विष्णुः के अन्तरे प्राच्यी कर्या काली न करना। कुर्व कुरूने अवक को कुरतन कराना है. औ पुक्रमंतर भी द्रारामेके सामने न कहना। यह किर्देश-सम्बन्धे कृतन्त्र सर्वक गुप्त रक्त्ये क्षेत्रक है, हुने करने क्षित्रनिक प्रकार नहीं करना miligia i gra mais finites files 🏚 politicals अधिक कोर केवल में सुन्ने पढ़ रिस्का केल हैं afr på v apriod ere bin å, velle तुम भगवान विभाने भक्त हो और उनके गया क्षेत्रे एक क्षेत्र की अस्तरक अस्तुराज्यी क्षेत्र ।

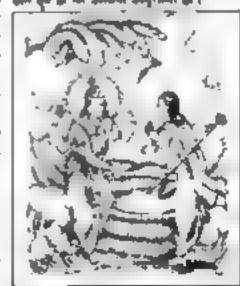

ट्रॉन प्रान्ती कर क्रोब जानकंक कर विवर्धकरण वर क्रोक्न कर ब

मंसारकी तृष्टि करनेवाले भगवान् रहने गर्वजीको शिक्षा चै—अपने कुलक्को गुप्त रक्तनेके रिप्तं उन्हें समझाना-बुद्धारण । परंतु में हो दिवसी सम्बन्धे सेक्षित से। इसकिये उन्होंने उनकी दी हुई शिकाको अपने स्थि हितका नहीं मान्छ। बद्धनना मुनिदियोगिक नारद सहस्त्रेकमे नके। वहाँ प्राचानीको बच्चकार करके इन्होंने कहा— 'पिकजी ! मैंने अन्यने क्योक्सको माप्रदेशको पनि निन्म है ।' उनकी बहु बाल सुरकार इंद्यानीये करवान् दिक्के परमारकिन्द्रेका निका निका और सारा मतारवा आनुसार असमे पुरुषो यह स्था मञ्जूनेसे पना क्षिप्य । पांतु नास्त्वी तित्वकी मानाने भोतित है । अवस्य उनके किस्से मदश्रा अङ्गर कम गया था। कावते बुद्धि मारी गर्वो भी। इंगलिने मारवर्ग अधना सारा मुलाना भगवान् विव्यक्ते स्वापने कड़नेके लिये बडीने कीए ही विकालकेकी गये । जारद्वाविक्ये असे वेपर समझान् विका को अवराने को और सीव से आने सक्कर क्रहोते धृनिको इदंबसे लगा स्थ्या । गृनिके आगमनका क्या हेत् है, इसका उन्हें पहलेसे ही पता शतः जस्द्रजीक्ये अवने अवस्त्रकार बिठाकर घगवान् क्रिक्के बरमार्गकरूके विन्तन करके श्रीदर्शिने स्वसं पूछा---

गगकान विषयु खेले साल ! कहाँसे आते हो ? यहाँ किसस्थिये तुष्यान आपन्य हुआ है ? मुनिलेंड ! तुप धन्द हो । तुन्हारे

इस जन्मार पहल कुळा कालात शुष्कानस्थले में प्रतिक हो प्राप्त ।

मनकान् विभावतं वर्त्त तकान सुनकार नर्वते और हम् नारहानुनिये अधारे मोहित होकर अपना साल कुलना को अधियानके साथ 👊 सुनावा । जान्द्रमुनिका वह अवंकारपुरू कवन सुनकर मन-वी-मन वनकान् किन्तुने इनकी कामनिक्यके बबार्ग महत्वको पूर्णकारो ज्ञान शिया ।

तत्प्रकात् स्रोतंत्रम् वाले-—मुनिनेत्र I कुम कम्ब के, समस्त्रके से शकार में हैं। तुन्कार इसम् भी सक्त कार है। स्पे ! जिसके भीतर वर्गता, जान और वैराज्य नहीं होने उत्तीके कामें समझा है: क्रोंको हैक्साने काय, पोष् अस्ति विकास श्रीक अधक होने हैं। सून को नैक्किक जन्नकारी हो और सदा अपन-वैरान्यमे कुछ रहते हो, जिर तुमने परायमिकार केले आ सकता है। तुम को जन्मसे ही विक्रियत गया गुज्ज व्यक्तिमाने हो ।

श्रीकृतिको काँ हाई देखी बहुत-भी माने सुरकार मुनिविशेषधि पाइट ओर-ओरसे हैमने लगे और मन-ही-का चलकन्को जन्मन करके इस प्रकार बोले-

नरदर्जीने कहा **स्थापित्** | युक्तमर असम्बद्धी कृष्या है, तम केवारा कायदेव क्ष्मण क्ष्मा प्रकार दिएक सकार 🛊

देख कहका समझक्के सामोर्थे धारक कुळावर इक्कान्सर विकरनेवाले नास्त्वानि कहाँको चल्हे एये ।

(आध्याच १-२)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

मायानिर्दित नगरवे शीलनिधिकी कन्यापर मोहित हुए नास्द्रजीका भगवान् विष्णुसे उनका स्वय मॉगका, भगवान्का अपने रूपके साब उन्हें जानरका-सा गुह देना, कन्याका चणवान्को वरण करना और कृष्णि हुए नास्तका शिवगणीको शाय देना

स्तर्जा करते हैं नवस्थिते । जन माम्पूर्णने इक्कान्सल कामि क्ले गर्वे, सर धनवान् विकासी प्रकासे कार्योजप्रस्थ शीवरिये तत्त्वाता अध्यति काम प्रकार की। अपूर्णि मुलिके व्यक्ति एक विद्याल कारकी रचना बड़े, जिलका विकास में बोजन 🕸 । बाह्य अञ्चल जनर बाह्य है क्योदित का। भागाम् औ अस्त्रे वेक्स्टरोक्से भी अभिक रवार्थिय कार्यक या । याचा प्रकार-की बल्दे का नगरको क्षेत्र क्यांने में । बार्ड विक्रमी और पुरस्तेनेंड विक्री सहान्ती किरार-स्थल के । यह अब नगर पानी प्रकारित स्वेगोने भार था। यहां बीलनिव क्यान देशवीताली तथा राज्य करते थे । वे अपनी कृतिका सर्ववर कारनेके निर्म स्थल थे। असः इन्हेरि महाम् इत्राच्या आयोजन किया वा । इनकी क्रम्कका वरण कार्यके रियो प्रमुख हो जाने निकाशीले बहुत-से राजकुमार पंचारे हे, जो अन्य प्रकारकी मेक्टपुर्क तथा सुन्दर कोध्यक्षे प्रकारिक हो को में । इन राजकुमानेंसे का नगर करा-पूरा दिकाची केन का। देने कुदर सकतारको देख मारदवी मोदीत हो गये। वे राजा श्रीलनिविक प्रत्या गर्ने जुनिविज्ञेयनि मान्यको असमा देखा च्यानस्य प्रीनानिको होत् रक्षण्य विकासन्तर विकासन्तर प्रत्या कृतम मिला। मामध्रम् अवनी सुन्दरी कन्यको, जिलका नाम श्रीकरी वा, कुल्याका और काले कामकेंद्र परकोड़े करनेकों इकार पनने रिजे राजाकों

प्रमाण करकार । का क्षात्रको हेलका करवानि कांकर हे नये और सोले-'एउन ! व्य केश्वरकार्यः समाग सुदरी

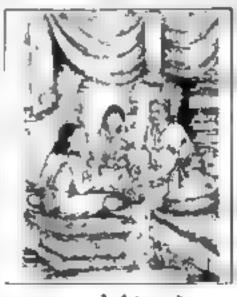

बढ़ाच्याना बान्या घरेन है ? ३नओ बढ़ बात सुरकार राज्यने द्वाच जोड़कार कका- 'जुने ! का नेते पुत्री है। इसका सब सीमती है। ३०० इसके विकासका समय आ गया है। का अपने स्थिते सुन्दा का कुरनेके निवित्त व्यक्तिकार्वे अवस्थानी है । इसमें सम्ब प्रकारके पुन रुक्कन लक्षित होते हैं। यहने . अस पुरस्का परन्य कांस्कृते।"

राज्यके इस प्रकार पुत्रनेवर सामग्रे विक्षान हुए पुनिष्ठेश काल कर करवाको जार

सम्बर्गिक करके इस जकार केले— वर्ण-कामाने कावा शहरे हैं। उसकी एक 'धारत ! अस्पनी गाः पूर्व सम्बद्ध क्षा स्थानोंने राज्या है, कन मौजानाओं है। अपने महान मान्यके सारम कह क्या है और सरकान् राजनीको महित सराता गुज्जे-भी आगार है। इसका भागी पति विक्रम 🛣 भगवान् संप्रत्ये समान वैभावताली, सर्वेश्वर, किसीले कार्कित व क्षेत्रेक्सल बीर, कालकिवर्क समा सन्तुर्व केल्लाकोचे मेस लेका (

बेक्स काल्यान राजानी विकास इच्छान्तर विकानेकले नारदर्भ काले क्षत दिये । से क्षापके बदरियून के तके से । विश्वको कामाने अने निर्देश संस्थे कार देखा का । में मुनि कर ही-कर सोक्के सरो कि 'हैं इस राजकुमानिको केले प्राप्त कर्न ? क्रमंत्रको आहे हुए गोप्तिको स्थापको कोइकर का एकपात्र मेरा हो जान करे 👊 केले कुल्ला हो सबसा है? सबस मारियोको जीलाई सर्वका रेका होता है। मीन्दर्जको देखावार ही वह जलकाराञ्चल केरे अभीत हो समाने हैं, इसमें संस्था नहीं है ।"

देशा विकासका मामले विकास हुन् मुनिया जार कावाद विकास स्थ प्रका मारनेके रिक्ते जन्मारण जनके स्वेकाने का पहुँचे । वहाँ भगवारम् विष्णुको प्रकार करके मैं इस प्रकार कोचे— चनकप् । वे म्कानने ज्ञानने अनम कान कानक मर्जुगा।' तथ 'कहा अध्यत' सञ्चार शक्तीयति श्रीवर्धि नाग्वशीके मध्य प्रकारत्वे या केंद्र और जेमें— मुने ! अम अस्य अपनी बाल कहिने ।'

नोर्विन्त्रेके कार्य विकास है और तीनों र्ग्नेकोचे प्रकार व्यक्तिक सुन्तरी है। प्रथी र अन्य में प्रतिश्र ही इस फरवाने निवाह करक समाज है। सबार श्रीलविश्वने अवनी पुरीबारै इन्यानो प्रत्येक्ट राजाका है। इस्तरिको धारी विकाओंसे वहाँ प्रकृती सक्कार प्रकार है। माथा ! में अरावकार किया रोक्यम है। अस: शाम गुर्फ अनका प्रकार हे हिनाने विलासे राज्युत्वारी औषात्र विश्वान ही सुत्रे पर से ।

निवासक्त्रोकास कामा है, जो अवृत ही सुन्दरी

है। अन्यत्र क्रम जीवती है। यह विश्व-

मुख्यो कार्स है- व्यक्तियो | सारह-चुनिनको हेरके जान सुरुक्तर अन्तवान् प्रश्नुकृत है। यो और जनवार इंग्रहके उपानका अनुसार करके का स्थात अनुने कई हम Deute Der Ger-

भगवान विष्णु केले — सुते । तुम असमे कार्योक् कार्यको आक्षेत्र में उसी सरह तुकारा किल-साधन कार्यना, जैसे **नेव केरा** अस्तरम प्रोक्तित रोगीन्त्रः करता है: क्योंकि तुल मुझे विशेष हिंदा हो ।

वेला बद्धाल क्ल्बान् विभागे करकार्यभागे गुक्त से कानस्का है दिया और क्षेत्र अञ्चले अवने-केला क्रमण देवार वे भ्यति अन्तर्यात् हो न्ये। भगवान्यति पुर्जन का सुरुवार और उनका पर्नापर कर ज्ञात हो गया सन्त्राचन पारवपनिको कहा हर्ष हरता। ये अवशेषके सामकृत्य पान्नो रुने । जनकानने क्या प्रवक्त किया है, इससी वे सन्तर न सके। स्वयंत्रस मृतिकेष्ठ मास्य जीन ही रूप स्थानकर का प्रतुक्ते, जड़ाँ राजा तम अहरकोरी क्या-चक्का । बीतर्गतिको समकुकारोसे भरी हुई सक्कार-आपके प्रकार को सभा कीलांगींच है, वे लगा कांग्रेजन आयोजन किया छा। वित्रवरी है

राजपुत्रोंसे किने कृष्टि वर्ष विका कार्यकर संस्था। जान के दोनों नार्थ। उनके निवाद गये और कुरारी इन्द्रारकाको स्थाप अञ्चल कोच्य क थीं थी। फलर्ज का राजस्थान 🗷 के और वर्ष पेतवार प्रशास करते जानवार वही सोवने रागे कि 'में कावान किनाके समान

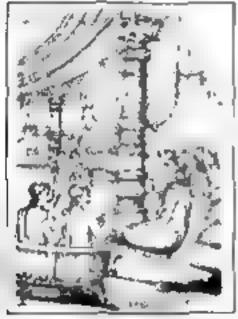

कार भारतर मिल्पे पूर् है। असः यह राजकृत्वारी अध्यक्ति मेरा ही करवा करेगी, बूलरेका नहीं।' गुनिसंद्व नारकको नक प्रका नहीं था कि केरा पेड़ विज्ञान कवार है। यह सच्याने बैठे हुए प्रमा न्यून्योमे मुक्तिको उनके पूर्वकार्य ही देला । सक्कालर अस्टि कोई भी अन्तर एक-विकासके स्वरूपके न सार समें। यहाँ नारहर्गिकी रहाके विने मनवान् रहाके से पार्चद आहे से जो प्रस्तुत्वनक नग मारण अन्त्रे गृहण्यको वहाँ बैठे वे । वे ही मारक्षेत्रे का-गीवर्तनके जान नेटको कानने से । मुन्तिको कालानेपाने पूर्व हुन्त

क्रांचाने कारचीन करते हुए क्रांचरी ईसी काले राने । पांतु नृति तो प्रत्यको विद्वार हो को थे। असः अवोने उत्तवी कवार्य वात की अवस्था कर है। ये चोड़ित हो श्रीकारिके जात करनेकी इन्करने करके आनकाकी अस्तिका करने नने । इसी क्षेत्रकों कह सुन्दरी राजकार्या

विकास निर्म हाँ जन्त-पुरसे वर्ड आही। व्यक्ते अन्यने प्रत्याचे कांत्रेक्षी एक सूच्या काला से रक्षी भी। यह सुध्यसम्बद्धारानी क्रांबरके क्ष्मकानो अस्तीके स्वाप कर्य 🥶 अपूर्व क्रोपा या गृहे थी। जान जानम काम कार्यकारी का पूरणान्य सार्ग कार्य रेन्सर अपने कार्य आपना पाना अयोजन काली हाँ जारी संभावे प्राथम वारने स्थ्ये । वास्त्वृतिका भगवाम् विकृति क्षात्रक प्राणीय अमेश साज्ञार-जीवन मेड्ड देवसमार का कृतिन हो क्यो और प्राथी ओरसे दृष्टि gerest प्रथम मध्ये पूर्ण और भागे गयी । क्रवंबर-स्थाने अपने बुशेप्तरिक्त बरवंदे न देशकार यह प्रवासीत हो भनी । शककाशारी का समाने भीता प्रश्नाम सभी से गयी। काने विकासि गरोवें अवधाना नहीं कारी ! प्रकृति ही राजको सन्तर वेसायूना वारण विको सरकार किन्तु वर्ता का परिचे । विक्री हुमरे सोनाने उनको यहाँ नहीं बेरना । केवल इंस अञ्चली ही हुछ अन्यर पहें। व्यवस्था देलों 🛊 का वरणान्त्री राजक्रमानेका मूल उल्लेक्सभे दिला बठा । अर्थ अवस्था है अर्थ, कार्यों का पासी ब्ह्या है। सरम्ब का बारन करनेवाले भवकार्य किन्तु उस श्रामकुमानेको साम रेखार पूरंत अंदर्भ हो यह और अपने

मानमं का पहिले । इसर एक राजकुमान क्रीन्यकी सामग्रे सामकुमारीको काम भारते

मीमतीको ओरसे नियक हे नहे । जन्कपुरि हो । क्षयन कारफे सवान कृतित गुँह क्षे सी भारतकेदनकी अस्तर हो यो के। इस्सीको में अस्तम विकास के गाँउ। तक में केने

विश्वकृतकारी ज्ञानिकारण स्थानक संस्थ-विकास काराजीके असे शाम केले स्ट्राप्योंने कहा —हे अल्ब । हे पूछे १

🔁 व्यर्थ ही महत्यते प्रेमिन हो हो 🔡 और

क्षानिक का करण पुरुषा नाराकीको बड़ा ज़िल्ल इक्त*ा* के किक्की पश्चित मोर्किन से र प्रस्तेने सर्वकार्धे अपनत नुष्ट बेर्सी । बागरके समान अवस्थ के देश से तुर्गन ही हरेको कर के और पायले बंदित हेन्स्रे कारण का खेलें जिल्लानोंकी बड़ों साथ के हर कोले---'अते । शुन कोनंकि पुक्र

सम्बद्धान्त्रका केन्द्राच्या विकास है। अन्य: हिन क्राक्रमके चीर्चसे क्रमण स्थान को बाउदे (

स्तमी बस्ते हैं—महर्षको । स्व

लक्षणकी संभाग क्षेत्रेकर भी सुन्दारे आसान्त रामेरको सम्बन्ध है होते हैं इस प्रकार अंपने नियो काम सुनकार से क्षेत्रों हारीरविशोधिक रिम्मलक वृत्रिको बोहिल मानुबार कुछ नहीं कोले । बाह्यको । ये अन्य प्रकृत प्रदेशीयो क्यानम् जिल्लाने हो हाता कालो से । असर उदालील पालको अपने अधानको प्राप्त गर्ध और चनवान हिज्जारी सानि कार्य रहने। (अध्यामें है)

नारदर्जीका भगवान् विष्णुको क्रोमपूर्वक फटकारक और शाप देना: फिर मायाके दूर हो जानेवर पश्चानायपूर्वक चगवान्के सरणोंमें गिरना और शुद्धिका उपाय पूछना तथा भगकान विष्णुका उन्हें समझा बुझाकर शिवका प्राहासक जाननेके लिये ब्रह्माजीके पास जानेका आदेश और शिवके धननका उपदेश देना सुराजी कहते हैं—आर्थिको । काला- अस्थान् निष्मुके किये हुए कायरको बाह्

मीहित तास्वतृति का योगों फिलामकोको काले. याने कुसाई क्रोच मधोजित साथ देवार भी भगवान् दिवको विश्वकृत्येकामी एवं और सुविधा मान्द्रर विश्वासक मोहनिक्सी जान ६ सके। से अन्यतिक दुर् आंत्रदेवकी धाँति क्रोधसे महानी हुए क्षेत्रे—करूक प्राप्त पह हो राजा। क्ष्मणो प्रोहरे शाको रहते हो । यह प्रमृत्यू व का। इसरेओं से क्षेत्रपूर्ण प्रमु सुराते कार्य करते हुए हुम्मे निम स्वयन्त्रे क्री polit i

ज़ार्ज़िन कार-हो ! ज़ुक बड़ो बहु हो, कार्यों के और कारण निकास संकृत करे क्षेत्र हो। इसरोका स्थाप क सक्षेत्र कुरने क्षि भूते काल । हुने कामाने हो, हुन्हरू अन्य-ब्राप्त सरिवन है। पूर्वपालके सुन्तिक मोदिनीका कारण करने कवा किया, कार्युर्वको कार्यको परिचा निकारको, अन्ते अस्तर पूर्व और दिया। व्यक्त-क्रमाओं ही अनुष्यं रचनेवाले हो । यदि व्हेश्व का क्रम बार्ग्ड दिया न की रोगे को बुनाकी स्वती कारक उन्हों जीन सम्बद्ध के काली। विष्णुकेत । प्रायम्पर्ग साथ पूर्व आविष्य हिला है। सुन्हारा सामान अन्यक्त नहीं है, जे भी प्रमुख्य संख्याने तुन्ते सम्बद्ध करा दिया है। तुन्द्रार्थ द्वार काल-कालके सम्बाधन राम है (भागमान् विका) भी पद्धारमा काने होंने । अपनी कार्यक्ता केरणी प्राकृतिकास क्रानिक प्रार्थकारे प्रार्थकारे प्राप्तकारे कार्योक्तर करान्त्र है। हो । इस कारण्ये मानकार जाता में मानकार मुन्ते ऐसी औपत **ऐना, शिवारो सुर किर क्वांगे वर्ती भी रेग्य** कर्ण जूरी कर जनाने । अन्यत्व कृषे विरुप्त प्रतिकारणी का नेजाकी कुलाई कारण नहीं पक्ष का । इसकेन्द्रे आस्त्राच्या तुम निका को पूर् हो। पांतु किस्से ! अस तुन्हें अस्ती मारमीका पूरा-पूरा कार विकेशक ।

बनवाय् विष्णुने ऐसा सहका मानावेदित प्राप्त्र अन्ते अक्तेत्रका अर्जन करते हुए कोनले लिए क्रे को और मान क्षेत्र कृत करेंग्- 'जिन्हों । कुरने क्रीक रियमें मुझे ब्याकुरत विलया है । तुम इसी बच्छ संबुक्त विरक्ष का, उसी प्रकारणे तुन करूना हो सारने और चीने नियोगक दुःस योगो । कुश्चे शिव यागरीके सम्बन्धे केता हैं।



क्याची बहु, के ही बार समय सुचीरे सहारक हो । पूर्व कुल्लेको (फो-विकास) द्वास black it, see not of gri which क्रिकेरम्बर दु:का कार हो । आज्ञानके मोरीहर अनुव्यक्ति जन्मार सुव्यक्ति विवासि हो ।

मकानो मेर्पित हुए मान्याने सेहन्य श्रीकृतिको पात प्राप्त सन्दर्भ साथ निका, तथ अचेने संस्कृती मायाची अनंतर करते हुए क्षा कार्यको स्थितक कर देखा । स्थानकर म्यानीन्त्रं सुरावेसाके प्रान्तुने अपनी का विभागोर्वाको वरवाध्यो, विकास पारण प्रापी कारपुरि की कोईस हो गर्न के, करिय हिल्ला । क्रम सन्तरकं निरोतील क्रेसे क्री क्याची पूर्वमा सुकर्पक्षी पुरू हे गये।

रूपे कृतेकर प्राप्त प्राप्त को पान और रूपकी क्षेत्रत को पंपकार विभागी पान नहीं मानी कारी व्यापनाता जन्मी की। इससे उनके भी--अल्बी अव्योगन्त का मै भी, उनी मन्त्रे बाह्य विकास कुरत । ये अधिनार्याच्याः अन्तरकारः चनवान् दिस्यो तुन्हे हेता चन्त्र महाराज्य करते हुए फानका अवने निव्हा जीवा है; क्योंक वे ही क्वीकाके क्या है। करने रागे । इस समय इन्हेंने इस्तीको थी। पून अपने कार्य यह पूर विश्वास दार रहे कि मोहने अल्लेकारी चलका प्रश्निकी मानाको प्रशासन को । सहरान्त्र का कारकार जि कार्यके बारण है में प्राप्ते का पक का-न्या तक कहा मेरा प्राप्त-क्रीम पूज ही था, बैन्यवरीयरोग्योग सामार्थ भागवत् विष्युक्ते प्राप्तके निर्म यह । पंजाबन् स्वीवनिषे में कामने एक पर किया। का संस्थ अपनी हर्न्द्रिया है सामेद्रे फान्य में ही बोले 'नाम । सामाने पंत्रीत क्रेन्ट कारक मेरी मुद्रि बैहानक राजी और प्रमाणके की अन्तर्क स्तरि अपूर दुर्वकर पक्षे हैं, अरुत्वर्क क्राकाक दे क्रान्त है। उस्ते । वस सम्बद्धे अर्थ विकास कर केंद्रिके । प्रत्य । केंद्रे स्कूट मानुः पर्तत्र विद्वार है। तथा में विश्वास क्रे मन्त्रते पर्वतः। हो । मै कारक छन है। सामान्त्रे, में कार प्रमान-मार्थिक-स प्राथित करे, विल्लो केर प्रक-तंत्रा यह हो बाब और मुझे नवाने न निरुत पर्य है हैक क्रमार पुत्र वृद्धिको वृद्धिकोशीक महत्त्वी पुरः परित्यको प्राथ्य विश्वेद बर्जिन मिर को र इस सम्बद्ध करें कह

पश्चलाय है का या। वस स्वीत्याने को स्थापा प्रमुप कार्याने स्टाइ— भगवार विम्लू संस्थ-सात्र १ क्षेत्र व करों। दूस मेरे केंद्र शक्त हो, इसमें संस्था नहीं है। में तुन्तें कृष्ट कहा कारता है, सुन्ते ह काले निकाय ही सुमारा बरन किन होगा. तुन्हें नरक्षाचे नहीं जनम प्रकृति । भगवान, वित्र सुप्तरा करकान करेंगे । मुख्ये बाले केंग्रित

प्राप्ता विकास क्रमणे के पर पान प्रत हरक है। स्थाने ज्यानी वर्गन्तर क्षेत्रर ही मानेको पुर कारनेकारो है। वे ही परमाह करकार है। उन्होंको परिवरणकुरुवारे क्षेत्र क्षेत्रक है । के विकास और विश्वितर है । क्या एक और का-भूत सेवी मुलीके को है। है है अवनी क्यान्तर नेपार प्रकार निका और मोक-का क्षेत्र मधाने प्रकार होते है। निर्देश और संपूर्ण भी से ही है। निर्देश arrically soften the fire \$1 0 \$ वरकारा, फोकर, कराइट, आंक्सिसी, अगल्य और स्थानेय असी पार्गके वर्षे नार्ग है। इन्हेंको सेकले आहानी कराई। संस् हुए है और मैं सीची स्पेन्ट्रेक्ट फ्लब्स करता हैं। के कार्य के स्थानको कहा स्वापन संदार मानो है। में जिल्लाकान्यने प्रकार सामी है, मान्यको निवक और निर्मुण है। ब्यारम सैनेके सारक के जन्मी इसाके अमृत्यू घरनी हैं। artige Taper --- barrier - menger arter 🛊 और ने पक्षिण क्या कानेवारी है। नांप्यूने । में तुनी एक तुन्ता काम बागान 🕻 को सुच्छा, जनका क्योंका सहका और पान क्षेत्र कर केस देववाल है। तुन को

शुक्ते । अपने एको संस्कृतिको अन्तरकार पूज

भागात प्रेयाच्ये स्थानका साथ करे और

त्या अन्यक्षाको विकास सम्बद्धानीयाः

फल करो । मूने ! जूब निरम्स **उर्वाकी** 

क्यालक और क्यांना फान्य कर्ता । क्योंक

कालो सुने और काले क्यर प्रसिद्ध

< गाँखा विकास क

क्वीकी कुल-अर्था करने गरे । कन्द् । को अन्तरेका कुळा किया करे । वृत्तिकेष्ठ । प्रोक्तरको स्थानक सरका है, उस परिवार का माहाराता है। 'सिवा' प्रत सामानक कुरमानो को को प्राप्तिक अनेका पर्यक्र अन्यक्ता का हे को है—या सा है. कार्य है। इसमें समय नहीं है। के बरमार रिको प्रकार केवल जन्म रोते हैं, के इंग्लार-कायरके कर हो कारे हैं। Harris groups sook and are Proble म्बर् हो जाते हैं । जातको । संस्थाने क्यान्त को प्राच्यानी पुरू है, एउटा विकासको

44.

कारानो निक्रम ही जान हो काम है।? के क्षेत्र प्राथमके समानाको केविन है, को दिल्लाकाको अनुस्ता पार परन्य क्रातिने । व्यावदानातिको समा क्रेनेकाने अभियोको का (जिल्लाकान्त) के विक श्वानीय नहीं निवार संस्थानी । संस्थानी केटीका specimen unit wind fug-17 tall Region Report & The reprinter, Ferryal Sport & many recent that man-determine sterremente unione pora è i servi-Manageles assessed report forfu-ficturation साथ अभिवासमें नियानियानं बनावस कार्वरीयक्षित् क्षेत्रां क्ष्मित्रका कार क्षत्वे जिल्ला क्रिक्टकी क्षेत्र कावत शुक्ते और पाक्षे शक्षा आवन का काके काका किय-

क्षारेंग, जब और सम्बोधार भगवान सकी क्षारें भगवान किया राज्यान कारकर्गकरोची उक्काप करने करने क्षाची कारण कार्यको । यह चौकानुक क्रिकांत क्षेत्रनि किस्तो । यूने ? इस प्रकार क्रमान्य क्रंबरके अनुकर बाह्यस्थान दर्शन काले हुए अन्यये काल्यका (काली) के करते, का शाम भागमा विकास मान से देश है। वहाँ परिवर्तन विकास नेवा वर्शन-क्षम करें विशेषा अवसे सुनि-धन्यस कालेर तून विविधाल (जननगरित) हो बाध्योंने, फारक्री । इसके कब तुर्वे केरी अस्तुको स्रोक्त्युचेक अन्त्रो प्रयोग्धानी विश्वास्त्र क्षेत्रक विश्वास हो प्राचननेवाले सामा काकि । वहाँ अपने विका अञ्चलकी विक्रोप्यक्रमध्ये व्यक्ति-क्यूबर कार्यः पुर्वे प्रत्यक्रमञ्जूनी ह्याच्या वार्तवार विच्य-पर्वतमाने विकास हा व्यास सामित हारानी रिका मार्थिते क्षेत्र है। वे सार्थ वर्त SHOULD BE SHOULD SHOW MAKE और क्राध्यायकोश सुनायेगे । यूपे । अल्लो क्षा दिल्लासकारी संचय क्षत्रेयाने विश्वपास है जाको और विशेषकारों केएके पानी क्षते। अवकात् क्षित्र हुन्त्रम कान्यस क्षांने । इस अध्या प्रस्ताधिक इस धनवान् किया मान्युक्तिको केन्युक्ति असेस हेन्य प्रोचीरकात सरस्य, क्यान और प्राप्त करके बहारिते अन्यासीन हो पन्ने ।

(300mm H)

命

नारदजीका दिक्तीश्रवि प्रमण, किक्नणोको साम्बद्धारकी बात बताना तबा ब्रह्मत्रोकमें जाकर ब्रह्माजीसे शिक्तत्वके विषयमें प्रब करना

हीपरिके अन्तर्भन हो मन्त्रक मृत्यित गरह रिवारिक्षोका परिवर्षक वर्षन करते हर कुर्व्यापर कियाचे समेत्र (अपन्ते ) भूमकान्यर यूक-विस्तान उन्होंने चोच और मोक्ष केन्याने कहा-ने क्रिनरियाना क्रेमपूर्वक इसीन विकास । विकासपूर्ण साम्बन्धे भूतनके मीवॉमें कियर ये है और इस समय क्यक विक सुद्ध है—यह जानबार वे केने विकास प्रत्ये पास नवे । वे उसके किये हुए शायको अञ्चारको इत्या रक्तवार वर्षा गर्व से । अनुमें आदरपूर्वक युनिके क्षेत्रों के क्याइ fied par werm genern undreift. क्रमान करके और है हुए क्यार क्या-

रित्यान गरे—1944 | 🗪 क्षेत्रे शिक्ष्मेर गम है। भूते ? हमते ही अगन्तर Marine Real & 1 Houselft abrobbs andwell arrest for youth right th बाह्य वर । उस समय परकेश्वरकी ईरकारो क्लपने एवं केरोंको कार हे दिला। सही कुरानम् जनकर इस्ते पुरु वर अस्त 🛊 अपने जीवन-१क्षाकः इक्षण अनुहा । प्राची फिलीमा सेप नहीं है। हमें अपने कर्मका से कल जान दशा है। प्राप्ते १ अब अल क्रमण होक्ने और इध क्षेत्रांका क्रमुख्य क्षेत्रिक ।

नगरकीने कहा जान होती महानेकपीके राज है और सर्वकांके हिन्हे बरक संबद्धाननीय 🖁 । अलः मेरे योद्यानीय क्र्य सुरस्याच्या वयार्थ कानको सुनिने । व्यक्ते निक्षण ही नेरी मृद्धि प्रष्ट के गयी भी जिनक गयी भी और मैं सर्ववा मोहके बजीवत हो

म्लजी काले है—व्यक्तिये ! मनवान् नवा वा । इपिनियो अस्य क्षेत्रोक्त्रो मैंने साथ दे दिवा । रिल्क्यको ! मैंने को कुछ नदा है, यह बैका ही होगा, बचानि मेरी यात सुनिये । नै अन्तर्क दिन्ने प्रवर्णज्ञास्त्रदे बाह्य वस्त एक है। आयर्गन आस मेरे अवस्थाने क्रम कर है । मुनियर विश्वयान्त मौनने क्या प्रकृत क्रमीक विवेक्तांनी विवृत्यां एक क्रमा (कुम्बकुर्ग-राजन) राध्यमध्यका का कार काने और करकान, बैधको एक एक क्ष्म प्रमानी क्षेत्र । प्रमान प्रक्रान्यके राजा होत्यर शिक्यभक्त एवं विकेशिक होने और विकास के पूर्ण प्राप्त औरिन्सुके हाथी कृष पाकर जिस अपने प्रक्रम प्रतिक्रित हो कार्यने ।

> ध्तमे करते हैं —महर्मिको ! महानार मध्युनियों का बाद सुनवार के संबंध



+ मंदित शिवकृत्यः ५ ۹۵.

क्रियाच्या प्रतास हो सम्बन्ध अन्तरे स्थानको क्रान्त्रको । अस्तर्के कृत्यप्रसाहसै सैने कोट गये । जी-मरकशी की आसम्ब आन्धिया हे अनग्रधानमे जनकर विकास स्था मध्य कियानेबोक्त दर्शन करते इह कांका ब्रुवच्याराने विधारने रागे । अन्तर्वे से संबक्ते क्रमर विगयनात्र रिक्टिका क्राजीश्रीये गर्व, के राजकावर्धकों को मिनको सुस वेनेवासी है। बाहरियुरीका हर्जन कर्ना मारक्रमी कुलाई हो गये। उन्होंने सम्बाद कार्यानाचका दर्शन किया और वरत केन क्षे प्रशासन्तरे यहा है उनके पूजा की। बार्जिया सान्य केवन सर्गंद के मुन्तिक कुलाबीनाका अनुभव करने करने और बेन्स्से विद्वार हो उलका नवन, वर्णन तथा करन कारी हर ब्रह्म-केकची गर्ने। निरमा विकासी कारक स्टानेने जनकी सुद्धि सुद्ध से गर्भ भी। व्यक्तं सर्वत्रभार व्यक्तिका विशेषणार्थे हान हाह बार्यको इन्हर्ल नारकृतीने सक्ताबीको चनिर्दर्शका वन्नव्याप किया और नाम प्रकारके कोबोक्कर करकी अपूरि भारते उनने विकासनको विकास

पोकरके और महिल्लाकको परिपूर्ण था। होन्य-विवास प्रमुख गर्दा इस प्रकार अपराजी जोन्ते -प्रवास ! परवर्षा कोन्हे---

पुरु । केर समय प्राप्तीका हरन जंगकर्

बरबारधार्थः संस्थानको जननेवाले कियाचा ।

अपने पुर कार्यकी यह बात सुनवार

कारण क्या वर्तन्त्र ।

कर्मान् विकासे ज्ञान कहारकता पूर्णस्य

क्रम क्रम क्रिया है। अधिकारी, प्रान्यारी,

अव्यक्त कृतार वर्गामार्ग, सुधमार्ग तथा

शीक्षणर्वका भी कर्णन सुना है। पांसु

विकार काम मुझे अचीतक अर्थे हुआ

है। है क्यान्य श्रीकारकी कुल-दिशिको की

मही प्राप्तमा । असः प्राप्ते । अस्य क्रांगरः उन

Separati con uncorn flowig felica व्हरिक्रोंको स्था इनके स्थान-स्था प्राप्तका.

विकास वर्षान्य वर्षान्य प्रश्ने अस्तर्ये ।

निवास कियाना ! में अब वाले तथा और

भी को आवश्यक करें हैं का स्वका

अवश्वमे प्रजंत सरका व्यक्ति । प्रजानक [

विका और विकास अवस्थिति पूर्व किकारका प्रमुद्ध विद्योगसम्बद्ध करिये । नामा

करताचे । प्राप्ते । काले काल लोगोड़ी मैंने से

बाते सुनी हैं, किन्दु दूस नहीं है सन्ता है।

प्रतिसंपने आरम्बरी प्रत्याने आका है। जान

**व्यक्ती सक्त भी पुरे** 

(अध्याम ५)

17

महाप्रसम्पकारूमें केवल सद्बहाकी सत्ताका प्रतिपादन, इस निगुंचा-निराकार ब्रह्मसे ईबरपूर्ति (सदाफ्रिय) का प्राकटम, सदाशिवद्यारा श्वरूपपूता प्रक्रि (अम्बिका) का प्रकटीकरण, का दोनोंके द्वारा उत्तम क्षेत्र (कान्नी या आत्यवन) का प्रमुर्धाव, शिवके बामाजुसे परव पुरुष (विष्णु) का आविर्धाव तथा उनके सकापासे प्राकृत सत्वोको क्रम्याः अवनिका वर्णन

केवियोगमे । तुन उद्धा स्वयं स्वयंके प्रवाहतरमें 🗗 सने रहते हो । सूचने स्टेन्नेक हिराकी कार्यकारे यह बक्त उसम कर पूर्ण **ै। जिसके सुरवेशे समार्थ स्वेक्टेन्ट स्ट**स्स पायोगी अने हो जाना है, उस स्टान्स विकारणका में तुमने कर्मन करना है। विकास्त्रका सका कहा है कहा और कर्तुता है। जिसे संस्था समझ प्रणास भारत नह हो गया था, सर्वत बेनाय क्षाच्याच्या की अन्यवस्था था। व वर्षा हिंद्राची देते में म पहला। अन्तरम सही और मधानेका भी कर नहीं वा। ने दिन होता या न राम: अफ़ि, पुत्रहे, अल्यु और क्षानकी भी संसा नहीं की। प्रश्नान तत्त्व (अध्याकृत प्रकृति) से प्रतिम सुन्ध आक्रमहामान प्रोप जा, कृतरे विक्रमें तेजकी इस्ट्रिक नहीं होती थी। अदह आविका थी अरितरम नहीं का । प्रत्य और अर्ज भी साम ब्रोड क्षेत्र से। एक और क्रमणी भी अधिकारिक नहीं होती और उसका औ अधान हे नवा था। विकालोका भी पान महीं होता था। इस उच्छार सब और निरमार सुनोपेस बोर अन्यव्या बेल्ला हुन्स था। क्का प्रमाण 'तत्त्वहरूक' इस सुनिये के 'संब' ' भीतन नित्त्वत देखते हैं। यह सत्तत्त्व सनका मुन्त नाता है, एकनात कही होन का। तक जिल्ला नहीं है। कार्याकी की महीतक कारी

समार्थ है

'ब्ब', 'ब्ब्र', 'ऐल', 'से' इत्सरि काले निर्देश होतेकाच मानामानामा गगर नहीं था, का रूपम एकमात का 'सार्' हो होन क, किमें क्षेत्रीयन अनमें क्ष्याकरहाके

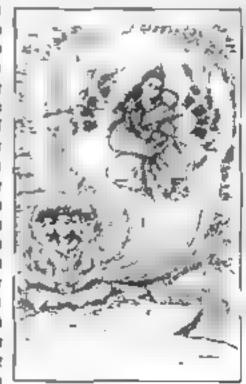

महिष भी होती। यह उस तथा समन्त्रमधे (क्रियम अस्तर) भगवान स्वासिम है।

महुव नहीं होता । यह जन्म तथा सम्पन्नको भी पून्त है । यह य स्मृत है न कुछ, न हुआ है न दीर्थ लेखा न लगू है न गुरु । जनमें न मन्त्री मृद्धि होती है न हुएत । सूनि भी अलके विकास वर्षित सम्मान कोई विकोध विकास है, अवस्त्र कार्या कोई विकोध विकास हैनेने अस्तर्य है जाती है । यह इत्य, हुल्यक्यक, अस्मा, मन्त्र(न्यूक्य, पट्टा, स्वांति स्वस्था, अस्मान, सामान्यका, पट्टा, निर्विकार, विश्वकार, दिर्गुक, कोवियका, सर्वोकार, विश्वकार, दिर्गुक, कोवियका, सर्वोकार, विश्वकार, दिर्गुक, कोवियका, सर्वोकार, विश्वकार, व्यक्ताव्यक, स्वयक्ता

रक्ति, अधिनीच, अण्यी, अल्या, संबोध-

विकासको सूच्य गया विकास है।

रिक्त परमार्थित विकास प्राप्त और आसमारे पूर्ण विकित्रोद्धान इस प्रकार (अवर अनुवार) विकास विको असे हैं: इसमें पूर्व कारको कार (युविका संबंध शानेका) हिर्मिककी इच्छा प्रकार की-प्रशंक जीता क्याने अनेक होनेका संवास्त क्ष्मित कुअर र तथा कर विशासक प्राथकको करानी लीवनपरिवारी अच्छे होंच्ये जुलि (अराकार)की कल्लना की। यह यूनि स्थान देखाँ गुर्मेन मन्त्रम, सर्वक्रतक्ती, शुभावकातः, सर्वेकानिके, सर्वकातः क्रवंदर्शिके, सर्वकारिकी, ज्वाबदी इवस्त्राप बन्दरील, सर्वाचा 📨 🖼 वेनेवाली और प्राप्तुओं अंश्वामीयोक्ता केना की। अस श्रुक्किको ईश्वर-धूर्तिको करका करके व्या अहितीय, अनारि, अनग्त, सर्वेत्रकाकृत, विकास सर्वेत्रको और

अधिनाही गरामा अन्तर्दित हो पन्त । यो

पुरिरक्षित धरम ह्या है, अलेक्ट्रे चूर्ने

नकुल क्यकाओको काचित सारण कासी है। कारा प्रकारके आभूकत इसके बीअक्टेकी क्रोपा प्रकृते है। यह हैवी मान उपराची गरिकाको सन्तवस है और अनेक प्रकारके अर्थन-कच्च आरक्त करबी है। इसके सुन्ते हुए नेज रिजी हों। आसमांक सम्बन्ध वाल पहले ैं। वर्ष अविकास रोजाने कामानामानी है। यह रूपको कोने है और सह उद्यमकील रहती है। एकान्यानी क्षेत्रेया भी व्यक्त माना र्राप्येत्रवाराम् अनेवः हो जाती है। वे को क्यारिक है, उन्हें परमवृत्तक, हेंबर, फिया पान्य और महेबर स्थान है। वे अर्थने पातकार अवस्ता पहल्को सार् करने हैं। उनके भारतदेशने मनागर शोका पारे हैं। अन्ते चीच मुख है और अनेव मुक्तमें मील-मीन नेज हैं। इसका वित्र सदा क्रमा कुन है। वे इस कुलओं ने कुछ और शिक्षानवारी है। इनके श्रीअद्योगी प्रधा

अर्थाकीय और प्राचीन क्रिक्टम क्राईको ईवर

महाने हैं। यह समय एकाफी खुकर

क्रेक्टन्सक किहार करनेवाले का महाशिवने

अपने विकासे साथे ही एक साम्यापुता

शर्मकाची स्राष्ट्रि स्वी, को सम्बंध अदर्श

बीमाञ्चने कभी अवन्त होनेवाली नहीं भी।

का पराज्ञीकको प्रकार, अकृति, गुलकती,

पान्य, मुद्रिक्तकारी करूरी तथा विकासीहरू

कारक पन्न है। यह सांक्र अभिनेता कही

मची है। इसीको प्रकृति, सर्वेदारी,

विकेश्यान्त्री, विका और मुख्यारण सी

कको 🖟 । सक्तिभक्षण प्रकार की गयी दल

प्रतिकोट ब्लाट प्रकार्य है। यह सुधानकार

केनोके पुरस्की क्रोका क्रिकित है। यह

अनेत्रके हो अन्तर्भ मूर्व्यक्तव्यक्ति सदा देवा

रुक्तोंने धरव रमाचे रहते 🖫 का कालकाणी संकृत्वित करके, इन बोनो जस मुख्यके अहाने एक ही स्टाब शक्तिके अक क्रमान्त्रो

'शिवलोक' शामक क्षेत्रका नियांन क्षित्र मा । इस उत्तम क्षेत्रको ही काफी कक्ष्मे हैं।

बह परम निर्वाण था मोक्रका स्थान 🛊 जो स्वके ज्ञार विराजनात है। वे शिका-विद्यतमञ्ज्ञ शांकि और क्षिण, चौ परवानक-स्वकृत्य है, जा मनोपन क्षेत्रमें नित्य विकास

अत्तो है। कार्योप्से परपारक्कपिकी है। मुक्ते ! शिव्य और विकास अस्तरकारणे औ क्रभी कर होत्रको अपने संनिकार पुरः नहीं विका है। इसरियो विकास पुरास करे 'अभिनुषः क्षेत्र'के मध्यते औ भागते है। यह क्षेत्र आरम्प्यूका हेतु है। इस्रारिकी विकासकारी

शिवने पार्टर अस्का शत 'आन्यका' रचा बा ) इसके बाद पश्च 'अस्मिनुक'के राजके इसिक्ट हुआ ≀ देवनें । एक अन्य का आक्नूबनने

रमण करने हुए फिला और शिक्के यतमे 🔫 इंग्बर हुई कि किसी शुश्रे पुरुषकी भी सुन्ति कारणी चाडिये. विस्तवा यह सहि-र्वजालनका अक्रम् भार राजका इन होनी

केवल काशीये क्यार इक्स्प्लान विक्रो और निर्वाण बारण करें : अही पुरूप करने अनुभ्रहसे सदा स्व्यकी सृष्टि करे, कावन करे और वही अन्तर्ने स्थकः संहार की करे । वह

विक्त एक रामुक्तके संघान 🛊। इसमें किन्ताकी अत्तरू तरहें उठ-उठकर इसे

कर्पुरके समाप क्षेत-चीर है। ये अपने सारे | हैने घरे हुए है। इस विसास्त विशा-संपुतको STREET, STATES पुरुष्टि विकास करें । यह आनन्दवन व्य

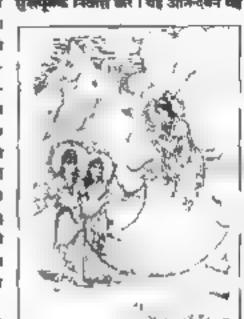

निविद्यान इसीने शर्मी क्यू है तथा जिसके सहस्का कनत् विकासे अलुर प्राप्तित होता है। देख निक्रम करके प्रतिप्तित सर्वकारी परमेश्वर शिक्षने अपने बामनागर्के

स्थान है. वहाँ इन्तरी मनोन्ति शन औरसे

व्यक्ति एक पुरुष प्रकट हुआ, जो तीनों लोकोंने सकते अधिक पुन्दर वा । यह मान्त व्य । इसमें सम्बगुक्तकी अधिकता भी तथा

दल्कों अपूर्ण अपूर्ण मत्न विद्या । फिर तो

बहु गळकेरताका अवाह सागर वा । मुने ! क्षा अल्प्स गुजरे पृष्ट का पुरुषके रिजी **है**कनेवर भी कहीं कोई उसमा नहीं मिलती

श्वयुक्त अञ्चले रहती है। इसमें रस्तवपुक्तस्थी रह, तमोगुणस्थी ऋद और स्केनुसक्यों स्थान-तर का पुरुषने पश्चेश्वन शिवाको प्रणाव क्षारके कक्-'स्वासिन् ! सेरे कव निर्देशक क्षीजिये और जान कराइये । कर पुरुषकी यह कर सुनकर कोश्वर अन्याप्य केवर **ई**मते हुए पेक्के समान गर्मीर वाणीने इससे जेले —

दिलने क्ला-क्ला | व्यापक क्षेत्रेके क्षारण सुमारा विक्यु नाम शिक्यात हुआ । इसके रिवा और मी बहुत-से भाग होंगे, जी भारतीको सुक्त देनेवाले होते। तुम सुनिधर अतम सथ करो; क्लोक क्ली स्टब्स क्षायेंन्सि सामन 🛊 (

ऐसा कड़कर घनमान् निवने धास-मार्गसे औरिक्युको बेब्रेका सन स्टान क्रिया । सदनन्तर अधनी चहित्राको कामी चूल म हीनेवाले बीहरि चगवान् जिनको उत्थय करके बढ़ी चारी तपस्त करने लगे और इक्तिसतित परमेश्वर दिवा भी वार्वदगणोंके की। तपसाके परिश्रमसे युक्त धनकान् इन्हाले हाइस्सर बसमें सी गमे। क्रिकृके अक्रेसे नाम प्रकारकी बलमागएँ

थी। उसकी कान्ति इन्हरील पर्वको सम्बन् निकलने सर्गी। यह सब धनवान् सिवकी इयाम भी । उसके अङ्ग-अङ्गसे दिव्य कोगाः वाकरो ही सम्बद्ध हुआ । यहायुने ! अस हिन्दक रही भी और नेत्र प्रकृतना कमलके अल्पने साथ सूक माकाज व्यास हो गया। समान शोध्व वा रहे है। श्रीअङ्गोवर वह सहस्रण जल अपने स्वर्शमात्रले सम सुवर्णकी-सी कान्तिवासे के सुन्दर रेक्सी क्योंका जाव करनेकला सिद्ध हुआ। उस द्वीतामार क्रोधा है हो के। किमीसे भी सनव बके हुए परन पुरुष निकाने सर्प स्स प्रशासिक र होनेशास्त्र कह और पुरुष कारने जारही इसमा किया । ने रीर्वकारकार वाही प्रवापक पुनवपक्षीसे सुप्तीपित की रहा था। प्राराजनके सक्षा असमें यो। नार अर्थात् क्यां प्रथम करनेके कारक ही उनका 'आरम्बर्ग' वह सुनिसम्बर्ग नाम प्रसिद्ध हुआ । इस संबंध उन परंथ पुरुष नारायणके निरम ब्रह्मणे कोई प्रामुख करतु नहीं भी। इसके बाद ही का महाका नारावणकेयारे क्याराज्य कभी तत्व अबद हुए। ज्ञानते । विक्रत । में इस राज्येको क्राप्तिका जनार कता रक्ष 🖟 । सुन्ते, अकृतियो प्रकृतस्य अन्यद्र हुआ और महत्त्वको तीनों गुव्द । इन गुमोंके चेद्रते ही निमित्र आंब्रहारको इत्परि 🚮 १ अवेच्यारवेर योग सच्याताएँ 📸 और 🗃 सभागाओं ने प्रीच भूत प्रकार हुए। उसी समय जानेन्द्रयो और कमेन्द्रयोका भी प्राक्ष्मांच कुम्म । मुनिक्षेष्ठ । इस प्रकार मैंने बुन्हें सन्त्रोंकी संस्था बताबी है। इनमेंसे पुरस्कार क्षेत्रकार क्षेत्र साथे तस्य प्रकृतिको अबाट हुए है, इसरियो प्रक-के-सब अब हैं। बाबोकी संस्था खेबीस है। उस समय हाज यहाँसे अवृद्ध हो असे। कारकान् वृद्धानार हुए चौचीस सर्वोको प्रहान संत्रके क्षिणाने सुदीवं कालतक बढ़ी कठोर तक्का वे पहल पुरुष नारावण भगवान् किककी (अध्यक्ष ६)

धगजान् विष्णुकी गापिसे कमलका प्रादुर्धाव, शिवेच्छावश ब्रह्माजीका

इससे प्रकट होना, कमलनालके उर्गमका पता लगानेमें असमर्थ ब्रह्माका तय करना, स्रीहरिका उन्हें दर्शन देना, विवादप्रस्त ब्रह्मा-विष्णुके बीचमें अभि-सम्बद्धा प्रकट होना तथा उसके उनेर-होरका पता न पाकर उन दोनोंका उसे प्रणाम करना

माराजनका जलमें सन्दर करने रागे, जर अवस हुआ है और किसने इस समय मेरा सन्त काकी जनिने कनका संवाले ----इक्षा, को पहल पहल था। उसमें असंस्थ माराव्यक्ष से । उसकी कार्यिक कमेरके कुरुके समान दीले राज्यों को तथा जाकी राजाई और केवाई भी अनन्त केवन थी। यह बहारत करोड़ी सुनोंके समान प्रकारता है खा बा, सूचर होनेके राज्य ही संभूत सन्तोने पुरत का और अन्यन अञ्चल, करन रमगीय वर्शनके केन्य तक सबसे उन्ह भा । तस्य श्राम् **कारणालकारी परनेवर स्ट**न्स क्रमानिकारे पूर्णपात् प्रथम करके पूर्ण अधी प्रतिने अञ्चले क्रम्या किया। यूने 🖯 🗱 बहेकरने मुझे तुरंत ही अधनी व्यक्तने केहित काके मारावाकोतके मारिकामको जल विका और मीलायुर्वक मुझे कालि इकट किया। इस प्रकार कर कम्परनी पुत्रके क्रममें मुक्त हिरम्बनर्गका जन्म हुआ। मैरे चार मुख इह और सरोरकी कर्तना स्थल हुई। मेरे समस्य सिथ्यहर्वी रेकाने अक्टिन थे । सार <sup>१</sup> कनकान् ज़िककी नाकरो नोर्कत ब्रॉनेके कारण गेरी ज्ञानजर्गक इनगी बुर्वन 🕸 रही भी कि मैंने कर सम्बन्धे निक हस्से किर्साको अपने शरीनका जनक वा किया नहीं जाना। मैं कौन है, कहाँसे जाका है,

बहारको कराने 🐧 केलों । क्या बेश कार्य क्या 🗜 में विस्तरका पुत्र है कर निर्माण किया है—इस प्रवार संस्थाने यहे हुए मेरे पनमें यह कियार अपन हुआ —'में विज्ञानिको प्रोड्डमें पड़ा हुआ है ? जिसमें पुड़ी क्रमण विकास है, उसकर क्रमा रूपाया मी ध्यान इत्तर है। इस क्यान्यका को पायुक्त रात है, इसकी अनुवस्थान इस कनके भीतर शेषेको ओर है। जिसमें सुहै क्ला किया है, यह कुछ भी कर्त होगा--इसमें संस्था वही है।"

केला निक्षण भागोह सीचे अन्यनेकते क्रमानमें मीचे इतरहर पूर्व है मैं अस क्रमणकी एक-एक नानमें मना और रीकड़ों करोरक कई बनक करना रहा, किल् कर्ती भी उस कामलोर उपलब्ध उत्तम कान जुड़े जोरें फिल्म । तब बुनः अंशकी बहुकर 🖣 इस कमानपुष्पपर जानेको उत्सुक हजा और जलके कार्गमें इस कामानार कहने सन्त । इस तस्त्र जहत क्रवर जानेवर भी मै इस ब्हुजानके क्षेत्रकों न क सकत । इस बक्तामें में उसेर भी मोतिल हो बदर । सुने ! का संबंध भगवान् विकासी हजासे परम मध्यभयो काम भागासमायो प्रकट हुई, जो मेरे मोहका विकास करनेकाली भी । उस बारतीने कक्क—'नव' (तपाला करो) । उस अवक्रक्रकाणीको सुरुक्त मैंने अपने

, विदेश दिवस्थान teY और नीचे जायार उसके आदि-अवाया पता

जन्मकृता विसादा सर्वत कारनेके विसे अह मध्य पुनः प्रकार्यकः काम वर्गतक केर

सपन्ता की। तम भूत्रपर अन्त्रह करनेके किने ही पार धूमाओं और स्ट्रार नेवंबे

सुत्रोपित चरावार् विका वर्ध स्थान स्वाट हो गर्ने। इन वरण पुरस्तो अधने क्षणोने

सञ्च, मका, गदा और पद्ध मारल कर रहे में । अनमें सारे अङ्ग समाद असमारोह राजान

इपायकारिको सुकोरिक श्रे । उन पर्य प्रयूप मुन्दर मीताधार व्याप रक्षा था। अस्टे मन्त्रम आहे अपूर्ण मूल्य आहे. महाकृत्यकार् आधूक्क होत्य को थे। क्ष्मा प्रमारवित्र प्रस्कानने विकास कृता भी । मैं अनवरी क्रांकियर मोहित के ग्राह का । मे मुझे मार्ग्यो कार्यक्रमंत्र समान सम्बद्ध

दिश्वाची सिंदे । क्रम्या यह क्षत्रमा सुन्दर पत्र, वेक्सा पुत्रे कहा अवश्य दशा । ये सर्कारी और सुनवरी आजाने क्यानित है रहे थे। का प्राम्भ का प्रमानकात्वा, नार्मान्य, कर भूजा आग्न कारनेकाचे, बहुवक्क राज्यक-रेजको वर्ष का कार्य अको साथ हेक्फा

मुक्ते कहा हमें हुआ। सदन्तार का नररायकोको आध वेरी

**पाल्यां**स आरम्य हर्ताः कामान् किलमी भीत्वारी वहाँ इध ग्रोगॉर्न कुछ विकाद किय गका। हाती जनम इन्तर्जनीके बीक्तवे एक

महान् अविसाधः (ज्यातिर्वयमिकः) प्रश्वद हुआ। मैंने अर्थेट सीविध्युके कामकः अवर

क्षांकर, विक्त भी अभी नव्ह नोकंने सदर काष्ट्र भारते निले। इय होनी किवासी कारण केंद्रा के। श्रीप्रीये की पाक आने-मेधे और अन्तर-चन्त्रके परमेश्वर

स्वापनेके स्थित बद्धा प्रचल किया, परंतु हुने

कर्वी भी करणा आर-और वर्ते शिला। प्रै

काम्बर अवन्ते नीचे लीट आसा और

रिव्याध्यक्तके अस क्षेत्र स्था है। अन्यवार्गने

भी पुरुषे क्रकारका हात यह यह पहि कारता ।

विस्त्रको अन्त्रम विस्त्र । विस्त्र से सोमाने को - का कहा अन्य देश । इसके कारका निर्देश नहीं किया का स्थानाः क्यांन्य न के इसका कोई भाव 🛊 और म कर्म के है। विक्रमीय सक के पूर्व

क्राके कर में और और्टर केनेने अपने रिक्ताओं काला काली और अजिल्हालको प्रशास करना स्थापन किया । तम् हेर्ने जेले—सहस्रको ( pa ज्ञानके स्वाधानके वर्षा कारते । अस्य क्री

है। मोधान । अस्य श्रीक्ष ही क्रॉ अपने चवार्थं स्थवत वर्शन करहते। युन्तिकेष्ट । प्रता प्रमाना कर्मकारके आर्थित हुए इस दोनों है कहा जनस्वार

काई की क्यों न हो, जलाओ हमारा क्यापार

करने लगे । ऐसा काते हुए ह्यारे सी सर्व बोल क्ये ।

(अध्यक्षिक)

हरा। और विष्णुको भगवान् ज्ञिक्के ज्ञस्यय ज्ञरीरका दर्शन

महोगानी करते हैं। युनिश्रेष्ठ करद ! एक ही अधिकारण थी कि इस क्वोरिसर्नियुक्ते इस प्रकार इस होनों देखना कर्पराहित हो। कराने प्रकार कृष बरावेक्ट फानक स्वर्धन है। निरन्तर जगाय करते रहे। इस क्षेत्रोके अनुमें भाषकान् सुकर क्षेत्रोके अतिकासक,

क्षेत्रोके आवंतरों पुष्क विद्याला शिवका

क्रिया क्रिया। तम वर्षी एकं प्रति प्रकट हुए, को प्राप्ति-साह्यकं पत्ता साराम्य पत्ती

अने है। ज्ञारी व्यक्तिके द्वारा कानेश्वर अभिन्तां प्राप्त कि ३० अन्याना

सम्बद्धि अभिनाती अभू है। में इस छेन्नेपर अनुबन अन्तरशासके तीने जाडेगा (' ऐसा हमातु को नवे। का राज्य बढ़ी का निमार करते हुए लोहरिने केर और राज्य सुरश्चाले, 'अंग्रेडल' जोडल' ऐस्स सम्बन्ध गार प्रकट हुआ, जो स्वयुक्ताओं सुन्तानी केता क्षा । यह जाद हुत स्थलने अधिननाम हुआ बार बारते उन्दर क्रेनेकने का सन्तर्थ विकास 'बद्ध करा है' देशा संस्था कुर् सन्तर देवलओंके आगम्य सम्बाद विष्णु के क्राम संस्कृतिकारों कहें यहे । वे सर्वेक वीरभागको स्थित थे। एउटने प्रियुक्त हरिकाधाराचे समापन आदिकार्च अधारतका पूर्वप किया । कारणार्थे कार्यकी, बाजनानी क्यारक और अनने 'ओहन्' इस कार्या प्राथमि वर्गन एवं अनुकार विकार प्रविक्रणकार्थ प्रकार हुए आविकर्ग कारतारकी सूर्वजनकारके सकत रेखेला वेत्रका सब क्योंने आप्यानमें हुद्दिया बिरमा, एक नहीं त्यार बर्म आफिस समान र्शिप्तकारी विश्वकर्ष दिवा । धुनिलेख र इसी तरह इन्होंने बक्तकार्त्म कारतको कुरुक्तकारके स्थान कुरुक्त प्राणिके प्रकाशकान्य देशो। तहनमार का उनके कार इष्टि प्राणी, तथ सुद्ध स्वातीसम्बन्धीयोः समान किर्मल प्रभावे पुरस, सुरीवसीय, अस्तर, Person, Presson, Frije, arfietes. कुन्तरमा, बाह्य और आन्यनाके नेतरी रहित, बंबहरणरचेको बुक, अन्तर्के चीना कौर नाहर कर्च ही रिक्स असीं, क्या और अन्तरे पीत, जानको अन्दि कान्य नथा सकते काम सामान, गर्ना, आकर एवं proprietare wentpeak projecture form : क्स समय श्रीहरि यह संयोग गर्ने कि

'बह अधिसत्त्व वहाँ कहाँसे प्रकट हुआ है ?

प्रतिस्थाने पान विद्याने कार्य सामान् परप्रकारका प्रकारकारी ही नहीं उत्तर हैं। है। ये विकासील (जनक अधिन्त) का है। वर्ष सावार प्रकारित करनी को जात फ़ेर्ड फिल ही लीट अलरे हैं, जल पराह्य क्रमाता दिल्ला क्यांक क्यांकर (अन्य) & & & prot unmiden & : up uter बहुत्व्य पहल नेतान, अस्त्राच्य पूर्व अपूर्णनायान पराच्या परावक एकाकरका मान्य है। क्रमानके एक अक्षर अव्यासने समाहके क्षेत्रपुर अञ्चलका कामान् सङ्गाका क्षेत्र क्रेस है। उसके दूसरे एक अक्षर उस्तरमें क्रम क्रान्यका सीविधार क्षेत्र होता है और केलरे एक अकर बकारसे मानाम् बील-ओक्षित क्षित्रका साम क्षेत्र है। असार व्यक्तिकार्य है, उपात्त सीहते प्रत्यनेपातम है और म्बद्धा निवा अनुमद्ध करनेकारम है। क्यान-क्रेस एकंकाचे दिल परिनी (बोप्यमानंद्र स्थानी) है और 'उस्मार' शहरू पहुर प्रकृतको 'बीज' काले है। 'क्रांजर' राजकारी और्ज़रे चोनि है। जनल और पुरस्कें भी ईवर को मोश्रर 🗗 में क्रेक, क्रेक और मेरि भी है। स्वीमे 'क्य' कक् गक है। (क्लेंड भीतर समका क्रमानेक है।) बीबी अपनी उच्छाने ही

अपने बीजपूरे अनेक स्थोपे विकास करके

• प्रतिका विक्रमुख्या • <u>pápy, kalabbal psamiago a del abilitat apparatura a como estado a partido a altabando de la como estado a como estado estado a como estado a como estado es</u> रिवार है। इस मोजी अन्त्रान्द्र न्योक्कोर आव्यादा हा। असकी कार्यन वर्त्यके समान रियुओ अकारकार बीज उत्पर हुआ. जो और हो। हह साम उकारको ह्राटाओसे उकारकर केथिने स्वाधित क्षेत्रर सम और क्रकिक्य और मंदि-मंदिके आयुवनोत्ते मको स्थात । यह सुरुक्तिका सम्बक्ति स्थाने ही विष्युचित्र ४० : कार काम क्रमा महत्त्वराज्ञानी और महत्त्वकारें स्थानकेने सन्तर अस्तर कताने केन्य का । अल्लाह और कोई विशेष क्रमुक्त क्रमाव्य दर्शन कालंड में और संदर्श राधारा वहीं राधित होता वर । वह दैवन अन्य अनेक वर्षाक जनमें है दिया है। क्षेत्री कुम्बर्ध हो गये। स्वयन्तर एक इकार वर्षके यन्त्र का अन्यके हान्यक्षा परवेशन भगवान् श्रीक प्रशास के दूसने हो गये। यहारी निर्मत दूशन पह हें अवने दिन्द प्रमाणन प्रमाने प्रमान मान्ये शब्द अजन्म सहायोगी स्थानिक त्यान हैंग्से हुए पड़े हैं गुने। शक्ता उनका मक्तान्त्र और आमार मनसर है। प्रकार भा और सामग्रा क्षेत्राचे आकारो है स्वकृत्य और ईंबरर कर्ल का है। स्वरक्तो कुरश्चार के भागोंने के गण था। सा अन्यवार्थे प्राच्या साम विकास हुआ इसका क्रांड्स और कमारको बार्क काम काला जाता है। जुलार का परनेशनका सुवर्णान्य कारात वर्षे क्षेत्रम समे सम्बर् क्षतां क्रमंत्रक 🕽 और ज्ञाकर करनी । गृ और मही सुरोधके काले प्रकार हमा गया थे न्-चे प्रकार मारिकामंत्र क्षेत्री किह है। कामा पूरण मेथेनाम काम का, नही भंद्र साँच त्यक्रमांना मुख्य पृथ्विमी है। उस एंक्स का सर्वेच्याची प्रभुक्त करती आंध्र अन्यको चार्नुना प्रकार क्रमण क्रम, निर्माणी 'का' स्टेशन के। से सम्बद्धा स्टेस्फोर्डस क्रमण है। frade bure sere i afreit nen क्षेत्रकार---वे क्षेत्रों प्रध्यक्त क्ष्मकी क्षाप और मोनेवर्द्ध के कुलपेरिकामी है s 'की' करेंग 'करर' क्षेत्र प्रकार से भगवान् काकर ही अ , 'व'

अपेर 'म्' इन क्रिक्स कराने मर्निन एए है । gelt selferment per mitteliekgroung प्रवासिकाने 'अंते क्ष्म' 'अंते क्षम' ऐस्ता चंद्रक----मात्र काल काल्योतके क्षेत्र गण्य काली है। महर्गातं हेरू क्योंका का कवन सुरकर महन्त्रकों और सरकानोंने भी इसले आहरपूर्णक कहा—'हे हरे ! हे सकत् ! यह बाल ऐसी ही है।' इस तरह नेनंबर सिन्यको जानकर श्रीवरिते श्रांकारमध्य क्यान्तिरा कृतम् एवं महत्त् अक्ष्युक्ताने प्रतेतिक होतेनाहे क्षेत्र महेन्द्र रहेन्द्रका महत्त्व क्षित्रम् । कृष्टे बीचार्थे भेरे साथ विश्वयसम्बद्ध क्ष्मणान् विष्णुने एक और भी अञ्चल एवं सुन्दर मन देखा। भूने ! बढ़ कम पाँच मुख्ये और दल जुलाओसे इन क्ष्माध्यक कुल्कारी निजयोर खेली लाहर है। वर अवस् वर्गात क्षेत्र अवस् अन्तर स्थानि परिव प्राप है और च असी पवि अधार भागे श्रीव pur: र आणि और म असी प्रीय-नीव अर्थात कर्मात के हैं । प्रमाण पेट है । प्रमाणकी साहित्य बार्च कारचा जाता है और क्यारको कार्य कर्ष । अवस्थाने केथा करते हैं। कारत हर कोनी न्यानेल कान्यका क्राप 🕯 ( चि से हेब्बर कि <del>तक स्थान अधार</del> सर्वकार्या दिल्ले सम्बद्ध प्रगेरको साह भारत् है। असर जनके मन्ति है और क्षवारको केव् (मुत्रेनिय) बद्धा नव्य है। इस प्रकार निर्मूल एवं मुक्तसकार क्रमान्त्रको सम्बद्धन सम्बद्धी सम्बद्धी समाने

साम देखनार में और श्रीवृत्ति केनों कृतवर्ष हो। प्रकार पांच बच्चोड़ी, क्यानीवर करने: गये । इस तत्त्व क्राय-अक्रमण-असीरवासी महेकर शिक्का दर्शन माकर और साथ बीहरिने क्षेत्रे प्रकास किया और युक्त अवस्थि भोर देशा। उस अध्य क्ष्में यांच बालकोंके युन्त अभिकारमन्त्रित वन्त्रका साक्ष्रात्रकार हुआ । सामञ्जाल पहान्द्रेमणीयाः 🍪 तमानांशः में। महामानम हांहलोजा हुआ, को काम जनम मन्द्रका है तका शुद्ध मनेटिकके एकाने निर्मात है। जिल सम्पूर्ण वर्ण और अधीय प्राथम क्या मुख्यानम कार्या प्राय बूसरा पहल् एका अधिक इतक, विकर्त चौबीस अक्षर है तथा के कारों पुरुषकी जी कार क्षेत्रकारम 🖟 । सम्बद्धान्य मृत्युक्तम-सम्बद्ध पित बक्काशा-कक सका रहिन्ताधुनिसंहक विकासकी-प्रकार संवेतन्त्रार दशा । इत

चनकार औदारे उनका भार करते एते ।

करमास क्या, सन्: और माम-धे बिज्येत कर हैं, को ईसोंके म्लुटमिंग ईसान 🐍 च्चे पुरातम पुरात 🖏 जिलका इतक अयोर अवर्थन क्षेत्र है, को हरपकी प्रिय राज्योगाने सर्वात्रा स्थापित है, जिल्हे करण काय---वरम सुन्दर है, को महायु देवसर है और महत्व कर्पराज्यने नरायुक्तको कार्यो बारण करते हैं, बिलके संभी और पैर और मन्त्री अंतर केंद्र है, को पढ़ा प्रहाके भी अधियान, काम्यानकारी तथा सुद्धि, पास्त्र क्षे संक्रार करनवाले 🕏 🖛 बरदायक ज्ञानकार मेरे साथ नगवान् विकारे क्रिय व्यवनोद्धान जंग्रहरियको सामन मिला। (अध्याम ८)

ø.

## हमासहित भगवान् शिकका प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूपका विवेचन तथा हहा। आदि तीनों देवनाओंकी एकताका प्रतिपादन

म्बर्धनी करते हैं<del>—अस्य । बनवाद</del> निष्णुके क्षम की क्षां अवनी कारी सुनकर क्षकारानिधि महेश्वर अने प्रशास हुए और स्थानंत्रीके सरक सहस्य कहाँ प्रकट हो अने । क्स समय इनके प्रोत एक और ऋषेक मुक्तमें सीन-सीन नेज सोच्या करते हो। भारतेसरे कवलका नृष्ट सुर्वाधिक का। रिस्पर जटा कार्य क्रिके मीरवार्ग, क्रिकाल-नेज कियाने अधने सन्पूर्ण अञ्चले विश्ववि लग रही थी। उनमें यह सुकाई भी। कण्डमें नील विज्ञ का । करके स्वेशकू राजात आधूषणांसे विस्तित थे। इर सर्वाहरूदर विवके महाक धरमान विपुन्तते अदिव ऐसं विशेषकोंसे कुक वायेक्षा

महारोजनीको जनकरी उपाके साथ उपाक्तित देश मैंने और भगवान विकान वर जिब क्यानेकारः अवस्त्री स्तुनि भी । तक पापतारी करणाकर भागात् महेक्टने असक्रीकर होका का ऑक्टिक्ट्रेडको कानकपरे बेटका क्ष्येस विकार सुने 1 क्लो बाद शिवने परमाना शीवरिक्ये मुख्य साम प्रदान किया । किर उन परमायको कृता करके पुत्री भी बह उक्त दिना । केवबत ज्ञान जाह करके कृतार्थ हर मनवान विष्णुने मेरे साथ हाथ ओड़ न्येक्टको नमस्त्रात करके पुतः उत्तरी पुजनको विकि बताने तका सदपरेक देनेके रिक्ने आर्थना सहै।

महत्रामी फहते हैं<del>...चुने ! अहिस्सित</del>

का, कार कुरवार आगना प्रत्या पूर् कुरवाकर प्रत्या करके प्रधा कोई समें हुए कुरवरिकार भगवान क्रिको प्रीरिमुक्तक यह प्रशा करावसकेलो सर्व कहा।

भाग कारी।

नार करता । श्रीतिक कोटे—सुरक्षेष्ठका र वे ह्या ग्रीतीकी कविको निक्रम के कहर उनक है।

कुरम्मेरा पुरू पहलेखकी और देखों । इस सबस तुन्ते नेटा स्वस्था जेला दिवसकी केना है,

कर का कार्या स्थानका व्यवस्था प्रतन-विकास कर का व्यवस्था स्थानका व्यवस्था क्रिक्ट-विकास स्थानका क्ष्मिक स्थानका व्यवस्था

वरका व्यक्ति । हुन क्षण व्यक्ति है और हुन क्षेत्र स्वकारकृत स्वक्ति व्यक्ति अस्ति है। वे स्वकारकारक स्वका क्षेत्र स्वकारकृत स्वक्ति काला हुए है और हुन क्षेत्र स्वकारकारक स्वकारकारक स्वकार विकार व्यक्ति । हुन क्षण व्यक्ति स्वकार विकार व्यक्ति स्वकारकारक स्वकारकारक स्वकारकारक

हुए हो। मैं तुम क्षेत्रोयर कामैकासि जनक है और तुम्हें क्रमेकांकार का केट हैं। मेरी आक्रमें तुम केपोकी जूतमें तुपुद शक्ति है। क्षान् ! तुम केरी आजावा कावन करने हुए क्षानुकी कृष्टि कोरी और क्षा किन्से ! हुन

हुश बाराबार जाग्युका कारण कारणे गाँ। । पूर्ण केंगोले हेग्क कारकार जायकान् प्रीकारने हुने कुलाबते जास्य व्यक्ति कारण पति, विवारके अनुसार कुर्विक अनेवार के कुळावाके

अनेक प्रकारके करा की है। सन्तुकी

अन्येत कार कुनकर गेरेसकि सीव्यंत्रे अद्वेत्रको क्रम सेद जनाम कर्न्ड क्या । धर्मकर् सिक्यु शत्मे — प्रको ! क्या कृति अपि अध्यक्त अस्त्रेत औरि अध्यक्त कृति और यदि अस्य कृते कर केस आकारकक कृत्याले हैं से क्रम क्या कर भीतो हैं कि

कारणे इस केनोकी सदा अन्य वर्ग कार्यकार गर्वेद वनी हो। सदानी गर्दा हैं कुने ! बीहरिकारी श्रोपहेशा कोनेः श्री पृष्टि, पास्त्र और संद्रालक कर्त है, समूज और निर्मृत है तथा

कांक्क्स्यान्यक्रमाणां विशिष्टार पराम्यः परामानाः है। विश्वाते । कृष्टि, एका और जान्यक्रमा गूर्वो अन्यक्त कार्योके भवते में है सहर, विश्वा और का श्रम करण करके तीन

कार के कर कर कर करने करने तान कारनोने विश्वक हुआ है। हो । वास्तवने में क्या विश्वक है। कियते । तुन्ते और ब्याने मेरे अकारयो विश्वत को मुक्ति की है, कुक्ते कर अर्थनाओं है अवस्थ स्थी

क्षानं कर के कार कार्य कर है। क्षान् । के कार के कार क्षान कर कार्य कर है। क्षान । कार के को कार क्षेत्र कार है। कार्य का कार्य कार्य के कार्य कार की के ने। जो में हैं, को कार का है। प्रकार किया किया कार्य के ने हैं, है। की जानिका कार अन्तिक साम कार्य के जिस की कार्य कार्यका मां

भी जिल्लाके संभोगनी सम्बन्ध नहीं जाल होगा। यह जेगा निम्माल है। सम यह उत्पाद होगे, तह से भी निम्माल ही सुन्य होगे। बहुत्त्वों ! इस्ती और दिल्ला परायेणनका गंद नहीं करका प्राप्तिये। जानावार्थे एक ही इस्ता तह सम्बन्ध के गंदा है। अस- विका और बहुते सुन्यों केस्ताहत नहीं करनी प्राप्तिये।

रकाता जारे क्यार युक्त निर्मुण करवासाको

रिक्का है। में, सुन, सक्त क्या की में का जन्म को है जो कि

कार्यको सारा कृत्य ही मेरे निकारके

न्यात्राना पान्ता व जुन १ लाकारका च, तुन, आहा क्या का व का अवस्थ यह मान सुनकार क्याकार हरने कुन: क्याका होते, वे तक-के-स्वय क्यानंत हैं। इनसे मेर्

मार्थि है। नेद असलेकर अस्तर्थ ही केवार अन्तर् होती। वे कार्यको हिर्देशके दिनों वहाँ क्षेत्र । क्षत्रकि नेरा विकास क्षेत्र अञ्चल है । मही तक एक रूपोचा प्रत्यक कहा गया है। या व्या, सन एवं करना क्या है।" हेल जन्मर एक एको के प्रकर्त-क्षान्त्रका वर्षेत्र करना वर्षेत्रके । स्थान् ( मुनो, में मुन्ने क्या फेक्टीच बहुत क्रम पह है। में एक अवस्थित पुरुषको जन्म होतीन । मुक्तीयो भी जेन प्राप्तका क्या पहा å i den die edride mar å 'ge stem प्रकृतिको है।' कालाको 🚌 कर्का क्षकंपनपार पर्यंत्र हुआ है। का अनुमारको destro commo de rado, deserviras (माधिका:) जी मनक्रम कार्किके (कार्निक सारिक्य देवनार केमारिक अवसारको है मृद्धि हैं) । यह तरकर और सर्वाध्वद आदि मेद बेज्या प्राथमिका है, बस्तुतः नहीं है। बारायाचे 'प्रा'को सामार जो श्रेष्ठ स समार । प्राप्तार <sup>१</sup> केल कारणको शुर्च हेन्स men wind i sen ib um uffelt, fember बन्ते और ब्रीवृति इनका नातन को उन्क के अंधाने प्रकृष क्षेत्रमाने की कह है, के इसला क्रिक सरवेदाओं होंगे। ये को 'कक्र' मामने विकास वावेचरी ज्याने केने हैं, ह्याँपरे क्रिक्ट्रिक्ट सामेत्री प्रशासीका केवर करियों । मिरर प्राप्त प्रमुक्ति देवति वर्ण को मुल्ली स्थीद प्रवाद क्षेत्री वे स्वावीकार्य मनवाम् विकास अस्तरः तेनी । प्रवचनर पुत्र- काली कालों जो तीलते समित जनार

हेकीची प्राचनका परावर्तकारोका गरिएक fant i gran und man i till, unter और संक्रमान्य सम्पन्नक हो है। चुरसेंग्र ! के क्या-प्रो-स्था येथे सिया प्रमुक्ति क्योपी असम्बद्धाः है। हरे । इस अवस्थितः स्रप्तरः रेक्टर कार्य करे । स्थार् । तुन्ते स्मृतीत्की शंकापक व्यक्तिको पहला नेती अध्यक्ति अन्तरका अन्तर्भ वृत्तिकारचेवात क्षेत्ररका करना पार्वको और में अपने रिव्हाकी अंतरपूरत पराच्या कारणेया अञ्चय है स्थानको <del>प्राप्त क्रमानी क्रमा कर्म वर्गमा । पुर</del> प्रम क्षेत्र अवस्य ही समाने आसमी तथा क्रमें किन्न सन्यान्य विकिन्न क्रममहिन्स करो क्योंके को पूर मोकाओ श्वाह एवं रक्ष अर्थि काली मुंक कालेने । हो ! सूच प्रधा-Report was not nept their कुरियों के 1 करण- करता मेरी अस्तान परवार सामाने क्रम मोगसिंह विक्री क्रिन्ट्रास स्क्री ह बेश इस्ति सेनेवर को कार सहा सेवर है, असे कुलारा कुईन क्रेनेकर की क्षेत्रत । वैसे कह साल men &, selle &, greib ubsembt fireb purp मही है। क्षेत्र कुरूको क्षेत्रका है और किन्तुके क्षाना में है। के इक क्षेत्रीये अन्तर नहीं मन्त्राम, नहीं पुत्रे किलेच दिन है।, बीदरि मेरे कमें जहने प्रचट हुए हैं। प्रक्रमा क्षाप्ति अद्भे जनस्य पुजर है और सहाजनकारणी विकास प्रमु मेरे इंट्यूडी अस्तिक होते । विकास <sup>१</sup> में क्षे कृषि, कालर

न्यानिकारों क्यार होती। इस क्यार केंद्र

होती, से निवास के मेरे अंकानन स्वयंक्रको

(Brown programs)

<sup>+</sup> कृतीकृते ब्योगीः य सम्बद्धाः स्थानाम्

<sup>(</sup>Brogram Michael)

<sup>•</sup> भर्मन हुट्ये दिल्लुविकोश हुट्ये <u>शहा ३ जनविकार को ये ५ जनवि</u>कार को या र्षेत्र विषय कृत (अदेश राज्य १५ 🛶

क्रिकेक्ट्रेक्ट संदार करकेक्ट्रे क्रिकेट धीरत होओर्ने ।

और संदार करनेवाले हव आदि विविध पुन्ते- । क्रवापुन्त और बाहर तबोपुन्न भारन करते 🛊 हारा हाहा, किन्तु और स्थानको प्रसिद्ध हो। तका विश्वपनकी सृष्टि कारनेवाले सहाजी सीम करोचे पुनव्ह-पुक्क प्रकट केस हैं। कहर और चौतरसे भी स्वोतुकी है हैं। इस भाक्षाम् विम्न गुर्गासे विका है। ने अकृति और अवसर बहुत, विन्तु तथा सह—इन वीन पुरुषसे भी परे है—अविशीय, विवय, अनन्त, हेम्ब्यअंडेने मुन हैं, वरंतु तित्व गुनातीत नाने पूर्ण एवं मिरहान परावहा परवाला है। मैंनों क्ये है। किया ! पूर्व बेरी आज़ारी इन लोकोचा पारत सरवेवारे जीवरे पीतर वृद्धिकर्त विकासका प्रशासक्रिय परस्य हानोगुक्त और बहुद कार्यपुक्त बारक करते हैं, अतो: ऐसा करनेते डीनो लोकोचे पुरानीय (सम्बन्धे १)

## ब्रीहरिको सृष्टिकी रङ्गाका भार एवं भोग-मोश्र-दानका अधिकार हे भगवान् जिवका अन्तर्धान होना

पालन करनेकाने हो । विक्ता । अब हुए विक्ता । हुएते हेन बारनेक कारण नेती वेची कुमरी आवार सुन्ते। उसका पारका कारोदी हुए कहा समस्त स्टेक्टेने कामकेव और कुमलेम को रहेने। लहन्त्रीके हारा को को लोकने जब कोई दुःस का संबंध कृतक हो, तम तुम इस सम्पूर्ण दू गर्मका पास कारनेके रिक्वे प्रस्त साथा गुरुत । कुन्करे क्षान्त्रको सुरात् कारवेशि है सुन्तारी अञ्चलक कार्यन्ता । तुन्हारे जो कृतेच और अस्त्रन क्ष्मक सन्तु होंने, इस सम्बद्धे में मार रिवारीया । हो 🗄 तुम मामा प्रकारको अन्यवार बारक करके खेळते अपनी ज्ञान कीर्तिका विस्तार करो और सम्बंध प्रकारके रिजी सरपर रहे । सन पहले धोप हो और या सुन्हारे ध्येष 🖟। सुन्हारे और स्टब्से कुळ भी असर वहीं है। है से समूच व्यवस पत होका तुष्टारी निष्यं करेगा, अस्त्र सात

प्रतिशृह हिन्दु केले—अस्य प्रमच्या पुरुष सामाल भाग हो जावना । पुरुषोत्तम



स्ट्रार्टको भक्तके भव्यक्तको प्रस्तानाः कृतकोरन्तं नेत तम स्ट्राल किन्तनः। (कि कुरू कुरू कुर रहे रू (६)

आकारी उसकी नरकमें गिरना पहेला । यह होकर अध्यकी विका सहै, उसे अस निक्षय है। त्य इस स्वेकमें मनुष्यके विके विशेषतः भोग और बोह्न प्रदान करनेकले और भक्तोंके क्षेत्र तथा पूजा होकर प्राणियोका निषद् और अनुबद्ध करे।

ऐसा कारकार भगवान् क्रिक्के मेरा हाथ क्षांक रिज्या और श्रीविकालके रहेककर उनसे कर्मा--'तुम संबाधके शबक सत्ता हरवाँ। सहायता करते रहत । इसके अध्यक्ष क्रेकर सभीको योग और सेश प्रकृत करना सक प्राचीत सम्बद्धा क्षाचनाओंका प्राच्या कर्ष सर्वकेष्ठ बने रहना । के हन्द्रारी हाशाये आ गान, यह निक्रम ही मेरी सरकते आ गया। को महान्त्रे और सुवने अभार सम्बद्धाता है, यह अवकृष नरकार्ने गिरता है। 🕆 🕆

जवानी करते है—देवर्षे । व्यक्तम् विक्रमा यह समान भूनकर मेरे साथ रागकन् विष्णुमे सम्बद्धे नागने करनेवाले विद्यालय-को प्रणाम काके क्यानामें कड़--श्रीतथा थेले — सरकारिक । क्याताच होकर । मेरी यह कल सुर्विचे । सै आध्यक्षी आसाचेर अधीम शुक्रत यह सक कुक अर्थना। स्वयंत्र । सो वेश पहा

मात सत्य है, सत्य है। इसमें संस्था नहीं ही अध्यक्षण अञ्चल करें। माम ! जो जानक एक है, वह मुझे अत्यन प्रिष्ट है। 🍅 ऐसा जानता है, उसके रिक्ये मोश्र वर्लच auft fine

> कोर्जरका का कवर सरका द:लहारी इस्में उसकी बातका अनुपोदन किया और नाम प्रकारके भवेभित करदेश देवत हुन केशेके दिलकी इच्छाने हमें अनेक प्रकारके वर विये । इसके कह चकवताल पगवार सम्बु कृष्णपूर्वक इसारी ओर देखका इस केनंके देसले-देसले सहस्त कर्ती अनायांच हो नवे : राजीको इस लोकामें सिद्ध-यूजाबार निवास कालू हुआ है। लिक्क्नों प्रसिद्धित भगकान विका बीग अतेर मोख देनेबारे हैं। रिकालिकारी को बेदी का अपने हैं, बह यक्तरेतीच्य क्रथम है और लिङ्ग सम्बास् पहेशाका । क्यांका अधिकान होनेके कारण कारकान् विकासी निगृह बन्हा गया है; बसेनीह क्लीचे विकास जगत्का एव होता है। म्बास्क्री ! जो शिवानिक्वके समीच कोई कार्च करना है, उसके पुरुवप्रशासी शर्मण करनेकी समित्र महत्वे नहीं है। (अध्याचे १०)

٠

महामनते गर्गे नाम् तम निका करियाने । तम्म कृष्यं य निश्चल दुरं पाम प्रतिकारित। नरकं परनं तक सन्द्रोकराज्योतमः। क्यापना कोडिय्मे १५५ सम्बं व संस्थानः।। (कि-के के कि के र०16-4)

<sup>🕈</sup> त्यों 🕶 समाजिती पूर्व ध्वतंत्रक कर्यांत्रकः आका वक्ष व्यक्तंत्र विवयं पर्यतः पूर्वतः 🛭

<sup>(</sup>भेड़ का का कुन्स कर हार) ‡ सम जलहर स<sup>्</sup> स्वर्थिनाथ निन्दां करिवाति । तस्य वै जिस्से अस्य प्रवच्छा नियंत धृषम् ॥

लकत्तो से भवेतवर्षिकार विकारों है सः : स्व मैं से 'वजनति तथा वृतिर्ध दुर्हश्य ॥

+ चर्चिका जिल्लाका + 

विस्तपुजनकी विधि तथा उसका फल

%नि जोले—बहारकिया व्याप्यन इंग्यरका सुराज्य, निर्मल हमे इतालन इस कुराणी ! अल्पको नवस्थाः 🕻 । अस्य आयने भगवान् विकासी बढ़ी अन्तर्भ एवं परम पायन कक सुनावी है। स्वर्गनमे । 🚌 और भारतजीके संबद्धके अनुसार आप हुने निम्प्रतनकी कह किया बनाइने, जिस्से महर्षि परमान्य दिश्व प्रमुख क्षेत्रे हैं। प्राप्तमा, क्षारिय, येश्व और यह-मध्ये रिक्क्सी पूजा करते 🛊। 👊 दूधन केले काला व्यक्तिये ? अल्बने व्यक्तियोग्ये मुख्यते इस विकास के किए के किए के कि बरताओं ।

महर्षियोका का अल्पासका एवं शुक्तिकार बच्च सुरक्षा क्षाती का मुनियोके प्रथम अनुसार एक को प्रमाणसम्बद्धीयः वकानी ।

स्तर्ज मोर्फ स्पीक्से ! आधने बहुत शाको बात पूछी है। बातु ज्या ग्यानको पान है। मैंने इस विश्वयको केल सुन्त है और पैसी मेरी बुद्धि है, अल्बेड अनुसार अरम कुछ मह सा है। वैसे आयलांग पुरू से हैं, अने प्रथा पूर्वकार्यमें बहाराजीने सरम्बन्धाराजीके पूजा का। निरा को क्रमान्त्रीने भी सुन्त था । वंतास्त्रानि विकार्यका आदि को भी विषय शुन्न का, उसे सुल्कर उन्होंने लेकदिनकी शाधनाते कुते एक दिया वा । इसी विकास धनसम् अस्तिमाने महत्त्वा स्थव-वृत्रे सूक्त का। वृत्रंकालने सक्राकीने मारवीने इस मिक्क्ये को कुछ कहा था. मही इस समय में बर्ज्य ह

है. जनका अन्य प्रतिभावसे पूजन करे, प्रत्ये सलका यनोव्यानिका करनोकी प्रतिव होली । वृद्धिना, येन, दुःस सका प्रमुक्तीमा बीक्-में बार प्रकारके पाव (क्रष्ट) वर्षालक रहते हैं, जनस्य बनुष्य बनवान् क्रिक्ट्या क्याने नहीं कारतः। चर्मकान् सिक् की पृष्य होने हैं। सारे दृ:का विस्तीन हो सक्ते और समझ सुस्रोची जाति है। जाती है। सन्दर्भन् रहत्य आनेवा इनालकारी पुरित भी होती है। को मानव-मारिका अस्ताव केवार व्यवस्था संगाद-मुख्यती कारणा करता है को व्यक्ति कि का समूर्य कार्यों और क्यारचंनी सामक स्वादंक्यीकी द्या करे । प्राप्तका, शरीरम, बैहन और सुद्र भी क्रमूर्ण क्रांक्य औ तक प्रयोजनीयो विर्विद्धारेत हिल्पी सामानी विर्विपन्तेत अन्युद्धान भगवाम् इंध्ययमी पूजा करे। प्रातःकातः अक्ष मूर्याचे अनकत गुरू तका विरामका कराम अल्ले सेचीका फिला को नगमान् विकास कार करे। किर बेरा, केवाओंका और पृथि आविका भी भारत-विकास करके क्लेजकरुपूर्वक अंकरणीका विधिपूर्वक गाम से । उसके कद सम्बाते उठकर निवास-रवानको इक्षिम विकास कामा बलायान को। यूने ! एकाराने मानेतार्ग करक कार्किने । उसमें शुद्ध प्रेनिके लिने को निर्दिध की सुर रही है, उनीको जान पहला है।

क्ष्मको स्थाप काले सुन्ते । काहाक गुराकी सुद्धिके लिये उसमें महाजोने जन्म —महरा ! मैं संक्षेपसे चौच कर सुद्ध निर्मानम रूप करे और बोचे । लिकुपुराजकी विभि करा रहा है, सुने । केंग्स - अधिन चार अर, केंग तीन बार और शुद्ध हो पहले कहा गया है, बेसी को भगवान कर विधिन्तंत गुरुको प्रतिके लिये उसमें

बिट्टी स्थाने । विभूतों भी इन्ह मार विकासकेकी भी कारीशाँक कुक करके रीक्रे प्रयानकोत् रिप्टी स्थानके व्यक्ति । स्थानका, केन्स्यके, श्रेण पीराम्बनको प्रतानका करे । कार्ये प्राचारे जार यहा और खेलों क्राओन साल मार मित्री अन्यकार योगे । यस 🕻 अनेक पैरवें तीय-बीज बार जिही समावे : किन केनी प्राथ्तीचे जी निष्टी समायान क्षेत्रे । संस्केको ब्राह्मको हो व्यक्ति अध्यक्ति तथा विद्वी रणनानी काशिये । प्राथ-वेर अंत्यार वृत्तेकम् सुद्ध निर्मी से और को स्थापन की जाने करें। चिर अपने वर्गके अनुकर बन्ना स्थान को । ब्राह्मणको बाला अंग्रामको सहअल कार्यी कांग्रेजे । शांधिय न्यारश अनुत्य, केंग्रय बार अंग्यून और पहरू में अंग्यूनको स्थानन करें। यह इस्टेश्या कर करका गया। मनुरकृतिके अनुस्तर कारकोका विकास करके ही सहअंत करें का स्थान है। बात ! पही, ऑक्स्क् अन्यकारक, काले, सम्बद्ध दिया, सुर्वातास्था सर्वत्र, रोक्यार शब्द व्यक्त-रिक्स-के इमाधाकको विके मधिन है-प्रवर्ते सहक्षम् असि वारची व्यक्ति । समुक्रमाने पक्षात् शीर्ध (कामान्य) आहेर्षे अन्यत Ribysin ser men milet, firste देश-काल आनेवर वच्चेकारकार्यक कार बारमा जीवन है। प्रतानके प्रकार पहले शास्त्रमा करके यह मुख्य हुआ यह स्थान को । किर प्राचा एकाक स्थानो बैतका शेकाविभिक्त अञ्चल वर्षे । प्रकर्णन संस्कृतिकाल पर्यन करके पुराक्त कर्य

सारम्य करे । करको सुरिधर करके पुरालको उनेक को। को पुरुष-समाधि सेवल सुन्दर क्रामानका होते । जाने जास आदि करके क्रमतः महानेमनीयरे पूजा करे। रिज्यकी पुरासे पहले ज्योदायीगरी, हारपालांगरी और

कुछ भी कुर्वेद करात्र ही क्या अनु हो जान । केरी भागम करके गर्मक प्रशास निर्म अपने क्रान्यों भाग कर इस्ते । इस प्रकार कारकार्या किया है स्टॉर क्रांग करके का परमेश्वरको कुला को । प्ररीतसुद्धि करके कुरुवक्ता क्षत्र चाल को अवन सर्वत अन्तर्भ ही प्रश्न माल की। ३३ अध्यक्षित् अवसे सेवक्ष्य-वाक्ष्यक प्रयोग करके दिए पूजा आगम वर्ष । पास, अर्ची और जान्यमन्त्रे विक्ते प्रातीको नेपार करके रवे । वृद्धिमन् पुरस् विविद्धिक शिश-विश प्रकारके के करूक स्वाधित करें। उने कुलाओं के कामार रही और कुरवाओं है बाल सेव्हर इन सम्बद्धा प्रोक्षण को सम्बद्धान हम का सन्त्री काहोने प्रतिसन जान हाते। किर वृद्धिकान् कृत्य देश भारतका प्रकारकार्यके द्वारा उनमें निवासित प्रकारित

क्रम । क्रम और कदनको क्रमुकामें रसे ।

क्योग्सेके कृत्य, कीललकीची, कायर अञ्चली

यह तथा तमान-इन सम्बद्धे वर्धावित-

war security and dates

क्षतीय केंद्र और का कायकरा ही धनवान्

विकास कार्याः स्टब्स्ट्रान् सीय क्रवायन करनेत पुरः क्षेत्रो हाथ वीधार तीन

प्रकारक करके गयान प्रकारक अर्थन्

कुल्बा क्रांने स्वयं क्रियंक्सी प्राचाप्

विकास का प्रवास ब्यान करें — उनके पीर्क

मुख्य है, अस मुख्याई है, सुद्ध स्थारिकाके क्रमान क्रमाना कर्तना है, क्रम प्रमानके

आपूरण अन्य जीअपूर्वेच्ये क्रिपुरिश कारी

है कहा के व्यावकर्तको बहुए अपेने हुए है।

हुए हुन्दू अपन करके का महत्त्व को कि

44%

१९४ - अधिक विष्युवक -११ व्यक्तिक सम्बद्धाः १९०५ (१९००) १९०० (१९००) वर्षः । इत्यक्ति कृत-बीवाकत सूर्वं सन्ता के और कृत्यु स्त्रो ।

शासक्तीयके प्रश्ने क्राने । प्रणासके श्वेर राष्ट्राको तो सामी प्रश्नेत क्रान्ट कर्माने । देशांकित व्यानेत्रांके कर्मानाओं नातिकार पुराव क्षते । यक, व्यानका

भागि महित्यो देनोहार विकास पृत्य को । वितर विद्यादि सम्बंध स्वाम जनस्त्रात्वक मणान्त्रांक आदिव सम्बंध सम्बंध क्रमांक क्रमां मा- एइ सेहाकर कर्क हार प्राचेकोर क्रिके मणोवित अस्त्रात्वी क्रमांच करें। दिल प्राच्या स्वाधिकार क्रमां क्रमां क्रमां भागां कर्मां क्रमां क्रमां क्रमां क्रमां भागां आदित्य क्रमां क्रमां क्रमां क्रमां अधिकार अस्ति है। क्रमांक क्रमां क्रमां है।

अधिकारकार पान प्राच्याच्या है। विदेशक कोनावर कर प्रीतिक है। कारणाक्ष्मका पत्र परिचय है। ईपानकोजनका क्या कर्नकार है और जर कारकारी समिनाको गोप सह कारण है। जो पर्वेद क्षेत्र क्षार्व है, क्षार्वक जीवे अलीत है और अधिकोह को बीवों कर्न असीहते. स्थानं है। जानकः रेजी कल्पना जुल्लेके मक्षान वार्ग देशांचीन अवस्थ, जारक, antere was ante femerical acress बरो । ओपके क्लाने स्त्य, रज और सम— इन मोजो मुक्तेकी पक्रकन को १ प्रकट कर स्वतेत्रत राखांत प्रकार काले क्लेक्ट विकास अल्पाल करके ३५ फाउँगा मा<sup>र</sup> क्रमादि साम्ब्रेश-सम्बद्धे क्रमें आसम्बद्ध विराक्षकान करें । विदर् 🕉 तरएक्वर विद्यों क्रमादि स्थानामधीका इष्ट्रेमका संक्रिक मारा कारके तथी अध्योगकोऽपं प्राथानि

अमोरमणसे वर्ण निरुद्ध को । किर ईसा:

सर्वात्रदासम्' इस्कार्ट् क्याने श्रापाना देवका

अर्थ्य है। तरब्द्धान गुना और क्षण्यतिकात अर्थ्य विक्रियमंत्र स्क्रोकार वान कराने। किर व्यक्ताव्यत्तिकाती विक्रिय संबंधि अर्थ्यको एक व्यक्ति तेवार अन्यको ही अर्थियमंत्रित कर्यो इन विक्रिय गण्यक्तिनी-क्षण अर्थ्यक्ति व्यक्ति । तरुद्धात् प्रमाद-प्रवद्धं हेन, स्त्री चन्न, नेर्वास स्व

क्या होसं जाराज्य कवल अनीहरेके दहरा

अरेर प्रेराकरणे चुक्केच चक्रकाचीका

प्रमानके स्थानमञ्जूषंक परित्र प्रजोक्तर। अभिनेक अर्थे । परित्र करनाओंने

कार्यक्षात्रकार्यकेतः स्थान क्राके । क्रान्येको स्थाने

क्षेत्रक केन समाने का सामग्री प्रकारिका

चारा और मास्त्रभीय अर्थित सर्थेत

तिने क्षेत्र के । कर जल्को स्वयंक हु म को, जक्क ह्यांकाको प्रवान व कर्म के । तर्म कुन्द अध्याक्षण जन्म स्वयंक्ष क्षेत्रावरेको एवर क्षर । क्ष्मे अस्य प्रवा, क्षेत्र क्ष्मेर, केला क्षाक्ष कीर कार्य असी वर्षाक्ष कृष्ट कर्म क्षाक्ष कीर कार्य आहे वर्षाक्ष कृष्ट करें । क्ष्मेष्ट विश्वके क्ष्म क्षाक्ष कृष्ट को । क्ष्मेष्ट विश्वके क्ष्म क्षाक्ष क्ष्म को । क्ष्मेष्ट विश्वके क्ष्मेष्ट क्ष्मेरको क्षाक्षे । क्ष्मोष्टाक्ष्मेष्ट प्रवा क्ष्मेरको क्षाक्षे । क्ष्मेष्ट स्वक्षेत्र प्रवा क्ष्मेरको क्षाक्षे । क्ष्मेष्ट स्वक्षेत्र प्रवा क्ष्मेरको क्षेत्र । क्ष्म स्वक्षेत्र प्रवा क्ष्मेरको क्षेत्र है ।

सम्बन्ध वर्षाम्ये व्हे संक्षेत्रले कल रहा ै

सम्बद्धानेके साथ सुन्ते । प्राथमानक्याते,

'काइके प्रकारि बच्चने, स्वरूप सर्वा

कैश्रादक्षकारों सुन्दर हुई पूप पुरवस्तानी,

भीसुसारो, सुन्दर अजन्दितिर्वके व्यक्तो, 'वर्व नो भद्रा॰ इस्मद्रि शास्त्रियन्त्रहे, क्रानिक्क्यके दुसरे महोते, क्राक्यक और अस्त्रामकांक्षे, अर्ज्जामहरूम सम्ब देवामस्भागसे, अधि त्क' झवादि रक्तरसामसे, बुरुक्तुकरो, मृत्युक्तककरी सभा वक्रास्त्रकाले पृज्य करें । एक प्रक्रम अथवा एक हो एक जलकाराई निरावेकी म्बन्दवा करे। यह एक बेटमार्गरी अवस्थ भावनकोते करना सहिये। स्थानकर मनमान् संमानके कारा करण और पूरा आदि पदाचे। प्रनाशने ही पुरस्कार (साम्बूस) आहि अधित प्रारे । प्रारंक सम् भो कादिकामधिके समाय विमेत्त, निकास, आणियाची, सर्वलोकासारक, कर्वलोकाका धरमधेन हैं: को प्राप्ता, एक, इन्द्र और किन्तु आदि देवगाओवर्ग को होट्ने नहीं आहे, बेदबेला विद्यानीने दिली बेदालाने मन-मामीके आरोपर बसका है; यो आहे, मध्य और अन्तरो सील स्था सनस रोगियोके किये औषध्यक्ष हैं; जिनकी विकारकार्क भारती काली है राज को विक्रिक्षके क्याचे अतिहात है, का भागान्त्र विषया विकलिक्का प्रस्कार प्रवासको ही पूजन करे। जूज, श्रीप, कैंग्रेस, सुन्दर

जान्त्रक एवं स्वयन आसीक्षण वर्षास विकिसे पूजा करके स्टेडों तक अन्य नाना प्रकारके बन्तीक्षा अर्थे कारकार करे । किर कर्मा बेकर धनकान्के बरलॉमें फुल बिलेरे और जब्बक जनान करके वेदेवर शिवकी मारायना महे। फिर श्रूपमें कृत्व लेकर रका हो राज्य और दोनों हाक सोहका निकाञ्चित अन्यते सर्वेकर अंकरकी पुन-प्रार्थन करे अञ्चलकोरं क क्रम्बन्ध्वारिक प्रया।

የየክ

कृत स्टब्स् सन्दर्भ कृतना सन क्षेत्रस्थ। 'करपालकारी सिवा ! येंने अन्यानसे अवन्य साथ-बुलकर जो क्य-कृत्य आहि

सम्बद्ध किये हों, के आपकी कृपाले क्षकल हो ।'

इस प्रकार पहला प्रगानान शिक्क कार प्रसम्बद्धांक कार कहाये। क्रारिशकाच्या करके गत्का क्रकारकी कारोः ' प्रार्थना अरे । चिरा शिवके स्था शर्मान् काम् काहिये। मार्गानके बाद ननकार करके अपराचके किने क्ष्मा'-प्रार्थन करने हुए प्रशासनकी रिस्के विसर्वन वारमा पारिये : प्रत्ये 💳 अधार' से आरम्प होनेमाले मन्त्रका क्रमान्य करके उपलब्ध करे। फिर सम्पूर्ण

र 'स्के राजिन न इन्हें कुद्धालया अर्थित न कुछ विश्वतिद्धाः व्यक्ति न्यापनी अर्थहरूनीय व्यक्ति हो **न्यस्परिर्देशक्षाः । इत्यद्धिः व्यक्तिकारमञ्ज्ञानम् वस्य है । ३ "कारः वर्षत् ५७%-४: जुलियो अस्पदार्थकर्यः । देशोऽबं** योभगोहरो बहुएक: ३१-त क्वेंब: ।। सर्वे च स्वेकन, कन्तु प्रते यन्तु (बहुबक) - अने बहुर्क्ष पहुचनु स कश्चिद द्वानामाध्यक्त स प्रस्ताद आक्री-प्रार्थभागी है। ३ % अपने दि सम्पर्धान्त (सम्पर ११ ५० ५३) हस्पादि तीन मार्चन पन को तने हैं। इसे पटने हुए इस्टेनक कम क्रिक्टन 'मार्चन करत्वता है। अवराधसहरकांत्र विवयक्तेप्रदर्भिश क्या । तानि सर्वांच के देख बाह्न गरवेका " इत्यादि श्राप्त-प्रार्थनसम्बद्धी क्लोक है 🐛 बागु देवगण्यः क्रवे कुवायद्यम् महाक्ष्मेत् । अभीहरूप्यक्रमा कुराव्यक्रम 🤏 ॥ अन्यादि विश्व काराव्याची प्रान्तेस्य हैं 🔏 "अने अच्या देश अंदिल पूर्वपत 🖼 एक भेगदा निरवास्त । तसी मित्री बरुको सामहत्तामधिकि सिन्धः पृथियो उत्त को । १ वस्त- ३३ । ४६ )

• संविधः विश्वपुरम्म + \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

भावसे क्रिकेर है। इस प्रकार प्रार्वक करे-हि।वे प्रक्तिः हिन्ते प्रक्तिः दिन्तं प्रक्तिर्मवे प्रवे ।

क्षम्पदा सर्व नास्ति समन सरने मम ॥

'प्रस्तेक जन्ममें मेरी जिनमें मक्ति हो, दिवमें पर्तक हो, किवये पर्कि हो।

शिवके सिवा दूसन कोई कुते शत्म हेमेजस्य नहीं । महानेक । आप ही धेरे जिले धनकाता 🕏 । '

प्रसः प्रकार अध्योग काके सन्पूर्ण सिद्धियोंके शहा देवेग्रर विवयत पराध्यतिके श्चारा पूजन करे । जिलेक्तः गलेक्टी आजाकारे क्राकान्को संतुद्ध करे। किर समरिकार नमस्त्रार करके अनुवन प्रसक्ताका अपृथ्य करते हुए समझ लैकिक कार्च मुख्यूकंड

करता से । को इस प्रकार विकथकियराक्क हो धग-वन्तर सब प्रकारकी सिद्धि प्रगा होती 🕯। यह उत्तम वक्ता होता है तथा असे मन्त्रेक्टिकत फरवरी निश्चय ही प्राप्ति होती

इतिदिन धूजन करता है, उसे अवस्य ही

🛊 । ग्रेग, दु:स, दूसरोके निपित्तसे होनेवासा क्षेत्र, कृष्टिरुक्ता तथा विष आविके रूपमें <u>को−को कह</u> उपस्थित होता है, उसे करणाव्यकारी परच किथ अधस्य नष्ट कर

धनवान संकरकी एजासे उसमें अवस्थ क्क्नूक्रोकी कृष्टि होती है—कीक बसी तरह, जैसे एक्क्क्क्ष्य स्थाप सहते हैं। मुनिशेह कारत ! इस अकार मैंने विश्वकी पूजाका क्रिक्रम बताया । उस्य तुम क्या सुनना जलते

क्षेत्रे हैं। इस जगस्त्रकता बरुपाण होता है।

क्षे ? क्षीय-सा प्रश्न कुल्नेलाले हो ? (अध्याचं ११)

भगवान् विवन्ती शेष्ट्रता तथा उनके पूजनकी अनिवार्य आवदयकताका प्रतिपादन

प्रारहती ओले—प्रक्रम् । प्रकायते ! आप सम्प है; क्योंकि आफारी मुद्धि भगवान् वित्वये संगी हुई है। किवे | अस्य पुनः इसी विजयका सम्बद्ध प्रकारसे

विकारपूर्वक वर्णन कीजिये ।

बह्याजीने कहा---तान ! एक स्वयंक्की बात है, मैं सब ओरसे ऋषियों तथा रेक्सओको ब्रह्मकर इन सक्को श्रीरसागरके तटपर से गया, नहीं सबका क्षित-साधन करनेकले धगकान् विष्णु

निवास करते हैं। वहाँ देवताओंके पूक्कार भगवान् विष्णुने सबके लिये शिवयुजनकी ही शेष्ट्रता बतत्वकर न्यू कहा निः 'एक मुहर्त या एक श्रण भी को दिवक्य पूजन



किया है, बढ़ी अंश्रापक है और बढ़ी क्लॉक । अपन में बार रहा है; जमें सुन्ते । इस क्यारान-🕏 । जो भगवान् शिवक्षी भगिनो सक्त है, को मध्यो प्रमुख्ये प्रकार और क्यांका विकास कारों है, के कारों कुलके कारी नहीं होते हैं। यो सहस्य श्रीभाजनकारी पूछा मनोहर कारन, सुन्दर आध्यक्तीने विश्वविद निवर्षा, रिक्तनेक्षे कार्यां संस्थेत ही सामा वन, यूत्र-चेत्र आहे संतरि, अलेख, सुन्तर प्रतीत, कालीविक्य प्रतिद्वा, कालीव सुन्ता, अन्तर्वे मोहरूको कृत असमा पर्यका विकासी परित पालों है, से पूर्वजन्तिक बहार पुरस्के बरुक्त स्थारिकारी कुमा-अर्थानं अनुस होते है । की कुमा निवन-व्यक्तिपरायक है जिन्दिन्द्वारी एक करना है, क्रमान्त्रे सम्बद्ध विन्द्रि क्रमा केली है क्या का करोंके ब्यानों जी बहुत ।

mounts per man mitte frier विकास अभिने का अधिकार क्रमान निरम्प और स्पृत्योची समय यसक्ताओनी पृत्रिके Red and Bushes hids find ander को। पुरित्रेष्ट का क्रमंत्रको सुरक्ता बीबोर्के उद्धार्थ गावा सुरकाने कावान् विष्युरे विकासकीको कुळाल पान— 'विश्वकार्यक् । तुम्ब केले अलाग्ये सम्पूर्ण वेक्काओंको सुन्दर क्रिक्टोन्स्ट्रान्टर दिर्धान बारके हो ।' एक विकासनी मेरी अंग श्रीहरियों जाताये अनुसर का वेगावसीयो pels selbutelt seguet fember बाराबार विवे ।

जानके को इस किर्यान्यको और कुनेर कुर्मान्य प्रेजुनी पूज करने हैं। धर्म क्रीन्स्टीलाम् (पुरस्तको परे पूर्) निर्माणी हता पहल इस्तानकांके किर्माणको पूर्व कुरते हैं। कुनुकृत् किया इन्हर्नानमध्य तथा aga क्षेत्रका प्रस्तानी कृता करते हैं। जुले l विक्रोप्रकार प्रार्टिक विक्रिक्यकी, क्युप्ता क्रीताओं को हुए निवासी तथा होगी अधिकोत्तरम् वर्शनिक्षेत्रस्य वृत्तरं वर्गने Es resolves entiremen Segral आविकारक प्रभावन केर्युक्त, सवा संब बोजोंक कर हुए निवृत्त्वी तथा आंत्रिक कर (ब्रीरे)के प्रेर्यूचर्म करमान करने हैं। ब्रेस् pages after most wheat firefalls with gar क्षेत्रकारका, क्षान्त क्षान्तिक विद्वार की जनका देगके को हर फिस्फियुकर क्षापुरवृत्तेक कृत्या काले है । देवी वावकाली को कुर विकासी, मेरीका प्रकार रिकारी कालम स्थितियो रिकारी क्रमान्त्री अस्ति वनमे क्र निवस्ती और प्रकारी प्रकार दिवानिकारी विश्वितकारो कुछा काली है। कामासूर काल् का कांध्रेय-मिक्स कुछ कुछ है। कुरो सोव भी देसा A mei be ber bit femlies neuert क्रिक्ट्राम्बर्गि क्रिक्टि स्थानिक विके स्था के ताव केवान और स्वर्धि का निर्देशित कुना करते है। कल्यान् कैन्युने इस मख केम्प्राचीको प्राप्त केम्प्री कामको nglooding report the first the state of the state of the state of the state of मोर-ना रिवरिक आह हुता, हरवा वर्णन दिलकासील व्यक्तिके पूजनकी विकि ची

वनकीत्रक के व कार्यक्रिकेट । अवकारक के व व के ट्र कर अवकार ।

मक्तोको सुनकर वेकविरशेवक्किकोलकि वै प्रकृत इनको इसे लिये अपने व्यवसे आ गमा। युने । यहाँ अन्यार मैंने समाव वेक्साओं और व्यक्तिकंक दिल-एककी असम निर्मित करानी, यो संस्कृत अर्थास बस्कारिको वेनेकाली है।

ठश <del>समार पुरा माराने कारा</del>— वैक्सओस्त्रित सम्बन्ध प्रतृतिको ! हुन प्रेमपरायम होन्दर सुन्ते। वै प्रत्यक्रपूर्वन्द पुनने रिज्युक्तको का विकित कर्वन बारसा है, जो ओन और सोझ क्रेस्सार है। विकालों और मुनियमें ! प्रमान सन्द्रशार्थ मनुष्य-भाग प्राप्त प्राप्त प्राप्त कृति है। क्रममें भी क्रमम सुरामें साथ हो और भी क्षेत्र है। साथ क्षाने भी अस्वस्थान हाभूगांकि पर्व क्या क्षेत्र काम गुण्यते ही सम्बद्ध है। पदि वैक्त क्या सुनया हो साथ हो चनवान् दिलको संतोषको देशने इस प्रता क्रमंबर अनुहार करे, जो अवने वर्ण और असमाने निने प्रत्योक्त प्रतिवर्गन है। जिला जातिके मिन्ने को कार्य कारका गया है, क्रमान क्रमाञ्चन न बारे । फिल्मी क्रमानि हो क्षणेर अनुसार ही सुन करें । क्षत्रेशक सहस्रो बज़ॉरी नमोबड़ क्वका 🕯 स्वकी सनोपहोंने जनवाका पहल अधिक है। कानकामे क्यूकर काई कलू नहीं है। कान

पूजन-विविधानकारी - जनके साम्राज्यात करना है। " व्यानकारी रहना स्थानक क्यानको विन्ते कानार सिन रका हो संनिक्षित है। यो निवानमें सम्बद्ध है, का पुरस्केकी सुद्धिके रीम्बे किसी जामीक्षर आदियो आवश्यकता वर्षे है ।

क्रुक्को क्वल्क इत्स्की अहि २ हो, क्यान का कियान विवानेके किये करीते 🛊 पण्याप् मेरावयो अध्ययम करे। क्ष्माने क्षेत्रको एक है प्रकार अन्य क्योंने अधिकार हो का है। एकास करवान कुर्व एक स्थानने सुकार भी मानवान आहि जिस्स कराओं अनेका से कैयारे हैं। केवाराओं । संस्थाने को-के क्यू का अन्यत् वरत् देशके का सुनी साली है, कह शक परमञ्जू निकारण ही है—ऐसा समझी। मानवाद संस्थापन में हैं जाने, नेवानवाद प्रवेशनकी पूजा अल्पक्ट है। प्राप्ते जननार्थ की को प्रतिकान्युवाकी कार्यान्तर कारण है, अल्पार करण निविद्धा है। हुसनिको सम्बन्धे ( का बकार्य का सुने ) अपनी कारिके क्रिके को कर्न बसावा गया है. ज्ञाका प्रकार्तक सामा करना काहिये। कर्न-वर्ग क्यालन् वर्गत हो, सर-सर् आराज्यकेकमा पुजन आहि अक्टूब सामा काहिने; क्योंकि पूजन और दान आदिके निका कारणा हुए वहीं होते। र वेले केरे क्रमहेने रेप पहल अच्छा नहीं पहला है सिंह क्रालका सामा है: क्लोकि चेली व्यालके अब क्रालवे चेवार व्याक कर विकास पासा है, प्राप्त अपने प्राप्तेन समापत विरामात तक करवर तथा देव अपनी प्राप्त पानी है,

मानवाहरणे परित्र मार्ग प्रमान क्रमान्। यहः प्रमानं कोई योगी क्रमोन पहली। ॥ (कि कु क कु १२ १४८)

रका का कार्यक वर्धन पुरुषीका छन्। पुरुषकारी काले व व पुरुष

<sup>(9</sup>x155) 中中中世代(15t)

जब त्रिविक इतिर पूर्णतका निर्मल क्रे जना 🗓 सभी उसकर जानकह रंग करणा है और सपी विजानका प्राकटम होता 👣 गुरू विद्यान के कारत है, तब धेरकावकी विवृत्ति हो जाती है। येवकी सन्दर्भतक निवृत्ति हो जानेपर हन्द्र-इटल दूर हो करे हैं और इन्द्र-यु:बन्ते रहित कृत्य विश्वकार हो काला है।

पनुष्य स्वयन्त्रः गृहरू-अञ्चलको खे. स्वतक पीची बेलताओंकी तक कार्ये हेड.

उसी प्रकार देवताओंकी चल्लेकाँके पूजाने कारकार बंकानकी अतिमाका उत्तम प्रेमके साम्र वृक्षन करे । समया से समके एकपान कुछ है, इन बनवान् जिवकी ही पूजा सबसे ब्बद्धकर है: क्योंकि मृहके सीचे जानेपर क्रिक्करणानीय क्रम्यूर्ण देवता ५६४: हा। हो सते है। अनः जो समूर्ण वनोजनिकत कान्येको पान्त काक्रक है, बाद अपने अध्यक्ति विश्विके लिये सवस्य प्राणियोंके श्चिमचे सावर रहकार स्पेक्तसरकाराकारी कालान् संकरका पूजन करे। (अध्याय ११)

# शिवपूजनकी सर्वोत्तम विधिका वर्णन

महाभी काते है—अब वै पुजार्थी इंग्लॉसल किथि करा शहा है, को सबका अभीष्ट तक चुक्तेंको सुरूप 🚃 📹 🛔 । हेकराको तथा ऋषिको , तुम व्यवन हेकर भूगो । इयाहकाको साहिके कि का प्राप्त भारती समानते एकका जन्मका पार्कके-संवित भगवान किवका अगरण को तन्त्र हाम ओड प्रसाध ह्यासर प्रक्रियुर्वक क्ष्मरे प्राचीना करे—'रेलेकर ! व्रतिके, उठिये ! यो इक्य-सन्दर्भ ज्ञयन कानेकाले हेक्सा ! इतिये | क्याब्याना ! वक्तिये और ब्रह्माकुने सबका पहल क्षेत्रिके । मै क्ष्मेंक्रे भागता 🐧 किंद्र मेरी कामें अवसि अर्थ होती । मैं अधर्मको जानत हैं, परंतु में उससे तुर नहीं हो पाला । महाकेब ! अल्प नेरे हटकमें रियत होकर मुझे जैसी प्रेरका देते हैं, फैसा 🖟 मैं करता है।' इस उकार मिकपूर्वक कहकर और गुस्टेककी करणपादकाओका क्रारण अरके गाँवसे बाहा दक्षिण क्रिएमें मल-मूत्रकः स्थान करनेके लिये जाता।

परवासन कानेके बाद मिट्टी और जलसे क्षेत्रके क्षण सरीरकी सुद्धि करके सेवी क्रको और वैरोको स्रोका सहभग मारे, सुर्वोद्धय होनेले पहले ही स्तुअन करके पुँहको प्रतेत्व चार जलकी अवस्थितकोहे क्षेत्रे । वेपलाओ लक्षा व्यक्तियो ! यही, प्रतिकता, अध्ययस्य और नवयी तिथियो तक्षा रविकारके दिव विवयसम्बद्धे येकपूर्वक ब्रह्मभक्तो स्थाप देवा सावित्रे । अवकासके अनुसार नदी कादिये जाकर अश्वत परमें ही प्रस्थितमेरि स्थान करे। यनुष्यको देश और कारते किरुद्ध कार्य नहीं करना जातिये। रविकार, शास, संकारित, प्रदेश, महाराम, रीर्थ, उपक्रम-दिवस सक्या अशीच जान होनेपर मनुष्य बरक बलसे स्नाह न करे। हित्यक्त पनुष्य तीर्व आदिने प्रचाहके राज्यस होकर खान करे । जो नहानेके पहले तेल क्षणाना वहाँ, इसे विहिन एवं निविद्ध दिनोका विकार करके ही तैथान्यक करना नाहिये। जो प्रतिहिन निषमपूर्वक तेल

सनाता हो, काले पिन्ने फिली हिन भी आराधना करे। सन्दक्षान् सीन बार

< गरिका रिक्यक्त +

रैक्सच्यक् द्वित न्यों है जवना को नेक इस आदिले पार्वित हो, जनक राज्य किसी दिया भी वृत्तिता नहीं है। सरकोचन नेता महानवादे क्रांज्ञकर कुरारे फिरमी दिव भी दुनिस महीं क्षेत्रा । इस गरह केन-कारणका विकास महत्त्वेर ही विर्वादक्ष्मीय प्राप्त भारे । सामनीह प्रभव अवने प्रशासी कार अवना पूर्वकी और रस्त्या पार्किने । अध्यक्त करावेश काची न करे ।

170

सुद्ध क्याने प्रश्निनके कारणपूर्वक स्थान करे । जिस्र क्ष्मको दुस्तेने क्षारक किया है अक्रम के दूसरोके प्रारूपकी पंता 🖨 तक जिसे व्यर्थ गत्रये बारण वित्या गया हो। यह मन्त्र प्रविद्यु पाइनामा है। उनमे तथी पान फिया का एकता है। जब उसे को निरम्भ नक हो । सारमंड पक्षान् देवनाओं अधियों नका विनरीको सुनि देनेकान कारका सर्वक मराना वाहिये । इनके बाद भूत्य हुआ क्या महाने और आव्यान्य को । मुख्यानके र स्वाननर गोवन आदिने और-बेनवर सन्द किमे इस सुद्ध स्वापने कावत वर्ष सुपत आसनकी व्यवस्था को । यह अस्था विस्तुश्र करकारका काम हाअर पूरा केंग्रफ हाआ तथा विक्रिय होना चाहिये । ऐसर अस्तर अस्तर अभीकु सका परायोग्यो हेनेकाना है। प्रायोह क्षर विकारके क्रिके क्श्राचीच्य क्रमार्थ आदि प्रदेश को । सद्ध वृद्धिकार एक सर आसन्तर मैठकर धरको छिन्छ छन्छ। विष्युष्यक्रमे सम्बन्धन गर्भन होन अवस्त होता है।

गयोकारणपूर्वक अञ्चल करे। किर वर्ष विकासी कुलांक रिच्ने अन्त और यह सरकार रहा । कुरती कोई भी सो बालू आस्वरूपक हो। इसे क्याकृष्टि सुरुक्त अपने पान गर्ने । हेल प्रकार पृथ्यनसम्बद्धाना संबद्ध करके पडी वैर्वपूर्वका स्थिर प्राचने कैठे : विरा कल, क्या और अञ्चलो कुछ कुछ अर्थनात रेकार को दर्जन मानवे रहो। अस्ते क्रमारको निर्देश क्षेत्री है। जिस गुरुका इक्टरन करके जनकी अच्छा नेकर विधिक्त संबद्धन क्षाने: अवनी क्षानमुक्ते अस्ता व रक्तो हुन् पराजीतको स्वर्शिकार किचका कुरूर को । एक कुछ दिख्यका निर्मा आहे क्ष्यारोक्स विदेश-एडिस्सिस विकासी क्लेक्स प्रजा को स्टब्स और क्लाफ्स कुल कर्मप्रजीवन कुल्य करके उनके कार्यन क्राविये प्रकार तथा अन्तये वयः जोहका नामके साथ चनुधी विधानिकार प्रयोग मानो इप क्लाब्बर करें। (बद्धा— 🗈 क्लक्स्पे अध्यक्ष 🖎 रूक्षण्यभवताच वितंद्रचंद्रवाद्यकम् मनवन्त्रे नम् ) सहनमा क्रमते क्रमत प्रार्थना व्यवके पुत्रः पर्मा कार्विकेकार्वक गरोकाक्षेका बराधसित्रो कुम्म करके उन्हें क्रांकर नमस्कर करें। क्रमञ्ज्ञान करा प्रस्तार रहते रहनेवाने द्वारवाल व्योक्तका पुरान करके मही-सामी निर्मातकवरिको जनस्यो दुवा सने । सन्दर, कृष्ट्रम तका भूग, टीप आदि अनेक उपवासे शक्त काम जनगरके नैक्टोंसे विकास प्रमा भरमके अभरको जिल्लाक सरकर कर करके राज्यस कार्यके शक्षात् साधक आदि मनाचा नवा है। इस तब विज्या फिल्डॉके स्क्षेत्र उत्त । ब्रह्मसम्बद्ध अपने करके परस्य स्थापन सरम्य को और असने काने विद्वी कोना, बांदी, बातू का अन्य पारे नित्यकर्णका सम्बद्धा करके कि दिख्या आदिकी वित्य-प्रतिधा मनावे और उसे

444 

नगरमार करके परिवरतवान हो जनकी पुरत करे। उसकी पुरत हो अलेक सभी केवल पुलित हो जाते हैं।

निष्टीका क्रिकालक बन्तकर क्रिकि-कुर्वेक क्रामी स्थापना बहे । अन्ते बल्वे रहतंत्रको ओसीको स्थापका सम्मनी संधी नियमाना सर्वक पासक करना पाक्षिये। पुरस्ति हमें मानुकान्याम करके mountage art : firecount florestall भी कारका कार्य अवसे क्या को । पार्च स्वर पुरुषकाता प्रयोग सन्दर्भ निरमकी पूजा कानी काहिये। क्यां प्रत्यक्तिके प्रयासक प्राचीचा निवास नहीं है। सम्बन्धन विभागेर समीप ही अपने निर्ण आसम्बद्धी नामाना करें। इस समाध करताबिक्त्य सेटाकर विक अस्थापन करें। कार्यक्र बाद होता हान मोहकार एक प्राप्तकाच करें। प्राप्तकाचनात्रको मन्त्रको क्रान्यकारी का आधीरको सामी भारतिये । प्राचीमे स्रोत मुहाई विकासे । यह पुजाबर अरुवरूक होतु है। इन बुद्ध ओवर प्रदर्शन कालो हो अनुवा कुला-विशेषक अनुसारक को । त्रवानार वर्ड की निवस बारके गुरुवंदे उदालक को और पदासन क पदासन वीतकर की जबका स्थानमान स वर्षशास्त्रका आवव रेकार शुलपूर्वक के

बारे । सरको अस्त्राम् शिक्को सन्त्रम् न से पायन पुरस्कानकीको अस्ते पास रकावन निवादिन क्यांक्युके म्हलेक्यीका अस्यक्षम् स्टेर ।

और पूर पूजनका प्रक्रोग करे। फिर

अर्थनामचे ज्ञान दिल्लीन्त्राच्या प्रकारन

श्रीचाहर

कैरलाइडिक्साओं ज कर्मकंकिन्द्रमान् 🗈 👀 🗈 मधोलकर्पण क्रम्यू विर्मेश मुख्यपेपनम् ।

प्राचनके रक्षण्य विशेष क्षण्यकान् । ५८ । क्ष्रंतनीर दिलाक्षं कदावैति समर्दिनम् -श्राक्षकोत्तरीय च न्याकारीच्या प्रत्यात ॥ ४५ ॥ कारते के राज्य विकास का विकास का

शिक्षकंत्रने व कार्यने अन्तर्भव निकास ॥ 🗱 🛊 क्ष्मानीत प्रार्थक्ष वेर्तेका प्रारम्भीत केवारा हराकेचेव दुर्वको रेक्सेक्स्य x ५१ त क्रमान्त्रे स्टबंग्लक्त्यं अन्यत्र्यस्यकृतम् वेदै प्राचीनेन्स्पोधे विष्णुनस्थिते स्थाप । ३३ व THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, OR WHEN

"al Grands fregren Burn arch है, न्यानंत्री देवनेक पति है, समान देवासकोंने क्रमा है, जिनके स्थानका प्रामीचे क्याकर् क्लंग किया गया है, को निर्मुख होते हुए की

गुलका है ज़िल्के पाँच मुख्य का मुलाई

और प्रयोक्त मुख्यमकारमें तील-तील मेक हैं, विनवी व्यवस्थ प्राप्तक विद्व अद्वित 🗓 अञ्चलकीय कर्मानी समाम और है, को विभाग्यकारी, मध्यमञ्जल पुरुद्धने कुर्वेदिक एक विराम करान्य प्राप्त कुरनेवाले हैं, को झबीबरी मनाव बहुओं और काराधार्थ और्थ्य है, जिल्ला काराव सुध्य है, रिक्तक अलोजे जासूचिक असीव मान सिन्दरी क्यों है, को विभाग आहि आदश धारण करके हैं, रिवरके अगरे अरबो निविद्यार्थ विकास कृत काली रहती है, सकाममृद्या

क्या सम्पूर्ण आंगलोची साम हेरेसारे हैं, विकास पुरातिका सरकरामे जिला हुआ है, केट्रो और सरवानि रिजन्मी महिनाका क्यान्त्र पान किया है, विष्यु और प्राप्त

तम-उपकार काले हर जिनकी लेकाने लगे

राजी है, इसका रेजनेंद्र नाराना विश्वनार्थ और

देखन भी करित है, में देवनाओं ने नेवित

• संदेश विकासमा •

199 

भी बाह्य जिल्लाहे स्तुति बातो है तथा जो जलबाहा निरस्कर अभिनेक करे। बेवदन्ते, करमानन्द्रसम्बद्धः है, इन वकानकार कृत्यु चाह्नी अवस्था क्रिक्के महस्यु मानोद्वारा क्षित्रका में आयात्व करवा है।"

पुत्र प्रचार सम्ब दिल्का ब्याप करके इनके रिज्ये अलाग है। प्रमुख्येना पदारे ही श्राप्तः सम्बद्धाः अस्ति को (क्य--सामान बर्वादाक्य नमः अस्यन कर्यमान — इत्यादि) । आसमचे बहुत्त् चननान् प्राचारको पास और अर्थ्य है। किर परमाना क्षान्त्रो शाचनक कराकर नक्षान्त-सन्त्राकी



मताने । वेदनकों अकाश समयक्त कर्यानेस मामनदोका स्थारण करके परिवर्णक बवाबीन्य समाम हत्य प्रमान्त्वी अस्ति करे । अमीष्ट हामको संकरके कार क्यांचे । किर प्रमुख्य क्रिक्को क्रमण-सार कराने । बारको प्रशास उनके बीक्यूरिने सुगरियन कार्य गया अन्य प्रक्रीयत कार्युर्वक रोज बारे। फिर सुगन्धित जलते ही इनके इत्यर

विवारिक्षाओं अन्तरी सन्द्र मोते। विरा क्राव्यक्त्राचं जल हे और वदा समर्थित करे। राज प्रकारके बच्चेद्वरा समस्य विकास मिला, भी नेहें, मूंग और स्कृद अर्थित करें । बिर क्षेत्र व्हरावाने परवास्त्र विकास कुल चक्षको । अनेक मुख्यार व्यापके अनुसार क्केच्या अधिकायक काले कारण, समयब, प्रकृतक, कुरुक्त, प्रकृत, रूप्तर, सेश्युक (गुका), बुरस्तीकर एक फिल्कर क्यांकर कार्याक्षेत्रे सत्त्व चतामरका मगमान् क्षेत्ररको निर्मेष पुत्रा करे। जन्म सम trepailes arest giver freezi brece क्रिक्टर ही अधिन को । विकास समर्थित क्षेत्रेर के रिव्यंकी पूजा सर्वात क्षेत्री है। कारकाम् सुर्याच्या चूर्ण तथा सुर्वासन जाम केल (प्रा: अवस्) निर्माल मसूर्य बढ़े हर्गके काव चलवान् किवको अधिन वर्षः। जिर प्रत्यक्रकार्थक पृथ्युक और अगुरू आसीकी क्ष्म विकेशन करे । स्ट्रिक्टर प्रोक्टरजीयके बीजे यरा हुआ क्षेत्रक है। इसके बाद निप्नाद्वित ल्याने व्यक्तिपूर्वक कृत अन्तर्व हे और माम-व्यक्ति क्यांक्रत इनके भूतवा वार्जन करे ।

क्षात्रकाल क्लाबा क्याना करते

कर्य हैंदि वर्त्रों देशि जोगे देशि य श्रीवर । चुरिव्यक्तियाले द्वि ग्रहेम्बार्ग वर्षेऽस्त् ते ॥ 'लाके । प्रांत्रात ! अल्लाको नामकार है।

अर्थापक

कार हम अर्थको स्थिता कार्क गृहे कर क्षेत्रिके, पात क्षेत्रिके, प्रांग क्षीत्रिके तथा चोग और मोक्षकमी कुल प्रकृत कीरियों ।"

काके कर मनवार क्रिकारे चौति-परिचेत राज्य नेपेस अर्थित करे। नैपेसके

पक्षत् प्रेमपूर्वकः आधानन कराये । तदननार -साहोपाङ्ग ताम्बल बनाकर ज़िक्को समर्पित करे। फिर पाँच क्लोकी आरती कनकर मगवानको दिलावे। उसकी संक्षा इस प्रकार है---पैरोमें चार बार, जान्निक्वाहरके सामने दो बार, युक्तके समक्ष एक बार तथा सम्पूर्ण अङ्गोर्थ सात बार आरबी दिस्तवे। मल्बद्धात नानर प्रकारके स्तीप्रोद्धारा प्रेयपूर्वक भगवान् वृक्षकाकको स्तृति करे । साधकार धीरे-धीरे जिक्की परिकास करे। मरिकामके बाद कहा पुरूष सामुद्धा प्रकार करे और विद्याद्वित पन्तरो धनिवर्षक

### पुष्पाञ्जलिक्यक

पुष्पासारिः १—

शक्तिकश्रदि या जानायकर्गादिकं गया। मुत्ती तदक् संगतने पुरस्या तन होन्छर ।। मान्यकरकार्गतस्य स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक इति विक्रय गीरीश भूतनाथ क्रमीट से ह भूगौ स्वाहितपाद्भ पृथ्विकायसम्बन्धः । कारि वासकताथामा स्वयंत्र अस्त्रं प्रधीत (अध्यान १३)

'प्रोक्तर । येथे अरुक्तनके का क्राम-बुक्रकर जो पूजन आदि किया है, यह आपकी कुपाने राजल हो। एवं ! वै आपका 🗓 मेरे प्राप्त सक उक्तममें लगे हुए 🦜 मेरा बित्त सदा आयका ही जिला करता है। हेस्स जानकर हे जैरीजब ! मुसनाथ ! आव मुक्तपर जसक होड्वे । जमी 🕹 बस्तीपर जिनके के लढ़लुक्त जाते हैं, उनके लिये चुर्वि ही सहारा 🛊 असी प्रकार जिन्होंने आवर्षे प्रति अवस्य क्रिये हैं उनके लिये भी अस्य 🛊 प्ररम्कता है।"

—इन्बादि स्वारे **म्यूत-म**हत प्रार्थना करके इत्तव विधिन्ने पुष्पाक्षांत अर्थित कानेके पक्षम् युवः भगवान्को नगरकार करे । किन निवाद्वित कमसे विसर्जन करना पार्विके १

#### विसर्वन

कारको गच्छ देवेश परिवारयुतः प्रधी : **प्रकार** प्रतिथ स्वाध्यक्तवारम् ॥

'हेक्बर प्रयो ! 376 परिवासस्तित अस्ते सामको प्रधारे। नाम ! सब मुकाशत संगय हो, तम पुन: काय यहाँ सावर प्रदार्थक करें।'

इस अकार धर्मकारत शंकरकी व्यांचार प्रार्थना करके उनका विसर्वन करे और इस कलको अधने इदयमें लगाये तथा पक्रकरकर च्याची ।

भर्तकते ! इस तरहं की दिखपुत्रनकी सारी विश्वि कता हो। और भोग जीर मोख वेनेकारण है। अब और क्या सुनना चाहते (अध्याम १३)

### विधिन्न मुख्यें, अन्ने तथा जलादिकी भाराओं से शिवजीकी पूजाका माहास्त्र

प्राप्तिकी इच्छा करता हो, जब कम्बर, ध्वानेंका तरह होता है और तरहमीकी भी मिल्क्यम, इस्तपन और परक्षपुरूपसे मणकन् आप्ति 🐞 जाती है, इसमें संघय नहीं 🛊 । सिककी मूजा करे। अहम्म् । यदि एक अधीन पुरुवति श्रीस कम्पलीका एक प्रस्थ लासकी संख्याने इन पुर्वाञ्चर। धनकान् जनाया है। एक सहस्र क्रिक्वफरोको भी एक

भद्रको जोहे —गांध्द ! जो लक्ष्मी- विस्ववधी पूजा सम्बद्ध हो जान तो स्वारे

+ विदेश रिक्कुल्स = 

प्रस्त कहा गया है। एक कहन कारणाने क्षेत्रे हैं। तरत और अनेद असद, अनामार्ग अपने प्राथको परिभावा को नजी है। योख्या और क्षेत्र कारणके एक लाग कुल्लेहरा परनंत्रत एक वर्ष्य होता है और वस शहरेका क्या वार । इस मानने या, कुन आविको होत्या वार्षिने । का पूर्वेतः नेकावार्यः पुर्वाचे कियमी पूजा हो मानी है, तब सकल कुम अपने समुग्रं अभीवाने उस कार रेप्पा है। यदि कारकार्य कार्य कोई बायन में है से यह पूर्वीक पूजाने

Sea.

कियत्वरूप हो पता 🖁 । कुर्वक्रम-भूगावास क्या प्रति सामा का पुरा हो असर है, तब सनकार रिम्ब अवस क्षांत्र केरे हैं । एक स्वयंत्रक क्राये स्वीरकी प्रदेश क्षेत्रके हैं, दूसरे ब्रह्मकोटे कराने पूर्वजन्त्रको बालोका कारण होता है, जीवारे भारत को डोनेपर सम्पन्न साम्य मन्त्र हुन्छ। होती है। बीचे मामस्वर कर होनेवर काओ क्रमञ्जून शिक्षका दर्शन क्षेत्रा है और मध्यके स्वयुक्त कर को है दूध केता है, भगवाद हित्य क्यांसक्तीर सम्बद्धा सकता प्रकट है कारी हैं। इसी मन्त्रका क्या स्वास जब हो आव हो सम्पूर्ण फलवरी रीवदि होगी है। कें मोक्रको अन्तिसमा रहतत है, मह (हरू मास्य) देशीहरा फिल्क्स प्रभा को । मुभिनेष्ट । सर्वत्र स्थानकारी से सेन्स सम्बद्धानी वार्षिये । जानुवारे प्रवाहनामा पुरस एक लाग दुर्वाजेक्टन युवन करे। किसे पत्रको अधिकास हो, वह धर्मके एक रमान्य क्रांग्लेसे कृष्य करे । साल वंदरायास्य धत्रा प्रकार सुध्याचक मान गया है। आगमको एक लाक कुलोने पुज कारनेवाले पुरस्काने स्वाप्त् वदावते अधि होती

है। बहि गुलसीयुक्त विकास क्षेत्र करे तो

व्यासकतो योग और योध क्षेत्रों सुरूप

बूबा क्राप्नेसे भी जहीं करू (मांग और गोळ) की प्रती होती है। क्या (अहमूल) के एक भारत कुम्मेंने की हाँ पृष्ट प्रमुक्तिको पूर्ण देनेकाली होली है। काजीरके हक सरक पुरु गाँद रिवर्डअको स्वयोगमें राज्ये प्रत्ये त्ये वे वर्धा रोजीवस स्वाटन करनेकारे संसे हैं। क्रमूबर (क्वर्शना) के कुल्लेक्स कुल्ल करनेले आधुकाची प्राप्ति होती है। समेनीसे विकादी पूजा करके क्यूक वक्षणेको अस्तात करना है, प्रमाने संबंध नहीं है। अल्ब्योके फूलेंसे व्यक्तवेद श्रीवार पुराय कारनेवरण पुरस् धनकान् विकासो दिन होता है। समीवनोसे कुछ। बहर्तक क्यूबर कोश्व प्रसूत बहर सेना है। केरवर्ष, कुल वक्तनेवर भगवान् शिषं अञ्चलं मुच्यान्त्राच्या क्यो प्रकृत करते हैं। यूरीके कुनाल कुन को काव हो बरने कानी अपन्ती वाणी नहीं होती। व्यवेतने कृत्योंने कृता व्यत्नेका सन्त्याको प्रसादी प्रतीत होती है। केव्यवरि वा कंक्जरिकाके फुल्लेसे विकास कुरूर किया साथ हो तम निर्माण होता है। एक साथा विलयका व्यक्तिका बन्धा अवनी सभी करूप बस्तुई प्राप्त कर लेशा है। सङ्गारकार (क्रामिनार)के कुरुपेंसे पूजा कार्यपर सुल-सम्बन्धित 🔤 हेती है। क्रांकान बहुने पैटा होनेवाले फुल यदि हिल्लाही सेवाचे समर्थित क्रिके अर्थ से वे कोळ केवेजाने होते हैं. इसमें संज्ञान नहीं हैं : सहित कुल कानुआरेको पुत्र प्रधान करनेवाले क्षेत्रे 🛊 इत कुलांक्टे एक-एक लालकी संस्थाने जिसके कार बढ़ावा करण से क्कान् किन प्रचा कर प्रवान करते है।

更多效 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

क्रमा और केमकेसे संस्थार सेव मणी पुरू भगवान जिल्लाहे महाने मा सकते है।

विकास । सहस्राध्यक्षिक स्वतर प्राचन क्षताने पर्याची सम्बं कारी है। वे बारक असमित होने मार्थने और इस्ट्रे ज्ञान चौत्रपायके विक्ये ज्ञान च्यान पार्विके । व्यक्तभाग प्रकार पूजा करते चनकान् निर्माणे कार ग्रह्म सुन्तर क्या क्याने और क्रांचर कारण रकतार समर्थन को से काम है। भगवान कियाने कार्य गुल, पूज आहिये साथ एक बीवाल बहुम्बर इर आर्थ निवेदन को से पुश्तका बार-पूरा पास कार केला है। वर्ष रिल्की सर्वाच वारष्ट्र प्राञ्चनके केन्द्र कराये। पुरुषे प्रथानुर्वक साम्रोज्यम् १५३ वृत्रा स्थापक होती है। जहाँ सी कहा करनेकी विक्रि है. कार्र एक से अवद क्या क्रानेक विकास क्रिका गया है। सिन्धेक्रम सिन्ध्योको 🕬 राज्य अस्तिको है कार्य जन्म एक गान्स रिकारो प्रियम्पी पूजा की मान से पह बहे को पलकोचा यस वारतेनारी होती है। जीक्षरा की क्षुं रिकाली पूका सम्बन्ध शुक्रकी वृद्धि करनेकानी है, केन महिन्द्रोका कावन है। नेहेंक वर्ष हर प्रकारको की हुई संकारबीकी पूरत निश्चन ही बहुत काम जानी राजी है। यदि जानो हारत बार पूजा हो तो काले संगानकी पृथ्द होती है। यदि पूँगतो पूजा की काम तो क्रमकर दिया सुक्त प्रदान करने है। विशेष (केरली) हार सर्वाकक परमान रिस्ता

कृत्य करवेपास्त्री उत्तरस्वके वर्ग, अर्थ

और काम प्रोरामी पृद्धि होगी है तथा यह

कृता समका सुर्योक्ते देवेचानी होनी है।

अरहरके कर्ताने चंकर करके समझन्

सीन बताबा 🖚 रहा 🛊 । प्रसन्तारापूर्णक सुन्ते। पुरुष कारका प्रयूपीय कारवेगावे काराजीने एक प्रत्य प्रश्नुपुष्पको एक लाक कार्या है। मध्य प्राप्त क्रमेरीके कुछ हो से बहे एक साम कुलेका का कहा गया है। कृतिके एक रकर कुन्तेका की वही नान है। राईके एक शाक कुलोका बान रहते वॉब प्राप्त है। उपायकाओं काहिये कि पह निकास क्षेत्रर केशके रूपे करवार हिल्लाकी पूजा गारे

क्रिकारी मुंबा करे। यह कुल क्राम क्रकारके

सुन्धे और सन्दर्भ करनेको देशकानी है।

पुनिशेष ! अस पुरुषेकी एका संस्थानार

व्यक्तिकारको विशिवपूर्वक शिक्को पूजा क्राफे सक्ताको क्षेत्रे सरकता समर्थित करनी काहिने। ज्याने को नमुख्य प्रस्तान व्याचे समान है, संस्कृते कामिके लिये व्यतनकार प्रत्यवाक कार्यो कर्ष है। इस-वर्षक राज्यों, स्ट्रीके न्यास पर्धाने. क्रान्योंके सबसे, क्यानुकारे, प्राथमको प्राप्तको महत्त्वस्थानको, राज्यती-सम्बद्धी अध्यक्त दिल्योह परम्योगा मानीके आदिये प्रांतक और अनावे 'नगः' का जोड़कर को हर मनोड़ना जलवारा अवधि अधित वारमी कविने। सुक्त और होतालको वृद्धिके रिज्ये सरकारमुक्ता पुजन क्रम्ब क्रम्बक प्रक है। क्रम्ब भाग कारण बारके बारमकाको केन्युबीक अना प्रकारके कुल एवं विच्यं इच्छेद्वारा विच्यको पूजा करकी क्रांतिये और विकास क्रमके लहसामान बन्धोले बीबर्ने कता क्यूनी व्यक्तिये । ऐसा करनेवर बंदाको विकास होता है, इसमें क्षेत्रक वहीं है। इसी प्रकार की बस समार

क्लोक्स रिक्टीकी पूजा की नाम से उनेह

 संविद्धः विश्वपुरस्य « 

धेनकी भारत होती है और उक्तराजको मनोवाध्यक्त कलकी प्राप्ति हो जनी है । यदि कोई नयुंसकतायों आह हो से सह पीसे विक्रमीकी मलीभांति कुळ करे बचा ब्राह्मणीको श्रेष्ट्रण करावे । सम्ब हे उसके लिये मुनीक्षरोंने प्राज्यास्य अतका भी विचान किया है। यदि बुद्धि नद हो जाव से उस अवश्वामें पूजकारों केवल शर्कशाविका हुकामी धारा जहानी बाहिये । ऐसा करनेपर क्से बहरपतिके संपाध क्याय सुद्धि प्राप्त से वाली है। क्रमंत्रक दल हमार क्योंकर क्य पुरा न हो जन्म, स्वतंक पूर्वोक बुध्ववाय-द्यारा भगवार्ष दिवकत उत्प्रद्व पूजन 🖛 पू रकार व्यक्तिये । कहा सन्-वान्ये अवस्तरका 🕏 क्वाउन होने लने— भी उन्नर पान, समी भी होय न रहें, दु:क यह जाय और अधने

表交換

महामारकारी भारत औं योग और मोक्ष होनों कृत्योबक्के देनेकारण 🛊 । ये स्त्र्य जो-को बागाएँ क्षाची क्षी है, इन स्वक्ते मृत्युक्षचमस्रे बदाना बाह्रिये, इसमें भी उस्त भनाका वियानसः दस इकार जब करना चर्माचे, और म्हारी साहागीकी भीतन कराना कार्विये । (Manne (v) क्रालकार अल्लको अधरकी ओर अक्राला। क्रम्से कई एक अच्छ क्रमट इस्त, की

क्रीबीस सरवोक्त अध्य कहा जाता है।

September 1. The Best Appetraction areas

शहरूक ही जा। अस्पे श्रेतकता व देशकार

धरमें स्त्रा करन्द्र सहते लगे, जब पूर्वोजनकरी दुवकी करा धकरेसे सार।

दःस नह हो सता है। सुवासित तेरुसे पूजा करनेका कोगोकी शब्द होती है। यदि मधुसे

विकास पूजा की जाय से राजकश्याका रोग हुए हो जाता है। धर्षि शिक्यर ईराके रसकी

क्षण चक्रकी जाने को बंद की सन्दर्श

अतनक्ष्मी ऋषि करानेवाली होती है।

### सुष्टिका वर्णन कदन्तर मार्ट्सिक पुत्रनेपर सहक्रमी

बोले — पूने । सुने पून्तीक आहेश केटा वक महादेवजी अन्तर्भाव हो गये, तथ ने उनकी आज्ञाका पालन करकेले रिवरे व्यानका हो कर्तात्मका विभार करने लग्छ । तस अन्य मगतान् प्रकारको नक्तकर काके बीहरिने हान पाकर दरमान-दक्षने आहा हो मैंने सुद्धि करनेका ही निश्चय किया । तहाँ ! कालान् विका भी कहाँ सराहित्यको प्राच्या करके भूको अस्वक्रवाम उपदेश दे सन्दर्भ अस्वत्य हो गये । ये अक्षांन्डसे बाहर आक्षर प्रगतान् शिवकी कृषा प्राप्त करके वैकुण्डकको जा

इन्डासे चरावान् विस्त और विश्वनुका स्वरण

करके पहलेके रखे हुए अलग्रे अपनी अक्रुन्ति

पुड़ी बड़ा संसय हुआ और मैं असमा कठोर वयं करने सन्ता। जाधा क्वीतक भगवान् किन्तुके चित्रनमें लगा रहा। तात ! यह सभक्त पूर्ण क्रेनेका भगवान श्रीहरि सम्बं ज्ञबन्ट हुए और बड़े प्रेयसे मेरे शङ्गोका स्पर्ध करते हुए भूक्षाचे प्रशासक्तृतंत्रा बोले । व्यक्तिकाने कहा-स्वाप्तार प्राप्त वर पहिले और सदा वार्र रहने रहने । मैंने सुद्धिकी । वॉफो । मैं अस्ता है । मुझे तुन्हारे लिये कुछ 👊 अदेव नहीं है। धगवान् क्रिक्की कृपासे े भे भव कुछ देनेवें समर्थ है।

महाभाग । आयने को मुहाबर कृत्य करे है, का सर्वका विका है है; क्यांकि क्याकान् प्रांकरने मुझे आवके प्रांकर्ण सीय दिख है। विकार । आयको स्वक्रांग है। आय के आयर को कृत्य मिला है, को दिक्ति। प्रांत ने कृत्य मिला है, को दिक्ति। प्रांत । के विकार्तका कौतीय क्यांने क्या हुआ अव्य किसी तरह केला नहीं से तहा है, कार्यकृत विकारी कृता है। हो । इस स्वक्रां प्रांत विकारी कृता है। हो । इस स्वक्रं प्रांत है। अस- प्रांतरको कृति-कृत्य का विक्रुतियो अस हुए इस अव्यक्त केलावा स्वार्त ।

भेरे देख बढ़ान्तर निष्यक आकर्ष राज्य रहाकारे सहर्यकारी अन्यवस्था आराम् हे का अल्ब्ह्य प्रकेश किया। का सम्बद्ध कर प्राप्त पृथ्यक्त स्थानके पालक, सहको के और सहको के के उन्होंने भूगिको सब ओरसे बेरबार का अध्यक्ती विशास कर निष्या । मेरे द्वारा धनवेत्वर्तीत स्तृति की जानेका तक ब्रीकिन्युने का अध्यक्ते प्रचेता विद्या, तथा वह क्रोबीन वन्त्रीका विकारकार अधि स्वेतन हो गया । वासामा रिकार अत्य-लोकारकाची अवस्थिताले उत्त अध्यक्तं कार्य वहाँ साथका धीरति हो बिराजने सने । इस बिराह् अन्याने न्यापक होनेसे ही में प्रभू 'जेंडड मुख्य' महानाने। मसामुख प्यानेवाने केलान अपने महनेते रिपरे सुरम्य कैलाल-कारबद्ध क्रियांन विश्वा. यो सम्ब स्केक्टेसे अवर सुदर्शनिक होता है। देवर्षे । सम्पूर्ण ह्यापक्षका नाम हो जानेका

चर्चा करते कह औं होता। प्रतिक्षेत्र । मैं स्तरकोषान्तः अस्तित् स्टब्स् स्टूब्स् है । सर्वः ) व्याप्तिकारी क्षेत्रकार के मुक्ति शुक्ति रवनेको इन्द्रस इत्यस हुई है। केन्द्र । यस मै सुर्वेद्राची इक्काने विकास काले सन्ता, का राज्य पहले स्ट्राही अन्त्यानमे ही बारपूर्ण तकानुन्धे सुद्धिका सन्दर्भात हुआ, निर्ते अविद्या-पहुन्तः (अपना पहुन्तर्वे अविद्राः) कालों है। क्यूननर प्रकारिक क्षेत्रा प्रान्त्वारी अवद्यारों में पूर्व अन्यास्त्य स्वापने कृतिका विकास कारणे रचना । तथ जनाव मेरे क्षण व्यवस्थान्यकः वृक्ष आविषरी सृष्टि हुई, नियो पुरुष सर्ग करने हैं। (यह पान्य सर्ग है।) को देशकार तथा यह अपने तिन्हे कुम्बानीका बालाक नहीं है, यह जानका शृक्षिको इच्छानाने पुत्र स्थानो इतरा सर्ग प्रकट हुआ, को द सम्मे चरा हुआ है, जनकर जन 🕯 — सर्वक्रमेस 🔭 । ज्या सर्व मी प्रमाधंका आक्रम महिन्म। उसे भी कुरवार्य-सरक्रकादी प्रसिन्धे रहित जान सक मैं पूर अहिल्ला कियान करने राजा, तब मुक्तमे प्रतिस ही मीसरे सान्तिक अर्थका अञ्चलक हुउत, दिल्ले 'कर्णाकोला' बद्धत 🗓 । यह केवलनंके अन्तर्ने विकास हुआ। केवलर्ग सर्ववादी तथा अञ्चल मुखदायक है। जो भी पुरसार्यसामको समि एवं अधिकारने र्वात लनकर की अन्य सामित क्रिके अच्छे जाती श्रीमिरवास विकार आरम्ब क्रिका । स्थ चनवान् संचायते आजने एक एकेन्ट्रमी सहित्रक अस्पर्धक

<sup>ः</sup> गर्म, पत्नी अर्थाः विकृतनात्रां करणाते है। सम्पूर्ण भीत्र सिस्ता करणात्र करणा ने तिनेक अवता विक्रियोगां का नने हैं

= वर्षित्रम् विवयस्थानः + 

**१३**ल, मिले कर्णानकोच चवा पता है। इस आला है। इसीवा दूसन दास बौजरमणें है, आर्थनमे भूत कादिकी मृद्धि पूर्व । इस प्रकार **क्षेत्र वर्गाय केव्या स्थितः वर्गाय** मिना है। इनके नियर सेन प्रापुत्र सर्व औ कार्ड गाने हैं, जो पूछ स्थानक संगितकारी मकृतिसे ही प्रकट हुए है। इसमें महत्त्व



वक्षतरकार अर्थ है, कृतन मुक्त कृतो अवर्तत् गरणामध्योशा सर्ग है और सेस्टर बैकारिकामर्ग कालामा है। इस वरह के तीन अन्यास पार्न हैं। अस्यान और वैद्यार केनें क्रमारके मर्गोक्षे किलानेने अस्य कर्न होने है। इसके मिल्म नहीं बडेबारवर्ग है, को प्रापृत्त करेर केवृत्त भी है। पुत्र सम्बद्ध अध्यक्त भेक्का में कर्जन नहीं कर एक्का; क्योंकि करका उक्केन बहुत बोह्र है।

अन्य द्विजनस्य सर्गेका प्रशिक्षक्र

सर्गके प्राची मनुष्य है, जो पुरावार्य-सर्पपांचे जिसमें समझ-प्राप्यन आदि कुम्पसंदरी ३व अधिकारी है। वदनका नावेदधीची आकार्य सुद्धि हुई है। सबक आदि मेरे कर मानक पुत्र है, को पुत्र अधानेत ही सन्तर है। में महत्त् मेरान्यके सम्बद्ध नथा जन्म हत्त्वत पत्रप्य वार्त्रकाले हुए। उत्तका कर राहा व्यानमञ्जू विकास विकास है है । समा रहता है । ने संस्थान कियुक्त एक अली है। अनुने मेरे कारेज देनेका की वृद्धिक कार्योंने कर रही राजानाः। मुनियोहा मान्यः: सनकाति कुम्बारेके हिये हुए मध्यरतात्त्वा कुरस्को कुरुवार 🍀 पहा प्रचेत्रत स्रोप प्रचार किया । उस समय मुहत्यर केंद्र हर राजा । हम अवकायर की यय-ही-यम भगवान् निर्माणक स्वरूप निरम्भ । ये प्रतिक्ष ही अह गये और प्रमुक्ति सरकातो हुए सुप्तते कहा: - 'तुब करणात् केल्यके सरकारके केले स्वाक करी । जुनिकेष । श्रीकरिने जन मुझे ऐसी निरक्षा के, क्या में महत्योग एवं प्रमुख सन कार्य तकता। सुविके निर्म तकता कार्य हुए केरी केन्द्री प्रतिहास अर्थित प्रतिकारक मध्यभाषणे. को इनका अवन ही कविन्दर कारक रकत है। महेब्राको तीव मूर्तिनोतेने अञ्चलक पूर्णांक कर्जेश्वर एकं दुशासायर अनवान् क्रिय सर्वनगीवरकाने प्रवाद हुए।

को अन्तरी पर्देश, तेकारी महिर, सर्वाह तमा नर्वकात है, वर मीनकोतील-नायकारी रायान्य कारणान्य संस्थानी सामने देख वर्ष वर्गाले काल्क सूच्य क्रमते सुनि कानके में बद्धा प्रतास हुआ और इस वेक्केक्ट्रारी केल्स—'प्रध्ये । उत्तय भन्ति-व्यक्तिक मीर्थाची सृद्धि कीतिये।' येरी का कार सुनकर पन देवालियेन स्रोपन पहले अपने ही समाप स्कूत-ने फारानोंकी पृष्टि

की । तब मैंने अपने स्वामी महेकर म्यवस्ताने । युक्त हो ।' मुन्तिलेख ! मेरी ऐसी बात सुनकर फिर कहा—'देव ! आच ऐसे जीवांग्री



सृष्टि मीजिये, जो जन्म और मृत्युके भवते

करुक्तकानर महादेवजी हैस पहे और सम्बद्धाः क्रम प्रकार मोले ।

यहादेकलीने कहा: --विधातः । मैं सन्ध और मृत्युके भवसे मुक्त अस्तोभव जीजोंकी सुक्ति कर्मनाः; क्योंकि वे कर्मोंके अधीर हो तुःसके प्रमुख्ये हुवे रहेंगे । मैं सो दुःसके शानरमें कृषे हुए उस जीसोसा उद्धारमात करीन, मुख्या अक्न बारण करके अतथ अन अल्बाहर का स्वाध्ये स्थार-सावस्ते बार कर्मन्त । प्रकारने । दुःसार्थे कुने हुए सारे जीवकी सुद्धि सी तुन्हीं करो : मेरी आजासे इस कर्मन प्रमुख होनेके कारण हुन्हें माला नहीं स्त्रीय स्रवेदनी ।

युक्तते देश कड़कर श्रीनान् भगवान् नीत्रकाश्चित महादेख मेरे देखने-देखनी अपने पर्वटीके साम बहुकि सामाल मिरोसिन हो मने। (अध्याप १५)

स्वायम्बर पनु और ऋतरूपाकी, ऋषियोकी तथा दक्षकन्याओंकी संतानोंका वर्णन तथा सती और दिक्की महत्ताका प्रतिपादन

ब्रह्मजी कदते हैं—कार्य ! म्यूक्का मैंने प्राच्यतनावर अगरि सुक्त-कुरोको स्वर्ध ही पञ्चीकृत करके अर्थात् उन पर्वजेका परस्वर समितवा करके उनने स्कूल आफल्स, वासू, क्षति, कह और पूर्णीकी सृष्टि की। पर्वत्ते, समुद्रे और कुले आदिको उरपन्न किया। कलासे सेकर युवपर्वन्त को काल-कियाग है, उनकी रकता की । युने । उत्पक्ति और विन्तकवाले और भी बहुत-से पदावींका मैंने निर्माण किया। परेतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ । तब साम्ब क्षिक्का स्थान करके मैंने स्वयन्त्राह्मक

पुरुषोक्ती सुद्धि की। अपने होनी नेकोंसे वरिष्वको, इक्यरी मृगुक्ती, सिरमे अक्रियको, काल्यायुरी मुनिशेष्ठ पुलक्रको, कानकावृते पुलस्तानो, समानकावृते वनिष्ठको, अपानले सत्तको, दोवी सानीरी अक्रिको, जल्लोसे दक्षको, गोदमे सुमको, इस्करे कर्दन पुनिको तथा संबद्ध्यमे समस्त साधनोके साधन वर्गको उत्तरत किया। मुनिक्रेस ! इस तथा इन बतम साधकोंकी सृष्टि करके सक्तरेकशीकी कृपासे मैंने अपने-अवच्छो कृत्यर्थ मध्य । तस ! उत्पक्षात् संबद्धायमे उत्पन्न हुए धर्म मेरी

· refitti firmitrii ·

बाह्याले करवास्त्रय क्षरण करके लक्षणतेकी। हैन्युमा और प्रतानकार नामक हो शुप और

अपने निर्मित्र अञ्चोते वेणता, असूर अस्टिके कार्य अस्तिक भूगोली मुद्दि कार्या उन्हें विक-भिन्ने सारीर प्रथम किये । मूने । सकानार अन्तर्भावी धनानात् इंकानकी क्रेम्बाजी जपने शरीतको हो बालोबे विश्वक बारको में हो कारकाओं हो पंचा : प्राप्त ! अनुषे अरीरसे मैं की के एक और आपेसे पुरुष। जस पुरुषने क्रम व्यक्ति गर्मसे सर्वसायनमध्ये इतथ औद्देको जन्म मिन्या। उस ओक्ने की पूरत का, पाई स्तरप्रभूष मन्त्रे अध्यो प्रतिदेश हैं आ रनामान्य जन् अञ्चलोटिक स्टब्स्स हुए स्था को भी हुई, यह समस्यम महत्वाची। यह योगिनी एवं नवस्थित हुई। सक्त । क्यूने वैवाहिक विधिले अञ्चल सुन्दरी प्रावसमाना पाणितक्य किया और ज्याने के वैश्वनवन्ति

सुष्टि कृपक्ष करने लगे। क्लोने कुलम्मासे

हेरबासे सामन्त्रे कर को । इसके अब मैंने औन मानकी अवह की । मानाओं के नाम के—अन्तर्भात, देवस्थि और प्रसुप्ति । मनुषे अल्कुलिका किवाह अजागति खेंबके साथ विद्या । यहार्थी कृषे वेकाईत कर्दवको स्थाप और उन्तरपादकी सबसे क्रोटी बहिन प्रसुधि प्रधानिक स्थानके है है। जनकी संसानपरम्पराध्योते स्वयत परावर जनस् marga & c श्रीको अनुस्थित गर्यसे यह और

> क्षीता पाना यो-दनका योध रूपा gam । जानेक हरिक्तानो जान्य कृत त्र । कुते ! कर्जकहरा देवद्यांगके मध्यंते अहत-सी पुर्वाचर्च अन्य 📷 । तथाने अनुनिधे भौजीस कामानी पूर्व । कालोनी शरदा काली नेता क्रमाओका कियाद शक्षते वर्षके साथ कर हिंदा । वृत्रोक्षर ! बर्जकी इन पहिचाके नाव सुको--सदा, रूपनी, वृत्ति, सुद्धि, पृष्टि, Rest Mont, ofthe Healt, Avg., Willer, विस्तिह असेर प्रतिति - में अब्ब लेग्ड है। इनसे क्षेट्र के सेव न्यारह सुन्धकरा सञ्चार्ग की, इनके नाम इस इकार है—स्वाति, स्ती, सम्बद्धीर, प्रमुक्ति, प्रतिनि, शुक्रम, मोनसीर, अन्यक्षणे, अन्त्री, फलार सका काळा। पुंगू, रीव्य, मरिनेष, अस्तित गुनि, युलस्य पुरुषः पुनिकोट कर्यु, आर्थ मधित्र, अप्रि और विकास कामक दून महाति काहि, क्रम्बक्रोंका वर्षणकार किया । यूर्व आदि वृत्तिक्षप्त स्वध्यक्ष है । चुनवरी संवालेके वरावर अभिजेंसहित सारी मिलोकी नरी हुई है। इस प्रवास अधिकारवरि अहात्रेजनीकी आप्रातो अपने पूर्वकर्णनिः अनुसार जाल-से प्राणी असंस्थ केंद्र क्रिजीके कार्यों उत्पन्न

हर । अन्ययंको इक्तके साठ सम्बाई मतायी

गर्ना है। इनोहरे एक बल्बाओकर किया, इन्होंने श्रवलेंड बहुएके देखें अनेक लीलाई

प्रमुद्रेने धर्मके स्त्रूथ किया । सन्तर्हत कन्यार्थ समुपाको स्वाह से और विधिपूर्वक नेन्द्र

कामाओंके हाथ रक्षणे काममांक राजने दे दिये। बारव ! क्योंने कर कमार्थ क्षेत्र

कावारे सर्व (अविद्योग) को नाम है सबा पाप, अस्तिय और क्रमाक्यों के-के

कामाई अस्ति की। का विकास करके परियोद्धर बहुरकाक बरावर प्रार्किकेकी क्रांति हो। पुणिक्या । दक्षते न्याना कार्यकारी क्रिय तेला सम्बाधीका विदिन पूर्वक हुन दिवा का, रूपकी संग्रानीके सारी हिलोको ब्याप्त है। स्थापन और संगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है, को कान्यवारी

प्रेसानीसे कुन्य हो । वेकासः वर्तन, वेका, वृक्त, पक्षी कर्मन तक्षी तुम्ब-तमा आहे मान्ने मारमप्यक्रिकेरे केंद्र पूर है। इस अकार इक्ष-करकाओंकी संस्थानेथे सारा सरधार सरान् करात् है । बोलाकरो डेक्टर सामनीकी-क्षेत्र सवल अग्रन्थ निक्रम के अन्तर्थ बेताओं से सब्द क्या रहता है, काबी काली

इस तरह अण्यान् चेकश्वी अवसमे सहाजीने वसीवाणि सृष्टि की । वर्षकारको सर्वकारी सम्बंधे किये सकावे क्रिके प्रकार किया वा तथा संबोधने निकृतके अवसारायर रक्षकर किल्की स्वक्र स्था 👊

नहीं होगा ।

है, वे क्षे समेरंची लोकवित्रका कर्ल सच्यादित करनेके रिक्ने दक्षरी प्रकट 🛒 भी ।

धनमञ्जू संकारके बाची नहीं; किंतु विताके क्षाचे परिचार जनमान देश रूपाँचे अपने प्रातिसको ताला विका और किर को प्रधान क्की किया । ये अवने परवायको प्राप्त हो

की। इस उक्तर देवी किया है नहीं होकर

tut.

क्षी। किर केवलाओकी आर्थनाने के ही विकास पार्वकी कार्य हो और बढ़ी भारी राजस्थ करके पुरः मगजार क्रिकेच्या अन्तर्भव आहा कर लिया। न्जेबर । इस जनत्वे उनके अनेक राम प्रतिक्ष हुए। इनके कारिकार, परिवास, पात, काण्या, विजया, जमा जमसी,

प्राच्यानी, कुर्या, जनवती, कामान्या, कारक अन्तर, प्रधानी और सर्ववकुत्तर आदि अनेक जल है, को ओग और मोड क्रेकेसफ़े हैं। ये सभी कब इनके गुण और सामंग्रिक अनुस्थान है

स्थितेषु काम्य । इस प्रकार मैंने

वृत्तिकारकार स्वारं वर्णन किया है। विकास की में स्वरं भाग भाग भागवान विकासी अक्रममें मेरे क्रंच एक गया है। भगमान् विकासी वरताता वरभावा क्या गया है। मैं, किया तथा महन्यते और देशक गुणभेदसे क्रमीके क्रम कारावाचे क्रमे हैं। के समोरस

विकास करें विकास अपने पंचान विकास करते हैं। जनवान किय स्वतंत्र परमात्मा है। रियंक और समुख भी के ही है। (अच्छाम १६)

٠,

यज्ञदत्त-कुमारको मगवान् दिखकी कृपासे कुनेरपदकी प्राप्ति गणा उनकी भगवान् ज्ञिकके साथ मंत्री

स्तजी करते हैं। मूनीवर्ष । अवस्थीको यह बाद सुरकार करत्यीने किरमपूर्णक उन्हें

प्रवास किया और पुनः पूछा—'धनकर् । क्राव्यक्तम् भागवान् शंकाः केत्वातः वर्षन्यः **काम गर्थ और महत्त्वत कुनोरके रहता उनकी** मैत्री सम हां? परिपूर्ण प्रकृत्वित्रह महारेवजीने पहाँ कम किया ? यह शब युद्धे सलक्षे । इसे सुननेके लिये की अनमें बाह्य धरीखाल है।"

जनाजींने. बार्स्स्मीति धरावान् प्रकारके वर्गलका कर्पन



कारता है। के कैसे कैस्सम वर्णतवर गये और क्षुबोरकी उनके लाज किस प्रकार सैकी 🛒 यह २२६ सुजता है। अभिक्रम अन्तरे प्रकार राजमे प्रसिद्ध एक इंबान्स खते के. के कड़े सदाबारी से । उनके एक प्रा कृता, विशवत माध पुणनिधि का । वह बढ़ा ही दशकारी और कुआरी हो गधा वह । विकाने अवने तह पुत्रको त्वान विपा । यह शहते निकल भवा और कई दिनोंतक भूसा भठवता स्वा। एक दिन का नैवेश शुरानेकी इचामसे एक जिवसन्दिग्यें

उच्चला किया । यह मान्ये उसके द्वारा धानवान् दिकके लिये देवदान किया गया । तत्वशास का जोरीमें कार्या गया और उसे जानसमा निक्स । अपने कुलावेंकि बजरण यह वाध्यूती-क्रम औंचा चया । प्रतरेने ही भगवान प्रांकरके वार्यर वर्षी का परिषे और उन्होंने उसे उनके क्ष्मानी सुक्र दिया। क्षित्रकारीके सङ्गरी अस्तर कार कार हो गया था। अतः यह अक्रीके परच लाकाल विध्वलोका चाल गावा । व्यार्थ शर्वर हिट्टा क्रमेगॉक्ट इक्क्सेन संका क्या-क्केक्स्पा सेवन अनके कारमणस्ये वह अस्तिवृत्यान अस्तिकाचा पुत्र पूजा। वदी अस्ति। नाम का दुन । यह निरम्तर सरामान् किन्यकी सेवाने सन्द्र शुक्त का । बस्तक् होने-क की का दूसरे जातकों के रूप दिस्ता श्राक्ष किया करून वा ! यह क्रमहा: श्रूपा-



बस्काको प्राप्त हुआ आर विसम्बे गया । यहाँ उसने अपने असको जलाका वरानेकानानके बहुतह राजसिंहासनगर हैता ।

और विषयभौतिह प्रवाद करने राग । गुजरू रवका कान करक कुरगेके किये करका करित थी। सहस् । समझ विकासकों बीक्सून करनेके अलिनिक के कुल्टे निवसी वर्षको नहीं जानते हैं। उन्होंने अवने गन्नने रहनेवाले सथका क्षत्रकाश्चीको कुळकर यह अवस्य हे दी कि 'शिक्यमेंदरमे दोख्यान करना रामके रिक्ते अधिकार्य क्षेत्रर । जिल्लानिक भागानाक्षके गरिको पान विकाद दिल्लाम हों, यहाँ-वहाँ विका कोई विकास विको स्टा रीय बारतान काहिये हैं अववीचन हमी क्षांकर पासन करनके कारण राज करने बहुत बड़ी अर्थतम्बर्धिका शंकन कर हैंग्या । लिए से साल-क्षत्रेंद्र अधीत के गये। वीपक्षक्की कारकाले पुरत होनेके अस्तित इन्होंने विभासकोंने सहा-से दीव काणाने और इसके पालकांक जन्मकार के सामग क्षेत्रोको प्रभावे आक्ष्य हो कारकान्योके स्वामी हर। इस प्रकार करवान् विकास रियो किया हुआ ओड़-सा भी यूवन या आरामनं सम्बन्धान्तरः न्यान् करः केरः है. हेशा जानकर उत्तर सुक्तकी हक्क रक्षतेकाने सोगोको शिवका चयन अन्तर कान्य पाष्ट्रिये। यह दीवित्तका पुत्र, को सहा तथ प्रकारके अधनेति है नक-वका साल का, विकास विकासको कर पुरानेके विका गया और अस्ते सार्थनार अन्ते सार्थना द्येपसची बसी बनाकर काने उक्तान्त्री विकलिक्को अवस्था श्रीवेश दा कर विवा: इस स्तामनीते कारानाचन का क्विनह-देशका राज्य हुआ और वर्षने उसका अनुरान के नन्ता। शिश दीवन्द्री नावनन्त्रत क्रम क्षेत्रेसे विस्तालकोचे दीव जलकातः

राजा देश कही अनकारके रहात स्था करने जा विकासकार कर वा विकास जुनीबार ! वेरक तो सारी, अर्था करका यह बार्ज और बार्ज क्यू विकासका नामी, विकास यह सारककार्य प्राप्त इस सारव क्ट्री अन्योग कर क्ट्रा है। तक ! 🕮 से अन्ते अन्य क्रिक्ट स्ट्रेट होनेकी माध कारको गर्नो । अस्य क्यन्तिम स्रोधार का सुन्ते Bu Bun प्रयास धनाचे रिन्धे क्रमकी प्रकार निरम्भे क्या विकास हो गुली। मैं इस प्राम्हणा सुनक्षे वर्णन करना है। क्षान्त् । व्यक्तिके पाक्षकान्यको ज्ञान है,

> मुक्त प्रशिक्त मानक पूर्व मुख्यको किल्लामा une gan afte fanteit un darum (स्कोर) हर १ उन्हेंने श्रूबंबाक्तवे अल्पन कर रुपकार्क प्राप्त क्रिकेटबारी व्यक्तिकारी अस्तरभा करके विश्वकर्मकी बनानी क्ष हरः शरणान्तरीया ज्यानीय किन्छ । श्रम नह काल अलीत हो एक और केश्वरात्त्रकार आरक्ष कृत्य कर सक्त का प्रजनका पृत्र, को प्रकाशनक क्षत्र कालेक्स्स वा, क्रमेरके करने अञ्चल दक्का स्थला काले लगा। क्षेत्रसम्बद्धाः विकासिकारी विकासिकारे प्रमाणकी सक्तान्तर यह शिवकी किरप्रकारिका काडिकापुरीये पक और अपने जिल्लानी स्वापन वर्गायोंने न्यान ल्लेको उद्याधिक व्हाके अस्माधानि वर्ष क्रीतारे अन्यक्त हो वह सन्तवसादवीक शिक्तके ब्यानमें यह हो विद्यालक्ष्मभने बैठ गया । में रिकारी एकलका म्हान् का है, तपकरी अधिको कका हुआ है, काम-क्रोधिक व्हाविहान्यी कातुरेके सामारहे कृष 🕏 प्रामृतिकेषकारी प्रामृत्य स्थानमे विश्वासभावसे प्रकाशित है, विर्वेट इहिके कारक स्वरूपने भी निर्मत है तक

+ मेरिका विकासन्त + 

t70

इन्द्रामकर्पी क्योंने जिल्ही कुम की क्यों। अहि इन्द्र-क्यकार पहले अलही ओर ही 🕯, देसे रिव्यान्त्राच्या अन्ति। करके व्या देखक जारक किया। व्या वय-ही-व्या प्रमाणक क्रमानाने राज्या रहा, क्रमानक कालेंड कांचाने रहता, 'शामाना प्रभावके राजीय गा क्षानीयमें केव्यान आस्थि और वर्षणात ही एक्कोड्रास्प्यती कीन है ? इसके कीव-पर ऐसा अधितिश्व नहीं रह गर्ने । इस प्रमान काने क्या सब शिल्या है, जो बेरी की सरकारों कह गर्मा कुमार करोतान् करान्त्र और स्वाकार विकासकारी पर्वारोहेकोचे साथ परवान् विकास क्षेत्रेक वाल अस्ते। अक्ते अन्याधिकारे अस्त्याकारिको ओर देखा । वे मिर्मिक्टमें करको एकाव करके हैंडे श्रास्त्रको अस्ति विद्यालको वेहे थे । जनवान् विक्ने क्यों कहा— इस्स्ट्राप्त । है क हेर्पक रिप्ते अपन हैं। तुस अपना समोराज भागाओं ।

व्या वाची सुरुक्षा अवस्थांत वर्त क्षानिक जो ही अपने लॉल्प्स रेक्स को ही इमायनस्थ भगवान् क्षेत्रका सम्बे स्ट्रे हिलानी हिंदे। वे उद्युक्तानके सहस्रो सुधीमें भी अधिक नेकाल से और उनके प्रभावायर क्षेत्रका अक्ष्मी क्षत्रिमे विकंग रहे के र करवान प्रकारक रिक्ते करवी अर्थि श्रीधिया गर्नी । क्रम्बर सेख जीवन से नवा और के नेत्र क्षेत्र करके लगेरकने भी वर्ष विराज्यात हेवांचेवर किवले केलं --'आब' ! वेरे मेजोबरे वह हर्नुसरित केरिक्ट, विश्वती आरक्षेत्र कार्यात्मिक्वीका दर्शन हो रावेर : स्वर्गायन् । कामका क्रायक्ष वर्णन् हो। चारी मेरे निर्मा सम्बन्ध बाह्य का है। हैज । कुले सिली मरचे मेरा यक प्रकेषन 🖢ः भागतीसम्ब । असम्बद्धे कम्बद्धम है ।"

क्षांत्रकी यह बाल सुरक्षर केलांकिएक इमापांतिने अपनी इसलीके रूपका राज्ये क्षाके उन्हें देखनेको सक्ति ज्यान की। प्रशिप्तांक निक कानेकर प्रप्रातनके का कुशने

🕏 : यह प्रकार स्था जेन स्था जीवान्य और सह अर्थान क्रोक्स⊸तमी अञ्चल है।' व्य प्राथमिक्द्रभाग कर-बार बढ़ी बढ़ने स्टब्हा का बार-कर पढ़ी सकत हुआ का हर व्यक्ति प्रस्कृति आर देशको सन्ता, सब बर्जनके अवस्थानको समयो कावी अधिक पृत्र गयी । क्ष्याच्या वेची मार्चलेचे महादेवजीचे क्का — 'प्राप्ते ! यह यह सरकते कार-बार नेरी और देखकर क्या क्या रहा है ? आप केरी क्याचार्यक केन्यको प्राथम स्टेरिकने ( देखेको 😅 पान सुनकर भगवान् जिल्हे \$को क्यू असने कक्क — 'को । कह सूचांप का है। का सुन्दे कर सहित्रों नहीं देखता, आदितु जुन्हारी स्थाः सम्पर्ततस्य सर्वान सार रहा 🖟 - देवंदेने केमा काम्बर मरावार विवय पुरः क्षा अञ्चलकार्य क्षेत्रे—'क्षक ३ वै शुक्तको अवस्थाने संसुष्ट क्षेत्रक तुन्ते वर केता है। एक जिनियोक सामी और मुख्योंके राजा हो जाओं । सुमत । यक्षी किवारी और राज्यओंके भी राज्य होन्तर पुरुवक्रोंके प्रत्यक्त और भग्ने रियो बनके दाना बनी । के बाब्द तुम्बारी सदा मेडी बनी रहेगी और में किए तुम्हरे निवाद निवास वर्तना । निवार् कुन्हारी औरित प्रकारके दिन्हें मैं अल्ब्ब्ब्ब्रेड कर ही मीग । आओ, उन अवादेवीके परणांचे साहक जनसम् करो; क्योंक 📱 कुमारी बाला 🛊 । महास्तर

वज्ञदत-कृतार । तुम आस्यत प्रसत्तवित्तने

प्रमोद बहराजेंगें गिर साओ ।"

देकर परावान् दिक्ते पार्वतिकेकी किर कहा-'देवेबरी ! इसपर कृष्ण करो । लब्बियनि ? यह तुम्हारा पुत्र है 🖰 धरावान्त् एंक्टरका यह कृषक सुनकर जनरमा पर्वतीने प्रसर्वका है

चलक्कमारसे कहा 'वल 1 चनका कियमें मुखारी लग्न निर्मल असि करी खे। रुकारी बार्ची ऑस से चुट ही गयी। इसकिये

एक ही विकृतनंत्रसं युक्त रहे। सहस्रेकनीने स्रो

बहाकी कहते हैं— नारव १ इस प्रकार वर | वर दिने हैं, वे सब उसी स्थापें तुनों सुरूप हो । बेख ! मेरे रूपके और पूंचा करनेक कारण तुप कुलेर कावले प्रसिद्ध होओंने।' इस प्रकार क्रुवेनको वर देकर चगकन् महेकर पार्वतीदेवीके

> साम अपने विशेषरवामाँ यहे गर्ने । इस हस्त कुलेरने चनकान् कंकरको नेत्री प्राप्त की और अलकायुरीके पास जो कैलास वर्णत है, यह

> मनकार संकरका निवास हो गया। (श्रम्बाच १७ १९)

ब्रह्माओं कहते हैं बास्द १ मूने ! कुवेरके तपोषाञ्चे भनवान् विकका जिस प्रकार पर्वतन्तेष्ठ कैल्सम्बर शुधाणयन हुआ, यह प्रस्ता सुनो । कुन्नेनको बर देशकाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें विविधित होनेका बर देकर अपने उत्तम स्वानको सले नवे नव क्तोंने सन-हो-पन इस प्रकार विकार किया—'ब्रह्मभीके लकारके किनका

प्रातृभाष हुआ 🖁 तका को प्रत्यका कार्य सैमालते हैं, ये श्रष्ट मेरे पूर्ण लक्क है। ज्या: उन्होंके रूपये में बहुम्कोंके निवासस्थान केलाम वर्षातको पाउँमा । उनकि अपने वै

पूर्वक रहेगा और बहा चारी क्य कलेका।" दिक्की इस इच्छाका जिन्तन करके उन भारेवने कैलास जानके शिये उत्तक हमक

क्षेत्रका पित्र करकार इसी पर्यंतपर विकास-

कवाया। इमस्त्रकी यह व्यति, जो उत्पन्ध बदानेवाली बी, सीनों खेकोंमें व्याप्त 🛍 गयी। उसका विकित्र हमें गम्कीर सन्द

आक्रानकी गतिसे युक्त का, अर्जन् सुननेवालॉको अपने पास आनेके लिय

प्रेरणा दे रहा था। अस म्बनिको सुनकर में

भगवान् शिवका कैलास पर्वतपर गमन तथा सृष्टिसप्पका ३५सेहार

तक बीविष्णु असदि सभी देवता, स्विन्, पूर्विमान् अवनमः निगम और सिद्ध पहाँ आ वहुँचे । रेकन और असूर आदि सब लोग क्षे इत्तालने सरकार वहाँ आये। धगवान् विश्वके समाप्त पार्वद तथा सर्वलोक्तकीत्त बहाभरण गणवाल बहाँ बहाँ भी थे, बहाँसे

भा गर्ने ।

इसना कक्षकर ब्रह्मधनि वहाँ आसे हुए क्लाबारशेका नायोग्लेखपूर्वक विस्तृत परिवास दिया, फिर इस प्रकार अंजना इक्तान किया से बोले— भर्त असंख्य भारताली गणनाम प्रधारे में सम-के सम सहरते पूजाओंसे एक बे और महाकपर जराबत ही म्हन्ड बारण किये इए **ने** । सभी

कनुस्तुव, जीरकसम्बद्ध और जिल्लोकान थे । हार, कृष्यतः, केयुर तथा मुक्ट आदिसे अलंकत के। ये मेरे, अधिकामुके तथा इन्द्रके समान हेअस्के जान पहते थे : अणिया आदि आठों

सिद्धियोसे बिरे वे तथा करोड़ों सुयकि सम्बद्ध उद्धानित हो हो हो है। क्य समय चनवान् सिवने विश्वकर्माको उस पर्वतपर निवास-स्वान बनानेकी आजा दी। अनेक भारतेके साम अन्यने और कुरतेके एउनेके जनस्वित्तानों का समय सुनकार उन सकावे क्षित्रे बळानोच्य आत्रात्म हैया। करनेका प्रत्यक्रकृषेक प्रत्येकाञ्चल वर कृषे आशीष्ट् आवेग दिया ।

शिवकी आजने जन्म का वर्गकर परकार प्रीप्त ही जन्म उपराच्ये गुलेकी रकता क्षी । दिन्द् अविशिष्टी प्रार्थकारे कुनेस्पर अनुषद् करके भगवाद विक स्टब्स केरका क्षतीहरू गुरु । काम चूहते दे द्वारणे कहनते प्रवेश काले परान्यकार बरनेवर रियमे राजको प्रेयक्ष है सरका किया प्राची कर् शासन्त्रों को वृष् अभिन्तु अभी समस्य बेबलओं, मुस्ति और विद्योगे विकास प्रमाणायुर्वन अधिकेन क्रिया । हायांने भाग प्रकारको भी रेग्सर ५५३ सम्बद्धः प्रकार पूरान किया और बाहे प्रकार काय क्लारी असरती क्लारी। यूने ! का समक आकारकार पुरसंबर्ध कर्त हाँ, स्टे महाराज्यात हो। एक ओर अर्थ-संस्थात और समझ्यात्मे क्रम्य गुजने अने। मान्य असाह केला हुआ था, जो अवले स्वयन्त्रे बद्धा रहा था। उस मन्य विद्यासन्थर बैठकर श्रीविका अभि क्षेत्री हेक्क्शक्तिका की स्ट वेबोर्चित सेवाको कारंकन बहुत करने हुए भगवान किन वर्षे क्रोका या रहे के । केन्स श्रादि तक लोगोंने कार्यक एकं द्वार कराने -क्षेत्र लोककान्यायाकारी चनकान् जेकनका पुरुष-पुरुष्क सम्बन्ध विकास । सूर्वचर असूने

कार् प्रदान की। हुने ! सक्तार कुरे ! तम विद्यालयी परमान् श्रीविकाने एता में तम श्रूप राज देसार और भूनि क्योकांक्रिय क्यू क्या आवर्षिक के चलवान् दिलकी आज्ञाने अको अपने सामको सके गर्न । सुनेर भी रिक्तको अस्त्राचे प्रस्कृतकुर्वक अस्ते प्रकारको गर्थ । दिन के बाग्याम् सम्बू को इर्जका समस्य है, क्षेत्रपरामण एवं श्रामकार है क्वेन्त्रका केल्सका गाने (को ) कुछ करूर विका पर्वोक्ते ही कैमाक्त करकेकर कियाने दक्षकाच्या सर्वाच्या प्रशीवनार्थे aca (क्रिका केली | क्रिक् में स्केशर कान्यवारी सनीक साथ विकास साथे लगे और लोकामाध्यास्थास्था हो सुरस्का अनुस्क कारचे लगे। जुलीकर : इस क्रमार मैंने तुंबक्रि पह बढ़ाई अञ्चलस्य करोड़ किया है. साथ ही अन्तेर वेज्यासम्बर्ध आलवन और क्वेस्सेर प्रत्य वैत्रीकर भी प्रवाह स्ट्रांचा है। वैद्यालको अन्तर्गत क्षेत्रेशाली कान्ती प्राप्तवद्विती मीलावा भी वर्तन किया जो **98-नेवर और परायोक्तर सम्ब** सम्बन्धी वनंकारिका पत्नोको हेरवारी है। को इक्कार्यक्रम है इस कवाको सुन्ता क प्रकार 🕯. 🖚 🍽 लंकने चेन क्वार परलेक्ट्रो नोस स्वाध करना है।

(**स**ध्यस्य २४)

### रुद्रसंहिता, द्वितीय (सती) खण्ड

नारदजीके प्रश्न और ब्रह्माजीके ब्रारा उनका उत्तर, सदाशियसे त्रिदेवींकी उत्पत्ति तथा ब्रह्माजीसे देवता आदिकी सृष्टिके पक्षात् एक

नारी और एक पुरुषका प्राकटम

नोले—अञ्चलका ! **विकासका** करना कैसे पूर्व ? पार्वतीने सारदजी । पहाप्रची ! विभागः ! आपके म्ह्लार्गकद्वो किस प्रकार वन कारवा की और कैसे

सतीकी कीर्तिने कुल क्रिक्ट क्रिक करिय कहिये। आपके समान दूसरा कोई सुरुवा बाहता 🛊 । क्रीवास्तरिनी स्त्री लेक्क्वका निवास्य कालेवास्त्र 🔻 🕻, किस प्रकार बकावतीके गर्भके क्या व होगा।

हुई ? महानेकवीचे कियाक्का कियान केले किया ? पूर्वकारणने दक्षके प्रति चेच क्षेत्रेके कारण 🚟 🚃 शरीरका व्यन केरे किया ? चेलनाकाशको ज्ञार केकर वे फिर



महत्त्वकारिकी प्राप्तुकाका सुनते-सुनते येवा अन्यत विकाद हुआ ? कामदेवका नाम जी *न*ि भर रहा है। अतः चयकान् दिककाः कानेवाले धनकान् संकरके आये प्रारीसमें सारा सूच पारित मुहासे कहिये। सम्पूर्ण से 🖦 प्रकार स्वाप या सम्बर्ध ? महामते 🛭 विकासी सुद्धि करनेवाले अञ्चलेक ! मैं इन साथ कानोको आस्य किस्तारपूर्वक

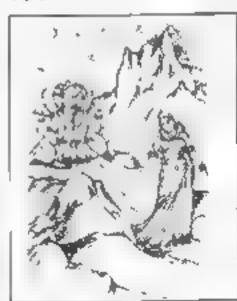

जहारजेने नदा— सुने । देवी सती और धगवान् ज़िबका सुच बस परमपातन, क्रिक तक योपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय है। तूच सह समा भूज़ारे सुनो। पूर्वकालये

धगवान् दिव निग्ण, निर्विकल्प,

कोर अस्ताते विश्वका राज्यके प्रतिक्रित के। किर के के प्रमु जन्म और प्रतिक्रम इंकर विशिष्ट इस बारण करके रिका हुए।

अवके नाम कामाने उन्ह निरामका हो। विक्रम ! में भागान विक्र दिन्न अस्तिना मुख्योंना के में के ते। अन्ति मन्त्र संस्

सुन्तिका हो यो से । उनके काई कंड् प्रकार नहीं था। ये अवने काक अनुन्ते अनिकार के। पुरित्ता ! अने का अनुन्ते अनिकार के। पुरित्ता ! अने का अने अनुन्ते

वै अक्षा मुर्गिकार्त हुआ, भगवान तेला कार्याकी पान्य साथे को और कार्य कार्य क्षेत्रका चर्च वेश्वरक । इस अकार कार्यान कार्याक कार्य है तेल कार्य आवा कार्या विभाग हुए । क्ष्मीकी अस्पर्यका कार्या महत्व ओक्शियाल कार्य केंग्रा, स्टूबर और

स्तानि प्रसानितिको और देशनियानको लोको सुनी करको में असून प्रमान देशन अस्त अन्योको सम्बद्ध अस्ति क्षान अस्ति स्वान । पूर्व ) स्ता नार्राक, अस्ति पुरस्त पुरस्ता, अस्ति, सान, जारित्य, अस्ति, दक्ष अस्ति पूर्व — इन स्वान्त्रं प्रमानाकारको सान्यात्वर्थको विने अस्ति विराम स्तान केर्न्या सान्यात्वर्थको स्तान क्षान्यस्ति स्तान सुन्दरी वर्ग्य अस्त्रात्व स्तानित क्षान्यस्ति स्तान सुन्दरी वर्ग्य अस्त्रात्व स्तान क्षान्यस्ति स्तान सुन्दरी वर्ग्य अस्त्रात्वर्थको स्तान स्तान स्तान क्षान्यस्ति स्तान । स्तान स्तान विराम स्तान स्थान स्तान क्षान्यस्ति स्तान व्यक्ति स्तान स्तान

सीमान्त्री परिची सुई भी और मुन्तिकोईट मी

मनको मोडे हेली की।

भी जनाद हुआ, को जामण काजून था। इसके इस्तिका बच्चथान (काद्यानेस) काम था। इतिस्था बंधियाँ क्यी सुन्दर थाँ। काकंद अपूर्णि मालाम्थे हाथोवनि-मी राम मन्दर होती थी। येश ज्ञान्तव बस्तानके

कारण प्रदेशक कार्य थे। अपूर्ण के हार राजा कां, निरम्बरी पुरस्ता महीरकार दक्ष आहें की इसे थी। अन्न पुरस्ताक के कारण दक्ष आहें की इसमें दिवस जर राजा कां। बारासकी पृष्टि कार्यकार कार पुरस्ता किराबी महेंद हुआर है। और पूछ कारण कार्या कार्य ! कार पूछा कारण कार्य कार्य ! कार पूछा कारण कार्य कार्य ! आहें कार्य कारण कार्य कार्य !

आग आप है सबसे अधिक वास्त्रीय और कंग्य पुत्रा है। यह लेक अस्त्रों है होरिया हो का है। व्यक्ति कहा — वहपूर्ण ! युव अवधे हारी प्रकारों सका पुत्राके यो हुए पीव वास्त्रीये क्या और पुरानीक सोहल करते हुए मुक्ति हारामान कार्यको कार्यको। इस

कंतका प्रियुक्तको ये देवला अती होती भी तीन पुष्पाल निरम्बार कार्यको समर्थ गर्ती होते। एव दिने कार्या अभिन्नोके हार्या अभिन कार्या तार्या प्राप्त सुरकार हेत् कार्या अभिन्ना सम्बद्ध कार्य कार्य कार्य स्थान इन्याम आंग्रामी कहा अभिन्ना है। अनुस्य स्थान कार्याम और तुम निरमार स्थे

नक्षण क्रिके प्रोपे । ब्यू मैंने मुख्यत कर्ण

कारण है, को एडिका अपनेक क्षेत्रा और

तुन्तरि ठीक-ठीक राज कक क्षेत्रे, इस जुल्कारी ओर एंट्रियार करके मैं शुलकारके बातको मेरे वे पुत्र बतायेंने ।

सुरकेष्ठ । ऐसर कहकर अपने पुलोके बैठ पवा।

क्रिये अपने कम्प्रसम्ब जासनगर पुरावाय (सन्पाप १-१)

कामदेवके नामोंकर निर्देश, उसका रतिके साथ विवाह तथा कुमारी संध्याका चरित्र—बसिष्ट मृनिका चन्द्रमाग पर्वतपर उसको तपावाकी विधि बताना

जाताओं कहते हैं जुले ! शहरूपर मेरे 'क्याम' नामके जिस्लात **होगोगे** । आणिकायको जानकेकाले वर्गानि आहे; वेरे चन्त्रेक्ट ! लीनो लोकोचे तुल इकानुसार धून संभी मुनियानि कर पुरस्कार जीवत कर एका । वश्र आदि जनवस्तिकोने जनका क्षेत्र बेरको हो परेशको भी सारे क्लान सानकर बसे रहनेके लिये ज्यान और पत्नी प्रदान सी । मेरे पूर क्योंकि शामि क्रियंके इस पुरुषके पाप निश्चिम कालो इससे पा मुस्तियक्तं भागे कही।

ऋषि कोले-भूष क्रम्य हेले ही हमारे मयको भी मधने लगे हो । इस्तांकवे न्येक्टने



च्या बारक करनेवाले हो, तुवारे जवान सुन्दर दूसरा कोई नहीं है। अस कायका इंग्लें इत्राप्त हुन 'काय' सथये थी क्रिश्यक क्षेत्रके। स्वेगीको महत्त्वस बना देनेके कारण तुन्हारा एक नाम 'मन्तन' क्षेत्रा । युक्त बढ़े स्वीते उत्तरक हुए हो , इसरिन्धे 'वर्जक' स्वकृत्सकोरो असर अवर्ज होनेके कारक 🏚 वनगरे 'कंबर्व' कारते भी तुन्हारी रूपानि होगी। समान देवताओंका

ऑक्कार होना और तुन सर्वव्यापी क्षेत्रोगे । यो अपी प्रसायति है, ये ही ये क्लोबें के दक्ष त्यारी इक्को अन्तर कर्त स्वयं देने । यह तुम्तारी कार्रियनी (तुमसे अनुसम् रक्तनेवासी) क्षेत्री : स्वक्राजीने कला-मूने ! सहनकार मैं

राम्बरिक वाल-पराक्रम भी तुन्हारे संगान नहीं होत्य । असः सभी त्यानीया सुद्धारा

कारों अदुष्य हो पया । इसके बाद दक्ष नेरी कारका स्थान काके अवर्षने बोले-'बतानक्षेत्र ! भेरे शरीरमें इस्त्रन हाई भेरी यह बन्का सुन्दर कर और उनमें गुणोंसे सुज्लेचित है। इसे तुम कापनी पत्नी बनानेके क्रिये बहुन करो । यह न्योक्ती इहिसे सर्वना तुन्द्रारे कोच्य है। यहलेकसी मनोभव । यह सदा तुम्हारे साथ रहनेकाली और तुम्हारी

• spiriti glandani +

क्षात्र व्यक्त क्षात्र क्षात्र

맛님이

वृत्ता व्यक्तार द्वाणे अस्ते प्रतीरके प्रतिनेते प्रवाद प्रति अस्ते अस्ते विद्या और प्रतिनेते संवादपूर्णक और दिखा । यहर ? प्रत्येको संवादपूर्णक और दिखा । यहर ? प्रतिनेति संवादों की जेन तेन्यास्त्री की । अस्ते अस्ति विवाद व्यक्ति रहि अस्ता सुन्दर्श प्रति अस्ति विवाद व्यक्ति रहि अस्ता अस्ति। अस्ति विवाद व्यक्ति इस्य-अस्य अस्ति। अस्ति । अस्त स्थान व्यक्ति व्यक्ति केन्या केन्द्र स्तार, को स्थान व्यक्ति व्यक्ति क्षेत्रकार को

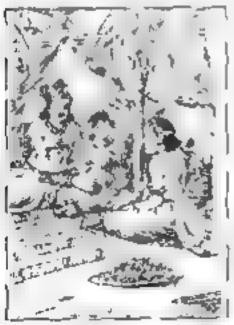

प्रशास के कि येरी युक्ते इस किवायने सुवते हैं। आमहेजको की कहा सुवत किया। कार्येड

नार दृश्य दृश्य व गया द्वानाचा रसा का कार्यानामा प्राचित वहा प्रश्नी दृष्ट्र । तेले क्षेत्राकामाने प्रयोगारिको विद्युव्यानाकं क्षाव क्षेत्र क्षाव व्यानकेकामा कार्यान वहाँ क्षेत्रम का व्यान व्यानकेकामा कार्यान वहाँ क्षाव का व्यानक हार्यक्षित कार्याक्षणे कर्त क्षाव कार्यान क्षाव क्षावकं विद्यानम्बर्ध क्षित्रकः, तेले कंष्य कृष्यकं विद्यानम्बर्ध क्षावान कार्यान क्षाव कृष्यकं क्षावकं क्षाव क्षावान कार्यान क्षाव क्षावकं क्षाव क्षावान कार्यान क्षाव क्षावकं क्षाव क्षावान कार्यान क्षाव

क्रमी एन्स पूर्वर्गका हुई, क्रेके सीक्षीको कारत वृत्र्येकस्थायम् । एवंची स्टेंग्स मानी है । कृतको परित्ते है—अक्षाप्तीका पह क्षमा शुभक्त मुन्तिकोष्ट भारत समन्द्री-सन 🕪 प्रस्ता हुए और भगवान संकरका नगम कारके प्रवेषकेत केले-- 'सहाभाग | (क्रांक्ष्मित्व्य ! अंक्रांक्षे | विकास: ! अस्पने कंपाकेशन विश्ववती यह अस्तुन रनेन्य स्वती \$1 and \$ sec server were \$ No. विकास्ते प्रकार का कार्याव प्रशासनापूर्वक अपने प्राप्तको चला नका, बाह्य भी सनने शरको प्रकार तथा जान और आपके कारमञ्जूत भी सन्तर्भ अपने आपको माने राये, ज्ञा विरुटीओ उत्पन्न करनेवाली आरंकुमारी संख्या कर्डा गयी ? इसमें क्या किया और फिल पुरुषो साथ जाना Grant fon ? stament og me utter तिजेपकामी कराइये ।

महातीन प्राता—कुने ! संभ्याकार मह सारा पूर्व व्यक्ति सुन्ते, जिसे शुन्तार स्थान महिलियाँ प्रदाने संत्रे स्थानिकारी में संवर्ण हैं । यह संध्या, जो व्यक्ति मेरी साध्या पूर्ण वहें, स्थाना महिल्हे स्थानिको साध्याह

अरोर महोद्याचे सद्योग तेव प्रतयारी सीन्य प्राप्तकाती केने राजको प्राप्तका और पुजनीया होई परिवारको स्थाने विकास हो।

कारओंने पूर्ण —चनवन् । संस्थाने बैहरे, विकारिको और स्वार्ध स्था क्रिया ? विकास प्राथमार कारीन स्थानस्थार **व्य** केशांतिकियों पूर्व गूर्व ? अक्रा, विच्यू और किय-पूर सीवी वेचनाओंके कारचे हुए हैंह अन्यांनी अकृत्या वनित्तायो काले विकास अन्य अवना प्रति क्ष्माचा ? विस्तव्या 👊 स्था में मिलारके साथ जुल्ला कावा है। अक्यातीके इस कोन्ड्रम्पूर्ण कॉन्स्सा आर मधानीकारी कर्मन वीरियमे ।

व्यक्रवीने कहा-पूर्व । शंधकांद्र समर्थे एक पार राजाय क्षांच औ गया था, इस्टिन्टे क्रम स्थापनीने क्रम निवास विकास विक 'बैरिकमर्गके अनुसार है आहिये अवने पुरः प्रारोपकी आद्वार में ऐपी। आक्रमी प्रारा मुनलपर ७३ई भी देहपारी करण केंगे ही कामकामे पूरा व हो, प्रापंत दिन्हें में माठोर राज्यस्य करके मार्थक स्थापिक क्रांपेनी (नरम्मामध्याने पूर्व किलीवर थी कानका अध्यास नहीं सहेता ऐसी सीवा दिवारिया कारीनी ) र प्राचीद साथ इस जीवनकारे स्थान

मन-ही-यन हेमा निवार व्हरवेह सेव्य मनुपान नामक क्या होतु वक्तार काली गरी, नहींने कन्द्रभाग न्हीका इस्ट्र्यांक कुआ है। यनमें उपलब्धा का विश्वय है ৰ্মন সৈদ পুৰু (সাধা হয়ৰ) কু—

朝宇

मुन्तिकेष्ठ नेकारिर्वक्षमी मुद्धिनकी चुडी क्रेकर अध्यक्षको लेष्ठ वर्णकर गयी दुई जान क्रेके अन्यवानिक जानमे विकास हुई। उनम् अपने सुर्वम बैठे हुए वेब-बेटफ्रोके करमार प्रत्यक्ष पास्त्र करके का देवीने ह्यूहर, विष्यु विद्वार, सर्वत, विरासक कुई अन्योपी पूर मध्युको अवहा-- वेट व्यक्तित ! सम्बन्धिकी महात्वा करियुको अन्यत्र की पुरा । यह रांच्या सर्वातानी अधिरासको क्याप्तान क्रमाह वर्धान्यर गया है। सुर जाओ और उसे विर्वेद्युक्तंत्रः कीवा हो । महत्त् । यह स्वयंत्राके भागवार वहीं कान्तर है। इस्तियो जिल सरह हुन्तरे चनानित क्वेत्रके स्मे असीष्ट

THE

पाल ! वेर्ने व्यापूर्वक रूप परिवृत्त्वो इस प्रकार स्थान थी, तक वे 'में सहत' काव्या इस रेमानी प्रक्रवारीके कार्य संस्थाने पुरस्त गर्ने । सन्त्राचन वर्णलया एक वेकारतेकर है. को कावक्रकोर्थन नुगाने धनिपूर्व हे कारणनेवाके समान शोधा पास है। व्यक्तिमें क्या मरोबस्को हेवा और काली सहयर केटी हों मेक्सबर की होतुमान किया ।

स्वयुक्तां प्राप्ति हो असेर, केन्स् प्रत्यक कारो ।



< वंदिकाः विकास्त्राप्तिः **०** 100 #5440 mpmdastreff bot of potamondary mander Fr 4 principles pro-2464 844 944 papersoda.

सटपर बैटी वह संस्थाले उपलब्धित हो उसी. में चारे बारण च्यानी है। दूशरी कोई भी सरह सुराधित हो रहा कर, जैसे ऋतेपकालने जोकनीय जार। नहीं है। मै तथसाके प्रदित हुए कामूला और महावाले पुष्ट श्राकाम् होभा कमा है। सुन्दर क्रमानारी संध्याको वहाँ केटी देख मुनिने कांगुक्त-

पूर्वक का कार्र्यांका अववादे आवश्वक अन्त्री तरह देशा । असे जाकार कृत वर्णनक दिएकाके प्रशिक्त सम्बद्धारी आंत्र काली कुई कार्यभागा गरीका की इन्हेंने दर्शन किया : की गाम विकासको निकासका प्रमुखी अरेर फारी है, उसी अधार क्यूप्सानोड पश्चिम विकासका संदर्भ सामें यह नहीं सम्बद्धानी और या स्त्री भी। का बनायन

आयुरपूर्वक पुढा ( वेशियाओं बाले —क्यों । सूच प्राप्त निर्मय पर्याच्या विकासिको असमी हो ? विकासी पुत्री के और मुख्ये बढ़ी जब करनेका कियार निरम् है ? मैं यह सम्ब प्रकार समाना है। बहि किसमें केंग्स करा न के से काराओं ।

पर्यक्षप बृह्यरकोरीत सरीवारके विकास केली

पूर्व संध्याको देवन्यर वरिवासीने

भागका विस्ताबक्ष यह साथ सुरुवार र्माच्याने कर नंद्राज्याकी और देखा । वे अधने मैजरो प्रकश्चित अधिके सम्बद्ध प्रकर्तानम् हो रहे है । उन्हें नेकामार देशन कान बहान था. मानो ब्रह्मधर्म के धारण करके भा गण हो । ये महाकार कहा वारण किसे वही शोध्य वा र्या में। अध्याने का त्यांधनको

अस्तरपूर्वक प्रकास करके चक्र । संध्या बोल्पे 🚃 🗨 । 🛊 🚃 जीवनी पूरी है। मेरा नाम संध्या है और मै व्यासा कारनेके लिये इस निर्मंत क्लीकार आणी है।

वर्ष से अञ्च पुछे स्वत्याच्या विश्व करण्ये ।

महि मुझे अस्तित हेना अन्यको उन्हार सान

क्रान्यवे तुम क्रेक्ट करभार पूर्ण असार कर काली हो। जब जीवरी बार छंडा समय अवने, तब केवल अपनस किया करो । इस तर्व प्रयासकारी समाजितक को कालमें

हेब्रु वरिवार्याने, जो सर्व लगे कार्यकी शास के, करके कारी काई कार नहीं पूछी। नव का-हो-कर तमस्त्रका निश्चम कर चन्द्री भी और अस्तेर हिन्दे असमा ज्यानप्रीत भी। का प्रथम क्षीतहर काले प्रमाणकार धनकान् संवारका इक्ता आग्वे इस प्रकार wall t

क्षामध्ये — अन्ते कार्यके निवयको निना

करने ही राजेक्टनमें अह गांधी है। इसरिक्ते

क्षित्रकरे सुत्ती व्य स्त्री ई और नेस इस्क

र्गामान्त्री यात सुरुक्ता आयोगाओं ने

क्राविका है।

र्वात्रहाओं केले--- सुध्यनने । को इन्हरें पहारम् अतेर प्रापृत्य तेरा है, जो इताय अतेर पहाल तन है तना को संबंध परवाराध्य परनावा है, इन चनका प्रमुखी मून इत्यमें कारण करें। को अकेले ही बर्ग, क्षां करू और मेक्क क्षिपाल है, उन क्रिकेमीके आदिवास, अहिरीक प्राचीतम विकास प्रस्ता करे । अतुने मधाने स्वानेकारी

वक्तका विकास कर करते हुए कीन संस्था आरम्भ करो और जो मैं नियम बनाता है, करें मुखे । तुन्दें भीव रहकर ही बाव करना होता, मीनस्त्राचनपूर्वक ही महत्त्वेकारिकी इता करने होती। प्रथम से बार कठे

प्रकार केवेकर कान्यकी असरावना करो।

कामे तुन्हें क्रबं कुक बिल बन्दमा, इसमें

क्षेत्रक भूति है। २% गर पोकरूप २% हरी

(सम्बाद ६--५)

\*\*\*\*\* जानकार पूर्व क्यानामकी क्रिका होती खोली। जाता होनेकर तुन्ते अववस्य ही आसीष्ट्र परस

देखि ! इस प्रकार की जानेकाली मीन कररका । कहन करेंचे । अञ्चलका कर देनेकाली तथा कर्यूर्ण । इस तता संस्थानो तपरा करनेकी

अभीष्ट क्योरबोको कुर्न क्योक्समे होती क्रिकिक उन्हेंद्र है मुनिकर ससिष्ट है। यह सत्य है, काम है, क्राने अंकाय नहीं अधोधितकारके कामने मिदा से वहीं अन्तर्याप

🕯। अपने फिलमें ऐसा शुभ ओरण लेकर 🐞 गये। इच्छानुसार संवारबीया किराव करे, वे

संध्याकी तपस्या, करके छए। धगवान् दिखकी सुति तथा उससे संतुष्ट हुए जिल्ला उसे अभीष्ट वर दे मेबानिधिके यहमें फेनना

महानी कहरे हैं—वेरे कुलेने केंद्र कहा प्रसन्न दिलानी केंद्र का। उनके महाप्राप्त नान्य । तन्त्रकाचे जिल्लाका कार्यक कार्यक सामित वरण रही भी । यह अवृत्रत है कर बहिन्द्रवी अध्ये पर करें गये, कर करवांत हो सोक्ये करी कि 'में सरवार प्राचीत क्रार विश्वासको सम्बद्धानार संस्था पन- इससे क्षम कर्ड ? बिसर प्राच्च इससी स्कृति ग्री-मन ब्यून प्रस्ता हुई। फिर से यह स्थान्य, जाते ?" इसी क्रिनामें पहलर जाने अपने मन्त्री तपन्तिनीके केला केल क्याचार क्षेत्रों केल क्षेत्र क्षेत्र नैक के कर लेनेवर

करों । क्षेत्रप्रवर्षि सरकार्ध किये किस धन्त्रको सामग मतत्का का, रूपीये रूपन प्रतिस्थानके प्राप्त का कन्यान ईकरकी आरावना कर्त्य करी। असे भगवान् विरायमें अपने विरायको सना विका और एकता करने क पाई अली तथना करने रागी । उस सपरवामें समे दूर असके कर पुग करतीत हो गये। तब धनवार तिम कामती रायस्थाको संसुद्ध हो बड़ो जलक हुए सका कहर-चीतर और अञ्चलको अपने क्लाब्यक रहीन कराकर किस करका व्यापिता

निषत्र हे गरी। ध्यकान्त्रभ भुश्वरविद्

मुक्तानो हिन सरोचरके उठ्यर ही राजस्य करने। जनकार, दिसके अनके क्रमणे प्रकेश करके करारि भी, इसी रूपले उसकी अस्तिके सामने प्रकट हे गये। उसने मनसे विजन्ध विकार किया था, उन्हीं प्रयु संव्यवको अपने सामने सक्त देश यह आवना जानको

अने दिन्त ज्ञान दिन्ता, दिन्त काली और दिन्ता नोत्ता आन्यवस्थान, सरस्थान, प्रताको नरर पृष्टि प्रदान भी । जब को दिना प्रान, दिना बुद्धि और विस्त काली जात हो सकी, तक यह कांश्रेनाईमे जात होनवाले जगरीचा विकासी प्रत्यक्ष केवाचार कावते व्यक्ति वारचे राज्ये ।

र्भव्या बंदने 🔝 निरामार और क्रम प्राथमान है, को प से कहत है, य कुला है और य का ही है तथा विकास सम्बद्धा योगीयम् अपने इक्को चीला कियान करने है, क्यों संबद्धकार आव कावाब दिल्लाहे गमनाम है। फिन्हें क्षत्री ब्लाई है, जो prevenue, frein, feftiger girt हरनगर्भ है, जो अपने ही प्रकारको विका हो प्रकारित होते हैं, देवनमें विकारका अवन्त अभाव है, यो अस्त्यापुरमानीकी पासि रियोग, रियाप्टर कार्य वर्ष है तथा जिल्ला कार अञ्चलकारकारकारी गर्भका परे हैं, उन निरम्बक्ता अन्य संग्रह्म विकास के प्रकार बाली 🕻 जिल्ला एक एवा (अद्वितेष) सुद्ध, क्रिया कामाने प्रमाणकार, स्वीवयsepre, ope folderr, firerespeq. राज, देवपीरे कुछ, प्राप्त तथा न्यूनीओ बेनेवाला है, इस अस्य प्रत्यान दिलाओ मनावार है। जिल्हे स्थानको प्रान्तको है इक्समान की का सकती है, को इस सम्बद्धने सर्वका निष्म 🛊 हुने सन्दर्भनान कालके.

राज्यकेवारम क्या पॉक्स बहर ओंने की करव परिवार है, इस अगर अवेधारको सेठ जननवार है। अन्तरका को जावन सुद्ध, बनोहर, भागम अन्युक्तोने वित्रुक्ति तथा सम्बद्ध धर्मानोः सम्बन्न भीरवार्ग है। जिसमे असमे क्षवानं पर, अपन्य, पूछ और पृष्ट करण का राज्य है, इस दिल्ल, किन्सून सर्गुल, सामान क्रियाचे सुक्रोचित अस्य चेतावृत्त भागका (राज्यको जनस्था 🛊 । अञ्चलका पृथ्वी, विकार्त, प्रका, तेन प्रथा काल – मे किन्स कर है, कर आप परवेशनको water \$10°

क्रमान (क्रमुलीन) और पूर्व्य जिल्हें क्रमेरकाने प्रकट हुए है अधीत ने क्रमें fants with 8, printed farms world पाप अल्ला (बुद्धि आदिने परे) है, पर क्याबार् संकरको बारेवार नमकार है। को इच्छा क्रेका जनस्की सुद्धि करते हैं, यो किन्यु क्रेक्ट संस्थानक कुन्य कामे है तथा को पद क्षेत्रण अन्तर्थ इस मुद्रिका संदार करने, इन्हें अल्ब काकान स्वाधिकको कारता राज्यात है। को कारतांत्र की कारण है, प्रिया अनुस्तान प्रत्य समा अधिका अभी देखाँ प्रदान सार्वकारे हैं, कुम्बार रचेवारमारोक्य केम्ब्य हेनेकारे हैं, स्वर्श

<sup>।</sup> केलंबर-

हिराबार अस्तरात का स्वीत रहान और कुम्म र बॉक्सन् । सन्तरिका पुरिस्तरात कर कर्त हमें होताओं ओड्रन् । धर्म जन शर्मन विभेक्ष जन्म कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान कार्यान को बुद्ध क्षेत्रका निवार विवार कार्य कार्यको विवार सम्पर्कतान कर की राजनी जाते । प्रमान । सुद्रान्ते कांद्रे सकारण जनकर्तृतीत्त्व । सुत्रानी कृतदेनी कार्य क्रानित्रे वारतृत्वात स्थान ॥ बुद्राम्बीय अभिने व्यक्तिय प्रत्युक्त स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र Triple (學女子奇奇奇女 (4一代)

अकारतक्य है तक उक्तिले भी यर है, अन कामेश्वर क्रिकको जनस्कार है, नगरकार है। यह करत जिनसे किए की कहा करत, जिनके चरणांसे एकी एक अन्यन्य उद्यास सम्पूर्ण दिलाई, सुर्व, क्ष्म्यत, क्ष्म्यदेव एवं अन्य रेकता प्रकट हुए है और जिल्की नाभिने अन्तरिक्षका अवस्थितीय हुआ है, क्रमी आप प्रमानान् कृत्युको नेम जनस्वार 🕯 । अभो 🕨 आर्थ 🖟 सबसे समृत्य करकान है, आप ही वाक प्रकारको क्रिकर है, अस्य की क्षर (संसारकार्या) है, अपने की सन्तरकार सभा पराध्य हैं, अन्य सन्त निकारने सरवा महारे हैं । जिल्लाहर पा कार्रोट है, स मनता है उत्हेंप न अन्त ही है, जिन्हों स्तरा जरने करने हुआ है तथा को मन और बाजीके किया नहीं है. रून महासंक्रमीयारे म्हारि ये कैसे कर सर्हानी ? \*

ज्ञार अर्था केल्य वदा स्थायको सन्धे मुप्ति भी विजये कर्याका कर्यन वही कर सकते, उन्हीं परकेश्वरका वर्णन अन्यता समय में बैदने कर स्थाती है ? मध्ये ! जाय निर्मुण है, मैं पूच की आयके मुख्यको केले मान सम्बद्धी है ? अरावका क्या के ऐसा है, जिसे इन्द्रसाहित सम्मूर्ण देवता और अस्प की नहीं जानते हैं। ग्रेटेक्ट ! अववको नगरवार है। सर्वेक्च ! अववको नगरवार है। केनेक्ट इस्को ! भूक्कार क्रक्ड होइने ८ आवको क्रांब्क्ट केन नगरवार है। !

सामानी वहाति है—जारह | संस्थाध्यक्त च्या स्तृतिसूची बचन सुन्यक्तर करको द्वारा चल्ली वर्तित स्रशंकित हुए प्रस्ताब्द्रस्त प्रयोग्धर चंच्या स्तृत अस्ति हुए। कराव्या स्तिर चन्याक्तर स्त्रीत बटायूट स्त्रीचा का रहा ता। वस स्थान श्रीत्रोते करते हुए स्त्राह्यके स्थान कर्माक्तर स्त्रीत हो हिए स्त्राह्यके स्थान कर्माक्तर स्त्रीत हो कराते हुए स्थान सो है।

क्षेत्रकं कहा—को । मैं तुकारी इस काम रागकाने कहा जनम है। हुन कृतिकारने देखें । सुनारे इस कामाने भी मुझे कहा संसंक काम हुआ है। अस- इस काम अनको इकामों अनुसार कोई वर कामे । किस कामें दुन्हें क्योजन हो सवा को सुनारे कामे हैं, उसे मैं वर्ष अकाम हुएं कामेगा। तुन्हारा करणाण हो। मैं तुन्हारे कामेगा। तुन्हारा करणाण हो। मैं तुन्हारे कामेगा। सुनारा करणाण हो। मैं तुन्हारे

प्रयास कुर्यों कान अनुसंग निर्मित्री । एक्क्ट्रायक्क्य अनुसंग नहीं जाने में अपना में अपना मुख्ये की निर्मित्र की निर्मित्र । अनुसंग्यों में प्रयास में पूर्ण की नहीं में मा ।।
 पार्ट की सामान्यकार एक्क्ट्रायक्क्यिक अनुसंग निर्मित्र । अनुस्तानिक विकास में प्रयास निर्मित्र के अपना स्थाप ।।
 प्रयास में कार्यक ने पूर्ण किया किया विकास कर । अपना किया की निर्मित्र कार्यक ।।
 पार्ट प्रयास ने पूर्ण किया विकास कार्यक । अनु की की निर्मित्र कार्यक ।।
 पार्ट की निर्मित्र के किया किया कार्यक । अनुस्तानिक की निर्मित्र कार्यक ।।
 पार्ट की निर्मित्र के किया के किया किया कार्यक । अनुस्तानिक की निर्मित्र कार्यक ।।
 पार्ट की निर्मित्र कार्यक ।

<sup>ि</sup>या आहार ने देश प्रश्ने व्यवस्था व शिक्षानिक अवस्थि प्रश्ने के प्रश्ने स्व में स विश्व क्या से कि क्षेत्र निक्षात पुष्पा क्यों कि प्रार्थित प्रदूष्ण शेन्द्र अभि सुद्धमूर्ण अ सम्बद्धार्थ परोक्षा क्रास्ट्रिक असीमा क्राकेट अस्ता द्यार पूर्व पूर्व पूर्व सम्बद्ध से । (शिन्तक क्राकेट सम्बद्धि दूर)

< व्यक्तिक केरकार्यक क 

प्रमाणित मोक्क्क का मकर सुनगर कारोकार परिवेद विका को कोई की पूर्ण अस्तरम सर्वते भरी ह्यं संध्या उन्ते करकर प्रताप करके योगो—स्केश्वर ! पन्नि कार को जनसम्बद्धांक का केन्द्र करने हैं, बाँद में बर मानेके जोन्य है, वर्धर कारतो सुद्ध हो पनी है क्या देश । यहि इस समय अन्य केरी प्रभावनी प्रमात 🛊 के बेश जीव हुआ वह बहुरम पर प्रत्यक करें। वेलेक्ट । इस क्षाणावार्थे पूर्वते आहे. हिल्ली की प्राप्तको को अपने हैं, में इस्केन्ट्रेन्ड्रिक सम्ब होने ही सामकानो पुरत ५ हो साथै। यथ १ वेरी क्रकारण हुन्दि कर्त्वी संपन्धे । केरे को स्थित हो। से भी भेरे मानामा सुक्षा हो । ब्रांग्लेड अनिर्माणा को भी पुरस्त मुझ स्थानस्थानको देखे, अन्तर्क पुरुष्यका पर्य है सार-पर सामान क्श्रमक हो साथ। निकार संबद्धक का कहा स्थान प्रस्त

हर भागकार भागक संबंधि कहा-केंग्रिस है संबंधी है सुरक्षेत्र बाह्रे है सुरक्षी को-बाहे क्ष मन्ति है, यह तक कुकरी अवकारी मेन्द्र graft fir it fiere i gefreibit übereit

रामान होता एकारी ओर देखेला, मह क्रान्तर वर्गुलक क्षेत्रर कुर्वराक्षको आहे क्षे कारका । पुत्रके और सहस्य समस्यी गया विकासको सम्बद्ध एक महत्त्वन सहर्षि होते, के रूपने जब का कावेला जैनित क्षेत्रे । कुथने पुरुषे की-को वर वर्गन में, ने क्या की पूर्ण कर निषेत्र अन्य में गुरुते कुरते कार व्यक्ति, को पूर्वतायको सम्बन्ध रसती है। तुन्ने नानेनी ही यह प्रतिहा वह रसी है कि में अधिने अपने करिनके आप देंगी। का क्रीजाको क्राव्या क्रावेक हैंग्से में तुन्हें क्या असन कारण है। को निर्माह करों । पुरित्तर केन्स्रिनियातं एक यह वहर रहा है. क्षे कान्द्र अमेरिक कार्य स्त्रोत्सक है। जाने क्षानिक पुर्वतन्त्रम् प्राप्तानिक है। पूर्व निजा किरान्य दिन्दे करी अधिके असने सर्गानक कार्य कर के र इन्से वर्तन्त्रके प्रकारताने क्षाच्यामा अवेके सक्तर मानवाक्षण प्रतिकार केवारीतीय प्रकारकारका अस्तुतन कराने हैं । श्री प्राचनकार्यन्य वर्ग काले । सूने हुन्हें नहीं भूगमाः कर अवस्था होती है—च्याने हेल वह उन्हेंने। वेरी कुल्हे तुव बुन्सि बीक्रानामान्त्र, कुरारी चौक्रानामान्त्र, भीरारी क्षात्रिको प्राप्ता कुर्व कुर्वत क्रेक्सेनी । सुन्तारे बीजनानका और बीची कुञ्चनमा । सीनरी, अन्त्री हेन्स् विस्त्री कालीको प्राप्त करनेन्सी अमरना प्रसा क्षेत्रेकर केम्प्यानी जीव इच्छा हो, उसे इटक्स कारकहर, इसीका मारामानको एक होने । कही-नार्वी पुरार्थ विकास कार्य पूर दूस अवने प्रतीरको उस अवस्थाने अभिन्य प्राप्ते हे अभी स्थाप प्राप्ते अभिने हेम हे । प्राप्ते । का तुन क्री आर्थने । सुन्तरी सरावाके जन्मको क्री इक वर्तावर कर वृत्तीवकोर देखे करोर जनार्थे राज्यनामानोः आवारी मा मनोता प्रकार कर शहे थी, वही हिले जर स्वारित कर 🗷 है, विकास बेडवारी जीव चार्युनीवा सम्बद्ध कीत वारेपर जेताके क्या तेने हे कामानाह र हो आये। कुछ की अन्य अन्यती अन्यती देशके अनुसन्तरी इस स्वेकने केरे दिवा स्वान्त्रकार्य प्राप्त कन्यादे हुई। उन्होंने अस्त्री का सुरीत्य बारों, बैन्स सीनों स्केकोने कुसी बिन्सी व्यानकोन्स वसकेन्य वसेके साथ निवाह क्रीके निष्ये सम्बन्ध नहीं होता। परिचारका कर विकार क्रम्पेने समाईस खानाओंका

विवाध उन्होंने सन्त्रयाके स्त्रम दिन्न। चन्द्रभर अञ्च सब पश्चिमोको होत्रकर केनार रोक्रिणीसे प्रेम करने क्ले । इसके बारक समेक्से को हम् दक्षके क्रम कन्यकार्थ ज्ञान है दिया, तक प्रांमक देवता हुन्हारे करा अध्ये । परंतु संब्ये ! तुन्हारा का सी मुक्तमें सन्त हुआ था. अतः तुल्ले ह्याप्राणीके साथ अल्ले पुए अन देवलाओपर दृष्ट्रियाल ही नहीं विस्ता । तम प्रकारतीने सामादावरि अंतर देशकार और चन्द्रका धुनः जयने स्वक्तकारे जार करे, बाद क्षेत्रच मनचे रक्तार उन्हें सामने शुक्रानेके निजये एक नदीवनी सुद्धि बर्क, को प्रमु का कर्मभागा नहींके मानसे विज्ञात र्श्व । प्राम्प्रभागमे असुर्याक्षणकारको हो स्थार्थ

भेकतिनि वहाँ इपस्थित हुए से। तपस्पाके ह्या उनकी सकानल करनेवाला न ले कोई इका है, न है और न होगा हो । वन महर्निन सहार विश्वि-विद्यानके साथ टीर्पकालतक क्रवंकले जोतिहोप नामक महाबा असम्ब विभा है। असमें अधिदेश पूर्णकारने ≽व्यक्तिक हो हो है। उसी आतर्म तुम अपने क्रारिक्ये कल हे और परम पनित्र हे बाओं । देश करनेसे इस समय तुष्प्रारी यह प्रतिका पूर्व हो जाननी ।

क्रम प्रकार संभाको अने क्रिका क्रादेश केकर देखेवर भगवान विव वहीं क्षणकारित हो गये ।

(अध्याम ६)

## संख्याकी आत्यातुर्ति, उसका अरुवतीके रूपमें अवतीर्ण होकर मुनिवर वसिष्ठके साथ विवाह करना, बद्धाजीका साके विवाहके लिये अवसं और चिन्हा तथा भगवान् विष्णुका उन्हें 'हिन्हा' की आराधनाके लिये उपदेश देकर जिलामुक्त करना

अपने हैं — बारद । जब भर कवने हैं विकासिका करनेवा दिना गा। संस्थार देकार भागकाद संकार अन्तर्भाग हो नवे, तथ शंख्या भी इसी स्थानका गयी, वहाँ सुनि मैमातिका बार कार रहे थे। धनकान् शेकरकी क्यारे को किसीने की वी हेला । उसमे इस केमली श्रक्तवारीका स्थरण किया, जिसने उसके रिज्ये सरस्वाची विधियात सम्बोधि दिवस व्याप्त प्रकानुने है धूर्वकारको नवर्षि यसिक्षते पुरु कार्यहरूको आक्रासे एक तेजली इक्क्सिका केंग शारण करके अने क्षपता - किने

अवनेको तपकाका अपदेश देनेवाले राष्ट्री क्रकारी प्रकार चरित्रको पतिकासे भन्ने रक्तकर इस महत्त्वक्रमें प्रश्निता अधिके सबीय वजी। का समय भगवार इंक्सकी कृतको बुनियोंने उसे भएँ देखा। paraled कर पूर्वी कई हर्वके समय उस अधिको अधिक को नवी। उसका वरोद्धाशयको हासै। शस्त्राल कुळा हो गया । उद्ध प्रोक्रकाची अलक्षित गम्ब सम ओर फैल गर्ना। अभिने भगवान् संकरकी

a stiller Brogger, w

अन्तरको जनके शुक्रको केने एक्किन्नों जाते हैं, उन्हें कान्य एक स्वर्णकेन्याना इत्य विकार

affir ereit mask girbereit selfen, deut 🛊 i meleten yap 🏚 Perrink samus प्रकृत करनेकार्य क्षेत्री है। सुनीवर्ग्य पहले we armige if— melek üpfemil मार्ग्स का बाब, तक प्रशासिका प्रकार केली t, of bounded prop motored to क्षत्र प्राप्त कुल्लाके प्राप्तान कुर्व क्षत्र है।

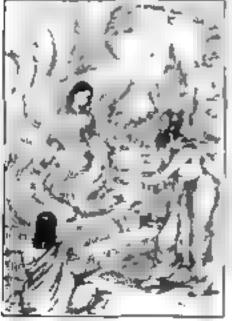

कारकार सुद्ध करके पुरः पूर्व-कार्यानी होता है, यो विकारियो साराष्ट्र प्रदान पहेंचा निवा । तम पूर्णी निवते और कालेकार्थ है। वाच रचानु नगवान रिवर्ग वेजनराओंची सुनिके निर्म को से भागोंने सामंद्र करायीस प्राचीकी विम्न प्रानीको सूच विभाग करते. अन्ये स्थाने असीन कर केवारी कर दिया। यह सुनेके कावी राज्यदेशका अनुसर अस्पा, राज का अर्थानकी पुर्वचर ? अर्था प्रतिका अर्था कार कारणे बहुई केवर्गानको समाने पूर् प्राप्तः संच्या दृश्यः, जो वित्र वर्तर करनोः चीचनीः शुक्रणेन्द्रो-चीः व्यवन्तिनातीः वृत्तेचेः करनी प्रकृतिकारी आवित्रकार है तथा जाती आहे हुई। कुनित कई अववादी काम कर शरीरका क्षेत्र काम कार्यन्त्रका हुआ, को क्षेत्र अन्तर का युवीको जाना किया । सूत्रे ( with wate feet the squares week which from Briefly Remitte field gar rapidly described that the second त्रेवा हुता। उन्होंने शलका नाम अकन्मी' रका । बहु किसी भी कारणते अनेका क्रमणेख पहीं कालों भी; अल: क्रारी गुलके were and and the frequestrations क्षा कर किया । क्षेत्रों ! काओ करता व्यानंत प्रान्तवार है ने मुर्ग पुनीची प्राप्ति होनेसे बहुत प्रवास से और अपने शिक्तोंके कार्य अक्रमणे सुकार सम्ब प्रक्रिया स्थानक-व्याप्त करते हैं। हेती अक्टब्ली बहुब्लाह मोने पान समान्यको नीतर पुरिवर distribution are assessed aft of the होने राजी । साथ सह विकासके मोध्य हो जाती, तक की, तिया तथा मोबाने विलयर मूह mark on alleged over some from क्षत्र क्षित्र । प्रश्ला, निष्णु तथा म्हेक्से क्रमोने निवाले हुए अन्यते विकास आहि साथ परम चरिक्त कहिल्ले इत्यस ह्याँ ।

क्षे । वेक्सिक्सि क्षे महस्तकी अन्यानी राजवा क्षित्रमध्योगे केंद्र की बह न्यर्ति परिकृत्यो परिकारी कारण असे राज को भोक पाने सभी। उससे प्रतित

माना निर्मेष क्षेत्रा गर्ने राजी। मुनितिरोक्तने 🗓 इस प्रकार मैंने तुन्हारे सम्बद्ध संध्याके पवित्र वरिकाह कर्मन किया है, जो क्रमा कामनाओंचे क्रमोक्षे वेपेक्सक् भरन पानन और दिला है। को की या सुन क्राच्या आकरण करनेकला पुरस् इस लग्हुको सुकत है, वह स्थान ध्यामनाओं को बाह्य कर होता है। इसमें अञ्चल कियार करनेको आवश्यकाः मार्थि है।

जनायकी प्रदानकोच्छे यह बारा सुनवार नास्त्रजीवर कर प्रस्ता है कहा और है हस प्रकार चोले ।

भारतजीने कहा—शक्तम् १ सामने अक्टबरीकी तथा क्रीजको आखी हरका कृत संबद्धानी वही जान दिया करत भूगाणी है, जो विकासकित्री स्टिट मरनेवाची है। वन्द्रेष्ट र 📖 आप वानकार विकास का पर्य परित्र क्रारिकार कर्नक क्षीरिक्षे, जो कुसरोके पालीका किलाहा क्षरनेवास्त्र), इंदान एवं न्यूनब्रह्मका 🕏 । जब कामदेव रनिसे विकाद करके इन्देवर्थक काल गवा, यह आदि अन्य मृति भी का अपने-अपने त्यानको काले और का संस्थ स्परमा कारनेके रिक्ट वाली गणी, असके बाद भाई क्या हुआ ?

मादि सुन एवं लेड्ड पुर जन्म हुए। जुड़े बड़ा क्षेत्र हुआ वा। बाह्यः तिस्वयरै मुनिनेषु ! वह जिलान वरि जरियाको काराने कुई कोड़ रिन्या था, इसलिने नै भगवान् क्रिक्के असि ईब्ले कार्य समा। किस प्रकार, सो बनाता है; सुनो । मै बस रक्षकर पक्ष, सहाँ दक्षरास यूनि इपस्थित में। मही नीत्रेड साम कार्योग भी सा। कच्या । आर अवस्थ मैंने बाढ़ी प्रशासनाके साम द्धा तक इसने प्रतिको सम्बोधित करके कार्नाध्यय जाराच विराम । सर मार्नामापके रूपय में क्रिकाट कामारे पूर्णतया मेरित कः सकः कैरे कहा—'क्से । तन्हें देशा प्रका करण कांक्ष्मे, जिससे महारोकती विक्रों कार्याय कार्मिकारी क्रीका पारित्रपुर्व करें।' इसके बाद वैवे भगवाद विरक्ता मोतित करनेका कर रतिस्तित कामकेकको सीवा । कामकेको मेरी आजा क्षानकर कहा- 'प्रचंडे ! सुन्तरी स्त्री ही सेवा अस्य है, अस विकासीको संक्षित करनेके नियो मिली सरीवर्ध सुद्धि स्वीतियो । यह सुरकार में किरवाचें यह गया और लंबी सांध क्रीकर्ने राज्य । मेरे क्या विश्वासने रावित-रावि पुर्णाने कियुवित करणाका कार्यांक इका। काम और कामानित-के केने मध्यके स्थानक हुए। इनके नाथ जानर कान्येक्न पानकेनको बोहनेकी बारेवार बैक्स की, परंतु और सफरवरत न मिली । जब नद निरास क्रेकन स्ट्रैंट सामा, क्रंब अस्परि वान सुरकार मुझे बड़ा दुःशः दूआ। अर महायोरे क्या-विकास करते ! हुए अपन केरे मुख्यों को विश्वास करने वाली, धन्य के, भगवान् विस्कृत सेवक हो, अतः उत्तरो सरक्योको उत्पति हुई । उन्हें सहक्यो क्षिणकी सीलाले मुख्य को कावार शुल करिया। सहावताके रिक्ने अलोक केवर की पुन: उन 🕏 हारे मन्तिपूर्वक सुन्ते । तात । पूर्वकारण्ये : तावको दिन्तवीके पास जेवा, परंतु स्वास् मैं एक बार कर लोहने यह क्या और प्रकार करनेकर की में सरावान किसकी भगवान् संकारने येरा उन्हास किया, यह मोहने न इस्त शके । काम सपरिवार सीट

a William Toronton in 140 An an interest to the section of the contract अस्य और मुझे प्रथम करके अस्ते । यह प्रश्नानी साथ अस्तु प्रयान

अनुस्कृते काम समा ।

क्रीयाने कुन्तु कि विक्रिकेट तथा अन्त्यों प्रद्वाना, मेरे अन्तरपालका तला कृषा ही नक्षा एक्टोक्से क्षेत्रकावन क्षान्त्र their fieill that well muffel

अन्तरम केले जीवार कार्य । यह संस्था-होको की क्षेत्रकारो हा कारण adopting week front, the territory निकारकार एक के प्रांतिक सक्यान है। मेरे केन प्रवर्तनों पूछा पूर्व प्रदेशका प्रमाणी प्रश्नीत परि । इस महिनाओं सुरकार वरिवान सीव की भेरे सामने अवाद के रूपे र प्रमाने कार गुमाने क्रोका सभी भी। नेव प्राथमक प्राथमक समाध्य सुम्पन है। अनुनि श्रीमानि प्रक्रा, मान, नाक अंगर मान है रही है । इस्के इसाम सरीरपर मैनान्यरची गरी हतेका के एके भी । के प्रत्यानम् स्रोवतं नामthe famous was set tipe and for

इनकी जुलि करने सन्। मेरे उस क्लेक्को क्षापार कार्य मध्योके कृता का वार्यमध्ये भगवान् विक्तुं व्यूत प्रसंस हुए और स्थापने जाने पूर पूरा अक्रमें फेले—'स्वास्त्र

क्षेत्रके काल प्राप्ताका का जीवनिको स्थ

प्रमाणे देशस्तर भेरे नेतरेले क्रेप्यमुक्तेमधे स्थर

श्रद्ध वाली और मैं रहाक सम्बन्धे वार्रमात

States & wife Place Delivered was sight with का गाँ। है ? सुन्यत कोश-स न्यान् दुःस आ पहर है ? उसे की सामने इस संस्थ क्षत्रों । मैं क्यू साथ द्वारा निया देश । इस

क्षारण व्यक्तिये हैं

शिकार | स्टेक्स्प्यून 464 | तुन क्या है : बनाओं, सुक्ते किसलिये अस्य नेत राज्य

विकास मोर्च संदेश का अञ्चल विकास नहीं

क्का— 'केशम ! गाँध परावाद रित्म सिपरी कर्मा को मानेन में बर-हो-का कह सर्वाचे क्रम कर में से मुक्ती है हो अस्तर । इसीके रेस्के में आस्त्रती सरवारी appear it is

े केरी पञ्च करत सुन्धात मानकार

वर्त्त्व के के और बार स्वेपकार इक्कान्स पूर्व स्थाने पूर्व मुक्ति परित्र के जी क्षाने — "किस्ता: १ तुम जेल काम सुन्ते । बह हुन्द्रारे प्रकार विकास कालेकात है। वेश काम हो के:-प्राप्त आहिता पालकिता Bearts &c for at make and and (पालपा) और पूर्ण (संप्राच्या) है। से ही क्तान्य है। क्ताहर, परेश, निर्मुण, निर्मा, grinden, feldent, origina, armet, क्षाना, प्राथक क्षान वारतेकाने, काली और सर्वतान्त्री परमात्त्र एवं कावेषा है। सुद्धिः प्राप्त और बंधानी पार्टी कीनी पुर्णको (augus रेकेसरके: स्थापनार, aigh, किन्सू और कोड़ कालो प्रतिदेश, रक्षण्य, प्रत्यपूर्ण क्ष्म सर्वातुमको गरे, प्राप्तनी ही मेनवुक प्रकृत क्रेरेकाचे, विरोध, मानावित, मानावि कानी का हैरक, कहर, सहक, कराब, married Distance, between तिर्हेन्द्र, मरावरणका, कृतरा विकासी कुल्लीका बोची, निम बोचवरायण, योग-प्रात्मिकोच्या अर्थकारी, स्पेन्टक्ट्र और उन्हें क्षेत्रक्रमात्र है । पुरु उन्होंको पुरुषके महको । क्रमांत्राच्या प्राप्यकृतः प्राप्तान करते । इससे मंगूह होका से पुत्रका सम्बाद सामि । अहन् । uft graf mit im fram if fie start क्वीका फलिक्कम करे से स्थितको जनम करनेके जोरको निकास जान करते हुए

अर्थन तरका करो । अपने का मनोरकको होना । सहका का देख है होना, मैसा नेस प्रतानों रहते हुए देवी दिवास्त भाग करें। 🖫 का बेत कृतंकत केना पुन केनीको सव

मै देवेकरी पदि जलता हो जाने को सारा चार्च

रित्यु कर देंगी। बारे रिस्क क्रमुख्यानको अवसार प्रका करके स्टेक्नों विज्ञीनके पुत्री

हे मानव सरिर प्रकृत को ने ने निश्चन है कार्यक्रमधी को है काली है। प्रकृत है

तुम दक्षणी आसा थे. वे नामका दिसके रिक्वे प्रतीका सकाहर करनेके निवित रकः धरिक्रमान्त्रे प्रमान्त्रेक सम्बद्ध करे।

सार । दिल्ला और दिल्ला क्षेत्रोको परास्था अधील प्राप्तक प्राप्तिके । के निर्मुख मामहान्यस्य होते हुए के लेकाने अनुस्य हो

Seeft # 1 'नियो । मनवान् विकासी प्रकारी प्रकार हुए इस क्षेत्रीने कह प्रथमे प्राचीन की बी, यह पूर्वकार्या भगवन् प्रकार के भार कही भी, को पाह करें। स्थान है

अक्टी इसीसमें कुन्य मीतम-निवार करनेवारी निर्मूण कियने क्षेत्रको सन्त्र होपार गुरूको और हुनको जनद करनेके बळात गुर्च हो मुद्दि-कार्च कार्नक असंस विचा और ज्यानक्षित कर अधिकासी बुद्धिकार्ग प्रयूपे गुह्धे का स्त्रीके पानकार

कार्य सीम । किए मध्य सीमा-नियसका जा क्वालु स्वामीने ईस्तार आमारास्ती ओर वेकारे हुए वर्षे प्रेकारे काल-मिक्को । सेव क्रमुद्ध कर हम जिस्ताने अहते 🚃 क्षेत्रमें प्रवाद क्षेत्र, विशवत कार्य कर

काको पुरु क्रानी वालिने । यह तुन केनोके राज्यां क्योरकोटी निर्देश कार्यवास होता।

But.

वर्षे जनसङ्ख्या प्रस्तव कानेनलम होगा । सह क्रमक गुल्लेका द्वार, निर्मिकेन एवं क्रमन योगस्य पारस्क होता। यदानि सीमी देवता मेरे के प्रमा है, सक्रामि निकेचन: यह मेरा कुर्वकर क्षेत्र । क्ष्में ? वेची करके की सीम कार होने । एक कामा काम संस्थी होना को इस अध्यक्तिको सामे क्षेत्री। कृतस साम Seprent present \$1 Aberts um until पानके अधिक क्षेत्रक । सभी क्षात्रक पूर्णका

क्रेली र के क्री प्राची सकती साले क्रेली र "Out state wear, where there कृता करनेके बहुत्त कार्ति अस्तर्भाव के रावे और इस क्षेत्रों सुकार्यका अवसे-अपने क्षानीके प्रथम भूके । प्राप्तान् । सम्बन्ध सम्बन्ध से कीर तथा केवी शरकीया हो अने और आहात् प्रकार संका सहायमे अवतीर्थ हर्। वे क्रम प्रकार विकास वर्धनंतर निवास करते हैं। प्रकेशन ! अन्य दिल्या भी देवते अन्यते अवस्थित होनेवाली है। असः सुद्धे उनके

क्रमाहरूके रिक्ते हो जब करना चाहिये।" देशा बहुबार सुहत्त्वर बाह्री भारी दवा काचेर कावान किया अन्तर्वात हो गये और को प्रस्की वाले कुनकर बढ़ा अस्तव्य प्राप्त (新知用 6-1)

100 दक्षकी तपस्य और देवी जिलाका उन्हें करदान देना

पारक्षिते प्रका-सूच्या विकासी । कालेकाले शहरो सरका काले हेरीकी अनुसार वालान महीन-तम वर अवह किन्स बचा से देनी किस 

प्रकार क्षांको करक 😸 ?

मान्यको स्वान्न-स्वर् हिन स्वय् में ! इन संबंध मुद्दियोची साथ व्यक्तियुक्ति मून प्रमानको सुन्ते । मेरी असाध प्रमान स्वय् मूनिकाने व्यक्तियामी स्वयं प्रमान स्वयं प्रमान सर्वे त्या से देवी स्वयं स्वयं प्रमान प्रमान सर्वे त्या स्वयं स्वयं स्वयं प्रमान प्रमान सर्वे व्यक्ति स्वयं स्वयं स्वयं प्रमान पृथ्वे स्वयं स्वयं संवयं स्वयं स्वयं पृथ्वे स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं से स्वयं स्वयं प्रमान स्वयं स्वयं स्वयं से स्वयं स्वयं प्रमान स्वयं स्वयं स्वयं से स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं से ।

विकास कर्या | स्वाप्त आक् विकास क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य हित्र क्ष्य के क्षित्र क्ष्य | क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य क्ष्य | क्ष्य हरने लगे ।



दशने काल-कार्याम् ( कार्याचे ) कार्याचे ( कोर्याचे ( अस्त्राचे कार्याच्या है। अस्त्री क्षाच्या है। कार्याचे ( अस्त्री कार्याच्या कार्या क्षाच्या है। कार्याचे ( अस्त्री ( कुर्मा) अस्त्राच्याचे ( अस्त्री हेपूर्व) कार्याचे ( अस्त्राच्याचे केर्ग कार्याच्याच्या है। क

कारणी जनाते हैं — जूने ! स्थान विकास के क्षेत्र क्षेत्र अवस्य कार्यका कार्य देशक के भी कार्य क्षेत्र अवस्य कार्य-'का ! तुन्याची का कार्य कार्यकों में का्र का्र्य हैं। तुन जन्म प्रक्रेशकीका का गरिते। क्षेत्रके किने गुक्ते कुक भी अक्ष्य की है।'

सर्वेद परस्तको सर्वेद देशकविक स्थाद प्रकार स्थापके स्थादम् से ॥

क्षणांच्याच्यां पद पात सुरूपर प्रकारणि। प्रतिकोत अस्पेन हो तुपारी प्रकार प्रचाने क्षा करत प्रस्त हर और वर विकासी सुदान प्रमेक बन्मों अवसीन होतेगी.—

बारेवार जनाम वाले हुए कंटे । चर्मि अस्य पुर्क वर वेनेक प्रेरोप कार है थे। विकास पार्वकार्य का वाजर अस्ती जाते

नेरी क्राप्त सुनिन्दे अवैर प्रस्तानसम्बद्ध केरी. हो आहे । इसके निम्मा और विस्ती प्रकारी इक्त पूर्व बोरियने । के कानी से कानाव्य हित्य हैं, वे बक्त-मान सरका सामेद प्रसादनिये. पुरुष्याने अध्यक्ति हुए है। वे पर्यक्रम Breit gefant fi ung breun ubf क्षेत्रकार गाउँ हुआ । मिरा प्रांत्री गाउँ और prohibet (wearen Bearet skiller क्षानंबल्ये ) वरिष्ये । वेदि । वर्षी के विश्वे । वेवार प्रकृतेक्वीकी पार्टी वर्षेत्री । क्र है। यह केवल के है कार्यकों कर हो, हैसर नहीं आकार क्रांकि । क्रांके की ही साम संस्कृतं वन्त्रपुत्रक औ दिल है। प्रयूक्त, निर्माष्ट्र als from a supplied to the sale

अवस्था 🖁 । प्रमाणी रहता यह जान सुरक्षी treatment from the said after me-है-का पर्यक्षत् दिवस्य कृतम् सानेह सी क्षेत्रमें १

देतीने कार्य—सार । प्रधानको ! स्क्रा ! केरी अला बाठ सुन्छ। में साथ बाइनी है, तुन्हारी परित्ते आतन्त्र प्रस्ता हे क्षेत्रे सन्दर्भ क्लोबारिका क्या देशेके रिजी काल है। का । नवरि में मोकरि है, तमरि हुन्तरी

कार्य विश्व नहीं हो समान; क्योंक से क्ष्मकार् स्थानीका अर्थका निर्मिकार है, सहर adr fermit al item | New 1888 चरित्रवरित्य हो है। मैं रबहा उत्पर्धी खानी और केन है। प्रकेष कर्मा के मामानानी प्रोति ? अन्तर कियो ! अस्य प्राप्तकार प्राप्त की वेरे असमी क्षेत्र हैं। प्राप्तकार अवसीनों केवार पर महन्त्राची अपने प्रतन स्वाहित्य अपने दिये कुद्र प्रतने प्रत्नाची सरकारों केहिन क्रिकिश क्रिकेश हैं के 1 अरुके (agestal) पूक्किये सकता अस्ति हैं है Rent gerit mig all material med miter \$1 of all ands bert great gerieb. महीं कर प्रकार । इस्तिया अस्य नेती पूर्णी अपुन्ता गाई अध्यास तुँगी। साथ । अस क्षेत्रर इन सम्बन्ध नाम्बेक्नीची सभी क्षेत्रते । युक्त इतनी कार्यो स्थाने । इन सार्वी स्थे हर प्रणात कुन्द प्रमात सम्बंध अन्य केरी कृति अन्यक महानिवार होग्ये करे की कार रिका है। इस प्रोप के में सुवारी की क्रमणे पह स्थाप क्षमण प्राप्ता साम-क्री-पर विकास अवस अन्य संग्ये देवी Rough Rowin Westerfundens Parett कारो हर किर कहा— 'प्रकारो ! परेतु मेरा हम हम है, अने तुन्हें बंध समये रहास काहिये । मैं उस प्राणको सुन्ता केरी हैं। तुम को क्रम क्याबे, निवार म गाने। परि कको की और जुकाब असूर कर कावना, क्य करी समय में करने क्षरीरको नाग **ऐसे, अपने प्राथमने और के मार्थ**नी केवळ कुरस प्रतेष करण कर कुँगी। वेश

क्यू कारण कार है। जनाओं । जनेक सर्वे

च कार्यके रीचे पूर्व पर पर वे रीवा

च्या—में ह्यारी होते क्षेत्रस चल**ा**न्

表现的 

मित्रको वर्गा होदेनी हैं महेकरी किया करते. बेक्से-बेक्से वहीं क्रिया येथे यूक्ते इंजेक्स्से हैं। मन्तर्यात् के गुन्ति। दुर्गाणीके अन्तर्यात

क्षेत्रेकर बहुत भी अनने जनसमझे लीट मधे मुख्य प्रमानीत दक्षाने देशन कहनार और यह लोकानर प्रसाध रहने लगे कि हैवी (अव्याच ११-१२)

ब्रह्मजीकी आज्ञासे दश्कारा मैथुनी सृष्टिका आरम्ब, अपने पुत्र हर्वश्चों और

शक्तकारोको निवृत्तिमार्गमे भेजनेके कारण ८४का नारदको शाय देना बद्धानी कहते हैं—नान्य । प्रमाणी, एवक विकास विकास अवनी कही सीरियांके विशे अंपने आक्रमपर प्राचीन नेते आहा का नामंत्रे प्रकारीत पहले का हाता कुत स्पन्न इर्वभरे मनसे माना प्रधानमधी भागतिका विक्ते, को हर्वन मानुवन्ते। कुने हैं से पुर्वि करने राते। इस अवस्तुविषके काली सक-के-सब पूर्व समान धार्मका आधारण र्ख न देश प्रकारके दक्षके शक्के विक पूछ

Marrie Will I दय मेले—भागा सर्हा प्रजानक । प्रका कह वहीं भी है। प्रकी । मैंने रिकाने सीचीचरी सुद्धा की बी, के क्या

करने ही रह गये हैं। जनानक ! में यह सार्थ ? जिस क्यांचले से चीम अपने-अल्प बक्ते करे, बहु सुझे बल्लाने । स्वयुर्वार वै प्रवाकी सुद्धि कामेला (इसमें मेरान नहीं है । स्वार्त्रोपे (मैंदे) क्या-कार्त्र र प्रजामते क्षक्ष । मेरी क्लान कल शुन्धे क्रीप इसके अन्तरम कार्य करे । सुरमेश धनकार

दिन्स राष्ट्राच्या स्थानका करेने । अनेक ! प्रमापति प्रकृतन (बीरम) की जो कव रत्यरी मुझे अभिनाते हैं, इसे तुम पार्टीकराने महण करो । जीके द्वाप नेपून-वर्गका मालय से पुर पुर: इस प्रमासर्गको क्यानो । अस्तिकी-केर्स कानिनेक पर्धते सुष व्यक्त-सी संतामें इत्यत्न कर अव्योधे ।

तक्तन्तर येथ्न-कांगे प्रवासके कार्यक करनेके ब्हेंत्रको जनवर्गि श्रापे हेरी शाक्राके अनुसार बीरण प्रकारनियर पूर्वाकं

कार्यकाले कूर्। विसासी प्रक्रिमें सागर प्राचन के प्राप्त केविया धार्मकर ही सरकों से व क्ष प्रमाण केला को प्रभाव शिक्ष कार्यका अलेल देखा। साम ! तम वे सभी क्षात्रका प्राचनी क्षा स्तिके संस्थते क्याता करनेके रिग्ने पश्चिम दिशासी और नमें । वर्षा करायम-सर नामक परम कान्न

रियम हो नवे । देवनी से लगी पूर विसादे अन्येक्षणे केले हर में १ अतः जनकर सामित करके प्रकारों मुद्धिके लिये क्यों तब कारी लने । ये कारी सम्बन्धीये केष्ट है । नाम् । अन्य पूर्वे यस समा क्रि

वर्णक्रमण स्वतिके तित्रमे स्वत्रमा कर रहे हैं, तक क्यान् कड़नीयतिके प्रार्थिक अध्यानको बन्कित तुन सर्च उनके पात गर्व और अहरपूर्णक वो मोले—'इक्स्प्र इर्वकृत्य ! तुल्लेन नृष्टीका अन्त देशे

नीयों है, यहाँ दिन्स निरम् यह कीर संस्थावत

संपन्न पुत्रहा है । उस मीचेनलब्बर ही निवाहको

लाई करते ज्ञाना जन्मकरण श्रुष्ट को

इनको सरका से एक । जनके आकारिक

परवादीत कुछ पानी अंग्रेड के परवाहर-कारीने

के को ?' असंदर्भ भी सम्बद्धाः, भा केवार का कारतात है।" ऐसर विश्वास सारके से जनन Wa sir geffennit William marit क्रीकारोह मेरा क्षेत्र और पूर्व है हुए क्रमेका मोक्स अफेट किया करते हैं। कुसरे कार्य कोई विकास वहाँ है, क्यांकि कुछ गया मोक्राकी मनेवृतिके अन्तर हो सर्व कारो हो । जो पहुर साथ कीर पता, का की पूर असरकी प्रमुख्ये गई गया उत्तर कि मेरे सकी कुछ सामाने जिल्हा करना बहु के मधे (भी हायसे रिकार नमें) । हारसे जो महा दृ:क हमा। मैं कार-मेर कहने लगे--print stefffen fom plet ubenm fi क्यार है (अवस्थित केंद्र प्लॉर्फ नैवहर प्रानेते Personal man man alone \$) a Province भारती सेविन प्रेमेने द्वारको पुरस्किनी बाराम कहा क्षेत्र होने रूप । सब मैरे

किया कुट्टि-रामा करनेते रिग्ने केले साल पहल कुट पहलाकांचा अनिवारिक मानेते principle with the state of the क्यानी नातो हैं—सादा प्रमेश किना निवास आरोप प्राप्त से पूर्व अस्तिकारों पूर प्रक्रिकारों के और व्यवस्थानकों की अस्तिवृद्धित निर्मे पुरुतपूर्वका की बहे मुक्तिकार के 1 से अस-के-सक तुम्बान अस्तिकारणकात निर्में के असे एकानगर अर्थका कारण पुरुष्का कर्ण अर्थन निर्मात गर्थ, वहाँ उनके निर्देशको पान हर को गर्थ बार्ग रही। उन्होंने कु विकार विरक्ष कि को है। बाउनकर्तृत्वके बारबह सर्व "का कुरून प्रत्यक्रमी केराओं, विश्वविकारण क्षेत्रकारी अनोड रहते पान यह हो पन, अन्य:श्रामको सुद्धारा ३० वर्गी और वे साम अर्थिः मृत्योपर विकास कार्यकाल सूच्या प्राची कार्यक प्रकारक प्रकार (प्रमाप) का सुर्वित्रियोगका कर्म केले अलग का का करने हुए वर्ष को पारी नवस्त वर्ण रको । प्रची समानुर्वाको निभी अञ्चल आने सुन ger unben ift sille fiebe eiber प्रभाव और अवदे प्रविक्त सन्ते ऐसे प्रमान करने हुए अवदे कर रावे और नहीं बावतर क्रांते पाने, उन्हों अञ्चल पांचे काया. यहन बहाने तार्गे, को इसके प्रमुखीने स्कृते महीं क्षेत्रका है। जाता है कुछ कारणात, यह कुछ थे। मूर्त है हत्यान सर्वत अर्थाण है, इस्तिको कुछो उनको की प्राकृतिका ही पार्च विकास । स्वाप्त से माइनोके क्रे नगम प्रवर्धनर्गनको अस्त हुए । क्रेगी सन्तव प्रवास्त्रीत कार्या व्यूत-से अवस्त दिवस्ती दिये । इससे 40 up bijeit die feine gan aft 4 कर-ही-तन कु भी हुए। सिरा प्रमुक्ते सूर्यकर् क्षाने ही सम्बद्धि अपने मुस्तित नाम दृश्य कुल, इसमें उन्हें कहा अन्तर्भ दूधन । मे प्रकारको स्थान है समान स्थान अनुभार करने जने । किर देखने तुलक वक् क्रोप क्रिया और क्यां-- यह पराह पंछ क्षा है। किरमा कर्त समय पुर दशना अनुस्कृ करनेके रिक्ते वर्षी का महेचे । तुन्ते देशको क्षेत्र प्रवेशको स्थान कर दक्की जीव केवर्त कावाने को । तुन्हें सामने कावत ने अरुवार अन्यते केरे एक्क्के पक्षे प्रेस्की प्रमाना और प्राप्त है। वैम्प्स क्रिक विकास और विकास करने करें। प्रकल होता है—इन्सारे संगे सकतर उनके

196

्रको सक-को नीम। इसने स्थ क्यारे प्राप्त किया औं साम्बन क्षेत्रर क्या क्रिया ? क्यां हुठ-मूठ साम्ओवा

gant कोले-कारो पारकारको को हुनने पहला है। संनकती हो जात है, का विकासीकर मार्ग दिसाना है, यह अध्या नहीं। अन्याननियों प्राप्त होना है : हम निर्देश और किरमा : तुम किरोप और पान हो । प्रार्थिको । यह किरोबर हो । सर्वाची सुन्दिने की कैस सुबने हजारे इस वहान्यानेके, जो अन्यी सहिर'-कार, केर्प कार और निर्देशकारी पुरस मही हो पाने थे, मोन्स और मन्नोक क्षेत्रीके केंग्या पात का करता। यो पूर्ण का केंग्रे क्रुलोको कारे विषय ही केंद्राची प्रका गर्ने

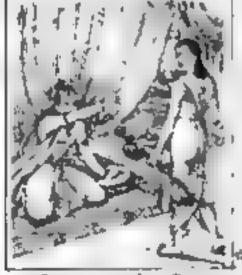

क्षेत्रम बहुन रहा है। प्राप्तिक प्राप्त कार्यान क्षेत्रमें बहुन-विकास स्थापन कार्य निकास कारेको है और अपने पुरस्को को है क्या कर के हो। मुख्यों । हम मनका Sample unbird und de greit-Reite de e श्रामानको । पुन्ने क्रान्यत केल अन्यकृत Parent & construction of the selected रिकार पूर् पूजार के बढ़ी रिवर सही रोजा अवका कही को तुन्ते सहन्तेन दिन्ते शुर्मित और-विकास नहीं विशेष्ण ।'

कर्म । कालि हुए साथू कुम्लेक्स प्राथमिक के, तथानि का समय स्थाने strange gift their sons it flows it हेक्परको इच्छानको नहीं सन्त्रहा समेत । हिरमाती कारणे क्ये कारण केरिय कर दिया था। कृते । कृतवे इस सामानो पुरस्तान अवस सम from side annie farmit famote raff auff frei uf paran fi jarablik पूर्ण कर्म क्रमको 🔤 देवेचे समर्थ क्षेत्रेक्त भी को एक हैंके हैं। (अध्याप १०)

इक्षकी साठ कम्बाओंका विकाह, दक्ष और वीरिणीके वहाँ देवी शिक्षका अवस्थर, दशहारा उनकी सुनि तथा सनीके सबूगों एवं

## चेत्राओसे माता-विताकी प्रसक्त

कारणे काले हैं—कार्य ! इस्ते समय अवसी कुर की बालो साथ हाकार कुना एकपेर हार कर्ताच्या कारका में भी वर्त ३० - चेकपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कराया । तुम मेरे महिना और कुर्वनम् उन्हें परण कारवेत तैनके पुत्र को पुण्यानि केंद्र और उन्हार्ग सारवाम केंद्रे राज्य । कुन्हारी अस्तानामके केंच्याओं किया हो । अस्ता को जेनसे हुन्हें

१---३. व्यापनंत्रालपूर्वक वेद-सार्वाचे साम्याको आन्त्राच्या, यह और पूरा स्वरित्वे देव-सूत्र समा पुर्वक व्यवकार विद-अन्तरंत निकास होता है।

Market and the second s अवकारत केवर में दिन अपने कानवर का आकारकोड़ नर्माकर विकार का कुरत मन। सम्पन्त प्रजनमें काने मेरी किया दश-कार्क विनर्ते निवास करने अनुमानोंद्र अनुसार अन्तरी वाहीनेंद्र राजीने सामी। अन्ते वर्णधानमाहे सामी विद्यु प्रसार सार सुन्दरी कान्याओको साम दिया और हो गये। साम ! यस अवस्थाने बोरिनीनी क्ष्मान्यरहेल ही वर्ग कारीके नाम भा प्रोत्ता वह मधी और कार्यह विकास अधिका क्षरक क्रिक्ट कर दिया। भूतीपुर । वै अति प्रत्युक्ते को प्रेमने कह रहा है, वह सुने । कुते ने द्वारों अपनी का कामने विविध्योक बर्गको स्थाद थे, तेन्द्र कन्यार्थ करावन मुनिवा है है और संस्थात कामधीना रियात कारणेत साथ का देखा। युव (पा कर्ना), अहिल एक क्रान्तको उन्हेंने क्षे-के कामार्थ हैं और ऐन कर कामाओक विकास सामार्थ (का अधिकृतिक) के सामार्थ कर विकार प्राप्त प्राप्तको संस्थान-करणान्। असे सीली place of the Bridge Street with रूपका पर्योग गाउँ मिल्या पंजार । पूछा गरेप विका का कारियों कामार्थ और पूर्व करते 🕯 । दूसरे अंगर इन्हें न्यूक्ती पूरी न्यूके हैं समा कुछ अन्य सोग सकते होती हती फारते हैं। कारण सेवारे के मीनों पता शीवर है। कुछ और चुरिक्तेच्ये इत्योक्ति प्रमुख्य व्यक्तिक्र प्रमाणी प्राप्ती गर्फ केलो पर-केला मान्त्रीयकाला कार विकास साम हो महाम्बरकोर्स केन्द्रकेट उनके सुने। के सूँ। देशा विकास कर ने सम्बन्ध सहके का विका

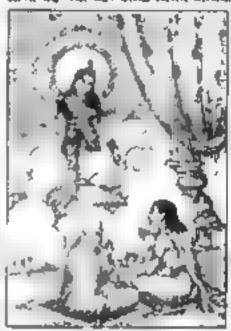

pf go van i wrond famile franch Transit allers agragmented & पाने । कार्य कार्य कुल-सम्बद्धाः, प्रेकृतन बरी । वर्गानार अञ्चानि क्षेत्र प्राच्यात करके और प्रार्थित प्राच्याने अनुस्ता अल्पान-के विजीत पारको देवीच्ये बसाव्य हुन्याने थे । पूर्वव्य कृतव्य अगीर् संस्थापारव्याची शेष्ट पुरानो हेती दिवस संस्कृ हुई और अयोधे अयो। विकास सम्बन्ध परि । जर पारनीक अनुहार के प्रकारी पुरिनेत प्रियो पर-ही-पर यह विवार प्रायप आर्थ आर्थ कारण हुआ। प्रजानीकी Party Tie son & allferfrig meigt grange magentais and pagets seasons

क्रमणे निकास करने करों । मुनियोहा <sup>1</sup> क्रम वह अव्यवस्था वीरियोदे सर्थीये समय प्रभूति मही होता होने राजी। विन्न देवीच्या निवास हमा जनकर सीवित्य काम मूर्त देशकार व्याने अन्तरी पारीवें आदि तन केन्यातांको नदी तराता हुई।

जनवर्षा गया मेरिन्सेची भूरि-भूरि जनेना मानों अपने अपने स्टाप्ता और गर्ने । मारह । स्था भी नहीने कीन नही, तक र्गतीयक गरिका विक्री करका क्रिके मानिकंद पूर्व होनकर कार्यक आदि पहें तक सराओची अनुस्थानक पूक सुकार सूर्वने and firm the st week week such कार्य कार्य हो है। का साम सामानारे जोड़ : एक सोर क्योरित कर और कृत कुरनेको कर्ना होने असे और तेन कर होने करे। चीति व्यक्तिक व्यक्ति-प्राणिक बरायाने सामे । पुनिवार । सामेके काम रंगों । साम स्थूप-ते कामे कामे रागों । उस समय at any of freezent course terris an east some expellent arms public, राजी । केवान जनकाराजें काई के निवृत्तिका, क्षेत्रेकारी अवने का पुलिस पान कावान-काने करणे हमें। अधिकारकाशीची चुत्री कृतेक 'कार' रका । कारणा संस्तानी हुई अधिकों सहस्य अवसीवन हो जहीं और उनेकोची ओको अलोह और भी कहत कर्म कुछ कार स्थानक हो कहा। अधीरत दिनों की, हो सबनों कर सहस् वीरियोचेर गर्नाने साधान् सराज्याको प्रकार । सङ्ग्याक्षण्य संवर्ग विकेशकः गरावर वृत्यांका क्षु देश काले मेच्ये क्रम क्षेत्रकर सम्बद्धार अस्त कालेकारे हैं। क्षेत्रिके और सहस्त क्ष्मीर की र

का राजने वर्षों कामार कामान्यका सामा व्यवस्थे पहल सही। मिक्ना और सरका मोमोना जनसर का स्टूबर दक्षारे देशा **प्राक्ता दे**लीने मारनेकाली देवी विकासको अल्बान अस्तान अस्तानी पायको विराह्मका अनुसा कार विकास विकास । के पान केवान प्रतानिक के देखां और वीवानकाम प्रवाद कारते हुई के बहुई होने रानी । यह व्यक्तिकारक चेवन सुरस्तर असी विकार अर्थन वर्गनाच्या यह बेनाने प्रमुख्यान्त्रीक and our rejette scheptical spinor serbitett tim breiter an mit funish कहा हुई हुआ। कारणे कहा और उस सकत मन-मन्त्रप्रशासको एक । योग और बाहोबंड राज्य कहा जाने कारण होने राज्य । पुरीना प्रमान हुई। उनके अन्यान नेते के प्रमानकी मानेवर जुना है सम्बन्ध अन्याने माने के ter til sent gr aft til tipt findt senten gil i tart filles aft geilfeit feltreren bie ante web up frem ib anweien feltreiten argen fierer: पत्न कि प्रत्यान में विकासिक के मेरी पुरित्य करता है के प्रत्या का प्रत्या के पत्न के प्रत्या करता है जिल्ला र्मिन्या और यहे व्यक्ति-पान्यों काची वहीं क्षत्र काची पूर्वच्या पान्य पाने को तथा या पुरुषक्षी कारकारके सामा देशे-पुरिकार काले जाति कालेका क्षेत्र काले तनी । क्षेत्रकेषु । साम्याकावारी चनन्यात निरम का समय दक्षणे इस प्रमार भी सम्बद्ध कार्यातम गुण अस्त्रे असे तरह धोलीं किससे पान कीरेजी न कुर करें। प्रतेक करने सने, की कुल्पकोंड बास देवी जोती. करकतो । सुन्ये काले कदावारे भी समझ वनोक्रानिकी करनाई पुर्वतन्त्रमें मुक्ते प्राप्त कार्यके रेगके सेनी प्राप्ति के कार्य है। स्थानात सारी अनराज्या की थी, तुकारा का सर्वरात्र अवनः वर्गराज्येक और्य केंद्री-केंद्री कर अपने निर्देश के गांव । असे दूध कर करायके पार्की जिस्से होती की, उस वर्गवार

wrong found tylink faller mad and burn propagations from face

सराती हो । यहारायने क्षारे तम मार्ग्केटिक करती हो । सुन्दर जीत नाजी, नेव कारण, सर देशे पह

(अव्यक्ति १४)

## सरीकी सपन्यामे संतुष्ट देवताओंका कैलासपे जानार धनवान् विस्वति शावने करण

क्षतानी संबंधी है—जाना । एक हैंसा कामन कुमानेनिक कुन्ता कीमा-निकारों हैं की भूको साथ प्राप्त निरमके का पानी सुन्ने कि होने मुहे अवकार करें, मे हुई प्रतिको देशा । यह जीवी कोन्द्रीयो क्षेत्रको प्रकारन प्रत्य व्हाने प्रयाद रहे और तूम क्यांक विने पून् मून्य अगरान्यन केंद्र richt treegen for um formulen मरिकारे का—'को । के केल को ही पहली है और एक्ट्रे बच्चे की प्रकार विकास के कार्यन है, अभी करोड़ केंग्डियर मार्गकर्वाको सुन चीरकर्वे अस सहि। ब्रुपो । जो तुन्हारे सिका दूसरी मिल्ली ब्रुपियो ध्वीपार्के न हो महत्त्व छ। स्तर्भ है, ५ कम्बे हैं और व व्यक्तियों हो हहत माँगे, में हैं चंत्रसम् तिमा सुनारे पति हो । वे स्थाने ही

भोग्न हैं, इसरेके नहीं ।" धर्मी देशतक राज्या गृह । मिन्ट उनके किछ से में और हुए क्षेत्रों अपने-क्षणने प्रकारक जारे शामे। मेरी पालको शुक्तार प्रकृत्ये गाउँ अस्तारास हुई : अन्यति सुराई पान्नोत्त्व विकास और प्रमादारी । विरोधनीये अर्थाने हर हो गयी और अपूरे असमी प्रतिकों परित्यक्त गृह, पान और राज्य प्रश्नाका

सरपुरत सुन्दरी और इसके मिलने बुझे भी, सौकरानक्त पर कर कर नहीं। मनगढ़र क्षात्रों गुंचार की कांग्रेस किया । व्यान्यकार विकास विशेषा कुम्बराज्यों मह देख रहेका गीरांच्या अनुसरण करते- जात क्षूं तारी करतान तेल एवं मोतासे कारने क्रांति अस्ति और कारकारों कात राज्य है असूने स्थारें करेक्ट विकास spread afte greek all meers farme i bit reelt i eintere nach beer fin erricht नारह । तहरूकर सरिवार और देवले हुए इस - एकेटने कुमानकर्ती सदान प्रकार क्षेत्रे सरी the one work work up force at he fo markeable and proce from Sch कर्म ? सभी कर्म की क्लोक्जीको पर्नाकी one i'll from months officer विष्योः स्थेपायको स्थापका वे नातके there rett there at your art-क्रारेन्स प्रात्मिक विकास अवसी सामा व्यक्तिकोची अन्तरम् इत्यक्ति स्थानसक्ते विभिन्न प्रमुख्य स्वान्तेके विनये अनुवर गरियो । क्रमान्त्र<u>ी क्रमान निरंत गर्मी। क्रमा</u>-कृतराष्ट्रीयः अन्यतः कारण कारण्यानी कारम् । कारोति हेला बाह्यस्य में बहुतीतः सामिने स्क्रेकनमते परिकारणे आहां सामिनेक रियो अपने प्राप्ता हो कार्यो आराव्या

अस्तरक प्राप्ति । अतिक कारने क्या (अन्या, पत्नी बारवेवारी कुल्हाकर बोहले बार निर्मा । इस अन्यान् किनका पुत्रम् किन्य और उन्हें

per turk udfiebt die freuer steur minds agreemed according toward mirror maje the own flowflast fring perc & Speak you with all a words भूगिनका साथ साराम साथ को गोर्स महानी और नीते प्रकार ही कार क्रेस्टर भागमा बंबाको एक कर्मा में । कागून straigh discontinues and the property stock married strain and related much special Particularly States was qualify also realizable majories with administration of the seconds. militared artifolish à fire-tre fipresit perm need of men bear the grade with the Printer and party desired day gerit all i derrit tage private self हिल्लाह काकुन सानोह कुली और को और्थ special angles of the special contradition and dealers. Service of a visited of the special gay and the manifest gards प्रभावनीयों कुम करके के निवाहर क्रांक है कि पान कर्मन पान्त्र की र सम्पन्नि marked applicable and the pile sandrate gerick is unform you thing of a team along districts क्राणी एवं प्रतृतेकीको के व्यक्तिकोत् अस्ती and speak admits found our form

भगनात कार्य को निवर्ण कर का कार्य थी। बाल्य बाली कुलानानी spreak works flow a teather sevent, and well follows were paperty qual pile. कार्पेकीको समाधित रही हुए जाराजुली और प्राथित विकास पूजन करके उसी पहाईकी which ender from according to the first days many larger fator from your from test and capital albeithic and, and als artistel while generally steph up trop were drived prolong to विभिन्नको क्रिला, भी अर्थेत प्रमाणको क्षेत्रको विभागती पूछा क्षानी और व्यक्तिका अलगार Drafter segge melt beer met selt क्षानारी करणे, पानी देश मिनानी भी र पीच पहली भी र पानी महीनोई पाने देश पानी विकास अल्पान्य के क्षेत्र के की with party drawing were partylish. à bit quagés une mes som कारो से । इस अवन प्रमुक्तानको प्रतिकारी



क्रमा कर्म क्रमान् देवने अन्यकार रक्तांगर्ग को एकपरित है को हैन्से कार्यान् देशकात थाए कार्य अनी कार्य का merit di Reporterati Rept di redi i

क्षेत्र ! इसी सम्बद्ध राज देवता और स्थान 👚 😭 है अन्यवदी सरवा, एक और सब सत्येवते सचला वेरलनेके वैश्वे गर्ने । वर्षा अरबार देवलाओंने बेका, क्ली वृतिकारी कुरती सिद्धिके शब्दन कान पहली है। वे भगवान् रित्यके ब्यायमें नियत्र हो जा स्थाय निकासको पहेर गर्भ थी। स्थल देवताओंने वही जलातके लाग वहाँ केने My alast polab vapar firm. मुनियोंने भी मालक प्रकार तथा लीहरी शासिके ज्याने प्रीति क्षाप्त आयो । वीर्वकान अर्थित राज देखार और मूलि अस्तानंपालिक हो रजी देवीको स्वकृतको सूर-पूरि प्रकृत मारो रूपो । मित्र देवीयो प्रजास करके से देखता और मृति तुरंत ही निर्माणेह केरणकारी गये, को जनमञ्जू हिमको स्कूत ही हिम 🛊 : सावित्रोंके साथ थे और संदर्शके साम मनवान् माल्लेक मी प्रत्यामपूर्वक महत्त्वपनिके निकार पर्ये । वर्षा मनका भारताम् विकासी देवाने ही कई बेगाने प्रस्कृत कार्यक्र एक देवलाओं में क्षेत्रों प्राप्त जीव विश्वीताधावसे अन्य प्रकारको मांग्वेद्धक दिल्लाको आगे कुरवान एक ही एके ह

काकी सामि नारके अन्तर्ने काल-

मनवान् निष्णु और गुलको आने करके आगाद को तीन स्थितनी हैं, बनके राग आदि केन अध्यक्त है। बेदलको अध्यक्त स्वेकअपी अस्तिक स्थलन है। अस्य प्रत्यानमंत्रे पारक है जना आवनी प्रतित नहर नहीं है—कामध्ये कार्रिकाई सीवा गाउँ है; आवको जनकार है। हुर्गात्ते ! किरको इंडियों दह है। अलगे वहीं से करी, उनके प्रेरणे अल्पनी अनिवास करेड़ी वार्ग हरणन भार्ति है। इसमा मान्य चालोके प्रसारने सामर चाने हैं, आयाची नेता किया हुआ है; आयाची क्षान्त्र है। अध्यक्ष्य क्षान्त्रकार्थकार 📰 अनेन्द्रेश है, अस्ते अस्तानक स्थान पह क्या है: अल्पन का नक्यांक बीच अपने कारणकारे नहीं जान बाला । आनाओ व्यक्तिकार कर पाना अस्तरूप वारित (ही नहीं, 🚃 कारणाय 🕽 है। इस श्रीप

> महामध्यमे सम्बद्ध सुमाने हैं। - बहुतको जनसे हैं—नास्त् ( इस प्रकार महावेदवांच्यां स्तुति करके श्रीविच्या आहि क्रम केवल करन प्रक्रिको प्रसन्ध प्रकाने उन्ह (अभाग १५)

ø

ज्ञक्षाजीका रहदेवसे सतीके साथ विवक्त करनेका अनुरोध, श्रीविष्णुद्धारा अनुमोदन और शीरहकी इसके लिये खीकति

माराजी करते हैं—औरिक्यु आहे, इंग्ले आएकस्था कारण पूरत। वैक्ताओग्रास भी भूई कर स्त्रीको सुनकर 💎 एउ मेर्स- हे हो ! है किये | सवा है सम्बद्धी जनस्थित हेतुमून पन्यान् संकर कहे. केम्पाको और पहारोको ! अहा निर्मात माना हुए और कोर-जोरने हिल्ले करो । मूझ होचार वहाँ अपने जानेका टीक-रीका मिया और विकासी अवन्य-अवनी पाडिक कारण कारण । तुमलेच विकासिये पहाँ साम अनम पूजा देश पहलेक्टीने हम- उक्ने हे और ब्येन-सा कार्य आ पहा है ?

रवेगोहे बजेदिन बर्गायन किया और वह एवं में एक्स बहुत है; बवेदि

कुने रे स्वाकेनजोके इस जबान पुरानेतर प्रान्तान्त्र विष्णुची अक्षातां क्षेत्र स्वाकंत्रन अस्ट्रात् विषय ।

यह महाले कहा —हेकांस । न्यानेस । क्षामानामा । एको । इस केन्द्रे इस francisco after agreement arms from मंद्रको पर्य आने है औ धुनिने। geroute i ferieur, acroit if finh क्षात क्षा अल्ला हुआ है; क्लेक एक कीनो प्रतानी है—वृद्धिनामके संस्थाननाम paramet finishs for our quite warred to regulate was enter क्याचीचा सहयोग कावा काहिये शामधा पह स्थार केंद्र को कारण । कोका <sup>।</sup> कुछ केरो अनुहर जनक होते, को की क्रमणी पार्ट जार्थने । कुछ भनकान् विकास और कुछ ३६०के इस्में यह होने । यहानमें ! कुछ असूर देनो दोने को अध्यक्त बन्ने सन्तर हुए कुल्के इस्पर्स ही बारे का लकेने । पाने । काची 🚟 मिरते ही अनुस हेने होंगे, जो मानको इन्योग्रास स्थानके प्राप्त क्षेत्रे । अन्य प्रमान कंपाओं कुरुते हे हेप्पानिके क्षता क्राम सुका प्राप्त क्षेत्रता । क्षेत्र असुनीका विशास क्षेत्रके अन्य जनस्को प्रया सम्बन्ध हुए अन्तर प्रमुख क्रांग्ने अन्तर्भ पद पर्ने सामान है कि असमादे प्राथमें बोर्स की जन्म न बारे वार्षः क्योपित आग नवा केलाला स्तरी हुए गग-हेक्से रहित है सम्ब एकाव्य क्या करते हैं। एक गार्थ है। ईस । अके के असूर भी जार्गाका हो—जानकी स्वाके

कर्मुक्तेन प्रेम स्ट्रे में मुक्ति और फरनाम

कार्य केले करा सकता है। अनः कृतकता ।

कारको प्रतिदेश सुद्धी आर्थिक प्रत्यूक पर्स्य क्षरनेके रियमे स्थान पहल प्रार्थित । गरि कृष्टि, बारान और संस्थान प्रारं न करने हैं। तक के इनमें पालके के बिया-बिया सरीर कारण होत्ये हैं, उसकी कोई अन्योगिक अन्यक्त अभिनेता है। यह है। यह उस है। बीची एक के हैं, बार्नके नेहते दिया-दिया हैंद्र करका करके रिका है। की कार्यके प किया हो तथ को इसके प्रश्नवेगका फोई प्रयोक्त है जो है। देव । एक ही परमाना न्हेक्ट और सरकारि अधिकास दूर है। इस कार नेवाने कारणी अवन्ती कारण है। many my sawa \$1 & should क्षेत्रकारं की में पृथ्व आहे. बार्ल बार्ल करते हैं। क्ताप्तर् सीवारे अस्ते कर्ष अञ्चले समाद पूर है. है कहा समय क्षेत्र अपने असर हमा है और अन्य पालेस कर सहारित्यके क्रूपार्थ भगविष्कृत हुए हैं। असः अस्य हो निर्मात कृते का है। प्रच्ये । एक प्रकार अग्रेसम्बर्ध क्षेत्रे ge og en de mild som bi क्षतान्त्रोति । इस मीजी कर्जी परमास् शक्तरिएक और रिस्कारेट कुट है, इस स्थानी क्याच्या क्या प्राचने अनुभव नीतिने। क्रम्मे । में और संस्थित अन्योर अन्येशने जनसम्पूर्वक स्थानके पृष्टि और मारान्क कार्य कर से हैं तक कार्य कारासका क्यातील भी हो गर्न है। तहा अवस भी विकासिक विकेताल केलाहरीको सुन्त र्ज्युक्तकोह सेन्से 🚃 🚃 सुन्दरी एक्नीको अर्थनी पानी सन्तरभंद हैको पहल गरी। कोकर ! क्या कम और है, को ब्रुनिने; कुछे मानेके प्राच्या सरम है। अम है। पूर्वकारको आपने ही विश्वकारको को पान इसमें सामने कही थी, बड़ी इस समय सुन्य

रक्ष है। आपने बद्धा का, 'ताहम् ! नेना रेला है ज्ञान का तुनारे अवस्थित — लागाओ अबद होता, विस्तवी सरकते 'बा' नामते प्रसिद्धि होती। हम प्रका श्रीहमार्ग हो पने, श्रीकृति सामानुबार कारण प्रत्येनको सुद् अपेर वै समुख महत्त्वन होका संहार कारोगाना होतीन । एक ब्रांके साथ विनय करते एकेकके जान कार्यको विश्वी कार्यका ( अपनी पनी क्षा हम बामनो पाए कार्य आप असरी है को जीवजनो पूर्व ब्रोरिक्षे । कार्यन्त् । अन्यक्त वर्ष अन्यक्त है कि मैं मृद्धि करों, बोकी काम को और असम कार्य संस्थानके हेन् बनकार प्रस्ता हो। स्ते अस्य संप्रधान दिला है संदारवानकि समये प्रकार पूर्व है। अल्प्लेड विकास का सेनी अवता-अवता आर्थ करनेचे प्रतर्भ जी है; अलाः असम् पूचा केली व्यवस्थिती वर्गानार बर्ट, को लोकसिक्त कर्जने सरक से । क्रमके । जैसे अञ्चल करवान् विकास और साविती नेरी सहक्षातिको है, उसी स्थान आग इस सल्य क्ष्मणे बीच-स्वापनी प्राथमकाचानी महत्त्व को ।

नेती का ताल सुरुवार स्वेकेकार सहावेक्सीके मुक्तका मुक्तकावार केंद्र गणी ( के श्रीवृत्तिके सामने मुक्तने इस प्रमान मोन्ट ।

\$बाने कहा — इक्कन् । हो । जुन केची मुद्रो प्राप्त ही अल्पन क्षित्र हो । तुन केलेको देशका मुझे कहा उत्तरन विलास है। तुन्त्वोग प्रन्ता केनलओंने होड तना वित्रोक्षीके कानी हो । लावकिलो कार्यो

कर राज्यके राज्येकाले श्रुप क्षेत्रोंका करना नेरी कृतिने करण्य गौरवपूर्ण है। विस् शुरतेष्ट्रण्या । मेरे किन्द्र विवाद करना प्रतिक न्त्री क्षेत्रक, क्रमेंकि में समस्याने मंत्रक रहनार कार) संरक्षरसे विश्यक ही रहता हैं और मोरनिके काओं केरी प्रसिर्वाद है। को विकृतिके सुन्दर कर्नन क्रिक है, अपने आवलों है रक्त कारक — अस्तरक चारका है, जिस्कार (would fairful) \$, foreign wifte अववार (बेटरव्यर) है, को इस्से, आस्मरती और प्राथमानो पूर्ण है, बिश्योर मनमें मोई रिकार नहीं है, को चौनोंसे दूर गाल है तथा के वह अवस्ति और अवस्थानिकारी है, इसे संसारने कार्यन्तिने वका अधेरान है— बार प्रमा संस्था मुक्ते करावको तो साहै । " मुक्ते के बाद केवार कोशने तमी प्रतिपत्त हैं। आपन् आस है। प्रान्तीन पूजा हो जेनको क्रोब्रक्ट प्रोपकी अधिक प्रकृत हैन है। क्रांक्राचे विकास कारण कराने क्रांच्या ने वेचना है। इसे सहर नदा जनार जनाइना सर्वाने । politich di sono more apper E. Problèbi हिंग्ये के कर्म केंद्री-में भी अफिलीव भूति है। उसका हो अपना जान अर्थ पा फार्च है। क्रम्बर कारीओंत किना करनेके कारण नेते जीविक कार्यने प्रवृति क्याँ क्रीती । प्रकारि क्षणायोः क्षित्रके रिच्चे सुमये क्षे कुक कहा है, उसे करीला। सुन्दारे कवनकी न्त्रीय कारकर अवका अवकी क्यी 💋 कारको पूर्व करनेक रिन्धे में अकारत विभाग करीयाः क्योंकि में एक क्योंके कार्य

वो विश्वविद्यालयोगकः व्यान्यक्ताचे विद्यालः । अध्यक्ष-स्थ्यवितः । अधिकारी सामन्त्रे म सदा मुक्तिन्स्त्राचा १ तत्त्व सर्वाका लेके व्यक्तिस कि मदानुष अ

माता है। कोतु में जैसी जारेको क्रिय करीके. क्षेत्रक कोत्स— 'मात १ महेवर १ प्राप्ते ।

+ प्रतिहार विकासकार +

कारों बहुन करोग्य और वेशी क्रांगेंड स्तान आयम केली करीबी कोच आरम्ब की है,

महामानना । हमारे विन्ते क्रांबर निरन्तर । निराम काम हो जीवा है। कामान है। arele Percents First II Start Feographs vill. विकास नहीं संबंध्य () अन्तः तुम मुझे देखी

पानी जारान साने, को साहा की कानेहर अनुबार कर रहे । सहस् । असे के केरी एक और पूर्व है, को कुन कुछे; बढ़ी कुन सीमा महापर और मेरे क्यापर अधिवास

होग्य को मैं को उसम दिया। क्रमारि पढ़ बाल सुनकार की और नहीं है।

कार्यन्त, प्रते तुन्ते । हो ! प्रकृत् ! में को केली क्षेत्र प्रतिक विकासी की आनको gur mann & nu rerfen aften 20 fr rab unennegen une une fie Er meine बारी की लेक्को विकारमूर्वक कार्य कर उद्धारितको पर्वकारे को उस है, से ही रुक्ते, को क्षेत्रिको एक प्रकारतार कर जनस्का कार्य हेन्द्र करनेके देनी विश्व-बारण करनेवाली हो, ज्योंको हुन बढ़ी निक स्थले प्रवट हाँ है। इन्हें । इसकी बारानेके केले बाते बाराओं । यह में बोमार्गे और सहसी—में के इस कारण बारके में सारत भी, तक को भी चोरिनी करवार कुछ। पहले ही वहीं उह पहले हैं। इससे स्थानी हो होत्या और यन में सामानाम होते, तन को प्रतिन्त्युको हान्यकारक हो नहीं और की कार्रिकोंके कर्ना है की कर कुछ करकते वेरी। अब इससे रेजने ने बीचरा होता। नेपांत निवाद निर्म अभिवादी जा बारण करने जात हाँ है। प्राप्त है कारको है, यह कांग्रिकारक सरकार स्वेपक्रिका कार्य करनेकी हकारकारी केरी रित्यका में बाद्य निरम्भ करता है और करता. हिल्ला कुल्कुकेंद्र करते अवसीलें हुई है। म्पूरिक । इस्तर । यह सम्बन्धिकारे विकास वाल प्राप्त है। सभी ही ऐसी पार्ट राम में न रचना होते राजी का व्यक्तिकों है। कारती है, जो राह्य कारकों रिजे साथ में सम्बन्ध का समाप है। यो मेरे देशकारियों हो। देशेश । व्यक्तिकीकों रिवर्गियामचे विक प्रान्धेनाची क्रेपी. यह असे आयो दियो, आययो परिचयते हात् भीतिक नहीं पह करवारे, को अपने जीवनके अपनेक प्रेरक पूर्वापूर्वक पाईए प्राप्ता हाथ क्षेत्र क्षेत्र । पूर्व, विक्यु और मैं सैनी कारण कारी 🐞 सरका कर रही है।

ही ब्रह्मान्यम दिल्लीर अंकानुक है। स्तर: ब्रह्मेंबर ! कार कई का देनेके दिनों सहसे, क्रमा क्षेत्रिको और वही अन्यानकी साथ क्षे काली कालाके अनुस्थ का देखा pris mer forme ufffert i giere i मा सुन्त । (मिन् क्यार निरमन कोकार भारतन् निरमुको, मेरी कार इस प्रमूपी देवनाओन्द्री नहीं इन्हर है। इस्स इत्यनी सूच व्यंत्रणे प्रतानी प्रता प्रकारको पूर्ण ब्योगिको, किलो इन अव्यक्तिक इस अवस्था देख सके। ऐसा होनेने क्षेत्रों स्वेकीने सुक वेतेनामा परम स्मूचन होता और सम्बद्धी रक्षी विकार किंद्र सामग्री, इसमें संस्थ

प्रसारकार अनुष्य विरम; विर मैं विरम्ह स्थिता-विराह धारण क्षत्रेकाने पहास्त्रातः

महेकरके अनुसूत्रक अन्युत्तके इस्तीन्त अन्येत ऐस्त महनेकर इस होनों उससे अस्ता है। gerde figure i

प्रैतकार कार्य, 'कहा अन्त्रात, हेला ही होता ।' सकताही करें। अल्पे । (अल्पान: १६)

जन्मी कर्ता तथा वेपलाओं और पुरिचोंके तीर पर्याच्यास पर्यान् निर्मा साथ सामा प्रमान हो अपने अपीत्

## सतीको क्रिक्से करकी प्राप्ति तथा चणवान् क्रिवका प्रह्माजीको दक्षके पास भेजकर सतीवय बरण करना

माराजी स्थाने हैं—जूने । ५०० सार्वक आधिन कार्यक स्टूब्स्काची आहमी विशेषको क्ष्मान करके स्वीवध्यको स्वीवर क्रिकेट पूजन विकास क्षेत्र क्षाप्त कार्याच्या पूजी क्रेनेचर करावी दिल्लाके अपनी व्यासका रही क्रानिके कामान् क्रिके प्राप्त क्रिके दिया । क्षान्य क्षीतिकार क्षानिक्षान्त एवं नोपकानेका था । उनके गाँव कुछ से और उनके पुरस्ते तीन-दीन नेता है । भारतीयूनी पांचव श्रीक है पत्र कार अनक निन्त अल्ला का और कारको सेना विद्या प्रोट्टरोचन क्षेत्र व्या क्लोड कार मुकार्य भी। अवहरे क्रमोडी Bright, startings, 40 and drops street का रहे थे। सम्बद्ध अनुस्तरके प्रत्य शंक्ष क्रियेर कंप्राणित हो यह यह । यहानही इनके बक्तनाओं क्रोप्य बक्त की वी । उनके सभी अब्रु को स्केश थे। वे न्याद राज्यको बाद जान पक्षी है। इस्के पूर्व क्षत्रेको कारणान्त्रेकि स्थान प्रकारतात पूर्व साहारकारण से । जनके अक्षापतील करोबो कारणेकोची विराह्मा का की की उक्त क्रमारी अस्तुवीर विकासिक्ष रिक्टे एवंका है। क्रिय भी । समीने देशे सीन्दर्ग महसूर्य है पुरू प्रमु व्यवस्थानीको प्राप्तक रेपावार करके नार्वाच्या के नार्व वर एक वर्ताने अपनी करमोश्री करूब भी। जा शहर जन्मा स्थानमां वेकाम बालेकारीते वाहा--'पर

पुरुष्ट कर असर क्रांग्याने व्यक्तिओ क्योंके देनने करोर का धारत कारीवाली कर्मको पर्यो ब्यानेन्द्र प्रेरते प्राप्त कर्मको इंग्लंड रचनो पूर्व की करते इस प्रकार कोले । न्याद्रकाने क्या काल क्रांका कारत वार्यकारी श्रामीकी । में स्कृते प्रत अपने बहुत प्रकार है। प्रार्थको कोई वर चरिते । सुन्दारे अस्तारे को अन्तान होगा, बही कर में सुन्ते देखा।

लहरू करते है—युदे । सम्बद्धार महार्थकारी मध्येष राजीक समीधारकारे भागते के को को करकी पास कुलके हैंस्से क्षेत्रे—'कर्ष्ट्र' का क्षेत्रे । श्रीष्ट्र क्रारी स्थानके स्थाप हो गयी थीं: प्रार्थनके स्थाप हरापूर्व को पाल की उन्हें के लाइ एक्क्रोपे कह न करती । जनका को अन्तर्भक्त करोरम कर कह लक्ष्मके अधिकार्यम हे पहर । प्रायम्बर्गान विकास क्रिय संबंध प्रकार पती अलाव हेनमें पत्र के नवीं। इस पहली पहलार मन्त्रात्वार प्रमान् श्रीवार बढे प्रसान हर और प्रीकृतसूर्वक माध्यत प्रकृत रुपे—'स्थ भागी कर वांचे ।' सामुकानेके अवस्थानुम अन्यानीकी प्रान्तु मार्गेकी भवित्रके पुर्ण राज्याने प्राप्त कृत्य पर। अवस्थाकं केरेकाले अर्था ! पुत्रे नेती (स्थानेक अनुसार

• संक्रित द्वित्रकृतक • 中电电 हैना पर वीनिये को देख में सके।" जुले अन्या हैक समीके हेन्सकाने मैचे हुए

धनावास्तान धननवान् प्रांतारचे हेपल सार्थ विका प्रमुखनायार्थकः योके । अपनी कर पूरी भी कह था को है, तम ने कार्य की प्राप्ति कोली—'हेर्डिंग कुल केरी बार्ज हे काले / अपने शबीह कालो Mary arrivate unde par Maries Apriles आरम्पराम हुई अती भूरकार पद्मी रह गर्नी; क्लाफ़िक के स्थापनिकास कर का सुरक्ती औं। मित बुक्तामा जनत हो सेनो कम और मकाक प्राच्या प्रवासनगर विकास प्रतिकार

कामे करी। क्रमी जोगी--वेक्सीओप मानोग ! पुर्ण्य । परमच्यो । आम वेर विस्तानी प्रदानर वैकादिक विकास केता कारण्याक करें। हार्याची अंदर्भ है ---सम्बद्ध । वर्गनिकी पह

क्षेत्र श्रेन्यर प्रदेशास्त्र मोक्से केले अन्य है कोर देखावर व्यक्त- 'डिक् ! हेक ही होता है कर प्रक्राणिया करने की कार्याण्य Personal Street spirits selfengular fiells भीग---वामेची अद्या लग्न कर्माः मेह और असम्बन्धे वृक्त हो प्रतानेह बाल और नहीं । gat writing flow th Britishers and आवार्थ प्रदेश करते हताया गानिक वियोगरी कुछ कहना अनुकल सन्ते हुए

**प्रातिका निर्मात पार्टी को। वेदार्थ । निर्म** अनको क्राज्य करके लेकिक नरिका आराज्य के सम्बद्धित प्रोप्तर्थ धन-क्षेत्रक देश कृतिका क्रिया । क्रियुक्तिकारी स्थोत्तरके कारण क्रास्तेवर अन्वते सिद्धिसे डेरिन के 🗗 तुन्त 🕏 क्ष्मके राज्यों का प्रवाह दक्षा र साम ! क्रियानमुक्ते विद्यालय यहाँ जातिक विक्रोपकार अञ्चलक भागनेताले प्रकारकारी

विकास थे, अही में इनकाविक साथ क्षाविक्षा के राजा । देवनें 🕽 सरकारीनाहित

्राच्या कतः <del>- सक्षा</del>र् । **वै सक्ते** Brangit unter geräufte um fin f. बारते का बुझे इस सार्थने ही पाल-स प्रतिव क्षेत्र है। इक्ष्यत्या स्तीने यही थर्मको मेरी अस्तवक को 🛊 । अस्के जन्मकाने प्रकारते की को अधीव गर क्षेत्रेको क्षेत्रका स्थ्री ( शहर ) तथ व्यवस् अपने पर पर मांग्र कि अपने मेरे परि है

ब्राज्यके हें पात्र पुरस्कार पार्थका प्रानुष्ट के मेरे की बहु दिया कि 'तुम नेरी पत्नी हो जाओं ।' त्या स्थानकारी सामे बहुतने बोली--'कारको । अस्य के विश्वको सुवित कार्यः केंब्रोइक विकेश पूर्व महत्व करें है सहस् । क्रमार्थ परिवर्त कराय क्षेत्रीय क्षाप्ता मेरी क्रमका वह अनुरोध भी भौतार कर निवर । प्रेरवान: 1 एवं कारी अवसी मारानेट वर जन्मे तक और में बढ़ों कर असा। प्रमाणिक अन्य पूज्य हेरी अध्यक्तने स्वयक्ते कर अस्ते और देश का करें, निक्स मनति क्षा क्षेत्र हो युह्ने अपनी सम्मान्त्र हान क्षात्र है।

इन्हें इस प्रधार आहा देनेना में कुल्लाक और जाते हैं गया तथा जा बंबायकार विकासको इस अकार योगा । राह्न कार्यात्रे काह्न--- चराकम् । सम्बो !

कारणे जो कुछ यक्त है, ज्यापर क्रांगीमंत्री विकार करों, इनलोगीने पहले से उसे सुन्दिक्षा कर किया है। सुरस्कार । इसके जुनकाः पेकस्ताओका और नेस की सार्थ है। रहा रहते हैं। आवन्हें अवनी मुन्ने अहर क्रोगे, सिंह अध्वयी काहारों में भी उपने क्षाको आपका मंदक बढ़ हुँगा।

क्ष्मकं पर ज जोता ।

ten fire ?

water diff. term-Planet more marks भारतार क्षानकातः सर्वति का ची given these the territor mispeck would प्रार्थित वर्ष है। में अभीनारे नाविकार कहार में पूर क्षा है। अधीरे केली काल कुलाव कुलाव

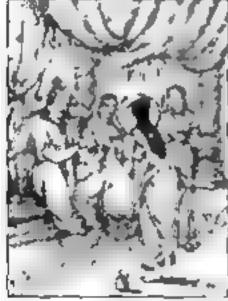

बारत नैतरफो बहुत अन्वयू प्रदूष हुआ और अपूर्विने पहल्य असम्ब विकास । प्रधानीक प्रकृ

सर्वेतर महत्त्वपु वहत्रेनपर्वते हेन्द्र और च्यान्यवेत्वये व्यक्तिके प्रयुक्तिके कार्यात है अस्तर केन्द्राती नाने क्षेत्र कानी क्षात्री अनुसर अन्य विकासन अन्यक्ता अंदर्भ और क्षेत्रेकों भी वस परित्र। कर्त्र में व्यान-कार्याने के प्रवृत्त वहाराने उनके साम्रो क्रांके बहुत्रकार । क्रिकेट ! फेल्क्से -का मेर्ड अपन्या गान सेरिक्टेने प्रान्ता काला हैया धूरपर सीववार कार्यों. यह बुक्तरे क्रमंत्र रिस्ते । क्रीन क्राउनकार क्रेमार क्रमकी ब्राटकार प्रकार की व्यवस्था क्षेत्र काम करीन कार-प्रकार करते हैंगल कांद्राओं हेंद्र पह हुए किस्तार्थ की whether or over sell in trul in it stoll program from more परित्र गर्नी, यस वहाँ प्रभूति पाल-निरमको प्रांतको पहल किया तरह पहले है पहलेकको क्षापाल विकास । प्राथमि क्षापनी प्राथमिक प्राप्त । प्राप्ता क्षाप्ता व्याप से, पर से को बाह्र गये । and the space and it has been mad and the first state of the second Book Pear New over a) the sile of the नहीं जाने कहार उन्होंने कोई में इस गाउ अनुसार कर्तान्त को बेरी कुछको पहला प मारे को नेती पालका विकास हो पालकी।"

> क्षा अन्यानको विकास वर्ष हुए प्रसारकी tiple trust A probable and other Befreit imm : ige Preieft berei fibe the green grote Seiterment unt & गर्ने। अनीरे प्रतः व्यवस्थाने वस्त्रीतः Minist Spare Spares upp und Afr स्थानक प्राप्त पुरस्त पर की एक प्राप्त केंग्रस्ट देवने केंग्रस्ट 'प्रेम्युको । क्लान्स् र्वकाने प्रकार पूर्वको अनु कारके निर्द मिक्रम हो अहें कुम्हरे फल केम्प है, इस Private to the same to serve frame करो । मैंचे सामेरे काच प्रकारके सामेरे महा मानिका, प्राप्ते प्राप्त प्राप्तान विकासी असरावार को है, क्रमें स्था है भी सर्वार्थ धारधार करने हैं । इस्तियो दक्ष । जनसङ् रिकारे केले ही संपर्कतन्त्र एवं प्रवाद पूर्व अपने इस प्रतिको एवं अधितका प्रणाते

= स्थित विकास +

116 सेंकामें भीप दो, इससे तुम कृतकृत्य हो। ऐसा हो होता।' सुने ! तब मैं अत्यन्त दुर्वित

काओंगे । मैं नारहके सरब जाकर उन्हें कुन्हारे 🎅 बहाँसे उस स्थानको स्त्रीटा, ज्याँ स्थेक-घर से आर्केगा। फिर हुए उन्होंके सिने कल्याच्ये क्यर रहनेवाले घणवान् सिय करपञ्ज कई अध्यनी यह पुत्री उनके हरकार्ये े के व

ब्रह्माजी कहते हैं—जारद ! येरी बह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्षको कहा हर्ष हुआ। ने अखना प्रसन्न होका बोले—'विवासी !

वास्त् । येरे लीट आनेपर की और पुत्रीसहित प्रजायमि दक्ष भी पूर्णकरम् हो नये । ये इसने संबुष्ट हुए, अन्त्रे अपृत पीकार अधा गमे हीं। (अध्याच १७)

प्रशासीसे दक्षकी अनुमति परकर देवताओं और मुनियोसहित भगवान् दिखका दक्षके घर जाना, दक्षद्वारा सम्बक्त सरकार तथा सती और शिवका विवाह

ज़राजी करते हैं—नास्द । लड़कलर मैं कुषभक्तक । बुहाले दक्षने ऐसी बात काही हिमालयके केलास-दिश्वरूपः एत्रेकाले है। असः आप शुध मुहरीये उनके पर परिलये प्रकेश्वर महादेव विकास जानेके लिये और स्लीको से अलावे ("

प्रसारतापूर्वक दनके पास गया और उनसे भूने ! मेरी था। बात स्टनकर इस प्रकार बोला—''कुपधकक ! सतीके अफ़बतरह ख. खेकिक बतिका आक्रम ले रिज्ये मेरे पुत्र क्काने जी भार कहा है, जरे

आसाच्या मानने के, उसे सिन्द कुश्या ही स्त्यक्रिये । दशने कहा है कि 'मैं अवनी कृति भगशान् शिक्के ही हाजवें देगा; क्यांकि क्रहींके रिज्ये यह उत्पन्न हुई है। दिन्तके साथ सतीका विकास हो यह कर्ज तो मुझे स्वतः ही

अधीष्ट है; किर आयके थी कहनेसे इसका पहला और अधिक कर गया । नेरी पुत्रीने सार्व इसी ठांकवसे भगवान् दिलवडी कारायना की है और इस समय दिक्ती भी पुड़ासे इसीके विषयमें अन्वेकन (पुछतास)

अवस्य श्री भगवान् शिक्षके राशमें देवी है। विधातः ! ते भगवान् इंग्कर शुभ रूप और शुष्प मुहर्तमें वहाँ प्रधारे । उस समय में 🗐 विक्राफे तौरपर अधनी यह पुत्री दे देया।'

सुनिये और जिस कार्यको के अपने रिज्ये मार रहे हैं; इसलिये मुझे अधनी कन्या

भवी अलक्तामें मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे।

प्रेंगिक पूर्व प्रेंगिक प्रेंगिक विदेश । विद्या स्थानिक प्राप्ति प्राप्ति

पान्य । मोन्यहराहरके निर्मातने गर्ने हा mercies french per prace anne deber feb प्रभूतरा और परीर्ति आहे पूर्वका के स्वरूप जिल्ला । मेरे पान फूल्फे 🛊 सुन्तरे स्थल मेरे सची पारत-पूर्व कार्य अवस्था पारत रिक्षे प्रतिक 🖟 नहर्षे अन् व्यक्ति । अन प्रत्यन कृत रक लोग इसेंसे प्रमुक्ता है को से 1 दिल क्षात्रे करण कर्णका दिवसकोत्रे स्टब्स् प्रकार दिन्हें भी अपने जैतिको एक क्षानारंगीके साथ नामूबर आवाद है गुरेन मार्थ आ गर्थ। स्थानना वैज्ञानक सुन् महत्त्वी प्रचेत्वी क्षेत्रीय वीवव्यक्ते पूर्व क्षान्त्रको अञ्चलने पहल प्रमुख उत्तेन किया असरि प्राचना वेत्रावानीके ज्ञान ब्रोधाने विभागी Beb war all i write an human afer क्रुविकोधे साथ प्राप्त कार्य हुए सामान् शकार कही फोरम पर रहे थे। कहाँ साले हर हेवलाओ, पुनियों एक्ट आरम्बाय बन्याने प्रमाणनीका राजेचे दक्क प्रमाण है जी थी। प्रत्यान् जिल्ली पुरुषे पृत्यः नातः, वर्षः, क्षा और प्राथमा आहे सक-के-एव इनके रीजी नवान्त्रेचा आयुक्त का गर्न । सकारत केरले कालेकारे करकाद करियाँ प्रतिकृतिकारण कार्यक्ष हुए अनुस्तिकारी सीवीवानु शामि वेपालकोच्ये साथ रिप्ये सामान्ये प्रतासनामुर्वक राज्येत कर का पाईने ।

नहीं विशेषिकारणे अस्ति एव

Routh arounding their poly more? अस्ते । एक सम्बद्ध सन्तर असूति प्रांतिक रेक्क्स से अल्प सार कर प्रापं क्षाने प्राप्त असे हर पत्ता देवलानीका प्राच्या विकास । ये क्या स्थेत सुरक्षा दिल्लाको क्रिकामर प्रचेत्र अर्थान्त्रको स्टब्र्स स्ट श्रीकारिक अस्य सामग्रः सेन्ड गाने । इसके कर प्रकृत मुन्तिनोत्तरीय काला क्रियाओन्ड पुरिचारक को उक्तेर का सकता प्रत्य भारताल हिन्दारे प्रत्ये पीना में आने : इस प्रयूप क्रमें 🚟 पड़े स्थापत है। उन्हेंने क्रमेंक्ट दिल्लाके काल अस्तान देखार पार्क है विक्रीप्रकृतिक प्रमान पूजन विक्रात । सामध्रास eliferajum, dra prapriesse, ijuncarius ally proof theoretical of quirtue folials and selection and spec-क्रिका । इस प्राप्त कृष्णीत्र कृष्णी गया अन्त election property applications प्रमुक्त कर्मा दक्षते मेरे गुलक-५५ मरीवि शामि पुण्यिके साथ शानका सामा को । प्रानंत कार 🔣 पुत्र प्रभूते पुत्र निवासे की करवांने प्रत्यन करके अवस्तानकृतिक कार-'प्रकेश अस्त के केलरिया कार्य Openit is

व्यान है के इसेको प्रकार 'बहुत उनका' व्यान क्या और यह पान करने सामी व्यान प्रकार क्योंके सम्बंध पूर्ण पुन्न क्या और पुर्वित प्रकार क्योंके सम्बंध प्रकार पूर्ण क्यांका प्रकार करका, प्रवासी प्रकार है किया। उस समय प्रकार क्यांके क्या प्रकार क्यांकायक क्यांकाक क्यांका प्रकार स्थान

किया और सबने नाना प्रकारको सुनियों- कन्यादान करके मेरे कुत दक्ष कुलाई हो हारा अने संसुद्ध किया। का संस्था नमें। विकाओर विन्य प्रत्य हुद् तथा सारा माम-गानोः स्तथ व्यान् करण मन्त्रम संतार महत्त्वक विवेत्त्व वय गया । गर्था : सम्बल देवताओं और मुनियोको बह्न

और प्रमाणकोंने करवाद कियाओ जनाम आकर, प्राप्त हुआ । बगवाद शिवके रिप्ने (अप्याच १८)

¢

सती और शिवके द्वारा अफ्रिकी परिक्रमा, श्रीहरिद्वारा शिवसत्त्वका कर्णन, शिवका इक्काबीको दिये हुए वरके अनुसार बेदीपर सदाके किये अवस्थान तथा विका और सतीका विद्या हो कैकसपर जाना

भी माना प्रकारके का क्षेत्र । सन्दक्षात् वाल का । इन्ध कोक्सर काई हुए और वो कोले---'वेज्येन महादेव । व्यक्तानर ! असी ! गाम ! आग सम्दर्भ जनस्था निवा है और कर्ती देवी समावदी माना है। अस्य केन्द्रे रुपुरुपेने कारणण तथा क्रोके कार्यक निने स्वा सीकार्यक अवस्तर प्राप्त करते 🖫 🔫 सन्तरात सुरियम क्यान 🛊 । अस्य विकार गील अञ्चलके अन्यन प्रोप्यानानी सतीके साथ विस प्रकार झेथा वा के है, बै असमें उन्नदे लक्ष्मीके साथ होशा या स्क **्—जर्मान् सती नीलनर्जा क्या कान** गौरकर्ग हैं, उससे क्लटे में नीलवर्ग तथा

रुक्ती गौरवको है। नारह । में देवी सर्ताके पास आकर गुद्धासूत्रोक्त विधिये विस्तारपूर्वक साध अक्रियार्ग्य कराने रहता । युद्ध आकार्य तथा इक्क्लेकी आज़ारे जिल्हा और विकास को

सकानी करते हैं—नक्त्य ! कन्याकान इस्ति साम विविधार्यक आहियाँ। परिक्राया करके दक्षने कारान् संकरको करा भी। का उपन वहाँ वहा अञ्चल उत्तर प्रकारकी मानुरे क्षेत्रमें दी। यह राज कार्येक जनावा गया । कार्य, कार्य और मुख्येर सार्थ में महे जनम हुए। फिर उन्होंने जन्मकारको क्षेत्रेमका यह उत्तम सक्कारे यह शुक्तर स्थानीसक्रित भगवतम् विच्या सम्युक्त वास आः तटनगरः भगवत् विच्या बोले—

रुवारित्य । मैं अन्यवति आग्राती पार्टी कियानकार वर्णन करता है। श्रूपका केवल क्या कृती-कृतरे पुनि अपने क्याबे कृतास करके इस कियमको सुने । सन्त्रम् ! अस्य ज्ञान और आकार (प्रकृति और जासे असीम) है। आरकोर अनेकर जान है। किए भी अस्य भागगीक है। क्योनिर्मक स्वस्त्व-वाले अस्य वरमेश्वयोद ही हुन सीनों देवता अंश है। आप कीन, में कीन और कहा क्षीत हैं 7 जान करणायांके ही में तीन अंत्र 🖫 को स्थित कारण और संबार बारनेके कारण एक-दूसरेसे विश्व प्रतीत होते हैं। अप अपने स्वानस्था विकास सीविते। कारणे कर्य है सीलापुर्वक प्रशीर बारण किया है। अपन निर्मण सहस्रकारो एक है। अर्थ ही अनुन प्रदा है और इस सहार, विका तका क: सीनो अलबके अंग्र है। वैसे एक

क्री पार्गरकं नियानीय असमा नामकः, भीवा असी नाम धारण करने है स्थापि एक क्र रोपसे के विकास नहीं हैं, जारी अवस्था क्षा सीमी शंक जार पर्नेपर्ना 🛊 ज्यू 🟗 जे क्लोनिर्मेष्, अस्वयक्षके स्थान सर्वेत्रक स्थ निर्देश, क्रांब ही अवना क्रांब, पुराना ग्रहता, अन्यास, अन्यान, जिल्हा कर्या क्षेत्री आहे. fastrojsk ribn Prilije am 8. udi क्षाप निरम् है, इसर अंतर हो पन पूछ है।

साहानी साहते हैं। इस्तेवार है प्रश्नावार जिल्लाको पह पान सुरक्ता स्वापेनको पहे प्राथम कुर्। प्रकारण क्या विभाग-स्थान कामी (बसमान) नग्नेवर निम्न मन्त्र के र्रोकियो परिवा अध्या से इन्य मेंहदार क्षते हुए पुत्र प्रकारने केन्यूर्यक स्टेन्ट ।

विवने कहा—विकृत । असमे सारा क्रिकारिक कार्य अध्यक्षे प्रदान समाप्त प्राप्त हिला । अन्य में प्रमान है । अन्य मेरे अवकार्य 🐉 Mergel, arrent um aftere 🛊 i मुख्येषु । अस्य वश प्रक्रिकाको महिल्ले । महान्तर । यदि वह अत्यक्त हुनेन है से सी को पीछ करिये। यहे अपनंत निर्म का भी अधेव नहीं है /

पुरे । कारणा, ईकारका का करण शुक्का में क्रम कोड़ डेज्वेस विकास करें बारेबार प्रकार करोड़ केरल- फेनेस | करि आप जल्ला हो और खेकर ! पन्ने में का वानेके क्षेत्रक होती हो प्रशासनमूर्वक क्षे मान बद्धात है, और आप पूर्व नर्दिको । महामेग । अस्य इसी फार्मी इस्के वेटीयर महा मिराजवार हों, फिलरो अन्यके इस्तिसे सनुव्यक्ति पान पूर्व आहे। प्रशासिकः । कारकार स्टिन्स क्रेक्स में इस बेटीके समीव अलि क्रमका स्थल करे—यह वेरी

अध्यक्तिक है। चैत्रके सुप्रधानकी प्रवेदप्रको क्वीकान्त्री सक्षको स्थितरके हिन इस पुरस्कार में प्रमुख चरित्रकाशी आकार क्षांत करे, क्रमके कारे का शकाल नक के कारे, रिज़ार पुरस्का पृत्रि के और क्रमता रेपोक्ट मर्थक श्रह हो साथ। मे करे पूर्वक, क्या, कारो अक्य प्राहित हे, यह भी अपने दर्शनकारी है अवस्थ निवेष के कब र

पेरी बह कार कार्यो सामान्ये सुपर देनेकाई हो। इसे कुल्कर मनकर, दियने produced man—flower: I then the क्षेत्रर । में कुन्तरे स्थानेने सम्पूर्ण जनसंद क्रिक्टेंड केंग्से अवसी पूर्वी सरीचे प्रत्य प्रत वेदोका सुविधरकारको विकास स्थित ।

वेका कारकर प्रशितकीय जनकान् दिन्ह अक्टी अंक्रक्रीको लुलिके प्रकार करके केंद्रेके प्रध्यक्षणमें किरायक्षण के नवे।



सम्बद्धाः स्वयनीया क्षेत्र रहानेवाले वरनेवार इंग्लर ब्रह्मचे निका के अवनी पानी इस्तीके राज्य कैतरकार कानेकी उत्तार हुन्। का राज्य काम बुद्धिकारे सहने किन्नरे बन्नद प्रका क्षा क्षांत करवान् वृत्रभवनाते हेन-

• मेरिक विकास • 

पूर्वक शृति प्रदेश किए संवित्त्यु अवदि सर्वके स्थव सर्वको प्रानु प्रात्तान्य पर्वको का क्यान्तरिको क्रोप्त देख बीचिका आहे। 📉 क्यां व्याने हैं: –व्यान्त्रे । कृत्यान्त्री कारण केवल नतिक प्राप्ति बहुनि क्या हाते. उद्यानमूच कारणानी भगवान क्रांबर और काम पुर: उनके साथ हो विको । इन सके होनी है। देवताओं, सर्वताओं एक अवने को

100

संबंधा देवनाओं, बुद्धियों और विस्तानमंत्रि शुर्धिया अपने कैलासमान्त्रे का वर्षते । कलासन्तर्भक कर्या जनारकों सुनि सरके वर्षा समान कर्योंने वेस्ताओं, वृतिको नवा को मानवारे वय-व्यवस्था विका । सारकार पूर्ण को केवा व्यक्ति क्षात्र-सम्बद्ध व्यक्ति क्षांची आहरते प्रमुख्य केवले प्राराध- प्रते प्राराधानुमंद्र विद्य क्षांचा प्राराज्य पूर्वक समीको पुरुषको बोकार विकास अहार ने वे विका आहे एक वेका उसा और पूर्ण भी प्रमुख कारण हो से प्रमु भूति प्रान्थत और सुन्ति प्रान्धि गुरुस्त दिवारम्य वर्गमञ्जे और याने । धानाम् प्रारामाओं तान मिनो अपने-अपने वामानी प्रांत्रकोर सचीन कृतकार केवी कुर्व सुन्दर कीतः कारे को । प्रात्मिकका विकास करनेवाले भीर मन्त्रेल प्रकारको साथै अन्त्रे प्रकार दिन भी अस्त्रा सार्याका है। मीरराज्यम् वर्गके कारक व्यक्ताने 🚟 🚃 विरामपर 🚃 अपनी 🚾 रेकाके अध्यय क्षेत्रा क रहे थी। का राज्य अञ्चलक स्टीके राज्य विकार कार्य रहे ।

कोग बने-से का को र किल-कुछ की न सके। कार्यका निवस प्रकार दिवाल कुछा, कह सहस समा का भी नेपान हो नके । सन्धान कोई अन्त्र भीने पूर्ण क्या प्रिया । यो बाने करने को और को लेन कहा दिलाक्षाली करने अध्या दिली के पुत्र करते तीन गाने तर्रे । विकार के तर्रेन कार्योह आरम्पर्ने पन्तान् संकारकी पूजा presemple freie gemeine wert dies merbeit bie much gert b. पालक कार करते हुए इनके बोधे-मोडे उत्तरम कार कर्न क्षेत्र केल्ह्रीक आयोजन पाने । जनवान् इत्यानों क्षेत्र सर्वात द्वार्थी - विका विकार विकार विकार कुर्व क्षेत्र है और प्रतासन्तर्वेच रकेश दिना और सर्व दूर्ता पूर्व को भी प्रता विवेद पूर्व होते हैं। विनाहर हो अवध्यानकोंक काम उनने इस पून उनकारनको क्षेत्रकोंक पुरुवत क्षापको ना ग्रेवे । ज्यारि संस्थान निष्यो क्रिक्टीस क्षेत्रसमि क्राव्य भी सुन्यः विन्यु अभी पंगवकोको भी निवा का विना कोभाग्य, सुर्वारम्य और सवकार आहे. था, तो भी ने बढ़ी प्रकारत और मीरनंद अपूर्णने राज्या नाध्यो की तथा पुरस्ती

(Marie (4-4+)

सर्वोका प्रश्न तथा उसके जाती प्रत्यान् निवद्वारा ज्ञान एवं नक्या प्रक्रिके सरक्या विवेचन

कैतनम् तथा शिवारम् वर्धारम् वर्धिन्यः वर्धन करनेके प्रकार काहानीने कहा---वृत्ते । और सामेंके निर्देश निवारीय निवारपूर्वन एक दिल्की बात है, देखे सामे एकानाचे ≐ प्रातंतीय क

शंकार, जंकरके जिल्हें और उन्हें ब्युक्तके देनने क्या कार महिकारको साथ भारितपूर्वक जनाम करने केचे जन केवा. जनान् इंत्याचे प्रश्न विका, तब उनके उस कारी के पानी र प्राप्त कोवारपारे पूर्व प्राप्ता प्राप्तानी पूर्णमा कोवारपी प्राप्तीय पहिल्ल काम जनकार क्षानी क्षेत्रीय बारानी पानी कारनेवाले जाने क्षेत्रपंत हुए। क्षेत्रपंत विश्वक क्षु कानुसार को व्यक्तिकार अवस्थित विकास कार्य दिल्ली अनुसा अन्य देखा वांचे केली ।

ander aufr-beiber erribe !

कारण्यात्रकारः । अन्ते । क्षेत्रीकुरकारकात् । महानोतिन् । मुहान्त् सुन्य नोतीन्ते । अस्त कार कुल है। कक्के जाती है। स्केन्स, प्राप्तान्त्र और अनेत्रामां के हैं। विल्ला की f. were in be main migh, Referen और पंतासन्त है। इस है में बान है औ अन्तर्भ कार्रिकी और आयोह ताक कुन् निवार कारोबाली आपनी दिला हो। रामित् । अस्य भागते प्रत्यक्तास्थाने हो भिन्न क्षेत्रात की बाद हुए है। जान 1 की man without streets aren Mayor Parent Er referer I great if ways strage and if और सब देश पर इसको हुए पर्या है। हेलेका हुए । अन्य को मैं कर बुरूव करनाहर हार कहा करना जाता है, को विश्वीतक पुर्व महार कालेका है तक किसके हत कीन नेवार-प्रकार अस्तरका है उद्धार क क्षत्राम है। यांच १ किए क्षत्रेक क्षत्रक्र

विकासकी माना है बंदी नहींत, जो मोना और क्षेत्रका कार प्रकृत कार्यकारो है। यह संस कुमाने कुमान केती हैं। महीद में प्राप्तकारी कारानी गानी है। एको १ महीक और प्रतानी कोई के की है। यह और हाले केलेको में कर सुक अस केल है। को जीवका भारती जिल्ली कीम भी करन पहले जाह तह . जिलेशी है, जो हहस्की जाहि नहीं ही होती : है। और संस्थानकारों ने पैथे, जो साथ देखें ! है एक प्रकार असीन पूजा है और

paliti per prater augr t

there with a particular to

पर्वचीर । पूर्ण, वे कर्ष कावत्ववाद्या पूर्णर

कारत है, किस्से प्रत्यासद्ध कीय निवास

कुछ ही सम्बन्ध है। धानेकरी है हुए

विवासको परमान्य बानो । विवास मह है,

Parrier une deber "A une & ben gu

निकार क्षेत्र समाप्त है, सक्तके मिन्स दूसरी

कियो क्यांच्या सरस्य नहीं सामा नया का

निवासी प्राथमी सुर्वेश सामेश सुर्वेश के जाते.

Er fiet i me finne geber Er per

Britigtel meint jurt birf Rerry ift

होता है। यह को और संस्था को है, जना केरा

कार्यन हो है, फाइन्स्स्यान प्रदा है। इस

भवित्रोह प्रभावती सार्वित्रीय क्षेत्र समुख्येके

अमियांचा महेशने असीने केवल जीवांचा है।" सही । यह वर्गेंड से प्रवासनी है.— क प्राप्ति प्राप्ति न नेवर्त के प्राप्ताने प्राप्तिक सुमान् । विद्यानी प्राप्त प्राप्तान प्राप्ति । अधिकारिकेन अ माराजीक पार्ट्स में सामानाह कुरेग्रीय केंग्राई महिलीकर नहीं। हैते से संस्कृत ह (御室外衛部衛門 (14 (4)

म्बाहरी करने हैं —पुने ! इस प्रकार करने की करन अन्य है, इनमें संकर्ष की

कारको, पहल्ला कृत्य बोलियो ।

 स्टीशत विकास्त्रक + \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

हासुका अतेर निर्मुच्या । यो चैची जानिया निरुप सम्बाद करता हुआ प्रशासन-निवासीरिकी करी को है। कुलेंक कर्मक और निर्मुल—ने केंग्रे प्रकारको गाँकवाँ मैक्टिकी और व्यविक्रियोंक केटले के केवकारी हो साली है। नेहियर परित का प्रयासकी बारको पाविचे और अधिकार्ध एक ही प्रकारको कही कर्न है । विकास क्या विकेश अर्थेप अर्थिपरिवार भागीर घोडाने अने अनेपा प्रमारकी काफो 🕯 । इन दिवस करिएकोहे बहुत-से बेल-प्रयोग क्रेनेके स्टान्स प्राची मुख्यमा अन्यम पर्यन विश्वा प्रधा है। सिमे 1 स्थियोंने जन्म और निर्माण केनी भारताके से अप मान्ये हैं। रहार्गाद्धी है मैं इन क्यों कड़ीया क्योद करता है, कुछ हेच्ये पूर्व : देवि । अवन, क्रीनंत, करना, रिवर, द्वारा, अर्थन, मृद्ध वेल करून, लगा और अस्तारमधीन —के विकासिक व्यक्तिक भी अब्रुप्त गरने हैं (\* निर्म ) अधिकंद अव्युप्त भी बक्रा-से काले को 🖁 🛭

TWE

क्षीर । जन्म गुरु मन सराध्यम मेने माधिके एवंकि गरी अक्षेत्रे प्राय-प्रमय सक्त समें: वे स्थान लेप नवा सेवा प्रदान मारनेकाने हैं। जो प्रधार आस्त्रको बैठकर रूप-एए आदिले वेरी काळ-वर्जन

(अस्तर्गार्गानाको वेतिन) और प्राच्यानिकी पूर्वक अपने अवकादार्थके अन्तरे अनुसोधन (इक्को सहय अन्यको डेलि) यदि सरका यह अस्त है, अके इस सम्बन्धी होती है, यह केंद्र है कर इससे फिल को 'सकत' करने हैं। यो हर्क्यकारके हारा नेरे बारामानुरस्य भवि होते हैं, यह देख राज-करोदा दिकार करना हुआ केरले कामीद्वार क्रांश्व क्रकारने क्रांग्य कारण है, महर्के इस कवन-सर्वनको 'प्रतिनंद' प्राप्तने हैं। देखि । भूत नैसर महेवाची राज और संबंध भारत जनगर को संस्करणे निरुपार निर्मात सामा है, समीपते क्रमण बाह्य पर्या 🛊 । अन्यन्तेत्रपारे तेत्रार क्र इत्या केव्यकी अञ्चलकात्वा व्याप रक्ते कुर कुरूर और भूषिकोंने को निरम्पर रेका की चल्चे हैं, बढ़ी 'संबंद' मानव मंत्रि है। अवर्गको प्रमुख्य प्रिकार सर्वाधार क्रमानुष्ये भेगते सार्यका स्था विक राम्प्रांत करण 'कुर्ज' कक्क गता है। अपने धन-वैकानो अनुसार क्षाप्तीय सिक्तिने पुरा परावालको स्टब्स् पास अली मोल्स क्रमारीका से समर्थन काम है, इसे 'अर्थन' व्यक्ते हैं । जनके बाक्त और सामीके क्यान्त्रका नकोके इक्यान्त्रके असी अंदोंने पुरस्का कर्च करते हुए से अन्तेवको नगरका क्रिका करण है, जो 'करन' काले 🛊 । ईश्वर स्त्राप्त का अन्त्राप्त को पाछ भी प्रशास है, यह तथ भी नवस्पके रिल्में 🗗 है। ऐसा यह कियास रकता 'संस्म' परिच्या समान है।। के आदि मी पाछ

<sup>-</sup> करने क्रीने केंद्र सरने देखा ज्यात्वक क्याने देख करने तब पर्वदात्र राजनाव्यांने क्षेत्र कावृत्ति विर्मुखः।

<sup>(</sup>To the state of the 181) 223 • महत्त्वपुर्व म्द्र म्यु कोर्वकेको ६ वे त्यो सम्बारकोत श्रीवक कार्यास्वयम् ॥

<sup>(</sup>Propriet to the 25152)

भी अपनी कही कानेश्वरणे मानु है, बढ़ तथा। में तथा अपने, बढ़ानें ग्रामा है, इसमें संसाध बनवानुको उश्रासको हिन्दे उन्हेंको क्रमर्थित नार्था अन्यने निर्वाणके दिन्ने औ कुक व्यक्तिक प्रश्निक अवस्था विक्रिकी विकास भी रहित हो काम 'मामानार्वक' मञ्जनकर है। से केरी मुक्तिके में अब है को भीग और संज अध्य बारंग्यले हैं। इससे इत्तरका अध्यक्ष होता है तक ने यह साधन मुझे अस्पन दिव है। येरी श्रीवयी बहुत-से रूपाय भी सहे गये हैं. जैसे विकास आहेत्या

रोक्य आहि। प्राची विकासी सन्ता हेना

पतियो ।

क्रिके । इस उत्पाद केंगे काहोत्सह भावित समाने प्रतान है। यह अपन-वैरानकारी सन्तरी है और मुख्य हरायी राज्ये है। यह सदा रूप साधानीये कार विशेषकार है। इसके प्राप्त सम्बंध कार्यक कार्यक प्राप्त होती है। पह चरेत यूने मद गुवारे समान ही जिल्हा है । हिस्सके बिल्ली निवन-विराम्त पह मारित निमाल कारते हैं, यह सम्बद्ध सुते अस्यक महरा है। देवेशरि । मीनी जांचरी और वार्री इलोबे अस्तिके प्रमान कृतरा कीई शुक्रवासकः जाने नहीं है । कॉलवुक्तवें को सह विशेष सुरुद्ध को शुनिभागक। है।° हैकि । करिन्द्रसमें जन्नः प्राप्त और वैराज्यके सोई जन्म नहीं है। इसरिन्में में केने कुछ, क्रामाहकूमा और अर्थर हो गये हैं। पंजा भक्ति करिज्ञानी तका जन्म कम पुनोदे भी

प्रस्था कर हेनेक्सी है। समिके प्रकारत

क्षेत्र कृतित हो अपने नेश्वयनित अधियो कारणों भी हमा कर करण 🚃 🖼 ! व्यक्तक मिन्ते में पूर्वकाराने कृषेत्र की अन्य प्राप्त से उठा का और शुरू तेवार बैने इन्हें का जन्मका का। देखि । असके रिको क्रिके के-वस्त्रीत राजवन्त्री की स्टोब-कृतेक अस्ति हैया और अस्ति और प्रीहे क्ष्मण्या नहीं (bow) सारी । देनेकरि , बहुन कार्यने पण अस्य, में उन्हों ही पश्चेत अधीर राज्य है और भारित कार्यकारी पुरुषके अञ्चल बार्ग्य है । ब्युजनी बहुते हैं—क्ल्प्ट्र र इस प्रकार क्याका व्यक्त सुरकार दक्षणान्य सर्गाको बाह्य वर्ष हरता । इन्होंने आसन्त प्रसामानपूर्वका कार्यम् दिलाको पर्वाची-वर्ष क्रमान Martin with the highly year चित्रकाम्बरिक्यकः प्राच्यके विषयमे व्यक्तिपूर्वक पुत्रा । अर्थने विकास की कि को न्येकमे सुकारक्य तथा बीबोके क्रकारके साम्बर्गका प्रतिस्थलक है, यह शास

कोन-स्थ है। इन्हेंने चन्त्र-भन्तः साम्ब, दलके

वाक्रान्य वेश्वः अन्य जीवोद्धारमः वर्णनय

नहीं है। संस्थानी को सर्वतानान पूछा है,

इनकी में कहा सहायका मानव है, जाके

रको विक्रीको हु। इटावर हैं। इस प्रकारका जो

क्षत्र क्षेत्रा है, ब्लू मेरे मिन्ने स्वकृतिक

है—इसमें मंदाब नहीं है। १ देशि १ में अपने

भागतीया रक्षाता है। जन्मजी रक्षाती हैंको ही

कैलाको अस्तिसद्दाः चन्या न्यांस सुव्यानदः । कर्तुनेन्दः ऐसोप्तः कर्तः हः नृतिदर्गनः ॥ (항 및 하 4) PP 약 전3 192)

r क्षे वृद्धिकारम्बर्गरनेके स्टाई <sub>क</sub>रस्कारमुक्त् । विकास निपूत्रस्य राष्ट्रके नात क संदान स (कि कुरुक्त के कि से रहा। ४१)

this. संदिक्त विकास्त्रकः कः साधनोके विषयमें विजेपकारी जाननेकी वर्णाक्षणकर्मका और जीवॉको सुन्न देनेवाले

÷

किया मुनीक्षर । इतिहास-क्रथारर्वत व्य देवताओंके चलांकी पश्चिमका. कर्माध्यक्षप्रेषित एका राजकरीका की निकारण मिरवा। पुत्र और प्रतिके धर्मकी मतिनाका, कानी यह व होनेकाने दण्डकारण्यमें शिवको शीरायके प्रति मलक झुकाते देख सतीका

इच्छा उकट की । सरीके इस प्रश्नको सुरकत

शंकरजीके मनमें बड़ी प्रसन्तत हुई। कहींने

प्रीविके उद्मारके लिये सब प्राक्रका प्रेमपूर्वक सर्वन किया। यहेशस्त्रे पश्चि

अञ्चलेंसहित राजादात्वा, व्यवस्थाता स्था

विका-विक क्षेत्रकरोकी प्रक्रियालय कर्तन

नसर्जी बोरी---- ब्रह्मन् । विके ! है। जिस भी बनमें लीला-विकास करित प्रजामाथ । अलावाज । क्यानिये । आपने होनेके ब्यारम यह एक कुछ संयक्ति हो भगनान् शंकर तथा देवी सर्ताके नक्षणकरी सुधक्षका संबंध कराया है। अब इस समय पुनः प्रेमपूर्वक काके काम काका कर्मन क्रीविये । कर दिख-क्रवरिये वर्धी राधार

भौर-मा चरित्र किया वा ? अक्षाजीने कहा—सूत्रे । तुम मुहत्त्वे मती और फिक्के चटिएका बेचने सकत करो । ये दोनों सम्पति वहाँ लीकिकी गतिका आध्य से नित्य-निरन्तर क्रीक किया करते में। सदननार महादेवी सलीको अवने पति पंकरका वियोग प्राप्त हुआ, देसा कुछ लेह बुद्धिवासे विद्वानीका कवन है : परंतु मुने ! वास्तवमें उन होनोंका बरस्पर विकोष कैसे हो सकता है ? क्योंकि वे दोनो वाकी और अर्वके समान एक-दूसरेसे सदा विले-वृत्रे हैं, सन्ति और सनितमान् 🖁 तथा विस्तवस्थ

क्रक्रका तक और भी क्रूत-रे शासीका सन्दरः वर्णन विक्रमा । इस अवसर स्रोकोपकार करनेके लिये सङ्गसम्बद्ध सरीर धारण कानेवाले, जिलोक-तुक्तदायक और सर्वज सरी-शिव विकासको बैस्तामकिकापर सवा अन्यान्य स्थानीये यात्रा प्रकारकी सीलाई करने थे। ये केनो सम्बन्ध साक्षास वक्तासम्बद्धाः है। (MMIN 96-93)

वैद्यानसम्बद्धाः क्या ज्योतिकत्तास्त्रकाः सी वर्णन

किया । महेबारने कृत्या करके उत्तम सामुद्रिक

भोष्ठ तथा शिवकी आज्ञासे उनके हारा श्रीरामकी परीक्षा

समाना है। जाने और जिल्ह सहाधि ईश्वर है

को भी लोकिक रेतिका अनुसरण करके है को-को गरीकाई बारते हैं, वे शब सरक्षा है। दक्षकरका सामित्रे क्या देखा कि मेरे परिने मुद्देर त्याच दिया है, तय है अपने दिता दक्षकें कालें गयीं और वहाँ मगवान् सेकरका अनादर देख कड़ोंने अपने शरीरको त्याग विका। वे ही सती पुनः हिमालयके यर कार्यक्रीके अन्यसे प्रकट हाई और नहीं धारी लपस्य करके उन्होंने विवाहके द्वारा पुनः चनवान जिवको जात कर रिज्या । सत्तवी कहते हैं—पहर्षियो !

सक्रमीकी यह यह सुनकर नारवजीने विकासने जिया और जियके पहान पहाके

-सदजी कं<del>ले -- पद</del>्धाचाग विद्याशिक १

निक्यमे इस प्रकार पूछा (

विकास: | अस्य सुद्धे विकास और विकास कारणे पूजारचे, कार्य-वर्ध देखते और कार्यक्र केवल ? पा, करूप को पाई अपी निर्माण कार कारी है। असः इसे असि सरकार क्षते । साम । असमी पूर क्षती पानी क्षानगर विकास अन्यतः केथे हुआ ? और बहुर्व विकास पहले सरकर सर्वने अन्ते करीत्रका स्थान निवास प्रकार दिवस ? सामेद सार वर्षा क्या हुआ ? काळाव कोवाने कता निकार ? में ताल कार्य ब्यूजनी कर्दिनी । क्रमे सुरुवेती, दिल्के की स्वतने कही बद्धा है।

व्यक्तिके व्यक्त-के प्रति 💹 ! महामार ! एक नान्य । पूर्व न्यानिकेष क्षात्र को देवले बनावन् बन्दर्वनेत्रात का करिय पूर्ण : अधिकार अवधि वेस्तानाओं केरिक परावद्य गर्ककरणी प्रवासार कार्यः में क्षेत्रके प्रकृति अञ्चल अधिकाल कृतिक आरम्ब बहरते हैं। पूर्व र यह तह करकार विकास क्षेत्रंत ही है। ये एक अनेक प्रकारको स्टेस्स merburb, weren alle balbare fie fall. wift wit diedt ab En ar-man firm mit क्षानेने कीय समर्थ हो अवस्था है। परवेशन रिक्ष ही परमाह परमान्य है।

एक सम्बन्धे कहा है, क्षेत्रे संबन्धे विकारनेपाले सीन्यविकास क्रमान् का Antige and green street in the America कुल्ल कर यो थे। कुलो-कुलो थे कुल्लास्थानको अस्ति । सही अस्त्रीने स्वकृतसम्बद्धीन क्यान्यम् औरम्बको देशकः, जो राज्यस्करः क्रम्य-क्ष्मेल हरी राजी अवसी प्राणी प्राणी सीमानाई कोश कर के थे। में 'क बीते !' ऐसा का-

बार्ग क्रिया जान्याच्ये क्रम्बन्द रचनेवाले केवे के 1 क्रम्बे बनने विश्ववत आवेष क्र क्रमंत्र करियको विकासमूर्वक सुन्ताने । एका छ । कुर्वनेकचे क्रमा, की पुरस्क, प्रात ! करवान् प्रोत्ताने श्राप्ते अन्ति अनाने की प्रतानकात्वात् अन्याया औराव अन्यार्थित बहरी वर्गनके सामित्र विदर्शनमें नाम है स्थानको साथ पानी धारत हार हो है कोर प्रभक्ते स्वर्तन परियो पह गारी की । यह tions approach systems weren't should वर्ष प्रसारकार स्था को प्रकार किया और क्य-अवसार क्रामीत से कुलरी अंतर करत हिसे । क्षात्रकार प्रकार का कार्य बीरानके क्रमणे अवशेषके जनाद भई दिल्ला । क्रमण्य freed againment out the bar राजीको पञ्च विकास प्रभा । ये क्रावरी प्रकारी feller is meb per meter einest :

> क्ष्मीने क्ष्मी---वेकांच प्रतीप । परवास urbut I mit. from orde on been gerend if men sten mehr fin bereit ift mate an grant medatra \$ 1 female ज्ञानका है अर्थक केवन और व्याप करना with a busy result for surplus प्राच्येन्ट विकित्त परवाभू आर ही है। मान । है क्षेत्री पूरण महेन हैं: प्रत्याह about fromwert wages from hit ै। वे क्षेत्रे क्यूकं की सबसे विकासे हुए हेकके प्राप्त और सैन से पर है। इनसे जे जेंद्र है, क्रांकी अञ्चलकी बीटकाराओं more were \$1 of from the कारको अस आन्यक्रिके से जो के 7 अन्यक्त दिन्द कर्ने अन्यन प्रतान है गाव का ? असर प्राप्त करून अनुनोद स्त्यान विश्वप्र क्ष्में हे नके के ? व्यक्तिए । साम्यानकारी

Bro ! san मेरे पंतामके सुने। प्रश्ते !

केंग्स व्यापी अन्यो संशासको अन्यान करे.

के जीवा को पन पास ।

- William Strangers A. 

करते हैं—न्यस्त ! किस अध्यार सुदारा मेंच या धन नह मान्यान्त्वची प्रामेखरी आहिलांक सरी हैभीने विरामकी माध्यकं मन्त्रीधून क्रेम्पन मन कामान किको इस अवध्य प्रश्न मैतवा, ति स्त्रीको ५६ पण सुरुवा लोग्यीकास् बारमेका बंद्या कैन्यार करते का क्यार

464

कारेक्टने वाला---क्षेत्रि हे सुन्ते, क्षे प्रमाणनम्बद्धाः प्रकार्यः काव प्रकारः 🛊 । इसमे कृतन नहीं है । क्यानुष्यके प्रत्यक्रके हो मेरे हुन्हें अस्तिपूर्वका प्रकार विकास है। क्षेत्री । के क्षेत्रों अर्थ बीररेक्स सम्बद्धित है । क्रावेद सहक 🛊 — औराम और संक्ष्म । प्रमान प्रमान शुर्विनेक्षणे हुआ है। ने रोजी गर्सा बकरकरे. विकार पुरा है। प्राप्त की गोर रेक्स बंदर करत

हैं, से साक्षाम् केल्पा अंक है। क्राया अन

स्थानक है। इसके कई केवाका कर कीनक

है। इस्के कार्य सम्बद्ध क्रिक् हो अपने प्रान्तुर्ण अंतर्भ प्रकृत हुए हैं। प्रान्तुन हुन्तरे हुए ही रहते है। वे सर्प्यूक्तवेष्ठी रहत और parirità apareir fet pe pater अपनीर्भ प्राप्त है । देशा कहाता स्थितार्थ कावाद काव्य चून हो गर्थ : धानकार, दिल्लाई देली कह शुनकर भी स्थीति मनको प्रत्यूप निवास नहीं कुरवा। क्यों ने हो, धन्तवस्य विकासी

जीवने क्रान्त देशकारी है। सनीके जनमें मेरी शास्त्र क्रिक्स माँ है, यह अन्यत ्रोक्सविकारस् प्रमु कनात्व प्रमु को केने । जिसमें कहा— देखि ! केरी करत सुन्ते । वर्षि मुक्तरे सकते की कावन्यत विश्वास नहीं है को जुल कहाँ आपार अन्तरी हो पुर्दिको श्रीपानवर्षे परीक्षा कर स्ते । कारी सर्वे !

भागा नहीं प्रयान है, यह सम्पूर्ण हैं।संपर्धियो

प्रतिका करो । समाप्त में इस मानदर्श नीने we to कारको कहते है—सन्त्र । सन्तरीत् दिल्लाने ज्यानमें ईक्टरी समी वर्ज गयी और

कानी-पर का कंपने रूपी कि 'में

धनकारी राज्यते केले वरीका काले, उल्लाह,

के अरुप, यह करों । इस धर्म जनार

वै स्थानक क्रम सारक करने राजके साम करे। की राज प्रश्नाम निका है, सब में कर इक पार हैने; अन्यक्ष में सुद्रे नहीं महत्त्वानी ।" हैया दिल्ला करी जीता सम्बद्ध क्षेत्रकांक समीच क्रमात भगिका सेनेके होन्ये नहीं। कारकों से लेकों का नहीं ही। मानेको प्रोत्तको क्याने सामने असके देश क्रिक-विकास कर कारी पूर् रक्कानाका क्षीताल प्रस्त पुरूष काल गर्ने और है।से हुए इन्हें क्यान्य कार्यंत्र केर्ने ।

अंग्रुपने **पुरा-- शतीवरि । आवश्यो** क्रम्बद्धार है। अस्य क्रेम्पूर्वक कराने, मनवार् प्रम्यु कार्य गर्ने हैं ? अस्य व्यक्ति किना अधितके ही हम चनके क्योंकर अपनी ? ऐति । अन्यते अनन्त कम म्यानासर विकारियों का कृत्य कर कारन किया है रे मुक्तपुर कृत्ये करके इसका करका बसाइने ।

इंग्गिक्ककृतीको वद्य कार सुक्कार आसे उस समाप अस्तुर्वक्षित हो गाँग में रिक्टरियों यही हां काच्या काच्य कावे और जो बच्चचं सम्बाध्य स्कृत सरिवत हुई। श्रीरामको साहात निष्णु बान अपर्य क्रमको ज्ञास काचे सम्बी-का चालान् प्रिक्को करणार्गकरहेका विकास और

प्रकारिक हुई प्रकी करने पूरा तरह बोली —

'रक्षान्त्रेन र रक्षान्त्र परमेक्षर कामकान् दिस्क

मेरे तथा अपन्य पार्वदोके साथ प्रकारित प्रकार । कथा कि तुन साकार विकट्ट हो । तुन्तरी सारी करते हुए इस करमें आ गर्ने थे। यहाँ उन्होंने सीताकी कोकों सने इस स्वयन्त्रसाहत तुथको देखा । अस समय स्थितको सिनो सुन्हारे मनमें बळ देल का और तुम निश्वसंख्ये पीकित विकासी क्षेत्र के । उस अक्स्पाने तुन्हें प्रकार करके ने करे रूपे और उस क्याकृति नीचे अभी रहते ही है। मनमन् तिम यहे आरम्बोर रतथ तुम्हारे बैम्पल मन्दर्ध उत्पन्ध अहिमाका गाम कर रहे में । महानि कहाने शुर्वे क्यूपूर्व विकास कारों नहीं देशा से पी तुम्बारा बर्गन करते ही के अञ्चलकेचीर है गर्चे । कुछ जित्तील कुछाबारे अतेन नेकाले हुए उन्हें सदा अन्यन् प्राप्त हुआ। इस विकास की कुलेवर जनवान कर्नाचे को कल क्यो, को कुरकार मेरे जनमें भ्रम करना है गया। व असः राक्येश्व । क्षेत्रं क्रम्बद्धे अस्त्रत्व क्षेत्रस्य सुन्द्राचे परीक्षर की है। हरियम । अन्य मुझे प्राप्त हो

प्रयक्त मेंने अवनी औरहे देख औ ! अब चेत राज्य दूर हो गव्य जो भी महायते ! तुम येरी कार कुने । मेरे सामने नई समा-समा कारको कि तुम सगवान् विक्के औ करतीय केले हो गर्ने ? की करने बड़ी एक संद्यु है। इसे विकास के और शीव ही युक्ते कुर्ण क्राप्ति अक्षम करते ।'

क्रविका का अवन सुरुवर श्रीतमके नेक अपूर्णन क्रमानके समाग विकास की। क्यूओ सम्बद्धी-कर असमे असु धारधान् फिल्मा पर्या किया । इससे उनके इसमें क्रेक्की करू, ३० गर्क । यूने । अगञ्ज न होनेके कारण से क्रमेक राज समागर दिवके िकार नहीं गये तथा पन-वी-पन क्राम्की व्यक्तित्रका वर्णन कार्या श्रीपपुरावजीने क्रांको ब्याप्त प्रत्य विश्वा । (अध्याच २४)

श्रीशिषके द्वारा गोलोकामावर्षे श्रीविक्युका ग्रेपेएके बदपर अधिकेक तथा इनके प्रति प्रणायका प्रसङ्घ सुनाकर बीरामका सर्तीके मनका संदेह दूर करना, सरीका शिवके ग्रुल मानसिक लाग

भीराम केले—देवि । सचीवकारको इक समय परम कहा भगवाम क्रमने अपने बरप्रपर बालमें किन्नुधार्मको कुलाकर उनके हारा अपने रोहास्थ्ये एक प्रमाधिक प्रया बनवाया, जो बहुत ही विकास था। उसमें क्या होत्र विकास गाउँ मिर्माण कराव्य । इस सिहासनवर वनवान् प्रंकरने विज्ञानार्थ-हुरा एक क्षेत्र क्षत्रकारा, सो बहुत ही दिला, स्वाके रियं अञ्चल और परम अनय वा। रत्यक्षात् इन्होंने सम्ब ओरले इन्ह आहि देवगाओं, स्टिट्रें, नध्यमें, कमादिकी क्या

अञ्चर्ण क्योचोको भी सीम नहीं फुल्माचा । राज्या केंद्रं और अस्पनीको, पुत्रोसहित व्यक्तिमध्ये, वृत्तिकीको समा क्**रा**स्टाओं स्रोत मण्डल देखियोग्डे, को नाम प्रमारकी वस्तुओं ने सच्चत्र थीं, ज्ञामन्तित्र किया। प्रत्ये विका वेक्साओं, ऋषियों, विद्धों और नामंत्री होत्छ-संस्थ कन्मअंको सी बुलकाना, जिनके हाचीने पाहरिशक बसापै सीं। मुत्रे ! जीव्या, मृद्धाः असीं, सामी प्रकारके कालोकी समयाकर सुन्दर गीलेहारा पहार उत्तव रक्तवा। सम्पूर्ण

 Other Suppose at 

अनेपरियोंने साथ राज्यपिनेयांक केन्द्र दक्षेत्ररे उपर्युक्त कार प्राप्तका साथे हैं। कुल कुल्या किमें गर्म । प्रापक सीमोर्थित औरस्कारणाओं प्राप्तान विद्यात । सक्तान्त भारतेले भरे पूर भीन सारक भी गैनामने प्रका आदि नेपालती, पूर्वानों और तिबह मने । इनके किया और को कहा-जो दिव्या अवस्थि की पर प्रत्य क्षेत्ररिको क्ष्यप्र प्रति। मार्थाभ्योची व्यवसार् क्षेत्राने अपने कुन्हे क्षा सामग्र प्रशा हुए सामग्रास कार्यहोद्वारा मेंच्याच्या अर्थेर व्यक्ति अञ्चलको प्रहेशको हेन्याओको समञ्जू अधिवृत्तिको पर्कु-बेदलक्ष्मिक कोच कार्यक्ष ।

श्रीत । भागवान् विकासी पूर्व प्रतिको महिन्दर्शन कहा प्रकार रहते से र हर्गारक क्योंने प्रीतिष्य प्रयुक्ते जीवनिको वैक्रायाचे कुरमञ्जूना और कुन मुहाँने श्रीकृतिको प्रश बेंद्र विकासका विद्यालय बहुबोक्सीये कार्य है नेपर्पंक भी तम प्रधानके साम्पर्णके Bright form : with minute with: मुक्त अधिन नाम और प्रको सहस्य-बर्वनक बाराने गर्ने। यह सब हो अनेने कर प्रकार कोने ।

मेरी अध्याने सन्तरम के विकास की नार्च मेरे क्यूपीय हो गये । हम कारावी साथी गुरू रहे है। तल ! मूल सम्पूर्ण हेवला आर्थको साथ इन सीहरिको प्रकार करो और से के मेरी आफ्रांसे मेरी की बच्च का श्रीकरिका क्लीन करें।

प्रसंप्रतिक हुए क्यान्यक भागानात रहका विशेषकाले समूर्य अवस्था सरक

को का उक्तम विशे। न्यात कर-को । युव नेरी अवतर्थ

क्षानुन्ने क्षेत्रकेके कर्ता, प्रत्यक और सहस्त्र क्षेत्रके । चर्चा, अर्था अर्थेत कार्यके द्वारा मध्य श्रीति अध्य अन्याय व्यवस्था व्योक्षे कृत्य क्षेत्रान्ते क्षेत्रके, बक्रम् वान-गरावानके क्रमात, मेन्सपूरम् सन्त्रीकृत समे रहे। प्रकारकार्य का बार्ड को बोर्ड पर्ट का सकोषे । सुराते को सुन बाबी प्रतनित सूर्वे कें अंगेरी । पूर्ण पहुल्ली जेती की क्षी जीत मोदारी पाने प्रकारकारकार्य सीवनिका प्रकारको करियाँ प्रका करे। ऐसे से अर्थिकोको निरुप्त और इन्हें अन्या नह सार्थः कृत्या अर्थिको निर्देश, कुरती पूर्ण प्रधारको केवर्ग अग्रम विकार, तो कुरतोके कार नहीं जीतकातीकी अग्रद आरोकी क्रमित और का । अस्तिका स्थानक प्रेक्ष क्रिक्त क्रिक्तकार जीतारी होत्य स्थानके निवस प्रक्राप्तक । हो । परमध्ये अविधियार बावान विकास और अनवीं जो दानके हेन बारनेवार्क हैं, से विद्यान हैं मरावरिकार (पानवरकाता) को सर्वत की क्षत् प्रधानुर्वत प्रवासीन होते । प्रसिद्ध करने हुए से लोकसानी स्थानी हुन जिन्हों | मैं कुनूने अध्योको ज्ञान कीक्ष प्रकृत क्रांगित । कृष प्रश मानाको की महन्त क्षोपाने क्या--मोनेक् । अवनी क्रमे, हिल्ला निवास क्रमा देवल अपनिषेत्र मिन्ने भी कार्तित है एक विकासे मेरिक क्रेपेक का किन्नु बहुतान क्रेप्सिका है हो ! तुम नेरी कावी भूता हो और विकास कांद्रके पुष्प है। पूर्व पूर्व विकासके की जनावाद और फलका होजीती। नेप हारकाय जो पर है, बड़ी से है-अपूर्ण संस्थ संग्रामकार्यः कारोः हैं ~देकि ! वहाँ है। का का सुकार और स्क्रा आसे मनवान् विन्तुको विकासीतः वेताका केवलाओवा को निवास है कुन है। तुन कई

ाके उत्तव केनोने सुप्तपर क्रमा की । जिल्लार कार केने रूपाए हो वारी, वह पूरत गण

इस प्रकार **प**हुन-को बाने क्याना

कुल्यानाची सभी कुँगोको प्रमान करति

रकुराध-विक्रेयकि औरमा अन्यति आक्रामे

क्र कर्क किवारी का । पांचा क्रूपमाले

होलकारी का कल सुनहर सारी मन-ही-नेप

हिल्लाकेन्यराज्य व्यूपाश्चर्याची प्रयोक्त कारते कुं कुन मतन हो। या अन्ते

कर्मको बार करके करके मन्त्रे पढ़ा सोक

हुउस । करवरी अञ्चलकोत परिचरी यह गणी ।

र्के क्यूना क्षेत्रम विकासके पास सीवी।

करो । यस्य क्रकारकी जीरदाई करनेकारे औरसे सुत्रे सीमार्क क्रोहिक्किक वर अस

और नेवा है।

443

विभिन्न अनतारोष्ट्रण २०६६ राजधी यहा होता । आयो अनुस्कृते का हास हेरेनाले करते रहे । मेरे जिन्नम कार्यो तुन्तरा को नानी राजस्थाने मारमार में सीनामी अनस्य बहु परंच वैन्यव्यानी और असमे उन्यान जात करोना । जन्म नेत बहुन् सीनाम है कार्य है, यह गोरनेक कारने निकास क्षेत्र । हो ! कुलान्स को सुन्हते सन्तरह

होंने, से राजके रक्षण उर्कर होते चारा होते । मैं क्रमा अन्यान दर्शन कांग्रेशः । वे वेरे वर्शन सक्त जनस्य गर्देने । वीराज्यमञ्जूषे करुषे है—देखि । इस

प्रकार श्रीवारिको अस्त्य अवस्त्र देवर्ग सीवकार क्रमानानीचे भगवान् कर पार्च केरनास वर्णात्वर रहते हुए अन्त्री कर्नाहेके काम सम्बाग्द सीमा परते हैं। वानीते भगवान् राज्योगति व्या गोवनेन कारन बारके आने और गोप-गोपी तथा चौजीके श्रावित्रति क्षेत्रक कही मानुसाने साथ रहते स्त्रो । वे शीविष्यु अस्त्राधिक हो कारण क्रमात्वकी रक्षा करने स्वतः वे विश्वकी आजारी गांच प्रकाशके अकार बहुत करके अन्तर्का बातव काने है। इस समय ने ही क्षीती परावास प्रेमारको अञ्चलो पार बाइबोके धनमें अवसीर्थ हुए हैं। इन कर

बाइबोर्ने संबंधे बढ़ा में राज है, बुलो बना है, सीमरे रूपयन हैं और कीवें नाई कहा है। देखि ! में formal august सीना और स्थानको। साथ काने आना 🗷 । वर्ष किसी विकासियों मेरी कही सीताओं हर हिला है और मैं मिन्ही होबार पहलेंद्र पहल **90 बन्दे अपने क्रियादा अन्तेका स**रता है। एक अनुसार सुनीन हाल हो नगा, गय सर्वक्ष मेरा कुसल-म्बन्ध ही होना। मी स्ती । सन्दर्भरे कृत्याने केला क्रेनेने स्तेष्ट

सरेक नहीं है। देशि | श्रिक्त के विकास

कर्नने करी हाँ देनी क्रांत बाध्यार किया कार्य तानी कि मैंने भारतान् विकासी मात वर्ती जानी और धीरायके प्रति क्रान्सित पृद्धि कर की । अन्य संस्थानकोके काम जानार उन्हें क्का अनर हैंगी । इस इक्का आर्थनार कियार क्राच्के क्यें इसे स्थान बद्धा बद्धानाय हुआ ( हिन्दरे अनीय धावत स्तीने उन्हें मन ही-क्य प्रकास विकास । उनके, ब्यूनवर विकास कर क्षा था। ये क्लेकरी व्यावस्त और निलेख हो

tigs — 'हुमने किस प्रकार परीका ली ?' इनकी बहु बात सुनका सभी पश्चक हुन्काने इनके चाम काही हो भाई। इसका उस फोक और निकारने कुल हुआ आ। भनवान् कोक्सने कान सम्बद्धाः स्तीवत सारा परित

गयी थीं + करीको द:की देक जगवाद हरने

इनका कुलल-सन्तर्भात एका और प्रेमकृष्य

क्रम रिव्या और उन्हें चनसे त्यान दिया।

\$44 • Auffeld Mendeller •

वैद्यार्थका अभिकारण करनेकारे वार्यक्ष जिल्ला कान प्रत्ये इस प्रवक्त कारणको विद्यान अन्तर्भ व्यक्तियों को कुं अभिकारकों जान विश्वा, विद्यार करके दिवसकों कुं नम् नहीं सेचे दिवा। कर्मकार करने आग जान विव्य का ' 'एन्चुने सेट प्रदान कर करके वे अध्ये निकारण्या केन्सका वर्षात्वर दिवा' इस कारणकों व्यक्तर प्रश्नकाण क्षती कार गर्ने। नार्वने व्यक्तर और प्रतीकों जीन के अस्त्रक क्षेत्रकों कुन गर्नी और क्षता कुर आकारणकार्यों क्षेत्रकों— व्यक्तकों स्वर्तात करने क्षती क्षते क्षते भारत्वर दिवा कर्ना के और सुधारी व्यक्त क्षता क्षता

कुचारे-जैसा स्वाचेत्री और स्वापन क्रान्य

कोई नहीं है।'

वा अववादमानो सुवकर वेदी स्वी-की वार्तित परिका वह गाँक । अपूर्ण प्रत्यान् विवादी पुरत—'याथ | तेरे वर्तावृद्ध ! आयाने वर्ति-सी अववाद करि है ? कार्तृते !' व्यक्तियाने अपूर्ण पहले अपने विवादके विवादी अग्राह्म विवादके प्राप्त के अतिहा करित की नहीं कार्या । पूर्ण ! की प्रत्यान करित अपने कार्याकारक पति प्रमुख्य



स्थान किया का । 'सम्पूर्त मेरा मारा का दियां इस कांत्रको जानकर स्थानन्त्री शरी प्रीत ही अल्पन प्रोक्तों इस गर्नी और व्याचल रिलक्षने सर्गी। स्तीके क्ले-पालको सामक्त क्रिको असे होते को जीतक की की, जो जुल ही एका और वे कुरती-कुरती स्थान-पति स्थानाई सहाने रूपते। का प्रकारको क्रांगर् काले हुए वे अतीके क्रम पेरमारेका का भूव और सेव अस्तरका क्रिका 🛊 विक्युनियोक् निरोधकृतिक क्यांकि अन्य अवने व्यवस्था प्रधान करने रहते । सती प्रभारे आवस्य विकास में अपने इस बालों को सर्गा । को । निवार और फिल्केर का महिनको प्रदेश नहीं कारक का व कामूने । संस्कानी शारीर बार्क करके लेकाबीकाका अध्वर्धा मेरनेकले का क्षेत्री प्रमुख्येका इस प्रकार कहीं रहते हुए क्षेत्रीकारू अलीत ही गया। राज्यक्ष राज्य स्टेन्स सामेक्षाने महावेकानी न्यान कोडा । यह सामग्रह सम्बद्धा हली पर्ध अली और उन्होंने करिन द्वादरी निव्यक्ते वरणांचे प्रकाम किया । जारचेता कालूने क्यों अपने आपने केंद्रनेता हैंको अस्ति दिन और की देनते सहा-सी मनेरम कमापै वाही । उन्होंने बेली ही लीला कारके व्यक्ति प्रोक्तको सम्बद्धान हुए का विका । वे पूर्वकत् सुरती क्षेत्र नवीं । विद्य नहें निव्यने सम्पनी अविद्यापने नहीं होता। भारत है गामकर जिसके निगर्ती का कोई

अरक्ष्मंत्री कात नहीं समझाने काहिया। मुने ! मुस्तिकेन विस्था और विस्थानी ऐसी ही काम कामे हैं। कुछ प्रस्ता का सेनोंने

(appeared that)

विकोश करतो है। यांचु उनवे विकोश बैठने, जाली और प्रार्थकी बालि क्या-दुर्गारेले लिख क्षाच्या है। क्रिक और विश्वके क्षिपको जेन्द्रक है। इन क्षेत्रके क्रिकेंग क्षेत्र असम्बन कार्यानिक अपने क्रीन अल्ला है। ये क्रिके है। अवती प्रकार हो अनी लीला-विकेश हो राज अपने प्रथमि सेन्से और भीत समान है है। व्यक्तिकोरे स्टेश्नामें कारके हैं। प्राची अवैद दिला

प्रमागर्वे समस्त महात्वा मुनियोद्धारा किन्ने गर्व नक्रमें दशका मगवान् विविको निरस्कारपूर्वक साथ देना समा नन्दीद्वारा प्राक्कणकृतको काष-प्रकान, धराबान् विकास करीको काल करना

सनका बहुतका भूति प्रचलने कृतक हुए थे। मही समितींको हुए पर को महास्थाओका विधि-विकासी 📻 🚃 🚃 पर स्था । इस बाजे स्थापनी विद्यालय, केली, अमार्ग्या, देवार्ग अंक सक्तक मार्ग्यकार करनेकाने अन्ति की करते थे। में बी मुर्गिकान् महालेकाकी विकास और अस्तरावेके क्षा 🛊 सर्वाचार वर्ष गया छ। अनेवा प्रकारके इक्कानेक मान वर्ष श्राप्त निवित्त प्रमाण कृत का । याचा प्राथमिक सम्माणी क्रिक्ट एवं यह-विकास है को से । यूने । दली अध्यारका कृति एका कार्यक्रिके काव किरम्बर्धारकारी, सुरिकार्य एवं सक्के साली करवान कर की कहा का मोबे : क्षांचार शिक्को अस्य देख मन्दर्ग हेक्काओं किन्हें तथा मुश्लिके और मिर् की पंक्तिभावसे उन्हें प्रकास सिंहत और उनकी शानि की । निरू निरमणी स्थाप पायन पाय शोग प्रसानापूर्वक कालनाम केंद्र भवे । भागकानुबाद दर्शन काळन सन्। स्क्रेन संस्कृ के

सहारको करते हैं—जरूर । कुर्वकारको और अपने सीमान्यकी सरकृत करते हैं। इसी बोक्स्पे प्रवास्तिकोचे. भी बीर प्राप् देश के को नेवानी के, अनकात् पूर्ण हुए प्रत्यक्तात्त्वेक यहाँ अन्ते । के सुक्रे सामा कारोद सेरी अधार के नहीं मेरे । यूक्र की दिनों इत्यक प्रमाणकोर अधिनकी क्याचे गये के, अवस्था कालों प्राप्त सम्बद्धानीय से । परंतु and per stronger street from Sale मानो प्रमु अञ्चलक मा; वर्गाम से सरकारको भूग है। या काम सरका हेक्पिकोर्ध नवायरका हो स्तृति और प्रणायक हार। केवी क्रम मोहमार काल नेजानी बधका आका-अध्यान विकास परंतु की पतना प्रकारके जीवन्यविद्वार करनेवाने, सर्वार कानी और सहस्र स्टेम्स्यारी संतय क्रमेश्वर है, का महेश्वरने का जावन दक्षको समाप्त नहीं प्राथमा । में अपने आसम्बद बैठे हो स्त वर्ग (स्तरे होकर दक्षका स्मेगत व्यक्तिका । अवस्थितिको वर्ग मानक प्रकार म बेम की का प्रकारत एक कर-ही-कर अञ्चल हो गर्धे । उन्हें स्थाप

Come as the same of the co

व्यक्तिस्य सन्तुनी प्रथा पानु कांग्राहके। तन्त्रीरकेनोइसन्त्रान्त्रः सन्तर्नेद्वस्य समे ॥

क्रमान क्रोंक हो अन्तर, में अन्तर्कृत कर्या कार्यों एक देनेते विकासी तुरंत इस उत्सार महान् अकृतारी होनेके कारण व्यक्तम् काने । कानो क्षा रहिले देशका सम्बद्ध सुनाने हुए अवस्थानो काले संग्रेत

रंगने पहा- ने सब देखा, असुर, मेर्ड प्राप्तान क्या व्यक्ति पूर्व निर्वाणकारे मकाब प्रकार है। कह बहु से केरे और निकारकोको जिल्ला हुआए महाम्मानको समासा बैश है, पर कु जन्मके जन्म को को person self speech brooks from the कारनेकारं का निर्माण को बुझे इस समय इंग्लब नहीं करता, इसका एक कारण है 🕻 क्रालेंड केंद्रोल कर्ण जुला है करे हैं। यह जुले aft freezith offer it women our फिरला है और क्ल्ब्रीय विशेषकी उपकेरण कारों नीरिकारीओं एक कार्नीपुर केवल mein bie beide auss abjereit de beimen क्षानुसरम् करनेकारे स्तेत कराव्यो, ह्या, कारावारी तक प्रकृतको देवका व्यवका-कृतिक प्राप्ताती विच्छा स्वर्तनाताने होते हैं । यह कर्म हो पनि असरक प्रमेगान गाउ रिकामी है का है। उस में इस हमा देनेको प्रकार हुआ है। यह यह पानी प्रमानि पुरुष्य और व्यापन है। इसे पहले पहिन्द्रात का देखा करू । यह उनकाओं निकास बहरनेकारण संबंध प्रयास स्कृति उत्तर प्रमानो क्रीत for pertors ignorable one on mark भाग न समे ।

क्रमानी प्राप्ति है—जन्म ! क्रमानी मार्थ क्षेत्र पर पर क्षेत्रका पुरू साहि especial report spirituals against several देवताओंके साम कानी निष्य काने राजे ( द्वानी कर पुरस्त अनेने का रेप

न्तर्वकरने सहा अरे रे **पहास्ता।** कुर्देद कर रहा । तुरे के कानी कोवरको च्याचे वर्धानुका वर्ग वार शिक ? निर्मार एक्टब्रामको यह एका अर्थेर कीर्य परिता हो माने हैं, वाही बहुत्वेकानियों पूर्व कार केले है विकार क्षेत्र रहा । एवं अञ्चलकारियारी करण्याने प्रतित हो इस कहाकारों कार्य है। क्रम है क्रम्म है। ब्यून्स है व्यू सर्वेत निर्देश है, सन्तरीर कुरे करते हो जनक जनकर विकास है। प्रमुक्तकार । विश्वति इस सरमानी कृष्टि की, को प्रमाण परान्त करते हैं और क्षणके विकास प्राप्त प्रकारक संदूष्ण क्षेत्रक, कर्डी इन पहेंचन-कारको हो। पान बैठी है दिया ।

व-दिन्हें इस प्रचल प्रवासक्तिक क्षा के जिल्लाक के उन्हें



\$4.000.000 to the sand the sand to the san इतीरमें कार एवं इत्रियोके आयुक्त कारक करके प्रकारको आरम्भ स्त्रे ।"

per & few on or provid great Rook flores with story both मनी भूर हो पने । हिल्लामुक क्यी चलकार् विकास क्षिप पूर्वत् अपेर नेपालने हैं । के पार्वते को हर बहुन्द्र दक्षको जनका हुन प्रकार mer ich erit e

क्ष्मीक । क्ष्म क्षम-क्ष्म क्षम । क्ष्मीब and I said Mercle terrors foreigns and महीं है। अहर को दिल्की मार्गकीओ कर्ज ही men fein fie befreift um i fterb. बिक्ती करता बड़ी है, इन पूर्व आहेले की Bright affered arms spray महेचारक असार विश्व है। स्टार वर्त से प्रत्यकत् व्यापे विकास स्थानिके सुर अञ्चल Printer & print & rathers housed if कृतन है जा। है। सुक्त-मैके साहाना पार्थकरनोर politic impered distate desir companie कृत्य है जाने । से प्राथम स्वत् चोनोर्स सन्तर कार कार्य है कार्य का पुरस्त करते हर 'सर्वते बहबर कृती को बहु की है' रेला काले जो तथा जोग, लोग जोर पहले मुन्त के निर्ताल निव्यूच्य को गई। विकार ही प्राच्यान केट्रावर्गको स्थापने रक्तात्र प्राप्तिका बार मान्त्रोकाले और दर्गित होने । सक्त कर रेक्नों ही उस्ते गुरेत, गुनिन क्रम प्रकार करनेचे काच वे सकन्त्र-तम क्राक्तात

क्षीर करों जान केरे पूर् गोर्थ—'आरे होंगे। यह रे क्षांने मुख्य जनकार में क्षांगाओं । तुम क्षा सीम नेक्से महिन्तुमा हो। स्वात्माक्षण की होंगे । यो कार्यका विकास काओं । वैदिन्त कार्यने प्रमु तथा व्यक्तियो- प्रान्तम्य केरण प्रान्तम्य कार्यः होई मन्त्रा हार परिवाद हो परस्कारको भार साथों है, यह वह बुद्धिवरण प्रकारी देश और विद्वारकारके कुर रहे । किरमेर कहा और अन्यक्रमाने जिल्ला हो जान । यह विकास कार्य पूक्त वर्गकारे पुरुवस्थानने आसाध प्रदेश या क्षाने क्रियके वर्णनेयों का प्रकार कार्यकानकों कहा कार्यकानकों प्रयोग metanik maser daman 🛊 fileye कारत के । इसका अस्तरकारी पूर्व रह है mer im benegnetet green begin more in two year we can derive in प्रोत है क्योंक पूजा पूजा है जाता।



हम अन्तर कृतिक हुए उन्होंने कह ब्रह्मकोच्छे और दक्षने बहारेक्टोको प्राप दिया, तथ वर्धी बंदान इस्तावार वर्ष गया। गरद ! मै केन्द्रेक्ट प्रतिनातमा होनेके कारक हिम्बलनको 'स्टब्स है । इस्तिको दशका सह कार सुरकार मेरे बर्गकार अरुको तथा पूर्व, जानको सब में हो हूं। तुम अपनी सुन्तिसे आदि प्रत्यानीको को निका को । सहर्गान महत्त्वेत्राती भी नवीकी यह बात सुन्त्रात \$सरे हर-में कहा कालीने केले.—मे व्यक्तिस्य सम्बद्धाने शर्मे ।

स्वतारिकाने कहा—व्यक्तित् । केरी कार्य सुनो । सुन को परण अध्ये हो । सुनो सरोग नहीं क्षामा करिये । हुन्ये क्रमी ग्रह सम्बन्धा कि मुझे साथ दिया गया, कर्या है क्यान कारको जान ने कारता। कारायमे पूर्व विक्रानिका प्राप्त के के नहीं समाना; अन्य कुने क्रोडिका नहीं होता साहित्रे । यह कन्माश्चरका और बुसायर है। बाले बाले पुराने स्वात केश्वारियांके आवा (प्राथमा) प्रतिकीता है। असा का कार्यके प्राप्त निक क्राम्प्रेस है। इस्तिको सुब रोक्स वर्षे प्राप्त म हो । कि.शोको सुन्दि मिनावी ही सुन्ति कर्मा न हो, यह क्रमी केरोमी साम मही है सम्बद्धार । इस स्थान नुष्टे कान नहीं किया है, पूरा बालको तुन्ते ठीना-सीमा सम्मान्य माहित्रे । महामारे । तुन सन्वकारि विन्ह्रोंको भी राज्यात्मका क्रम्यंत्र देवेकारे हो । सनः भागा हो साओ । मैं ही पहा है, ये ही पहनार्ग है, ब्राजीके अञ्चलन सम्बद्ध की में ही है। यहकी अलग में है। यहकानम मक्तमान भी में है और माले महिम्मूल भी में ही है। यह मौत, तुम मौत और में मौत ?

हुए काम्बद्ध विच्यार करो । सुनने सम्बद्धमान्त्री कर्म हो पान दिना है। महान्ते ! मन्ति। हर प्रवाहताओं द्वार प्रवाह-स्थानका बाब कर्मा अवस्थित प्राणी पूर्व क्रोप आहिले पुरूष हो स्थापन । age के कहते हैं —बाल 1 जनकार

प्राच्यां इस असार समझानेवर र्यान्यकेसर विकास के क्षेत्रका के जान है स्ते। कार्यन् सिंव की अपने प्रार्थिक पार्थक वालीको प्रतिक ही जनका क्रेक क्षात्वर प्रथमकांके क्षय करीरे क्षात्रता-पूर्वक अन्तरे प्रधानको कर दिने। प्रधा रोकानेकाले कुछ दक्ष भी बाधान्त्रोके किरे कुछ अवने स्थानको लोट नमें । यांन् क्रमात किन किर्मानिको हो राज्य या । एक जनन न्याकी पुरु हैने क्रमेजी बहारका करन करके क्षा स्था प्यान् रोजने को रहते है। उनकी बुद्धिक कुरूव पर गर्ना की। वे दिल्ली प्रति स्वाच्ये मानवा विभावताची निवा कानी करी। यस मान्यू ! हम प्रकार क्रमान्त्र कर्माके साथ कुर्वन्त्रा करके काने अपने दिल सुम्बद्धिका परिवार दिना का कह मैंने तुन्हें कहा ही। अस तुन करकी पावकारके जीने हां दुर्वे देवा देवान क्षणे, में बना का है। (सम्बद्धि १६)

इक्षके द्वारा महान् यहका आयोजन, उसमें ह्वार, विका, देवताओं और ऋषियोका आगमन, दशहारा सकका सत्कार, बङ्गका आरम्ब, इबीबद्वारा भगवान् शिकको ब्रह्मनेका अनुरोध और दक्षके विरोध करनेपर ज़िब चलोंका वहाँसे निकल नाना

ब्रह्माओं नदश्र हैं। करन् ! एक समय १३३में एक ब्यून को ब्यूनमा अराज्य किया ।

का पहली रीक्षा हेन्द्रर अहीने का समय जन्मताने इक्तिका था। महन्युनियोंने होत्र कुरमाना। में कारी कर पानी नवारे। अन्तरम, कारक, असि, धालीन, पृत्, क्षीचि, करवान् बहत्त, भागक्रव, गीतव, देश, परावर, पर्व. धार्मक, क्यूक, सेवर, सुरान्, तिया. यद्यु और वैकानाना—के तथा हमरे जातरत्वक वृत्ति अवने को पुर्वाकी साथ से की कुछ प्रकार पहले प्रकृतिक समितिका हुए थे। इनके विका समाम देवनान, वहान् अध्ययनकार्यः क्षेत्रकारमञ्जू और सन्ते अनेक्स अन्ते क्रम्बरस्य सैन्यस्तिको साम नहीं पश्चरे से । कार्य प्रार्थित सामे सका-का का विश्ववद्वा स्थानमे भी सामध्याती मृतवाना का । इसी नगर भारित-वर्शतको स्वयुर प्रार्थका बार्क वैक्यान्तरगोक्ती क्षमक्षर निष्ण भी का नहर्षे कुलने गर्ध थे। दिल्लोकी हरातक mail or those and their forms विकास अभिन्त क्षेत्रिकार, विकास और सहस्रात्व दिल्ल प्राप्तन कराने में । यहने से ही प्रकृत स्वरूपात अशिक्रिकोको सुक्रानेके हिन्छे हिने र सभी मोग सम्मान्त हो का सम्मान भवनोधे प्रकारकेन स्थान पाना कुछ हुए बी । बहाबरी नह पहाच्छा कर समय प्रकारन मानक तीर्पने हो रहा था। जस्में दक्षने क्या आदि त्योकरोको प्रतिका करावा । अन्तर्व बन्धराजांके साथ क्रमें मनकाने क्रिया काने अधिकाता है। ये केटानीयर क्रिकिन्डे विकास का कालेकारा उद्धा कर का अर्थ त्तरह सन्पूर्ण विकास जनमें आयुक्त और परिवारोंके साम इंट्रस्ता को रक्षक को वे भीर प्रक मोत्कल देव करते हैं । अने का सुन्दर कम मारक करके स्कूमें का गई-

प्राप्ता देवनियो, स्ट्रॉवंटो क्या देवन्यकोन्द्री आणी न्यूनि आर्थ बेट्रोके व्याप्त करनेपारे पूर्व ने अधिने की तथ महत्त्वहेरराकों सीव है हमिन पहल करवेके रिध्ने अपने सहस्रो क्या प्रस्ता निर्मा थे। वर्षे अञ्चली कृतार प्रात्मिन् एक साथ एक कार्त से। बीधार इच्छा केन्द्री इक्ट्राव्यक से र अन्तर्भ क्रमे होता को जनने ही थे। जल्प अन्ति वेक्स और सार्थि पृथ्वकु-पृथ्वकु प्राथा-पान कर से में । दक्षणे अस्ति कर महायक्षणे गामार्थी, fogenti, ficaji, urra kalipali, solo मनी, पन्ने नक जनसंख्ये विकरियक्ते समान कालेका भी महत हुई। संस्थाने क्रम क्रिका कर। प्रक्रमि, राजमि और केन्द्रिकोके अनुहार सका बहुतकार मोहा भी जनमें आयोजन में भी अपने निर्मी, नांचाची तथा सेनाअधिक प्राप्त ज्ञाने थे। धारका दक्षने का पश्चमें बसु जारि शयका कर्म्यकाश्रीका की भेग्य किया का। मोनुक और सहस्थान बरके का दशके कारकी ऐका को तथा पंज प्रकोर किये क्रांचार क्रांक्रकाक्षर मिन्स आवे रागा, em में अवनी करीके एक बड़ी प्रतिना बारे मने । इंग्लंश क्रम करनेवर भी द्रशास देवने का बादे बनवाद सम्बन्धे की आसीका किया। इक्की वृद्धिने व्यक्तकवारी होनेके

R CH

कारण के विश्वास 🛊 पहले भाग वानेकीमा न्हीं में । एको प्रकारण दक्षको प्रेस कृति भी को की कारावरीको जाते क्रेटेके सारवा केन्समें बहुने ३न्डे अपने पहले नहीं क्लाका । पुरा प्रकार क्या प्रकार कर का-महोत्सक अस्तर हुआ और यह-सम्बन्धे अस्ये हर सम्बन्धाः अधने-अपने बहर्यने

e agait Gradus » • Agait Gradus » संस्था के पाने, तथ साथा नहीं चापमान् जा पाने से पाने साथ कुछ परित्र हो शंकारको अर्थाना न देश जिल्लामा कामन: अन्ते मन्त्रले, उनके नाम सेनेसे

क्ष्मीकार विक स्थापक स्थाप से उद्धा और से बार महिला ह रेप्टेंको अस--मुख्य-मुख्य क्रांसको ल्बा महर्मिके । अस्य क्रम स्टेम क्रमेका-

पूर्वक वेरी कार सुने। इस यह-व्यक्तिको बारेगार पंचार की असे हैं, इसका करा माराम है ? कानि से मेंबंबर, महे-बड़े पुनि और मोफाएर पढ़ी फारे हैं, स्वाधि प्रा पक्षांक विकास गरीन हासाचे विकास का पह अस्तिक प्राप्त नहीं का रहत है। करे-करे

स्थान कार्य कुष्णकर क्य ज्ञाल है । अक्षः पूर्ण प्रवास कर्ना अन्तरहरू कुश्चनकारको कहाँ हे अन्य काहित्। मनकट् संकानेह नहीं क्कर्णन करते ही का यह प्रतिक्ष हो उत्पन्तः अन्त्रव का पूर्व को है स्केश--व्य में tion water & c

क्रमेन्या या कार सुरका हा

पुर्वतास्त्राचे कुट व्यक्ति क्राले हरू-से रोक्स्पीक कारे— परकार विकास समूचने केवसाओं के पुरु हैं, विकास अस्थान वर्ष प्रतिपूर्ण है। कह विक्रम, बाहरे हैं कि पहुंच्यान प्राथमंत्र हरती केरे प्राप्त कृत हैंगा है एक इस विभागों कुरम्पुरित हो समान बहुए-कार्य प्रश्लामंत्री कहा कर्या है स्थान है ? डिपर्ने प्रभाग प्रेरे हैं। विकास देख प्रभाग केंद्र यह और पान प्रमानने समान करे है, में पुरास-पूर्ण कृतनामात, पर्यापर जालंकर है, से सरमान् क्रिया से बार्ड आही affahrenne ud unt auf french i zi un fit pole freir mendern aber-है ? दश । रिक्के क्रमार्थनी आनेवर क्रमाना जिल्लाम प्रदूत तेचे, अर्थन्वर्धे और विशेष विकास महिन्दार पार नेतंत्रम प्राप्तकार की अनुसर्वात रहत कहा वहाँ वस्तुर है। इंड्राएसीके अपूर्ण है जाते हैं तथा रिज्योर नेहा वेजोर्ज एएक गार्च देवरात प्रयास औ सुधाराधन हेवरे अन्तर्भर को-वन्ने जनर सामग्रा हुआ है तथा अन्य-वेशे दिव्याय म्यूनि की महाराज्य हो जाते हैं, कराव हम जाते यहाँ जा को है। हो-को महर्ति होती बाहर्नम होता राज्या आवयन्ता है। जीतनिक होतेहें पीना, हान्य और हराय पुरतिको तुन्ते साथ ही वरकेवर विकालो सर्वा है, वेट और बेहर बेहरजेंग्र सरवाले कारकेवरके हैं प्रोप्त ब्रुप्तान्त पानिके अन्यक प्राप्ता, और वृक्तानुर्वेक अन्यत प्राप्ता वाले हैं, के प्रभावताली जनवार विका, वेकाव इस, एक और वर्ध अंध की पर वहीं बहार्यक न्येक्टनन्त्रमां, अञ्चली और विद्वांची का तुन्ते हैं, तब इने वहीं त्वारे का प्रयोगन महामानको पर्याची प्रथम पुरस्के हुए अन्य 🛊 ३ विजयुर १ की प्राहरतीके प्रधानेके 🕏 बहाकी पूर्विके मिन्ने तुन्हें पानवान् अंकानके अपनी फन्या प्रान्ते बहात ही को । केहे में बहर्र के आना क्रांतिने । आने क्या कौन कर - बराबर है, इर क्रांपिन नहीं है । क्रांपि न सारा स्थापार जाने, जार्र मोनुनोप विराधकार है द विराह । के चुनो, प्रेरो और विद्यार्थके है। अपनि सहरतिको समेके सम्ब धनमन्, जानी है। अनंतर पूर्व है। अन्यत क्रमानो पर्वा होन से आने। देवेवची । आविकारण कारण दूसरोके रिपो आजना अन्यतन्त्रमानिक के बरमान्त्र किया प्रदेश नहीं पहर्दान है। है कार्यामहंत्राती, पृष्ट, प्राप्त,

कानेपर बुहुबुद्धि विवश्रेष्ठी दक्षने उन

र्यानी और ईंग्यांल 🕻 । इस प्राथमध्ये मुख्यवे जानेपोस्य नहीं हैं। इस्तरियो मैंने उनको यहाँ नहीं बुरमध्य है। असः दशीक्षणी ! आवको

पित कभी ऐसी बात नहीं कहनी व्यक्ति । वेरी प्रार्थना है कि अल्प सब खेग निरम्कर मेरे इस महान् यज्ञको सफल बनावे ।'

दक्षकी यह बात सुनवार दर्जकने समझ देवनाओं और मृनियोंके सुनते इह यह सारगर्भित कल कही । दबीच मोरो—दक्ष । उस सम्माल्

शिषके किना व्या व्यान् पत्र अवश है गया -- अस वह वह बहुव्यनेकेय है वह रह नवा। विशेषक इस बहर्ने हुन्छता विवास हो जानगा। नेहर विकास इंधीय दशकी गाउ शास्त्राचे अवेती ही विकास यहे और तरंत

३१५ने आक्षपको चल दिये। तदनकर जो प्रश्य-प्रस्थ दिल्लाका तथा विको प्रतया अनुसारण करनेवाले थे. वे भी कालो केस ही जान्य वेकर लुरेत अहाँसे निवाले और अपने

आक्रयोको करे गर्ने । मुनियर दक्षीय स्था

पिताके बञ्जमण्डवकी और शिवगणोके साम प्रस्थान

देवर्षिगम बढ़े इत्साद और इन्के रहच सन्द्रमाको देला हेलकर है अपनी दक्षके बहुचे जा रहे हे, उसी समय दहाकाना - क्रिक्करियी अध्ययक्षरी क्षेष्ट सरवी विजयासे देवी सती गन्यमाटन वर्णतपर वैद्येकेने कुछ । बारगृहमें सस्तिकारे विरी क्षां जाति-

भारिकरी उत्तम क्रीकर्ण कर सहै भी।

प्रसन्तरापूर्वक क्रीवामे राज्ये हुई देखे संगीये

पुरिक्तिका उपहास करते हुए कहा। दश योतं— चिन्हें शिव ही प्रिय हैं, मे क्यकाके प्राप्तन दनीय क्ले गये। उन्होंके समान जो दूसरे थे, वे भी मेरी बक्रआल्प्रसे

निकास नवें। यह बढ़ी सुष कर शई। मुझे क्या नहीं अभीत है। देवेश । देवताओं और वृत्तिको । वै स्टब कड्ना है---किनके विश्वकी विकारक्रकि नह के गयी है, को मन्त्राहि हैं और जिल्लाकरूने रूपो हुए है, ऐसे नेद-

वक्षिकार दशकारी स्वेशीको सहकार्यये स्थान ही देना पहाँहवे । किया आदि शाय राम देवता और क्रायुक्त सेवनाओं है। शतः मेरे इस बहुतको स्रोत ही सकल बनावे । **बद्धानी करते है—दक्षकी यह बात** सुक्कार दिश्यकी काशाये बोहित हुए समस्त क्षेत्रक्षं कर यहारे केवलाओंका पूजन और

इक्रम करने कने। यूनीकर मारव्! इस

अकार अर्थ बहुकों को साथ मिला स्मन्ता

ज्ञान किया गयर अस बालेर विकासकी

च्यानको कलक जला है, आवस्पूर्वक

हुत्तरे ऋषियांके कर कारणकारों निकार सुने। (अध्याय २७) इक्षयक्रका समाचार पा सतीका जिन्हों वर्तनेके लिन्हे अनुरोध, दक्षके चित्रहोहको जानकर भगवान् जिवकी आज्ञासे देवी सतीका

बहुएको अन्तरे हैं—-करद | क्या जल सम्बन्ध मेहियतैके साथ दक्तमहामें जाने हुए

केसी—'मेरी लॉलयोंने नेत प्राणिके कियमे ! अल्ही जाकर पूछ तो आ, ये बालादेव नेकिनीके साथ कहाँ जा रहे हैं ?'

सर्तके इस प्रकार आज्ञा देनेपर किजल

तुरंत उनके पास नवी और इसने बचोर्का "देकि ! मुखारे विता दक्ष केरे विशेष केरी है विश्वाचारके साम पुल-'कन्नरेग ! जान गर्न है। यो प्रमुख हेनला और प्रति बद्धां जा रहे है ? विश्वकारत बहु प्रश्न सुनवार अधिकारणे, पुर और प्रावश्यक हैं, वे ही एक कन्त्रोक्ते अवनी पात्रका स्ट्रेशक अवदानुकंडा प्रकृति निवाकी पहाने गये हैं। को स्तेश विका क्रांचा। दक्षके वर्ष क्षेत्रेवाले व्यांत्यक भूतरूपे दूसरेके वर उसे हैं, से बहुई अवस्था वर्त हैं, के मृत्युरो भी बक्कर अञ्चयक्तर है।

भाविका सार्थ कुलस्य कहा। यह सम सुर्वका क्षेत्रक वर्ष उत्तकारोके राज्य देवीके यास आणी और कन्नको यो सुक बद्धा का, ब्यू तक उपने बद्ध पुरूषा । उसे सुनकर कारिकार राजी देवीको वहा विकास

444

कारण है, वह न्यून जोचने-विकारनेक ची काफी संस्कृति क्याँ आका । सम् अन्तिन पार्वनोंसे किरे अपने स्वानी धनकार क्रिकेट पास जाकर भग्नाम् इंकरने कुई ।

हुआ। अध्यक्षे नहीं सूचना थ जिल्लोना का

सनी मोर्ल---प्रध्ये । सेवे सन्त्र 🕯 🏗 मेरे फिराजीके वर्षा कोई स्कृत कहा का क्रे रका 🕏 । कराने सकुत श्राह्म श्राह्म होता । कानी प्राय केवर्ति श्वास क्षेत्र के है। हेवकेनेका ! विसामीके इस भाग धाले सहसे सहस्था प्राप्त

आपको क्यो औं है है ? इस विकास को बात हो, भव राज कारहवे। अक्रवेच । सहरोका यह अर्थ है कि वे सहर्थेंड अक भिन्ने जुले । यह बिन्स्न उनके स्थान् प्रेनको मकानेवाला होता है। जल: प्राची ! वेरे स्वाची ! अन्य येरी ऋषंत्र मानका सर्ववा प्रथम करके मेरे लाव जिल्लाकी अधि वहाँ अवस्य कानेके दिन्छे हो गयी है हो महावास्त्रामें अस्य ही धरितने ।

है। सभ्य से वर्ष अस्ते हर संभूते हराता केवरियंकि पर्ने कावका को मैं पता कराया प्राह्मणी है। असर प्रच्ये । मैं आश ही जिलाके चलने जमी है। यथ ! यहेचर । आव यहे वर्षा सर्वेषी असम हे हैं।

अतः छन्ते । सुन्त्रा और मुख्यो सो

विजेक्टको दान्य काथे औँ वास सहिये

(क्योंकि व्हाँ हमें सरस्या नहीं गया है) ।

**ब्राह्म महेश्वरके ऐस्त कार्यपट सती** 

रेक्प्रवंश केली - शब्दों । आप प्रकोर ईवर

है। किन्में कार्यमें यह स्वतान बेता है, उन्हें

अन्यको मेरे दृष्ट विकाने इस समय आमन्तिस

मही क्रिया है। प्रध्ये ! क्ल ब्रास्थाका

अधिकाय क्या है, यह सुध में जानमा चाहती

बहु केंद्रे सकी बात कही है।

केवी परनिके देशा मार्क्षपर स्वर्धत. रुपेत्यः, एक्टियार्ग १८ यस्यायसम्बद्धाः शासान जनकान का उनसे प्रारं ककार बोके । त्रियंने कहा -क्वम जनका पालक करनेवाली देवि ! वदि इस प्रकार तुवारी

येरी आपने तुन कीव अपने निताके बड़ते सर्रोकी का कार सुरका परावान् काओ। का नकी कुरश सुरक्षित है,

मोश्वरदेव, विश्वया कृत्य दक्षके आव्यानीये तुत्र एक न्यारातीके अनुसार सक्येक्सार घायल हो ब्युव्य का, नजुर शालीसे केले— स्तव के सम्बर इसवर स्वता हो महुसंस्थक

अनुसारकोर्षे, अन्य पहल करो । क्रेने : पह Profes spread types skill t with the state state have their

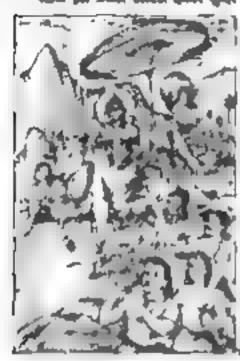

appropriate product and delivery सम्बन्धाः स्था क्षेत्रं विश्वादः चरवते और वाली । रामान केलो को श्रम कर, अवस्त the war grown gar, there are married arms find a women fired spet on per spec spi Street the Wife prouds that कोन्युक्तवर्गिक क्रांतिक प्रत्य गरी । यह सर्वत that speck from their speck strong and below मीन करण होने उन्हें । यहसंख्यीके प्रस्ते Armirer with fish my such steps र्गाताः वे सर्वे गर क्वेक्टव्यूने वर्त with our out of from your tak न्त्र । विकास क्षेत्र और प्रकृत और प्रकृतिका Strangille merkagelt ber 12 ft ; Property and party with with more in all the persons in White Me-woose univer you pust the, mei die eine Gn ib :

(SPHINE SC)

## मानकार्य विकास मान म देखकर समीक रोजपूर्व कवन, दक्षहारा रिग्यकी मिन्हा मून दक्त तथा देवलाओंको विकास-करफारकार स्त्रीक्षरा अपने प्राण-स्वानका दिश्वय

मार्क के अपने हैं - कार्य ! क्षान्यक अपनोत् प्राप्त व्यक्ति स्त्री हो और अपने करी ज्ञा ज्ञानक नहीं, बंधों का कहन, कहन, करों कर करें के सरकार अनेतरी हैं Service of the state of the sta कापुर और मुख्येय अलोको द्वारा चाँचुकारपूर्व । उन्हों । वर्णनाई अलावे देख सामाई दास्त्रीकाई mert if the terminal and south forcies were automate (without) it after unbeide bereich sein Bestraff ausgefährer Briefe unbfleck seine gester Reim biefe प्रमुखेंचे करण, क्रम प्रथमे परिवृत्ते, यहने को रेक्स में वृक्ष अस्त की विका मन्त्रक केवा केवलाओं और व्यक्तिकेंद्र केवा क्लीन्द्र करने दिलाओं प्रकार केवित क्रमानामार्थ पर्य पुत्रत वेचन । वेची प्राती कु कुले स्थल को रूपके प्रति अस्तरावा पहल • स्थिति विकासिक 🔺

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* व दिवस सके। मुने । एक सोनोके क्षण अधिकोच्छे बढ़े कड़े सम्बंधि करवारा । रिरम्बर अह होनेले समें देवीको कह विकास हुआ तो भी उन्होंने कान्ने म्यान-विसाधेः पर्याचे समाध्य प्राचनक । अर नार्ये शतीये विक्तु आदि वेक्नाओके कर देखे, परंतु क्रम्पक्त भाग उन्हें कही जी दिलाकी दिया । एक सर्वामे कुलाई क्रोम प्रचार मिला । है अनुवासित हेचेवर की लेक्के करकर एक मांगांची आंग कर पृष्टिने देवाती और देवा और इन प्रकार कका ।

ह्याच्ये जन्मती हुई-सी मानी ।

मानि नवा प्रकारते । अवनी मान वक्तानारी भगवान् दिक्को इस भक्ती क्यां नहीं कुलका ? जिल्हें हुए का सन्दर्भ बरावर सन्तर् प्रतिव होना है, जो सब्दे 🗗 यह यहचेलाओंसे हेवू, यहचे अबू यहकी इक्तिका और चलकार्त करकार है. उन बारकार कियो, किया बारकी निर्देश केले हैं प्रामानी है ? अही | प्रित्नके सामान करने-माराचे पास कुछ परिच हो मारान है, उन्होंने किन किया हुआ यह मान यह अवस्थि है मत्यनंत्र । इत्यं, अन्त्र आहे, इत्यं और man—it was firste more it, and मनकान निकास किया हुए बहुन्या आरम्प केने किया एक ? का आको कानान् विकासी सामान्य केवल स्टब्स्ट्रास क्रमान अन्तर्र निरम है ? ज्ञान अन्तर्भ पृद्धि पह हो गयी है। इस्तिन्छे अहर निवा होकर की मुझे अध्यय केंग्र को है। अरे १ में निष्णु और प्राप्ता असरि देशका कथा मूनि अन्तर्भ प्रश् चगवान विकास आसे किया इस बहाने कैसे

रेका कानेक कर रिजनका परमेश्वरी सारीने भागकान् मिन्तु, सक्रा,

कर्ण आसे ?

📉 सहस्रको पहले 🕏 अस्त । पुरस् प्रकार क्रोबरे पर्य हो रूपस्य स्तीने वर्ष कारित प्राचनो अधिक प्रवासको क्षारी कही । क्षेत्रिका आदि समस्य देशमा और पूर्वन की बढ़ों क्यांच्या थे, स्लोबरी बात सुरूकर भूव क्ष को । अवनी पृत्रीके की बक्त सुरकर कृतिन इस् क्यूने स्मीतमे ओर खुर पृष्टिने रक काल—भक्ते । सुकारे व्यक्त

क्कानेते क्या त्याच । इस नंबय वही तुःकार कोई काम मही है। कुर माओं व्य तहते 🗷 हुन्तुनी प्रश्नावन निन्देर हैं। हुन नहीं असी है करों ? समझा विश्वान जानने हैं कि तुन्तारे पांत रेक्स अवस्थानका है। वे कुलीय औ न्यूर्व है। बेटले क्लिक्ल है और कुले. हेलें राज्य विद्यानकोई स्थानी है। से स्थान हो सुनीय कारक प्रीरूपे रहते हैं। इस्तिनियों प्राप्तां इस भागों है है है जो पुरस्का गया है। केरी | मैं कुरको अस्त्री तरह मान्यतं है। असः मान-ब्राह्म हो के देववियोगी समाचे उनकी अस्तर्भाष्य नहीं किया है। यहको प्रस्कान कर्मका प्राप्त नहीं है। ये अल्प और दुरास्त्र है। जुल कुछ मानीने अध्यानीके जानोंने इस्ते: साथ मुखारा विकास कर दिया 📾 । अस- जुलिसियों । तुम क्रीम क्रीकृतन इक्क (प्रतम्म) हो अध्यो । इस नज़में तुम अर ही पनी से अन्य अनन भाग (मा क्षेत्र) काम करे ।

दक्षके हेमा बढ़नेपर इनकी विजयप-चुनिता पूरी जारिने रिकामी निष्क व्यानाती काले किन्नकी और क्या रहितात विका, तम क्रमात केन और भी मह गया। में गर-हुन्तु आहि सक देवताओंको सका समस्य ही का स्वेकने लगी कि 'अब मैं संकरनीके

बाल केले कारीओ। यदि प्रावस्थित महीका समानाः पुरा में मैं उन्हें कर अन्त **दे**गी ?' त्रक्तनार मंत्रने त्रोच्योच्यो जननी स्तर्ग केरानेको पूज हे रांची स्टेश सीवारी हां अपने पुरुष्य रिता काले केली।

स्ताने करा-—तो साम्बन्धारिको रेज्या करण है अध्यक्त की काओ होती हुई निवासी सुरता है, से केने प्रकास नरकते को रहते हैं, महत्त्व महत्त्व और तुर्व Peterson B : " Sent serr | ill seich unt प्रतिको स्थल हैते. सर्व्यं अस्ति प्रतिके क्का पार्वानी । इसको पार्वाका अध्यक्त शुरुवार अस्य मुक्ते असमे पूरा प्रीवानकी रक्षाने क्या प्रजेतिक । यदि योग् रावर्ण के के का पर्व विश्वेष पत्र कार्य क्रमण विश्व मार्गनाके कुल्लाई जीवाके स्वव्युर्वेद साह Birth I staff am figur-Fresh-approvis totals भूज के लगान है, इसमें मंजब नहीं है। वहि कुछ पर समानेने अस्तानर्थ हो के वृद्धिकार पुरस्को पार्थिते हिंद्र यह क्षेत्री काल का कारके बहुकि निकास जान । पुरस्ते का सुद्ध साम है—केप्पर भागी नहीं होता । हेन्स det Propre work &

इस अवार वर्षनीति चल्डोवर स्थापके क्षाने आनेके जारण यह ५,5000 हुआ। अपूर्णि व्यक्ति विकासे अवसाय अंकरके क्षान्त्रक अस्य दिन्छ। विर त्रावी स्ट्राह्म कृषित हो दक्तों, इस किन्तु आहे सवडा वेषणाओंके राज्य अधियांको परि विद्या क्रेकर केवीं।

्राती पदा—सन् ! सुन **प**नवार् क्षांत्रको प्रकारो पर्धा गर्ना और उद्योगे प्रेमाओ निष्या है। प्राप्ते निर्म सुर्वे च्यालय होना । नहीं चहन् दुःस मोनकर अपने हुने फाल केपने क्येगे। इस रनेकार्ड मैरकोर सेलो प प्रदेई सिम है न अधिक, उन निर्मेश परमान्या दिल्योह प्रतिकृतन कुम्बर्ग हिल्ला कुम्बर्ग कर्तन पहल प्रधान 🛊 ) क्रो कुछ होता है, के जार ईन्स्रेय्नेक की मानकारोकी दिन्दा को दो कार्य दिन्दे वह कांद्री अराजनंत्री कार गाड़ी है। वरंतु औ व्यवस्थाने कानानी रात्रो अर्थ अस्ता-स्थानको पूर वार पुनेत है अर्थ represented them when out but a विकास 'दिका' यह से अध्योगक राज्य संबंधी कार्यालो प्राप्ता वर्षाचीको प्राप्त-स्रा क्क कर भी बढ़ारित हो शत्य में बंद सन्पूर्ण व्यवस्थानको प्रतेष हो यह कर देशा है, हन्हीं ufter ubffreit fiebe fieut gu fin व्यापे हैं। है आहर्ष है। बालको जुन श्रासिक (अल्ड्राम)-का हो । महानुवर्तके प्रत्यकी मध्येतर प्रकारमञ्जूषय राज्या या धारणेयाँ प्रकारो कियो प्रयोगेत्रका स्टब्स-कारतेका मिरनार रोकर विकास करते हैं, अधीने तुम पुर्वाताका केंद्र बार्ल के ? किन्द्रे हुए प्राप्ते विष्य और सामग्रे अधिन प्राप्ते हें। इन्हें क्या पूजारे रिस्क इंडरे विद्वार नहीं मिक अन्य प्रत्ये जीवद ब्राह्म शर्मिक मुनि सक्त अन्य जानी क्या क्रमी न्यानको न्त्री सल्हाने । प्रशास्त्रीहः सन्त्रमन् दिवस मार केरवरे, क्षापन सारम क्रिके प्रश्नापरी कुरोदे साथ प्रसारतपूर्वन्द्र रहते तथा सहय

भं निर्देश स्थान विकास श्लेश का स्मृत्ये अस्य साथ कामान्द्रश्लामी । (作中平的事件 24 3c)

- संविद्धाः विकासम्बद्धाः -##¥ 

एवं नरम्परोक्ती जाला शहरक करते हैं—इस जो मेंच्ये को चीन जात होता है उससे वह बालको जानकर भी यो पृष्टि और वेयला **उनके परजॉरो जिरे हुए जिल्लामको प**हे

आवाको साथ अपने कारकार वयते हैं, इसका क्या कारक है ? यही कि में मनवान् शिव ही शाक्तात् करनेकर है। अवृति

(यह-पागरी) और निवृत्ति — (शय-वर्ध आदि).—से प्रकारके कर्ज असमे गर्न है। धनीची प्रत्योको उनका विकार करना वाहिये। वेदवे विकेक्टन्त्रकंक कर्णा सबी और विरामी —के प्रकारके अलग-अलग

अधिकारी बताबे गये हैं। परकरविशेक्ष होनेके सारम रूप होनां प्रधानके कर्नोक एक साथ एक ही कर्तके हता आकरण नहीं किया सा सम्बद्धाः । अनुवादः संबदः से परालक्ष परामत्या है, उसमें इन केनों से प्रकारके क्रमंत्रित प्रवेश नहीं है : को कर्ज़

शर्म प्राप्त नहीं होना, रुद्धे किरही भी प्रकारको कर्म करनेको आवश्यकाम नहीं है। विभागी । समारा केवर्च अञ्चल है । कावा बर्सई संक्ष्म व्यक्त नहीं है, क्रम सम्बद्धाने महापूर्ण ही जसका संस्था बारी हैं। तुन्हारें मारा कर पंचर्च नहीं 🛊 । अहम्बारमध्योषे रक्षार महर्षिः अनुहो तुह होनेकाने कर्यन

सतीका योगापिसे अपने शरीरको जल कर देना, दर्शकोंका हाहाकार,

सतीदेवी अपने पतिका सादर सारण करके. करती हुई वे जोनवार्गने स्थित हो गयाँ। शामिक हो सहस्र अस विकामें मूनियर इन्होंने अस्तर्थको विवरकर प्राप्तायासद्वारा मैठ रामी । उन्होंने विधिपूर्वक जनका जान और अजनको स्थानम करके नापिन अनवमन अत्येक्ष कता ओह किया और चतन्त्रे स्थित किया। किर तदान पायुकी

करनेवास्त्र और दुव है, उसके क्याकी निकार है। जिल्ला पुरुषको जारिये कि कार्क राज्यानो निकेपकारो प्रथम करके स्वाप है ! जिस समय चनकान् दिन्य शुक्रारे सक्क बेरा अन्यन्य दिलायते इत् सुने कक्षानची कक्षण क्यारेंचे, इस समय मेरी वय अध्यक्ष अत्यन्त दः स्ती क्षे प्रस्यमा ।

इस्तिको नुकारे अञ्चले अन्यत हुए सदा सम्बर्क

कुन्य पुलिस इस प्रारंतिको इस समय में

देखर्व बहुत हर है। के पदापुरुगोकी निन्ता

विश्वास ही नवार देंगी और ऐस्स करके सुनी क्षे जारीको । वे स्थापको और प्रतियो ! सुन स्था क्षेत्र केरी कल सुन्ते । सन्दारे इरायमें पुरुष का चनी है। तुपलायोका का कर्न सर्वक्षा अनुभिन्न है। तुम सम सोग युद्ध हो। क्योंकि विकास निन्दा और सरस्य पुन्ते क्रिस अवः वानवान् अस्ते तुन्ते प्रस कुआवेकाः विश्वम ही पूर्व-पूर्व एक्ट मिलेगा ।

क्रवाओं करते हैं—नारक । उस घटनी क्षेत्र राजा देखाराभागेचे पेत्रा चार्चारा पारी देखी चन हो गर्वी और मन-वी-यन अपने प्राप्त-क्षानम्ब प्राथमिक स्वरूप करने सनी । (अध्यक्षि २९)

शिवपार्यदोका प्राणत्याय तथा दक्षपर आक्रमण, ऋम्ओंद्वारा

क्ष्मका प्रमाण जाना तथा देवसाओंकी जिन्हा अहानी करते है—नाएं ! पीन हाँ पांचलवादके अस्ति मुख्यत परिवास विकास

मरुपूर्वक गाँभक्तारो सवर महस्तार वृद्धिक अमाराजि दक्ष व्यक्तपदेशी है। इस्तरिये स्तरे साथ इत्यारी स्वार्थिक किया । तत्यकात् संस्थरचे उसे महार सप्यक्त प्राप्त होगा । पंचारको अन्यकारका अभिन्यक रहति का कान्यो अपनी हो पुत्री असेक अवस्थार अस ह्मपरिकार बाजुको काम्युकारीने बुकुरियोकं अध्यक्षात्र कानेको कार हो एवं), सब औ मोक्से के नार्त । इस प्रकार दशका कृतिक हो। इस अहाकरकार्ती क्रांतरहोती उसे प्रक्रिक अपने प्रारीपको स्वापनेको इन्यासे सेपालक नहीं !" प्रतीने अपने समूर्ण अपूर्ण योगन्यर्गक शनुसार मत्यु और अफ़िली भारता मी। मध्यम्बर अवने चरिके चरकारविन्हेका मिन्दर काती हा अमेरे अन्य प्रक क्यां अनेका बारा पुरस्त विकार प्राच्या किय मोनप्रानी विकास है जाता हा। प्रतानिक सही क्यों परित्ये परजोके अतिरिक्त और फूड मही विकासी दिवा। व्यक्तिक | कारिका निकास सरीर बस्कान्य निया और कान्यी इष्टामें अनुसार योग्हरियो क्लावर असे कुल भाग के गया । इस समय वर्डी आहे **पृ**र् देवाल अधीले जन का कटन देवते. सब में बड़े जोरसे हाहम्बार करने असे। कन्ना मेर्ड महाम् . अस्त्रत, विशेषकं इसे प्रानेशक इम्माकार अध्यक्षामें और दुर्भातकर स्व श्री । पैनन चन्ना । स्तेन बहुत को हो--- हरवा ! म्बारन देवतर धनवरण इंध्यामारे करण प्रेक्सी सनी देवीने किस दहके दर्जन्द्राको कृतिन ही अपने प्रतन कान दिये। उन्हों ह प्रकारिक पुत्र इस स्क्रावर्ट वर्षी व्यागी रहता से देखे। सररा चरावर जन्म विश्वकी संसाम है, उपरोक्ती पूजी स्वाधिकक्ष कारी देखी. पने सदा है बान पांपेके जेन्द्र ही, उसके हारा देखी निरामां हुई कि प्राजीने ही हान क्षे बैठी । अनवान् कृषधभावको जिला हती सदा सभी सामुख्योंके द्वारा निम्बर

सम्बाग कलेक्द्रै अधिकारियों की ( सम्बन्धे

किन सत्तव सब म्बेग हैसा बंध रहे थे, ATTENDED

उन्हें अध्या क्रिक्जिके बार्क्ट सर्गाका बह अञ्चल प्राच्यामान वेचा तुरंत 🛊 ओमपूर्वका अपन-ज्ञास के दक्षकों जरुपेके दिनों कर स्त्रों हुए। जानन्यक्रमके क्षरपर भावे हुए से भगवान् प्रेयतके स्थान साठ हमार पर्यह, को बढ़े भागे बस्थान थे, अधना रोक्त पर नमें और 'हमें निकार है, निकार है', ऐसर काले हुए जनवाद संभारके नशोके वे शार्वी और कुमार्गांक कार्रमात इक्तांबरले हाहासहार काने अने । देवनें । विक्रमें ही कर्नद में वर्ज प्लेक्से ऐसे काम्बुल हो गर्व कि वे अत्वया तीसे अपनासक क्रमोंद्वर अपने ही मनक और पूर्व आदि अक्षीयर स्थात क्षाने राजी । इस प्रकार औरत हजार पार्वेद उस उसका इर्ष्य कहा है असमिन्तु है। यह सकत दहन्याना समीके साथ ही गई हो

 संदेश विकास क 

आकारप्रवाणीद्वारा दक्षकी भर्त्सना, उनके विनासकी सूचना तथा समस्त

मने। यह एक अञ्चल-ती बात र्ह्मा ज्या इस प्रकार वन देवसाओंने वन सियगणोंको होनेसे क्ये हुए महराक शंकरके वे प्रशासक क्रोमयुक्त दक्षको जारनेक विन्ते इक्तिका लिये वट लड़े हुए। मुने<sup>।</sup> वन आक्षायणकारी पर्यदोका केन वेरक्कर भगवाम् भृगुने यान्तं वित्त दालनेवालीका मान कारनेके रिग्ये निकास अञ्चल सम्मृतः रक्षा सि वेदिक्द' इस वर्ष्यक्रसे दक्षिणाधिने आहरि हो । पुगुके कादिन देने है वहस्थारे प्रमुजनक स्वक्री कान् देवता, जो बड़े उनल बीर थे, कई उनद हो गये । मुनीबर । का समझे इत्यमें अलगी धूर्व रक्तकियाँ भी । अनेक साथ जनवनकोका शतास विकट युद्ध हुआ. यो सुननेकानोके भी रोगटे लगे कर देवेकाला का। उन इक्क्रोजने सन्दर्भ अध्योत स्मृष्टवंबर सम ओरहे ऐसी बार पत्ती, जिससे प्रमाणना बिना अधिक प्रकासके ही नान सबै हुए।

साम होने और चलावे आनेसे को पानी व्यक्तिक हैनेकाक का, उतका परनेमाँनि विकार करके उत्तव वृद्धियाचे श्रीतिक्यु अवदि वेक्स कारका अधिक क्षेत्रके थे । सुने ! कुल अकार पुरालक अंकार-क्षेत्री जनकार्यु दक्षके बाले का सबस बढ़ा भागे बिह उपस्थित हो गया । (위폐대 \$+)

सुरेत कर करावा । का अञ्चल-परी करना प्रमुखान् विकासी अञ्चलनिरमती इच्छाने ही

हुई। आ। एका देखकर शाकि, इन्हान्दि देवता

मस्त्राण, विश्वेदेव, अधिनीकुमार और

श्लेककर कुर 🛊 रहे। कोई सम जोरसे

आ-आधा वर्ष वरवान् विकासे प्रार्थना

करने में कि किसी तरह किए दल बाप । वे

वर्षात हो वारेकार 🕶 💳 रिन्ने आवसने सलाइ काने लगे। प्रमधनामीके

देवताओंको यज्ञभक्कपसे निकल जानेकी प्रेरणा

बाह्यती करते हैं -- स्वीक्षर | इसी बीजामे बहाँ दक्त नका देवला अवस्थित सन्ते हर आकाशकारीने यह बंधार्थ कर कही 'पे-१ द्राधारी इक्ष । ओ हम्मकारवरकम यहापूर्व । यह दुने कैसा अन्धेकारी कर्न कर बाला? औ पूर्ती दिल्लाकाराज द्यांचके कवनको भी तुने प्रामानिक नहीं माना, जो होरे सिना समा प्रकारसे आनन्त्रक्षभक्ष और महत्त्वकारी वा। वे

ब्राह्मण देवला मुझे दलाइ एका बेकर हैरी

बजरास्थ्रके निकल गये तो की तुल कुने

अपने यतमे कुछ भी नहीं समझा। उसके

बाद तेरे चरमें अञ्चलकारी सकी देवी स्वतः क्यारी, को नेती अवनी ही पूरी वर्तिः जिल्ल सूने क्रका भी परन आदर नहीं किया । हेसा क्यों हुआ ? इसक्यूबंटर यहां ! सुने मसी और महत्र्यंजीकी पूजा नहीं की, यह क्या फिल्म ? "मै अध्यानीका केवा 🗗 हेसा सम्बद्धाः मु कार्य ही वर्गहरे भरा साता है और क्रमेलिन तुक्रवर मोह का गया है। वे

अववा सहा आरावज करनेके मोन्य है, वे समस्य पुरुषोका फल देनेवाली, तीनों लोक्तेंकी पाता. कल्पानश्वकवा और

सकी देवी ही सन्दर्शनोंकी जावश्वा देवी है

119

रवा स्थान जीवन्य प्रथम करनेकारी है ( में ही पहेलाफी फरित है और अपने जनसंख्ये एक अवस्थार प्राप्तान केरी हैं। के आहे केरी ही पुरिता होनेपर सहा क्षेत्रकारक पानं हुए सामारे है, परोक्रमिका परा केर्ड है तक ने ई क्षणका प्रयामानको नकु कारनेकारकी नेकी हैं। के राजी की प्राप्त पुरिचन क्षेत्रक स्टीवी अर्थन सम्मर्केत ज्ञान करती है । वे ही परस्कीर प्रका चाम और मेड प्रकृत कानेवारी क्रोड्डी है। में सारी ही धानाओं साथ केंग्रेसाओं नाग्न, धारमध्ये रक्ष करनवाली क्यांट क्रांक और अन्यकारको जनस्था अंद्रान अस्कृतको है। के मानवाल सके हो प्रशास क्रियांक मानापानी अपोर्तिक होनेपानी गांव आह. per, was, with the quites perhaps which मानी गर्ना है। वे साने हो तह । वर्ग और कुर आविका कर केरेकार है। वे ही फ़ब्दारांक नार्थको है तक पूर्वका क्ष्म व्यवस्थान बरान्त प्रति है। हेली महिलाकानी सारी देवी जिल्ली प्रका जिल वर्गकारी है, का भाषान् व्यक्तिको हो यहाँ पान नहीं दिला है और । यू देखन यह और मुज्जिन्तरी है। "प्रान्तित् किया ही प्रत्योक स्थानी संस्थ

बनमान् प्रोधानोः अस्ये अपूर्णे निकास

कारनेवारनी है। में अन्ते देवी से मुख्या प्रानेक

करायन परमेक्टर हैं । ये मानक वैकानओंक्ट सम्बद्ध रोज्य है और प्रश्नात क्रान्यक करनेवाले हैं । इच्हींके एउटिनकी इच्छाने विदय

कारोपे प्रकार है। आदिकारोह सेप्स प्राची और जनम नक्षणोंके औं महत्व में से हैं। क्षा दक्ष <sup>1</sup> तुने प्रत्यती स्तरितको आज प्रकार नहीं किया है। प्रतिनिधे प्रश्न पहला केवाल वे जनका । पृथ्वित व्यक्तियोको पूजा व करनेके अञ्चल होता हो है। को बर्फ कुछ विकासिका प्रतिका पुरास नहीं किया है। केवनम्ब इतने व्यवस्था प्रजनको प्रतिकृत जनकार केंद्र किया का मान्य प्राप्त करने हैं, उन्हें चनकार सिनको सकि सही केले की । किन्छे जानसम्बद्धित केल्पा न्यान और स्थान पूजर करके स्थानी अक्रानको अस्त कृत् है, असी वरणकान् दिक्कारो then with with the affic brooks वरणकारकोवा विराधर आह और हावर The week pre and charges prob-भवते त्याव परिवयं तथा हुए हैं, में श्राधान् for vegel street from \$ aft पर्ततानकाम कार्य हेवी चल्लाही बाला कही नकी है। यह देख । यूने कर भारत-विभागा पाल्यान पूर्व किर्मात, निर्देश होता प्रकारक देवने केला । ''मुक्रवर क्ष्योज्या आसम्बन्ध है नया और विद्यालयों छह नहीं, प्रचेतिक हो। इन

व्यवस्था प्रेकरच्या वर्तन हरायन हो । दिखा ही

सन्तरक व्यवस्थानक क्रानेकले हैं। वे क्री

most fearsith the get are pur-

प्रवासी करी और प्रशास सेवसकी प्रति-ध्याने अराज्यक नहीं की । 'कल्पालकारी पुरुष अस्तरक काओं है और इंपीनेंद्र फुल्क्स पूजन र कार्यद्र भी में कार्यात्रका सार्काक्यारको अधिकारक अन्त्रे लेखार चल्डी हो तकारत है का तेना केतर गर्व है ? मोगीनोग फोग-मामगर्गे अनुस होते हैं। यह पुर्वर गर्म आज वह हो जामग्र । इन अनम्प बन-काम्य और यह-काम्य अस्थितः वेदनां अभिने वेदन है, हो सर्वेदन समने महान् करन करी नतामा 'नवा है कि दिवासे कियुका क्षेत्रर ऐसे संशोधना महेना ?

 संबद्धाः विक्युगनः » 

मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखानी केस ।

पदि देखता इस अयय हेरी स्तुत्वल करेंगे से जशती आगचे खेलनेवाले पतक्षेके सम्बन

नष्ट हो जायेंगे । आज हेरा 🏰 जल जान, सेरे यहका नात हो जान और जिलने मेरे

सहस्वक है ने भी आज जीव ही कर मो । इस दुशस्ता दक्षकी को स्वाचना करनेवाले

👣 क्य समझा देवताओंके रिज्ये शास प्रवध

है। वे तेरे श्रायक्तरफोर रिपये ही तेरी स्कारतासे विरत हो जाने। समझ देवना आज इस यहमयहरूसे निकरण्या अपने-

अञ्चाजी कमते है—नास्त्रा

गवाँके मुखसे और नारवसे भी सतीके दश्य होनेकी बात सुनकर दक्षपर कुपित हुए शिवका अपनी जटासे वीरचंद्र और महाकालीको प्रकट करके हन्हें यज्ञ-विद्यंस करने और विरोधियोंको जला हालनेकी आज्ञा देना ध्यान नहीं दिखा। दूसरे देवलाओं के लिये दिया और अध्येत जिल्लामें इस सरसे कृष्य अद्धे । प्रजी । यज्ञने आयका माग न

हेकका अनीवेजी कृषित हो कहीं और

विशासी सर्वात्र निन्दा करके उन्होंने

सम्बद्धन अपने क्ररीरको योगाप्रियार

कलनकर भस्त कर दिया। यह देश दस

इसारते अधिक पार्वद त्यमानक ऋकोद्वारा

अवने ही अक्षोको काट-आहटकर वहाँ पर क्ये। श्रेष इक्लोन दक्षपर कृपित हो 58

और सबको भय पहुँजाते हुए वेनपूर्वक उस

प्रकार विकास करनेको उत्तर हो गये; परंतु

विरोधी भूगूने अपने प्रभावसे हमें तिरस्कृत

कर दिया । इस उनके पंचाननका सामना न

कर सके । प्रभी ! विधान्तर ! ये ही हयस्त्रेग

अस्य अञ्चलकी सरणमें आये 🛊 । स्थारते 🔉 वहाँ प्राप्त हर चयसे आप वर्षे क्याइये,

अपने स्वानको करे जाएँ, अन्यक्षा सब स्थेग्बेका रूप प्रकारसे नाहा हो जायना।

अन्य सम्ब मृति और नाग आदि भी इस बजरों निकास जाते, अन्यक्ष आज सब

रुकेमोंका प्रयोधा नहस्र हो नहस्या। सीहरे l और विकास: १ मायरनेम भी इस

**ब्रह्मणी क**हते हें—नारद! सम्पूर्ण

व्यक्तकार्थ बैठे हर त्यंगोंसे देशा करकर

सम्बद्धा कल्याचा करनेवाली वह आकारा-

फाली बीश के गर्बी । (अस्वाय ५१)

बजरबाद्यारे औड निकार आहमें ("

आकारकार्यो सुनक्षर सम देवता आहे थयभीत तक विकित हो गये । उनके पुरस्के कोर्ध जात नहीं निकारी । वे इस गरह राहे का बैठे रह गये, मानो उनकर विशेष मीह का गया हो। भूगके समायको भाग कार्यके महारण जो बीर शिवशक यह होनेसे क्या शबे में, वे भगवान् दिलकी सरणवे नवे। उन सकी आधित तेजसी मनकान कालो भागीभारि सादा प्रकास करके वहाँ काले जो कुछ हुआ का, बढ़ सारी घटन उनसे

श्रद्ध सुनायी ह गण बोले - महेब्रुन ! क्रम्न बब्रु बुरास्वा और धर्मकी है। उसने बहाँ कानेपर स्रतिदेवीका अपयान किया और देवताओंने भी दनका आदर नहीं किया । अस्का गर्वसे

मरे हुए उस तृष्ट दक्षने आएके किये कहने

निर्माण अभिनित्ते । सहरतन्त्रे । यह चहार्ष रक्षांच्याचे युक्ते प्रश्नि ही यह अरण वृत्तान्त्र देश आणि संगी पुटोने कांग्रंटने अन्यतः का स्वायाः, मो इज्ञान्त्रती कटिन दूशने वा । आग्याः निर्माणकारे अन्यत्रत्त किया है। यूने | तुन्तारे पुन्तारे निर्माणे हुई यहार कार्याः कार्याः कार्याः कार्यः वृद्धाः वह वृद्धाः कार्यः कार्यः कार्यः कार्यः कार्यः के वदा कारी क्रोण आर्थिका भी सान् कृत्यान्त्र वाद सुन्तान्तः । अस्य कार्यः क्षित्राः । सोक्यानंत्रात्त्रात्ते अपने अन्यते अन्यते केत्री कृत्याः हो, वीताः करें।

स्वार्थि कर्ना है—वस्त् ! अवसे प्रार्थिको यह क्षत्र कुम्बर प्रार्थिक होता स्वार्थि प्रार्थिक क्षत्र क्षत्रको होता होता स्वार्थिक प्रार्थिक होता । केर्ने । तुन् विका प्रार्थिक प्रार्थिक होता । केर्ने । तुन् विका प्रार्थिक प्रार्थिक होता क्षत्रक क्षर्येक क्षर्ये प्रार्थिक प्रार्थिक होता क्षत्रक क्षर्येक क्षर्ये प्रार्थिक प्रार्थिक होता क्षर्येक क्षर्येक क्षर्ये प्रार्थिक प्रार्थिक क्षर्येक तुन्यक क्षर्येक क्षर्येक प्रार्थिक क्षर्येक तुन्यक क्षर्येक क्षर्येक व्याप्त

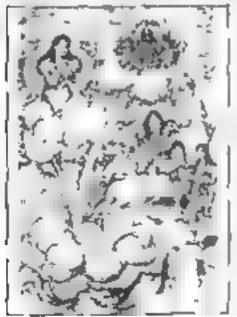

कुरे । कुन्नारे बन्नारा निकाली हुई जात मुख्या का समय न्यून्य की पराक्रमाने सम्बद्ध सम्बद्ध रहते तुरंत है बहा धर्मी होत प्रचार विकास । रहेकार्वकारणारी कार्ने अवने विवर्त एक साम क्यानी और उसे नेक्यूबीक का वर्षको अस्त है मान । जुने । मनुसान क्रमारके प्रकारके का वस्तक से हमाहै से कर्ष और महाराज्यके समान क्षत्रक सूच्य सम्बद्ध दृश्य । केन्द्रे । यस अवस्था पूर्वभानने व्यापनवार व्यापनी बीच्या प्रवाद हुए, को कारण विकासनीके अनुसा है। वे कुर्वकारको सन् औरते यादा करने इसके भी दल अंगुरू अस्तिह 🚃 पाने हरू । से र्वकारेने प्रत्यवस्थित समान प्रत्ये में । क्रमात्र व्यक्ति महार क्रीवर व्या । के एक हवार मुख्यातीके कुम से । उस सर्वत्रकर्ध सहस्राते क्षेत्रकारी हा अस्त क्षेत्रकारी हो प्रकारके ज्या और रेग्ड्र क्ष्मारके मेरिकार वेज 🔚 🚆 गर्ध ( साथ ) क्रम जाराकी बुधारे करने काकाने अन्य हो, में दर्श क्केबर बेकाफी हेनी भी। वे करोड़ों फूरोजे निर्मा कर्ता की भाग केता हुए, से क्या के-रख क्रारिकारी, क्रुर और समस मांकानेह रिम्बे चर्चनार थे। वे अपने हेजने अन्यतिका के एक जोन पुरस् अन्यत्र काले

कारके क्या । रांगण्ड मोले -व्याक्ष ! सोम, सूर्य और अरोजके सीम नेतरिंड कार्य कारण कारकेकारे अर्थ ! सीम अराव कीरीलो (

हुए:हो प्राणीय होते के भूरित्यप्र बालकीन करणेलें कहे कुल्ला से 1 क्रकोने होती इस्से ऑक्स्पर बरनेकुर शिक्सके क्रेट्सस

क वर्षात्रक है। कार्युक्त क 1-4 नुष्टे इस प्रथम क्रीन-सा कार्य कारण का है और तेन विश्व श्रापके कारण-कारणने होत्स ? ईस्तर १ क्या युक्त आये ही हानमें । महो सन्दर्भको सकत केन 🕯 7 🖦 इनने 🛍 प्रभवनं सन्तुर्वं कांत्रको गीस सन्त्य है ?

हर ! मैं एक है कुछने उद्धानकारो नगर कर क्षाने क सरका हेक्साओं और मुजेश्वरेको सरमञ्जर राज्य कर 🛊 🖯 श्रीकर ! ईकार [ was if wordt eduction more der fine क्षणार्थ अभिनेत्रेश्वर विशास कर करी है महेकर ! आपकी क्रमले कहीं कोई भी हेला बडार्ग नहीं है, जिल्हें में न बार सब्हें ह पराक्रमके द्वार नेते संभागक कार्यकारक बीर व पहले काची हुआ है और य आगे होरम । इंग्यर ! काम निवासी निवनेत्यके चेटा हैं से वह भी दिना किया नामंत्र क्रमानने बावे से-बावा पार्ट रिवाह कर स्थापन है. प्रतिके प्राप्ति कर्ति है। प्रत्यो है कर्ति अन्तर्की मीनासको सारा कर्न किन्नु से याला है, नशामि को मुझे नेवा का पत्र है, यह मुक्तप अञ्चल अनुमद् ही है। हान्से । प्रक्रमं भी को देशी सर्वक है, वह अल्लाह कुल्याके की प्राप्त पूर्व है। प्रोप्तार र अगल्यके कुरमाने। विकास विकास की काई कवित नहीं हो march : march served supply firm कर्त्य विकास अवस्थित की दिल्लाकी कार्या महर्षि है, यह निकासह संदर्भ का स्वयंत्री है। restar f. fl. profit territif spiner. प्रकार कारण 🛊 । प्रत 🕈 अवन अवने अनीव् मार्थकी लिखिक निये अन्य मुझे प्रोस मेरीको । सन्तर्भ ! मेरे स्टब्लि अह करेकर फारका रहे हैं। इसमें सूर्विक होता है कि पेरी कियम अन्याम होती। अनः प्रमो ! मुहो मेरिके अकर । आव को बोर्च अनुस्तृत

एवं निर्देश हर्ष तथा अस्ताहमा अनुभव हो

कुछ न्त्रीक है, जारियों सक् विशय जात क्षेत्रों है और अधिका दिल्लीए सुध्य क्षेत्र है । कारती प्रजल है—स्टब्ट <sup>१</sup> ज्याची सह कार कुरका कर्वजानको प्रति परावाद विकास अपूर्व कांग्रुप्त कुट और 'बीरच्या । सुन्दारी साथ हो। देवता असारीम्बर्टर देवता में निरम करने । म्हेशको पाल-को पार्थको सेह वीरपार । इस्तानीयां का का बक्र का है। क्रम पुर्वाको स्थान सर्वेद हो गया है। असः क्रम दियों का विकास को नेता विरोध करने क्रम 🕯 : पुश्च प्रमा समाप एका वक्र करनेके रेक्ट प्रकार है। यह साम-वरिकासदित उस बहुन्दी भाग पार्ग्य किर प्रीप्त भी स्थानक कोट अरओ । यदि केवल प्रध्यते, यक्ष अन्यका अन्य परेई तुन्तार सामा कालेक क्रिके कहा हो से कहें भी श्राप्त हो प्रीप्त और प्रकार पहल कर क्षान्य । क्षान्यको विकासी हाँ नेरी कारकात कारका कारके की देवता ज़ारि वर्ध करने हुए हैं, इन्हें हुए निक्रम ही प्रकारकां के संस्थान कर देश । सी मेर्ने क्रम्बक्त क्रम्बून करके गर्बवृत्त हे व्यक्ती करते पूर्व 🐍 के सम्बन्धि सम्बन्धि हो हो हो है। एक जो अधिकारी मध्यके बना कुलो । क्रमणी प्रकारको को अपनी र्वाच्यो और सर्वाच इक्करलेके साथ कैंद्रे हो, का समाने काराका भाग का देखें बहुत्यु किर प्रीप्त और सम्ब । तुन्हारे बहुर सारेका विक्रेडेय अपन्ति केवाच्या भी पन्ति करने क दुवारी कहा बाब की की से बी

इक उन्हें भीत कारफी स्वतन्त्रों सरसकर

स्थान हुआ है। अस: पान-पापनर मेरे सिस्बे

प्रम व्यंत्मानका निवस क्षेत्र। सन्ते !

अवय पुरुषे अस्पार है। जिल्ला आपने

सीलापूर्वक पी अस्त । म्पूर्वेक यो अस्त । विद्यार्थ करते हैं—कक्ष्य / को केंक्क्रिक

ही कोइना। भीर 1 नहीं यहां अभीर जन अर्थादनोड पारण्ड, कारणेड भी प्रांतु तथा सांचीको करो और अधु-कारकोर्णाक अवके ईवर है, से क्वार का रोक्से स्थाद मालाकर (मालावर्गने रहते हुए) मालाते आर्थि विक्रमे प्राप्तवीर वीरप्रदाने हेरल क्रवाकर कुछ हो पर्य ।

(Armife Eq.)

# जमभगणोंसहित वीरचंद्र और ब्हाकालीका दक्षका-विकासके लिये प्रस्थान, दक्ष तथा देवताओको अपदाकृत एवं उत्पाससूचक लक्षणोका दर्शन हवं यब होना

महाजी करते है—कन्द ! जोकरके महको सकी का रकके कर्ताकराती रक्षा महारी जीता ही दशके महान्यक्रमधी क्षेत्र wit I White Brok Brow short bob क्रमें साथ करोबी महाबीर गुलोको क्रेब विभा, भी प्रान्तविक्तं स्वयंत्र श्रेष्टवर्ध से । के कोर्क्कानकारी समस्य और प्रमानगर सेंच भारते अंतर्ग अस्ति चाँके भी बाद हो हो। कारको भी काम सन्तर्भ प्रति कीरान्। महित भी रक्तारों कर्वजूनश के, उन स्थाबत क्ष्मण स्थान ही समान का र कर गणकेंद्र साम भक्तमा मेरान्य सन्तरन्त्र विकास समान ही केल-भूका कारण किये रहका 🚃 🚃 परि शहे थे । काले एक सहस्र भुजारे जी । अरीरवे कराराज रिजाटे हुए से । मीरभंदर को अवस्थ और वर्षकार विकास है। में । उनकर रक कहत है विश्वात हा । कहते क्स इनार सिंह जोले करों थे, जो प्रकाशबंध क्षा रमको सर्विको थे । समी अकार सङ्ग-से प्रवास निरंह, सार्थुल, सवार, बहुल और

इस क्यानको अस्त्रपूर्वक कुनकर बील्ब्स् करने के। महत्त्वे कारककरी, ईक्सने, बहुत सेतुष्ट हुए। इन्होंने महेनूनको उत्पन्न कानुका, युव्हानदेनी, बहुदारानी, बहुद विकास । सर्वश्राम, कर वैवाधिकेन पूर्णाची कारिया क्या वैकाली-पूर्ण कर बुंगीओंके उपर्युक्त आहारको हिरनेधार्थ करके प्रीराक्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त पूर्वगार्थक हार्ल mound unen firme mitte firb कर्म । क्रांकियो, क्रांकियो, यूरी, प्रथस नेकार, कृष्णान्त, क्षांट, क्रांच, विक्रगत्ता, केन्द्र तथा केन्द्रास अवदि—के सन्तर बीच क्याबार विकास अवस्था क्यां कार्यक पामका सामान महत्त्वके निर्म सुरंत कर देवे । इन्हें रिका चीला नारोंके साथ केरियरिकोका बकार भी म्हास्त कृषित हो रक्षभक्षका विभाग कार्यके निष्टे बहुँके प्रतिकार कृता । इस प्रकार कोटि कोटि एक कृषे विकित क्यानके नवाधीक जीरवाके स्थान वाले । क्रम सम्बन्ध सेशियोगरी गान्तीय कादि होने लगी। मन्त्रा प्रकारके शब्द कानेकारे अञ्चलक हो। विकासिक प्रभारको सीर्थ करने स्थापि स्थापने <sup>१</sup> ने-कार्नात भीरणाची पात्रके समूच वहाँ <del>बहुत हो सुरूद इस्हाद होने जने ।</del> हम अधार अस प्रमाणकोर्काल

 स्टिन्हा विम्मपुरस्य » \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

रेकर

बीरपड़ने प्रस्थान किया, का कार दक्ष कवा देवताओंको बहुत-से क्याप एआण विकामी देने लगे। देवाँ यह विकासकी सुबना देनेवाले विविध अधार प्रकट होने लगे । दक्षकी बाबी आंख, बाबी पुन्न और भावीं साँच पाइक्तने सर्गाः तस ! वस्य अहाँका वह फड़कमा सर्वक अञ्चयस्थक

था और गाम प्रकारके कह जिल्लेकी सुकार हे रहा का⊦ उस करवा दक्षकी यतसारवर्षे वर्ता जेलने समी। दक्षको वोपहरके समय दिनमें ही अद्भूत को कैलने रूपे । विशापे परित्य हो गर्यो । सुर्वपण्डल विलयांबरा दीखने लगा । क्रम्बर इमाने बेरे यह तथे, जिसमें वह धर्मधर जान बहुत

मा । मिजली और अधिको समान वीरित्यान सारे हट-ट्रटकर गिरने तन्त्रे तका और भी कातुन-से प्रधानक अध्यक्तकुन होने त्यने । इसी बीकर्ने नहीं आकारशबाजी प्रकट

हाई जो सम्पूर्ण देवलाओं और विशेषतः मुक्षको अधनी बात सनाने लगी।

तेरे जन्मको विकास है ! तू महामुद और प्राप्ताना 🛊 । जनमान् इरकी ओरसे अक्ष सक्ते महान् दःस प्राप्त होगा, जो किसी मरा दल नहीं सकता। अब वहाँ तेत्र हत्त्राकार

आकारभाषी गोसी—ओ दक्ष I **आज** 

भी कों सुनानी देगा। जो यह देवता भागी तेरे कालों रिक्स हैं, उनको भी महान् हु:स क्षेत्र —क्रमचे संजय नहीं है। बद्धानी करते है—मुने 1 आकारत-

बाजीकी या बात सुरकार और पूर्वोक्त अञ्चलस्यकः लक्षणोको देखका दश तका इसरे देखला आदिको भी आयम यय क्रम्ब इक्ष्म । इस समय दक्ष यन-ही-मन अरकार ब्याकल हो भावने लगे और अधने प्रभू सक्ष्मीपति धालान् विधानी सरवारे गर्थ । के ध्वाने अधीर हो बेसूध हो रहे से । क्वोंने रवकरवासम्य देवाधिदेव मगवान् किन्स्त्ये बनाय किया और उनसी स्तुति करके कहा।

(अध्याम ३३-३४)

### दक्षकी यज्ञकी रक्षाके रूपे घगवान् विष्णुसे प्रार्थना, घगवान्का शिवहोहजनित संकटको टालनेमें अपनी असमर्थता बताते हुए दक्षको समझाना तथा सेनासहित बीरमङ्का आगपन

दक्ष जोले—देवनेच । हरे १ किको । दीनकको ! कृपानिये ! आपको नेर्गा और मेरे अञ्चली रहत करनी काहिये। जन्मे ! आप ही पड़के रहक है, यह है अलब्ध म्हर्य है और आप यजस्यक्य हैं। सामग्री ऐसी कृपा करनी चाहिके, जिससे बड़का विनाश न हो।

महाजी कहते हैं—'मृतीकर ! इस तस्त्र

क्षित करने जाकुल हो एए का। तब किनके मनमे भगराहर आ भवी श्री, दन प्रजापति दक्षको उठमकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर घणवान् विष्णुने देवाधिदेव क्रिकका स्थरण किया। अपने प्रमु एवं महान्

रेक्टरी वक परमेश दिवका स्थाण करके

अनेन्द्र प्रकारसे सबदर प्रार्थना करके दक्ष

जगनान् अक्रिक्ति चरपोमें किर पर्डे : उनका

विकासको अन्य प्रोति प्राप्तो सम्प्रतो पुरम् एक भग--वे मीन प्रेकट अन्यन आह Milit mysel 4



भीतरिते त्यक्ष---एक र मी सुनको राज्यको बाल क्या प्रक है। दूस की बाल बारन देखार सुन्ते । सेन यह बच्चन स्थाने रियमे मार्थका विस्मात समा म्यानकार्क समान सुप्तराज्य होता। १३३ । युन् स्टब्स्ट अन मही है। प्राथिक तुम्मे सम्बंध अधिकारि बरवान्त्र प्रांकरपूरे अवकेत्रक यो 🖫 ईवाम्बर्ध अवक्रेप्यको सारा कार्य गर्नका निकास हो कारों है। केवार क्रांक ही की. क्य-नंत्रका विकास की साली है। यहाँ अवस्थ क्रानेची पुरस् होती है और पुरसीय पुरावको कुछ जो को कार्ग, वहाँ वर्गक्रक, होते। <sup>क</sup> हम्मीको सम्बंध प्रकार सुन्हे शामकात् वृत्यवक्षात्रकात्र स्थापन स्थापन वार्तिके । म्हेन्स्या अन्यक सानेते ही तुन्त्रमे कार नाहत् चन कारिया होता है। इन बाद लान प्रथ होने इन वी जनम जुन्हारी कृष्णिके वारण के रंग्य अस्य है, औ क्रमांने क्रमाँ की है। का में दूसने क्रमी the speed \$1

क्षानं पाले हैं—जन्म । फलवान् विकास पर पंचा सुरक्ता स्थान है। विकास है। क्षे । प्रकोर मेहरेका रेप का गया और मे कुर्मान्य कुर्मान्य एको ग्रह करे । प्राप्त समय कार्यक व्यक्ते केने हर प्रकारक बीरकी अन्तर्भ नेताके क्राप्त व्यक्तिको सर पहिले । वे mar-de-over mit grader, fierder over surfe जनाम ही पराधानी से । सनामान संधानकी अनुसर्वे अर्थ हुए इस गुरुवेकी गराना artenur all i d'abritehnite auditen जोर-पोराने सिक्कार फरने हरते । उनके उस नहरूको सैने लेख के औ। क्षान कुरूने कुछ राज्य और दिवादी अस्त्रानारों अन्तर हे ज्यों । क्यों होतंते कुछ वृत्ती अस्तुन्त् संस्कृते कास्तुन्त्रः हे एकंत. यन और कारकोत्तरीय क्वांको राजी शया जानूको राम्द्रीये ज्यार क्षा नका १ क्षा प्रकार समझ क्षेत्रहेका किन्द्रस सामित्र स्थात की क्षित्रहरू हैंग्यको देशलीर समाग देखता साथि प्रतिस हो पर्य । तेपानंत क्योगमध्ये ऐसा एक्टनः मीहने पूर्व विकास अवस्था है अवस्थे जीकी कर्य

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> हैं कुरान्त्र अपने कार्य कार्य कार्यन कर्यन्त । दिल्लान केंग्यन केंद्र स्थितीया कर प्रदेश अनुन्ता का पुंचाने पृथ्विके न पुन्तो । जीत हाँ व्यक्तिन वर्षित्व का पास प्राप्त क

<sup>(</sup>物 そんかま 中 谷 とり)

निर पढ़े और इस प्रकार मोले ।

दश्ने कहा विकास **कारको।** आपने करते हैं मैंने इस न्यून बहुना असरम्य विरुद्ध है। स्थापार्थको विश्वयुक्ते स्थिते आप है जंदाल जाने गर्ने हैं। किश्तो ! अस मानेनि संदर्भ तथा यहाँके प्रतिकारक 🛊 र महाप्रची ! अस्य वेदीक धर्म तथा सहस्रतीके रक्षण है। असः अन्ते ! अन्तरको क्षेत्र क्रम पहली रक्षा करनी व्यक्तिनेः वर्त्ताक जान MARK THE P.

साराची काले हैं। बक्की असक रीनमापूर्ण क्रम सुरक्तर मराजान् किया का शनक विकासके किन्न क्र क्रमहानिके क्रिके हुन प्रकार क्रेसे ह

साविक्तां का - इक्ष े इक्ता अंक्ष वहीं कि मुक्ते तुन्तारे यञ्चनी रक्ता करनी कार्त्तने; वर्षोकि वर्ष-वरियानर्गाकवन्ति के केरी कर प्रतिका है, यह अलेज विकास है। प्रति देखें ? में जो कुछ सहस्र हैं, उसे तुम तुम्मे : gio Hale अनमी क्षातामूर्व स्थितो आन से। वेजसाओंके क्षेत्र वेकिशामकों को अक्षा घटना परित्र 🙀 की, उनका तुन्हें सारण नहीं हो रहा है। यक तुम अवनी कुन्दिक्के कारण अने मृत्य एवं ? वर्षा कीन मनकान् काले कोपमे तुलारी रक्त करनेचे समर्थ है। कहा 🖰 मुन्तारी रक्षा विक्रमको अधिकत नहीं है ? वर्गन् को सुन्दारी शक्त करनेको काम क्षेत्रत है, का अपनी क्वींश्रकत ही जरिका देता है। दुस्ति । बका कर्न है और क्या अवर्ग, ५के का नहीं प्रथम म भ्रे हो। केमल कर्न है कभी कुछ

के भगवान विकास करनोने स्थायी याति करनेते शबर्ध नहीं हो सकता। जिस्से अक्रवेगके कर्पने क्रम करनेकी सामर्थ आसी है, उन्हेंको तुम अन्तर्भ संस्कृते । भगवान् विकास किया दूसरा कोई कार्यों कार्यान करनेच्या क्रांबर बेनेकाचा नहीं है । को क्रान्स हो **\$**शरके क्रम क्रमाचार क्रमारी 'क्रांसदकेक कार्य करक 🌡 अरोको भगवान विक प्रकार का कार्यका पूजा होते हैं । को समृद्ध बेहकार हात्यका सकृत से अमेक्ष्यकों हे असे क ईक्ता नहीं नारते हैं, वे इसकोर्ड वसलोका राजने ही गई रहते हैं। " जिस से मार्श्वासाओं कैसे हुए नीय प्रकार सम्बन्धे नामनेको भारता भौगते है। वन्तरिक से केवल सन्दर्भ क्रार्टिक ही कार्यकार अस्तान संस्थाने होते हैं।

> वे सहभारत क्षेत्रका, औ बहाबात्त्राके अनेनको अस् पहिले हैं, अनुनाम् स्थानी क्षतेनांप्रके प्रकट हुए हैं। इस समय समझ व्यापनाके पामक ने से दें। ने प्रकारणांके विकारकंड मिन्ने अवने हैं, इसके संशास जाति है । कोई के कार्य करों र हो। कालून: इनके दिनने कुछ की अल्लाका है ही नहीं। ये बहुत् क्षानानी जीवन का देवताओं को अव्यक्त कारका है साथ होने—इसमें कंत्रक पहीं काम पहला। में प्राप्ते नक्षांकर्जन्योत्को प्रत्यकार अन्त्रकुष क्षाके को वर्ष अस्य रहा असके कारण तृत्को साथ पूर्व भी इस बहुका सामन काना ही पहेगा।

मनामान् विकार हरत प्रकार कहा ही रहे थे कि मीरप्यूके स्थान विभागनीकी सेनाका रन्युद्ध क्या अस्य एकाम हेक्स आदिने करे देखा । (अध्याम ३५)

<sup>&</sup>quot; केराके क्रुप्रकृतिक विदेशका अङ्ग । जिल्हा है वे राज्यकी क्रुप्रकृति स्त्रहीं स

देकताओंका परमयन, इना आदिकं पूछनेपर पृष्ठयतिका सहदेवकी अनेवता

बताना, वीरमहका देवताओंको युद्धके लिये शतकारना, श्रीविका और

मीरभड़की बातजीत तथा विष्णु आदिका अपने लोकमें जाना एवं दक्ष

और यतका विनास करके वीरमध्का कैलासको छोटना सहाजी नज़ते हैं। जारह । का सदल ईक्षणंत्रीको नहीं) । न कना, व ओवधियाँ,

हैतताओं के साथ क्रियामीका क्षेत्र कुई

आरम्ब हो १९४१ । इसमें सार देखना परास्त्रित

हुए और जनने लगे । ने एक-दूसरेका मान क्रीहकर सर्गरमेक्सी क्ले गर्व । इस प्रयूप

बेह्यात मातकर्ती क्रम् आदि हमेकामात हो हह क्षांतम संपापने केवं कारण करके फालामा-

पूर्वक रहते हो। स्टबन्सर इन्द्र आदि सम्ब देवना जिल्लाहर वस स्वयत्तक्रमध्ये

बुब्रस्थितीयो विशित्रभावने न्यवस्थ काके एकने लों । लोक्स्पान केले--- मृतकेव पहारके ।

सारा । पारामारा । त्यानिये । सीम पाराहरे, प्रम सामन माहते है कि हमारी निवय कैसे क्षेत्रक १

क्ष्मकी पद बाल सुनकर कुक्कारिके

प्रवासक्ष्मेक भागवाच् क्रम्भुका स्थान क्रिक और प्रान्त्वंत कोन्धरे कहा। ब्रहस्पति योत्रे—इन्हे ! सम्बाद

कियाने पहले जो कहा हुआ था. यह तक हत स्तम्ब प्रदित हो गधा । मैं क्लीको स्वष्ट कर स्ता 🜓 सम्बद्धान होका सुन्ते। सनका कार्नोको कल देवेबाला को कोई इंदन है, बह

कर्ताका है अरहच लेल है—कर्ज करने

मालेको ही अर कार्यकर करण देल है। को कर्ज करता ही नहीं, उसकी करू देनेये यह भी समर्थ नहीं है (अस: में ईक्को पानकर अस्ति अन्त्रम लेकर सरको कला

है. उसीको का कर्मका कर विश्वता है.

संव शिव एव ( योजा टाइव ; ८-

व समञ्ज अवधिकारीका कर्ज, व स्वैकिक कुल, व वहर्व, व केव, व दर्व और

क्तरमीयांका सका व मानः केदोसे युक्त राज्यन्य प्रत्ये ही ईपारको जानके समर्थ होने हैं -- देशा प्राचीन विकासीया वाचन है। अनन्त्रकाच्या भारतेच्ये क्रोह्मस्य क्रोहे स्टीन सन्दर्भ केटाका का क्यार बार साध्यान

करके के कोक्सको भागेभारि नहीं बान क्रथले --- का महामूर्णनका क्रमान है। अकहन कारकार किर्बाल अनुवाहरी हो सर्वधा पारण विश्वित्यत् एवं असम् इतिहासे संदारिक्यके सरकार काश्रासकार (ज्ञान) के प्रकार है।

संस्थार । जबा कर्लामा 🛊 और मधा क्रकार्राच्या, प्रस्तवार क्रिकेचन वारमा अभीष्ट

क्षेत्रेयर वे को इसमें सिक्षिक जाम क्षेत्र है, क्रमेका अभिवादन क्लीला । तथ अपने विकास सिर्म असे भागम देखन सुनो । प्राप्त I तुम कोक्स्प्रकारिक भाषा अग्रस नाहान कमका क्षा-काने आ नवे । कताओं तो, वर्ड क्या

स्टान्स है, ऐसे से परंग इदेशी स्वागन इस बड़ाने क्रिप्त कालनेके रिक्त काचे हैं और अवना क्रांक वृत्त करेंचे —हतमे संशव नहीं है। मैं साम-साम करना है कि इस पराने विक्रका निवारण कानेके रिवर्ष बस्ताः

कराहरू करोगे ? भगवान कर जिनके

मुक्तवेसे विद्यानिक पास भी सर्वका कोई उपाय स्त्री है। बहरवारियरी यह कर सुनकर वे इन्हर-

20% 

समित समान कोष्यमात नहीं विकास वह गर्वे । तमा अञ्चलीर स्थानमानो विके प्रम मीरमञ्जे अन-ही-यम सरमान् इंकान्यः। म्बरण बतक उच्च आहे (लेकवालीक) जीटा और पुरुषे भक्तम् अस्तरमंथः अस्य मीरकार्य रोक्ते भक्ता तुरंत हो इन्यूनं देवलाओंको तीचे क्रमांसे क्रमा कर दिया । इर जागोन्डी क्षंट कावल इन्द्र अवदि समार मुरेश्वर मान्नी हुए वर्गी विद्यानांकी बारी नवे । क्या रचेकावास बार्क रखे और वैक्ता अन्य कर्षे हुए तक वीरश्या अपने गर्माके साथ बाजानको सर्वीय गर्व । का समय बहाँ निवासन जनमा अपि अस्तर भवन्त्रीत् हे वरमेश्वर क्षेत्रिति रहान्त्री अर्थिन कारनेके किये स्कृतक मन्त्रकात 📗 मीक केल - 'क्कान ! रक्तनक ! सर्वेदार । व्यक्तियो । अल्य प्रथमेः व्यवसी क्या वर्गिकने । आप ही यह हैं, इकने सेमच मही है। यह अस्पाद बहुर्ग, एक चौर अब है। आप दानी प्रतास है। अन्य क्या-बाजरी ग्या स्थितिको । अस्तर्के विकास सुरक्त कोई इसका रहक नहीं है।

बाह्याओं करता है---वाच्य । प्राहितीयह यह बचन सुरक्षर की शहन प्रकार किया मीरमहके श्रम मृद्ध करनेकी हमाले सले । allefreit rende find som ben segrete बीरपद, को बीर प्रवासकारेंगे हिरे हुए थे, क्ये सक्टोबे धनवान् क्रियम्बरे इंटिने लगे ।

मधानी करने हैं। जारव । वीरच्याकी क्ह बात सुबका बृद्धिकान् वेलेका विका वर्षी प्रसन्तापूर्वक हैस्ते हुए क्रेले ।

प्रोर्वेक्स्न्रे करा—बीरश्यः । अस्य कुन्तरे सामने में को कुन्न करना 👢 बसे सुनो —मै परफार प्रकारका स्टब्क है, तुल क्षेत्र स्वयंक्षके किएक न क्षेत्र । दक्ष आसनी है। अर्जकानको की करान्यों निवार है। कराने कुरान्यम् पहले सुप्ततं वरस्यार् अपने यक्तो क्रान्त्रेके रित्रो अर्थन भी भी। मैं महाके क्षवीय दहरा, प्रमातको क्ष्मण जाना । भगवान् कोवा भी कराके आरीप रहते हैं । han! युक्त मेरा क्ला है। प्रश्तिको सुद्धे सुद्धी अन्त का है। क्लेंद्र सोको क्ला हर् कीर । कुद अब-नेप-कार्यन की, करता जालके सामय हो, नेरी प्रतिक्रा सुने <del>। व</del>ै तृष्टे अर्थ कहते हे मेकल 🕻 और तृष सुक्री वेको । परिचाम करी होता, जो होनेकसा होता । में क्लाहरू कर्तन्त्र ।

बकाबी फारते हैं—शास्त्र | भगवान् किन्तुके केल कार्यका पहानाम् धीरम्ब हैंग्यून क्षेत्रक — ब्राप्त की प्रश्नुके किया गया है. वर्ष जनकर यूने कही जससम हुई है।' हरून परवार गुरुनायक बीरना हैन यह और विकास कार्यमध्य हो बढ़ी मराप्रासके साम श्रीनेप्यपुर्वकरी महत्वे अन्त ।

व्यक्तिकार के अपने व्यक्तिकार है । अपने अवको भागको भरीकाके रिज्ये कडी करी करो की । इस प्रथम चक्का शाम कारण है, प्रत्यकान क्रेकर सुन्ते। हो । वेसे फिल 🗓 कैये आप हैं। जैसे आप है, कैसे शिष है। केला के। स्थान है और केट्रोका पढ़ करवन विकास अस्ताने अस्तान की है। " रमान्त्रक ! सर्वात्रन्थं, जिन्नकी आहाले इस

(防室中势和特殊 玩)

अन्य दिवस्थिताक को कि सम्बाधिक के दिवस किया (इसि केट) वर्षकरित जिल्लाहर अन्यों हो।

सक लोग अनेक सेवक ही हैं। क्यानि बैने की जिस अब यहने क्या करना नाहिने । मेरे तना बार कही है, यह इस बाद-विवादके अवसरके अनुक्य ही है। आप मेरी पर मामको आपने जी। जानाने भारते हैं कडी नक्षे श्रमहित्वे ।

बादाओं करते हैं -बेरफाइका क मामन सुनकार भगवान् श्रीवरि हैम को अंतर इसके किये क्रिका प्रकार में ले ।

भंधवन्त्रने करा—अवस्थीर ! एक केरे स्ताम निवाल क्षेत्रका क्षेत्र करो । सुन्धारे अध्योते प्रतिनके भए जानेका ही में अपने श्राजयको जाउँगा ।

बहारकी पंजरी है देखा कुळ्यान भगवार विक्षे क्य हो नवे और यक्के रूपने कामा कलकर कर गये। अञ्चलके बोरवाह भी अपने गर्माके साथ बुद्धके नियो केवार क्षे क्षेत्र

नारह । नवनकर जनकान् किया और वीरभक्तं चोर युद्ध कृतः । अस्तने बोरनाने धगवाच विकास व्यक्ति आविता वहा हिन्स समा बार्जुन्यन्त्रके स्टेन दुवले कर दल्ले । सम मेरे हारा एवं सरकतीक्षण कोचिक हुए धीरिककाने असे स्वाप्त्य राज्यसम्बद्धः बीराव्याको असाह नेजने सन्दर्भ सम्बद्ध स्थान अगरधान होनेका विकार किया । इसरे देवना भी यह जान गये कि स्तरिके प्रति औ अन्याय प्रश्नी है, इसीयहा यह स्था प्राची वरिक्तम 🛊। दूसरोके रिज्ये इस अंकटमा सामना करना असास करिन 🖫 🕮 भारतकर से साम देवता अवने संमध्योंके वाल कारक सर्वेश्वर जिल्ह्या स्थाप्त करके अपने-अध्ये त्यंक्रको करे गर्थ । वै भी पृत्रके हु: रूपने पांक्षित हो सम्बद्धिकारों काल 20040

और असमा दे लंबे असूर से मोचने लगा

श्रीक्रिक्त्रके चले जानेका कृतिकांसील समस्त काके अवार मुलेकारे देवता विभागानी-हारा भगनिकत हो बहुन गर्न दक्त क्रायक्तको हेर्मका और उस बहुवक्का निश्लेष निकट कारकार का का की अलग सबसीत है मुक्ता क्या कारण आगो महीते काम ( कुरुक्ते क्रांको आखात्राको और जानते देख कोरधको को पहरद रिका और कान्या क्तान्य कर इत्या। किन उन्होंने पुर्वनयों तथा वेक्कानोंके अकु-मह का दिने और बक्ताकं नार करतः। प्रतानी वनिष्याने पुन्तक उकासर कटक विका और अनकी कार्राको पेरके बकावर सम्बद्धान इनकी गांधी-होक केन्द्र और । प्राप्तको गाँउ नेपानी पुनरको गति उत्पाद हैंग्से: क्योंकि धूर्मकानमें जिसे नवय कार्यकान्त्रों कर के हाग नारिका है जा गरी भी, का समय के बीन दिशा-दिशाका हिले हो । जन्दीने धामको नेपार्वाक द्वारीयर है कार और उनकी क्षेत्रों जीने निकास सी, क्योंकि जब का निवर्णकों जान है भी थे, क्षा प्रथम से अपेनोके संकेशसे अध्या अध्यक्षेत्र मुख्यित का स्त्रे के श्रेष्टा स्त्र-प्रकारकारोने प्रवाह, स्वाहा अर्थेर इकिया वेर्किनोच्छी मही विक्रमाना (वर्कप्रा) की। कार्य को सम्बन्धका स्थल दूसने लोग से क्यादा औं चंद्रश सिरकार किया । सक्या दक्ष क्याके को अपर्वेगीक चीतर क्रिय गर्थ । औरप्या उनका पत्त सराकार उन्हें कल्ल्यंक प्रकार ताले। फिर इनके केनी गाल व्यक्तिकर उन्होंने अनके मालकपर रतन्त्राम्मे अस्तात किया । परंतु चोगके प्रभावके बढ़ावय सिंह अभेक्ष के गांध की, इस्सीको कर की समर । का बीरणहरूरे

< गंधित रिक्युरम् a 706 

शात हुआ कि सम्पूर्ण अस्य कुलोसे इसके मसरकारका भेदन नहीं हो समस्ता, तक उन्होंने रासकी क्रमीवर के रत्नकः स्वाक और कोनी दाखोश गर्यन मरोक्यर तोड डासी। पिर शिवकोरी बहु दशके उस निस्की गणनायक वीरधारे क्रिक्क्क्रे बल रिया । सहस्रकार जैसे शुर्व और अञ्चलकर-

सरिका का बाके अवध्यक्त आवा

क्षेरफल्को काम पूर करके आया देख परमेक्ट किया कर हो-यन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कहें और प्रमानकांकर अध्यक्ष क्षमा दिया ।

(Mayer ba-as)

श्रीक्षिक्युक्ती पराश्रयमें दबीक मुनिके सादको कारण बताते हुए दबीक और भुवके विवादका इतिहास, मृत्युद्धाय-मन्त्रके अनुहानसे द्रभीजकी अवस्वता तथा श्रीहरिका शुवको द्रभीचकी

पराजयके लिये यह करनेका आधासन

युक्ती करते हैं -- म्बाधको । असित मुन्तिमान् प्रह्मानीकी कडी हुई वह कथा सुनकार दिवारोष्ट्र नाग्द विकासी यह एसे। अन्तेनि प्रशासनायुर्धक प्रवा विस्ता ।

करहाजीने पुत्रा---विकास । जनवान विष्णु हिल्लीको क्षेत्रकर अब्द हेवलाओक रमध दक्षक यज्ञमं वयो सक्षेत्रको, जिसके। कारक वहाँ ज्याका तिरस्कार बुळ्या ? जन्म से प्राप्तकारी पराक्रमकले भगवान संकरको महिं जानते से ? विष्ट इन्होने अज्ञानी पुरमकी भारत सहस्योंके साथ यह उसे किया ? करवानिये ! येने प्रचाने का बहुन

मनपे उत्साह पैदा करवेलक जिल्ह्यांतिको कहिये । बह्माजीने कहा—नामः । पूर्वकारामे

बका संदेश है। आप कृत्य करके मेरे

इस संक्रयको यह कर दीनिये और प्रयो !

गणा शुक्की सहायत्त्र करनेवाले ब्रोहरिको दबीच पुनिने शाय दे दिश बा, जिससे उस सम्बन्ध के इस धानको भूता गर्ध और के दूसरे केवरफओंको साम हे दक्षके युवये बहे गये। श्वरीयमे क्यों साथ दिया, यह सुके। प्राचीन कारको कुछ नामसे प्रसिद्ध एक सार्वाध्यक्ती राजा हो भये हैं। वे

वक्त्रप्रधानकारमे जुनीचर देखीवके मित्र थे।

होने हैं, उसी प्रकार चीरणड दक्ष और उनके

बलका विकास करके क्राकार्य हो तरंत ही

वहाँच अस्त कैलास धर्मतको बले गये।

दीर्पकारको स्वस्थाके अस्तुको शुर और दर्मरेक्से किवाट आएम के गया जो तीनी लोक्द्रोदे लक्षर असर्वकारीके कराने विकास हुआ। उस विवादसे बेहके विद्युन् निरम्बलक देशीय सकते थे कि शुद्ध, बैहन और अ्तिच--इन सीनो बजॉस ब्राह्मण ही

ब्रेंड है, इसमें संक्रम नहीं है। महम्म्नि दर्भावको खा बात सुनकर धन-वैभावके मक्ते क्षेत्रित हुए राज्य सुधने उसका इस प्रविद्या प्रशिक्षक विषय ।

क्षा जेरं--- वजा इन्ह्र आदि आउ ल्पेकक्रालोके स्वस्थाको धारण करता है। 👊 समझा वर्णी और अञ्चलका पालक

एवं प्रमु है। इसमिन्ने सन्ता है सम्बन्ने बंग्र है। और अधि अधि →सीनो बन्याओंके जिला है। राजाकी बेह्नाच्या प्रणियाहर प्रार्थमार्थः सुनि भी कक्षारे है कि राजा सर्वेद्रकार है। पुने । इस श्रुमिके कवनान्तार जो स्थाने बदा देवता है, जा मैं ही हैं। इस प्रिकेशको **क्रमानको अनेका राजा हो शेह हैराद क्रमा** 

है । जानान्त्रमध्य । असर्थ पूजा विकासके विकास मारे और येश अवसार न करें; क्लॉर्स में मर्वधा भागके विको पुन्तरिक है। राजा कुल्पक यह का श्रामिकों और म्पृतियोगेः विकास था। इव मूलकार

मेन्द्रामध्यक ग्रिकेट क्वीकार का अस्त

हुआ ( गुर्क ) अध्यने भीग्यादार निवास व्यत्त्वे, क्षेत्रिक हुए मालेकाकी क्लीका शुक्रक मकाकार नाथे पहाले प्रशास किया । प्रमुख मुकेली पार माधार अञ्चलको अधिकाँ। फुरिस्त व्हेंब्रामे शुप अस्ता व्हेंबर है गरक जो और उन्हेंने कज़ने इक्टेनको पुरस मारम । उस कामं अवका हो मृत्यंको दर्गात पृत्रक्षेत्रर निष्ट गर्छ । व्यत्नक्ष्मं प्रत्येक्षं रिक्तो अध्य पुरस्कानीका स्वरूत विस्ता क्रीमी प्रकारक स्थापन स्थीपके फरीरको जिल्ले सूचने पत्न प्रान्त का, वृत्त

बोह्नार विकासकरियोक्ति क्या कृत्युक्त-विद्याने प्रकार सुकारकारी उत्तरे कहा । रहर जेले-जात एवीच ! में सर्वेद्धर भगवान् विकास पुत्रम मुख्य स्टब्स लुग्री भूतिप्रतिदागित बहाग्रेणुक्षक आवक क्षेत्र मध्यका उपरेश देव 🕻 ।

पोद्ध विभा । एकोचने आहोन्हो पृष्टका

'अपन्य चन्नपटे'—इन सम्बद्धा अव्यक्तम्य करून (अवस्थान) अस्ते है। प्रशासन्तर अर्थ है--सीने सोव्होंके विना

प्रधानकारी वित्य । वे चनवान् सूर्व, श्रोप

है। जानकार निकासका और विकासका<del> —</del> ga और क्लोंके; असम्बद्धि गाईवस और व्यक्तिकानि--- एक सीओ आहित्योके; सर्वत म्पूरका क्षेत्रकारे कृती आहा हमें क्रेक — इस बीज पूर्व चुल्डेके (जन्मका साव्यक्त अनुदि

कल, रज और शब-लंबों नुसंके महेहर

के≉प

न्याने विकास क्योंके), क्रिक्स (कर्न)के, Property, through steps that, fining क्षेत्र विराह —सीयो अवस्थानीयो सहाय प्रीहर न्यानेकारी ही है। (न्यानेक संख्या प्रथम करकार्य कार्यक हुई।) क्यूका द्वीतीय बरक 🛊 — मुधान भारतकरून — वेस कुरनेने काम पन्न होती है, जरी क्रमार के भागकार देशक संस्कृति पुलोबी, लीबी गुणीबी,

मध्या कृत्योचे, इत्यूपीचे, अन्यूज्य देवाचे

और गम्बेद शक्त अवस्था सारकृत

आत्वाचे क्रमचे प्राप्त है. असम्ब सुमन्त्रम्य

क्षे अञ्चली हेस्स्स्यानीह होत्यर है। (सहरेतक,

'नुग्रान्थम् **व्यवदे व्यास्त्रम् हुई। अस** 'पुरुषपंत्र की कारक कर्त 🖫) काल प्रमान पालक बार्ववारी विक्रमेश महामुने कार्य । इन अम्पर्धानी पूर्वन विकास अनुर्देशमध्ये श्रीकाम होता है—बहुत्तरकारे सेन्द्रार विक्रंपवर्षण सम्पूर्ण विष्क्रम्योग्दी पृष्टि होती है तथा पुरा अस्तावत, विकास प्रतियोक्त और इधियोगकित रेगाएओका भी पोष्क

**प्रकारण करने हैं।) इन होनी जरणीका** भारतम् भ्रो है— इतार नामा प्रधानस्मातः क्षरकृत्य क्षाः स्थितित स्वयुक्तान्यम् कृष्ट कृता ी, उसी एक मैं सम्बन्ध क्यापिस पुन्त हो

ग्रेक हैं. प्रमन्ति में ही 'वृद्धिवर्तन' हैं।

(आह प्रकार सीलरे और कोंधे बागाओं

₹¢a #ilign famput + <u>\$a syndpulatryps p</u>amil<u>atrypsmaternatys nystro</u>ndys a synaiden <u>a senida y p</u>amila na syn<u>ais</u>ana

हैं के वे देखेंग अगुन-प्रस्ता है; से पुरस्कारों, सरकारों, सक्तामकों, बोगरों अवार्ग कारों कारों अगुक्त करता है, को नूतर सीवन कार केला है। इस सक्ते प्रधानने करवान् किया करते हैं। अपने प्रस्ताते मृत्युक्त सुक्ता कार्य की अपने हैं। क्योंकि में सरकार्य के सक्ता और क्षेत्र केवाले हैं—बीका करते तक, कैसे 'स्वांत्रक केवाले सक्तान्त्रक केवा करते

प्रत्नको सन्त्रं क्षी त्यान्त्रेत सम्बन्धे वर्षि रक्षता है और यस क्षत्रेयर स्वयं क्षी उसे

मार्क, अफ़्राबर (योक्) से मुम्बद्ध म

क्षकारी भूगा कर देशा है।" बह मृतक्ष्मीयनी संख है, जो मेरे काले सर्वोत्तर है। तुस प्रेमपूर्णक विकास परावास् प्रियम्बर स्थाप्त अस्ते हरू हुन व्यवस्था स्थ क्रों। यह और प्राप्त क्रांत क्रांत प्राप्त अधिवासित किये हुए जनको कि और शर्मी पीओ सका सिव-विकास समित फैहकर उन्हेंकिए कारण करने गाँउ । इससे कहीं भी वृत्यका भव नहीं भाग । जन्म अपने स्वा कार्य कारके विश्वितक, भगवान् विकासी पुत्रत करने , यह एक बरनेर शान्यधानमें बैठनार भ्रमानसम्बद्धान श्रीकारका ब्याप्त कामा पार्टिको । मैं भगवाद शिवका बाल बना का 🐍 क्रिक्टों अनुसार क्रकार क्रिक्ट सामें: सक-क्ष्य करना चारिये उप तस्त्र मिरफर क्य कापेसे व्यापान कृष्य जनकार शिवके प्रभावको तस जनसको सिद्ध कर लेका है। क्रिक्ट्रिक्का (साम

मिञ्चल कायोगुँका राजन साबो अमृत्यो करी । आहाराहम्पारस्यक्तामं शुक्रीमध्यक्तास्य वेपुर्वासम् को अमितिश साथ च कुर्यासम्बद्धः

प्रभावतेकम् अस्य स्वास्त्रम् सुन्दे जिल

हें इस्कोद्धार अवने कातकाको सीका है। अन्य हो इस्कोने हो यह तिन्ये उन्हें अवनी कोट्ने रको हुए हैं ताल क्षेत्र हो हार्योमें स्वश्रक्ष एक कृतवृक्ष कातक करते हैं, कन्यतको अस्तरकार केटे हैं, विश्वत विकास कन्यानारे किरतार इससे हुए अनुसंसे किनका सामा

क्रमेर जीना हुआ है तका को सीन

के बारण प्रधाननार है, इन भगवान्

वास्त्रामि जल विकासकार उनमें उत्पादाले

जे अपने के करकमलोंने रही हुए से

कृत्युक्तकार्थः विकास विशेषास्त्र विकास क्षेत्रकार्यः क्षेत्रकार्यः क्षेत्रकार्यः क्षेत्रकार्यः क्षेत्रकार्यः क्षेत्रकार्यः क्षेत्रकार्यः क्षेत्रकार्यः क्षेत्रकारं क्षेत्रकारं क्षेत्रकारं क्षेत्रकारं क्ष्यकारं क्ष्य

व्यक्त हुव गण्याको विश्वे कार्य गर्थ । वहाँ मध्या अन्ये विश्वित्यंक भाग्यान्त्राचे मध्यात कार्य और अध्यक्ति प्राणान्त्राचे विश्वात विश्वय कार्य हुए त्याका मध्या भी कीर्यकारणाक हुन बनावा मध्या और भव्यक्तिय ध्यावार्थ भंजरकी आगार्थना कार्य श्रीकार कार्यक्त्राच विश्वयो संस्था विश्वा । कार्यको १ ज्ञा कार्य मध्याक्ति हुए भग्यकारण प्रमुख्य क्रिके दक्षीको केर्यका अन्ये साम्ये अवद के मथे । अन्ये अध्य मध्याको कार्य वर्षन साम्ये प्राणान्त्राच वर्षाक्रयोग अन्यास कार्यक देनो स्था कांद्र प्राणा्यको कार्यका साम्या विश्वय । साम । पूर्व ! कार्यन्त्रा प्रतिके प्रेयते अस्त्रा हुए

क्रिको कालभक्तार दर्गाकरे कहा--' हुम

प्रशासनाथकार व्यवस्था विश्वस्था व्यवस्था कार्यस्थ कार्यस्थ कार्यस्थ कार्यस्थ वर्षस्थ विश्वस्थ विश्वस्थ कार्यस्थ स्थानि । स्थानि विश्वस्थ व्यवस्थ कार्यस्य कार्यस्य क्ष्यस्थ कार्यस्थ कार्यस्थ कार्यस्थ कार्यस्थ कार्यस्थ कार्य स्थानि कार्यस्थि के वर्षस्थ कार्यस्थ कार्यस्य कार्यस्थ कार



र्थायने क्या--देखोश व्यक्ति ! मुझे हींच कर पेरियमें । येने स्ट्री कर से उत्तर । सोड्रं की नेरा क्या न कर उन्हें और में सर्वत अहीन रहें--क्षी स्ट्रामें केलन न अस्ते ।

वयोगाचा का कवन सुन्वार मन्त्र हुए प्रशेष र दे दिये । दिल्लाकी नीम का प्रथान वेदलानी अभिद्वित आव्युति द्वीय आवश्यात हो गये और द्वीय है सम्ब श्रुवके स्थानमें गये । अवदिक्तीय अध्यातम् सद्भाव अभित्र और असीनमा प्रथान द्वीयत्वे राजेन्द्र शुक्तके प्रभावत्व एको वाले । विद्रा के सद्भाव सुन्ने की देवेच कार्य र स्थित्वर प्रमुक्त सद्भाव सुन्ने की देवेच कार्य र स्थित्वर प्रमुक्त अदिका गुजी की स्थानक विकाल स्थानक

प्रकार बाला क्षीयक गाउँ न सर राज्य । प्राप्ते प्रशासनाम शुलको नहा विकास (६३४ । सुनीकर दबीकार्ड अवकास, अनेका हक बहुने भी मह-बहुना उपाप देशकार प्रश्निक्षण क्षणके अपने कहा अवदार्थ पुत्रत । उन्होंने प्रतित ही बनते जनकर कृतके केरे कई मुकुन्तकी आराजनी आरम्बं की । वे कारणप्रात्तानक गरेक कुरम्बा विकेश कार्य कर के उन्हें के र श्रुवती कृष्यने नवक्ष्मण भगवान् नव्यक्ता क्टून संप्र्य एए र उन्होंने गांजाको दिला दृष्टि ल्यान को। इस विका स्ट्रियो ही सनावेत-प्रेयका पूर्वत कामोर एवं मध्यप्रधानको शुक्रके प्रणान किया और क्रिय क्यानेद्वार रूपकी स्तुति बही । क्रम प्रथमा वेकेन्स आसिसे इसेरिक इन अधेन ईका धीनारामकोकका कुमन और प्राचन काथे गोळने श्रीसाधानमे क्रमाती अहेर हैग्या संबंध क्रम प्रमाणीयके क्षरपानि स्वाह्य रक्षणा प्रशास कारनेके वक्षात् वर्षे अस्ता अधिकन् मृत्या विका ।

उन्हां क्षेत्रं — प्रत्यान् । ह्यांचा वरणले प्रत्येक्ष कृत्य प्रत्यान है, जो वर्णके हारण है। उन्हें इन्हांचे विज्ञानका मान्य है। वे प्रकृते की विज्ञा के। इस कियों तेन्द्र स्वाधान प्रत्येक के उन्हीं साम्यानकारों। विश्वान प्रमानको सम्पत्त अस्म प्रत्योद्धार स्वाधान विज्ञो असम्बाधी कर्मका है। एक द्वार क्ष्य साम्यानको वृत्योद्धाने स्वी प्रथमि अस्मार स्वाधी सम्बाधिक हिर्म मेरे प्रत्यानकार को नेन्द्र स्वाधान क्ष्ये क्ष्या स्वाधान विज्ञा और को गर्मके स्वाधान में विक्रमीने स्वी क्ष्या । वे ! वे कृत्युक्षको स्वाधान क्ष्ये व्याधान स्वाधान स्वाधान क्ष्ये क्ष्या मार्गके क्ष्या क्ष् संक्रिक विकासका ।

무용한 

इस्तुरवी कहते हैं नारद ! महत्या : दशीवकी अवध्यताका समाचार जनकर श्रीहरिने महादेवजोके अनुस्तित अध्यवका स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपूत्र राजा भूवसे मोले—'राजेन्द्र ! ब्राह्मणॉको कही श्रेहा-सा भी पत्र नहीं है। भूपते । विशेषतः स्द्रभक्तीके लिये तो भव नामकी कोई वस्तु

है ही नहीं । यदि मैं तृष्टारी ओरसे वृत्त्व कर् से आहरण क्यीकको दःख होगा और यह मुक्त-केंसे देवलाके लिये भी पायका बारण

वन जायमा । सनेन्द्र ! दर्शनको प्रापने

होची और फिर मेरा उत्वान मी होगा। यक्षाक ! इसलिये में तुष्हारे साथ महकर कुछ करना नहीं चाहता, मैं अकेला ही तुन्तरं किये दशीलको जीतनेका प्रथम कर्नेता ("

इक्षके बज़में सुरेक्ट ज़िनसे मेरी पराजय

भगतान विष्णुका यह बचन सुनकर शुप बोरूं—'बहुत अच्छा, ऐसा ही हो।' ऐसा कहकर वे उस कार्यके लिये भन ही-पन इत्सूक क्षे अस्त्रजतपूर्वक वहीं रहर गये। (अध्याय ३८)

### श्रीविक्यु और देवताओंसे अपराजित दशीचका उनके लिये शाय और श्वपर अनुप्रह

बाह्याओं करते हैं—नाव्य | कारकारता भगवान् किय्तु राजा शुक्का हित-साधन करनेके लिसे ब्राह्मणका क्या सराजकर क्योचके आक्रमक नये। बार्व कर बनव्यक श्रीहरिणे हित्यभक्तत्रियोजांक per Pi इधीलकी जनाय करके शुक्रके कार्यकी सिन्दिके लिये उद्यान हो उनमें का मात कही ।

श्रीविष्णु भोले—जगव्यन् विस्वकी आगाधनामें तत्का रहनेवाले अविभाजी इक्तुर्विद्धारीय ! ये तुमसे क्या वर भौतता 🖁 । उस्ते तुम मुझ्ये दे के । क्षवके कार्यकी सिद्धि बाहनेवाले

देवाधिदेव भीइरिके इस प्रकार याचना करनेपर दीवक्रिशेयपि द्वयायने जीव ही भगवान् विष्युमे इस प्रकार कहा ।

दधीय बोले--ब्रह्मन् ! आप बका चाहते हैं, यह मुझे ज्ञात को गवा। आप शुक्का काम जनानेके रिग्ये सक्कार

चनवान् बीहरि ही जाह्यमका क्य धारण करके यहाँ आये है। इसमें संदेह नहीं कि अक्षय को प्राथानी 🖟। किंतु देवेश 🛭 जनाईन ! मुझे भगवान् रुटकी कृतासे भूत,

धर्मिका और वर्तभान—तीनों कालोका कुछ कदा की बना रहता है। सुभव । मैं अवयको जानता है। आप पामहारी श्रीकरि ल्लं किया हैं। यह ब्राह्मसक्त वेश क्रीड़ियें। दुष्ट्यदिकले राजा शुक्ते आपकी आरायना

की है। (इसीलिये आप प्रधारे हैं) चगवन् । हो ! आपकी भक्तवसायताको

भी में जनता है। वह करू होड़िये। अपने कारको प्रक्रम कीजिये और भगवान् जंकरके स्वरूपों सन रहगाइये । मैं भगवान् संकरको आराधनामें लगा रहता है। ऐसी दशमां भी चंदि मुलसे किसीको भर हो तो

आप उसे कलपूर्वक सत्यकी दापकके साथ कड़िये । मेरा पन शिवके स्मरणमें ही लगा रहता है । मैं कभी हुट नहीं बोटसा । इस संसारमें किसी हेवला के हैमरो भी मुझे भय - पूर्ण प्रारेश्वाले न्यवनकुमार वर्षीय मुनिने

वहीं होता। ब्रीविक्यू मोले—इनस इनस्य मानव करनेवाले वृतीच ! मृत्युक्त यस कर्वक नह ही है; क्योंकि तुर क्रिक्की असरकानमें क्रस्पर रहते हो । इस्लेक्टिये सर्वाह हो । परंतु औ महतेसे तुम एक बार अपने प्रतिवृक्षे राजा

म्रस्ता 👢।' धरवाम् विकाका 🗃 क्वन सुरकर भी सैवविरोमणि प्रापृति दवीच विर्मय 🕏 सो और इंसकर केले ।

दधीयने कहा—वै वेकक्रिकेस

शुक्तते आकार कहा हो कि 'राजेन्ड ! मैं हुमसे

विज्ञाकवाणि भगवान् सन्दर्भः क्रकादने शाही, कभी मितरीचे और विश्वित्यक थी नहीं बरता — सवा ही निर्धन रहक है। प्रतयर बीहरिने अनिवये शक्तनकी केहर की देवलाओंने जी प्रस्कार साथ दिखा: जिल् मुखके राजी अक क्रिका हो गर्च । लहनकर

भगवान् ब्रीकिकाने अवधितः क्लोकी सुन्ति की परंतु महर्षिने उनको भी कल कर दिया । तम पगवान्ते अपनी अनन विष्यु-मूर्ति प्रकार करे। यह रूब देखका काक्षतकाराने वर्षा जगदीका भगवान् विकास कहा।

दधीय बोले—महत्वाहो ! मायाको ह्याए दीजिये। विचार करनेते क प्रतिभासमात्र इतील होती है : बास्त्य ! यैने स्त्रक्षो धुर्वितेष सानुआंको जान विच्या है। आर मुद्रामें अपने सहित सन्पू<del>र्ण कन्माको</del> देखिने । निरासमा होकर महत्त्वें ऋक क्ष स्वका भी वर्षन कीशिये । मैं आपको दिला

दृष्टि देवा 🕻 १ ऐसा बहुकर भगवान् जिपके तेवले

अपनी देखी समान प्रधापकत दर्शन ब्रह्मक । तक बरुकार् विचाने उत्तपर पुनः कोच काश नहा । इननेमें ही मेरे साथ गया क्ष्म वर्षों जा पहुँचे । पैने निश्रेष्ट रचने स्प्

मनवार पद्धराधको तथा देवलाओंको क्रोध करनेके रोक्स । बेरी कहा सुनकार 🗯 खोगोने ब्रह्मण दक्षीनको धरका नहीं किया । श्रीहरि करके परक करे और उन्होंने सुनिको प्रणाय किया। सहस्वार शुप अत्वन्त रीप हो उन वर्ताक्षर दशीकोर विकट गये और उन्हें

श्चा योके—युक्तिसह । हिस्सभक्त-हिलोक्को । मुझका प्राप्ता होहवे । परवेश्वर । काप कुर्वनोकी पृष्टिसे कुर रात्रेकाले 🐌 मुख्यार कृष्या वर्णनीयये ।

प्रकार करके प्रापंत करने लगे ।

काराज्य करते हैं—नाम ! सन्ता क्षाप्रधाने वर्षः वालः सुनवतः नवस्त्राको निवि ल्लाका द्वीकने करवर अनुस्क नित्या। सरपञ्चल औषिया आदिको देखकार वे सुनि क्षेत्रको ब्लाकुल हो गये और मन-ही-मन क्रिक्कर स्वरक अस्के क्रिका तथा बैकसाओंको जाय देने समे । द्यायने कर —देवराज इन्हर्शीक

केवलाओं और वृद्धीक्षरे ! सुपलोग स्त्रकी क्षेक्षात्रिके बीजिक्त तथा अपने गर्गोपहित पराजित और प्यान से बाजो ।

हैक्साअवेको इस सरह साथ दे शुक्की क्षोर टेलकर टेक्सओं और राजाओंक पुजनीय द्विजनेष्ट दर्धाकने कहा —'गजन्त I **ब्याजन ही करने और जनायसाली होते हैं** ! देशा सहस्रको सहकर ब्राह्मण दमीन

अवने अवसम्बं प्रविष्ट हो गये। फिर

क्षीनको नगरकारकात्र करके शुव अपने

A संवित्त विश्वपूर्णण A PPY घर चले गर्ने। तस्यक्रात् जनस्यत् किन्तु किन्युको ही को काम प्राप्त हुआ, उसका भी कर्मन किया। यो श्रम और दर्मासके

देवताओंके साथ जैसे आने में, उसी तथा अपने वैक्यारलोकाको त्येट गये । इस प्रकार वह स्थान स्थानेकर नामक लेकंड काले

प्रसिद्ध है। गया । स्वानेकरकी काल करके मपुष्प शिवका सामृद्ध जात कर लेका है।

राता ! मैंने सुन्हें संक्षेत्रले श्रूण और दर्गीकड़े विकासको सामा सुनायी और अनकान्

क्षेत्रस्यते क्षेत्रका केन्यर प्रदान और देवताओं सहित ब्रह्माका विकारतेकमें बाकर अपना दुःस निवेदन करना,

भारतमीने क्या--विकासः ! मार्क-प्रका । असप विकासरकार प्राथमिकार बारानेकाले हैं। आपने यह मही अञ्चल वर्ष रमणीय क्रियामीला सुरायी 🕏 । तारा 🖯 बीर भीरता चन एकके नहाना कियान करके

कैरकल वर्जन्यर कले गुप्ते, तथ क्या हुआ ? यतः हमें समाइने । मद्याची बोले--नास्थ । स्वयंक्रके रीनिकोने जिलके अक्र-अक्र कर दिखे थे, वे

शास्त्र पराणित देवता और पुनि जब समय मेरे स्थेक्टर्ने आये। वहाँ युक्त इक्टम्बुस्थे भगन्तार प्राप्ते समने व्यक्ति वेश स्वयन किया। फिर अपने निर्मय हेक्को पूर्णस्थासे सुनासा। उसे सुरुद्धर मैं

पुत्रक्षोक्तके पीकित हो कथा और अस्कन क्या हो व्यक्ति जिल्ले बढ़ी मिना करने समा।

फिर मैंने परित्रभावसे भगवान् विष्युका

स्परवा क्रियो । इससे युद्धे सक्योकित ज्ञान प्राप्त प्रकार । तस्यन्त्रः देवलाओं और महत्यकारी नहीं के सकता ! विधास । मुनियांके राज में विकालोकमें भवा और उत्पन्न देवता परमेश्वर सिवके अपराधी हैं:

विभावनकारों इस प्राप्तका नित्व पार्ट फरका है, वह अपनुष्युको जीतकर देखनानके बह्मात् बहात्मेक्स जाता है। जो इसका पाठ करके रजवृत्रिये प्रवेश करता 🕯. बसे कची कुनुबन कव नहीं होता तथा

क्यू निक्षण हो कियानी होता है। (अध्याप ३९)

श्रीविष्णुका उन्हें शिवसे क्षमा माँगनेकी अनुसति दे उनको साथ ले कैलासपर जाना तथा घगवान् शिवसे मिलना सहाँ भागभान् विष्णुको नसस्वपर एवं नामा

> अवसम्बे क्लेब्रोक्टर काळी सानि करके इन्हरे राज्या दु:शा निजेहन निज्ञा। सैने काल — 'देश ! जिस तत्त्व की यत्र पूर्ण हो, क्यमान जीविक के और समझ देवना तथा मुनि सुकी हो कापै, बैस्त काप सीनिये। वेक्ट्रेप । १वानाथ । हेपस्त्रमध्य Bereit ! इस देवला और शुन्नि निश्चम ही अक्रवरी प्राप्तवे अपने हैं।"

> नुष्ट प्रद्वाकी थेई केल सुनकर भगवान् रुक्तिपति दिन्तु, जिनका वन सदा दिस्कों लगा सका है और जिनके इयमें कभी क्षेत्रण नहीं उसती, दिख्या भारण करके क्रम जनवर कोले ।

> श्रीरंक्त्यो कहा---वेब्रताओ ! परम लवर्ग तेवली चुरमस्रे कोई अपतथ वन काल से भी उसके बदलेमें अपराध करनेकाले प्रमुख्योंके लिये जह अपराध

क्योंकि इन्होंने चनवान प्रान्तुको कारका देववहओंने देशा। जा पुरीके पास ही मान नहीं दिना। अब तुन तम मोन चुन्द स्तेनन्तिमा वन भी वेगलओंकी दृष्टिने इतको सीम ही प्रसन्न होनेनाने का बानमान, आबा, जो सब प्रकारके बुक्षाने इस-धरा

हिंग्सके पैर पंचाइकर इस्ते अला करों । करते । सूत्रे जिल्ला कर । सूत्रके जीवर सूर्यक सुरस्थ क्षमा गरिते । जिन अन्यतन्त्रे कृतिक हेन्दिर मेंद्र स्तारा अनल् अङ्ग क्षेत्र अस्त है कहा जिनके प्राप्तको जेक्क्सलोर्स्ट्रीय काला जीवन प्रांक की शनाज़ के काम है, वे कामान, मार्थित होते समय अपनी प्राथकारणक रातीके जिल्हा गये हैं जन्म अल्बन ब्रामक कार्य अपने कृषेक्यकरी कार्यके उनके प्रयासी बाजेंसे हैं प्राप्त कर देन है: शत. मुक्तनेय सीह हो सामार हन्तर अपने अस्पाद्योके सिम्बे क्षम्क अस्ति । विने १ वर्षे प्रतास कारनेकी केवान वहीं सकते वहा हमान है। मैं सब्धार है देख करनेके चनकर्

इनसे शका गाँगीमा । देवार आदिवादिक गुरु स्वापको हत प्रकार अल्डेस देवन बीयरिये देवनाओंक साम वैक्षाल क्वेत्वर अनेका विकर

प्रीकारको संस्तेष होता । यह वैने सबी वान

कही है। प्रदान । में भी दूस तथ लोगोंके शास जिल्हें विकास स्थानक स्थान और

किया अवस्थार देवला, जुनि और प्रकारित आदि दिल्ले सम्बद्ध हो है, में ब्रोहर के सम्बद्धे जाम से अपने बैक्का-बानकी भगवान् प्रियके सुख निमास शिविकेष्ठ वैत्यासको गर्ने कैलाल **मामान् क्रिन्म**ने सदा ही अध्यक्त शिव है। नक्कोंने जिल विनर, अनाराई और केर्नाटक च्यान पुरुष अध्यक्ष पानीभावित लेकन करते है तका यह वर्णत जल्म ही तेला है। उत्तरे निकट रहनेको दिल कुनेनकी अस्तान जनक

म्बादिक्य एवं रक्कीय पुरी है, जिसे रूक

र्वकं क्षेत्रका अन्ते कको हुए देवताओं क्षेत्री ही इत्यर संवारणीके यहबुक्षको देवत । काने वार्त और अपनी अधिकार प्राप्त र्वजन रकी भी । का यह स्तै योजन सेना भा क्षेत्र कृष्यके स्वत्राहरू प्रयोगत क्षेत्रप्रस्थ फैल्फी वह भी । अलवर मोर्ड चोरलक नहीं मा और जीवनका साथ को क्लाने करते पूर ही काल की । यह पुरुवांका पुरुवांको ही उत्तक) कारन हो सम्बद्धा है। यह यहम राज़गीय और क्षात्रका भारत है। यह दिव्य कुछ समसान् क्ष्म्यका चीनावस्थ है । क्षेत्रिकांके हान नेक और धरण काम है। मुख्याओंके आश्रमधून क्षा बक्रमोगभव प्रत्यक्षके शेले विष्णु अप्री, राज केवरवाओंने भगवान् प्रांभानको विराज्यात देखा । 🗰 एक महासिद्ध सम्बद्धारि, को पान विध-प्रतिने तत्तार क्षांकाने और कान है, बड़ी प्रमानाके साथ प्रत्यारी सेवाजें बैठे से। भगवान् क्षिकात और का प्राप्त के के जिल्ला है जा का । इन्में प्रस्त कुनेन को गुहुको और सक्षानंद्र नाजी है, अपने लेकक्षणा तथा क्ष्मुन्द्रभावेके साथ स्था विशेषकाले अवसी सेवा किया करते हैं। वे परमेश्वर

विक्य अस्त स्टब्स स्टब्स्टीक-वेंको परमध्या

केल्प्रेयले संगीधक पायक समय विले

इन्ह थे। इसके कार्य आपने अन्य और

अल्लानक-ने हे अलग प्रमा दिल

कारिकर काली है, को प्रश्निकालने

हर्तान्वरेके पान हर होती है। पक्षणा

कुर्वाच्यते आस्कान्त्रत्ते और और्गाध्यक करको

\$9 W

**বিশ্ব**  नेवित्त दैल्यपृक्षकः । सम्पनेकाला सुन्दरसम्ब धारक विहले कैंडे थे ) ज्यान् विभूको आया देश सत्परतीके

भारत आदिसे उनके अञ्चोकी बढी कोच्या है रही थीं। धगवन्द जिल्ल अधने क्लास

श्वमायके कारण समें अंतकरके शहर है। भारत् । अस् दिल से एक कुलालनवर मैठे से भीर सम संतांक 📑 हर तुन्धरी 🚃

सामियर रुप्हें उसस ज्ञानकर उन्हेदर है, रहे के ।

में मार्था करण अंपनी सुधी खेलार और शामी हाथ वाचे चुटनेका रहते, जनसांधे स्थानकी करता असे सुबद कर्कपुर है है

विराज्यात के । इस करने मननान् 🚃 देखेंच भारके कर काम निम्म अली उक हेनसओंने केने हाथ जेव एकक

अङ्गोंके ठीक होने और दक्षके जीवित होनेका बरदान देना, श्रीहरि

पुरित करके बारजोरी प्रकार जिल्ला । मेरे काल

देवताओंने प्राचान दिलामीकी अस्त्रक

**शिनयके साथ स्तृति काते वट अन्तमे अहा—**-अस्य पर (उत्कृष्ट्), बरमेखर, वरास्वर सबा प्रसत्परतर 🕏 । आग सर्वकाची विकासी

महेश्वरको नवाबदा है। आप विकासका, विष्णुक्षेत्र, यातु, शैरव इस्व्यानसम्बद्धाः,

व्यक्षक तथा बिहरणजीन 📳 आप पृत्पुत्रम हैं। जोक भी अलका ही कर है,

आप किन्ता एवं बुकातम है। सन्दर्भ, सुर्व

और अप्रि आपके नेत्र है। अल्ब सम्बद्ध

अक्रक्रमा भएकान् स्ट अध्यक्त साहे हो गामे और उन्होंने सिर हुकाकर करे प्रणाम भी किया। फिर किया आहि सम देवताओं ने क्य भगवान् सिराको प्रचान कर सिया,

तब उन्होंने पुछो नगरबार कियर —शोक हारी तरह, जैसे ओक्ट्रोको उत्तम गति अक्टन कार्यक्रमें बनवान् निष्णु प्रवासीत करकारों जनाव करते हैं। सहयक्षान् केम्प्राच्यारे, प्रेरावों, मकाधीकरें न्यानियोंने नवस्त्रत सम्ब स्वयं शी (श्रीतिन्तुको एवं युक्तको) वयकार

कारोकारे जनवार दिलाई श्रीहरिने आकृत्युर्वेक व्यातीताच अंतरक विद्या । (MINER Ya)

देवताओंद्वारा भगवान् किवकी सुसि, भगवान् किवका देवता आदिके

आदिके साथ यज्ञयञ्ज्ञपमें प्रधारकर शिवका दक्षको जीवित करना तका दक्ष और विष्णु आदिके द्वारा उनकी स्तृति कारक रूपा वर्षभ्यक्तिकारम् 🛊 । आयस्त्रे

> जन्महरूके ज्यान चार गला है। आप निर्विकार, प्रकारतावर्ण, विवासन्तरवास्त्रह्य, पराबद्ध परमानव है। प्रश्लेष । बहुता, विका, इन्हें और चन्द्र आदि संधक्त देवता तका पति आवले की जनमा हुए हैं। मैंकिर आव अवले करिस्को अस्ट मानीमें विभक्त करके समस संसारका योषक करने हैं, इसरियो अञ्चलूर्ति

मनस्वार है। अवयो अधने ही रोजरी सम्पूर्ण

व्यक्तपारे हैं। असन ही शक्के आदिकारण तर्वमीको जैन्द्रेन केद्रका और अन्य कैन्द्रिकोको स्वाप्तके निरमक केद्रा देनेसे को कन सिद्ध

होता है, उसे 'तर्कश्रा करते हैं। इस्तेवन कर क्रान्त्य के है

क्रामनानम् ईक्षा है। आक्षां मध्ये का मानु का अन्तेक्षा है। अन्ते हो अने। कारती है। अन्यके प्रचारे आहि कारतीयाः देवताओवो आकारत हे ईमीवार उत्तर कार्य काम काली है, अन्तिक काले सूचे तनता है। अनुबद्ध करते हुए कालाविकान नावेका अर्थेर अर्थको औ प्रकार पुरस् एक अर्थेर क्रेज़ने फिलों है। ध्यानिन्ते । जोशान ! बरनेकर रे प्रयास होएक । इस तक अर्थर अस्पेत हो सो है। कार्यः एका हो हमानी पहल सर्विताने, रक्षा वर्गीयके अस्य ! ऋतवानिके ! क्रमो 🗄 आयो अध्यक्त क्या प्रसारको अन्यतिकोचे जिस यस इने सम् सुरक्ति रचा है जाने अन्य अन्य भी अन्य क्रमाने प्रशास करिनियो । कम्म । वृत्तील । अस्य क्रीक् क्षाना मानके इस अपूर्ण पहाचा और प्रकार्यन एकच्या की प्रकार क्रीतेज्ये । जनको अपनी अर्थने विका साथे, पंजाबन दक्ष प्रतिका हो जाने। जुलाई होन एक कर्न और कुर्यानी क्रमी हैंसे बाल-केटी हो सामा given ! appropriate tolks theretails world: रितारेंट अंग्र-अप हो पने हैं, इस हेमान असीहर आक वर्णमा अनुष्य क्षारे, विकास क्षेत्र पूर्णतः अतिरेश्व प्रत्येष क्षेत्र स्वयं । महानामं पूर्व होनेक को नाम रोप हो. यह क्त आफात परा पता भाग हो (असने और मोर्ज स्थानेय म करे) । समोज ! अंग्योह भागमे हैं। यह पूर्ण हो। अन्यक्त नहीं।

देना सहका कुर स्थाने साथ सभी हैकार अध्यास क्ष्मा करानेके हैंग्से उद्धान से हान और पुनियर देखके समाज का रागे ।

सर्वाजी काले है---कार १ क्या स्थान, लोकनमः, प्रकारके गया स्थितांनके श्रीपति शिक्षके अनुस्क विश्व करने- first and t

चीनावदेवाकी काले. —सुरक्षेत्र प्राप्ता और विकासिक ! साम क्षेत्री मार्चकार क्षेत्रम केसी बार क्षेत्र में अपने बार पालक है। एक 1 अन्य केन्द्रेशी मधी कार्यको वैथे तथा नामा है। राज्ये पान्या का विश्वेश की गाउँ किया है। एक सब्दे ही सुमानेके हेन अर्थन है। कुरानिके प्रति जेवा कर्ताव विकास सामाना, क्या अवने निर्म के कार्किन क्षेत्रर । असर देखा कार्य परनी नहीं पूरण कार्यके, को इसरोकी बाह्य देनेकाल के " । यहाँका जानक जान was fo, gerfreit gerin flereis Beseift कारोपा किर केंद्र दिना पहल गय देवना निकामी अर्थनाने अस्ति बहुआवारी देशों र ताल रे पूछा जानका केवला. विश्ववेद द्वीत पूर नके हैं, फारामानक होनोंसे चार्कपरित रीजी नमें प्राप्तक प्रथम करें। यह ती उसी क्या करूने है। नेत विशेष क्षानेकारे पुरुषे क्रकेक स्थानने सम्प्रोकी वाकी लगा **छै जान । होन हाफी वैक्ता**क्रोनेंह विन्होंने कुले स्ट्रांच्यांच्येत कार्यने प्रदूषकी अध्यक्तिक कर्णारे के हैं, जारे अब्द क्यून्यती प्राप्ति तीक के नाम व मध्यमं स्तान, वाहीनवांत्रीते, विकास भूतारे क्षा वर्ग है, वे अदिनी-कुमारोकी पुजाजीके और जिस्के हाथ न्त्र के एवं है, से पुरानेद्र प्राथिते अपने काम क्रमाने । यह मैंने आफानेगरेके प्रेमकृत प्रथम है।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> को दुर्जन कोच्या पहाला सम्बद्धीय कोच्या केच्या है एक कार्य मा बहुत राज्य राज्य है है

<sup>(</sup>The by the all the talk of the (Co. C)

v stilling formander in The state of the s

मा शायम सुन्तर जीविया और महामधित मन्दूर्ण केवला संस्कृ हो उन्हें नावाल पहलूबाई केंद्रे एके। सहस्वत कावाद फ्रान्थ्ये bireften web ige sign afer beforeb पांच औरिया असमा स्थेत्रेय पुरः स्थाती महाराज्यकी और यूने । पूछ प्रचार क्रम्बी प्राथिको प्रमुखन्त् सानु विक्यु प्राथी विकासीके काम कार्यकार्थ विकास प्रकारीत कारण कारणावामी करोते । ३०१ प्रमान महोको का बहुका और विहासक रेकाओं नमा सर्विकामा के बेरणको प्रक

114

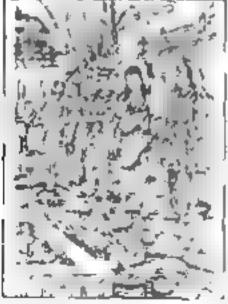

बिक्क्स मिन्द्रा गया था, उसे देखा । प्रकार, रेशक, पूजा, तुन्ति, यूने, सरकारी, अन्य

अक्टार्ज करने हैं—अन्द ! हेला स्वक्टा **वादि, नेवार, शरी**र क्या अन्यान्य महाबार केंग्ना अनुसरम धारवेकाचे बहुत-से बड़ा, क्वार्च और राक्षण बहु यहै मुरायक्त कराकश्यांत करानु वरतंत्रत के इसमेने कुछ स्नेत्रके अह सेद क्राने महारोकको प्रोप हो गर्ने । भगवान् संध्याच्याः पहे थे, वृक्त लोगोके बाहर होता निर्भ गर्ने से और विरामें हो का सवरकुरणे अलो क्रमाने इस्त के की ने 1 का गराकी केती पुरवाला देखावार जनकात् प्रांकरते अवने नेतानाम महामानुद्री मेहन्युको कुरताला केलो हर बाहा- महत्तातु मेराव्य र नह तुमने केला काम क्रिका र कार । मुक्ति कोडी ही देखों देखन नवा पहिंद आदित्य कहा बार्ग कहा है दिया। बाब ! from the shape and from you विभाग्याम पाल्या आयोग्या विभाग और जिले रेका करू किया का रहातो हम और बहाँ th annah c'

कारतात् क्षेत्रताते केवर व्यक्तिया वीर-प्राप्ते पाने क्रालानीके साथ प्रश्नात क्षेत्र अस्तरा प्राचीत सामने प्राप्त विभी । वशुनीह का कुलाई किल्ले रहेल हेक लोक-क्षान्यकारी सम्बद्ध संस्कृते आहे आहे क्षा क्षीरपाक्षी हैराकर प्रका- 'वेकका रिय कर्ज है ? तम प्राप्तकशास्त्री बीरपाक्री कता: 'जानी प्राचार ! की तो उन्हीं समान देशके निर्मात अस्पर्ध होता विश्व पर है केरणांकी को क्या शुक्कर कामान् प्रकारने वेप्यवस्थानके प्रवचनायुर्वक केली है अपन के, को चलते है एकी भी । बनवान, जनमें का अवन जो मुख कहा करती मेरे क्षान पूर्णि कारणात होहरी अर्था स्था केवारकोरे पूर्व असी चवको प्रीप्त ही छीक का विकार स्वयंक्तर प्रान्तके आहेराने प्रवासीके व्यक्ते कात्र व्यक्ति वक्तिका भिन्न नोब्द मिळा राजा । इस निरुक्ते जोद्ये जाने

🔤 कोई पूज वहीं है। अन पहिंच वेक्कोरे सम्बद्ध प्रथमन प्रामानन है। असः

अपने 🐞 पहुन्त्य उद्यासमपूर्ण वर्णायके

ारकारी पान्ने है--पान्य ! इस प्राच्या

क्षेत्रकारणाच्याती सामान् स्रोधाः इंक्सली सुने बाने क्रिनेत्रिय प्रकारी

क्क चून के पने। महत्त्वार संनिक्तने क्रम

क्षेत्र सर्वारम् वृष्य-मात्रको प्रभाग करने।

प्रकारमध्ये प्राप्त और क्षणगर्गर

सक्तमा संदर्ध हो।"

ही प्रान्त्यों सुन दृष्ट्रि व्यानेसे प्रकारनिके जन नेरी ही तक अस्तरा कैन्यूर्ग फ़ारेरमें प्राप्त का पने और वे ककान संस्थान कांग्रस्थारें कुर नेपनाओंक भी कृता क्षो हुई पुरुवारी भक्ति उहसार सुद्धे हो गये । परिवर्तन । पहासकार । पीतवाओ । क्को है क्योंने अपने शामने क्वामानिक सम्बो ! मुक्तेने अन्तरके प्रथम करनेके भगवान् पंचानको देशसः देशको ही सक्को । इत्यमें प्रेम इसके आया । उस प्रेममे उनके क्षण करणको निर्मल इवं प्रत्यक कर विका। पहले बहारकवीने हेर करनेके कारण ज्ञाबा श्राप्ताः वारत्य को गान का । परंतु इस क्षाण विकास दर्शना में गल्याल काय-कर्मा क्यानमधी भागि निर्मात हो गये। इत्येर मन्त्रो पर्यापन विकास प्रांत भारतेका विकास अलग्र हरता। यांच् के अनुसारमधिकाको बहुतक स्था अन्य अन्य **भू कृतिका करण करके जातुक हो व्यक्ति** क्षतरम् राज्यासः स्थितः स्थापि न गर्दे सेवेत । शोडी देर पहर जन निवह हो देनर कहने नरीका हे लेक्सका राज्यकाको प्रकार विका और राज्यो गुले सराण की। क्येंने बारवान् रोकरकी अहिन्त गारे हुए कांग्वान क्रवें प्रणांस किया। बिस्ट सन्तर्भे करक--

बानेबरको जीव अल्य का । किर भी अल

महामार अनुसार कराओंड सिम्में शहरी उस नमें १

'परमेक्ट । असमी प्रकार क्षेत्रार समावे बाहरे आस्त्ररस्थात अस्य प्राप्त करनेके हैको अपने मुख्यों निका, तम और उस करण कार्यवासे प्राप्तकोको प्रत्य किया कः। केले कामा स्वाती लेकान क्षेत्रदेवने रक्षा करण है, जरी अधार नगरकार फान्य करनेवाले आद परतेवा दन्द वारण विले का साधु प्रकारनेकी सभी विवरित्रके आह कारे है। मेरे कृतंबनकारी सक्तोरे आव

वान्धेक्कर काको सुनि कारण की र सहस्रकार मेरे कार--केवरेस ) महारोक । महामानानाना । अन्ते । अन्त राज्या परवास्त्र है, अधितीय एवं अधिनाकी करकेवार है। केव १ हेकर | आपने करे पुरुषर अन्तरह किया । अयर्थ अवकारको और कुछ भी बारत न देवत प्रश्लेष प्राच्या प्रश्लेष भारतिको । विकेशार ! अस्य प्रारम्म होहाने जीए सम्बद्ध प्राप्तेको एर वस छैलिके। आप स्थान है। इस: आने ही मुझे कर्तनानी और प्रेरिक क्यारेजाने हैं और आप ही अध्वर्तकारों केवलियांने ै। महत्त्वने ) इस अक्षार परण महेवाग्यते भूति करके वे दोने जब मोध मराफ प्रकासका संबंध को अन्य । तक संबंध कियार रक्षकेवाले इन्ह्र आदि केवल और लोकनान क्षेत्रकारी सुवि करने मने। उस समय भक्तान विकास पुरतारिक प्रशासाके

200 tini finique e \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* वितन करा वर्ष । इसके कर कार्याचिन हुए जाती, सदावी तथा अवक्रमीने पृक्षक्-

सम्बद्ध देवलाओं, पुरारे-मूधरे विद्धी, चाणियों पुराष्ट्र प्रमाप्यपूर्वन्त को चरित्रपायको उनकी और प्रमाधीत्योरे को प्रांतरवाका सकते कृति की सामर विरम् । इसके ऑसर्टक उपकेते.

( physical Auto-Aut )

भगवान् शिक्का दक्षको अपनी भक्तवत्मलता, ज्ञानी भक्तको श्रेष्टता राचा तीओं देवनाओंकी एकता बताना, दक्षका अवने दशको पूर्व करभा, सब देशला आदिवस अवर्थ-अपने स्थानको जाता,

वतीराज्यका कार्यहार और वाहात्क

श्रीविष्णुके, मेरे, केल्लाओं और व्यक्तिकेंक केल 📖 गाम गया है। इससे कहतर दूसल सभा अन्य सोनोके सुक्ति करनेवर व्यक्तिकती की मान हुई। जिल्हे का सम्बंधि संस्था मानियो, हेलार आहित्यो कृत्यपृक्षिणे देशाया nur ige aus sår flenjat simuse भारती दक्षणे प्रशा प्रकार कहा ।

महादेशको ओले—अक्ट्राफी १३४ । ही भी मुख्य संदाता है, सुन्ते । में कुलार प्रश्नात है। नवापि में स्थापन ईवर और समान्त है में भी तक है जनने नकरेड़े अजीन करते 🜓 च्या प्रवासी पुरुषाता कृत्य तेन चयन बारते 🖟 वक्ष जनायों 🖰 इन वहरी फाउंचे पूर्व-पूर्वकी अभेका कारोजर 📺 है। उन्हें पान्य आर्गे, कृतरा निकास, शेलरा अर्थाची और भीषा जानी है। यहनेके मीन से सामान्य क्षेत्रीके पत्र है। विश्व चौनावा अवन विशेष स्वास है। इन सह सब्देवे

मदान्त्री बनाने हैं—अन्द ! इस प्रकार: चौधा झाने ही बुझे अधिका प्रक है। बहु कोई जुले दिन नहीं है, यह में समान्यत कारता है 👫 में असलाह है। बेद-केरान्स्तंह बारमधी विकास अलब्दे क्षेत्र सुने बान सन्तर्भ है। जिल्लाहे बुर्वेद्ध स्थ्य है, से ही हरको दिना भूते क्रोंका प्रका करते है। क्रानंके अधीन हुए मूछ नातव मुझे बेट. यता. राम और संस्थानुष्ट भी वाफी मुझे पा समाजे ।

अनः यक्षः । अस्त्रको सुन्ध बृद्धिके सारा का धरनेकरको अन्यत्तर संस्थार आसम् है। राज्यद्वित्रचित्रः क्षेत्रक्तः वहर्व करो । प्रजानने । तार ज्ञाम मुस्किक हार। वेरी कुशरी बाल भी सुने । मैं अपने सन्तन स्वरंगनोः विषयमें औ का नोक्सेन स्वरूको वर्गकी बृद्धिने तुन्तरी स्थानी जन्मद करका है। जगरूका परम माराज्यम में ही लाल और किया है। में

(会をおおかかなだけーだ)

चतुर्विश्व चन्नते में जनः सकृतिन नदा जन्नतेत्वः वेद्यालेशं दक् प्रजाशी । प्राणी विकारहर्शांची आणे येव प्रतृतीकः पूर्व प्राण्य व्यापनावयुक्ते के विकारको । रेक इसमें प्रियमों का वर्ण का का गुरू: ( प्राव्यक्तिकार) अन्य: इसमें सार्थ प्रदानाहरू (

सम्बद्धाः अक्रमाः प्रेवरः और प्राची है। प्राव देवना, पुनि आदिको का सम्बन्धनः कारणायास तथा निर्मितंत्र हूं ! सुते ! अन्तरी विकृत्यस्थिक कारणा जीवार कारण में के कारणारी कृति, चारण और संबार करना दृश्य का विल्कानोंक अनुस्त इक्का विष्णु और यह उस्त भारत करता है। का अहिलेस (चेत्रपीत) केसल (विश्वय) मुद्रा पर्वाची पर्यवस्थाने हैं। अकृती पुर्वा क्षात्र, ईक्टर समा अन्य समान जीवनेको फिल्काको देखाल है। येथे प्रकृत अपने दिल कीर क्रम असीर अहांचे 'में मुक्ते रिवा है' देशी परवरित पृद्धि व्यक्ते नहीं करता, उसी बच्च पेरा क्या अभिनामी गुरुते विकास मही बेक्स । इस । में, क्या और नेक्स बीचो सम्बद्धाः एक हैं। हैं तथा हुए ही सन्दर्भ जीवकार है। ऐसा समझका को इस सीओ केवलाओं में केर नहीं देखता करी शार्वक प्राप्त बरना है। जो नराजक इस मोको केवना अतेर्थे Martie eren I. us fram å tromb क्षत्रका और तमें यूने हैं, तक्षत्रक बन्करें निवास कारत है।" वेक " वर्ति कोई विकासक होकर वेरी किया कोरा और वेर्र धार होकर जिल्लाकी निन्हा करेगा से पूर्वे रिये हुए पूर्वों क कार्र उत्तय कही श्रेत्रोंकरे काह होंने और निक्रम हैं रूपें नजनतनकी प्रति कों में अवसी ।

सकार्थ करते हैं भूते। सलकत् महेश्वरके इस कुमाइक्ट बस्तको सम्बद

क्षा हो हु। प्रश्निकीय शह की प्राथमाने साथ विकासियों तका है क्या । के केवल अर्थाद की विकास है क्वेंब्र पानकर भगवान् दिलके भगवने तम गर्ने । निवरने निक प्रकार करवान्य कान्त्रकी सुनि की की, उसे अभी जन्मर संपूर्णकर पूर् क्रम्पूर्वे का दिना। पूर्वे ! सहस्ता क्रम्पूर्य रिकारी अस्त पान्य स्वासीका हर क्रिक्क प्रकृते क्रिक्ट हो अनुवाहते अपन का पूरा विकास अपूर्ण देवनाश्रामो से प्रात्मान क्षेत्रे हो, दिल्लाके की पूर्व भाग हित्य । स्थल ही संस्कृतिको सन् विना । इस क्या कर्षे क्रम्यूच्या अनुष्यक्ष प्राप्त हुआ । इस went makeralds on more union क्षित्रकृतेक क्रमेर किया एक । प्रमानीको भूतिकोचे स्थानेको स्था प्रत्यानेको विभिन्नम् समाप्त् विस्ताः म्हीधरः। इस more weaponed plants morely of दक्षाक यह पूरा हुआ। न्यूनना अन्य देखता और मूर्वि संसूत्र है। संस्थान क्रिक्के परस्का कर्तन करते हुए अपने अपने सकतार्थ करे नवे। कुलो लोग भी अस समय महरी ब्रुक्रपूर्वक विका हो एके। में और श्रीविक्य ची प्रारम्भ प्रमाप हो भगवान् दिनकी शर्वनकुरस्थानक कुरुएका निरमा गान करते हुए अपने अपने स्कारको झाराप करे आने । सन्दर्भनेके अध्ययभूत महादेवाची भी

क्ष्मेंपुरान्यकेककार्य में र प्राची: विम्हत विके एक स प्राचितिकारिक । क कांग्री प्रतिनेतु नेतानुद्ध नामकः कांग्र व कांग्रीन कारणकारकान्त्र ।

<sup>(</sup>The grown or serve (s. (a)

कृतिकाको है। यो निर्मालका जीको प्रमेकादि । क्यों - क्यां - अन्य - अन्युर्वते - तन्त्रवादिर्वादेशको स

<sup>(</sup>物中中中中中) (1 71)

**+ संक्षित दिल्लामा +** 

दक्षमें सम्यानित हो ज़ीत और ज़रतकाके करने तमी। ज़रू ! इस तरह मैंने तुमसे साव गर्णसहित अपने निकस-स्वान कैलास पर्वतको चले गये । अपने पर्वतका आकर शब्दने अपनी क्रिक सर्वेका सरक किया और उधान-प्रधान क्लोंसे उनकी कथा कर्ता ।

इस प्रकार स्थापन्या सती बहायें अपने शरीरको म्यागवार किर ब्रियालक्की वही मेगके गर्पने उत्पन्न हुई, यह बल प्रसिद्ध है। मित वहाँ समस्य करके गौरी शिवाने भगवान् विकका यतिकपर्वे करण क्रिकः । से रमके मामाकुमें स्मान पाकर अञ्चल लीकाएँ। होता 🖫 ।

मतीके परम अञ्चल दिव्य चरित्रका शर्णन किका है, जो भोग और मोक्षकरे देनेवारक तका सन्पूर्ण कापनाश्चौको पूर्ण कानेवाला 🛊 । 🗝 उनारूकन पत्र्यको दुर कानेवाला, पव्या एवं करन पायन है। स्वर्थ, यहा तका आवुको हेनेवाला तथा पुत्र-पौत्र-स्व परल प्रदान करनेकाला 🖁 । सात्र | जो चतित्रमान् पुरूष भक्तिभावसे लोगोंको सह करा सुनका है, यह इस खोकपे सम्पूर्ण कर्पीका करु पाकर परत्येकमें परमगतिको प्राप्त कर (अध्याय ४३)



॥स्वतंत्रिकका सतीक्षक सम्पर्ण॥



## रुद्रसंहिता, तृतीय (पार्वती) खण्ड

हिमालयके स्वावर-जंगव द्विवय सकय एवं दिव्यत्वका वर्णन, मेनाके साथ उनका विकार तथा मेना आदिको पूर्वजन्मये प्राप्त हर

सनकारिके प्राप एवं वस्तानको कवन

शस्त्रजीने परम—स्वयुक्त गरिकाके वसर्वे । अपने सरीरका परिस्कान सार्क श्रामका श्रमका रही देवी किस उद्धार निर्देशन हिमात्कवकी पृत्ती रही ? जिल्ला क्रांच कार्यन्य क्षा स्थानत करके अन्तेने पुत्रः विकास ही चरित्रमध्ये प्राप्त निरम ? यह नेग जन है, आप इसका परमेश्वीत और विकेशकाओ क्रमाच्या प्रातिको ।

ब्रह्माओं ने कहा— कुने १ कावद । सुन बार्ति पार्वतीकी माराने उत्त, क्रिक्ट और 🚃 स्रोक्कार्यक राजन क्रान्य सुन्ते । व्यक्तिक । इसर शिकाणे वर्धकेवा 📟 हैम्बर्ग क्रम्म स्वरूप कर्ना है, से बहारेजनी और सर्थाजुलनी है। साथे से कार प्रसिद्ध है—एक स्थापन और कुल्स पंत्रक । मैं इंगोपने कानेंद्र मुक्ता (राजनर) क्षांकर्त्या धर्मन कामन है। यह रक्षणीय क्रमीत अपना प्रकारके स्थापन जाना (भाव) है और पूर्व क्या वर्तक्रम संस्कृते भीतर प्रवेश करके इस नगर स्वय है, काने कुर्वे कर्म के मान्य के किया है कि को क्षेत्र का अपने हो । 👊 जन्म प्रकारके मधीने ब्याप है और bite frontis upo total pharit क्रमान दिकानी देश है। सिंह, काल आदि महा सदा शुरसपूर्वक जान्यन संस्था करने 🖁 । क्षित्रका में का संक्रम की है, क्रानिये असन हा जान पहल है। असि-सन्तिक क्राक्रवंत्रज्ञ रूप्योंने जन्मी विकित्र सोध्य होती है। देवता, ऋषि, सिन्दु और चुनि कर वर्षाच्या आक्षय रोकर गाते हैं। जनकर

किन्नों यह बहुत है जिन है, जनक करनेका मध्य है। क्राक्यने ही यह आवना पाँचक और व्यास्त्रकांको की पानक प्राप्तेकारण है। वयस्ताने यह अस्तान सीच निर्देश प्रदान करता है। अनेक प्रकारके बार्जाको काल और शुध है। को निम्म क्रमेर करना करके सर्वाङ सुन्दर रमगीय देववानी प्राप्त की विका है। मनमान् विकार अधिकृत अंत्र है, इसीविके यह र्वान्यस्य काम् अंशोको अधिक क्रिम है।

एक सम्बद्ध निर्मित्तर द्वित्रकान्त्रे अपनी क्रमा वरव्यगावते **व्या**व्य और व्याप्त वृद्धिके 🌃 वेकाराओं अक्ष किरानेका क्षेत्र करनेकी आंधरकार्या अवस्य विकास सामेकी हका की। मृतिकृत । का अवसम्बद्ध सम्बन्ध देशक अपने प्राचीका विकास काली विका किल्लोके पाक अवधार इसके अंतराता-पूर्वक केले ।

रेक्स ऑन कहा -किसी । आप सम भीन प्रकारिक क्षेत्रर इससी क्षत सुर्वे और वर्षि वेक्पप्रशंका कार्य दिल्ल करना जानमते भी अपनेषु के से जीन बैसा ही मारे। ज्ञानको जोड़ कृति यो सेवा नामसे प्रसिद्ध है, बह महत्त्वप्रतिनक्षे है। जलकर विकास आक्रमेन अध्या प्रशासन्त्रेक क्षेत्रमन् क्षांत्रके कर है। हेला कार्यका अपन सम लोगोको सर्वका बढान साथ होना और केवाराओंके कुन्तीका निवारण भी गर प्रकार होता स्ट्रेग्स ।

देखनओं के बात सुनकर नितरीने

• अधिका विकास • 

मरन्यर निकार करके स्मिन्नति दे ही और अञ्चलको मुलोधन सुनी है। एक-बी-कर श्यमं पूरी केमको विभिन्नक हिमारको प्राथमें है विका । का गण्य नावकार किसाओं बद्धा असम् प्रमाण गर्मन । बुरीकुर नार्म । मेनके अथ विकासको जुल विकासक पा पुरुष प्रथम के सुनने सरकान्त्रक कहा है। सब और बना सुनना धार्म हो ?

मारदारीने पूर्णः जीवने १ विद्युप् । अस्य आपरपूर्वक मेरे राज्ये केनाक सर्वाच्या क्लीन क्रीनियो । जो विका प्रकार साथ प्रसा प्रभव बा, यह कांक्रिये और क्षेत्र के प्रशिक्षक विवासन क्षेत्रिये ।

सदारमी मोने--- मने ! देने अन्तरे दक्ष मामक विका प्राची पहले कहाँ की है, असंद बार कामार्थ पूर्व थीं, को प्रश्निकी कार्यान्त्रे कारण वर्ण । नान्द्र । वश्येत्र कारणा अवदि die gliebit eine West ftrag ftrag का, यह राज जुनाना तो तुन्दे विशेषा ही है। क्षत अनुग नियमको सुन्ते । इन स्वयक्तानेते इस क्या शास्त्री क्या ही, जिल्ला किया प्रचीने निस्तानिक साथ किया। सामानी तीन पुलिली भी, को बोकाना-सारिक्ती तथा वर्गको पूर्ति भी । उन्हेंने जेड्ड कुरीका सम 'मैक' का। नेप्रामी 'बन्धा'के मानमे जीवज्ञ की और समय क्रांटी कुन्याका मान 'मारतक्ती' का । वे स्वती क्रांपाई विभरोकी मरनको कृषिकों को — अन्ते। सन्ते। प्रभार हुई थीं। इनका क्या फिल्मे स्टब्स् गर्गते जी हम ज, स्थापत वे जनामिक बीं, केवल लोकन्यकारके प्रकारी कृति मानी नाती भी इसके सुन्दर कालोका प्रतिनंत काले क्यून संस्कृत अधीरको प्राप्त कर रेस्स है। ये सक संस्कृत कार्युकी

मन्दरीया लोकनागरे है और उत्तर

रार्वत का सम्बद्धेनलम् है। मुनीकर ! एक करन से डी-वे वहिने परावान विज्ञाने निवासकार केलोको इतका क्रीन वारोके मेल्वे नवीं। जनवान् विकासी प्रकास और भारतपूर्वक जनको सुनि सरके वे उद्योगने अकारे वर्ष कर वर्षे । उस स्वय वर्ष क्षेत्रीका प्रकृत पानी प्रकार प्रकृत द्वारा वर । वृत्रे ! असे अवस्तरपर मेरे पुत सन्त्राच्या विद्युत्तर भी बढ़ी गये और श्रीवर्तिको सुनि-वन्त्रक व्यत्के उन्होंकी अधानो वर्ष स्थार वर्ष । सरकारे भूनि वेकार अनेके अन्यक्तिक और समूर्ण लोकोंने वर्षिक है। में सब नहीं आका कई हुए, का रायम केन्द्रीयके एक और उन्हें देख प्रकार

काने हर जनकर कहे हो करे। वरंतु के टीनी

बांद्रने क्ये देश्यक्त भी मही नहीं कहीं। इससे

क्रमाकुरकाने करको (अर्थात-स्थापी) उन्हें

कार्यके एर होग्या जानकी सम्बन्धा पान है

क्रिक । किर उसके प्राचीक करनेवर के असक

वरव ओर्गनी, अनुभिष् तका तीने लोकोर्व

क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र त सन्तकृत्वान कहा — विवर्गकी सीनों क्रमाओं । हम प्रकारिक क्रेकर मेरी बात सुने । यह तुन्हारे क्रोकका नाक कानेकानी और क्या है हुन्हें सुन्त देवेकानी है । तुननेते को जोड़ है, जब सम्बद्धन विकासी अंतामून क्षेत्रराज्य निरिम्दी कर्ता हो । उससे जो कत्या होती, यह 'मध्येती'के कारते विस्तात होगी । विकासिकी दूसरी क्रिय बहुन्स, कोरीजी क्या एक क्यान्त्री की होती। कार्यी क्रमाने कार्य प्रक्रमध्ये अवसीर्व होगी. किन्ना कर 'जीक' होना । इसी प्रकार विकरीकी कोटी क्याँ कालकोरी प्राथरके

अस्तिम भागमे क्ष्मान् वैद्यानी वर्ती होती. और उसकी किया पत्नी 'राज्य' के नामसे निरुपात होगी। योगिनी केन्फा (येक) पार्वतीचीकं बरकाको अपने परिनेत साम उसी सरीरसे कैलाल कवक परपक्तको ऋत में जानगी। क्या सभा क्यां क्यां, यहि, सनवाकुरणे जना हुए और-पुट महायोगी राजा शीरकान, सक्षातिकारण सीवकोर प्रधानमे बैक्स धानमें करीने । क्रमान्छे साथ वैवारिका बहुन्यकात सम्बन्ध होनेके कारण बीवन्त्रह क्षेत्रिके कन्त्रवर्ते भी अपनी क्रम्य राजके साथ गोरनेककानी वायनी—इसमें संस्थ को है। विकास पढ़े किया कहाँ फिल्की क्रांडम्स उत्पार होती 🕽 । ज्ञान कर्म करनेवाले प्रज्ञाधाः पूजनेवा मेक्ट का इस कान है, का उन्हें कृतिन सुराकी जाति होती है। अब कुमस्मेन

जलकार्यक्य नेसे दलने कल की सुनो, जो स्वय क्षा केनेकारण है। येनाकी पुत्री क्रमानक कार्यती येथी आत्मक क्रमान सम करके प्रमुख्य है।यकी विष पूर्व बनेती। धानाची को होता पंचलन् औरामर्गाकी वर्गी क्षेत्री और स्मेकाकरका आश्रम से क्षीररकोर राज्य किहार करेगी । साक्षास् मोलोक-कव्ये विकास कानेवाली राजा ही करकारीको सुधि होती। वे गुरु सेवर्ग बैककर स्वीकृत्वादरी जिन्हरून बनेगी :

महात्रको करते हैं—नगर ! इस प्रकार कारके ब्यायते क्ष्मेश बादल देवार सबके क्रम अवेकित सरमान् समस्याम स्नि व्यक्रमेनर्वाक वहाँ अन्य क्षेत्र के गये । मार ! विकारेक्टी कान्स्त्री दुनी से सीनों बर्किने इस इकर कुलकुत हो तुल प्रकर तुल अपने प्रत्यो क्रमी गर्वी । (अधारा १-१)

देवताओंका हिमालयके पास जाना और उनसे सत्कृत हो उन्हें उपाराधनकी विभि बता स्वयं भी एक सुन्दर स्वानमें आकार उनकी स्तुति करना

पेताके पूर्वभक्तको यह शुभ एवं अञ्चल क्रमा करी है। उनके मिलक्क प्रस्कृ भी मैंने सुन रिज्या । अंध आहेदी काम परिचया कर्णन औजिये ।

व्यानीने कहा—क्यां . स्वा वेनके साथ विवास करके क्रिकार, अपने करकी गये, तब तीनों लोकोने बढ़ा भारी उत्तर मनाचा गया । विभावक की अञ्चल प्रकृत हो मेनाके साथ अपने सुख्यापक सदन्ते निवास काने समे । को ! का समय श्रीविष्णु असी समात हेवला और महात्वा

भरदनी नोसे -व्यापके ! अलग्ने केवलओको अल्या वेश व्याप विवरितिये प्रजानपूर्वक कहें जनाम किया और अपने चानको सरहात करते हुन् परित्रपायसे का राजका आक्र-स्टब्स किया हाम जोड पालक क्षूत्राकर से को डेमर्स स्तृति करनेको अक्रम हुई। मैलराजके दागैरके महाम बीमाना हो आप्ता । उनके नेत्रोंसे प्रेमके करित बाले राजे ( मूने ? विमर्जराने प्रसन्त करने अस्तरः हेलपूर्वक प्रमान किया और विनीतक्तको कहे हे शीविका आहि देववाअमेरे कता ।

हिंगाचल बोले आल वैरा जन्म मुनि गिरिसको प्रस् अने। उन सन सफल हो क्या, नेरी नदी भारी तपस्य • गार्थित क्रियम्बर •

414

स्थान हुई। अस्य नेता झान स्थान हुआ। और आज मेरी जाती कैन्याई त्यात हो गर्यी। आज में ध्या हुआ। बेरी कारी पूर्णि बाद हुई। मेता पुत्र क्या हुआ। बेरी की स्था मेरा तथ पुत्र क्या है गया, इसमें संगय नहीं हैं: बयोगित आप एवं ब्यान केवत एक जाव विकास हम ही अस्य को स्थाने हैं। पुत्रे अस्या नेवा स्थानक है।

विमारितका का कार सुरकार के सब वेबार को प्रकार पूर् और अपने कार्यकी विश्वि समार्थ हुए कोर्स (

देवलाओं कहा—बहुत्रक क्रिक्कार विकास विकास विकास कार्य एकं। इस स्वा प्रियं क्रिक्स कार्य एकं। इस स्व प्रियं क्रिक्स कार्य क्षेत्र कार्य के क्षेत्र कार्य कार्य के क्षेत्र कार्य कार्य के क्षेत्र कार्य कार्य

तो देवतर श्रीका जावन् जाव के स्वारत है।

अवस्था कवारे हैं—श्रीकिक्यु सामिद्रेद्देवतर संगीतिक्यु सामिद्रेद्देवतर संगीतिक्यु सामिद्रेद्देवतर संगीतिक्यु सामिद्रेद्देवतर संगीतिक्यु सामिद्रेद्देवतर संगीतिक्यु स्वारतिक्यु सामिद्रेद्देवतर संगीतिक्यु सामिद्रेद्देवतर स्थापित्र स्थापित्र स्थापित स्थ

रेकाओं जनस्थाक जरण किया और कांकर प्रकल करके वे वहां अञ्चल्वेक उसकी सुनि करने समें ।

हेक्त कंटे-शिक्केक्स कियान

करनेकार्य होंग ! हो ! अगरूमे ! सद्दित्य-क्रिये ! दर्गे ! महेश्वरी ! इस आवको कामान प्रत्ये हैं। अन्य पायन क्रान्कवरूप क्षेत्रकि है वरक्यावन पृष्टि है। अन्यक्त प्रकृति और पहलल से असके क्षे क्या है। इस अनित्त्वंक आवको वक्तकर क्राने 🙎 आव कल्पलकर्ग जिला है। अवनंद्र क्षथ की कान्यानकारी है। आव पुर्व, स्कूल, सुरूप और सम्बद्धा परम शासक है। अन्तर्वक्षा और सुविकास अस्तर प्रसा क्षानेकारमे आव देवीको इच प्रकास करते हैं । असर स्टब्स है। अस्य यूपि है। अस्य सी है और अवन ही राजने न्याह स्वतंत्रातनी वेनी है। अस्य ही मुर्वकी फिल्में है और आप ही अन्त्री प्रवाह्मको प्रकारित कार्यकानी है। प्रकारकार प्रार्थन्थे और जगर्क जीनीचे मुक्तर को प्रक्षाने लेकर मुनावर्षण सन्दर्ग क्रमानकी पर्क करानी है, इन आधिनेत्रीको हम प्रकारक संपो है। अन्य ही पेतृसासा गरवाले हैं, अरब हो अंग्रीयारी और सरव्यती ी। अहार हो सम्बद्धार्ग बाग्यपुर्वेद विराधे कार्या कुलक वृत्ति है और आप ही धर्मकुला बेदावरी है। आर हो राजुर्ज क्लोमें निहा करकर सामें हैं। उनकी भूका और पुनि भी अस्य ही है। आन्य ही गुम्बर कार्निन स्त्रीत नुक्के और महा संपूर्ण आनन्त्रको देनेवाली है। असर ही पुरुषकरां संदेश नहीं राज्यी कनकर काम है और उत्तर ही पालियोंके पर सदा खेळा (लक्ष्मीकी कही बहिन दिख्या) के रूपये बास करती हैं। जाय ही सन्पूर्ण जगन्त्री शान्ति 🖁 अध्य 🗗 भारण करने-भारती बाजी एवं प्राचीका चेक्च करनेवासी इक्ति हैं । अस्य ही याँको मुतोके सारतमाको प्रकट करनेवाली तज्जानकल है। आप से नीनिजोंको नीनि कथा व्यवसायकनिको है। अरुप ही सामवेदवरी गरित है। आम ही प्रन्थि है। आप ही यजुर्वकोकी असर्गत है। प्राचेत्रकी कात्रा तथा अध्यवंग्रहकी परम गति भी आध ही है : को जिन्होंने कब, कान, बेड, मुक्त, पुरस, बक्ष:स्वरूट और ह्युक्ते

कृतिस्थाले विकार हो कहा ही उनके रिप्ने बुलका मिन्ना करती है। से निहके श्रमपे संस्करके रचेन्द्रेको आवज सुचन प्रतीत होती। 🗓 वे देखे तथा जगत्करै विवति एवं पारञ्जे रिक्ते इस सम्बद्ध प्रसास हो ।

इस इकार करकारनी सरी-मास्त्री कोक्टी उन्हरूने कृति करके अपने हदयने विकृत हैय किये ने एक देवता उनके दर्शनकी इन्कारों कई सबे है को को

(अध्याप ६)

## उपा देवीका दिव्यरूपसे देवनाओको दर्शन देना, देवताओंका उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवीका अवतार लेनेकी बात खीकार करके हेवताओंको आश्वासन देना

क्रम प्रथम कालि कालेक्ट दुर्गम बीव्यक्त नाहा करनेवाली जगव्यक्ती देवी दुर्गा उनके सायने प्रकट हो। ये परम अस्तून रिका

महान्त्री क्राते हैं—काद ! केलाकोंके : स्वलब स्ववर बेटी हुई थीं । कर केह स्वर्णे कुंपूक करो हुए थे और मुलाबन विश्ता विके के। जनके शीचित्रकृता एक-एक अनु करोड़ी सुवोंसे भी अस्तिक त्रकाशमान और रमधीय था। देले अववयोजे के अस्तन्त क्कारित हो रही भी । एस और फैली हा तेओसरिके अवस्थानमें विशरणभाग औं । जनभार कार बाहुश ही सुन्दर 🛍 और उनकी क्षयिकी कही तुलमा नहीं की। स्वानिकके साथ विलास करनेवाली क्ष महत्त्वकारी किसीके शास प्रमानता नहीं भी । दिवलनेक्ष्में निवास करनेकाली के वेची तिवित्र विकास गुरुशेसे युक्त थीं। प्राचन गुलोका अन्याय होतेसे उन्हें निर्मुणा कहा जाना है। वे नित्तकमा है। वे हुप्टोपर प्रकार क्येप कारोके कारण चन्द्री कहलाती है. परेशु श्वक्रपसे हिस्सा (करूपाणपर्यी ) हैं । सम्बद्धी सम्बन्धं पीइक्कोंका नाम करनेवाली तका रूप्पूर्ण जगनुकी माता है। मे ही

अहुने सुन्त रोती है तक के सनका सकते (जनमें)का संस्थार-स्थानको बहुत कर देशी है। हिम्मोनिकी सेजोत्तिको प्रकारको वेजम उन्हें अच्छी तत्त्व देश न स्थो । तब सनके स्थानकी अधिकारकार केवानको निहर समस्य सन्तर किथा । स्थानकर स्थानकी

इच्छा रजनेकाने विच्यु अर्थाद सम्पर्धकार हुन जनवणानी नृत्या पाकर चर्च कनका सुरुक्ष वर्षात कर समे

पुरुषे कर हेक्क कोले-क्विक्के ! अपनिष्य । इस प्रत्य अन्तर्येक कुल है । अपन प्रवासमञ्जूषेय इतास विकेशन सुने । बहारे भाग दक्षकी पुरीकामके अवगीर्ज के लोकाई स्रावेणको सरम्बन्धा हुई थी। ३५ प्रमुख आको अक्रमीचे तथा पूर्वर वेक्सओके महान् पुरस्का विकारण किया छ। स्वयंत्रा निवासे अञ्चल पायर अवसे 🖒 पूर्व प्रतिकारोड आकृतात आकृत अस्तिकाहे स्थान विचा और सम्बादने कतार अल्डी। इससे भगवाद इस्को भी कहा ५ म हुआ। महेवरि । अस्पंद क्ले क्लेके वेपल्लाकीका कार्य भूग नहीं ५३स । ३सा: इस केवत: और मृति मान्यार शेवार अस्त्वती सरकते असे 🖁 र अधेकानि । हिल्ले १ अल्प केपल्याकास प्रमोरम पूर्व करें, जिससे जनकृत्यास्था कारण संस्थान हो। देखि <sup>1</sup> जान कुरानका

मक्तानेच्य ऐसी त्यांत्व क्यांत्वने, शिक्तां देवताओंको सुन्य प्राप्त क्षेत्र देवित : इत्यांत्र कैतास मक्तापर रिकास करवेवाके कावक की सुरवी होंगे। आप ऐसी कृत्य करे, जिससे स्था सुन्ती क्षेत्र सम्बद्ध शास

कुल यह हो जान

अवनीर्ण हो पुर अहरेयकी याने शहरे और

व्यक्ता किन्तु आदि सम् देवता प्रेयमें गा है गये और वरिता किन्तु प्रेयर व्यक्ता कार् गरे । देवताओकी यह कृति सुगवार रित्तनेत्रीको की वर्ग अल्यान हुई ( करके हेगूना कियार करके अल्ये अबु दिव्यक समय कारी हुई स्थानकाल स्थापके कार्यनी का समय किन्तु आदि देवताओंको सम्बर्धन क्राहे देववार कोर्यो । कार्य करके है हो | हे किरे । और है

केन्स्राधी समा व्यक्तिये । दूस समा सीन् अपने प्रमुद्दे प्राप्ताओं निकास से और नेरी बार कुछे । मैं कुमया प्रकार है, इसमें संसाध मार्थि है। एक लोग अपने अपने सामाने कारते और विश्वास्थान बुकी को 1 में अवनार से वेअकी वृत्ते क्षेत्रर रूपे सुक हैंची और दक्षेत्रकी कर्ष हो काउँची। यह मेरा अध्यक्त गुरू और है। बन्नवान् दिनवर्ता मिन्य अञ्चल है। यह प्रतिपत्तीको भी स्टेस्ट क्षांन्येकारी है। क्षेत्रपाको ( उस क्यांन मानन क्रिकेट सार अपने स्वातीया अनावी वेका कवाने की वक्षामध्य प्रशासनी मारा विषय है, सम्बंधि से मेरे प्राची कारणानि मार्थन क्रमानक दिनन्तर क्षेत्र मध्ये । क्षेत्र मेरी क्षे विकास हो। रहते हैं । उनके बारों यह विकास क्या परवर है कि वर्गमंत्र व्यवनेकारी स्थी मेग गेव देककर किरोके कामें गयी और च्या केल अन्तर्य देख ब्यूक्त केम हीनेके करना अस्ते अस्ता सरीर साम दिया । यही रहेक्यत से पर-कार होड़ अल्डीक्रिक केर कारण करके केरते हो गये। मेरी स्थरणानुस

ज्ञानिके शिकोनको में बहेबर सहत न कर

सके। देवलाओं ! कामान् सामी भी का

अन्तर्भ इस्ता है कि पुत्तरका नेवा और

429 विभाजनके बरने नेत अववार हो; क्लेकि कदकर कालक दिया उस समय समाप्त

में पुनः मेरा पाणिश्रहण कारनेकी कारिका केवताओंके देखने-देखते ही अदृश्य ही गर्दा अभिन्नान रक्ती है। जतः मैं रेडकेक्के और पूरंत अपने स्केक्के कार्य गर्या। मंत्रोचके सिमे अन्यतार श्रृती और स्वैतिकः सदम्परः और यरे पूर् किन्तु आदि समाप्त गर्निका आक्षण रेकर क्षिप्रान्य-पाती केवल और युनि का विशासने प्रशास करके

बेनाकी पुत्री (वेक्टर्स ( बहाके करते है—सन्दर्ध अपने-अपने बारानी महे एके। (अव्यक्ति ५)

## मेनाको प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिकादेवीका उन्हें अभीष्ट बरहानसे संग्रह करना सका येगाले मैगाकका जन्म

माराजीने पूर्ण-निवसकी है जब हैकी कनकर क्षात्र प्रकारकी बजाई समर्दित रूपी अपरायांग के गर्धी और केमाना अवन-अवने धानको करे गये, सर्वेद कर way your ?

बहरतीने करा-चीर क्योंने क्या निरामर गाएर । यस विका असी वेकान्यहरू विकासक और नेपाओं क्षेत्रको असरकारक क्रमंद्रात है, बारें गयें, एक निर्माणक विकास और नेवा होनों सन्तरिने वर्डी भागे तकका आरम्भ की। ये दिल-स्ता राज्य और निकाका किराम महत्ते हुए महिल्लूम किराने निव जनमी सन्तर्क रीतिमें आराजंत करने लग्ने । विश्ववास्त्रकी भागी नेपा वर्ती अनुस्तानी विकासील दिवालेकीची कुल करने सनी।

में उन्होंके संतोषके दिन्ने नदा अवस्तांको राज देती रहती थीं । अन्ते संस्थनकी कालक हे मेना वैत्रमासके आरमको लेखन प्रकारीत वर्षीतक प्रतिदित सर्परतावर्षक जिला-देवीको कुमा और काराव्यको लग्ने पही । वे अहमीको उपनास करके नमसीको सङ् महिल्लामधी, भीती, स्तीर अपैर राज्य-पूर्ण अरुष्टि देवीकरे मेंट कराती की । सक्राकं

जिलारे ओपवित्रस्यों इमाधी नित्रीकी पूर्वि

करान कराती, कभी जल बीकर गुली और कारी क्या गोका है रह जाते थी। विस्तृह रेक्टी कुम्बली हाँ ग्रीनियती बेलाने प्रेमपूर्वक किया में किए जाने क्लाईक वर्ष व्यक्ति कर विधे । अलाईस वर्ष दूरे होनेवर जगन्मधी प्रेकरफादिनी जन्मन्य इस्त शायन प्रधन र्खा । केनावरी जाना महिल्लो संश्रष्ट के के यरमेवारी देवी करवर शतुक्का करनेके निर्दे क्लों आपने प्रकट 📆 । तेजीवप्रकाले

कीवार्वे क्रियाज्ञास्य स्टब्स् हिन्स अस्ययासीहे

संदर्भ उन्तरंती प्रायक स्त्रीय है बेशाने हैंसती

करके ज्ञानी क्या करते थी। नेनवेशी

क्रमी विराहत रहती, क्रमी हतके विक्रमीका

र्ज केन्द्र ( देखेने कल-निर्मराज दिशालयकी राजी नक्कासकी सेना ! से तुन्हारी तपस्पती वकृत जलक हूँ। तुन्तर्ग धनमं जो अभिनशंबा हो, उसे कहाँ । नेका ! तुलने सपना, इस और कव्यक्तिके हारा विस-जिस वस्तुके नियो पार्कना को है, न्या सब में तुनों दूँगी। तक पेनाने प्रावक्ष प्रकट हुई कान्त्रिकादेवीको देशकार प्रकास किला और प्रश्न प्रकार कहा ।

**ः गे**व्हित् क्रिक्युग्तन अ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

आपके कारका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। कारः में जानको सहित करक कालने हैं। कालिके । इसके रिक्ने अन्य जनज हो :



प्रकार नहते हैं। मारव | वेकारे ऐसा बाह्यनेपर वर्षायोक्षिकी कालिका केरीने मनमें अत्यन्त प्रस्ता हो अपनी रहेचे प्रकास मीक्का नेताको बहुकरे रूप रिच्छ । प्रस्के क्षे सम्बद्धाः महाज्ञानकी अस्ति हो नकी। किर से नेनावेची क्रिय बयनस्तात प्रसित् भावने अपने मानने सड़ी हुई क्वानिकासी कृति समने लग्ने ।

मेन बेली—के महानामा कन्त्रको भारण करनेवाली सचिवका. सोकव्यरिकी मक्त सन्दर्भ मनोकास्तिक बदाधीको

मेना जोलीं - देखि ! इस रायक मुद्रों इंडेकाली हैं, इन क्यूक्किको में प्रकास करती है। को नित्र अध्यक्ष प्रदान करनेवाली बाबा, क्षेत्रनिक्क, बनकानी तथा सुबा वासर्वेकी सहक्रमें अलंकुत है, जा निरम-हिस्सा क्षत्रवेगीयाँ में जगरवार करती है। जी राजकी बारताकी जिल अवन्यपनी, धारते क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट करनेवाली नथा क्षारक्ष्यंत्र नार्रवो एवं ज्ञानियोकी कृद्धिलांक्जी हैं, इन देवीको मैं प्रकाम कारी है। अन्य फरियोके अञ्चलक सन्धनके नाशमध्ये क्रियम् अञ्चलिका है। जिल गहा-केली जारेको असको प्रकारका क्या वर्णन कर एकाती है। अध्यक्तिएकी मेरे ज़िला (मारक अवध्या प्रयोग) है, यह आप ही है। देनि ! अस्य मेरे अपीक्त परस्की स्था प्रकृत परिवर्त । प्रायक्तीय (आकाररवित) गचा अवस्य विकासित गच्यामध्येले आव 🛊 प्रमुप्तिक सम्बाधको संबन्ध कालि 🛊 । अस्य के जनको प्रमानन करित है। अनगरत क्रमण किया है। आस समय-समयका चेनच्या एवं स्थवं वार्षके क्याने अकट होगी है। अस्य हो स्थापकी चौति और अल्यान-काफि है। आर्थ ही प्राकृत संस्थेति को निका प्रकार कही गयी है। निवर्क हारा इंद्राके स्वयंक्यको सक्तमे किया सत्ता (सारा प्रत्यः) है, यह निया निका जान ही है। नारः 🐧 काम नुक्रमर प्रसन्न क्रीक्रमे । शाम ही अधिके भीतर काल इस द्वदिका शक्ति 🕻 । अन्य ही सूर्व-किरणोंने रिका प्रकाशिका प्रस्टि हैं । जनामार्थे जो आहारिका प्रसि है, बाहु की जान ही है। ऐसी अपन कवारी देवीयत मैं इसका और बन्दन करती है। जाप विक्रमोक्ये समूत जिल है। कर्मिरता कामानिकेंकी क्षेत्रमूता निवा प्रदासकि

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* समा मीहरियरी मान्य भी अस्य हो है। यो जीत्स महिन्दे ( देवी इच्छानुसार कव धारण करके सुक्रि, पालन और संद्वारमधी हो इन कालीका सन्पादन करती है नका कात, क्रिक्त क्रुं म्बले शरीरकी भी बेहागुल है, के आय क्री **है। देवि । आज आज पुरस्त प्रस्ता हो।** आपको पुष: मेरा कलस्वार है।

मधानी कहत 🖁 नारत् । केनाके इस बकार सुति करनेवर हुगाँ कालिकाने पुषः स्व वेनावेनीये ब्याप्ट-'तुव अध्यक्ष मनोमाञ्चित पर बॉग स्वे । हिम्मकारिके १ तुम हुओ अभोके समान मार्ग हो । तुम्हारी को इच्छा हो, यह मांग्रे । उसे मैं विक्रम ही वे हैंगी। सुन्हारे सैंपने मुझे कुछ की अनेक महीं है।

महेचरी प्रथमका यह अनुवन्धेः समाव मधुर कवान सुरावार वैधानिनिकारिको केवा महा संस्ता हो और इस इकार कोली—-'मिले । आयम्। जम हो जय हो । करूप जानकारी भोजरि । यन्त्रविकोत् । यदि मैं कर पानेक चीरक हूं तो दिवर आयारे हें हैं कर जीवती है। जनवन्ते ! बहुते को उन्हों भी पुरं ही। उन सकती कही जाए हो। वे क्ल-पराक्रमसे कुळ तक व्यक्ति-सिक्सि सम्बन्न हो । उन पुत्रोंके बहारत् मेरे हक दक्षी हो, जो सरस्य और गुजोसे सुक्रोपित होनेकली हो; वह होनो कुलोको क्ष्मान्य सम्बन्धिक । निर्म । अस्य ही वेकलक्ष्मेकर कार्य ऐस्ट करनेके दिन्ने जेले वर्ष

भी आज हो है। संस्कृत जनस्को कान्या उच्च सहोत्यको सबी होहचे और सद्द्रसार

कारणे कहते है---जस्ट । नेनकाकी कात सुनकर प्रमानक्ष्या देवी बनाने अब्बेट सबोरकारो भूनो करनेके लिये मुस्साराकार WHEN I

देवें केली चाले तुनों सी बलवान कुत बाह्य होने । उनमें भी एक सबसे अधिक साम्बान् और प्रवान होगा, को सबसे वहले जनक क्रेगर । सुन्कारी मस्तिसे संसुद्ध 🔒 ये कर्ण सुको वर्ज प्राप्ति करने अपतीर्ज होतेनी और समाब हेक्सओं सेकित है क्रम्बर करने शिक्ष क्रांटेनी ।

देशा कारका जनसारी वाकेक्स कारिका विका बेनकाके वेकते-वेकते वहीं अवस्थ के गर्ना । तान ! सकेवरीने अश्रीष्ट वर प्रकार नेक्काको भी अधार हुई हुआ। इनका स्वयंत्र-अधित स्थार केल ग्रेड के क्या । युवे ! व्यान व्यानकामके मेनाके नर्य रक्ष और कह प्रशिद्धित सकते राजा। सम्बान्तार उसमे एक उसम पुत्रको अध्य विकार किरमात राज नेवाक था। उसने समुद्रके स्तम् उत्तन मेवी जॉर्मी । वह शत्कृत वर्षन मागवयुक्तीके क्वाक्रेनका स्थल बता हुआ है। अरके समझा आह लेख है। क्रिम्मरूपको औ पुत्रांचे यह सकते गेष्ट और न्यान् कर-नराक्षको सम्बन्ध है। अपनेशे या अपने बाद प्रवाह हुए सबका वर्षतीये रेनेनासी तथा तीनों संस्कोनें पूजिल हो। एकवाल वैशाव्य ही वर्णतराजने प्रदूषर अनिवित्त है।

(अस्प्याच् ५)

 संदिक्ष विकास क 

देवी इमामार दिल्लान्के इस्प लवा बेनाके भयंथे आना, पर्वका देवीका देवताओक्का सवय, उनका दिव्यक्यमे ऋतूर्वाच, माल देवले कारधीत तथा अवजात बाल्यको स्वयंत्रे परिवर्णित होना

fire afte fremen ausgegebte der Greinft ferfant find urmermfinde ber वर्त क्याजनी क्याओं अवस्था क्यांच करने जर्ने । यो सरम्ब क्षेत्रेयर सन्दर्भ अधीक्ष कार्याको होनानी है वे संबंधी का अपने पूर्ण असमे निरिद्धा हिम्बान्ते किर्म संबद्ध हुई। इससे इन्हें स्वरंग्ये अपूर्व को सुना प्रमा अन्य आसी। से भारतपुरुष हो जन्मना प्रकारिक होने करे। का अञ्चल केमोर्डाहरू स्थान प्राप्तक विकालक अस्तिके माला अवस्था हो तके थे। Strain franciscos 1977 pages निर्वरस्थ श्रेषसम्बद्धे अवनी 🛗 हेनाहे. जिल्ले विकास असे परिपूर्ण अस्तान अस्तान विका । इस नगर निर्देशनकारी वर्णा केलवे वैभवन्ते स्वयं क्रिक्टक कामानिका वेक्स क्या प्रकारक का साम मिका । अन्तर्भ जन्मको निकासक्ता केलेके गर्थमें आनेने निर्मित्र मेन सह विकास कार्य के अपने विकास के अपने अधिकार फोशा गाने तन्त्री। अवनी विच्य प्राप्ताही Bernit bremt feftend firmig unb शिक्तालको अनुस्था अस्ये स्था । सर्वते मानुसाने सा मनते वे महत्व रेकते मन्त्र हो गर्म भी। यूने ! इन अक्राती रिका अभी देखन और व्यक्तिके पार्ट अध्या वर्णने निवास कार्यकारी दिवा-रेपोकी स्तुनि की और सक्तान मांब्रुशिकी मधा प्रकारके जुनि करके प्रस्तांक्य हुए

ब्राहरी करते हैं। जन्म ! स्वरूपता से एक देशन अपने-क्रमी खनाडे को क्ये । जब क्यों क्योंक श्रीत क्या और स्वार्धी को पूरा हो काम गांव कार्यक्रक बर्धानकारो राज्य कर्त होनेक गर्फल (सामुखी को वृत्ति होती है, प्रतीको बल्ल शिक्ष अवदि क्या ès firme i aus bemerter apparates tell-क्रमणी विकास स्थान नेप्याके सामाने अपने 🕸 कारणे प्रकृत हुई । कारण प्रभूति केव शासकी word friend grifere result and कर्णे क्रम्य वयान्यान्ते आक्रमानुन्ती क्रिकेट अंदर्श हेव्हें दिलाको अवसे 🖟 रनामधे अनुर्धाय होता । इस सम्बद्ध क्रमाने क्रमाने प्रमानिक क्रा गर्वी । अनुवास हमा कालो समी को कुछ। सुमर्थिती हुई मध्योत हो । का समय कार्यो क्यांक प्राप्त कुरुनेक्ट पृष्टि हो । विकास अमेर क्रम केला वार्ट काले । सामने सुन्ती क्षेत्रत प्रमानाके tern gergrande unfe fach afte facecourt fram Unburch freehan मार्क्यक विकासियों सहस्त्राची संत्रीत्राहर willing more flower a

नारद ! असे वेणकानोन वासि प्रतिक्र क्ये क्ये, तक वेत्रका अर समय अंकर औ जीता सामा सम्बंध समान कारियामधी प्रमाणकार्थ केवीची देखावर जातिकार करण्याता अनुभार करने स्वती । देतीके इस firm moun quin mais fritting from क्रम क्रम के पना। वे क्ये पानेवरी क्रमान समान होने प्रत्योग हे रही और केलेक्ट्रक्ट केली।

पेनाने कहा—**जगहको ! यहेक**नि ! आपने बही कुमा बंध, जो मेरे समने प्रकट

श्ची । अभिन्ता । आपकी बडी होना से स्वी

है। शिवे ! आध्य सम्पूर्ण क्रक्तियोंने आधारतीह तथा तीनों स्रोकोकी जनती है।

देवि 🗓 आप धगरात् शिवको सक्त 🕏 जिय है तमा सप्दर्ण देवताओं हे प्रश्नेतिक पराहारिक

है। महेकरि । आप कृषा करे और इसी भारते मेरे स्थानमें स्थित के जाने । साम की

मेरी पुर्वाके अनुकार प्रायक दर्शनीय करा बारण करें।

मसाओ कहते हैं। प्यान्त । पर्यन-पन्नी मेनाकी यह बात सुरुवर अत्यन्त प्रकृष हुई फिक्टबेबीने इस गिरिडिम्पाको इस जकार

क्तर दिया। देवी बोर्स्स - मेन्स । समये पहले तत्वरभरपूर्वक नेरी बढ़ी सेवा की थी। का

समय तुल्हारी परितये प्रस्ता हो में कर देवेके रिज्ये तुम्हारे निकट आबी । 'वर व्यक्ति' नेरी

इस बाणीको सुककर हरूनै को बर माँगा,

कह इस प्रकार है— 'महादेखि ! आफ मेरी

और उनके संदेशका निवारण करना

ब्रह्माओं अहते हैं—जाख ! फेक्के सामने महातेजध्विनी कन्या होकर लौकिक भतिका आस्रव हे वह राने लगी। उसका

भनोहर सदन सनका बनकी सब कियाँ हर्वसे

करें ।' तब मैंने 'तशास्त्र' कहकर नमें सदर का वर दे दिया और मैं अमने धायको चली नवी । गिरिकामिनि | इस वरके अनुसार

पुत्री हो जारी और देवताओंका द्वित-साधन

अवन पाकर अपन में तुम्हारी पूजी हुई हैं। अतन भैने को चित्र्य स्थाका दर्शन कराया है इसका जांस्य इतना ही है कि सुखें मेरे श्वकावक स्वरंग हो जाय; अध्यक्षा पर्यप-

क्रमचें प्रकट होनेपर मेरे विषयमें तम अन्यकान की बनी पहलीं। अन्य शुप्त दीनी रूपांच पुरीकामसे अवचा दिव्यधावसे पेरा

निरकार जिन्हर काले हुए मुझने ओह रखी। इसको बेरी क्लम गति प्रक्त होगी । मैं पृथ्वीपर अञ्चल लीएन करके रेजनाओंका कार्य सिद्ध क्षकंगी। याववान् वान्युकी पत्नी क्षेत्रेंगी और सम्बन्धेका संबद्धों उद्धार क्राक्षेती ।

देश्य कड़कर जगन्यामा क्षित्रा जुप हो नवीं और इसी क्ष्मा माताके देखते-देखते प्रकारतथर्भक भवनाम प्रमेक कथमें व्यक्तित हो गयी। (अध्याय ६)

पार्वतीका नामकरण और विद्याध्ययन, नारदका हिमवान्के यश्च जाना,

पार्वतीका हाथ देखकर थावी कल बताना, चिन्तित हुए हिपदान्को आश्वासन दे पार्वतीका जिवाह शिवजीके साथ करनेको कहना

> इवान काल्लिक्टरे उस धरम तेन्द्रियनी और ज़लेख कन्यको देलकर गिरिश्व हिमालम

> अतिश्रम असमन्तर्मे नियम हो गर्ध । तद्मन्तर सुन्दर मुहतेचें मुनियकि साथ हिमदान्ते अवनी पूर्विके काली आदि सुख्यस्य

शिल वर्धी और बड़े बेगसे अस्तालपूर्वक नाम रहो । देखी जिल्हा गिरिसकके अवनमें अर्थ का भहेर्नी। नील कम<del>ल दलके फ्रम</del>न

विनोधिन करने राजी—रोक राजे नजा, कैने । आपनोधे शेष्ट्र आनगान् प्रध्ये । शाम सर्वज्ञ क्षणोक सम्बन्धे सङ्ग्राजीकी जलगरीर और है और कुम्पपूर्वक दूसरोके क्षणकारों समे कुरू काले सुप्तकार काली काली है। यह है। यह स्वीव्यक्ति वार्यक्रिकारी से बुक्रीत्यतः साथि तृत्योके संस्था तथा मुक्त-बंध के उसे कराइये। येरी बंधी क्यूकरोकी जारी का सन्ताको कुक्को जिल्ला औपानकर क्रिय करी होती। हर्मन अन्ते प्रश्ले अनुसन् कर्ना स्वयं पुजरले लगे । यात्राने कारियकको 'व का' (असे ) सन्त्रम नग कर) कालर नग कारनेके केवल का । यूने । इस्तीनके का सुन्दर कुरावाली निरिधाननविकी आने बाराबार मोधार्थ इसके समये विकास है गयी। मान्य ! तक्षणात का निकाल अनेतन्त्र मानव कारण, गांव विकासिकी अंगले विकासके प्रवास करके कही अल्हालके प्रवास केंद्र पुरको निवार पान्ने सामी । कुर्वनामानी साही विकार को को कर कर का से नहीं, कैने मुल्लाकारको प्रातेको प्रति अन्ति-अन्त रवर्गक्रके राज्या ग्रहेण कारी है और गरिकें अन्यत्र प्रचारत एकः प्रक्रेपरिकारिक अस् हे बारत है। को ! इस जवार की दिलाकी fant yn rhenn û wêr figu û: अस्य अस्य गोल्सका कर्मन कर्मना, सुन्ते । इस नवकरी बात है कुछ करकार,

Petrali Second property de Comments का भने । पूरे । तुम दिल्कारको झना और राज्यी सीन्यके जानकारोवे हेव है। मारह | निरिक्ता क्षेत्रसम्बद्धे कृत्वे कावर भारता देश प्रकार करके स्थाने कुछ की और अपनी पूर्वको कुलकर काले तुक्ती क्षरमंत्रिं प्रकास कारककः। स्टीका १ किर क्षे है कुछे नक्ष्या प्रत्ये हिमायको अपने सीन्यान्यकी सरकात की और अन्यक पदाद सुधा हाथ मोक्टर तुम्ले कहा।

दिग्रास्य संस्थ-हे कृते काल ! हे

ा स्थापना करते हैं—ऑपनेश ! सम क्यानीताने कृतान और क्येतुको से क्रे ही Partie Courses ben aufer gub कार्यनकामा क्रम देखा और काके प्रापृत्ती अपूर्ण विशेषकार्य पृष्टिका कार्या क्षेत्रकारको इस प्रकार काइक आरब्द विकास ।



भार, नार्थ-केलाक और केना । आक्की पढ़ पूर्व कक्काकी आणिकारगर्क रामान वही है। सवका शुध तक्षण इसके कारोपरी प्रोप्त कारणे हैं। यह समये महिन्हें विको कारणा मुख्यानिकी होती और पाला-विकास के प्रतिने प्रस्तवेती । संसारकी सम्बद्ध करियोधे यह परम् प्रकारी और नकरोंको जब पहल शहर हेरेकानी क्षेत्री । निर्वरतक १ सुन्दारी पुरीके प्राथमें क्रम अवन राज्या है विकास है। केमल जैसे है कामल क्रम है। में राज्यान है र्मप-पञ्चा स्थापाल, निर्मुण और विश्वास होत्स । अस्ते य माँ होती न माम । उसे मान-सञ्जानका भी कोई सन्तान की स्थान और क्षा रखा अवस्था केन सारक कोना ।

सदानी करते हैं--नाम् ! मुखारी इस बातको सुन और साम बानकर केना तक श्चिमाक्टर होयो याँग-वसी यहा द विस्त हुए, पांतु वन्त्रन्त्व रिक्स सुन्तर्भ हेरी क्रान्त्वो क्ष्मका और अक्षणीक्षय का भागी परिचले विश्व कारका कर-क्षेत्रक वर्गने विश्व वर्गने 'भारतकोची बात कारी क्रूट की के सकते' का ओक्का रिका परावस् रिको पुरस्क बारगांचे प्रापृत्वं प्रमुक्तं आवन्तः क्षेत्र काले हरती ( मान्य | अस असम सम्बद्धी सम कु पर्छ श्री क्षेत्रवाली हत्त्रों कदा--- 'तृते । का रेशाच्या कार सुरक्तर मुक्ते वक्त हु सा हु क \$ 1 ft agent) gather merk musical first कुला करान करते ?"

'सुने | सून ब्याल् क्रीनुक कार्यकारे और वार्तन्यय-विकास हो ।' हिन्त्यस्थी बाल स्वयूद अपने महत्त्वाती पंजनीहरू करकर हुनै बंद्धारे वृष्ट् तुमाने दृश्य अवहर पादा । नार वान-निर्मित्रक ! बोक्पूर्वक सुन्ते। येथी कार सब्दी है। यह पूर्व नहीं होती। क्रमंत्रदे रेक्ट क्रमानीकी क्रिके है। विक्रम हो यह विकास नहीं हो सकती। असः बीनश्रमाः । प्रत महन्याम्ये मेला है पनि विलेगा, प्रत्ये संप्राप नहीं । यांत् पूर्व रेकालंड कुरमानो जवनेके रियो एक उनाम भी है, क्ते प्रेमपूर्वक सुने । को कानेले गुन्हे सुन

विशेषा । पैथे जैसे बरबार निवयक विस्ता है,

कुछ रेक्स जिल्लाका है, अल्बार बंधार्थ करा। और लीमाके निमे अनेक कर बारण करते सुने । इसे देशा पनि प्राप्त क्रेम्प, को चोची, अपने हैं । इसने समस्य गुरूकमा साहारिक समान हो आपने । समाने पुरावने कोई सेन भी हो से का उसे दश्य वर्षी केता। कारकार्यके रिक्ट ही यह ३- वाहायक सेना है। इस विकास दुर्ग, अधि और बहुत्का रूष्ट्रामा कार्य रक्षा कार्यने प्रशंतने तुन विकेत्यकृतिक अपनी परम्य विकासी भगवान् विकोर प्रको और है । भगवान् fire much dut, show, Arbitare, स्वयंत्रकारणे और अधिनाती है। ये पानी क्षे प्रमान के बाते हैं। अस- दिलाओ स्वान क्षार रहेते. प्राप्ते संस्था नहीं है : विशेषतः में स्वानको बहुन्दे हो बाते हैं। यहि दिन्हा सर करे के एक काम क्षेत्र है जावना। समेश्वर क्षेत्र कर प्रकारने कर्न्य है। वे प्रकार क्षाक्त की किन्सम कर सकते हैं। इस्ताओं इनके अधीन है नवा से प्राथको सुरा केनेवारि है। कर्तक जनवार संवतको जाते वर्ता होती। यह सह कहोको अनुस्ता गोपी। क्रवेरिक पह प्रकारताची और उत्तव प्रत्यो। कारण करनेकारों है एका अला-विकास सुराको बक्रनेकारी है। बहु सबका करके भारतन क्रिकी करती करने कहते कर नेजी और में चंपक्त भी इसके दिया किसी दमरी बॉलो क्याद नहीं करेंगे। इन केनरेका केन एक-एनरेके अनुसार है। बैना उपन्योक्तिक केन न तो किसीका दशा है, न प्रमा अभव है और य अपने ब्रेग्स । निरिप्रेश I हम्बं देखवालोके कार्य करने हैं। वनके सी-को कान स्टूजन हो पने हैं, उन समका इसके प्रमा कर अधीवन को अञ्चल होगा। अहिरात । आरखी कन्याको कामर ही ० स्थाप्त किर्माणाः । १९४० १<u>८ व्याप्त्रिकारः विश्वतिकारः । इत्य</u> केल्प्स्याः शत्ये १ मी तुम्बारे सिम्बा कृतरी किसी क्षीकाः

चुनः वर्षपूर्वका जिल्लान क्षेत्राः । आस्त्रकी यक्ष पूर्वी अन्दर्भी सम्बन्धके अञ्चलके क्ष्मेंबर सक्षेत्रप्रको संसूध करनी अनके प्रतीसके आसे

काणको अपने अविकासने कर केती, इनका अध्यक्ति कर जन्मणी । शिरिशेश । तुन्हें अवनी भद्द करना भगवाण संस्करके विकास दूसरे किसीओ वहीं देवरे नाहिने । यह देवनरआंका

मुत्र रहण है, इसे काफी क्यार्टांका नहीं कारण जातिये ; विद्यालयों कहा: - इसती हुने काखू ! मैं आकारों ह्या काल कार दहा है, उसे रेप्यूपर्वक मुस्तिये और आकारकों अनुकार की विके! सुन्ति काला है, सामकार्यों देश अन्यों कालों आव्यिक्तोंका जाला क्रमी अन्यों कालों

वृंत्राच्ये रागते कु निवह सम्बद्धा काले हैं। देश्याक्ष्में के वृद्धिये नहीं आने । कुंदि ! क्ष्माक्ष्में स्थान हुए के कालान कुंद्ध प्राचित्र सम्बद्धे हुए अपने सम्बद्धे देशो इस्में हैं क्ष्मा वृद्धि हैं। कुंद्धा विकास प्रतिवर्धे सैतने क्ष्मा हैं। किलामी लीके स्थान प्रमाणित्र हैं। किलामी लीके स्थान प्रमाणित्र हैं। किलामी लीके स्थान प्रमाणित्र हैं। कुंद्धा विविद्ये और विविद्या किलाम है, की स्थान क्षमा स्थापित्र नेक्सा स्थान है। का वे क्षाना

निर्मार को परवास है, वही सकत क्षणमा स्वाधित में परवास है, वही सकत क्षणमा स्वाधित में के कार्य है। के वे क्षणिक सर्वा माहान्यार कार्य है, कि ही कक्षण्य अंग्रेसकार्य पृष्टि नहीं सार्थ । जुने । वहीं अर्थ हुए विद्यारिक मुख्य स्वाधित क्षणकों दिन्य ऐसी है कारा सूनी मानी है। क्षण का भारत विश्वता है है। अंग्रेयक: वह बाह्य की सूननेने आभी है कि प्रकार हाने पूर्वकारकों स्तीके सकता एक प्रतिहत की

भी । उन्होंने कहा था— दशकाराई कारी

कारते ही वृष्यकारणे दक्षणावा सार्थ हुई की। यह समय हरतेया एक क्ष्मेयहरणा होना जाते पाण की। में कार्ड दक्षणाया होना पाणी कार्य क्ष्में हुई वहैं। क्ष्मेंमें निर्माण वहाँ अववार कार्य निर्माणा वर्णकार संपाल की अववार हुआ देख कोष्युर्वेक अववे क्षांत्रको अन्य हिला को है। हुनारी कृति हुनारे पाने क्ष्मा हो है। हुनारी कृति स्वार्थि कार्यका निर्माण है। यह दार्थनी

धनकान् अन्यत् भारते क्षेत्री, प्रताने संस्था

mit fre

अवनी पूर्वी करानेके लिये न करन करतिया

व अक्रम । यह वै कृतमें स्थम कक्षमा है ।" इस

प्रकार अलीके बाज अनुरंगे व्यक्त ही प्रतिका

बार रही है। अन्य सरीचेंद्र वर बरनेदर में हसरी

व्यापने । निरंत्तव । इस विकास तुनी

किया की करने कहिने । तुकारी के पूरी

व्यक्त सुरूपा दूस (कारद) में कहा---

किसी ब्रोको केले सक्त करेने ?

नार ! वे क्यां कते तुनने वैत्रमंत्रको वित्रमानुकेत जनावी । प्रतिनार श्री कृतिका और क्षित प्रीतिको स्वानेकाना है । कृतिके क्षा सम्बद्धी पूर्ववृत्ताकाको तुन्ती वृत्यो कृति वित्रकान् अस्ति वार्थ असे । इसी कृति कृति वृत्यो अस्ति वस्तु वृत्याको वृत्यान कृत्यो कृत्यो कर्षा वृत्याको व्यान

विच्या और उसके मुक्तपा नेव पुरस्तानकी प्रथम केल्ड नवी। निर्मित्तम मिलालम कार्यमिक उस करिएको सुनकार उसके सामेन्ट क्रमा केटने सने और मुस्तक हैंपकार उसे अपने अस्तानको प्रश्न में मिठा लिखी। नास्त्र ! प्रस्तो प्रक्राण तथा उसी भ्रमा • This contracts the contract out the configuracy of the contract of the contr

प्रकारमापूर्वक सर्वान्त्रेकको जोः वये और आवन्त्रते पृष्ट हो अपने सर्वातन्त्रतिसाती विविधक द्वित्रसन् की मन-ही-जन अनोहर अक्टबे प्रक्रिय हो वये । (अस्तरम ४-८)

## मेना और हिमालसकी बातजीत, पार्वती तथा हिमवान्के स्वप्न तथा भगवान् विकसे 'मंगल' सहकी उर्व्यातका प्रसंग

माराजी करते हैं जान ! जब गुज सर्गलेकाओं करते गये, सबसे कुछ करता और जातीत हो कानेकर कुछ सिंग केवाने दिक्कालों कियार जातार उसे उपन्य निरुक्त । किय कही हो से निर्माणतिकों केवा अनुने प्रतिसं किरकालोंक केवा ।

मेनने महा—जनमान ! यह दिन मारव मुनिने को मान नहीं भी, अन्यो सी-सामानोह भारता मेरे आफी सम्ह आँ सामाह; मेरी से यह जानेना है कि अन्य सामाहा; मेरी से यह जानेना है कि अन्य सामाहा कियाह मिली सुन्दर करके साम सामाहा कियाह मिली सुन्दर करके साम देनेवाला संगार ! निरिन्माता का सुन्ध सन्दानोंने सामाह और कृत्येन सेना मानिते ! मेरी बेडी मुझे जानेने नी स्थित दिन हैं। सह सामा पर पासार वित्त जनार भी जानक और सुन्दी ही सन्दे, मैसा सन्दिन्दे ! आन्यको

हेला करकार केना अपने परिनेट बारमोचर गिर पड़ी। जब समय उनके पुस्तपर जॉन्दुजॉक्टी कान का नहीं थी। प्राजनित्तेणीय दिल्लाम्ब नहें काल्या और

शेल परस्कार 🕯 ।

भशासन् सम्बाधना आरम्ब किया । विभालन माले—हेनि नेजने ! में समार्थ और सरमधी भाग समान है सुने ! प्रम होड़ो । पृथ्वित मान सभी हाटी नहीं हो समानी ! पदि बेटीयर तुन्हें केंद्र है से उसे समार जिल्हा हो कि का फलिक्ट्रिक सुनियर पंत्र हित पुर (सोटा जहन ) ए—



विन्तारे जनकान् इंकारके निन्ते तथ करें। केन्द्रे । क्षति जनकान् वित्य जनक झेनार कारणेका करित्याम कर रेने हैं तो तथ कुन ही झेना। कारकीका कारक हुआ कार्याम क अस्तुन तथ के बानना। विन्ताके सम्बंध करें अवहान तथ नहरकान हो कार्य है। इस्तानि दूस पुत्रीकी विश्वकी वाहिके किने सम्बंध करनेनी प्रोक्त विद्या है।

साराजी वाहतं है—सारद ! हिमाबान्सी वह नाम सुरवार बेनासी वही प्रश्नाम हुई। वे त्यासाने तथि बनाव करनेके निन्ने पृश्नीकी उन्हेंज़ ऐनेके निर्मात उसके बास कर्यों। परंतु वेटीके सुन्नार अनुनर इंडिनात करके वेटाके सार्थ वही जावर हुई। उनके दोनों वेटाके हुना आहे पर अन्ते। निर्मात तो

+ संबोधार विकास्तराज्ञ = 116 निरिक्षिया जेनाचे अध्यो पुत्रीको उन्हेल त्यंत्रण और वेश-को अनुसार ग्रह्म वक् हेरोच्यी कृतिस नहीं यह नागी । अध्यो कारावती भिक्क केंद्र क्या । त्यक्ता काकी आहारो क्त चेतुनको पार्कतीओ क्रीस हो तरह क्यों ( वेरी मेटी कहीं का जानी और अधने इंपानी रूप में इस्तेत वरनेवारी कार्यस्थात देखी क्रातेको कानक रहाकर व्यक्तिपूर्वक क्राकी माताको बारकर जाकरून हे तुरस केली । होता करने राजी । हायुरित <sup>१</sup> नहीं केस देखा पार्वतोने क्या —या । तुम वाही हुआ अपन है, रीक्से मैंने सुन्ते करा दिला । अंतः क्रिके केने । क्रुक्त कालनक इस स्वतन्त्रे रम्बद्धारम् हो । नेर्ते व्या कात सुन्ते । जान विकास राजिक समय प्राथमानुको की एक करकारे वरीक्षा का अनेका करनी काकिने, क्या देखा है, को कार्यों हैं। कार्यों है कुल प्रमुख्य पहले प्रतिकार पहला प्रमुख्य है। पूर्व स्थाने हुन अवस्तु वर्ष नवसी प्राध्यको स्था निर्देशक समाने । वहाँ येश कियार है। formal property first the second सहस्त्री पात्रों है। सुनीपूर सरद [ केरत स्थापन्य निर्वतस्था है। स्थापन और केरता करवेका प्रमुक्तान्त्र्येक उन्हेक विश्व है। पुन क्रमणे का बहुने कामनी परिवा पूर्व मान्त्र । यह मुख्यात नेत्रावाने प्रतिव असने परिच्छी जुलामा और पुर्वके रेके हुए प्रातिका कराने सन्ते । रतामां कृतिः वस् पुनामाः नेपालके देवर्षे । दिवश्यक्तिरोपणे । काताव् मुक्तके पुत्रके स्थानके सुरुवार निर्माण क्रेंबरचा वदा वस्त्र क्रथन, महत्त्रकारी,

विभागक को जनते हुए और अवनी दिन मजीको समझारी हुए केले । निरिक्तवर्गे कहा-किये । विकासी राजवे की भी हम सार वेचन है। में कार्य्युर्वस को कारत है। तुन नेपयुर्वक को कुने। क्या को असर संबंधी थे। जानाओर करते रीये अकुल कारने थे, अर्थी स्थानीये कुछ क्षारितको अलीने असन्य कर रहत था। वे बढ़ी प्रसारतांके साथ भी नगरके रिकार स्वरूप अर्थके वैस्पे अस्ति। उसे देखका मुझे ब्यून हर्ने पूजा और मैं अनवी पुत्रीको साम सेवार कर्मा गाम गाम । उस समय मुझे हाल हुआ कि जन्मजीके कराने हुए पर मामान् प्रान्त् में ही हैं। शब्द मैंने उत

रावानीको सेमाके रिप्ते सामनी पुरीको

क्रवेस केवर कामे भी मार्चन की हैंद के

इसकी संबद्ध क्रीब्यर करें । परंतु का राज्य

क्यांने बेरी बात नहीं कानी, इननेने ही वहाँ

विकासका क्या वर्ण कार्यन, जनुस्तानारी, वर्णानकांक अर्थि जरान है। सुन इसे अस्ट्रान्तका कुन्छे। यक्ष-कार्य अस्ये विकासकार्य केल्ला वर्णान्य अस्ये और प्राणांको की अधिका कार्यो कार्य केल्ला कुन्यका स्थानित कराने । अस्ये वर्णानको कुन्यका स्थानित किसे क्षेत्रक कराने सून् इन्छे अस्यातीक सून्यका अस्यान अस्तित्वका वर्णान कार्ये। एके। यह अस्य उन्छेपे स्थानकारिता वर्णानक-अस्थानकार्य सुन्यर विस्ति स्थान जीतिन सीर्य अस्य अस्याती क्षेत्रकार हो स्थान असेर अस्य अस्याती अस्ति प्राणान वर्णा स्थान स्थानकार्य अस्ति प्राणान

विराहिको अवस्थाना अपूर्वन करने रहते।

इल्केंक विरक्तरे दुर्शला के करी भी उनका

क्षांत्र व प्राप्ता भारतकात्रकारी जनवान्

कंकर कर केल्काशंचरिक लीट आचे और

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* समापि तथा तरि, जो समझ दूः स्टेमन कस करनेवारचे है। संवाधिये में अधिन्यकी १०००क स्थान करने समे । इस सन्। सीने मुजांको रहित हो है अल्यान् विक विश्वारमान्य सुन्धिर कालो समानि गणने बैठे सो । ये प्रय अर्थ हो प्राथमें अधिपति विभिन्नार परवक्त है। सहस्वतः का कर्णका वर्ग व्याप्ति हो पने, तह उन्हेंने सम्बन्धि क्रोब्री । क्राफे क्या तुरंग ही जो परिष दशा, क्षा में तुन्हें बताब है। फन्मन निर्मे राजारते का समय क्षत्रपांचा पर्यांकी पर प्रीर पृथ्वीया निर्मा और सम्बद्धान एक सिन्दुके कारने परिचार के समीत पूर्व ! का बारकांद्र कर कुलएं ही, प्रारंगकी कारिय रास्त्र की और अस्तार परोहर का विना श्वीत्रे श्रीतंत्रात् वह क्षेत्रतात्त्री कालक अनुवास कुरुकु नेपाने सम्बद्ध था। समानि उत्त स्थय संग्रहतार-वराधक क्रावेधर विश्वत शामे व्या साधारण शिक्षकी मानि देने क्षा । यह देश कृष्टी जनवाद प्रेमाओं क्षा बार इतक कृतिको विकास बारोको पहाल मुखरी स्वीका कर शास्त्र करके स्वी प्रकट ही गर्बी । उन्होंने उस सुन्दर कार्यनको गुरंत बुद्धान्तर कृत्यनी गोवूनी रखा विभाग और क्रांग्ये कार अंधर क्षेत्रेक्स कृष्या है जनकी कारों को रिल्पो सर्वे । उन्होंने केरने इसका के पूजा और अवना हो गाउक कर हैल-दैरफार को जोताने सभी। वरनेकर रिक्का क्रिकाकन करवेकानी पूर्वा क्री रखे पानमें सर्व काची कर का की।

मनको प्रान्तक स्थान करके उन्हेंने संस्थानी सृष्टि करकेवारे, प्राप्त कोशको एवं विकास अन्तरकारी पान्तु कर कारण केन्यकार केल पहे और पुध्योग्यो पहलाबका कारो कोने—'वर्गक <sup>(</sup> सुन क्या हो । के इस पुरुष प्रेमकों कारण करो । यह हेब्र फिल् यूक व्हालेनको क्रमाके समस्य (करीने) से तुमारे से समर क्रमण कुआ है। बसुने ! यह क्रिक्सारी were night if several year gan \$, बळारे बुक्ता क्रमने गुन्ता ही पुत्रके समन् प्रस्का क्यांन क्षेत्री। यह स्वय त्रिक्षिक वानांके स्ट्रेस क्षेत्र । अवन्य गुजवान् और भूति हेरेकाल होता। यह मुझे भी सुस अक्रम करेगा। एक इसे सराजी संविधे अनुसार बहुत वारों।"

अक्टबरे काले हैं -बराए रे हैला बाबकार भागवान् किया कृत हो गर्व । स्थापेर प्रकृतको विश्वपन्न प्रभाव कुळ काम हो गया । हरने किया क्या का से लोकाचारका पास्त्र का से के। धारूकों सल्लाके दिव शीरकांक निर्विकार परमान्य हो है। कियानी उपनेता आक्रांका विशेषाचे वाच्ये प्राथित पुर्वकृति प्रोत् ही राजने स्थानको पानी भवी । इन्हें असमितक सुन्त नित्तन । यह सारक 'बीच' सामने प्रसिद्ध हो एक क्रेनेक तुरंत काशी करू एक और वहीं इतने रीवकारकार पंत्रवाद प्रकारकी सेवा को । क्रिक्कान्यक्षेत्रके कुरमाने जानकी पहली मानार में भूतिकृत्वर सीत है सेप्र को क्रिक्टकेवर्ग को पर्व, से शुक्रकेवर्ग (alumu 4-to) वर्षे कि ।

धारणान् विकास महाजारण तीर्थमं अपस्याके विके आजा, विस्तानहार साम्यान् विकास महाजारण तीर्थमं अपस्याके विके आजा, विस्तानहारा स्त्रामा साम्या, पूजन और स्वतन तथा परावान् विकासी आजाके अनुसार स्वाहा कर साम्यार दूसरोको च जाने देनेकी स्वताना करना

पूर्व स्वेपकृतित प्रतित्तरकात् कर्वती हिनानमंद्र करने समार माने तार्थ । यह अरेनीह स्कूत क्लारी संपन्ध अस्त वर्तनी हो तथी, तक सर्वाच्या विराहती पासना हुए प्रान्तुको सर्वाह शक्कार समाजार निवस । जारत् । अस अध्या शामित्रक वर्णनीको हुन्छो रहन्छ। से पर प्रे-सन वर्षे आगर्या अर्थन कर्ते स्ति। हैं की भी की है के लिए के किया है। क्षानुरे असने मन्त्राते कृत्यात व्यानेकं विस्त सम वार्गनात विकास विकास व वर्गने असीह क्षक प्राप्त कार्यक्रिको स्तात हो है हिमालको क्रमान विकास स्थानकार सम्बद्ध ती की याने आये, अर्थ पूर्वपालको साध्यासको स्था क्रेकर समाज व्यवस्थितः विकास क्राफेट feet wet all tree words tape with Many Married Statement of all a Robbins इस्ते व्यक्ति रहस्यत समास्य अस्तरमा स्त्री । से semestige if they, president they, miffede, Britist myren, Regresstreet, freite um sprentfer bech अंतर्भक्त क्षण्याच्या क्षण्याकारको विवास करते तर्ग । अनुवास इन्हें, स्वान-बरामान क्षेत्रेयर जन्मै-पन्नी असी, कुछ, अस्य पार्वतालय को अल्पने क्रमा हो एके। इस राया कुछ है अन्यक्ता प्राथमा प्राप्तको मेन्द्र सम्प्रे से ; में सक-के-कर चौत्र करे और एक एक भी नहीं केलने हैं। एक

महत्त्वी कार्य हैं। जाना है क्रिक्समूची, प्रान्तक के नावे के र

इसी हरून निरिष्ण क्षितान् उस क्षेत्रक स्थानक प्रमान प्रकारक प्रभावनक प्रमान असी और अस्पान प्रभावनक प्रमान असी अ असार प्रमानिक्ति निर्देशको प्रभावन् प्रांत्र प्रमान क्षित्र, अन्यते प्रभावि क्षेत्र अस्या प्रमान के इस्त अंत्र अन्यत पुत्र अस्या क्षित्र के इस्त अस्य प्रमान

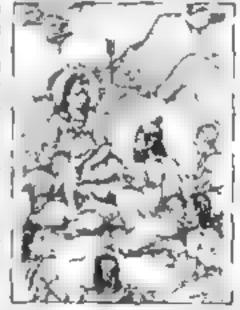

'प्रत्ये ' वेरे जीव्यन्तवा स्टब्स हुआ है, जे अन्य पार्ट प्रवारे हैं । अस्तरे पूछे स्टब्स कर दिला । पार्चे र से, प्यान्तवाओं पह रोग्ड से भाग नेए जन्म सफल हो पना । आज नेत : प्रथम करो । वीचन समार हुआ और अवन केन सक कुछ । अहाओ १५३ते हैं—नारद ! हैसा इस्पर हो नवा; क्योंकि अध्ये वहाँ कार्यक वहांकर कृष्टिकाई क्याहिक क्याकर सम् करनेकर कहा उठाना है। महेक्ष । आय गुहेर अपना कुल सम्बद्धकर शान्त्रभावने पुत्रो freite freit jeger Effeit i ft unft प्रमाणाओं अन्यवस्थित क्षेत्रत आयादी बेका करीना ।'

मकाओं काले हैं---अवद ! निरिश्तकादा मह मक्त सुरुवर महेवाने क्रिकित् अस्ति कोली और रेक्कास्ट्रिक क्रिक्ट्यको देखा । रोजकोर्साका निरंशनको क्वांक्वक देश कारपंतरों निवन इस पानकेवर कृतकारको कृतकारको हुए-छै बहुत ।

महेका बाल-जीवनक ! में सुकरे विकास क्यानी स्थल कारेके रिने आया है। हम देशा प्रकार करे, किससे कोई भी भी निकट न का क्लेंड। हम मकारमा हो, समस्याचेर काम हो सका सुनियों, देवताओं, राहाली और उत्त्व च्हान्य ओंके भी गए। अस्तर केनेवाले हो । दिन उनहिन्दा तुन्हारे कार कटा है निकास दाता है। तून नकाने अधिनिक होकर सहाके लिये परिता हो नने है। कुररोक्ट इक्कर करनेकाने गंधा राज्यमं कर्वतीके सामार्थकानी राज्य हो । विशिक्त । मैं बड़ों राष्ट्राव्यक्ता-कारले पुष्पारे आसित होषार आसमध्यपद्धीय वही प्रशासनी साथ प्रयूक्त बार्कका । मैलान । गिरिबंद ! किस सम्बन्धे वर्ड मेरी कारक किया किसी किया-साधाके बाहर ख रखेर, अरे इस समय प्रचायपूर्वक करते । पर्यनप्रकर । मेरी नहीं सबसे बडी सेवा

🖁 । तुम सपने कर काश्ते और मैंने को कार

कर्मन किया है कि अन्य क्षेत्रकारक है। युद्धा है, उत्तरह उत्तर प्रीतिने कहपूर्वक

क्य हो नवे। इस स्टाब्ट निरिशायने प्रान्यसे केन्द्रवंक 👊 कर कही-- 'जनक्रव 🛚 कानेका । अस्य मैंने अपने अंदर्शने दिना हर भारत्या स्वापलपुर्वक पूजन विका है, बर्ध में दिन्हें बहुन् रहेपान्यको बस्त है। अब आयसे और क्या प्रार्थमा करें। महेवर । विलये ही देवल बंदे-बंदे मानार अस्थान के नहार वन करनेट की आवर्क नहीं करें । में ही अरब कही सब्दे उपरिचल हो गर्ने । भूक्रमें काक्षर केंद्र औसरकारानी और पुरुवस्थ कुलरा कोई नहीं है; क्योंकि इत्तव भी पृष्ठकारका प्रवस्तक निर्व क्यांच्या हुए है। परनेकर । आज मै अवनेको स्थापन इन्हर्न भी अधिका वान्यवाम् वाभाव 🗞 वर्गोकि जेनकोस्तित शासने वर्षा आवार मुझे अनुष्टका भागी क्या किया । देवेश । अस्य कारण हैं । यहाँ विकार विकास विकास समाची प्रतास समाचा महिनिको । प्राप्ते 🕽 में अवस्थार कुल 🛊 । असः क्रमा अक्रमणी अवस्थित अनुसार होता acilon il

<u> कारणी कारो वै---नारद ! हेररा</u> क्रमुक्त निरिश्य क्रियालय प्रशंत अपने मन्त्रते स्तैद अल्पंत अनुतेने अन्त्रती जिला केनको बढ़े अल्पने बढ़ तास कृतना कड़ सुरायः। करपञ्जन, हैलगायने साथ कारेकले परिवासे तक समझ संस्था-क्लांको कुलकार उन्हे टीक-टीक -रिप्यतन सेने—अक्सरे मोर्च भी

बुहुमान्त्र्ये ही है, मेरी आज मानवार य जनावहे प्रतेश ही निवर्त्वास कामेर दिल्लाको बाग । यह में स्वती मान कहना है। यह बांई वितरिक्कानमेर निज को सुन्दर प्रवाह किया, बार्ट मिनान में उस नक्काहरूकों में किया का तुन्हें काला है हुन्हें। (अवहार ११)

हिमचान्का पार्वतीको दिख्यो सेवामें रक्षतेके किने इनसे आहा याँगना और शिक्यम कारण काले हुए इस प्रसायको अस्तीकार कर देना

निवासी करते हैं—जाना । सामकार रैत्याचा हिम्स्या प्रथम प्रमाण है। अपने प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम होते कर्मा अपने अपने प्रथम प्रथम हान्ये कर्मा अपने अपने प्रथम प्रथमित प्रथम हान्ये कर्मा अपने अपने प्रथम प्रथमित प्रथम हान्ये कर्मा अपने अपने प्रथम प्रथमित प्रथम हान्ये कर्मा अपने अपने प्रथमित हो। अपने प्रथमित हो। कर्मा अपने अपने प्रथमित हो। अपने प्रथमित है। कर्मा अपने हैं। यह अपने हें क्षेत्रिकों हो। कर्मा अपने हैं। यह अपने हें क्षेत्रिकों हो। कर्मा अपने हैं।

त्व प्रशासन् संस्तान् क्षा पाण असेवार सार्वणियो सम्मान्त्रे हेम्पान् असेने कृष्ट स्वे अपेर अपने विश्वासीतः, असिव्यापी, स्वारत्यकः क्षांत्रं क्षात्रकः प्रशासकः वित्या । अस् सम्बन्धः स्वेत्वर पूर्व अर्थकानी स्वार्वण्याति संदानानेक स्वारत्यात्रकः स्वार्व्यक्षाति संदानानेक स्वारत्यात्रकः स्वार्वण्यात्रकः स्वार्व्यक्षाति संदानानेक स्वारत्यात्रकः स्वार्वण्यात्रकः स्वार्वण्यात्रकः स्वारत्यात्रकः स्वार्वण्यात्रकः

करणोदी प्रकारत किया । कहानि इनके, हर्रको

इस कन्याको सेवाके देखे आक्षा देशको ।"

वेस निर्माण विश्वसान्ते जनानेह स्वानस सम्बाधनार वेन्टः नेस्क्षेत्र ! स्वानंत्र ! विश्वानम् वेन्टः नेस्क्षेत्र ! स्वानंत्र ! वर्णनास्तरः वंग्वनः ! विश्वः ! से आवश्यो सन्तर्भे आसा है । अपि वर्णनास्तरं वेन्टे और वेन्द्रिते । विश्वः ! यहाँ | स्वोन्तरः | स्वानंत्रते सम्बाध सम्बाधि अवस्थित्रकेताः | स्वानंत्रते

केन्द्र नहीं थी. से थी में उस जनव इस

र्मकान्ये का उसे कि व साने भनवान होते

क्रमंत्र जीवार क्लेन क जी । क्लाओंने

अवहिन्ता । इसको वैन्ते आहेश योजिये । इसकी यह यात्रा सुनगर वेपकेन ग्रोक्टरके अर्थिने कोल्लाकर मान्य होड् दिया और सुन्द्र संस्थ-विकारकर कहा ।

करनेवाले हैं। मैं आवको प्रमाप काला है।

कार्मित् । प्राप्ते । वे अवनी इस पुत्रीके साथ

printer arrows gain winher first

भागा कंगे—निरिश्तम ! गूम अवसी इस कुमाने सम्माद्यो कंग्में स्वाप्तर ही निरम वेरे दर्शनको उस सम्बन्ध हो, अन्यका वेटा दर्शन नहीं हो संबद्धा ।

व्यंत्रकारी हैनी जात पुरवार जिलाने विका दिवकार प्रकार पुरवासर का पात्रकार विकार कोले—'प्रको ! यह को कात्रको, विकार कार्यकारी में इस बार्यकोर दान्स आपने दर्शनके दिन्ने नहीं भा समान । क्या पा

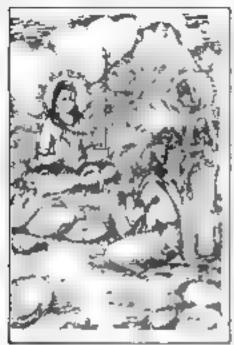

आकर्ती सेवाका योग्य नहीं है ? फिर हुने नहीं राजेका क्या कारण है, का लेटी राज्याने महर्षे असमा ।

मी र्मनका प्रमानम् वृत्रभावतः प्रान् **्रियो रागे और विशेषतः रहा योगियोको** श्लेकाकारका दर्जन करते हुए वे क्रिक्टन्टर्न बोले— 'बेन्स्सन । यह कुमारी सुबार सरिक्रोराने सुक्रीचित स्व्यूष्ट, कन्यूसी और शुभ्र एक्सोने सम्बद्ध है। इस्तीन्त्रे इसे - दिक्को प्रवास करके विद्वार कवन कोली । मेरे समीन सुन्हें नहीं रचक प्राह्मने । इसके

रिको मैं जुनों कार्यकार रोजवार है। बेहके परंगव विकासेने नरीको सम्बक्तियो कहा है। विशेषकः पूजनी को से समानीकारोके तको विक प्रतकेवाली की बोली है। निर्वारकेष ! में बायको कोची और एक्ट नामाने विविध्य ग्यांनात्म है। गुले ग्यांनी क्षीने क्या क्योजन है। सर्वतिकारी क्षेत्र अक्रमण क्रियानक । क्रमानिके फिर तुन्ते हेसी कार नहीं कहती कहिये, क्योंकि हम नेरोक करेंके प्रकार, प्रान्थियों केंद्र और विद्वान हे । अकरनाव । क्षेत्रेर सहसे नामे सीव है विकास कार्य है सानी है। उससे वैरान्य पर क्षेत्र है और वैरान्य न होनेते कुरून प्रत्य राज्यकारी प्रश्न के प्रत्या है। इस्तरिको सेन्छ । स्वरूपीयके विक्रमीयक सेन चूर्व करना कहिने, क्योंकि भी auffren-internalt auf get gen-वैराज्यका विश्वक करनेवाली होती है।' 🐣

कार के कार्र है — कार्य । का सरक्रारी बहुत-सी करी कहूकर महायोगिकीयोगिक सर्वेक्ष्य महेका युव क्षेत्र नवेश देवते । क्रम्युक्त का निरायम, निःस्तु और निहर क्षमा कुरुवार कारतिके निवस क्षित्रमान् चरिता, कुछ-कुछ मानूना और चुन है। गर्थे । प्रयन्त्री विरामको कही हाई बस्त सूनकर अपेर विरिश्य क्षेत्रकान्त्रों कवित्र हुआ सारकार प्रकारी कार्यनी का राजक मनावाद (MARKET 64)

मानस्थान तम्बद्धाद् निम्पोर्ट्सायम् वैतनिकासी क वैदान को प्राचीत काम: () Aidentifeet होता न पार्ट पहेल सामीतः । पहार्थनायान्तः Market and Safe II

+ व्यक्ति विक्युनेक + 910 पार्वती और शिवका दार्शनिक संवाद, शिवका पार्वतीको अपनी सेवाके

लिये आहा देना तका पार्वतीद्वारा धगवानुकी प्रतिदिन सेवा

कार्ग ? जपो ! अस्य अवस्थितस्य है, से भी अपनी कालका रूपर मुक्तवे सुनिये। बार्क । अन्य तन प्रक्रिके सन्दर्भ केवल वे कहा जारी एवं करते हैं । इस शक्तिके सहरक ही आप महत्त्वाको लगका करनेका क्रिक्ट हुआ है। सभी कार्यांको करनेकी को का क्रोरेंग है, और ही अपूर्णि अर्थना पर्यक्रिके / प्रकृतिमे ही स्थानी सृष्टि, प्रान्त और संदार होते हैं। जनवन् १ आद्य क्रीय है ? अर्थर बुक्ष अकृति क्या है? प्रस्का क्रिक्र सर्वितये । अकृतिये विका विकासिकारी वर्त्वार कैसे है सरको है ? अन्य समा प्रातिकारें किये जो अधारीम, सम्बद्धीय और विकासीय हैं, यह प्रकृतिके ही बारका है। इस बारको क्ष्यमें विकासका है आवको से बंदान है, महारूप कशिये।

भवानीय क्या— जोविन् । अस्त्री

सपनी हेन्दर निरिश्यक्ते वह एक प्राप्त का

पार्वतीयोके इस क्वनको सुनकर अक्री लीका कारोजें समें हुए प्रसार्थिक ब्लेकर **(**सम्मे हुण क्षेत्रेस । मनेपारने कात-में अनुसूत्र सम्बद्धारा ही प्रकृतिका बाज करना 🕻 और नतकाः प्रकृतिरक्षित प्राच्युके रूक्त्ये विका क्रेम्स है। अतः सर्क्ष्माको कन्ने क कही अक्षानक संबद्ध नहीं करना नाहिये । स्वेक्सकारो हर एवं भिर्किकार रहना वर्गके । मस्द । क्या प्रम्पुने लीकिक व्यवस्थानके

अनुसार का कात कही, तब काली पान है-

मन हैरकार बच्द कालीचे बोली।

स्थानको साहते हैं -- **कार** ।

रेप्पर कोलने एको () इन एक बालीको कियार करके भाषिक इंदिये जो पदार्थ बारा हो, कान्यिते कहना काहिये। यह रहा कुष्ट करा अकृतिको सेका दशा है। इसरिक्त जन्मको र से कोल्या कर्षके और व एक करक ही वार्षकं; क्योंकि कहन और करना—सम्ब कन्यात प्रकृति है। आव अन्तरी चरित्रने क्रमको समित्रिये। अस्प श्री मुख्य भूतने पार्थ हेलते और क्राने हैं, का राज अक्रमिका है कार्न है। हुट बाद-विश्वस करना कर्ज है। प्रयो । चन्द्रे । यदि साध ज्युतीको को है तो इस समय इस हिम्बाल कर्मालक अस्य लक्ष्मा विकास विको बहरने हैं है क्षा । अवस्थिते आत्वाको निरमक शिक्षा है। 📖 अस्य अस्ति प्रकारको शह परको । ईस ! अस्य पनि असने सामाध्यो सानते है तो किस रेपने का करने हैं ? बोरिन्ट् ! मुझे मानके साम कर्-विकाद करनेकी नेवा अन्यक्रमाना है ? जनम् जनमा स्थापन हेनेका विद्वान् पूरम् अनुवान प्रधानको नहीं

कारते । यो कुछ प्राणियोक्ती इक्तियोक्त

निका होता है, यह एक ज़ाती पुरस्तीको

कुँद्रले विकासित प्रमुख 🛊 मानक

माहिये। मोनीवर ! जात कहनेसे महा

लाभ ? मेरी उपन कार स्विते । में प्रकृति

है। अन्य पुरूष है। यह सम्ब है, सत्य है।

इनके संज्ञान नहीं है। मेरे अनुवाहके ही आह

- वार्तने नक्त- कल्यानकारी प्रणे <u>।</u>

वोलिय ! अल्पने को कत कथी है, बचा यह

कानी प्रकृति नहीं है ? दिन आम कारों की

क्को वहाँ हो गर्व ? (क्को अकृतिका सहारा

शपुण और सम्बाद मध्ये को 🖁 । मेरे बिका से आप निर्देश हैं। कुछ भी नहीं कर क्लाने है। अपन विशेषिक क्षेत्रेका भी अवस्थित अधीन हो सक नाना प्रकारके कर्य करते वाले हैं। फिर निर्मियान केरो हैं? और मुक्तने रिवार केसे नहीं ? संबाद ! यदि आप प्रकृतिके को हैं और पढ़ि आवका कर कारत ध्यम है तो अरायको मेरे प्रधीन स्वनेपर औ करना नहीं चाहिये ।

सहाजी कारो है—यार्जनीका का प्रांतक-अल्लेके अनुसार कहा हुआ क्रमा सुनकर धारवान् किय केल्प्यनार्थे रिका 🕏 इनमे यो बोले । मीडिजने क्या — सुन्दर भागक कारनेपाली निर्दिशे । यदि हुव सांस्था-पालको

प्रतिवित्र नेत्री सेका करी। यांतु वह सेका साम्बनिक्षित्र नहीं होनी शाहिये। गिरिजाओ ऐसी अञ्चल चल्लेवर

भारत करके ऐसी फल बखरी के के

अनुष्य और उपका प्रनेत्वन कानेकार्त भगवान क्रिक क्रियानको बोले ।

फियने क्या- किरिशन । **वै व्य** पुषारे कारकत रमणीय क्षेत्र निष्यक्षी भूमियरे इतम् तयस्य नक्षः अपने अतन्त्रक्रः

पंत्रमार्णकृतकारकार किसार करता हुआ। विवासिया । वर्वतराज । अस्य मुझे धार्वी सपस्या अरनेको अनुवास है। अनुवास अनुसाके किया कोई तक नहीं किया जा ai-rist I

रेपानिदेश शुरूकारी भगवान् विकास यह मान्य धुनका विवयन्त्रे को उन्हान करके कात—'महन्देव ! देवरक, अस्पर और मनुष्योगनित सन्दर्भ जगत् से अनवस्त की है। में तुम्ब होकर आपसे क्या कह ?'.

🗫 वना कृते हेस्स कहनेपर लोकस्क्रम्पाध्यक्तरी क्ष्मकान संस्था हैन यह और सादस्यूर्वक उनमें बोलें अब सर प्राओं ।' शंकरवर्त आहार फाइट दिल्यान् अवने वह सीट गर्ने ह के निर्देशकों साम अस्तिक उनके दर्शनके हिंग्ये केवले से 1 सारती कराने वितासी किना भी खेले व्यक्तियोंके स्तुब निज्य एंकाजीके

राम कार्न और मिस्स्वंक क्रम्बी सेवावें

क्की रहतें। मधीकर आदि कोई भी गण

📉 नक्ष्मजी करते है—-नस्त ! शिरिराज

क्यें रेक्स की का लगा। बहेश्यके 📟 🕷 हेरल क्रील ब्रा : प्रत्येक नया पर्वकरक्ष्युर्वकः स्तुकार अस्त्री आञ्चाका पारम् अस्ता वा । जो निवार अस्तेने पारवर अधिक सिन्द्र होते हैं, क्यूरी शिका और विको जोका और वेदान-मनमें दिवस के से कारणकारण संबाद किया, यह सर्वदा प्राप्त देवेकाता है। यह संस्था मेंने यहाँ का सुवाबर । इन्तिकातील वारवान् संकारने

निरियाकोर बाह्यको प्रत्या गौरव मानवार

करकी पूर्वको अपने परत खना सेवा

बारकेंद्रे किये सीमार कर रिक्या।

महत्त्वी अपनी के लक्षियोंके साथ क्रमारेश्वर यहारेणमीवदी हेलाके लिके प्रतिबंध अली-जली स्वती थीं। ये भगवान् क्षेत्ररके, चरक क्षेत्रर इस चरणामृतका यान करनी भी। जानसे प्रशासन शुद्ध निर्धि हुए कारने (अक्रमा गरम कारने मोने हुए मसर्के क्रम ) उनके प्रतिस्था कार्यन भारती, क्से बलकी-पोलनी और पिन स्रोतक उपन्यानीले जिल्लिका इरकी पूजा करके करंकर उनके चरणीने प्रणान करनेके वक्षण प्रतिविध विकोधे घर सीट वाली रही। मुन्तिकेष ! इस अवसर स्थानपरायका

🕳 संदिक्षः विशेषकुराज्यः 🛊 

शंकरकी सेवावें करी शुर्द दिखक्त बहुत् समय व्यक्ति हो क्या, तो भी वे अपनी इन्द्रियोको लेपसमें रतकर पूर्वपत् उनसी सेवा करती रहें । महादेकरीने क्या किए उन्हें अवनी सेवाने निका ताला देखा। तन्त्र के द्वारते प्रवित हो को और इस प्रकार विकास करने लगे—'यह काली जब सम्बर्धात करेगी और प्रसमें गर्वका बीच नहीं छ जायना, सभी में इसका चालिश्रक्त कर्मन्त्र (\*

रेशम

ऐसा विधार करके महार्काना करके-क्षाले अञ्चापोगीकर भागवाम् भूगमान साकारः ध्याममें स्थित हो तथे । मुने । परधालक दिला प्रथा स्थानमें राज्य गये, तथ प्रत्येक प्रयूपने कृतरी कोई विका नहीं रह गयी। सतकी प्रसिदिन महान्त्र) विकास क्रम्पल क्रिस्तर चिन्तम करती हुई उत्तक क्रांक्रमानको इत्तको हेकावे रहती रही । ज्ञानकात्मक धनवान् इर शुद्ध धामसे नहीं रहती हुई कानीको फैल हेलने थे। फिर भी पूर्व विकासके सुरक्षक

उन्हें देखते शुए थी नहीं देखले में ।

इसी बीकर्ने इन्द्र आहि देखताओं तथा युनियमि प्राचाजीकी अञ्चासे कामदेवको बड़ों अहदरपूर्वक पेका। वे काथकी बेरणासे कारनेका स्वकं स्तव संयोग कराना बाहते में । उनके ऐसा करनेने बहरण यह शा कि मक्रपक्तको सरकासुरसे से बहुत पीड़िन से (और संवारवीसे किसी बहुत् बलवान् पुजकी इत्यनि बाहते से) । कारत्येवने वहाँ भाष्ट्राच्यार अपने सब उत्तरोंका प्रयोग किया, वरंतु पहालेककोके समये अनिका की औप न्हीं 🚃 । इस्तरे उन्होंने नहम्मेणको करमंकर अस्य कर विमा। यूने । तक सती पार्वनीने की नर्वतिहर हो इनकी आफासे वक्त कही तकका करके दिवको धारिकामें जार किया। फिर में पानंती और पानेचा परस्पर अस्वया हेमले और प्रसन्ता-कुर्वक उन्ने समे । इन दोनोंने परोधकरायें मध्य प्रकार देवताओका महान कार्य

(अध्याप १३)

निरम् किला ।

तारकासुरके सताये हुए देवताओंका ब्रह्माजीको अपनी करकथा सुनाना, ब्रह्माजीका उन्हें पार्वतीके साथ शिवके विवाहके लिये उद्योग करनेका आदेश देना, ब्रह्मजीके समझानेसे तारकासरका स्वर्गको छोडना और देवताओंका वहाँ रहकर लक्ष्यमिद्धिके रूप्ये यत्नदील होना

स्तजी अहते हैं—सदयनर क्यस्ट्रजीके पुष्टनेपर पार्थतीके विकासके किन्तुत प्रस्कृतको उपल्लिन करते हुए सहक्राओने तारकासुरकी उत्पत्ति, उसके उत्र सप,

प्रतिष्ठित हो जानेकी कथा सुनायी।

क्ष्यश्चात् ब्रह्माओने कहा—लरकासुर मीनों ओक्टोको अपने वडाले करके जब स्वर्थ इन्ह हो पन्न, तन उतन्ते सधान दूसरा कोई इक्स्पक नहीं सा नवा। यह जिलेन्त्रिय असूर मनोवाधिकतं वरप्रगीर तथा देशता और नियुष्यका एकमण स्थापी होकर अञ्चत अक्षर—सम्बद्धी जीतकत रूप्ये इन्हरूक्पर केमसे राज्यका संकारन काने लगा । उसने सम्पन्न देवताओंको निकालकर उनकी जगह

<u>ᡶᢛᠹᡮᡦᠹᢋᢧ᠘ᠮᡚᢧᡆ᠙᠘ᡷᡊᡎᡠᠵᠮᠻᠾᡓᢣᢣᢢᢢᢍᢠᡠᢇᡡᢛ᠘ᡏᠪᡓᢛᠪᡎᡮᡎᡠ᠘ᠵᢞᡶᡓᡊᠪᡚᡓᡆᡎᢞᡭᡆ᠘᠘ᠮᡛ</u>ᡎᢣ<u>ᡶ</u>

क्रिक्रोको स्थापित कर दिला और विकास श्रामि देवपोर्टनप्रोको जाने आपने कर्नन र्मकार्थ । मूर्वे । सन्तर्भारं सारम्बर्धान्त्रां सराने हुए इस अपनि सम्पूर्ण केल्या अस्त्यन म्बाब्य और अन्यम् क्षेत्रर केरे इरकाई कार्य । का संबंधे सुद्ध प्रकारतीयको प्रकार क्षाने पत्नी जनिक्तों मेरा जनक निका और अवने शास्त्र द् कृती वाते क्लाका प्रक्र 🕝 जन्मे । जन्म ही इन्सरी गरीर है। अस्य ही क्षेत्र कार्यकारकार क्रमंद्रक देवेगाओं है और आह ही प्रमान पाना पूर्व बहुतगढ़ है। इस स्वय बेजान सारकाश्वर गालक अर्थाओं अन्यक्त क्षानम्म करायुक्त हो रहे हैं। कैने संस्थित रेलावें अवल औववें को निर्वाप के कारी है, क्ष्मी प्रकार कर असुरने क्ष्मी सभी हा। क्रमानिक करवारित केल विश्व है र अन्यान विकासि सुर्वात् प्रधानन ही प्रधान विकासको अवस्त अन्यस्त्रीयात राज्यों है। नरंग, वक्क गई

गरीने पर्यक्त का देख करीत होये करा का भागी क्रम अभूरको कुल्याने काला कालाको मधी थे । मुने । केल्प्सानीयाः यो नामन सुन्यार मैंने उप अन्तरे सम्बाधिक बंध बढ़ी---'बेबलराके । यरे ही काहाजर्ग देख फायानुस क्रमण क्षेत्र गंबर है । जल: मेरे क्रबों क्रे क्रमण क्षत्र होता हरिया नहीं । में जिल्ला कर्यहर कहा है। अल्या इसीके हुए। एक होना केना कार्य नहीं है , जिसके कुछकों की बाद करा सीचकर बड़ा किया गया हो तो को गया

बाटक अनुविश नाक शवा है। मुख्योकोन्द्र

सारा कार्य करनेके केच्य चनका संबद्ध है।

किंद्रों से सुमारे अक्रमेनर की फूट देख

अभूरका आका नहीं कर काले । साम्ब

अनके कान्यक क्रिनाम के गर्म । सरके

अनेकादे ताल देवा था, बद्दी प्रत सक्त जैन्यतास्थ्यते नेप्यत्ये प्रचीते ज्ञान शुर्व है। का बार गुन्हें भी निर्मात है है। बहुनेवनी कर कार्याच्या पारित्यक्त अध्यक्त कार्ये, प्रकार वेक्साओं । तुम असे के प्रतिः तिसे क्रमा करो । तुम अयन काले ऐसा आगेग विकास संस्थातकारी पास्तीमे चर्चनार कंकर अको बीचेका आवर्ष कर क्यों । क्यान्य संबंध स्थापित है (इसका बीचे क्यानदी ओर स्टा हुआ है) इनके क्रीबंबों अस्मिनिक करनेमें केवल पार्वती ही कार्य है। इसमी बर्चेड अक्रम अवनी श्रीकर्त हेच्या जोर्ने कार राज्यती । विवित्रकार्यी पूजी मे कर्वती इस समय कामानाचे प्रवेश का पुत्रते हैं और विकास्त्रपुर तम्बाले रही हुए महादेकनोत्रही प्रविश्वित केवा महारारे हैं। अपने निया क्रियालके कदनेते काली क्रिया क्यानी है व्यक्तिकोंके साथ कानप्राचन

करबेबर दिल्लाहे सरका रोक करती है।

र्मानो मोध्योचे कल्पे आंक्य सुन्त्री वार्वती

देश क्रम अपने सामने यह होन्छ । मैं जैसा

इन्हें इन करता है, हम केल कर्ज करें। मेरे

मन्द्रे प्रभावते न वे साम्बन्धान्त्र कर कर

राज्या है, य वानवाय किया कर राजारे हैं

और न जनकर संबंधि ही इसका अंध कर

अन्याने हैं । कुरून फ्रांस्ट्री और प्रस्त अध्यक्त हारी

केच्या विरुद्धर की उसे नहीं बार शकते, बह

में करण करवा है। केल्लाओर महि

विकासीना जीवंसे कोई पूछ जनमू हो से बाही

सान्य केवला पूर्व का अवस्त है. पूजा

नहीं । सामोहरूको । इसके मेंग्ले को कराय में

करान है, को परने र महानेकनीओ क्रमाने

का अवन अनस्य विद्यु क्षेत्रर । क्षेत्रराज्ये

किस उपन्यापा धरीने रहाने प्रत्ये अपने

• संकित्र विकासका •

वर्ड अल्बर परकार मिलकर आकार्य सकार

कारके से रूप केलता प्रमुखे फ्रेमपुर्वक

कोले.—'बारवान् । शिवानी शिवापे कैरी भी

काम्प्रकृतका करित हो, बैसा सहाजीका बनाया हुआ सात जनम आयको करना

निवेदन करके

प्रशासनापूर्वक स्था ओर अपने-अपने

इस प्रकार देवराक इन्हरे सन्दर्भ

(अधान १४ ~ १६)

क्षित्रके सामने रहकर प्रतिदिन उनकी कृषा कियने भी कार्य है, मे सब मुखे वहीं सुरूप

कारती हैं, तथापि दे व्यानमञ्जनकोद्धर मनसे होंने। इसमें अन्यका विचार करनेकी

भी ध्वरनहीन स्थितिमें नहीं आते । अर्थात् आवश्यकाता नहीं है ।' कान भए करके चार्वतीकी ओर देखनेका देख कहकर उस असरको समझानेके

विश्वार भी मनमे अही लाते । देशकाओ ! सब्द में जिला और शिवका स्थाप करके

बन्द्रसंस्वर क्रिक जिस अक्षर कार्यको बहाँहे अदश्य हो गया। तारकाश्चर भी अपनी भार्या बनानेकी इन्हा करें, बैमी चेहा क्षतंत्रमें क्षेत्रकर पृथ्वीपर आ गया और

तुमस्त्रेण परित्र ही प्रयक्तपूर्वक करते । मै अस क्रोकिलपुरमें रहकर वह राज्य करने लगा । दैत्यके स्थानपर जन्कर सारकासुरको सुरे किर सम्ब देवला सी मेरी बाल सुनकर युक्ते

हरूरे हरानेकी बेहा करूँगा । आः अव प्रकार करके इन्होंके साथ प्रसादनायूर्वक प्रमुक्तीय अवने स्वानको जाओ ।" व्यक्ति सामाध्यक्तिको सामा इन्द्रतीकार्थे गये ।

284

नारद ! देखलाओंसे देशा सहकर मै इरिच्न ही तरश्कासुरसे जिला और बड़े प्रेमने ब्रह्मकर मैने स्थाने इस प्रकार कहा—

'सारका । यह स्थानी हवारे नेपालत सारशस्य है । प्रशंत तुम यहकि राज्यका काश्म

क्षर रहे हैं । जिसमेर लिये तुमने इसक संपरक मति और, कराने कारिएका बाहाने एएरे हो । बैने त्तन्हें इससे छोडा ही बर दिया था। स्वर्गका

शक्त करापि नहीं दिया वा। इसलिये तुम सर्गको छोइका पृथ्वीपर गण्ड करो । असरकेष्ठ । देवसाओं के केन्य

इन्द्रहारा कामका स्परण, उसके साथ उनकी बातबीत तथा उनके

कहनेसे कामका शिवको मोहनेके लिये प्रस्थान

हासाची करते हैं जारद ! देवताओंके जा पहा है। उसे तुन्हारे विना कोई भी दूर

हाले जिलेकर तुरात्वा तारक दैत्वसे केव्हित हुए। नहीं कर सकता । कुताकी परीक्षा दुर्भिक्षमें, इन्हर्न काम्ब्देववर स्वरण किया। काम्बदेव शुरबीरकी परोक्षा रणभूमिमे, फिस्की

rit

प्राप्तिने ।

Tulk.

स्थानगर पाने नये ।

तत्काल वहाँ आ पहुँचा। तब इन्हों पहिला आपतिकालमें तथा जिस्सेकि मित्रताका धर्म बतस्थते हुए कामसे कहा— कुलकी परीद्य पतिके अस्तमर्थ हो आनेपर

'पित्र ! कारुव्यक्षात् मुहम्पर अस्ताव्य दुःसः होती है। तात । संबद्ध पद्दनेपर विनयकी

बोहरी, अन्यक्ष नहीं 😘 बैंने सबी बात मार्ड है।<sup>क</sup> विकास ! इस स्टब्स मुक्तार को विषयि आयो है. सम्बद्ध विकारण कार्र किर्राप्ते नहीं हो सकत्व । असः जन्म सुकारी परिश्त हो जावनी । यह सूत्र्य केतार मेरा हो है और मुझे ही जुन्न पेनेकाल है, ऐसी बाह नहीं । अधित यह सम्बद्ध देवता आवेतात कार्य है, इसमें अंसम नहीं है।"

प्रकारी कह जान सुरुक्त कान्योक मुराक्षराचा और जेमपूर्ण नाजीर सन्ताने क्षेत्रक ।

मतमने व्यक्त-विकास । उसके हेसी बारों क्यों बाजों है ? में आवादे जान नहीं है श्चार हैं (अरुक्**रकार नैजेंड**कारक अरु गार है) ।



मोक्सर्गे क्रीन जनकरी जिल्ल है और अध्यो पूरी क्रिके सम्बद्धर बुद्ध किया कर्

बरीक्षा होती है और परेक्षने कार एवं कृतन । कीन पन्तकडी — का अने देखनेकी करत है, कर्तनेकी जी । यो संस्कृतंत्र अवन कहा वार्ते क्षान्ता है, ब्या काम क्या करेगा ? तकामि बाहरू । अन्ते । वे कुछ काहत 🕻 को सुनिये। जिल्ला को आयमे प्रमुख्यको क्षीननेके रिक्ते काली स्वत्या की रहा है, आपने का क्रमुको में सर्वका स्वकानी भाव पता हैना। जो कान जिसमें एता ही रुके, बुद्धिमान एका इसे अभी कामने लगर्न । मेरे जेन्य को कार्य हो, यह सम mer 40 farri miffun e

> महान्त्री कालो है -कामहेशका यह कारण सुरुवार इन्हें को जाना हुए। के क्योंनेश्वोको सुरू केलाने कानक प्रकार कर्नेत क्रमारे इस प्रथम केले ।

> १-४वे कहा—सूत्र । वर्तेकः । वेदे क्षणी समावे जिला करणीको पूर्ण करनेकार जीवन रक्त है, उने किया जारनेने केवान तुन्हीं समर्थ हो । कुनरे विक्रालेनो कर कार्यवार क्षेत्रा सभाव नहीं है। विकास । बन्ते नव काम । विकास दिन्हें आग सुन्हारे स्थानोपक्षी क्षत्रका हुई है। को शीक डीक क्या गृह हैं, सुन्ते । सरका सामने प्रसिद्ध औ मध्यम् देशा है, यह प्रदानजीवन अञ्चल पर कार्यन अनेन हो गया है और समीको बुन्हा वे रहा है। यह सारे संज्ञारको पीड़ा है रहा है। क्रान्ते द्वारा कर्रकर अर्थका गाव हुआ है। कारने एक केवला और समाग ऋषि प्रासी हुए हैं । सरकृतं देवताओंने बक्के साथ

<sup>•</sup> दानु परेजा दर्गिने यो जुल्ला अन्यते । अन्यत्मको मु विकासकर्ती स्रोक्त स्थाना है ७ मिनते- मंबद प्रकेशिक्सम् कोन्छः । स्ट्रांडमः रूपः त्रावधः प्रक्षातंत्रम् ।

संदिश किम्पुत्तम +

Burnessels of a carper and make a second page of the explosion of the page of परंतु असके कृतर सकके अला-कृषा विकास - संबद-नियमधे कहाने रकते है। मार । जिस क्षे गये। जलके सरमी करमका कन्न हर

وبالإ

नवर । श्रीवरिका सुदर्शनकार को कार्र सकार नहीं हुआ : श्रीविच्युने देवक कव्यवर 🕮

कलाया किन्नु यह वर्डो क्रक्टित है। नका। काराजीने महायोगीक्षर प्राप्तकन् प्राप्तके <del>धीर्यसे</del> रूपच धूर् वा<del>णकके हायसे इस</del>

कुरताया कैनकी मृत्यू कालकी है। यह बार्ज **(एक्ट्रें अक्ट**र) करता और प्रकल्पनीया पहला है । विक्रमा ! असके हो जानसे हम बेटमाअनेमरे भाग प्राप्त विकेशा । अगवाय १३०५ निर्देशका हिमालयपर इतय स्वयनके लगे हैं। के हमारे भी प्रभु है, कामनाके बनाये को है, कारण बरमेक्ट हैं। बैने सूबा है कि निरित्तकांव्दनी पार्वती फिलाकी आहर अध्या अध्या के

भूमियोंके बाध उनके प्रजीव रहना उनकी क्षेत्रामें राजी है। क्ष्मका पद प्रका महानेलजीको प्रतिकामने प्राप्त करनेके हिन्दे ही है। परिदू धनकम् हिन्द अपने सन्तरो

असानी कहते हैं—-युने ! काथ अपने

साबी काल आदिको लेकर नहीं प्रोका। इसने भगवाद जिवपर अवने बाज सहाये । तम प्रोक्तरजीके समये पर्व्यानिके प्राप्ति आकर्षण होने एक्स और उनका पैसे सुदने

लगा। अपने वैर्यमत हास क्रेस देख महायोगी महेबर अध्यन्त विस्तित हो मा-ही-मन इस प्रकार जिन्तन करने सबै । दिया बोलें में की उसम तन्त्रमा कर

रहा बा, असमें जिल कैसे अर क्वे ? जिल

नक थी उनकी वार्वतीय अत्यन्त समि हो अस्य, तुन्तें मैरक ही अध्यक्त करना चाहिये। नहीं कार्य करके तम फतार्च है जाओंगे

कोर हमारा जात द:स यह हो नावगा। 36% ही नहीं, क्लेकरों हुन्यारा कार्यी उताप केल जामगा । ज्ञान के कारते हैं — नारक 1 **इन्हों**क पेसा

कानेवर कावांकका पुनारविन्द प्रश्वकारी लिल इटा । उसने देवराजने प्रेवपूर्वक **पद्धाः—'में इक कार्यको क्रमेणा । इसमे** कंत्रम वहीं है।' ऐसा कुक्कर विश्विकी पालको प्रोमीत इह बहमने इह कार्यके लिये वर्गकानि है 🐧 और जीम ही उसका भार से रिकार । यह अवनी पानी रति और महानत्त्री कार्य से बढ़ी प्रजानाके जाश्र वस स्थानवर भक्त, वर्ष साक्षम, बेनोबर किय उत्तम नवस्था कर रहे थे । (अध्याच १७)

रहकी नेशाप्रिसे कापका भरून होना, रतिका विकाप, देवताओंकी

आर्थनासे शिवका काभको द्वापरचे प्रवृप्तकपसे नृतन शरीरकी प्राप्तिके लिये वर देना और रतिका सम्बर-नगरमें जाना

कुकार्याने कहाँ केरे किलावे विकास वैद्या फर दिया रे इस तर्छ कियार करके सरपुरमोंके

आधानकार महाचोरी मरमंश्वर शिक्ष ऋक्षायुक्त हो सम्पूर्ण दिकाओंकी और देखने लवे । इसी राजव कप्रचारमें बाज सीचे क्षेद्रे हुए स्थापना अस्पति वृष्टि पत्री । यह पूर्वाचन पद्धा अपनी शक्तिके सम्हले

असकर धून: अध्यक्ष कांधा क्रोड़ना ही बाहता कर कर ! इस अवस्थानें कामदर हरि

महते ही परमान्य निरीजको सामान्य केव मान हुना ?' ऐहर कह-कहकर और-ओरसे चड़ आजा। चुने । उत्तर अवकारको चीत्कार करने हुए गेने-विरम्पने एने । क्रमानक्रित सनुव निन्ने क्यो हुए कापने भगवान् प्रोकारका अन्यतः अन्येक अन्य क्रोड् दिया, जिसका निवास्थ करक कहर करिय का। परंतु परमाध्य निरम्पर पह अलोग अस्य भी सेच (कार्च) हो नवा, कृत्वित हुए बरमेक्टके बारा अले ही काल हो गर्जा। मानवान् विश्वनर अनने अवको जार्न हो मानेवर पत्तक (काम) को बढ़ा पत हुआ। धनवान् मृत्युक्रकारे सामने देखका बाह्य पानि कारा असेर हुन्द असीद सम्बन्ध रेक्स्प्रकोकाः कारण करने अन्य । मुनिवंदः ! श्रापना प्रचारत निष्यास हो सानेपर समा श्रमके मानुन्द हो उसा मा। जुलैका ! क्षानदेशके कारण कारनेवर वे कुछ अवी शह विवास अर्थ अर व्यक्ति और सम्बुक्ते प्रकास

केलगा सामित कर ही जो से कि कृतिस हुए समस्त्र हाती समस्त्री अवस्थानी रियम सुर्वीय नेको यही जारी जान सम्बद्धाः प्रकट होन्दर निवाली। कारणी नवालाई क्रमनकी और क्यांची भी। व्या असम यु-यू कारके प्राप्तने सारी। जनकी प्राप्त प्राचनात्रिके समान जान महाने भी। यह अगम सुरंत ही उसकाताने सामग्रे और पुर्वापर गिर गरी। किन अपने कर्ने कोर कार करनी हो सरामधिनो है नवी। साओ ! 'मनावर् । क्रमा बोरियर्ग, क्षमा कीविये' यह बात ज्ञानक देवताओं के बुलावे विकास, समान्या ही क्या कारणी कामर्ग्यको करमकर मान्य कर विकास सम बीर काम्येवके करे अनेकर देखारश्येको बद्धा द:का हुआ। में ब्यानुस्त हो 'हम्ब ! का

बहर्गेद प्रथमि स्त्रीय करने लगे :

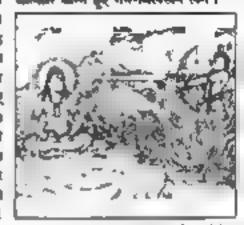

का सका विकासीयत हुई पार्वनीया स्थान करीन सर्वता यह नया—कादो तो शूप नहीं । ये समिवयोजने नाम हे अपने नामनते कार्य नहीं। ब्राम्बेक्ट कर कार्यवर रहि व्या एक क्रम्पनक अन्येत गढ़ी गड़ी । परिश्री कृतकृते पुरस्ताने यह इस तरह पड़ी भी जाने कर नवी हो । बोदी देरमें उस्क लेक दुआ, तब आरम्भ नक्ष्मुल हो गी। इस शब्द गरह-सरहबादे काले काहकार विस्तान करने समी ।

क्षी केली—इस्ट ! में क्या कर्त ? कर्ज करते ? देवनाओंने बढ़ क्या किया : केरे बहुबा स्थानेको सुरस्का ग्रह करा क्षित्र । प्राप्त । प्रश्ने । प्राप्त । प्राप्त । क्षाप्रिय् ! आवश्यित ! हा यही सुका विवेदार्थ क्रिकार ! इ. जनगर ! यह वर्ष क्या हे च्या ?

कार करते हैं -- सम्ब ! इस प्रकार वेली, जिल्हारतके और अनेक प्रकारकी मारी कारती हुई रति इस्क-वैर बदकने और अपने भिन्ने कारोब्दे येक्ने रागी। इस समय कारका विश्वाप सुनवार वहीं रहनेवाले समझ

• गर्वेक्ष विकास : 142 

मान्यासी जीव जन्म पुन्न आदि स्थापर प्राची। अन्ती संक्रम कर क्राप्टन बाले हैं। परिन्हा भी मानून पुरसी में गये। इसी बीचमें पुरस देशकर देखक उद्दार्थ में रहे इस आहि समूर्ण केला मानेक्कीका है: क्रालिके आवको रहिका प्रोच दूर गर कारण करते हुए एकियो आकारण है इस हैन्द्र कार्कित ह प्रकार जेले (

देवलाओंने कहा—सूच फालके क्रिया क्षेत्रा का कहा हैन्स्य क्षे चलपूर्वन्द्र रचले और चन होती । इस स्त्रान्द्र काणी महादेशको कार्यक्ष्मको पुनः जीविक कर हैंगे और हुए जिस अपने तिवालको जाप्र कर स्टोनी । क्येषुं विद्यालको न स्टे स्ट्या हैनेबारण है और न सोई दुःस्त ही केन्स्रान्त है। एक लोग अचनी अवनी करनीका बाल प्रोगाने हैं । हम देवता खेखां क्षेत्र क्यां ही सोम्ब काती हो ।

पुरा क्रवार गरिन्दों आक्रमा है जब देशमा प्रमाणन् वित्यके काम आपे और अने वरिक्रमाधने प्रसार करने, वी केले 1

रेपामऔर क्यां— माम्बर् / क्षारकरण्या-व्यवस्था व्यक्तेश्वर । अस्ति व्यवस कारके हमारे इस श्रीक संस्थानने सुर्वत्रने : प्रोक्षर । आच् कायदेवकी कल्लाकर भागी भौति प्रशासकपुर्वकः विकास बहेरीरके । महेवा ! काओं जी वह कार्य फिल्ह है, इसमें इनका कोई सार्थ भी स्व। स्व साम्बासुरमें चीनित है। इन नवं वेंकाश्चरं विकास असी का कान करावा है। नाथ र प्रेकार है को आप अन्यक्ष न सम्बद्धे । सक कुछ रेकेबाले देव ! गिरीमा ! समी-सम्बद्धी

र्गत अनेता असे दू भी हंग्यर विशास कर रही है। अस्य उसे साम्बन्ध अध्य बारे। शंकर । यदि इस अवेदको इस्त अन्यने कान्येक्सो सार क्रका से इस नहीं सन्द्रोंने

सारको भारते हैं -- चन्छ । सन्दर्भ वेपलाओका के क्या सुरक्षर मगमान्

विका जनाय हो इनमें इस अध्यार कोले ।

रिक्ने जिल्हाओ

मानिको ! सुन क्रम सम्बद्धपूर्वक मेरी बाह्र

सन्त । मेरे क्रोक्ट्रो को कुळ हो गया है, मह में अन्यक नहीं हे समया तथानि रनिया प्रांककारणे कींद्र कार्यक्र राजीतक अनेक् ('शरीरराक्षित्र') गोला, कावलक, बोक्क्स्सीयर्तिः क्रीकृत्याका जंगतिका अकार नहीं हो जाता । क्षेत्र क्षेत्रका अस्त्रको स्थान स्थोको स्थान कारो: तम में जीवननीके नहीरे कामनो भी कर हेंगे। इस कारणी ही गाँउ देस श्वमक 'अञ्चल क्षेत्रा---प्रश्नमें संस्था पहीं है । का पूर्व जन्म तेरों ही प्राथशसूर करे का केन्द्र । प्रत्यके ५००५ सम्बद्धी। रेजनि प्राप्तर का जिल्लाके कामूच्ये अस्त नेना । सिर यह कुत असे करा हुआ सम्भावार अवने नगरको र्र्मेट जन्मण । पो ! इस स्टब्स्स्ट हुन्हें श्रीव्यागसूरके कारणे श्रूतावृत्तीक विकास काम करिये। वहीं तुन्हें अपने परि

रुव क्रेपा। व्याप्ती काते वै—नव्य ? वनवादः कि आप देवताओसर्गित समस्य व्यक्तियोका दिखकी का वर्ण सुनकर देवताओके विजये

शक्कामी अति क्षेत्री । वहाँ तुमले निरम्पर

मनम भूजने क्रम्यसम्बद्धाः वर्धः सर्वेगा

और सुली केना। केनाओं 1 प्रवाह-

नामध्यमे काम अवनी कामित्री रशिको समा

राज्यसम्बद्धे कान्या लेकर उनके माथ पुरः

कारने कावना। नेता वह कावन सर्वका

मुक्त अल्लाक हुआ। और से उन्हें क्रकाय करलेंद्र - सुन्दारे यु:कार्क सर्वका नाम कर्करत ।' दोनों हाम ओद विमीतशामके केले ।

देनताओंने कहा--देखांच ! पहलेख ! करणासम्बर्धः देशो ! आच् वस्ताहेकको क्रीय जीवन-दान है राज्य गीरके आयोगी रशी करें।

केरण ऑक्ट्री कह बात सुरुक्त अवके कानी कलनासांभा प्रत्येकर दिला परः अनम् होत्यर बोनंद---'देवताओ । ये प्रकृत अस्तर है। मैं करवारों काकं अपूर्ण और्वार बार हैगा । बह राज्य मेरा पान होगार निहार भारेगा। अस्य अस्यो प्रधानको साम्यो । वी

हेंगा कड़कर ऋतेष का समय ऋति कारनेकाले देवदाओंके देखते-देखते जन्मकार हो गर्ने । देवलाओंका विस्तव हर क्के जन्म और वे सन्द-के-स्था प्रश्नन के नये। मुने ! महमानार स्थामी बातवर महेसा कारके निवर राज्येकाने देवांक रतिको उक्का ब्राह्मर सुनामार अस्पासन है अपने-शपने स्थानको पान गर्प । पूर्वभार । कापनार्ध रहि दिलाके पताचे हुए अध्ययनगणको सली गुरी तथा क्षारं को अन्य कराना का, इसकी जिल्लेक करने लगी । (अध्याप १८-११)

## अहराजीका शिक्की क्रोधार्थिको बढ्वा-स्थ्वी संज्ञा हे समुद्रमें स्वापित करके संसारके अधको दूर करना, सिवके विरहसे पार्वतीका क्षेक तथा नाम्हजीके हात उन्हें तपहलके रिखे

#### क्यदेशपूर्वक पश्चाकर-मच्चकी ब्राहि

महात्वी कारते है—अवद ( का मगर्भान् एक्के मीलरे नेक्के अबाद क्षु आफिन कामहेकारे बीचे अल्पका पहा का दिया, राम यह मिना मिन्नी क्रकेंक्टको ही क्रकांका ही सम अंहर फैलने सकी। इसके बराबत प्राणिकोमहित नीओ त्येकोचे सक्तर हत्वकार एक मन्त्र । तार । प्रम्युर्ण वेकता और मानि सरंत मेरी प्रारक्षणे आसे । जन सक्ये आसन्त म्बाकुल सेवार असक क्ष्मा क्षेत्रों हुना अंद्र मुद्देने प्रयाम्य किया और मंती सहित काके क **१:स्थ निवेदन किया। यह सुवक्त है** भगवान् विकासः स्वरंत करके उसके अवहा भारतिवर्गितं किसारमञ् तीन्तं स्केक्टोक्टी रक्षाके रिष्ये निर्मातचात्रसे यहाँ पहेंचा । 🚃 सकि प्यात्समालाओसे अञ्चल और हो

कार्यको अन्त केचेक रिच्चे असन् की । परेत धननाम् जिल्ली कृष्यके प्राप्त हर इसम नेजके द्वारा की को सरकार क्रान्या कर दिका। यूने ! जिलाकीको सन्य करनेकी इक्षा एक अवसी का सोधवन अधिको हैंने एक रेजे मोदेके कक्षणे परिकार कर हीया. जिल्लो बुरवसे कीवा ज्याता प्रकट हो रही भी । भगवान् विकासे इन्हाले जस बाहरू शारीर (बांस) याली अधिकार सेवार से लोक्सीरको लिये समृद्धद्वार गया । जुने । मुक्ते अन्या देश कहा एक दिल प्रत्यकः इन पाल करके हान ओड़े हुए मेरे पाल कारण । मुझा सम्पूर्ण त्याकोके वितासहकी क्लीकारी शिक्कित शहर-करना करके मिन्यूने मुहासे प्रसन्ताल्यंक क्या ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

बार्ड विकास रिप्टी कराने हैं ? बहुते अन्तरमा अन्तर्यन एक करके तुन्ते का आवेश है यह केवन प्रवाह इस कारणे मेरियुर्वेच है—इस महेवर्ग प्रवेचनों, जो प्राह्मका पार्टीको ।

सामान्त्री का कुरुका कानका

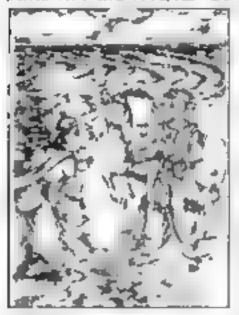

thing the district management with the 'तरन समूद्रः । गुरू को मुद्दिन्तम् अर्थन सम्पर्धः physic Sprenti di t & Sprenti panti विभिन्न के कार्रिक जीविन्त्रचेक गुजाने बाह्य पहर है। यह मन्त्रम् अध्यक्त स्थव है, जे महान् प्रतिकारणे अन्यक्तं प्रत्ये पहरि क्रानिका है। यह कार्यक्रमधे क्या कर्यह सुरेत ही सम्पूर्ण काम्यको पान कारनेके निर्म कार के एक का यह देख नेवील हर रेक्टअरेकी कार्यनाथं में इंक्टरेक्टक्ट कही गया और इस असिको कार्यका किया। िंग इसने फोडेका कर करण निरंत और

कारत जोतन । क्रांचेकर स्थान्त् ? अस्य पूर्ण लेकर में वर्षी अन्या । कारत्यार ? में रूप काम करके पूजने जाता उन्हें ment fine and \$ six historians. कारण किये रहे । सरियाने । जब मैं पहर्ी अस्या कर करेना, सर पुर कारण प्राच्याचे प्रथा अञ्चल क्रोकाले क्रोब केल । grant was it whater process observe हेन्स । पुर प्राप्तका हो कर है करन क्रिके गुरू, विकास यह तुम्बरी अन्य कुरमार्थिको भीतर व करन कर (

नकरी करते हैं—कर्य ! की देख कार्यका प्रकृति स्थानी स्रोधारिका कार्यकारको प्रतय धारत मीवार का from, oh quiris from according on a कारका का कार्यांत संदूष्णे प्रतिप्र हा और व्यान्सवानाओं क्योग क्षेत्रकारकी कारतीक्षण स्थान स्थाने समी । यूने । प्रस्की वंत्रुवंत्रक होच्या में अपने मोचानो कार भागा और यह विकास करें राज्य गुर्वे अस्तर करके अनुसर हो एक। सहस्रों ! न्याको कर क्रोन्सरीयके भागते कुरुवार सम्पूर्ण काम काश्रामक अनुभव काले ताल और वेक्ट कर पूर्व स्वयं है और

कर्ज के <del>- १००७के । कर</del>ा-क्षानी प्रकृत निर्माणकवित्री क्राफ्री क्रेकी क्या किया ? वे स्टब्से केनी सरिवसीक श्राप कही नहीं ? यह सब मुझे कराइने ह

सहायोग वदा भगवान् श्रीवाओ नेतने प्रकार क्षुं जन्मने का व्यवस्थानो राज नित्या, तथ वर्श चहन् अञ्चल प्रमय प्रमार हुअर, विकासे स्वास आस्त्राम ग्रैज सक्त । इस कार कारण साम है कानरेक्टो रूप हर्मा देखा भागभीत और कार्युप्त हुई सामेश्वे विश्वित्वत्त्व से सुन्त हुई कार्य भी । में स्वय हुआ देखा भागभीत और कार्युप्त हुई सामेश्वे विश्वित्वत्त्व से सुन्त हुई कार्य भी । में स्वय हुआ समित्रोक साथ असमे पर आर्थ गर्थों । "दिला, विश्व" का अब विद्वार सुरुगी भी ।

होनो समिनोके साथ अन्ते का धार्म गर्ना । अह क्रमाने परिकारतील विश्वासन् की पड़े विकासने कह नवे और क्रमां गर्ना को असमे

विकासने पद गये और वर्ड गयी हुई अपनी पुरिवार मिराने करके उन्हें कहा हैका हुआ। इसनेने ही पार्चली दूरने असी हुई हिलाओं ही। में पार्चले सिरहारे में स्क्री थी। अस्सी

the state of the same which are a second same and the same of the

क्षीय ही गोवनं क्या तिनक और को कान्यात होते हुए में अन्तरं वर में अन्तरं । कान्योकक जीव कार्यं। महारोजनी अमुश्य के नमें में। महा जनके निरक्षते

Britisch sower Augus tal mobilish

वालंगी अस्तान वाल्कान हो कही थाँ। इन्हें बाहीं भी तुम्ह का हालीन नहीं निरामी थी। निर्माण कर अस्तान जान से अवली जानाने निर्माण कर अस्तान वालंगी क्षित्रमंत्र अस्तान वालं क्षण हुआ कर्ता है जानी क्षणकी विश्वा करने कानी और कोली —"हात है से बारी करों।" अधिकारोंने स्वव्यानोंका की से विशेषस्थानुस्ताने कुछ स्वव्यानोंका क्षणि भी थें से के जोने जानाने, काने बीते, क्षणो-भोने, कानो दिस्तों और स्विकारोंके क्षणा कुछ, होने सम्बंध भी कानी विशेषकाल भी सुक्रमा

मचा मेन्द्र-मध्येको भी विद्वार है' हैना बहारी हुई वे स्था नहारेक्सीको प्रत्येक बेहाबी विस्तृत काली थी। इस प्रश्राट बार्डरी करकार क्रिको निराहो कर-ही जर

अंतरण प्रेप्तका अनुवास करती और

अनुवास नहीं कारते और 'तेरे कारतको

'र्माराज्य' । जनसम्ब विकास असन सामे ('

विका पुराते विका नेपाल हुए की और धन है-

कर क्रिकेव्य अन्तर करके जैनकावादी होस्

हरित ही एकरणाने प्रातनिक बाब आ गये।

क्षे । कुर स्वेक्षेपकार्ग, ज्ञानी कक विकास

रीय का है। सामा हान्यानोंहे किरोबांग

हो. हान: कामधीर नाम का देवे सम्बाधित

कार्यक्र करीचेंद्र विकास स्थित को अस्पे साधार

क्रारियो किसमें ब्रह्में रहमार की ने क्रिसर्क

रिकारकार्यक जनकार् इंग्सरके नाम वर्षेत्री

क्षे भी । सन्त ! क्षिप्त क्षेत्रस्थ स

फानंबार वृत्रिक्षेत्र क्षे जानी क्षी। शैतराज

क्षेत्रकात् क्षेत्रको पार्क नेपाल हाम सम्बेद

表现的

बाइ साल कवान कोले । बाए-कंसे (नामे) कार--कार्शनके ! बुध केरी काल सुन्ता । में इकामका स्वाही काल कर्म सुर्व हैं । मेड कवान मुन्तारे स्थित सर्वका

वस्तुओंको देनेवाला होग्य । मुक्ते कहाँ महादेवजीकी सेवा अवदय की थी, यांत् वह निया तपायको गर्वपुक्त क्षेकर 🛍 🛍 । दीनोयर अनुसर् करनेवाले किश्तने शुक्तारे हती गर्बको नह किसा है। जिले ! तुन्हारे स्वामी महेक्ट फिल्फ और महत्यांनी है। इन्होंने केवल कामदेवको कलाकर से तुन्हे रक्तपाल स्रोध क्रिया है, असमें यही बहरका है कि वे भगवान् शतकात्त्व 🛊 । अतः नृष श्रमण नयस्थाचे संस्कार हो विश्वकारणस्य मोबारकी आराधका करो । तपस्थाले नक्तरा संस्थान ही जानेका स्थापेक तुन्हें अकरी सहयर्थिकी करावेंने और तुम भी कर्ता हर करणायकारी हाम्बुधाः वरिरक्षत् वही करोगी । देवि ! तुम इत्यूर्वक दिलको अपनानेका पत्र करो । हिनके शिक्ष हरते निर्वाको अध्या वर्ति क्षेत्रका व क्षरमा ।

मीताओं काते हैं — यूने ? भूकारी का बारा सुनकर रिस्टिराज्यकृत्वरों कात्वी कुछ इस्ट्यारिक के मुक्ते क्रथ केंद्र प्रस्कानपूर्वक कोली।

शिकाने कहा—प्रथमे ! अस्य सर्वतः तथा जगरका उपकार करनेवाले है। मूने ! मुझे स्टॉवकी अप्रशासनके स्थिते अर्थे । मन्त्र टीजिये ।

वदानों कहते हैं। जास्य ! क्यांतीका यह जनन सुनकर तुमने प्रक्रासर दिखानका (नम: दिखाय) का उन्हें विविद्धांक उन्हेंस किया। साथ ही उस सन्दरमाने श्रद्धा उन्हार

हुन्यत्रार<u>्थात् १ त्या स्थाप्त स्थाप्त</u> विकास स्थापत्त स्थापत्त

> काद (तुम) बोले—**टेवि! इ**स क्लका दरम अञ्चल प्रभाव सुनो । इसके अवन्यात्रको क्लाक्त्र संबद्ध इसम् हो जाते है। 🖦 भक्त कम मन्त्रोकत एका और प्रकेणव्यक्त कारको देनेवासः 🛊 । वगवान् एंकरको ब्यून है जिन है तथा सायकनो चोल और बोझ देवेंने समर्थ है। होशान्त-स्वन्ति । इस पश्चका विधिवृत्तेक जब करनेसे तुन्हारे हारा आसावित हुए बगबाब् रिम्म अवस्था और सीच मुख्यारी औरनोके राज्यने अव्यय हो कानेंगे। दिन्हें ! सीव-सर्गायकी विकासेंगे सावर रहकर वागकान् विरमके राज्याका विराम काती हुई तुम क्याभार-स्थापन अप करो। असरस्थकेल दिएक परीच ही संस्तुत होंगे। कारणी है इस नरह तथाया करो । तयस्थाने न्यंक्षर करावे हो समाते हैं। स्वाचासे ही क्षको प्रकेशक्रित कलको प्राप्ति होती है, अन्यकं नहीं।

> वातको करते हैं--नारह : तुम भवनार कियके प्रिय चंक और इन्हानुसार कियरनेवाले हो । तुमने कालीसे प्रवर्षक बात कालार देवलाओं के दिवसे तत्यर हो सर्वात्केकको प्रत्यान किया । तुन्हारी बात सुनकर का सम्बद्ध धार्वती बहुत प्रसन्न हुई । कडे परव कवन प्रकृतका-मन्त्र प्राप्त हो गवा था ।

(अक्टाम २०-२१)

### बीरिककी अस्तक्षमाके स्तिबे फर्वतीजीकी दुष्कर तपखा

अनेवर प्रकारतिक ह्यं प्राचेतीने महादेवजीयो नवस्थले ही संबंध क्या और नेपाद्याके किने ही मनते निश्चन विद्वार । तद क्लोने अपनी संस्थे क्रफ और विकासके 🗽 विका हिपल्पल और नाता केवाले आजा मोती । निवान तो स्थापात कर रिवा; कांतु मारत मेलाने कोव्याचा अनेक प्रमानको रिकारक और परचे हा करने जानर एक मारनेसे पुरस्को नेवार । वेन्तरे सम्बद्धां रित्ये मनम् वानेचे देवती हुन् 'ह', 'बह' रंकाकर न काओं) फेल कहा इसरियर उस भाग विश्वास राज क्या हो गया। प्रके ह क्रीनराज्यको काली बाढी वैकान रोपानेने विकासने इ.सी. ह्यां जान अवन्त्र विकास काम दिया और पार्वजीयने मकावादे हैंगा। षानेकी अक्त है के। युष्यंत्र । कामके मेर्ड आहे। प्राचन क्रांच क्रांच्या प्राचन मारनेवाली वार्वतीने अन्तवाद प्राप्तावार भारत करके अपने अपने बड़े सुकता श्रेष्ट्राच्या विकार । पूर्णा निर्माको अस्तुत्रान कुर्वक स्थान करके विल्लोह सरकानुर्वक बेची समियांके माच वे तकका करकंड नियो पानी गार्थी। अनेवा प्रकारके क्रिय मस्तोत्तर प्रतिकार काले पूर्वतीने स्टीट-अवेदाने सन्दर कैननी नेकाम बांध की। वी **परकार कारण कर दियो । हारको परिहार** भारके अन्य मृगमर्गको इकाले सम्बद्धाः रित्यक्षाम् से समस्ताने निर्म सङ्गानारम (गक्रांसरी) सीबंबर्ध अहेर कहर ।

जहाँ ब्यान लगती हुए मगळार संकारने अधिरका सत्कार भी कारती थीं।

सहराजी कराने हैं। देखर्जे । सुन्दारे करें। जान्यदेखरां तथा किया का, क्रियारक्या हुए विकार पहुरकारणके अपने जीद्ध है। सूरी परच प्रतय सक्तिनीयीने कार्यकीने सम्बन्ध प्रतास की । बीरीके हद कारेले ही मनका 'पोरी क्रिकर' अम के एका। धूने ! दिखाने अको लगकी परीक्षाके लिये वहाँ बहुत-है क्षाप को परित्र पुत्र समाप्ति, को पाल वेनेवाले थे। सुन्दरी धार्चतीने पहले क्री-इड करने क्यां एवं बेट्रीका मिन्नक नियक । लंकन्यतः ऐसी त्याच्या आरम्भ भी, नो मुनियोके विन्ते की सुन्तर सी है व्यवस्थान रूपूर्ण इत्त्रियोग्यो स्त्रित है कासूने मालो का पेक्षीयर अध्यक्तिकी समामा पार्टी राजी : बीच्य अपूर्ण अपने पारी और निन-राम जान चनाचे राजवार के बीवावे बैठमी और विरक्त ब्रह्मका-अन्त्रमा सब मारती राज्ये की। मन्त्रं सहत्वे मेहीयर हरिकर आलको बैहकर अच्छा विजी पांचाही व्यक्तिकार के आसन समाकर के निरुद्धर अर्थाकी अल्बासरी भीगनी राजी वॉ ( क्षीनकारणं निरम्भार स्थार जनकार् चेन्द्राके प्रकार कान्य हो से क्या सीतल अलके मीलर काफ़े रहती तथा रात्या वारणकी पद्धानीया बैहा बाधी थीं। इस म्बद्धाः एक सामाने क्ष्र्यं प्रमुक्ताना-क्ष्मके अवस्थ रोगांच हो विश्वा सम्पूर्ण समोकाविक्रम करनोके कता विकास काम करती थी। प्रतिदित अवस्थात जिल्लोक के सांक्कोंक पान अवने राज्यने हुए प्रश्लोको प्रसाननपूर्वक सींजर्जी और वर्षा प्रधारे हुए असिन्धिया

इनके ज्ञार कहाँ अन्य प्रकारक कृता आये, बांतु क्योंने का रूपको कुछ नहीं निज। मुने । ये केवल मित्रमें पर एकदर सही श्रीवरमापरे कड़ी मा वंदी साथे थें। क्रमा पाल को करमहरने जीता और कृतरा वर्ष उन्होंने केवल को ब्रह्मानून मिनाना । इस तरह नक्तक कान्यों हां देखी बार्वतीने क्षावदाः अञ्चल वर्षे ५०कीर धार विषे । स्थानमा विकासम्बद्धी पूर्व विकासिकी पर्ने कामा की ब्रोड़कर कर्मक निराहत रहते लगी, के भी सरक्षणी उन्पद्ध अनुसार बक्ता है उन्हें। हिल्लान्स्के हैन्स्के भोजनोर क्रिके क्रिकेट की बीजान कर विका । प्रतिको वेक्ताओं कावा सन 'अन्तर्का' रहा दिखा। इनके 🚃 वार्कनी मानवाद विस्तावे स्थानमूर्वक हरू वेरते मार्थ हे प्रक्रापुर-एकका जब क्राली हो मही भारी तमका क्रिके लगी। इस्ते 🚃 चीर और व्यवसायों स्के ये । ये अलब्दायर प्रारंक्तीयरि शतक कारण कियो प्रारं और प्रारं प्रकार विकास विकासी राजी क्षा कर्कारने अपनी मक्ताको हाना मुन्दियोको जीत रिकार का सर्वे करने नहेंचाके कियानकर्तक सपरना करती हुई बालीके हीन इसार वर्ष बील गर्ने ।

मकाचरर उर्जी महानेकजीने समह हजार क्यों किया हुए किया थी, क्या क्यान्सर क्षणभर त्याच्या विकालेची इस प्रकार निका करने लगी— एक व्यक्तियो इस समय गर नहीं जानते कि में उनके रिजे विकासके पहलामें सावर हो तकाल कर रही

मुद्रा विकास को को के प्रकार है ? किए कहा स्वरण है कि सुद्रीर्वकाल से शरीयी काहाबेज्यी सार्वें, अनेक अव्यानकी सकताने सभी हाँ पुत्र नेकियाक बात के सर्वा क्या कुम्बर कृतका भी सेवन किया । जो आध् ? कोवली, वेदने और कृतियोक्कर क्या निर्मालको प्रदेशका गान विकास कामा है। सम बारे बाले है कि प्रवाद संबार ल्का, सर्वल, सर्वतर्थी, नवश ऐक्वाफि arm, the princers, क्षांप्राक्षको स्वयुक्त संजेवाले, व्यक्तीको काची क्रांतिह चातु वेलेचाल और रहरा समस्य प्रयोक्त विकारक करनेकाने है । महि वै सम्बद्ध कावकानेका वीरकार काके भगवान कुरसम्बद्धने अनुस्य हुई है ही है कार्यकारी पनवल किय वही पुत्रका जनमं और बांदे की बारदान्योत्य Benefitzen weren White land भागित परिवार के मिनिया के मो काराम् इंद्रांस स्टूब्स प्रस्ता हो। पहि है prime fraud witte get ge feftwet

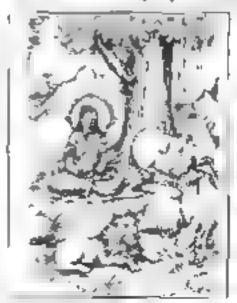

केवाले संक्ष्य सहनेवाले पश्च भी पार्वतीके

কন্ধ

क्रोंके तो ध्यान्यान् प्रांचार भूगावर अन्यान्त जाते ने । सिंह और नौ आहे सवर सामादि असम हो ।' इस तरह जिला जिलान करती हुई अक्ट

मन्त्रते महिलारो वर्ता परस्यर प्राप्त न्यूरी बारकलबारियो निर्मिकररा चर्चनी कुँद्र सेवे पहेंचले थे। मुनिकेतु ! इनके असिरिक जो वित्रचे श्रृष्टीर्वकाश्वरका एकावाचे हानी रही । लगायकः एक-दारोके नेरी है, वे पढ़े-क्योंने ऐसी संपक्त की जो मुनियोक दिनो मिल्ली आदि हमारे-हमारे जीव भी अन भी तुम्बर थी। वर्ष का स्थानका सरक अक्रामपर क्रथी रोच आदि विकारोधे जुल काके पुरुषेको बहा विकास हका । कार्षे ! नहीं होते से । पद्मिक सभी क्ष्मीमें यहा पाल पार्शनीको समस्ताका के दूसरा प्रधान वहा लने व्यक्ते थे। वर्षक महिल्ला सक उत्तीर था को भी पुर समय समो। जनसम्ब विकास पूजा उस अनकी फोध्सा सहाते थे। पार्वतीका का कहान् तथ परव आश्चर्यकरण वर्तका स्थल वराज्य केलावके युवार से वा । के स्वधनकाः एक-वृत्तरेक विशेषी के, मका । मार्कानिक भवकी विश्वित्वा आकार हैसे जानी भी बार अस्त्राधक करा जाकर संबंध कर गाना । इनकी स्वकाने प्रधानने विशेवनकि है (SPARING PP)

पार्वतीकी तपस्पाविषयक दुक्ता, उनका पहलेसे सी वय तप, अससे त्रिलोकीका संतप्त होना तथा समस्त देवताओंके साथ ब्रह्मा और विष्णुका भगवान् दिवके स्वानपर जानी

महाज नहरे है -- प्रतिश्व । विश्वकी प्राहिके रेलके पुरस प्रकार स्वयंक कारके जुई पर्मिनीके मान भर्ग बीम गये, तो भी भगवान् प्रेयस प्रयन्त नहीं प्रयू । शब विभागात, विना, चेक और मन्यराज्य उपदिने आकार पार्वतीको सम्बन्धाना और दिन्यकी प्राप्तिको असकत पुष्पार कराकार उनसे कह

बरको लौद मत्ये। तक उन सकती जार सुनकर कर्रातिने नजा--- विकासी | सामग्री ! तक्षा मेरे स्टब्से बाधक ! मैंने पहले के कर कहा थी, उसे क्या अत्यक्तेगांने चूला दिवा है ? अल्, इस समम भी मेरी जो प्रतिशा है, को आफ्लोम

रत हैं। जिन्होंने रोपसे बज्ञान्देनको अलाहर

है, स्त्रे भी में अवनी त्यस्याहे का भक्षजरात पन्तम् प्रकारको अवस्य संबद्ध सामेगी। अवय सम व्याग प्रस्तुत्रत्रप्रश्रंक अपने-अपने करको कथै। यहम्देवऔं संसुह होंगे ही इसमें अन्यवा विकारकी अन्यक्ष्मकार नहीं है। बिल्डेने बद्धवरंकको जलाना है, बिल्डेने इस अनुरोध किया कि तुम तमाक क्रोकार पर्वतके मनको भी जनामत चाप कर दिया है, उन कावान शंकरको में केवल तमसारे यही बन्धरीनी । व्यक्तभाषमञ्जू 🕽 अस्य यह

यान के कि महान तमीयानमें ही बगवान

स्टाजिकको सेवा सुलग 🐞 सकते 🛊 । यह

कुलारी विका याता मेनका, भाई मैनाक,

सुवाक्त भागता करनेवाली पूर्वतराज-

नै आगरकंकोजे साम, सन्द कहती है।

गर्व कर दिका है के महादेवजी बहादि विश्वा

 विदेश विकास । 160 

विता द्विमालय और कदराबार आदिशे द्वाव की द्वाव जोड़कर प्रकामपूर्वक उनकी

क्ष्यर्थक बाल कहकर सील है कुछ हो क्यों । सुनिः क्ये और कहा—'बहानिक्यों ! दिस्याके ऐसा कहनेवर वे सनूर-कारतक ज़बरवाने सभी हुई पार्वनीके परम उन तपसे पर्वत, निरिश्तक सुनेश आणि निरिज्ञाकी संगत हो इस सब स्केन आपकी प्रस्ताचे मारकार प्रजेतर कारने हुए अल्बन्ध विक्रिक हो जैसे आचे थे, नैसे ही लोट गये। उस सम्बद्ध चले कानेवर सक्तिवासे विशे 🛒 कार्वती भवने प्रवाद निश्चन करके पहल्के भी अधिका का राजका करने सभी । वृत्तिकेतुः । देवलाओं, अस्ते, व्यूको और व्यवका अर्गिक्योक्सीक समात क्रिकेटी का प्राणी स्वकृति संस्ता हो क्यों । का सबव स्वस विकार, असर यक्ष किनर, कारण, रिस्तू, स्ताधा, भूति, विद्यापार, सक्षे-ब्रक्के साथ, प्रमायमि, गुरुषा समा अन्य मांग यहन्य-से-महान करूपे पत्र नवे । यांच इतका कर्ता क्षारक अन्यो समझने यहे आका । एक इस

कार्मिहीय देवलाओंने नेगी सामि काके एक साथ ही मुक्तरों मुख्य—'प्रमार्थ ! जनस्के र्मनप्त होनेकर बंधा कारण है 71 क्रमार का प्रश्न सुरकार पर-धी-पर विभागा स्थान करके किसान्त्रकेस की एक

आदि तक देवता निरम्बर गुरू क्यान्त्रीयरे

सन्तर से बड़ी विद्वारताये स्वय सुवेद

पर्यतपर मुझ विधासस्यति प्रत्याने आसे । अस

कारण उनके सारी अब्दु संगान को रहे थे । यहाँ

अर मुझे प्रधानकर का मुन्ती स्कान्तन और

कुरू बान किया । इस सचन कियुने को द्वार उत्पन्न हो गया है, यह गिरिजायरे सपन्याया कल है—यह बाजकर में इन सकके साथ रिका ही जीरसागरको गया । यहाँ अनेका अरेवच भगवान विष्णुसे तक कुछ कराना

था। वहाँ प्रश्निकर देखा, जनवान् औहरी

सुलस् आसम्बर् विराजनानः है । देवताओं के

अर्थ हैं। साथ इमें कार्युओ, कार्युओ ।' इस क्य केवारओंकी या कर सम्बद क्षेत्रसम्बद्धाः केवं हुद् भगवाम् स्वृतीयति क्यमें केले ।

र्वात्रकारे कहा—वेदासको । येरे अस्य पार्वनीजीकी सपद्भाष्ट्रा सररा कारन काम निवार है। अस- सुकार्यगरेके साथ अस क्रावेश्वर क्रिक्के समीच क्रमता 🕻 । इस सक रचेन किरम्बर यह प्रार्थना करेंने कि बे निर्वारकार्य स्थापनार अन्यमे सहाँ है। अन्ते । ad=वे | कृत समय समस्य संमारके कम्पाकके रिक्षे यसमान्त्रे विकास व्यक्तिकालो सिन्हे अनुरोध करना है। वैक्किकेक विकासमारी ज्याबाद किस Remai ar birb, feit fich un unt aute क्षात्रकार वाचे, इस समय इस केला है प्रकार करेंने । असः काम नक्तरमध नकामम का उन्हों का स्थानकों रूपने हुए हैं, बड़ी हम क्या स्वेत समे । क्याल्य किव्युक्ती का बात सुरुकार

समान देवता असदि एडी, प्रयेकी और Breitet fieb unt tuburit Biedert रक्षते अस्तरत प्रवचीत हो होते । देवताओंने कहा — सगवन !

पक्षपर्वका, कार्याक्षके स्थान हीत्रियान और भगनक नेलंगे कुछ है, का रोचमरे च्याच्या करके कर इसलेय नहीं जा सकेते; क्योंकि की पाले उन्होंने कृतित हो दुर्जन कामको भी जान दिया था, उसी प्रकार में हमें भी द्रमा कर सलेंगे—इसमे संसम नहीं है।

मुने । इन्हारि देवतात्रक्षेकी कार भुशकर - केबोमनी करावन्यानक्षेत्र नगरकार किया और एकपीयति श्रीवृद्धि उम् सम्बद्धी स्वयंत्रक के इष्ट् जाना ।

धीनर्रं बोले—हे रेक्साओं । ह्रेय क्रब स्त्रेग तेण और आवरके शस्त्र नेरी कर इतो । धगवान् दिव्य वेचलओके राज्यो तका बनके मधकर नाम करनेकले हैं। में तुन्हें महीं दन्य क्षरेंगे। तुम ५०० लोग बढ़े बतुर हो । अस- तुन्ते सम्मूब्दे साम्यन्यकारी मानकर हमारे साथ सक्के उनक प्रमु उन महत्वेकरीकी शरकने कलन करिये। धनवान् हित्र प्रामन्त्रन्, स्टेंडर, कालीव, परात्रा, स्वर्गी और वस्त्रान्त्रका 🖫 आरः को क्यारी चरणां अवस्य करना साहिये ।

प्रभागकारणी विष्युक्तेत हेरल संक्षातेश्वर समा देवाल इनके जाना विकासकारित विकास क्रीन करनेक्ट किये गये । यानंत्रे वार्यतीका आवाम वक्रमे अक्रम वह । असः वह गिरियामन्त्रियोगी सप्तक देखनेके निर्दे शिक्य साहि इस देवल वर्षे मुहल्क्ष्यंक उनके आसमपर गर्ने। पंतर्वतीके हेस प्रपत्नो देशकर सब देशना उनके उत्तव नेजने काल हो गर्ने। इन्होंने तक्कलों जनी क्षां इन

क्रमात् विद्विकारक शिवादेवीके श्वाकी चुनि चुनि प्रचीरत करते हुए वे सम देवला दर्श रकारकर एके, जहाँ धोरकार खुक्यानान निरम्बलम् से । यूने । यहाँ पहिल्ला सम बेलगाओं अहले तुन्हें उनके बास केवा और कर्ष के व्यवस्थानकारी जनकान कार्स दूर ही रावे छो। वे व्यक्ति वह देवने हो कि ध्यानंत्रम् दिवसं कृतिन्तं 🛊 यो प्रसन्तः ( जारहः 🧎 तुम से प्रदा निर्मय स्कृतेवाले और विशेषतः रिक्के क्या है। असः मुक्ते धरकान् निक्के सारका बाला को स्वंबा प्रसन देखा। किर वहाँने लोटकर एक श्रीकिन्। अगर्वे राज केमनाओको भगवान विस्तरे क्ष्मनंबर के नवे । यहाँ प्रश्लिकर क्रिक्ट आदि अन् वेक्काओं वेका धलनातक धनकन रिवय स्टारपूर्वक प्रशास मुताये क्षेत्र है। अपने मक्तेले मिरे हुए हाच्यु नपश्रीका कार शरम्बर कियो कोगायपुत्रह आस्त्रीय हो। इब करकेकरकारी अंकरका दर्शन करके पेरे समित बोर्गानक तथा अन्य देवताओं, दिखीं और प्रतिकारिने उन्हें प्रभाव करने। वेही और कारिक्ट्रोके सुत्रीहरू उपका कार्य किया । (49 priparis)

देवताओंका मगवान् प्रिवसे पार्वतीके साथ विवाह करनेका अनुरोध, धगवान्का विवाहके क्षेत्र बताकर अखीकार करना तथा

काके पुत**्रप्रार्थना करनेपा श्लीकार कर ले**ना

महरूजी करने हैं—-सरद ! देक्नाकोंने 'प्राप्ते ! देवना और मुक्ति संकटमें प्राप्तार बारी पहेंचकर परस्कार स्वाबंध प्रकास करके। आपकी जरवाने आचे हैं। सर्वेश्वर ! आप उनकी सुन्ति की । एक अभिकेशको कलकान् । उनका सङ्का करे ।" विस्तरी काकी कैनक्यूना एवं प्रसा-

दक्तक करोंके इस प्रकार सुवित वसालताको प्रजंसा करते हुए कहा— कानेवर प्रमावक प्रमान वीरि-धीर आसि

सोलका व्यान्ते अन्तः हुन्। समाविते साथ मणिक दर्शन करते हुत् इस प्रकार विरत को कामकारी परमाना पूर्व केंद्रर कृत्युने शयका वेपनाओं से इस अवस्थ पद्म ।

राम्यु जल— बीविन्यु अवेर अक्र आदि देवेंक्चे । कुन तक स्तेन की समीव केले अपने 7 पुन्न अन्तरे अल्पेन्स को भी करण से पढ़ जीन कराओं।

क्राचार् कंडल्का व्या व्याप सुरका बार देवार मारक हो बारक बकान्य निर्दे मनवान् विकास देवती और वेरको तके। राज रिजानेंड प्रदान परक और वेगायाओंके क्षेत्रकारी सीविष्यु की नगाने पूर् केववाक्रोंके कामर कार्यको क्रुप्ता कार्य क्ष्मे । इन्होंने कहा— फ्रन्ते । सरकासूत्वे वेजारओको अञ्चल अञ्चल हव पहल्च वह Mare Store & 1 self mentide fired men हेवार पर्य अस्ते है। पुरस्त् १ आयो औरक क्षेत्रों ही सारक क्षेत्र थारा या सकेता भीर विकास प्रकारके नहीं। केस बढ़ कावन सर्वाधाः सम्ब है । यहायेक हे हता चुन्तरः विकास पार्थे अस्य सुरंग करे। अस्ताने नव्यापर 🕯 र स्थानित् । नगर्वास्त्रास्त्रोहे ह्या व्यक्तिका किमें भने इस कहते अस वेसारावेगा कक्षार प्रतिनिधे । वेष । प्राच्यो । आप क्षांक्रे **प्राण्ये गिरियाका पार्वित्राह्मण क**रे र गिरिएम विकासके हार है 🧋 कार्यका सर्वनीको समितकरके हुए है अनुसूर्यक क्षीमिने।'

क्षीतिक्ष्युका यह संस्था सुरक्षात

काहा— केवारको । जो ही पीने सर्वाह-सुन्दर्श विक्रिया देवीयके शरीकार विकार, जो ही सवात सुरेवर तथा अर्थ-वृत्ति सकता है कार्यमे । किर में ये परवार्यकारण परकेये सक्तं ५ हे स्केले । हुन्तं अवने प्रतिप्रहरू-कारते ही परम्यकाले अधिक का देनी : विकासे ! वैदे पहल्लेखके पानस्का वेक्काओंका कहा कहा कार्य क्षेत्र किया है। अवको जब लोग वेरे साथ सुनिक्षितकारो Process dier if i gentaft ! Art fi &. करी तरह तुम प्रथ म्हेल कुथक-वृध्यक् रहकर कोई क्रिके प्रकार किये किया है आपना कुलार कुछ काला सराव्या बहुर ब्लामेटर र अस का कार्यक न होता हुए एक देवता क्रमाधिक प्रत वरणक्यात् अनुसम् कर्म हरू निर्मित्यर हो जाओ: हर्वेष्टि मान नरकाकी 🛍 वाली पंतरमेशान्य है। पानको क्रोप क्रेम है, क्रीक्ते चेट होगा है और बोक्से राज्यम पह क्रमी है। असं शुप मधी केन्द्र केल्लाओको काल और स्टेक्स वरित्रका कर केल वाहिये, मेरे इस कथानको क्षणी अन्यधा गाँ सामग्र व्यक्ति । \*

ब्राज्यी करते हैं। जास्य । कुनकोर विद्वाने कृत्य भागा सार्थ वारनेवाले कालान मान्येको इस प्रकारकी मारी शुराबार पद्धाः विष्णु, हेवलाओं संब प्रांत्रकोको निष्काल वर्णका इत्योग निष्म । कारपार भवकान् प्राप्त प्रश्न व्यक्ति संगानार कोनन्यातम् वन्यात् विक्रमे अन् सम्बत्ते पुत्र हो नहीं और पहलेकी हो लॉन कार्यदेशे

<sup>•</sup> पानो है सरवारीय राज्यान् प्रोपोर्डणनाच्या क्रांबाह्याहरू कामार्ड बोक्स बांक्से एन ४ क्षांकरेको परितकको अवस्थित सुरमार्थः। इन्हेंन् च महान्यं सङ्का प्रकार प्रकार प्रकार प्रकार (伊里斯市市中中179-96)

स्था-सम्ब कराउंगे ।"

- प्रीवर्तन कम-न्योगर ! आव सर्वत

है, सबके इत्यानीनी ईवर है। यहा जान

हुमारे क्ष्मणी काम नहीं जानते ? अकाम जानते हैं, तमानि अन्यकी आजारे में सामे

ची केंद्रश्र है। युक्तदायक प्रेक्ट प्रमानय हैक्साओको अस्पानुसर्ग अनेक प्रकारमा

मिरे हुई सुन्धिरकाको मैब पने । के अपने जेककको ! तुम सन स्मेप एक तरब पार्ट कार्स ही एको जानलावन, जिल्हान, किन अधिजाको आये हो ? मेरे सामने

अस्तेवाले कावान क्रिक स्थाप करते करते करते ही बरकान्त्रको निवास है गर्ने। बीचारे एवं इस आहि देवलाओंने की क्लेक्ट विकासी क्यान्त्रम देखा, एवं अधीर्थ अधीर्थी क्रमाति की। क्योंने पूरः कैमानको सुनि प्रार्टनेके रिक्ने क्राप्त । अन्तरी क्रार्टनार्कनेक अनुसर देखना सहीर करने लगे । वे केले ---केल्या । महानेत ! कारणावान्त प्रची । हम जानकी प्रत्यको अन्तरे है। अस्य पश्चान हेक्ट्री हमारा उद्धार व्यक्तिक समानी करत है—नाम् । वर प्रकार क्रमा दीमानूनां प्रस्तिते वेक्सओपे सनवान् physical refle all 1 proje ting & rea देवता प्रेमिन कान्द्रातकित है ३व माने शाद-बारकार रीचे हाने । मेरे साथ सनवाय, श्रीक्षरि क्यान अधिकालको स्था है कर-ही-कर भगवान जाना जाना है। क्रावना दीनगावृत्तं कामीक्षारा कश्चे अन्तर

अधिकाम निवेदक करने राने ।

केवालअसके, और संबंध प्रविद्यानके प्राप

प्रकार महार सुनि सानेका काम्यद कोवा

अध्यो प्रकारकारण करण कारण

विरस है। नवे । उनका का अधान प्रस्ता का । वे भारतसमार प्रोचर सीवरि आदिको

करणाद्धिमें देखका उनका हमें कहते हर

मोले - कियो । सहन् ! तथा इस असी

Perrusa, Miliane, Research, species,

विका प्रमुक्तरहित, विरम्पात, प्रमानकी,

निर्मान, जनगरमा वृत्तं जन्मित्रके वर कामानामा विकास करने रूपे । का जनस

बाज प्रकारका विकास करने हुए वे श्रापनी विकास के गये। कहन-के आंजनकार मुख

> कृत्या प्राप्त कृता है। इस्तिन्त्ये देवनाओंने gerend group faces & c access find & इन्होंने निरिक्तन दिवारणको दिवारकी क्रवरित कराबी है। क्रिक्स मध्ये आपके हरा के कुर कर्मा होत्या, असीचे सामकासूनकी पृत्यु क्रेजी, पूरते प्रेसकी उसकी जूरी । उसकारीने क्षा 🚟 जो वर दिन है। इस कारण कुमाने प्रत्यको कृष्यु नहीं क्षेत्र का गर्व है। क्रमण्य 🚌 निवार क्षेत्रका वर्ण क्षत्राच्या कर्ष है रहा है। इसर अरखनीकी आसाने कर्वती क्षांत अवस्था कर भी है। अन्ते नेमारे prout acrait articolistics familia अवकारीता हो कही है। इसलिये बरमेश्वर । ann fremit ur bite fieb meit : स्वाधितः । क्षेत्रपात्रीयमः दःग्व विशापने और क्ष्में सुक्त क्षेत्रिको। प्रोक्त । मेरे स्था केवराज्योके प्रदेशने आयके विकासक अध्य देशनेके रिजे पहा जारी अलाह है। अनः pere mairing fairst forme uftfach : धनावर क्लोकर । अनवने रशिको जो मर दिया का कामडी पूर्तिका अवस्थ आ गया है। क्या: अपनी सन्धानको सीव क्तकार वहीरिक्ते । ाल्याची पहले हैं—नारह ! हेरत कर

रुदे प्रकार करके सीविन्तु आदि देवताओं

• व्यक्तिक विकास क

Francisco filipe and and and and an anti-constitution of the property of an apply objects और अभियोगे कम अध्यक्त सोओहरू मुनः प्रत्यकी सुनीत करें । जिल्ह के सर्थ-के-सर्थ कार्यः सामने एवंद्रे हो गर्ने : प्राथमेकं अधीत रहनेवाले भगवान् संबद भी, जो बैद्द्यांद्रके स्थाद है, देकाउदेकी का सुन **कैरफार जोग्ने—'हे हरे ! हे विश्वे ! और है** बेल्लाओं ! सुन एक मोच असन्दर्शक सुने। वै पव्यक्ति, निकंपतः विवेदापूर्ण मान कड़ दर 🖟। जिलाई करूब व्यूच्योके किये प्रांतन महत्ते नहीं है, वर्षानेत हत्त्वन कुरुप्तेत की राज्यको एव व्यान वर्षे बेदी है। प्राम्पने बहुत-से कुल्लू है, बांबू भीना न्यू क्ले स्वकं कृतः। 🖫 स्वय क्राने क्यानोसे कुटकाना पर अवस्थ है, कार्य भीत्रसङ्ख्यो अध्ययने यह युक्त वहाँ है मान । एनेवे और बाजापी वर्ग हो बेहिकों कुम्मापूर्वक वैभा हुआ पुरस् की एक हिन प्रम केराने पुरस्कारा का सहस्र है, बर्ग्य की-पुर आदिके बन्दानों बेची हुआ वसून्य कनी कृद नहीं शास । सहान् कन्नवर्धे कान्योकारे निषय स्ता वेको रहते है। किन्न्या सन विषयोगे वर्गायुर हो गया है, सरके रिकी भोक कारणे भी तुर्गभ है। मिक्कर पुरुष करि सुन्त प्राप्तत है तो वह निष्यांग्यो विश्विपूर्वक

मना है, जिनके क्रारा मनुब्ध करा आता है। निकारीके काल कर्मा भूत्रवेदालके प्रमुख क्ष्मानाचे जीता हो जाता है। अत्यानांपि विकास किया विकास हो सामग्री (बहिरा) क्या है " । यहारि में इस बातको मानवा है और ब्यापि विक्वोंके इव सारे र्क्षेत्रोक्तर पुत्रो क्रिकेट क्रान है, तथाकि वै मुख्यो अर्थनको स्थान कर्यना, क्योंकि में क्यांने अधीन स्त्रत है और समा-महामन्त्रमध्य प्रविध-अध्यक्ति सहरे कार्य were it perfect attall photols 'अवकोतिनकार्य' के कालों केरी प्रतिनीह है। भारतिक दिनों की अनेवह बार बहुत से प्रथम करने कह स्थान किये हैं, गुहर्गात केवल विकास प्रतिकार बुरवा पर विकास है। को । विभे ! जन अधिक प्रतिकेश क्या अध्यक्तकार । वेरी की प्रतिक्र है, की तुम तक स्वीप अध्यो तक जाको हो । मै यह शरा म्बला है कि एक-का अलोधर करी क्रियोर म्बली है, तम-सब में नामकर अपके पहले अब हर केला है। सारकासुरमे तुम सब स्वेगीको में दु.स जार हुआ है, को में आपता हूं और महाम इस्में करीयों, यह भी साथ-हारा we up fo wort ift und feing स्थान है। निष्यानिक स्थित समान कराना जातनिकी करते वर्तन भूति है संस्थानि मैं

कृत्यक् अरचे मोक झोन्स्कार स्थापकः। इद्योगस्थानेतिको स्थापुत्त् अपूर्णिते । रोमराकार्य करोड़ी बढ़ोजी एकर कार्याकाम्यावादी एकते र सरावास मर्दानी निरम्तः प्राचनकार्यनारकार्यन । विकासकारायका साथे भोगोपनि दुर्गना ॥ मुक्तिपर्दात केत् सामे व्यक्तिपद् विश्वसम्बद्धनः विश्वसम्बद्धीयन्ति वर्ते ॥ and firstern was confer that army from improved final-streaming a (部中中新學科会( ))

विश्व कार्येत्व । इस विभागने अस कार्य अपने-अपने कार्यके करे एते । विकास नहीं प्रस्ता कार्रिके हैं

कुमेरवादरके निर्म नैतियाके साथ निवाह अहम्बी व्याने है—बाह्य । हेवा कर्माना । हुन सब केवल क्रम निर्मय होवल अक्रमन प्रत्यान क्रमन मीन हो समाधिने अपने-अपने वर प्राप्ता । मैं सुमारा पार्चा विकास में गूर्व और विकास असी हरती देवता (अस्मिल १४)

#### धगवान् शिवकी अञ्चासे सप्तर्वियांका पार्वतीके असम्पर्धा जा इनके शिवविक्यक अनुसरको परिक्षा करना और यगकानुको सब कुलाना कलाकर व्यक्ति जाना

क्ष्मानी काले हैं -केम्प्रअभिक्र अवने क्रिक्यानी क्षम शत्वानी क्षमुआंक्रि प्रधानी शाक्षण पूर्व चार्चन पार्चनक प्रवृत परिक्राके रिक्टे कारकत् प्रोत्तर समाजित्व हे माने ह के बार्च अपने असमय, असमें के स्थानका मेहना बारने रंगे। का बोब प्रमुक्ते कार्या साम्रात् चनवात् ग्रोवन है निराक्षणन है। अपने गरिका किसीको अन्य नहीं होता । में सन्तरान् करणानक ही स्थाने कहा—परनेशा है।

राजा । जन रिगो कार्यानीयंत्री नाजी वहारी स्तिकार्त क्षेत्र करिया आहे. महर्षियोच्या नहीं सारक काहिये।" क्षांक किया। उनके सारण क्षाने 🖨 है। कामी कारि पृश्चि ही नहीं भा कांचे ! अनके. आतो अभि मूरंत ही उस मिनवार ना कांचे, मुख्या अस्तात का नहीं को अन्त के उन्हों देशिको मनुकाल नहींनी मिहानपान सम्बन्धि-सम्बन्धाः अपने प्रवेशसम्बन्धाः अधिनाः धाँ । सञ्जीनोने वहाँ दिग्याच्ये सरामानी प्रराष्ट्रका कभी थे। को आणा देख प्रश्वान् भूतियती दूसरी विद्वित समाप देखा। विकास नेत्र अस्तानाओं अनुस्ता वास्तानों अस्तान सेच महत्त्व वर में असने सान्य सेमसे

विक्रियाम्बर्कारी वेचेश्वरी कार्यमे इस समय शुक्तिवरिक्त हो भौति-दिस्तारे सम्बद्ध पर्यतपर मगिका, सन्त्र, मान्यर्राहर त्या अवस्थात्त्र मन्त्रा मह भी है। मुझे परिचलने प्राप्त - के अन्त्री सरायक स्टेश्न है। केले । पूरा राज्य केलार स्वक्रियों स्वयंत फेक्टों है। वेरे रिव्या दूकरी समझ व्यापनाश्रीचार परिवाध करके वे एक अन्य किञ्चनक वर्षेत्र मुख्ये हैं। जुनियमें | तुम कार लोग कीर अध्यानी वर्षी मध्ये और रामान्य कर रही की। प्रथा नावकारी पहलेश हैन्यूनी प्रशासी करकी पुरानकी करीका भी उन्हें निवासमें बढ़ गये। सम्बन्धीन क्षत्रे। यह दुवें मर्थक क्षयेकुत समें कहती होतेनेह कारण ही है अन्याधिने क्रिक्टिया हो। क्रिक्टिया अल्प अल्परी कहाँचेने । मेरी क्ये और विजय मार्काने नहीं । स्थानका आहानो केना करना है । प्राह्मिने तुन्हें संस्था

निवास क्रें। क्रमा क्रीक मेरी क्रम समे।

प्रचलक संचलकी यह अग्रत फलार के सम्बाद सिल्प करे और ये हैल्ले हुए मध्ये— "प्रवर्ताला हो सहै वर्षि ५% ज्ञान प्रतासारी नितः स्तार्थिको ! सून एका स्केन जेरे स्टार्शिकोने जन्दे कर-दी-यन जनाम किया

• अधिक विकास • 

और उनके द्वारा निकेचर: पुनिया हो से हैं। कार्य मनने कुरता पाने खारी है। अन्य

महत्त्वा प्रकार क्रम अध्या कोले — अर्थनी कर्म केलि । विशेषकी-मन्त्रिक । कुमारी यह अल्ट सुन्ते । इस अल्टा

बाबते हैं कि तुन निर्मातको नक्ता करते हो ? एका इसके हुए किस केमामधे और किस परमार्थे पान पहली हो 7 De Rente ber ment impier

निरियम्बद्धमारी देवी दिल्लाचे उनके उलके

उत्तरण योगनीय होयेका भी सबी देखा कारकी । पर्वती योजी—स्वीदारी ! श्रवकारण प्रमाणनामुक्तं प्रस्तको सेटी साल सुन्ते। वेटी seedt giigh forms from facul \$. अभाग यह विकास में अल्पोर भागने एएकी 📳 अन्यन्तेत्र वेरी अल्पन्य वाले सुरक्त

मेरा रूपका धरेंगे, क्रुलीको उन्हें क्यूनि अवरेष हे हेल है। स्थारि स्कृति है। एक कर्म ? केरा चार पण आवन्त पुरुताहर्वक एक अनुसू कार्यके अनुसूचने राज्य है और Ben meltig fieb femm ib reite un पार्निके प्राप्त कहा पक्षे और देनी कुल कारी नारना कारण है। देवनिया इस्तेन मामार में अनुसार था होने की हो। ger मनोरमको परने निर्म आसमा सर्वार स्थ मार गाँ। है । तेश मन्त्रको दक्षी किन व्यक्ति ही सामुचीय आव्यातानी प्रद्र रहा है। की काची क्राम्मानिकान जनकान् सेक्ट है रुपने इस आकारकी चुले कर कवार है।

मार्गनीका यह क्यार स्टब्स से कृति हैंस को और विस्थितका अध्यान करते हुए

देवर्षि कृत्यु कर्य है अवनेको क्राँका करते

प्रसारमञ्जूषीय क्रमण्डूनः विकास कारण क्रोतः । अभियोगे कहा विशिवकाश्वित ! सम्बद्धाः होतान भी क्या उनके वरिकास नहीं जानार्थ : सन्द क्रस-कान्यमी क्रो करते है और हम्मोर्क विश्वको बोहने क्राम्कर एक कारणे हैं । असकी पूजों सुनवेशे सर्वाक्त प्राप्ति ही होती है। सहायुक्त दक्षणेत यानीको बानदाने को क्रम्पूर्ण कर्मक दिखा, क्रम्पन करा पह

इक्त हैंद्र से एक-बेर-एक अपने विवासे पर लोकार र सामग्रेत यह समाप्रे काम्क हमारे पूर्णाच्या भी विश्वक । वे भी उनके क्यान्त्रं आस्त्रा विकासे यन गर्ने । विकासर forebogud graft don poten from fix रुप्तेक पर क्षेत्रक, गया । अध्यक्षेत्र अध्यक्ष केल कारका कुन्नोंने वैत्रणकाशियुक्ते को-को द.स विकास । वे सक बुल्टाकी क्षेत्रवे के के किया कार्य है। कार्यकी कारणको करेर आवेकाची अस्ती विका किम स्थानको सुन्त हो। है, नहीं जनना सर क्षेत्रका सम्बद्धाः प्रीप्त गाँगमे स्वास्त् है । क्रमध्य का क्रिके हैं। केरबंध प्राप्ति ही सक्र

अन्यक्ता विकासी केला है। इस करो निर्माण

कार्य क्रमा है; क्योंक्र क्रमें संख् सुने हैं।

क्रमा क्यांस कार को के विद्वारीक्षर

सम्बद्धाः होनेयाको तुम को वहचे ही

पुरुष्टेन का अभी और पूर्व बनकर कुनार

कर्मा करने समी। कार्य । कुन सिरम्बंद सिनी पह आसी नवन्त्र काली हो, से वह रखे अध्यक्ति, Differe was speak to \$-post मंत्रक नहीं है। ये अलाहनिक वस्तुओं हे कुक करीर करना करते हैं. अञ्चलको किन्स्पुर्वन दे व्यक्ते हैं, इनका न कही पर है प क्षर । ये मिल्स पुरुषो क्षरक हुए है, प्रत्यक्ष

र्था किमीओ का नहीं है। पुरस्तित सेव

बारण मिल्ले पूर्ण तथा हेर आर्थिक प्रता स्वति है और मेंप-महेल हो पूर्व वारण हैं।ये कुरते हैं। जुर्न मान्यने अन्यने बानाने कुन्तरे ent formed as un feet which सुनी भोत्र विकास अर्थेत मुक्तमे जान व्यवस्थात । ipoult | fellerantele | gelf faure करते कि ऐसे बनको सम्बद्ध हुन्हें कब सुख किन्ता पाने पान गृहिते पान क्षेत्र Brutter, termit meld fante finere बर्गत के ऐसे पूछ है कि वृक्त जिस की उसके tion from a win o me described that if केम देवत प्रचाने प्रथम देवा और वर्ज parrie di april Contre afer pirardire राज्याच्या व्याप साले हुए स्थानि मुक्तपूर्वक एवं गते । हेरिन ! यो साहा क्रानंतरे स्वर्णकर्ताः क्षान्त, राष्ट्रपतित अतेर अधिनीय हैं, बार्का काम विकास स्थितक विमान सेन्स्र सेन्स्र होता होता ? आर को कुछ पड़ी किन्छ है। इस इसमें अनाम पालका का लोग काले और इस क्षेत्रको साल क्षेत्र अञ्चलको । क्षत्रो पुष्पात्त काल क्षेत्र । युवाने क्षेत्र का है मनमान् विष्णु, को अवस्य य हजीसे गुन्त है। के निकृत्वाने पान है, न्यानीक राजनी है और मत्त्रा प्रचारकी प्रतिकृषे करनेने क्यान है। क्रमीर साथ क्रम प्रमुक्ता किम्ब्यू साम केरे और या विभाद सुन्दारे किये समाव सुन्दरिको देनेसाइक क्षेत्रम । व्यवस्थित जुल्लाम ३वे व्यवस्थ

क्षेप के और सभी है व्यक्ता । ब्रह्मणी मध्ये हैं —मध्यु ! उनकी हेन्हें बात कुनवार काव्यक्तिका पानेसे हैं। नहीं कीर सूत्र प्रम प्रमाणिकारण मुन्तिकोश केली ह प्राचीको सहा--वृत्तीको । स्थापी

क्षानी समानों होया है कहा है। परंतु

साम विकास पारतेका हम है हैने हरूको

क्षिको । जेवा दक्ष और कुटनेकारण नहीं है । सेरा करीर कर्मानो क्रमण सेपके कारण का

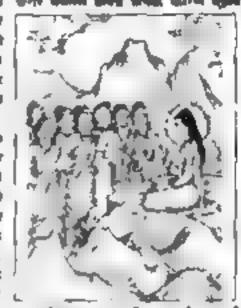

straction typical frequest \$1 aprile कृतिको है। व विकासका आसम्बेश सुक्ते पंच्याने पेपानेका बाहु व और देशकिया क्ष्मां क्षा का मेरे किये पृथ्य क्षित्रकार है। कुल्डीको में कर ब्याची अही ब्रोड्डेनी । बेव्हील को बहु मान्द्रों है कि पुरस्तिक प्रकार Brighton day & Chadre West and dien fin fein faner gu feren f. wit प्रात्येक और वरसंक्रमें करन सुरूपी आहि क्रेमी है और पूच्या भरती जी होता। pergilati Ware vom Ber & Mr fautt विकास प्राप्तको नहीं है, जारे प्राप्तकेस और जल्लेकने की श्राम की जात होता है, सुक कारी करि विकास । अनः द्वित्रो ! गुन्दारोते क√व्यक्त काची विक्रमी भारत की **न्यू**ल नहीं कारक कार्याचे । मेरा का बहा का उन्ह जान, ्युद्धे के यह इस ही सदा पूजा देनेकाल है।

• व्यक्तिक विकासका + 492 

मुन्तिबसे । आवने को बातें करहे हैं, मैं उनका पुरत्यती है का महत्वी, परंतु दूसरेके साथ आपने कहे हर जानकी विश अर्थ समञ्जाती हैं और इत्यक्त वर्ज संक्षेत्रके निर्वेकन प्रस्तुन करती है। जायने का होक

कहा कि भगवान विका प्रदेशोंके कान सका स्मेलनकशारी है। सरक है आधारे स्वादित्यको सिर्नुच कहा है। इतने जो मारक है, का मन्त्रक साम है। पंतकर जिल काकान् प्रत्यक्ष है, अध्यक्त निर्धिकार है। वे केक क्सांक रूपे स्था करन

काने हैं, जिल भी लोकिको प्रपृत्तको विकास नहीं काहते । असः करवाकोन्द्री को क्रिय गरि है, उम्मेक्ष के मरस्य करते हैं: क्योंकि में भगवान क्षम परवाकात्म 🕏 इसरिज्ये अध्यक्षाकाको रहते हैं। व्यक्तिया जीवरिक्ये की पूजन क्रव्यक्ति और क्रेक्ट है, अधायो नहीं। ये तम् गुजानीतः, अधन्यः, माधार्गात जनकारणी और विराह है। हिमी | चरपान्य प्राप्त किसी विदेश को स

मानो । मैं गुलबी बुध्यके ही जिल्लाको यवार्वकारो वालती है। अग्रविनो । चर्चा किया मेरे नावा कियांच नहीं फरेगे तो के लग

जाति जारिके बारक विक्रिक अनुबद्ध नहीं

कारती है। यदि सूर्व बहित्व विसासे उनने कृते, वेश्ववंत अपने स्वानसे विकासित है कार, अकि प्रतिप्रकारको अवस्य हो दशा श्रापन वर्षनिकारको शिल्लके जना रिक्ताने तथे, से को के केत इस इस नहीं

श्रामान । मञ्जू में फ्ली कर कहती है।

किया को समेन। का में अक-सन

स्थानी करते हैं -- क्रम्यू 1 हेवर नार दन मनियोक्के प्रमास करके भिरियकक्रमारी mid fajdure furth frem; pere-कसी क्षूं कृत के नची। इस प्रकार विशिनाचे का उत्त विश्वकते महत्त्वत मे कारणि भी उपार्थ सक-मध्यकार करने रूपे और अक्षेत्र कार्क्सिको ज्ञान आसीर्काह हिचार पुत्रे । विशेषकोची प्रशिक्ष क्षानंत्राके से मानो प्राप्ति प्रत्यो प्रकाध कर्मक क्रान्तमित्र हो जीवा ही भागांत् रितकोर स्वाप्तको क्रमे गर्भ । वर्ष वर्षकार विकासी बक्तक पंचा, इससे सास धुनायर निकेदन प्रारक्ति, प्रत्यक्ती श्रेताल को वी चुन: ज्ञार राजीको सन्तर प्राप्त प्राप्त । Column 74)

पगवान् इकिन्छा जटिल लयस्वी ब्राह्मणके क्यमें कार्यतीके आक्षमपर जाना, उनसे संस्कृत हो अनकी तपस्पाका कारवा पुढना तथा

पार्वनीजीका अथनी सही विजवासे सब कुळ कहलाना

करणाणी करूने हैं ⊶करूर ! इन वार्तानी-केन्द्रों देखनेके लिये करावारी सप्तर्मियोके अपने क्षेत्रके को अध्यक्त अपनीका का बाल्य करके बणवाद शासु सुन्धा स्पेतना करनेवाले साधान् भागवान् अनके बनमें नवे। अपने तेजसे प्रकाशायां प्रीफरने देशीके सरकी परीक्षा स्थेनकर अलग्य क्षेत्र अञ्चलकर क्रम अरम अरम् निवार किया। ने मन-हो-मन गर्जनीसे प्रारक्षित हो के इन्छ और इस रिन्हे सहिसे म्पूर्ण रहेपुरु हो । वर्गिशान्के ही कार्य प्रतिवर्ध हुन् । अवश्याने पर्वत्वकर कहोने देखा

देवी किया सरिक्षोध मिरी क्षुं बेदैवर बैडी. बिसमेंद्र बुटको अवब हुई हे ? तुब्रोरे दिता हैं और प्रजनको निमुद्ध करने के जनेता काँग है और हुमारा नाम क्या है ? तुम होती है। अहापारीका करका बार्क किये अहल्वेप्राव्यक्त कर पहले हो। तुवारा भक्तवरक्त कृत्यु क्राफेर्ड्सिको देखका

प्रीतिपूर्वक करेच्द्र पास नचे। उन अञ्चल नेजांकी प्राच्यान्योकताच्ये आच्या देख उस समय देवी सिकाने समझा पूजन-साथक्रिको-क्षात अन्तर्भ पुरस् प्रदेश क्षा क्षात्र

मानीभॉनि शम्बार हो नवा, सम्मक्तिकार क्रांची पूजा फाल्हा कर की मती, तह मार्गरीने बढ़ी प्रसम्बद्ध और नेक्क क्रम क प्राप्ताननेको आधुरपूर्वक कुरुर-सन्दर्भात चुना ( पूर्वती भोगी सहकारीका स्थान बारण करके आहे हुए आप कीन है और कार्ति प्रकृति है ? केर्यन्य की केंद्र Person ! Sive servit risely the world

इकारित कर से है। की से एक बार है, क्रमे कल्लाइचे । तादागने काइ—मी इन्हान्ता विकालेकारक पुद्ध प्रश्राम है। प्रवेशकादिह स्थानी, दूसरोब्रो सूच टेनेनाच और वरोपकारी है—इसमें संख्या नहीं है। तुस मर्गेन हो ? किंत्रकी चुटी हो और हुए निर्वेप कार्य विकासिको होती सकारत कर रही हो.

को पंजेके मलबर एको हो तब कानेवाले चुनियोके किये थी कृषिय है। तुस न भारिकार हो न कुछ हो हो सुन्दरी नरकी मान पहली हो । किर किलनिये परिदेश दिला इस करने अरमार क्रातोर गयरक काली हो ? को । क्या तुम किसी तमर्थाकी स्थापनिकी सपरिवारी को ? देखि । क्या बहु स्वत्यी स्कार करून-क्षेत्रक अर्थ करता. जो सब्दे क्रोडकर अन्यद चला गया है 7 मोलो, तम

सं- जिन पर ( मोटा रहान ) २०—

प्राथमकारकारकार न क भवति। इसानिये अधिये हवेल कर काम बाहरी ही। इतयेथे 🗗 मारको आया देश मैं झक्तरके निवे बर्ग गर्ना । अब बार मतने । ये अपिने प्रकेश कार्यन्त्री, क्योंकि व्यासान क्रिक्ने मुझे स्वीकार नहीं किया । जिस्स अंदर्श-अर्ज में जन्म

क्ष्मकाने अनुसन् कार्थ 🛊। जना सून वेक्सान नार्ट्य के राज्ये हो अवन्य नया

क्षाप करवास्त्री सरस्कते हे 7 इव तीओं

हम पर्वेश के —यह में अनुष्यको विश्वय गाँ।

वेक्समा पालके हैं, य सक्ती है और य

नानको हो है। हम अनम में दिशायरको

क्षारे हैं और येश क्षात्र पार्थनी है। क्षात्रिकालने इससे अक्रमें जन्मों में ब्रजायीत दशकी

एक की । क्रम समय बेश काव साथ था । एक

fire franch sit willraft from all aft,

जिसमें कृष्णि हो मैंने मेरनोर हारा प्रतिस्को

रकार दिवा का। इस क्यांने की सरकार

रित्य क्षेत्री निरूप गर्थ थे, प्रशंतु धान्यवस्य

कामको काम करके में भूते भी प्रोडका

करे गर्ने । प्रक्रमः अंकरमीके करे कार्नेकर

में निरम्बलको अदित हो उदी और स्थानको

निर्म का निश्चम करके मिलके चरने यहाँ

'महरूमोर्के, सहयर चार्मे आस्त्रो । यहाँ दीर्थ-

कारणान्य करोर सरमा करके भी में अपने

फर्वने प्रोची निकार । ज से मै

PEC

गुंगी, क्यो-वर्ड रिव्यंक ही वृत्तिकारों बरण acitali i व्यक्तकी कारों हैं व्यक्त रे हेमां क्कूबर कर्वती इन सहाय-देवलके सामने

Enderen La mara pal end ade frongloren a not en art tent alle françois de la napa que en la napa de mara que partitique

ही अधिने एक नर्वे, कालै इन्हान्येत 💎 बहुत्वी बदले हैं - बन्द र अधिनके साम्बेश्ने को बारवार हेना बारेनी रोक इस प्रकार स्कूमेश कान प्रवेश सम्ब को केर अधियों अधेक करती हो क्रांनरमञ्जूकरी क्रांनीको स्टब्सके प्रभावने का अन्य क्या क्या प्रमूप बहुके समान प्रीतान हो करों । हामार्थर का

जारको जीवर सम्बद्ध का कार्नेनी अञ्चलकी प्रमानके और उठने राजी, एवं प्राप्तान क्रमंत्रारी दिवाने सक्रमं, क्रम्मे हुई करते पुर पुत्रा -- 'अवी को । तुक्का रूप क्या है, मा बाह्य और मेरी सम्बाधि गाहि आहार र हुन्य अधिको सुन्द्रास सरीत अही न्यास, 😘 को सम्बद्धान्त्री सम्बद्धान्त्राच्या सुन्त्रात् है, वर्ततु क्षाताक गुन्दे अपन्य क्षात्रेच्य सद्ध वर्धे बुधाः,

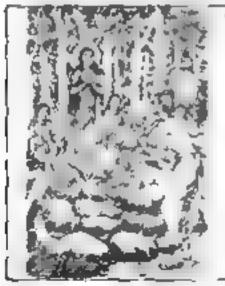

कुरुको अस्त्राही विद्यालका सम्बद्ध होतरे हैं । सम्बन् देशि । अवन्त्रे अन्त्रम् हेर्नेकारं सुहा वेष्ट् मिक्कानीर संस्थाने द्वार अपने अपीत्

मधोरकको एक-एक कुलाने ।

क्रानेपाली अभिन्याने अपनी संपत्तिको देसर वेकेट रिक्टे प्रेरिय मिळवा । प्रकॉरीके वेरिया के क्रमाठे विकाससम्बद्धाः क्रमान्त्रारी स्टारिने, क्रो क्राम क्राम्के कार्यकार्य थी, ब्रह्मपूरी provide talle i

लबी गुली, -इतको । पूजके वार्कनीके हरू व्यक्तिक्ष और हुम्बरी स्थानको संबद्ध कारफोक्ट वर्गन कामी है। आप सुनवा बाहरे हो से पुलिये। मेर्ड हाम्मे निरित्ता क्रियाक्तराको पूजी है। से पहलेरी और प्रदूरते कारने विशेषक है एक बाल केरणकी क्रम्प है। अध्यक्ति विकास क्रिके प्रति पर्य force of their \$1 & works, House रिका हुन्ते किनोको प्राप्ती को स्त्री। इप्रोमिद्र सेरचे और इसल क्योंने अस्ता कर नके है । चरित्रकार निरम्पकी प्रार्शिक किन्हे से वेरी इन सम्बंधि केल तथ प्राप्तन केला है। विकास । प्रति को स्थाप है, को करानी है; श्रुविके। के वर्धनात्रक-कुमारी सक्त, विका क्या हम अली देवलान्संबर्ध की क्षेत्रका केन्स्य विश्वकारीय माध्यम् संभागते हे वर्तिकार्य अनु करण चल्ली है और कार्यक्रीके अलेको यह यहाँव स्वाम का को है। विकास ! जलमें के एक पूरा का, सर्वेद सञ्चार की सरकारपूर्वक शक्ती राज्योत्तार प्रशेषक क्रम विकट र उत्तर काण और कर्म सुरुप सामारे हैं ?

व्यक्ति करने हैं--करू । विकासका च्हें प्रकार्य क्यान सुरखेर सराधारी स्थानी मा हैमो दूर चौते... 'पनीने यह यो कुछ

कार है, अरमें मुझे परिवासका अनुवान - जिटल साहाकके इस अकार बाइनेपर

होता है। नहि बहु सक दीका हो तो फर्करिंदकी अपने पुँहते ही में महने लगीं। पार्वलीवेकी रूपने प्रीति नहीं।"

(अध्यानं १६)

पार्वतीकी बात सुनकर जटाभारी ब्राह्मणका शिवकी निन्दा करते

हुए पार्वतीको उनकी ओरसे पनको हटा लेनका आदेश हेना पार्वती चेलाँ--- कारकारी विकास !

बैस प्राप्त पुराला सुनिये । येथे सम्बोधे को मुख्य कहा है, यह क्यों-यह-जो जल है: अरमें

असरव कुछ भी नहीं है। मैं कर, कानी और

क्रियाद्वारा सन्द है बाहते हैं, असम नहीं। मि सामाद प्रतिभावके चरावाद संवारक ही बरमा निरम्त है। कहरि कार्यों है, यह कुर्वथ महा कार को केने जार से सकती

र्दे: तमानि नाज्यो असम्बार्ग नियम 🖹 🖣 नप्रका कर रही 🛊 । ब्राह्मणाचे देवी कात अक्टबर कार्यनीदेवी

इस समय पुरु हो रहीं । तथ प्रमाते यह पान सुनवार कंपरियमे बाह्य ।

ब्रह्मण कोले.—इस संक्ष्मणक केरे मनमें का सामनेकी प्रकार प्रकार की कि के देशी मिल पूर्णम वस्तुको कक्षण है? जिसके निन्ने देखा महान् तम कर ची है। किंत देखें । पुन्तरे जनसरकियमे स्था कुछ शुनकार कर अधीष्ठ कालुको जान नेनेके बाब अस्य मैं पर्वासे का रहा है। तुन्हारी जैसी इच्छा

हो, बारा करें। यदि तुन सुहाने न कड़ती से भिक्रमा निष्यकः होती। उस्त जैसा तुष्प्राय मार्च है, बेरा है असका परिवास होगा : यब तुने इसीने सक्त है, तब कुटे कुछ नहीं

कराना है। वर्ता ऐसी बात बक्षकर बाह्यकने ज्यो विजीने प्रकार करके रूपने इस अकार कहा । कर्मने केशी—किवार ( आप करो

कार्यने ? एक्टिने और मेरे हिलादी बास क्तास्थे । पार्वतीया ऐसा वाक्ष्मेपर दण्डावारी साहाम-देखन सक गये और इस प्रसार बोर्लर — 'हेबि ! महि मेरी कर भूतवेका कर

🕯 और पूर्वे जीवनानमें उत्तर स्त्री के से मैं

का कर कर का या है किसने तुने

हिलाहितका प्राप्त हो सरवना । स्वाहेकलीके हारे को करने भीरक-सुद्धि है, असः मैं क्रमध्ये सम्ब क्रमहारमे जानस है, हो भी क्ष्मार्थ कात काला 🐍 तुम साधवान होका राजे - क्यांके किहते अहित करा बारण करनेवाले महावेकारी सारे प्रतीरमें नाम श्याचे रहते हैं, जिल्हा बच्च बन्दल करते हैं,

क्षेत्रीच्यी क्षाच्या व्याप्त व्याप्त और

कटरकी जनद समीकी साता ओको है।

हाको चील सांगर्नक लिये एक सोपार्ट

प्रिक्त सकते हैं । प्राय-के-मूंच स्तीय क्लके सारे

**ब्यांने रिक्ट देवी जाते हैं। में दिन रहाका**र ही पुरु होते हैं, जनसम्बद्धी हैं, उनके नेव बारे बारे हैं और देखनेने उरायमे लगते हैं। इनका कम कब, महाँ और फिरसो हुआ, बहु अरुकाक प्रकार नहीं हुआ। यर-

पुरुवाकि जोगरे हे सदा हर ही रहते हैं. वंग-बदंग कुपते 🕻 और कुन-प्रेतोंको सक

ही जानेका दिखार क्रिका, जो ही कर्नती

'तुम को विकार का हो, तुमार किया समाप्त कर्मनीचे राज्य है, विदा वृप कर्म प्रारं उस कामाप्त हारा हैंगे क्रीएको प्रारंकी समित्राचा कराने हो ? संक्रिको सुद्ध (असार्ग) केमा महारंगे हाला है। व्यक्त मर्मित सेमा महारंगे हों ? सल्कर क्रीएक मर्मित सेमा महारंगे क्रीएक क्रिक्ट मराम्यो हो ? सूर्वके संक्राय क्रिक्ट क्रिक्ट मराम्या सम्बद्ध कामी हो ? क्रायं सम्बद्धि स्थान करानी हो ? क्रायं सुक्ष संस्थार क्रायं मूर्व स्थान क्रायं क्रीक्ट संस्थार है क्री पूर्व हमा क्रायं क्रीक्ट स्थारकर क्रिक्ट हमा क्रायं क्रीक्ट स्थारकर हिल्को हमा क्रायं क्रीक्ट स्थारकर हिल्को हमा क्रायं क्रीक्ट

मानंत्री प्रमूप करती हो। स्तेत्रामे इस मारको अपूर जार्रे यहा तथा है। सियके राज्य तुम्बर्ग सम्बन्ध मुझे इस समय परकारिकाम् प्रिकाली केल है। बाह्री सुन, निवांक नेत्र प्रकृतक क्रमलाइनके समान क्षेत्रक पाने हैं और क्या ने स्था, की हॉन सरी न्द्रीचे कारण करते हैं। तुक से चन्द्रमुखी 🐣 हो और रिम्प नकुम्म बडी गर्न है। तुमारे विकास क्षिप्त केको सर्विको-स्के प्रतेका का रही \$1 win forms weren't is marge केलक काल है, का प्रसिद्ध की है। सुकारे मध्ये क्यांच्या अञ्चल और निवर्ते प्रतीरचे निष्यक्षा थवा । कहाँ सुपती सुपत पुरुष सामी और यहाँ क्षेत्राचीके इसकेगाने कार्यकारी प्राथियो भारत ? कही सुकारे अनुरोधे विका अञ्चलका अर्थेत व्हार्ल प्रोक्टरकी मनायुक्ते निवादे पुर वर्ता ? कहाँ सुन्धानि केवादा विके इद्धार गहरूको महार्थ हेन्या कोर वर्का क्रांकी के व्हें क्रिक्टो प्रस् कराज्यानं जिला ? कहां तो मुख्यूकी चतुर भारत और बाड़ी क्रान्त्रको स्थितिक 7 अर्थ पेरेरवेचे क्षत्रकी रहणकार और पेसी अञ्चल क्यूनियार ? मार्च क्षात्रका हत्या और कर्त अञ्चल सम्बद्ध ? तुन्तारः वह अन्य क्य क्रिक्ट केय शहरी औ है। परि कर्माः बाल कर होता हो से दिलबार (मेर्ने) क्यों रहते है समारीके क्यानर अनके साल रेक्ट कुछ केंद्र है और भूगमें कोई की सरकती क्लंक करा नहीं है। सन्तरक लिये हैं।

अपूर्णियों संप्रात्मीने व्यापालंग एक पंत्रात्मक संप्रात्म काम स्था है. एक कृतात्मी पृत्र और विवर्ष ही सुन्दर को अले हैं, काम अंक्षक मुख्यकरें अहैं। इस पंत्रात्म एकपूर्ण और प्रात्मावनी को नात्मा की सभी है। यात्रपृत्ती करका दूसका काम है—-कृत्मात मृत्य कामानक संवाद करेंगूर है और वे पश्चादम सिंहकें स्थान क्षेत्रत हैं.

कानेवाले वरोने जो नारियोको शुरू देनेवाले गता बताये गये हैं, कार्येसे एक भी पूज भारी ऑक्काले सहये जहीं है। तुन्धारे परव जिल बतानको भी रन हर देवताने हुन्छ कर दिखा और गुमारे प्रति दनका अशब्दा से गमी देख रिया गया, अब से तुन्हें संस्कृत अन्यत करे गर्थ । इनकी कोई कार्ति वहीं देवी वाली । इनमें विका तथा जनका भी परत नहीं क्लमा । विकास ही उनके सहायक है और विश्व को रूपके कार्यकों ही विश्वानी देता है। के स्ता अनेते राजेकारी और विशेषककी ब्रिंग्सा है। इस्रांतिये तुन्हें इतके साम्ब अपने मनमो नहीं जोड़ना चर्चको । यदा तुन्हारे क्षाप्रदर्भे सुम्बर क्षार और बढ़ों करने, गांकी

नगरकोषी बारव ? देखि ! तप्तारे और हरके क्या अस्ति संग एक-कुसरेके किस्त्र है । अतः पुछे तो यह सम्बन्ध नहीं स्थलत । फिर कुकारी केले इच्छा हो, बेसा करो । संसारमें जे कुछ की अलाहतू है, यह राज तूप सामें चाराने लगी हो । अन मैं महला है कि तुम का असम्बद्धी औरसे अवने बनको हुछ सी । अञ्चल को साहो, यह करों; मुझे कुछ नहीं प्याप्ता है हैं

कराजी करते हैं—जरू ! यह बात क्षण्यार प्राचीनी क्रियमकी निप्ता सरवेशाले हासाम्बर्ग वर्ग-सि-मन कवित से उसी और अस्ते पुर प्रसार चेली।

(अध्याच १५)

धार्वतीजीका परमेश्वर जिल्लकी महत्ताका प्रतिपादन करना, रोवपूर्वक षटिल ब्राह्मणको फटकारना, ससीद्वारा उन्हें फिर बोलनेसे रोकना तथा भगवान् शिकका उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने शाम चलनेके लिये कहना

पार्वती बोली-चालकी ! अकाव्य तो **येथे पा**ह संस्थात का कि कार्य हाले इसमे बहारमा भा गये 🖟 । परंतु आब सब हाल हो गवा---आवकी अलाई सूख भवी । आवले क्या कई -विशेषतः इस इस्ताने, उक्त आव अवस्य माग्रण है ? ज्ञाप्रण-वेदला ! आस्त्रने जो शुक्क प्रदेश है, बह सब भूतो अने हैं । वरंतु भेश सम जाया हो है, साल कहा नहीं है। आपने कहा का कि मैं शिकको कानगा 🕻 । यदि आपकी का कत ठीक होती ता अवप ऐसी युक्ति एवं बृद्धिके किन्द्र काल आहे कोरुते । यह ठीक है कि कश्ची-कभी मोखर अधनी सीलकासिको देखि हो समावस्थित अञ्चल केव आरण कर शिका करने हैं। परंतु वास्तवमें से साक्षात परबंदा परवासक है।

क्योंने संस्कार के प्रारंत बारक विद्या है। क्तन अक्रकारीच्या स्थापन ज्ञापक कर जुले कलनेके लिये उदास हो यहाँ आये हैं और अपृत्यित को अमंगत पुरित्रवीका सहारत है। क्रल-कायद्रसे चुक काले बोल्ड हो है। मैं कारकाम् इंकिन्से स्वयूक्तको प्राचीशसि जानती है । दूसरिंग्ले बजायोग्ल विचार करके करके राजका वर्णन करती है। शास्तवने क्रिय निर्माण तथा है, महश्यावक समाग हो क्ये हैं। जो निर्मुण हैं, सबसा नवा जिज्ञके शक्तवाचून है, दनकी जाति कैसे हो सकती 🕯 ? वे धनवान् सद्यात्रव समस्त विद्याक्षांके कामार है । किर उन पूर्ण परमास्वाको किसी निकाले क्या काम ? वृषंकालने कल्पके जारकार्वे धनवान् सक्त्वे श्रीविष्णुको

· High Browns · **Print** इस्तानकानो सन्तर्भ के प्रकार किये थे । सामगरि विद्यु हो बातो हैं, एक निर्विकार अतः अन्ते सन्तर अन्य अनु दूसस्य स्त्रीतं सुनेत्रको कर प्रत्यक्रमः वित्रपे विकार **\$** ? में सम्बंध आदि कारण है, उनकी नावरिते का प्रत्यक्ता है ? विका प्रत्यके प्रकार स्थानक अनुस्य स्थानुस्य न्यन-सील केसे हो निरंपर 'तिरव' यह यहारमध्य पान निर्धास मनान है ? अपूरी। अपूरिते अन्य 🖼 है। करना है, उसके दर्शनकारने ही अन्य सब बिर कानी परिच्या कारा कर कारण के राक् परिवा होते हैं। जैनक दिर क्रापने पादा है, सन्तरा है ? जो स्टेन कहा डेन्स्ट्रवेस स्टिक्स में विकास पर्य सनारे हैं। मंत्रू वर्ष करता कारी भागम् इंद्याचा भाग कारे है, राज्यका हुआ बाज अवस्थित होता से उनके को जनकर जन्म प्रयुक्तीय, अस्तराज्ञीय क्षांत्रके क्राइक्टर निर्दे हुए इस अन्यकी और स्वापनिय-ने तीनों अञ्चल प्रविद्या केन्यरचेन सह अपने विस्ता केने कारन

अकृत करते हैं । चलकान् निवर्णः चलकते ही बीम कुम्बारे चीन रेग्स और विभीन के साम है । प्रमाणिके मीच्ये स्थीयतंत्रे ३५६६ 'मृत्युक्रय' मान प्रतिद्वा है। इन्हरिंग क्षतुन्त्रको किन्तु Brogoral man married alle tions वेक्सवर्के अहर कुए हैं। क्रिक्टोबर पक्ष लंबर स्कृत कोल्पनेसे वंशा त्यापा ? के प्राण्याम स्वयं th manage & speciment fromth क्षेत्रको वर्षा क्षेत्र-का क्रमेश्व किन्द्र नहीं हो species? On marketicle tion floor बारायों वाणी है, जो से अरावाद अवस्थित करने मुझे कारेची इच्छा करें? यहि प्रीकारको सेका म करे से अनुवा रहत प्राच्चेत्रक प्रतिप्र क्षेत्रा है और उन्हेंच्छे सेवाने रोक्काको स्रोक्को कथी का न होनेकानी रूपनी काम होती है। बिल्के सामने साही Religios Pero acoust flet about Resigned इक्कारो कृत आसी है कि में चलकान इकका मंत्रुह हो जाने जनके निन्ते कोई की दिल्कर बाल् दर्गम केले हो सकती है ? बाहरि बाई महारिका वर्डी कर्नकारी कर्न्ट प्रकारका मेवन नहीं वाली सवकी उनके कारण

मानके ही सम्बन्ध नकुल होता है। जिनकी

क्षाके प्रभावने स्थानकार्ध राज्यां

कारको है, से पुरक्षित हुए। पूर्णकारो केले क्रमें का क्रमते हैं? परवक्त परमान्य विकासक को निर्माण पता है, बारे अलय-सैस्टे कॉर्ज़िस मोग कैसे कर अवने है ? जो दुराकारी और वाली है, के देवलाओं के व्यक्तिका हो वाले हैं। ऐसे लोग निर्मुल निकार कार्या गाँ सामे । से कार मन्त्रको ५ सल्पनेह करन्य पहाँ शिक्षकी fine and L suit sevent un र्शन्त एक क्या हे साप है। आपने से को जन्म रेक्स अक्ट्रिक्टीको निक्द की है और रिने को कामधी पूजा की है. इससे क्को करवारी कार्यिको क्षेत्र यक्क है। केल्लोकीको देलकर प्रकर्तक बाल करना व्यक्ति, विकासक्षेत्रण दुर्शन हो जनगर अवस्थित करना कारिये । श्राम कर्मकर वर्षतीयो स्थ साहायका आधिक रुए संबद बोर्टी - अहे रे भूत । पूर्व क्का का कि में संकरको करनत है, पांत निक्षय ही हमें इस सम्बद्धन शिक्षकों नहीं

कारो ? (अनः किन्के अक्रेक स्वांसे

क्षप्रिक कुछू की पश्चिम के जाती है।) जो विकास कुछूक केंद्रिक विकास केंद्रिक कर्ता-

कर्मा और हमें होने हैं तक विश्वीतकारों किय

काना है। यागवान स्टामने तु केना सकता है, में मेरे ही मनो न हो, उनके कीरे की बहरीकृतक करा कर्जे व हो, काकुकर्तके विकास किय-निर्विकार के सम्बद्धा दिखा है।

मेरे अधीष्टलम देव हैं । प्रदान और मिन्यु की

कानी का नकतान करते समान नहीं है

इंग्लाने । वितर पूराने केम्पलाक्ष्मिकी रहे कारा ही क्या है ? क्योंकि के धर्मक कालक अधीय

है। इस जन्मर अन्तर्भ सुद्धार्यक्रमे सम्बद्धाः विकासकर में दिवाके किये करते जाता बार्ड करी तपाल कर तो है। वे क्याप्यात्स राजेकर किया की हम अपनेक परनेक्षर है।

क्षेत्रीयर अनुसद् कार्यकाले का न्यूक्ताको 🛊 प्राप्त करनेकी केरी इच्छा है।

अद्यानी कहते हैं—सन्दर्ग हैस्स काइकर गिरिशकनन्त्रियों गिरिश्य यून हो गर्वी और विशिव्या विश्लेष प्रमान् विरम्भार अस्तर काले असी । देखेकी कार सुरकार कर सहावारी झाहान उसे ही पुत्र किर बाहनेके रिक्के प्रधान प्रभा, जो ही

दिवाने आस्त्रातिक प्रोत्रेक कारण करवी निन्दा सुननेमें क्रिथ्य 🧃 वर्तनी अवसी शरी विजनामे गीत केसी।

पार्वतीने कहा-स्पृष्टी 1 हुन अध्य ब्राह्मणको सम्पूर्णक शेवदे, 🖦 मिर कुळ महत्त कारूत है। यह केलल दिल्लामें किन्द्र

ही क्रिनेगा, को मिलाकी निर्मत करता है. केवल इलीको पाप नहीं स्टाला, वो इस निमानो सुनत है, का भी का परवस भागी होता है। " मराबात दिखकें।

करनेकालेका सर्वका वक करे। वहि का जन्मन हो हो जो अनस्य है लाग दें और कर्ष कर निकास स्थानमें सीम का बल कर्ष । यह वह क्रदान किर शिवकी किदा करना । सञ्चान इत्येक कारक वह करन सी

है भ्यों, अस: स्वरूप देने फोम्ब है। किसी सरह भी कृतका भी नहीं देखना साहित्रे । इस रकारको प्रेरंकार क्वालेन आज ही किसी कुरते प्रधानमें और वाली करें, विवसी निर प्राप्त अध्यानीचे प्राप्त काम मार्थमा admirt is Selb i

क्रांत्रको कर्नन है-नारक । हेरल महाकर असने पने ही अन्यत सानेने रिपरे के उद्यान, तो हो कामान क्रिको अपने सरकार सकाने इक्त है हिए। पर्वतिका क्षान कराने विकास है किया और सम्बद्धान ब्बान करवी थीं, बैस्त ही सुब्द कर शासी पालंड रीज्यमे जाडे इश्रीय दिवार। पार्यतीमे लकारक अन्यक है। नेपेक्ट और कर

तम् धनवान् रिल इन्से कोले**—प्रिके ।** थुओ क्रोक्टर कर्डा जाओंनी 7 अब में फिर काची मुखास असन अहीं काईमा । मैं अस्ता हैं। यर मांना। मुझे हुन्हारे हिन्से फुक्र भी अक्षेत्र वहीं है। देनि । अन्यत्रों में लवावाफे केल करेन्द्र हका मुकार दाल 🜓 तुकारे स्तेवार्की की भूते सेंड रिका है। अब तुमारे

विज पुत्रे एक इन्ह भी मुनक समान जान मक्त है। स्टब्स क्षेत्रे । तुम हो मेरी जनतम पाती हो । पिरिशकानियाँ ! महेबारि ! मैंने इंग्साबोंको चाहिने कि में दिलाकी किया का कुछ पत्न है, करवर सेंह बुद्धिसे विचार

Per e

म बेहबाई क्येन् पूर्व निष्यापूर्त निरमक्ष कि । यो वै पूर्णिक स्रॉक्टो क्यानक, दा वर्षिक ॥ (計事事事事 化 36)

# संविता दिस्तर्तक + ୧୯୫ करो । सुरिवर विकासारी पार्वती । वैने अन्त - फेल्प्सको चलुँगा । कारते है—देवाभिदेव प्रकारसे तुम्हारी बस्त्वार बर्वका स्त्री है। Total Control रवेकरणिश्यका अनुसरका करनेवाले पहा महादेवजीके ऐसा कहनेवर पार्वती देवी स्वयनके अवश्यको श्रम कर हो । किये ! आनन्द-पात हो उठी। उनका स्परपार्जनरा सीनों त्येकांचे मुख्यरी-जैसी अनुसारिकी चुत्रे क्कुलेका सारा कह विट गया। युक्तिहा l इसरी कोई नहीं दिलायी देती। मैं सर्वका रको-सार्की पार्वर्गतको सारी बकावट सुनारे अधीन 📳 सुनारी इच्छा कुर्ण हो। दूर 📦 नवी; क्योंकि परिक्रम-फल प्राप्त हो प्रिमे ! मेरे पास आओर । तूम घेरी पार्श हो वानंबर प्राणीया पहलेकारंब सारा श्रम नष्ट और में तुन्हारा कर हैं। वुन्हारे साथ में हो जाता है। मील ही अपने निवासकतन कृतव कर्यंत (अधाय २८) हिष्य और पार्वतीकी बातचीत, विवका पार्वतीके अनुरोधको स्वीकार करना स्थापी करते है—चारद ! करमासस स्केरन करनेचे कुलान है। असः मेरे पिता विकास रहे पराव प्रस्थित और परावक प्रत्याह इरमी पद मात मुलवार और उनके आवर्थ-

शाची क्यका दर्शन पासर फर्बनीको बहु पूर्व हुआ । क्लका मुक्त कलकताने विकट क्टा । से सहत सुक्तका अनुक्रक करने लगी । बिर इन महासाध्या चित्राले अकने क्रम 🗗 सदे हुए यथवान् निवने कहा।

पार्नती कोरलें —हेकेकर ! अवच केरे स्वामी है । प्रची | पूर्वकालमे आपने जिसके रिज्ये हर्मपूर्वक दक्षके बजका विनास क्रिया बा, उसे क्यों भूला दिया था ! वे ही जाव है मीर वही में हैं। देवदेवेशर । इस समय में शास्कासूरसे दू सा मानेवाले वेकसाओं के कार्यकी सिद्धिके रिक्वे राजी सेवाके गर्जने रूपन गई 🕯 । देवेज ! यदि आध प्रसम्ब 🖥 और यदि पुजपर कृपा करते हैं को मेरे प्रति हो जाइये । ईसान ! जभो ! नेरी यह सत

मान लीक्ये, आपकी आज़ा लेकर वै

विताके घर जाती 🜓 अना अन्य अपने

विवाहस्य परम ज्लम विश्व बसको सर्वत्र

विस्थात कीजिये। नाम । प्रमा । आन तो

इनके नेरी बाचना करिजिये। लोकमें नेरे

विलाके यक्तके कैलाने हुए आपको ऐसा ही

करना कारिये । इस सरह आय मेरे सायुक्त

गुहुन्यक्षात्रमको स्वस्त बनाइचे । सब आप

व्यवस्थान्त्र्वेक अर्थिकोन्ने मेरे विताको सब बानोबंधे नामकारी करायेंगे. तब मेरे विता अपने पाई-सन्धुओंके स्तव आपकी आकृत्यत पारच्य करेंगे—इसमें संदेह नहीं है। यस मैं पाले प्रशासी दशकी मन्या थी और मेरे पिताने अगमके हाचने मेरा हाथ किया, उस समय आयने इसकोला विधिने

किक्कावन कर्ला पुरा नहीं किया । मेरे फिता

स्थाने महोभी पूजा नहीं की। असः अस

विवस्त्रने मानुसनविश्वस सही भारी शुरि

क गर्ना । इसक्तिये प्रभो ! महादेव ! अनकी चार देवताओं के कार्यकी विद्यिक रिज्यं अस्य प्राप्तकेक विवित्ते विवाहकार्यका सम्बद्ध करें। ठिवाहकी जैसी रीति है, उसका पालन आपको अक्ट्रय करन)

वाहिये । मेरे निया दिव्यान्त्रके व्या अवती व्यापारकुत्रक संयुक्त और निर्मृता भी है । सरह उसस हो काना वाहिये कि नेरी कृति वृत्ति वृत्तिको है मैं व्या सम्यूने कृतेकर आस्ता, कृतकारक संयुक्त की है । विशेषक कृति निर्मेद हैं । अस्तिकी इक्ताने

वार्वतीयारे देखी कात सुरुवार जनवान् स्वातित्व को जनता हुए और उससे हैंगते हुए-से जेमपूर्वक कोले ।

पालने काल-देशि । प्रदेशनी । वेशी का अल्ल कर सुने, का क्रीका, महरूपकारक और निवेश है। इसे सुरकार बैक्स हो करने । करावने ! प्रदान आर्थः ज्ञाने भी प्राणी है, से तस अभिन्त है। धानित । का का में कर दिकारी के हैं, हमें उधा सम्बद्धाः । में निर्मात वरकात्वा हो गुर्जाते पुरत g wert seine ib ver fie ib meit प्रकार के अध्योत केता है, की परकाल A gefrit marteit musten gidenen 🐞 नका। देवित । में स्थापक है, जरेत सुकरे गुर्के मरतनी क्यों दिया। समझा माम्बीको क्षरनेवाली प्रकृति एवं न्यून्यक तृत्वी हो । 🖦 सम्पूर्ण जनार पायाच्या हो रका नवा है। मुद्र स्थानिक परमान्यने अन्तरी जन्म क्षिके क्रम क्रेसे कारणन्त्रम कर रहत है। सर्वत परस्तात्रपद्म रक्तांकारे कर्तन्त क्षकारोरे इसे अपने भीतर सीवा है तथा क्का गाँची गुर्जाती अल्बेडील है। देनि । बरमधिनि । महैन मुख्य 🖦 है ? सहैन-से अञ्चलका है ? अधना गाँव कुले-कुले क्षताह है ? इस समय तुमने निरम्धे विन्ते क्या क्या है—दिस कर्तका विकास विकास है ? गुप्त और व्यवस्थित नेदाने एक होनोंने इस क्यात्में भक्तकारकारके कारण चलांको सुरू केंग्रेट हेनु अन्तरार पहल किया है। सुर्वी स्थ<del>ानक स्र</del>ोपकी (शिगुनाबिक्स) गुश्च अकृति हो, स्त्र

पुक्रमाने : में मार्ग सामूको पूर्णना आस्ता, हिर्माने प्राप्त है। प्रमुखी पुक्रमाने हैं में ब्रिट प्रतीन प्राप्त किया है। प्राप्त ! में ब्रुपाने किया क्रियानको पास नहीं का अवस्ता प्राप्त को मार्ग प्राप्त स्थापना नीरनामनी प्राप्त प्राप्त प्राप्त का मार्गना नीरनामनी प्राप्त प्राप्त की अपने मुंद्रते देंग्हें (के) प्राप्त की साम है। प्राप्त की है को देंग्हें (के) प्राप्त की साम है। प्राप्त की ? को ! मुद्रापी सामने मुद्रो नाम प्राप्त प्राप्त है। असा केसी सुप्तानी प्राप्त है। किस करों।

व्यक्तिकार्थक हैका व्यक्तिया भी जाती-व्यक्ती व्यक्तिकार्थका व्यक्तिकी तिथाने इन वार्याम् कंकारकी व्यक्तित व्यक्ति-भागती प्रकार क्रांके कही।

वर्षन्ते वोत्ती—जान | अस्य आस्त है और में अवृत्ति । इस कियाने विकार करनेकी कीई बाद नहीं है । इस केनी स्थान और निर्मुण होते हुए भी चलतेक जारीन होनेके कारण स्टूब्ट हो जाते हैं । परमों । असे ! अव्यक्ती अव्यक्तविक मेरी सार्वातके सन्तर कार्य कारण करिये । चंकार ! अस्य वर्षे रिक्ते कारण करिये । चंकार ! अस्य क्योक्त कीव्यक्त करिये हिन्दात्तको सार्व क्योक्ति कीव्यक्त कार्य करिये । स्वाप्त इस्त करियो कार्य । स्था अस्य अस्य मेरी हैं अव्यक्ति करिये होते ही हैं। आय परभेक्त करवाता है, निर्मुण है, अवृत्तिको करे हैं, दिखिकार, निर्मेट क्या कारण परनेकर हैं;

क्यापि क्यानेक उत्प्रपत्ते मेलाइ क्रेकर महर्ष

रायुक्त भी हो जाते हैं, स्वयंक्तराय होकर भी

< प्रतिका विकास क 

स्पीताबिद्वारी कन पाले हैं, अमेरिक जान चार्चकीने को कुछ असा का, उसीको भाग प्रकारको स्थालको कार्यको कुछल है। महादेव | महेका ! वै सब प्रकारने उक्काने बारती है। सर्वत्र ! अब बहुत करनेसे क्या स्तान ? महाबर वया जीकिये । साथ । सहस् अञ्चल लोका करके लोकाने अपने सुवक्रका विकास प्रतिक्रिये, विक्रो गा-मान्य स्थेन अन्तवादा है। जनसालरहे जार हो नहीं 1

ह्माजी क्यते है—नाव्यः। देखा

बद्धार विविधाने महेन्द्रस्को बारंगाः प्राथम

निया और मसक जुलाकर सथ सोड वे

क्ष्म क्षेत्र गर्वी । सम्बेद केवल क्ष्मानेचन व्यक्तला

मोहाने लोकानेत्रका अनुसरण कार्यके

196

रियो केंग्स करना प्रतिकार कर रियम ह पार्वतीका विताके बरमें सरकार, वहावेकजीकी बटलीलाका बमल्कार, बाहाची कारो है---वाल ! चारवाम् अन्यन्य प्रथम और इनेसे विद्यानीका होकर पीयारके अपने कारणको चले वालेका करित्योलवित कार्यती भी अपने कथाओ संदर्भ करके नहादेवजीका नाम लेगी हुई निभाजीके का करी गरी। कर्कनिका

भीगावन सुनकत मेना और विमानल दिवा

रक्षार आक्ष्य हो हाले विहरू होका उनकी

अगवानीके रिक्षे करे । एरेविन, वरकानी,

अनंब्रानेक, वार्कियाँ तका अन्य एक सम्बन्धी भी जा पहेंचे। पार्श्वतीके सारे पार्ट मैनाक आहि बहे हर्नेके लाग जय-जनमान करते हुन् उन्हें घर हैं आनेक रिजे नमें। इसी सीवार्जे कार्यती अवन्ते प्रायन्ते निकट आ गर्वी । जनस्में प्रकेश करने समय धिता देवीने माला-वितासो देखा, से

ज्ञातानपूर्वक करनेके रिस्ते स्वास क्षेपर वे हैकरे हर्जे । कहनचर क्रांसे **को हुए सम्ब** अन्तर्भाव के कैन्स्सको यह गये। उस क्रमण कहारीके जिएको इनका लिए क्यूनिकी और सिंब नगर या । बैस्सासगर परावार क्रमान्द्रवे निवत हुए क्लेक्ट्रवे अपने कडी असी क्योंने व्या कार कृतका कर सुराजा । के पेरव असी सच्चे गया भी व्यास रामधार सुरुक्तर अन्यस सुन्ती हो गये और प्रदान कार्य कार्य कार्य । कार्य । कार **समा** वर्क बक्रम् बहुक होने त्यता । सबके बु:स

च्या के को तथा सार्वकारे भी पूर्व आगर

(अव्याम ६६)

# इनका मेज आदिसे फार्चतीको पौगना और पाता-पिताके इनकार करनेवर अन्तर्धान हो जाना

WHEN BOWN

र्रोदे फल्ट अर को थे। जने देखकर हर्नमे भरी र्ज पहलोगे अधिरकेत्रील प्रचाम विकास बारक दिल्लाने पूर्णानमध्ये उल्लाहीयदि ने पूर्वीकी क्रमीके राज्य रिवर और औ, मेरी मधी ।" हेला ब्हाबार केंग्से विक्रम हो रोगे लगे। सरक्षात् अवने बरको दूसरी कुमरी सिव्हों तक च्यापनी में इस प्रतकतने साम वैष्णुबंद्ध क्यें कुमाओंचे सरकर भेटा। 'देखि ! जुन्नने अधने मुख्यमा बद्धार करनेवाले उत्तर कार्यको अधी तरह सिन्ह विश्वत है। तुन्हाने स्वयुक्तरकाले इस सब लोग वानिक हो राजे' हेरल अञ्चल्पर राज रहेगा हर्वके

साम कर्नशीकी पूरि-पुरि प्रशंसा करते हुए क्रों प्रकास करने लगे । लोगोने करून और

· कृत्यर कृत्योके विकादंगीयक स्थानम् पूजन विरुक्त । का अकारका विभागत केरे हुए केवारा भूति कार्वतीयमे कार्यकार वास्त्री क्रमान कुरनेक्षी कर्ण करने हुए मुर्जन की 1 मन्द्र 1 का बच्च तुन्ते भी एक सुन्दा रचना विकास प्राप्ता आहे, तम लोग कालों हे गर्ने । वित्र प्राञ्चलों, प्रशिष्टों वश्रा दूसरी किनोंने बड़े आरावेद राज हैराकक मन्द्रे भीतर प्रमेश कराया । विकास प्रमेश क्रांड क्रांड क्कान्त्रके कराई निकास की । प्रकारीने आर्थावर्षि दिने । मुक्तिका है विका प्रीतनान्त् और बाह बेनकानो नहें प्रशानन हों। with sect year appropriate was aft or access from the spread अनेक्ट स्टुकी की केंद्र है। निरंपको propert afte arthophad are Star after इक्कानोचे प्रकृतनाम् करणानः । पूर्व । प्रश part unlike the after him for. भाई तथा चीलाइची को बन्दे अधिन्दर्भ प्रसरकारपूर्णक सेटी ।

सारान्तर किन्यान् स्वाप्तितरो स्वाप्ति सारा-स्थापर सानो पद्धाः सारान्तः विन्ने रात्ते । इसी जीवार्ते सुन्दर सीवार कार्यकारे सारानेकारण सर वन्तार विन्नातं कार्यको स्थाप गर्थे । सानोत्ते वस्त्री प्राप्ति सीम अर्थेर सामित्रे सुन्दर्वे सानाः से राहा का । सीनात् कार्यते स्वाप्ति सामित्रं के सी । सारार साम ग्राप्ते से सरावार्त् का नाव्य सीर पालने अस्त्री विन्नातं कार्यक्ति हुए साम्यान्त् दिक्ति सामित्र कुन्दर नृत्य विक्रम सीर अस्त्रान्त कन्तुर नाक्ति सामित्रके सीत्र सामे । स्वाप्ते कार्यक्ति सुन्दर कार्यक्ति सीत्र सामे । स्वाप्ते कार्यक्ति सुन्दर कार्यक्ति सामित्रके सीत्र



प्रधानकी सही वर्णकारिकी जीवन परि । derft abereit geweite un demente मन्त्रके क्रमी को मून्य को अल्ला और क्ष्य भी स्थान वर्ष का स्थित को <sup>1</sup> का कुलक्ष केराको सुरक्त और उसे क्लेक्ट काल कुलाओं देखकार कर्न आहे हुए अब स्थान माध्यान नोपील हो गये । फेल भी बोडी पर्धा । अस्य पार्वतीये अस्यये क्षत्रवर्धे व्यवस्त्र प्रेक्टन्स स्थानम् वर्तन किन्तः । वे विकृत कारी निद्या पालन विरूपे कामण सुमार विकासी क्षेत्रे से । उनका साम श्राह निक्तिसे विष्युचित का से इंडिजीक्ट महत्त्वारे अलंकन थे। काका मुख्य मूर्व, प्राप्त मूर्व अधिका तीन पेत्रोंने इञ्चलीका का। इस्तिने न्त्रकार व्यक्तिकार काल किया वर । इसके का सुरात कन्यते वेकार दुर्ग बेकावेकरे भूतिका हे गर्ने । चैरक्लीविश्वीक चैत्रक्यू क्यांनिक और सर्वधा मनेवर बहेचर

• व्यक्तिक देवसमूच्या • कार्गतिके अब्र रहे से कि 'पर गरेंचे )' अपने देशा, निव्युत्ते आहें सम्बन्त ही चारचान् इत्यों किरवामय यहारेजनीयो इस सम्बं क्रियाका क्रम करून कर मैरना है। उनके देशका वार्वती वेचीने उन्हें प्रणाम विकास और यराज्यन क्रिसेट, कानोने कुन्यूक और मन ही जब यह बर मोना कि आब होरे पति क्रमीन्तर व्हेन्कक क्रोध्य क्रमे हैं। इनके बतर को जानने ।" प्रीतित्त्वक प्रत्यको विकासको केवा कुमार्ट हैं । क्षित्रकार्त्ते कुमाने समय प्रदासारी करनासकारी का केवर में कर अनावीन के क्षीवर्गाको को जो पूजा असी कहाने वे वे गुर्व और बहुँ कुर्वकर निवार चौन्नेकार क क्रम उन्होंने मिश्लोंक प्रारीर और माश्रक्तकर क्षान्तर इसम् दुस्य करने समे । Term SETT. **गितिसम्बद्धे** देखे । का सम्बद्ध केना स्तेत्रेकी बाजीये एके विश्वविष्यं प्रकार कर्त्यं व हुए **पह**ाने सुन्दर रहा है उसे अलक्कापुर्वक (Marie क्राइट) देशक , जनके क्रारीस्था कर्ण हैनेक रिक्ट नहीं । प्रमुक्त यह केंग्रुचे हैन्सकर भारत का अंग में केरिक सुराध्या कर गरे संग्रांक प्रोक्षर कर-दी कर को कारत हुए। यो से । सहस्थार हीलारायने इन महिल्लाकारी मांतु अक्षेत्रे इक् व्यक्तिके अधिकार वहीं विवस्त । सरग्रमको एक क्रमचे सम्बद्ध नेपाल में निकार जनकी गुर्व कियानों ही गोगने कुर्वके अञ्चलको वेदान । त्यान । दूसको बार्च राने और पून-कोतुनमात्र श्रुपर पूज एवं वे बहार अञ्चल सहके समन्ते विरातनी दिये । गान बरानेकी उक्त हुए। बेना उस विश्वक क्लोंक स्ताप हैवी वार्यनी भी भी। ये क्लान मानती कार सुवकार अंतरण मुख्या है अहाँ रेक्स समाप्त राज्यीय रहा और-और हैल रहे और को इटिने-मदाबारने मन्त्री। प्रकार थे । फिर से केवल रेकोमन क्याने इक्तिनेकर हुए । उपन्या यह इस्तान निरामितः विराह्मत्, मनने उसे बाहर निकाल देवेगरी हुन्सा हुई। इसी बीचने रिस्तार दिस्तार प्रकृतीने क्रमिक्षण निर्मेष्ट एवं अस्तरण अञ्चल था। नहाकर और अस्ते। अर्थने अस्ते अस्ते अस्ते अ इस प्रकार क्षेत्रवात्वे अन्ते म्यून से क्य नराकार जिल्लाको अर्गनन्ते सहा देन्छ। देवी । इन्हों उन्हें बद्धा विकास हुआ और बे मैगके बुक्तरे सारी वर्गे सुरुक उनके जी तुरंत ही परवाकारों निवास हो गर्ने । सदकार बक् कोच हुआ। इस्तेने अन्तर संस्कानको सुन्दर र्ल्याचा व्यवनेकाले इन विश्वाधियोगिकी आरम के कि इस न्यारे क्यार विकास है। क्षेत्रकान् और बेनासे दुर्गाको 🛊 विकासी सुनिकेश्व । के नदरस्य विकासम्बद्धाः अधिनदी करने जोना । इसरी काई बद्धा कहन नहीं भागि अवन करण रंगारे प्राथमित हो हो से । की। वर्ग्य रिक्कारी जानाने मोहित होनेके वर्षे क्या भी काँहन का । इस्तीनके कोई भी कारण जैलानको उनकी क्षा प्राचीनको क्ये महर न विकास स्था । तह । विर मे क्षीकार अही किया । किर निरम्भे कोर्ड करा नाना प्रकारको सीरमाओने विकास का नहीं हमी अर्थार के बाहरिने जन्तवर्धन हो सबै। विश्वविद्योगकि जैल्लाको अन्तर अन्तर तम नेमा और बेस्सरामध्ये जान क्रान क्रम जनस्य दिस्तान्। अस्तम्य किया । जिल्लास्ये और में प्रवंजने लगे—'चनकान शिव हमें

954

श्रावणी मानाओं अरावार अनने स्वाचको जले. आहे। चारानेपाली, विन्य जना सम्पूर्ण भूते हें का विधारका कर केरोब्दी करवान, जानन प्रकार करनेवारी है। हिल्ली परार्थाक हो, को श्वास केवली

(arrests to)

लये । सक्यापार प्रत्यकारण महेवार भगवान्

कर्म, को मानको स्थानी है, निर्मिकार

देवताओंके अनुरोधसे तैकाव आद्याणके बेचमें क्षिवजीका हिमवान्के धर जाना और ज़िक्की निन्दा करके पार्वतीका विवाह

उनके साथ न करनेको करना

स्थान्त्री करने हैं — बस्य ! केवा और द्विमकान्त्रकी जनका विकास प्रति क्रक्रवंदिकी अनन्य करित हेना इन्ह आहे. कृता केलना करका निकास सहस्य करें। स्वयंत्रा एक कुल्लीर और प्रक्रातीयके क्ष्मानिके अनुसार सची पुरुष क्षेत्रस्थाने हिम्बरीके पास संस्थार रूपको प्राच्या किया और ये जन्म जोड़का देख्या गाड़ि करने लगे ।

देशास कोले-चेलकेस । स्थानेस । क्रिक्रमान्तर | संपार | इस अंत्रवरी अराजी अर्थ है, कृत्या व्योगिको । अन्त्रको जनकार है। ब्राह्मित् । अस्य करण्यात्सा होत्यो कारण क्या भारतिक व्यार्थ सिद्ध व्याने हैं। सैनोका उद्धार करनेवाले और क्यांके निरम् है तथा भागांको विचलियोचे सभानेनाले हैं।

क्रूप प्रकार महेचानी प्रति काले इन्द्रसंक्षित सम्पूर्ण देवनसभीने वेन्ध और विकास की अन्य विकासिको विकास भारी वाले अस्टरम्बीय सरावर्षे । केल्लाओकी क्षा कार तुनकर कोबरने अन्तरे प्राचीन क्षीकार कर हो और हिंको हुए उन्हें आभारतम् देवार विकासिका । भूव राज देवान अपना वार्त्य किन्न हुन्। मानकर भगवन् सराविककी ब्रह्मसा करने कुर कीक अपने धरको सीटकर जनजनमञ अनुकव करने

क्रियो प्रेरमान्त्रोह नहीं गये। उस समय निर्वरक्ष क्रिकार स्वरूपकाओं सन्दर्भने विषे ह्य कर्वनीवरहित प्रत्यक्तापूर्वक वेदे थे । कृती अन्यसम्बद्धाः सही सम्बद्धाः स्थानीय फिला । वे जन्मों कुछ, छत, सुरीरपर दिखा क्या, मानार्थ प्राच्यात हैताना, एक क्रमणे इंक्टरिकाकी पाला और गरेनी इसल्याय काम निर्मे प्रशेतन्त्रीय हरियानका ग्रंथ कर के वे और देशकी साध्येषवारी प्राप्त कर कही थे। इसे आको वेक सर्गाणा क्षेत्रकान् असमार काहे ही गर्म । उन्होंने 🗝 अपूर्व अभिनिक्तंत्रकाराची पुरान्तर सन्तर्भ क्रमान प्रकृतन भूतिकश्रातको स्तर्का जनाम क्रिया । वेची पर्याती प्राप्तकरूथमारी प्रकारक रिक्कार प्रकार करते थीं । जन-

अवस्थि भी प्रकार व्यवस्था सुवस्था और

कर-ही-सन वर्ज प्रशासनके साथ अन्यते

स्तुति की प्राप्तानाकारी निवर्ष का

लक्को डेम्प्यंक क्षत्रीचीन दिना । सित् रिकामो कको अधिक मनेकारिका

प्रकारिको प्रथम किया । हेराविका

विनवन्ते को सादानं को प्रमुख्ये आदि

कुलन-सामधी केंद्र की और क्रमायाने सही

प्रमाणको स्था व्यास्य व्यास

माराश्चाल निर्मित्रेष्ठ विकासको उनका कृताल- साम सहरहेके में ले एक बच्च की नहीं है । वैसे



मुक्त— आम जीप है ?' तथ रूप प्रकार-बिररोम्लीनने गिरियासने सीच 🛊 आदरकृतेन WHEEL R

वे जेंद्र सदान कंते—शिव्येष्ट | सै क्रमान निव्हान् वैकाल क्राह्मान 🖠 और क्षेत्रिकीको सुरित्या उत्तक्षक नेत्रात सुरातकार भागमा सत्या राज्य है। काले; सम्बन्ध केरी गाँव है। मैं सर्वत जलेने समर्च और गुज्यते 🤀 🥶 प्रसित्ते सर्वत, परोपकारी, सुद्धाता, हक-फिन्धू और निकारनेत्सक है। मूझे प्रमा हुओ 🕯 कि तुम अवनी इस लक्ष्मी शरीओ सुन्हा क्ष्यानी दिन्त सुरुक्ता क्ष्यी स्टीको हक आक्रमर्राक्त असङ् कृत्या और पूरवर्धन बर-- नहादेवर्जाके प्राप्ती देना जाको हो । वे 👪 देकता मरसदमें कार काल. प्रशित्में साँप रक्षेट्रे रको और बोम अध्यो कियो है। असे

समाधार पूरत । तुने । आकार प्रतिवृत्तेक कर 📑 नंग-वर्तन पूजते हैं । आकृतवाकी आह हिमात्राकारी विकित्तत् पूजा करणे हैंग्यकाने अर्थ भारत करते हैं। इसके कुलका नाम आकर्षक किसीको इस्त गरी हुआ । से मुख्या और कुकोल है। क्रान्सकर: विहारसे दूर रहते है। बारे जरीरमें चला रकते हैं। ऋसी और अधियोगी है। जनकी अध्यक्त किन्सी है, यह किमीको प्रमा पर्ति । हे आवत्त कृतिसा कराका केन्द्र क्या रिस्पर शास्त्र किने रहते है। वे माने-को सम्बद्धे आधान देनेमाले, प्रकारकोत्त, साम्बरकारी, विश्वक कृतानि करका तथा इस्त्वंक वैदिक्षकर्गका सारा क्षानेकले हैं। ऐसे अयोग्य बरमो आव अभने पेटी व्यवस्थ पहले है 7 अवस्थान है अवस्थ हो अवस्था का विकार महत्त्वाचा भागी है । मानवामकुरुपे असम् । ज्ञानियोगे केंद्र विविधान - मेरे क्रमानवार मार्च श्रमाती ( तुनने दिश परावारे हैं। एक है। यह इस केन्य नहीं है कि उसके हत्को पार्वतीका हाम दिवा जन्म । पीरन्तमा । सुन्हीं देवते जनके एक भी पाई-क्यू औं है। हुए से बहे-बहे क्लेंबी कार हो । भिन्न करके बरमें कुनी कांग की नहीं 🕯—के सर्वका विश्वन है। निर्माराज 🖯 तुन प्रीम क्षे अपने मार्च-सन्धानि सेमार्चनीने, रानी बेटाने और जिंदानेले भी प्रकादर्शक कुछ रहे । विद्यु कार्यतीले न पूछना- क्योंकि क्ष्में विरमके मुख्य-क्षेत्रकी बगस नहीं है।

क्याओं कहारे हैं। जारद । हेला कारकार के प्रकार केवल, जो राज प्रकारको लीना क्षानेकाने प्रान्तकारम क्रिय हो से, प्रतिह सा-पीकर उपलब्धकोड बर्चने अन्ते धार्को

(अन्तव ३१)

मेनाका कोयच्यानमें प्रवेश, चयवान् शिक्षका हिमवान्के चास सप्तर्षियोंको भेजना भक्ता हिम्बान्क्षरा क्रम्बा सन्दार, सप्तरियो तथा अध्यक्तीका और यहर्षि वनिक्रका मेना और हिम्प्यान्स्को सम्बन्धकर पार्वतीका विश्वाह धगमान् शिवके साथ करनेके लिये कहना

firestile excites their sets was प्रचान पक्ष और क्यूंने ए जी क्रेकर जीता . कार्य — 'मैर्निनाक') पूर्व केरनाव प्रश्लाको 'बहुविनीहर्व दुर्जा आवस्त्रहर्वे नानो कार्ने केरने देवर विकार किया है। असे प्राप्त के हैं, असे पुरुषक केंद्र : क्षेत्र का कुछ के किया है है है है के केंद्र ---बार प्राप्ती औरमे पहुल दिल्या एवं निराम के "के एका सूर्यकृत्य केवाओं सूर्यः की बाल कर राजा है। वेतरपुर । सहीद वन्त, प्रीक अर्थेप मान साथी कृतिका है। में उन्हें अनक शुरुप्रधान पूर्व कार्यान वह देने । कोर अस मेरी पान नहीं मानेने से में बेलाविक पर पार्थनी, अपने इस कामने ओव देनों अन्यक for the distribution while while स्थानक पहल संबंधे 🚟 कार्यने सम्बन्ध को प्रशासनको पूर्व देखे, बांदु अवसी केंग्रेजी पहले गर्न गर्ने बहुतीर हैना मिन्दर केन दुवर प्रोप्तरकारों पाने नहीं अर्थर अपने प्रान्तो नेपाला गोवी वर्ष मन्त्रीयर जोट कर्ती ।

भावत क्यें क्याप्रकेशी काल से ।

निकरीको आहेल जनकर करकार क्रेके ।

क्यानी काले हैं—क्रमुक्तशंभवारी में क्रमुक्तगृहीको वरस्य असंसा करते हुए संख देखानींने को-दो क्षेत्रकार्यों कर की म्बुके। वर प्रोतुल्य केलली राजी the first statement and state of the कार कार्य कार्यक । अवको सुरू क्रेम्पूर्ण 💷 गुरुष धोग क्या है, जिल्ले क्यार हेरी Tours reprint from with \$1"

नक्षानी कांत्र है--क्ष्मे समय है पूरि क्षानाम्बर्गः कार्याः कृत्याचा वाहे हो गते। क्षे कार्यो देश दिक्तान् यदे प्राप्तके पाद शारी को और क्षेत्र केन्न जाना हामधार De Restricted person spring where क्षेत्र को प्रमानक साथ का अवकी प्रश की तथा क्यें अले आने आक्र--भेग मुक्तारित अंदर्भ काम ही नाम (" मो महिक्स इन्सर पानवान् विरामको इस व्यानका ७वं मैक्केके निर्म भरितन्त्र्वक आन्त्र प्राव्हार कार राज्य, क्या क्रांडेने अवस्थारियक्ति दिवार क्या से अस्तानोपर केंद्र रहें, अब सार्विकोच्छे जुलावा क्या नेवांद्र फार अवसी आहर तेवहर देखान को हैरे और भार्त का प्रशासिकंड महाविनीले कर प्रकार

विकालों सरकार करोत में विका अभि । जिल्लाने क्या-- व्यास में संख् है, अनुकार क्षान्ति और कार नहीं कार है। यहाँ कुलकृत्य हैं। येने जीवन सरक्षार है गया। मैं विकास करें जाती थी। का विका पुरिस्ती लोकारे बहुत-में लोकीसी कारी कारीक सम देशका ज्ञा नार्वियोच्यो सहा विकास हास । एकः वर्णीस ज्ञान-वैदो विकासको नाहत्ता

w tilligg farmyren av

<del>Clips Institute of printers Control of the part of the same of the printers of the Control of t</del> मेरे पर प्रमाने हैं। जानकोल पूर्णकाम हैं। एक वह गरबी सहस्थिति दिसमाहे कावायी इस क्षेत्रीके परोपे अल्पाल पूजा पटल हो। समान है। समानि पूज संस्थाने मोना नहीं कोई कार्न है से भूरवपूर्वक को अवस्थ करों । अने वृत्यें करनेवर मेरा जीवार अवहर क्षे APPROVE &

प्रापि केले--केल्प्स । सम्बद्ध विषयमें कार्यक्ष दिया बाह्य कर्य है और विका जनकात कारो करो है। ३०३- कुई महत्त्वा प्रत्याच्यो स्थानी प्रत्येत देवी मान्त्रिये । विश्वतामा । वेता भागके सुन्दात क्षा स्थान है कारण तथा का धारणक भी गुरु हो आओगे, हुनसे अहार नहीं है।

कुरीया । प्रश्निक्षक व्या प्रका क्षांकर विश्वनारों केनी इस्त केन उनी Majori harris yen gemir unte i

विकासने कोने---वेद्याना सहविके १ शासकोगांदे को बाल साथ है जो किनाओ **इच्छानो की प्रश्नेको हो ग्राम रेका था; फैदा** with I gas flight you descriped payment अनुबार करणाम् विकासे और क्रमकान्त्रंक ब्याहर-वर्षे कांची साते अन्तर्भ है। संबोधी विश्वामी भागमा क्रम क्या हे गता है। वे अवन्त्री केटीका विकास कर बोली पहले पर्या मही करून कार्यों । प्रायुक्ते । से स्कृत कार्य इस अरके देने कार्य पान काक्सका करने नवी है और फ़ल्फ़लेवर जी फल्फ़ नहीं th f. if it is no from become on मुक्तार अन्तर्भक्ष क्षेत्राचा है। अन्तर्भ स्तर मालग है, विश्वसम्बद्धारी महेकाको केवै देशकी मेरी भी अब इंक्स नहीं है।

बरामजी नाराने हैं —सम्बद्ध है जुनिकांके मीयमें केंद्रे हुए कैन्स्टा दिन्यको सामग्री मोर्डिल हो अपूर्वन बाल क्ष्मका नव हो हो ।

प्रारंगा क्रमेंद्र पंजानेद्र पाल अञ्चलीको भेजा । परिवर्धे आहर परभार आनवानिनी अस्त्रकार्य देशी तुरेत कर धरमें सर्वी, अर्क वेकर और पूर्वार्थ भी । सामून प्रमुखे देखा, केना इकेन्टले जन्द्राम क्षेत्रह पृथ्वीपर नहीं है। यह उर जाकी केर्डर कही पालवानीके काम करूर कुने क्रिम्मार बात बादी ।

्राज्याने मार्गिन स्वाची राजी नेनोड ! इंडो में कवन्यांनी शृंखारे बरावें अतुवी है लगा। कुरून नार्वाचे को कक्षर है। अक्राक्रीया सर सुरुवा केवक प्रीक्ष कर गर्वी और man and the desired an advant being क्षरपाने प्रभावः स्थापन पंतर्वे ।

alleben som av fice beweg alle till हुमा है कि ब्रागो का प्रत्ये काल्याहर व्यक्तिकारी प्राप्त और महिले क्षेत्रकारे करो कारण है। द्विष । अस्य विकासियं अस्त्री है ? का पुत्र कलाये : वे और नरी भूते अलग्दे क्रानिके सम्बाद है। साथ प्रत्यन कृत्य गोर्डिको ।

केन्याके ऐसा क्रक्नेक्ट सामरी अन्यक्रिक अनुस् क्षेत्रक अनुस् रम्प्यान-प्रमुख्या और इस्ट्रे शाय से वे properties are suppose and, and is स्तारि विश्वासन्त से । सम्बंधितक साम-सीमर्थ को निर्देश के। इन सक्ते सम्बद्धन हिस्स्के कुलक करणारहीका<u>लेका अन्यक क्ष</u>रिकेट हैन्द्रराज्यके कानुसार आर्थ्य क्रिया ।

ऋषि व्यत्य- वीलेका । इत्यात श्रुष्टकारकः ककर सुन्ते । तुन कर्करीका क्रिक्ट फिल्के रहण कर हो और स्थानकर्ता स्कार चार्त्र के साओ । फुल्टु क्लेंबर हैं । वे किर्याने कामना नहीं करते । ऋषं प्रकारीये

शास्त्रासुरके विन्तानो निष्ये एक जैस्कृत अवस करनेक ओरमची हेवार प्रमानन शिक्तो यह प्रार्थना मी है कि से विकास कर ते । भगवान् संकर ते जेन्यांक हिराजांक हैं ( में क्रियाप्रके निग्ने क्लूक नहीं है । केवल बहाजीकी प्रार्थकके से ने बहुत्वेत कुकरी क्षानामा प्राप्तित्रक्षम् करेने । बुन्धरी नुर्वाने कार करावा की भी, का समय कार्क सामने क्योंने असने निष्यक्षमी प्रतिक कर सी भी। इन्हों से कारणेंसे ने नेगिएक दिल जिन्ह व्यक्ति ।

व्यक्तिकी व्या कार कुरवार क्षेत्रातक क्षेत्र को और क्षक जनगीत हो विज्ञानकीय क्षीतीय ।

दिवाराभी पदा- में किको कर कोई शक्तिका समयो नहीं देवका है। कावा न बारेड़े धर है, न रेखर्ज है और व बार्ड स्वयन का बाधु-साधार हो है। मैं अस्तरण निर्देश योगीवर्षे अल्ली केटी केन नहीं पासकाः आपलोग चेदनियाता स्थान्त्रीक का है: असः कारणा निश्चिम निम्मत कारिये । यो दिला कामाने, जोवले. भाषाने अन्यता गर्वनाने किमी अयोग्य करके हायमें अवसी काया दे देशा है, यह बरनेने कर शरकारे साल है <sup>क</sup> । अस्तः में संस्थाने जनकार मुलवांकिको उत्पनी सन्ता नहीं हैंगा। इस्तरिको महानियो ! यो उन्हार कियान हो, को अस्पतांग क्रीनिये।

ब्रोकर गांध । विकासको इस क्ष्माको सुरक्तर बात-सीव करनेने निर्म महर्षि वरिवाने उनले को कक्षा ।

र्वासङ्घ केले - क्रीकेक्ट । केरी जल शुक्ते । पत्र सर्वाच्य प्रमुक्तर निज्य श्रितकारका, श्राचेंद्र अनुसूरण, एवन तथा प्राप्तांक और करलेक्ट हरक्तक 🛊 । जैक्सक 🕽 अस्य क्ष्मा केटने बीर अवहरके काम जारामा होते है। व्याप्ता पुरुष अवन्ति निर्माण क्रान्द्रहिसे हर राज प्रकारके सक्तांको जानस है। एक वो व्यः क्यान है, को तत्कार सुर्गाने सह सुन्त (तिन) सन्ता 🕻, पांतु पीछे 🕨 अस्तर क्षे अधिनकारक रिज्ञ ब्रेस है। हेला कवल कृतिकान कहा ही क्याना है। उससे क्रभी कि स्वी केल । एतरा यह है, से आवनको अध्यक्त पति सरामाः स्रो कुल्या अञ्चलका 🗗 हेत्हे हैं। बांस् परिकासमें यह कुर हिल्ला केल है। इस समान कार कारकार पुजनम् धर्मकोता कान्यकवन ही क्रांन्यक संभ क्रांत्र है। तीवरी सेणीया क्कन 👊 🛊 जो सुनति 🛊 अधुनके समान मीता सम्बद्ध है और सब कारणे सुन केनेन्स्राप्त होत्स है। १६७४ ही जनस्य साथ होता है । इंप्लिके वह क्षिक्ताक हुआ करना है। has were south the safe rooms forth अचीव है। कैन्स्सम् । इस सरह मीति-इसक्ते नीम प्रकारके बचन करे गये हैं। इन क्रीनेके हुने ग्रीय-सा स्वयंत्र अभीष्ट है ? क्रमाओं, में सुप्तारे निर्म मेंसर की समान कर्ममा । यनवान् संबद्धाः सम्पूर्ण वेकताओके रकारी है। उनके बार बच्च सन्वति यहि है, कुरम्बर्ध मारान का है कि उनका किस इंकान्यात प्राप्तके बहुत्स्तरको साथ रहता है। के जनगरकांक और सबके ईश्वर है, को

<sup>े</sup> अपन्य सुकारण निष्य कार्य उद्योग हेत्। अञ्चलका क्रम्यानीकार व उद्यो अन्त अस्त ।

सोर्वकार - बाह्य वासुओवर्ड क्या इच्छा क्यांने कर्प है भगवान् विकास समाने पुनि शुशाचिक होन्साके करको अनकी पूर्व देवा है; क्योंकि विकास होत-पूर्णिका करना क्षेत्रे रिता धान्यकारे होता है—को पान्यके स्थापा पान राजात है 🐣 । यहेन जानक है क्षि चनवान् चन्द्रा द् न्ही हैं ? कुनेर निमादि विकार है को अपनी प्रवासी नोनावासी बोक्सरकी सुन्दे और संसर करके सकते हैं. विन्ते कुरानीत, कुरमान्त्र और प्रकृतिये की परमेका कहा गया है, एकि पानन और संदार वारोपाली किन्त्रों विकेश पूर्वि हो सहार निरूप् और पूर पान शान्य पान्से है. को और निर्मय अनवा द्वारो यह समान \$ ? marriant franc arriver par. क्षीरस्तानस्ये ज्योगकारे विकास गर्था केलासनारी क्र-में सम विकासी क्रे विक्रियोस्पर्व है। विकास प्रकार हुई प्रकृति औ ared atom the measure utilities क्षरण करनी है। सन्त्यों सीम्प्यतीको प्रेरित हो क्या जनमें बंधनको बहुत नर कर्न क्षात्राम् वर्त्तारी है। अन्यत्र व्यक्तव्यवसी अधिकारी देवी कार्गा उनके ज्ञाने जनन gif å pår sedemmensford med पंचा प्राचन अधिकोत हो है कर विकास देवलाओंके प्रवास हम तेवाने अवनेको प्रवास विकास था और संस्कृती दाससीयार करा सामा विकासीको वर्णको स्थानी प्रदान की वी । हेची दिल्हा सम्बद्धानाचे स्कूप्तानेस

इसमें जन में को करने प्रतिबंध हो और हरको उन्होंने चौरके करने क्रम किया।

क्षेत्री ? मुक्तव कुका राज्य और सम्बन्धि है थी। समीने मनिया मुक्तवर क्षेत्रकारके काले इत्तेत्रको तक्षण विकास । ने ही कल्पानवारी साथ राज गुजारे बीचे क्षीर वेजावेद गार्वाने प्रकट पूर्व है । वीरागाव । ने दिल्ला क्रमा-क्रमाने दिल्लाको ही नहीं होती है। क्लेक कल्पी प्रदिस्ता हर्ग अभिन्योकी केंद्र मान्य होती है। में रच्छा निर्देश fieligerfeit aufr feitgerfreit E : want or familiarily well solid अमिनवृत्तंत्रते ही वार्त नेपवृत्तंत्र अपने अक्रोंके बारक करते हैं। अल्ड निरियम । हुन संस्कृत्ये ही अन्यत्रे सहरत्यत्री सम्बन्धी भगवान् इत्तंत इत्यां हे हे । तून परि मही abit chi use men Communic married worth कारणी । विकेश्वर तिथा स्थापी प्रतिका अन्यत his fators melbange drief breng. अवस्था स्थाप और के क्षेत्र स्थापक अवस्था विकासकी अंग्रह कार्ये इसे अस्वासन क्र्य का केवल कारणे जनवाल-एकानको और गरी के र विके र अवस्थितक अध्योजने को प्राच्याने कुन्हों बांव संस्था प्रत्ये दिनों कामन की और तुम क्षेत्रीने फिल्म्बरियों कर कराधार क्रमार्थ का प्राथमको स्थानम कर Beng na e ferfige i neusk, für fiere कारकारे कुकारी कुद्धि कियरित हो गयी ? मन्त्राम् क्रिको देवलाओको प्रार्थकरो प्रभावित क्षेत्रण क्षा सब स्कृतिकोच्यो और अरम्बर्ग केवीको स्त्रे मुख्यो काम भेजा है। हर रूपे पड़ी सिवा देते हैं कि रूप पार्थशीयों क्राके क्रांकी है के । लिरे ! हैका कानेनर

महो ह्लोरे स्थान्त क्रम्यमधीराजीको । क्रम्यक हुईवरो एक्स क्रम्यक्रमी कोर्रिकत ।

(30000 69 25)

हुन्हें बहुन्द् अपनन्द अस्त होन्य । पीन्नेच ! यो हुई अस्तित बानी पानद नहीं सकती । पनि इस लेकानी अपनी मेटी किमाओं निर्देशमा । ईक्सी कार्य स्ट्रोकले समझ विकास प्रथम को सेने के भागतिक कालों कालू मुख्योची भी प्रतिकारण संस्थाने ही इन क्षेत्रपत विकार हो जनका। सार 📒 विक्रमेक हत प्रकाश होना सर्वत्र है। किर कर्मकान् संकरने अवस्थाने राजी हुई स्थापन ईन्द्रान्ये अतिहालो क्रियो हो कहान पार्वतिको ऐसा ही पर दिन्छ है। ईश्वरकी ही बना है ?

सप्तर्वियोके समझाने तथा मेन अहदिके कहनेसे प्रतीसहित विश्वकन्का फिवके साथ अपनी पुत्रके विचाहको निश्चय करना तथा सप्तर्वियोका शिवके कम जा उने सब बाद बनाबर अपने बासको जाना

स्वतःनी जातो है। बान्द्र । सर्वत्वतः मनिक्षाने प्राथित कारको राज्य असरकाहे हुए। अन्तर्भ कृत्या प्रकारत विष्युत्सको अन्तर firms writed the orbit wareh Personalis come arteres, and, more made

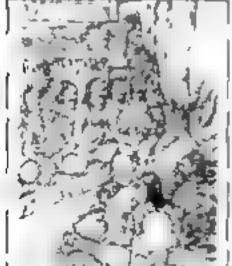

विका सहोकारों कीवार, कुलेर और इसके औ अवकार कर-ऐक्स्पं, महित, विरक्षि हमें प्रकार जात करनेकी तथा ब्यूबरे किए बेबर,

क्षेत्रक, जनकि एवं कान्द्रि हार पाय पुरस्कान् केल पुर्मिक प्राप्त कारनेकी कारत कुलकार सहार — 'शैरकेश्व ! एक वेरे स्वाधकीत न्याराज्यको प्राथमात्र अन्यते सुप्री पार्थलीका क्षत अववेक्त्रीके क्षत्रमें है के और नेजवर्राहर सुन्हारे कान्ये को हरोब है, उसे न्यान के । अवकार एक सामग्र मध्यीन क्षेत्रेयर अक्षा पुत्र और मुर्गम पुत्र असेवक्का है। का अन्य प्राचन नामी नामी होती होती अपने पूर्व पूर्णि साथ स्थाने के विकास क्रेपे ह क्या हेर्निकी प्रशास्त्र राज्य बीच क्रेसा । पद्मान और गरे हुई क्षेत्र अन्तिनीची-मानके अन्यानि शत्यूर्ण क्रेकीचे प्रक्रित नोमकान्यों क्या कि लक्ष्य अन्तर्भ मुजन्मांको इष्ट्रि होती, पानक्होबरी दृष्ट्रि नहीं क्रेमी तथा बहुतवर्ति हेले स्थालकर विवन होंगे, महारेते से इसल संस्थार और प्रतिस्थार औन्तरमा देशने समानं होते। ऐसे मुख्ये तुम अवसी क्षा कुरावकत्री हेवते जनकता गर्वतीको मनम्बद्धाः सनमान् दिवने प्राचने केन्द्रर फ़लने हे जाने (

केला बाहकर प्रान्तितीयाचि सुनिवर थनिया गरम प्रधारको भीता करवेवाले

• संक्रिया देशस्त्राच्या 🖈 926 

भगमान् क्रिक्का हरस्य करके कृत् हो गर्व । वे बहेकीको समझाया । तब शैरण्यती पेनका वसिष्ठगीकी बात सुनकर एंकारो और प्रतीसक्ति गिरियान क्रियालय क्रेड्रे निर्देशन

हुए और दुसरे-क्सर वर्वलॉसे कोले । हिंगालको कहा--किरियम बेब, श्रेबा,

गन्धमसन्, यन्द्रशन्तम, मैनाक और

विकासन आदि पर्यतेको ! आप सब

कांग मेरी बात सुने। बलिक्करी ऐसी बाल मह ग्रे हैं। अब मुझे क्या काना पार्क्षित्रे, इस बालका किवार धरण है। अस्तरोग

अपने पन्ने क्य कालेका निर्मय करके वैसा होक समझे वेस करे। विभागतकारी पश्च साम सुरुवार सुनेक

आदि पर्वत भएनेभाति निर्मम कार्यः उनमे प्राथमित्रपूर्वक सोस्टे ।

फ्येतानं कता — महत्त्वाण । क्रम समय विचार भारतेले क्या लाच ? जैन्स अविस्तेन बाहरे हैं, असके अनुसार ही कार्य करना

पार्विये । वापालको बहु सान्या हेकामध्येषा मार्थ विद्व करनेके किये ही उत्पन्न हुई है। इसने पित्रके रिप्ते हो अवसाद रिप्ता है,

इस्तिन्ये यह ज़ियको ही दी बानी साहिये । पर्दे इसमे सहरेसकी आराधना की है और महाने आकार प्रसावेत साम्य कार्गालाका विकास है। सी इसका विषय उन्हें के समा होना मातिये ।

आदि पर्वतीकी यह जात सुन्यक्त हिप्तानल बढ़े असन्न हरू और गिविजा की बन-ही-कन हैंसने स्था। अरुव्यतीने भी अवेक कार्य बनाकर, जाना प्रकारकी जानें सुनाकर और

विविध प्रकारके इन्हिस्सक्त कर्जन करके. परित्र एवं शेष्ट्र हैं।

तम कुछ समझ नयाँ और अधुक्रमित हो क्योंने प्रतियोक्ते, अरूक्तीनीको और क्रिक्टकरों की धीजन कराकर ऋदे धीजन किया । अवन्तर ज्ञानी गिरिनेष्ठ शिमाधारमे

क पनियोक्त प्रतीयक्ति सेना की। अस्त

विकालन कोले -बद्धाधान सप्तर्वियो !

क्वक्रजी कहते है—गरुद्ध! देखा

इव व्यक्तिकोसे बोले—'धड धगवान सहका

आवस्येन येती कल सुनै । मेरा साथ संदेष्ठ दूर

यन जनक और कार। प्रम तूरे ही गया था। क्योंने क्रथ केंद्र प्रशासनपूर्वक उन प्रकृतियोगे स्टार (

हो गया। येथे ज़िय-पार्वर्शके वर्गस्य सुन निक्ये; अब बेरा क्ररीर, मेरी करी सेना, नेरे पुत-पूर्वी, ऋदिः निर्देश समा अन्य सारी बकारी धनवान गुजबरी ही है, दूसरे किसीमधी सर्वे ।

क्टकर दिवासानने कपनी प्रतिसी ओर आक्रपुर्वकः हेस्स अहर अने महान्युवर्गीके विकृतिक करके व्यक्तियोकी गेरूबे विदा विका । कन्यकार वे कैलयान पुरु: प्रसन्न हो

कान है। इसे मैं उन्होंको देगा, ऐसा निशुप कर दिखा है।

ब्रध्याओं कहते हैं—नास्य ! इस मेठ

**१**क्षेत्र कोले-शिरियम ! भगमान् प्रीकर कुन्हारे कालक हैं, तुम स्थप अनके टाता है और पार्वादिको भिक्षा है। इससे उत्तम

और क्या हो सकता है ? हिमाबल ! तुम समस्य वर्जनोके राजा, सबसे जेह और धन्य क्रे । अन् कुद्धारे जिल्लानिक सामान्य गति

है नुष्करे सभी किया सम्मन्यकपसे

मुनियाँने निरिश्तज-कुमारी पार्वलीको हाधारे **क्ष**कर अवस्थित देते वह कदा—'किने <sup>1</sup> तुम मनवान् शिवके रिन्ये सुरव्यक्रिके होओ । तुन्तरा करणान होना । नैनरे शुक्रमक्षणे पञ्चम स्कृते हैं, उसी समयर सुन्तारे गुणीकी कृदिह हो ।' केरत कहकर संब युनियोषे गिरिरामको जनसङ्ख्या कर-पुरत है कियाहके चौर होनेचर यह कियार कर लिया। उस समय बाम सरी सुन्ती अस्त्रामीचे प्रस्तातापूर्वक घनकान सिकके मुलोक्स बकार करके नेकाके ल्या रिका । सद्भवता गिरिराज विवस्तान्ते परम स्वयं माङ्गालिका लोकाकारका अरक्षक के इन्हों और कुडूबरे अवनी संग्रे-पूर्णा कर्तन मित्रक । तापकान्, चीचे किन कान्य नामका निश्चम करके नास्तर संगोध है, से सामग्रे भगवान विक्रमें बारा करे नवे । नहीं अन्तर विकास मामकार और विकास स्वीतनीते इनका प्राचन करके वे प्रशिष्ट आदि सम मृति परमेखर शिवसे कोले ।

साध्योनि कहा चेकदेश ! बहारेश ! परमेश्वर महामाओं ! आग प्रेस्ट्र्संक इस्तरी बात सुनें । आपके इन सेककदेने को कर्त्य किया है, इस जान तें प्रदेश्वर ! इपने नाता प्रकारके सुन्दर प्रचान और इतिहास सुनाकर गिरिराज और मेनाको समझा दिया है। गिरिराजने आपके सिन्दे सर्वतीका बान्द्रन सर दिया है। अब इसमें कोई स्नु-न्या नहीं है। अब आम अबने पर्यार्थे स्था वेक्साओंके

हराजी कहते हैं—नास्त् ! क्षेत्र साथ उनके वर्ष विवाहके किये जाइये। कहकर निर्देश अन्य-करणवाले उन कहदेव ! प्रणी ! अब हीत हिमायलके वर मुनियोंने निरिश्त-कृत्वरी पार्वतीको हाधाने क्यांनिके और वैदोक्त रीतिके अनुसार ककर अहरीयाँव देते वह कहा—"किये ! क्यांतीका अपने क्षित्रे पाणिकाल क्रींतिये।

> सप्तर्विकेका यह क्यम सुनकर लोकाजार-परावण गरेश्वर प्रसम्बद्धित हो केको हुए इस प्रकार बोले

> भ्रोकाने कहा—स्त्राकाम समर्थियो । विकातको तो कैने न कची देखा है और न सुना ही है। तुन्तकोनोने पात्रे जैसा देखा हो, इसके अनुनार विकातको विकेष विभिन्ना कर्मक करो।

> न्योक्षरके का लोकिन धून कन्यको सुनकर के महीं हैस्से हुए देशनिन्देश सनकान सहादिकार बोले :

> मुश्यमं कहा — त्राचे , आय पहले हो मनमन् मिन्युको, निर्मेचनं; समग्रे सर्वदोस्तित प्रीक्ष धूना से । किन पुनोस्तित स्वानमेको, देवरान इन्त्रमो, समझ मिन्योको पत्रा, राज्यमं सित्यर सिद्ध, विधानस् और अन्यराध्योको प्रस्तकतापूर्णके अन्यन्तित नारें । इन्त्रको सभा अन्य संग्रे स्वेनोको पत्री स्वत्यर प्रश्ना से । ये सम विस्त्रकर आपने कार्यका साध्य कर शेर्य,

> सद्वामी करते हैं—नगद ! ऐसा करकर ने सालें चार्च उनकी आहा से चनकान् अंकतकी स्वितिका वर्णन करते हुए करीते असरकापपूर्वक अपने कामको चले क्ये।

(अध्याम ३४—३६)

• व्यक्तिल विकासका •

हिमवान्का धगवान् रिखके पास लजपत्रिका केवना, विश्वाहके लिये

आवर्यक सामान बुटाना, बङ्गकाचारका आरम्ब करना, उनका नियन्त्रक क्षकर पर्वतो और नदियोका दिव्यस्पर्ये आना, परीकी समाबट तथा विकक्षमंश्वरा दिन्य-प्रवाप इर्व देवताओं के

निवासके किये दिव्यक्षेकोंका निर्माण करवाना

नकरवर्गने पुरा साम 1 व्यवस्थातः ! प्रणो ! आस्य कृत्यपूर्वक व्या कारहके कि सप्तर्वियोगे साथे जानेकर क्षेत्रकारको स्था किया ।

- कम - प्रतिका । असम्बर्गिकांक्रम क्रम क्रमूचिकांक कोई जानेक्ट द्वितवाको को कार्य विकास का हुन्हें कार श्रा है। महार्थियोक्के जानेके बाद अपने केत आदि वार्च-वन्द्रआंको आवनिका करके का और प्रमीमक्ति सहाध्यको निविज्ञ विभागान् समे क्षेत्रा अनुसम् पाले समे । सरायकार सामिन्योकी शाहाली आह्राता हिम्बार्क अर्थ वृतेशित गर्नश्रेके सही प्रतास्त्राचे साथ सह-प्रतिका विकासकारी । इस पश्चिमायो इन्होंने धनावान् विकाह पास क्षेत्रा । वर्षस्यात्रकं स्थान-ते अस्त्रीवरूप प्रसारकारी नामा प्रकारकी कार्नीको लेखर बार्ड गर्वे । वैत्यासम्बर धनकम् विकासे क्रमीय प्रकृतकर हुए स्वेगोंने विस्कृते दिलक लगाना और वह लाजक करते. प्राप्ती दिया । नहीं भगवान, तियमे का स्थापन मकान्ये क जिसेक प्राच्यार जिल्हा ह दिए है सम जोग अल्ब्रांकर के बैलगावके करा लीट अस्ये । यहेश्वरके द्वारा विकेश सम्बर्धना

विकास निवासन केना, को कर कामधी सुरत क्षेत्रकारम का । इसके बाद में बाई आहर और कारकोर साथ उत्तर शक वृत्रे नात्र प्रकारको विकासीका सम्पन्निका संस्क काने हुने। इन्होंने फायल, गृह, स्थार, भारत, इस, बड़ी, की, विकार्ड, समारीन प्रदर्भ, प्रकारम, प्रकाशन, कार्य, सामित रस और साथ प्रकारके काहर कुन्ने अधिक एक्ट किमे कि शुरो पहालीके प्रदान करे है गर्ने और इस क्यानीकी कार्याको कर गर्भी । रिल्कोड धर्मको और हेक्साओंके रिकी किनकर काम प्रकारकी बजाई, मसिन व्यक्तिके व्यक्तिक क्या, अरगवे स्थापन सुद्ध किने हुए सुकर्ण, स्थल और विनिन्न प्रकारके महिनाम-भूतका स्था अस्य ज्यानेनी जन्मेका विकित्तंक राज्य करके विकास सहस्रकारी दिनमें साहरिका कृत्य क्रान्त असम्ब क्रिका । वर्धतराज्येह मन्त्री विक्रोने पार्वनीयंत्र संस्थार वस्त्राच्या । व्यक्तिः व्यक्तिके आभूषकोसे विज्ञानित वर्ष राजानकारी जन सुन्ती विकास सामक महत्त्रकार्यका सम्बद्धः विल्ला। नगरके क्रमानंत्री विकास करते हुई हुनीह साम होका वर्षे हर्गके साथ लोटे हुए व्या लोगोको जोकाकारका अनुहत्य किया। उससे देशका किन्छन्छे इत्याने अस्यक इने न्यून्तवृत्तीक स्तित-वर्तिको उत्साव स्वयक्ते हुआ । सत्यक्षान् आर्मान्त्र हो कुंग्लसक्तरे धर्च । हुर्वधरे हुरुपसे क्रम्य सङ्ग्रसकारकार

क्या देशोरी क्येकले अवदे कव्योधि

विकासको भी बड़ी प्रशासको साथ असने

यहाँ करते हुए सभी की-वृक्तिक संशानिक

सम्बाधन करके विकासक की सर्वतिकालेंक होता का अस्ति-वर्वतिकी पीतने, बीटके को अनुसा पूर्व और अन्तर निर्माणन आहि अन्य कर पुरेग्द्री पूर्वच्या ब्रह्मही की । मध्यमधेर अल्पानमधे मध्यमध्येतः प्रतीक्षर करने असे । कृति क्षेत्रपे अन्ते निर्माता प्रकृ

महत्त्वम असी समे । वेबस्ताओं के निकास पुर निर्मित्रक पुर्वेक दिवा तक धारण करके म्बल प्रकारक मुलियों तथा बहारतीयो नाम्बर्गक काथ 🖩 अनो की-मुत्रीक् क्रिक द्विपालकोर का अपने । मन्दरकार, Separate, Spalling, Spall, pfr. Prof. मुख्यमञ्जूत, सरम्बरित, सहेच, न्यूरिकार, takur, gledenrefer, ilos, liega, विकास के में का अधिक के में का कुछ है । flore, spreage, downs over arm over दिला कुछ अरहणाहरू अनुने प्रके-लुकेन्द्र सहस्र महा-भी मेंद-सामाने के वहाँ ज्यांनात हुए। शूलरे प्रोपांची तथा पहले को ओ-ओ क्यांन हैं. के tim ffermeit at mail i firet afte figures firms &, we wrom much eats भारत्वकांत्रे सामा वर्षी कार्यक विकास प्रोत्माका अंतरि गए और सम्पूर्ण गरिका विका पर-मानिके एक क्रान्स्टर जान प्रकारके anteriti anter if few-quilles fann heide find auch einweit. बक्त, सरकारे केली, ग्यून, अनंक क्या क्षान होता सरितानी और अही अवस्थानके राजक दिल्लाको वहाँ आवी । वन सक्के आनेते

हिन्तानको हिन्द पूरी क्या क्रोलो कर

क्षी र वह अस अवस्था हो वो प्राप्त में स्थान

की। वर्ष गरे-को जलन से से के।

क्षाच्य-परम्कार्यः पद्मरः रही वर्षे । जेपनकारपेशे

इसमारी अस्तिक एकेच्या क्रोमी और पहारो ओर

विक्रेचे तमे होनेसे यहाँ सुर्यका एउटा नहीं

मार्ग-भागाः वित्यः और सम्बद्धे इतना-अवन भूना कारते उद्यास ( अनेकानेक मानुष्य सम्पन्नी देवार समान्त्रे पूर्व संदेश Bertill 1 मुक्तिक । सम्बन्धार होताकुक हिल्लाकुने अल्ला के पहार अल्लाके परिपूर्ण अपने worth fries (this status acres florer e separation programme programme किकारित संराज । उसे समुद्धान कामनेके कुर्गाञ्चल कुछ पोर्टिक निरुद्ध । अनेन्द्र सर्वेद person his airly under the क्षानाक और उसे माहनिक्क प्राथिक संपूक्त विकास । अधिनामाने केलमाने, प्रांत्योको कुलामाने । रेक्टनको प्रोतेन अन्तर्के कारका सर्वतरह वंदरकार कावाजी और उन्हें का क्रांत्रीक भारते और स्थापन दिवा । बारक्रीके पुरुवेकि आरम्भे अर्थ (अर्थिक) के स्था और संबद्ध के नहीं। पूजर संस्थित का अधिकास भाग असम्ब प्रवेशकान क्या प्रकार का करों दिवसोंने महत्त्वक्रक ज्ञून हक रहे नमें में, में इस इज्यानकी फ्रीमा कहा से के। इसी प्रधार कालण इसकासके जरे हुए निरियम केन्यान्ते स्थान प्रभावकाती पर्वपृत्रिको अस्मै सार्ग्य अन्त्री पूर्वके रिको प्रभाग कानोबोल्प सान् अन्य बहुतानाची क्रमक क्रिका । उन्होंने विकासकोची बारकका क्रारापुर्वक एक प्रमुख बनवारा, जिल्हा Paratte miger aufbem apr i utiff anflight मारुंग नह बच्चार व्यक्त सम्बद्धा जीन प्रदेश का । देवने ! यह सर्वाद कई क्रेसन विकास

का । अनेका कुल राज्यानी कुल प्रकार करता अभिनोधा अन्यान की अनीव होते हो ।

**र संदेश विश्वयूक्त क** 

मकारके अध्यानीते परिपूर्ण था। धार्म पुरारकारोग्यीम योदे और प्रश्नीसकारी-प्रतापन और मनम क्षेत्री महाही ब्रह्मित क्षेत्री क्ष्मित क्ष्मी वहाने वर्ष हो। वहाँ-सही वी; वर्गम् अवन्ति प्रमुक्तीय अवन्त अनेन अभिनोत्तीन रच वर्ग है, भी कृतिन अक्षेत्रे हैनी भी । प्रत्ये का प्रध्यानकी सम्बद्धाना कह पत्ती और नहीं साथ कोए ऐसी अञ्चल प्राकृति भी यो जा प्रकारक सर्वत क्या कार्र भी। राज कथारमध् निरामी धन्तुप्रवेदा मन्त्रकार वर्षा का यह वर्ष । वहाँ को संस्कृत कानुस्तेनो क्षेत्रक अर्थेर अन्तर प्रात्त्वकाने मान्तर प्रतिक्षा हो हो है हन्हीं है क्य-द्वारोते व्यक्तार क्षेत्राकानो और विकास स्पूर्ण किया थे हैं। ये 1 जा सम्बद्धार व्यवस्थानि व्यवस्थे प्रशासिक हो रही हो। क्षवर्तन कार के कार पहला भी वह नहीं term with it the graft way was it safe बार्ड काल । बार्ड क्रिक्ट मेंब की से और क्षा अल्लोको स्थित्य । स्था स्थानको न्हेर है, को अपने सुन्तानों समझे कोई की to sell other hand all, the quality क्रम कुल बार्ला हा देवते करते थी। वे क्षारित क्षेत्रेयर की गाँव मोनोक्सी और वेदली

पत्नों के। के अपने क्रमांके प्रकृत सहस्ता क्षेत्र स्थिति हैं के स्थान है । क्षाचर कृतिक सकन्त्वती करते थीं, वितरको राज्य अञ्चल की । यह राजका सूच

क्षे क्षेत्रे को थे। को देशका लेकोशी क्या आकर्ष क्षेत्र वह र उनके विकास पुरसे-कुरते पूर्वतान कावन की बढ़ा सर्वद के। बैदाल रियाकियोकी कृतिक सेचा की वहाँ केन्द्र भी । पूर्व । प्रशास विश्वकारे विश्वकार्यनी वेक्काओं और मुस्लिकों की संब (Ampd) it workling from the business अञ्चल रक्तावर्ष को औ । भूक्तावर्षः समय को कारणनर कृतीम करी पात था. वो सह क्ष्मीयक्षामध्ये स्थान प्रत्यान क्ष्मीशसे सुर्वतिका प्रोक्त का । जनकर दिवक कहा wellteb Sah armelle B. glese durt ift un भी पा। का करिय करीके प्राप्त पा-विक्रिक व्यक्तिक कुल्या होता साम हा, को पानन्त्रों स्था पुत्र सामान्त्रों स्थानन्त्र नका का । अनेक बान कर्पने के पुत्रीय क्रमी गर्ध है, रिम्बार रेन विकास केवरके स्थान का। के कार श्रीनकारी पालाने साथे के और क्षीर करके परवारे जोकरे हारू केरी हरें। क्रमा वर्गके कार्रके प्रभाव केरले है। वे क्रमी निर्माण प्रमोदा प्रान्तान क्रमे थे, क्रो क्षाच्या केंद्र काली-में प्रतीत होने में 1 कर्ती भूकामा क्षेत्रेयर की बंगाओंक कावन कार क्ष्मी कारण भी । इस्ते प्रकार भूगीक क्षारण क्रमान प्रधानमान से दिना अन्य भी विकास की कराने थे, को केवाने सन्तकत afte fine apprecie ftenfen ib i fig कारण अक्षानको स्थाप, साम्बन्धी रम्बानोर्ड मेन्स वैकानी केरी की। इसे एक्काल क्या कार्य केरल भी सही देशकार ऐसा पान पहल था. वाले जिल्हामाहित को रावे थे, यो तीय ज़री भूतिपालनार्ग्य भाग्राम् स्थाने ही का गानी हो । अकेनमारांगे और केनमाओं के मिलने जुलते क्स नेप्यानी सम्बन्धानम् असे-सन्तरे के। इसी तथा पूर्व असी सन्तरा प्रयोगन कृतिक हानी एर्ड मेरने पने थे, के अन्तर्भी आहे, अन्तर्भ प्रमोगन कोर सिद्ध भी

अनुके क्राप कर्त निर्मित क्रू है।

का-बराने मार्च करे है। है की कृतिक कार्यके क्या शांच ? विकासको वेरित हुए Report of the & regit derenter gellen femiliet finfen De frem De per Dent auff fem माञ्चादको रचना वर्ध की । यह सम्बद्ध अनेक आक्षांनि एक, महार क्या हेवलओको सी भीत हेलेकाका का ।

क्ष्मरामा निरित्तम क्रिन्स्यन्त्री अनुसक् परम ब्रॉबनार विकासकी देखा आहेते. निवासके रियो का-अनोर कृतिन स्वेप्टोब्स भी व्यक्तिक विश्वीय विरुद्ध ( उन्हीं स्वेक्तीर्थ समादि कर देखकाओंक रिक्त अस्तरण संस्थाति, पंचा अञ्चल स्वीर सुरस्तरपात को को शिका मध्ये (धिरान्तर्ग) की स्थाप और जारी मन्त्र अपूर्विने मुझा रामकांचु आक्रामेक निर्मारकोड रिन्दे क्षणपरचे अञ्चल सरक्रयेकाकी रक्षण मार हाली. को जान बंदिओ उद्देश के दहा का। साम में जनकार विल्लाने विके जी क्षराम्परमें दूसरे दिन्य केन्द्रन्तकार

निर्दाल कर रिया, जो पान उन्नात तथा पानंद आदि समान्य वार्पयोगे कुक नाग प्रवासके अवस्थाति परिपूर्ण का। मनकार् विष्कृता कृतिक किन्छ भी इसी तथा विश्वकारी हेकान उनके निश्चकारि पताचा था, जिलाक स्थान हैंग्ये भी दिया, अञ्चल, स्था क्षे समझ साक्षात स्थितिक अनाम ही जातार्गनाचन क्षेत्रमेंने समझ मुख्यी त्यान की। आस मा । कार्य है जारी जनार कुते, नेवी और उनेक्क्यूस्टीके दिन्ने भी उन्होंने जनमानुर्वक विद्योगे कि हुए कुर महाको यो क्षीत्वः को सुबर विका, अञ्चल एवं को को कार मही करणे नहीं ही, के के समाद ही समाद : जिस क्रमा स्थान रेजनाओंक मैक्सि सुम्मेन्स कर कर गई थी। देशका निर्देश की अनुने प्राप्तकः देशका गुर्धेका शाबीचर ज्ये हुए वेजराज इन्ह की कहाँ निर्वास विरुग्त (काम बुद्धिमान निरम्नकारीको कर्मका केमरका पहला कर जाता हर. ही क्याने गये के और वरियुर्ग क्यानकी प्रतिक्रिय अयोगे डिवर्कर क्रोनेस्के डिवर्क काराम अकारीता होते थे। केव्रों र अपूर अन्यवस्त्रों इन अब कार्युश्लेकी राज्या कर कार्य । कारणा करी प्रकार मगनाम् पंचारके दिन्ने भी उन्होंने पूछा कोचानानी your forier flow, at first fleigh gra tear franciscosti fina weeks रमान है अनुवा था। क्षेत्र देणमाओंने क्लानी जूरि-जूरी क्रांस्क बंधे की। क्रंब शरम क्रान्त्रम, मानव प्राथनपुरुषे इन्हर्गथन, क्रान और अञ्चल का । विश्वकार्यने मगवान् निकार असलाके किये बहुई हेनी अञ्चल रकाश की की, को परव उपलब्ध होनेके लाख में सरकार, पहारेखबीको की आक्रवीने अन्यनेकारमें की : इस अकार यह असर र्गिकेक क्यान काके विज्ञान सही अल्पानके क्षेत्र भगवान् रिव्हिं प्राच्यात्मकी असेश्वर व्हाने समे । केर्बे ( विकार करते हैं। इससे इसका क्षान क्षान की विकास की नुक्ती कर सुक्का। अब और प्रश स्टब्स काले से र

• गोला फिर्मुक्ता •

194

tedt under til til fritt ingeft staten nytt er ande båden til sperier finget gepeltinget speltiget धगवान् दिवका नास्त्रजेके द्वारा सब देवताओंको नियम्बन दिलाना,

## सम्बद्धा आगमन तथा शिवका मङ्गलाचार एवं बहुपूजन आदि करके कैलाससे बहुर निकलना

नराजी मेरे—क्रिकृतिका महत्त्वक कावते क्रिके पर्य । यूर्व | स्वरूता सारा विश्वासः । अस्यवारे अवववारं 🕻 । यहानीया कृतवेवारं देवेश्वर वज्ञवान् वस्तुने कृतानिये । अन्यके मूंहले मह अञ्जूत कालः जोब्राज्यास्त्रत्व सहारा है सम्बाहर है सुमूरा सुते सुन्नेक्ट निर्म है। अब में भावतन् प्रतान निरम । हुए असी सीधानाकी कारतीरिको परम बहुन्याम तथा सकता अञ्चल करते हुए कई प्रशासको साथ बहुर पानगरिके किन्दान केन्द्रिक परिवाल जाएं और पानक कुला प्रदेश की हात मुनमा निर्मात है। बहुरावरिका क्राव्य मोह सिनीएसको प्रात्ने हो को। महारोक्काको करा किया ? परम्बाकः तम राजवान दिवाने महान-न्यास्त (

कृतिकार हो। भागमन् संमानेत प्राप्त यह वर दिना कि वै वॉल्यानी हुन्हारा करमधी मुन्ते । महत्त्ववर्णाच्यां कावार मनावान्, फरिस्ताहरू कारीन्त्र । पार्वतिकारे 🖼 पोजारने को कुछ किया, कह बनामा है। वेकावन में करके पहले है नका है। इस्तीको fire an agreefement beit mit fang unter entitelt प्रशासनापूर्वक सामाने रोजान स्थापने बाहे अप्रमात सम्बन्ध और प्रोचन करा दीवा है। इनेका सम्बद्ध करते हुए देवने समे । किए अल: आयर्थ प्रमाने दिन मेग देवाय होता । क्षा भागवानी के मानेवारोका कनाव का अवस्थात सीविक रेशिका आक्षा है क्रिका । नामकुल् इसे बोम्बक्त विक्रिक्तंक क्षीकारे किया। प्राप्ते कर् क्षिणकाने महर्षि आहे हुए मोर्गाकी को अला-क्षांत्रके अस्य विद्या निर्मात स्वाप्ता इस सुवियोधी पद्धाः—'आक्रान्योपे वेरे क्षणकार्यका भाषेश्राणि स्वत्यान क्रिक. अब मेरे कियात स्टीकार कर रिप्या है। असः व्यवस्थितिको मेरे विकासी असन मातिये (\*

मगंदान् संकारका व्यावका सम्बद्धा है। मानि को प्रसार हुए और उन्हें प्रणाब एवं अन्यो चरिक्रमा करके अन्ये क्य सौधान्यकी संग्रहता करते हर अन्ते

होकाबी कर बैन्स कथा सुरक्षके । हुन्हरे अनेश्लो केने कार्यनीने बड़ी करी सदानीने नदा-केटा । शुन नदी सदका की और काफी संदुष्ट केवार मैंने उने मैं माराम् क्राप्ता कंपीला । मूने | मून विका श्रावि एक देवलाओं अभियों और निक्केको मका अन्य एकेन्सेको भी सेरी अंतरके विवर्णका असे । एक स्रोग की सासकती भूरवस्त्रको स्वयुक्तम अस्त्रकार और समास्त्रो रक्त भग प्रकारने क्य-बाग्यत की-स्रोको भाग निम्मे कर्ज अस्ते ।

कारनी प्रवर्त है- - मुक्ते । मराबान् प्रकारकी कर अधारको निर्वेशार्थ करके पूजने सीच ही राजीत सामार जन राजधीर निकारण है दियाँ । तत्त्वकृत्व बारमुके बास अञ्चल करावी आहतके अनुसार तुल वहीं गुक्त रूपे। क्लामान् दित्य भी का सम

Papper of Britte bred of ger

राज्यकारी सीवता नेप्र का, नहीं भूता निरुक्त

का गता। पूर्व ! कार्यके आयुग्राके करने को से नर्ग करने नने हैं, से साम

Separate असीने हता है हताता कर मने ।

अन्यान्त्र अञ्चले स्थल सर्व उत्त-का अञ्चलेक

अपे मार्गन क्षा बाजा आवश्य है

पूर्व । कर्मा क्रिक्स की भाग रुपह हुआ था,

च्यो पापक अर्थातक अञ्चलन पर गाम और

कार्य को प्राप्ता असी गरियान थे, से

हेकार्जनेके अन्तरमधी इकामानुष्ट सरकारिक के या, यह उनकी इन्हरते

\*\*

प्रतीक्षा करते हुए अपने कर्णके राज्य नहीं। एकंट किये आधुक्ताकी सामग्री कर गया । हों। अन्ते प्राप्ते पर समूर्ण विद्यालीचे का समूर्य प्राप्ता अने प्राप्ति पुरुष्ते पानते हर नहीं कहा 'करी केलन कर्न 'के **थे। इसी धीमने जन्मता निव्य श**्चार केर भारत निर्देश समाचे पाने और बंद्यानीके प्रताम प्रतिक्ष क्षी मैहलाता पर्यानगर अन्तरे प्रतेत मन्द्रिभागके भगकत् क्षेत्रको उत्तर करके क्रमची नेदार काल क्रमचार्यक रूप कारणे द्वार गर्ने। क्रिके ब्राह्म में अपने नकाने प्रत्य जनकानकृति प्रीप्त ही विकास गांच और व्यावस्य प्रत्यको प्रयाप क्राची अवने कंपास्थाकिक अञ्चल वर्ज क्षात् । विकास पूर्व अर्था स्थेप स्थेपकार और and find proper specie we क्ष्म हरू करावत वर्ष अपने । वे सम-दे-प्रमा करना करा यो थे। सम्बद्धान कुर्य-मार्ग, मिन्ह, अध्येकम प्रथा श्राम और सी निम्पित है स्थान पातने हुए वहाँ आहे । क्षा समय महेचान्त्रे पाई आर्थ हा चार वेपास अंतरिकी कृष्यं कृष्यं अस्ति वर्ण वर्णातः सम्बद्धाः विकास । विकार गोर विकासक सम्बोद्धाः पाद्धाः काञ्चल और मान्य अस्य प्रेने सन्ध । वैक्यानाओंने

मुनिशेष्ट । प्राथका भगवान विकास जो

क्षेत्र अवसरकर प्रकालेक्ट नेत्र ३०वेट किया । विका अहर के देवल पत्तवन प्राप्तकी वैशाहिक काल जन्मह सामनेके रिप्ते प्राप संस्था नहीं अलो है, है तक क्यार्कान नहा गुने । परिवार, विकासी अंद्रात पेकार क्रम रकेष प्रमुद्ध अनेक मार्कको शहर ही कर्न संबद्धानात निवर्तिकार आक्षी जारने रागी और प्रमे रिकारी सेवा मान्ने अने । का समय सानो मानुकार्य वर्ता कही प्रमाणको पान प्रिक्को क्वाचेन्य स्तापुक्त परिचाने समी ।

पूजार विकार मुख्यान क्षार गर्ने । प्रथ प्राथम प्रभाव कर प्रमान सुन्तर हो गार कि अन्तर पर्यंत्र परचा करिन है। मै कारणा होना ने ने ही, हमोने पुण-पूरा केवर्ष प्रमुप कार विकास । सक्तुमार भूगाला केंद्रना, क्रम, कुरू, पान पश्ची, श्रयमा ally national florest strong from हानीय जो और प्यान्त इनाय गयते हुए प्रमाणकार्याच्याच्या स्थाने और - मार्गाण र where I are some regulate followed. कार काओ किये हालोगोंके माथ परिच्ये, प्रातिको । क्रमान पुरुष महिनिये ।" संध्यासर विकासने प्रस्ता प्रदेशको कामान् विकारे धानमान् मंत्रारची भारतमान्त्रे प्रशास कार्ये कार्यक क्रमानके अनुसन् ही **अनुवाद विका होते । इत्याप्तराक्ता** 

हेक्कोप ! पहलेख ! प्रच्ये ! असर अस्यवे प्रसादकोचा कार्य क्रिया कार्यको है। सन-वेश ५६ विकेश सुन्ति । कल्लासकारी कृत्यों । जान वृह्यमुत्रीय विधिके अन्तर

 मेरिक्ट जिल्लाको ४ 

799

निरिरायकुमारी पार्वतीदेवीके साथ अवने जेरकारो विधिनूर्वक वर्ध आस्पृद्धिक कर्म कियातका कार्य कराइचे । इर १ अन्दर्क हारा विवाहकी विधिका सम्बद्ध होनेका वही स्रोक्समें प्रवंत विकास हो कामणे, अनः मान । आरा कुलगर्नके अनुसार केववर्कक मञ्चानभाषन और नान्तेत्वा अस्त कालने समा लोकमें अपने पक्षक विकास करितिको र

महत्रमं काले है—नास्ट ! श्रमकान् विष्णुके ऐसा कर्मक लेकामात्वसकत धरमेखर् भारत्वे विश्विपूर्वकः स्था कार्य किया। उन्होंने सारा आन्वदन्ति सार्य क्षरानेके लिये गुहाको ही अधिकार हे दिया **वा । अतः वर्ण पूर्वियोक्ये साथ है। वैने** शर्मा और प्रसक्ताने साथ वह सब कार्य सम्बन्ध किया। महाकृते। इस शक्त करपप, अति, सर्विक्, गीतक आधुरि, जुड, करण, सुहस्पति, शांकः कम:ति, पराप्तरं, अर्थाकोष, विस्कादानाः, अध्यानकारः, अकृतसम् अगरम, कावन, गर्न, दिल्लाह, श्रीचि, स्थापन्तु, भारत्वात्र, सन्द्रात्रका, विष्यत्तर, कुविन्स, कोल तथा क्रिकी-सहित स्थाप-पे और दूसने बहुत से ऋषि को मगमान कियके संबंध आये है, हेरी

ब्याने लगे । ये सब-के-सब वेहांके पारंपत विकास में । अतः बेदोस्त विविधे वैद्यारिक महत्त्रवार करके समेद, प्रज्ञांच और नाववेदके निविध रूपर सुरुतेश्वर मधेवास्त्रती स्थाप काचे समे। इस सम व्यक्तिने वर्ग इस्तालके साथ बहुत-से महत्त्वार्य वारावे । येथे और सम्बन्धी प्रेम्पान अपूर्वि विद्वार्थि प्रान्तिक लिये जिल्लाक क्लेका और समस्य सम्बद्धानाती वेप्यक्रशांका पुत्रन किया। वह सर्व क्रीकास, बेटिक कर्ज क्योक्ति रौतिये करके बगवाद दिश्व बद्धा मेला हुए और क्कोने इसकालपूर्वक साहाप्रदेखी प्रचाम मिन्दा । सहभागर से प्रतिश्वर मान्द्रस देखताओं अपेर बाह्यकोच्ये आसे करके जुरु निर्दिशेष्ट वैभवन्तर हर्षपूर्णक दिवसने । वैद्रशासने बाहर अच्छार देवालाओं और बाह्यश्रीके साम भगवान् सम्बु, को नामा प्रकारकी लीटकरें कान्त्रेकाले 🕏 स्वानम् सम्बे क्षे गये। इस मानव सर्वा महेश्वरके प्रतीवके क्रिके देवला अधिने पिलको बाह्य बहा कहाब व्यवस्था क्यते क्षणे तथा भाग और नृत्य हुए। (अध्यापं ३९)

**महावी कर**े हैं—बूने ! स्वयंकर

मनकन् शब्दने करी आदि स्वा गर्जाको अपने साम विभागलपुरीयमें जाननेकी प्रसम्बत्तापूर्वक आहा केते हुए कहा-'तुमकोग बोबे-से गमांको व्यर्ग रककर प्रेय सभी ल्पेन मेरे लाक क्यो उल्लब्ध और आनन्द्रहे युक्त हो मिरिराम हिम्बानके

## भगवान् ज्ञिवका बारात लेकर हिमालक्युरीकी ओर प्रत्यान

मन्दरको कन्त्रे ।' फिर सी नगवान्त्री आहा वाकर व्यक्तिर सञ्ज्ञकर्ण, केलशक्ष, किनुजा, विभाग, वारिकाल, विकृत्सवक, हुन्हुम, कथरत, संदारक, इन्ट्रक, कृष्युक, विष्टुक, क्रियल, सनस्क, आवेकन, कुळ, पर्यतक, चकुतरपन, बदल, आलक, यहाकाल, अफ्रिक, अभिग्रह, आक्तिमधूर्य, मनावह,

र्मनाइ, कुन्यू, अस्त्रेथ, स्टेमिनर, शुक्ता, कामन्त्रपुरः, संगानक, वर्षाकु, क्षोकित, मुर्जन्म, मीरा, कर्ज़नेक, कारण, अदियोगाः, यन्त्राक्ष, सारान्यु, वेसान्यु, काञ्चारमुद, विकासका, सुनेता, कृत्या, क्रमान, सरम्बेद, कन्यूक, केंद्र स्वक्रमानु, क्रम्प्रकेश, स्थापनाया, क्षेत्रस्था, क्षेत्रस्था, पुर्वपृत्तिः, केन्द्रेन्टीच्यः, असूनिः, पान्यः, प्रमाण गांवा औरच्या अगर्थ अस्तिक पांतीर-कांद्रि गर्गो सभा पूर्वाको उक्क संबद्ध को । मन्दी असीद् राजनस्य अस्तरकः स्थलके क्रि बारे तथा क्षेत्रकार और केवा की कोड़ि-मोदि गानेको नेपार प्राप्त मानो हुए हैव भीर प्राथमध्ये साथ बार यो । व स्था स्थाप इप्रांति एक थे। तिरका व्यवसा कुछ बारण फिने हुए थे। जा शब्देह जलकार बायान और गांधी तील विद्व से नाम से क्य-के-एक विशेषकती है। इस सार्थ स्क्रांत्रके आपूरण यहन गर्ने है । सभी हतत् भाग बारण मिले से और इस, सुन्यूस, केन्द्र सभा पुक्र आहिये आहेत्वा है। पुरु प्रकार वेजराजी एक क्षरे-कृतरे चन्त्रेको माथ के पर्श्वाम् प्रेयत अपने विकासंद सिन्दे विश्ववात्त्वक मनल्यी और प्रान्तः क्यातिको प्रकेशको प्रकेष प्रकार प्रक क्षेत्रक समानी क्रूड पड़ी प्रशासनके काल वर्ड का ग्रीमी। के स्वयुक्तीओं क्रांसम प्रम हेरेनामी सी। अपूर्व क्रिकेट अवस्थात अन्यन्त्रे किनुमित यह एका वा। उनका माहर हेन या। में उसीवर आवन्द्र हो इसके मार्थन्त् एक स्तेत्रेयत यश कृता वाल्या प्रिये प्रकारित हो सा वा।

TTP \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* क्रीक वर्ते में, किरमा क्य क्रियरात का क्रमके प्रकारण भी अनेक प्रकारके थे। का राज्य प्रमानीके दिल-दिल क्षेत्रके, वेरिकेकी नक्षणकारणे और सहस्थि नागीर मार्ग्स सीनो रहाम मूंच होते थे । कुकुनियांची भारियो बहुद्द कोनाक्षर हो पह का। यह कर्माक महार काला हुआ अमहानका क्या करवा या । हेन्सा त्येन दिल्लानीके बैंके इंग्यन बड़ी अञ्चलको साथ पारावया अनुसरस्य काले थे। सम्पूर्ण सिद्ध और रनेकरकार असीं, भी केवलओं के समय है । देवनवालीक सम्बद्धानमें नवाके आस्त्रक वेकक स्थापित प्रमुक्त विम्तु कर हो वे । पूर्व । काके कार महाद क्रम तक हुआ का, को जनको क्रोना कहाता था। जनक केवर कुलाने जर रहे से और से अवने राजांसे किर्दे हुए से । इसके क्षेत्रपादकनी सार्वहोंने उन्हें अपने पंचने आधुरूप आर्थिक हार Brigfor Born ur i galt mare if ift बुर्वित्तवम् केर्डः, प्रत्योः, भूगव्याः, असाम्बर्धः, मन्त्रको महाविद्धों, प्रकारवित्रों, सूर्व क्या अन्यान्य परिवासके साथ मार्गमें बस्कार हमा बढ़ी होन्स न रहा वा और विवसी रेकों रिक्ट का देवराय इस भी मान प्रकारके अञ्चलको विश्वांक हो ऐसका प्राचीनन अन्याद प्रोचान अवने सेनाके जीवारे करको कुर असकता सुरतेरिका हो रहे हो । कर राज्य कारान्द्रे साथ कात करने हुए बहुतही क्षी की अपने रेक्स प्रकारित हो रहे से । à ferralism forma brokk first met क्रमन्त्रित थे। प्रतिकरी, पातुकान, बेताल, यन स्त्री भी। यह यनक नकर प्रमानुक्रमें अकृतक्षम, पूर्व प्रेस रिस्ताव, प्रसान आर्थि कार: कुक्त, कार, इंद्रा और हुट आदि श्रेष्ट मुर्ग । वहाँ करोड़ों किया पूजनम जावर्ष एक विकार की बड़े इनसे धरकर

 मेरिका विकासका • **ት**ኛሪ माजा करती हुए करे । सन्दर्भ जगनकार्तरे, 📦 सक्तेर साथ वस्त्र करते हुए कहे शोधा

सारी देवनम्यापै, प्राथमी सर्वाचनी, त्यापी, पा रहे में । देवनियोंनेद समुदान उसकी सेवापे और अन्य केनक्रनलें—ये सभा दलती देक्पनियों को सन्दर्भ जनल्की कालवे 🐍 प्रोक्तरतीयात कियाचे हैं, यह स्तेयकत सही अस्तानको साथ उसमें समितीका क्रेपके

लिये पर्यो । बेदी, सामो, निर्में और महर्वियोद्यान जो स्तक्षात् वर्षम्य स्वस्य क्रम् गया है तथा निसंबंध अनुव्यवन्ति सुद्ध स्प्रदेशके समान अन्यान है, बह राजांच-

सुन्द नुष्य भगमान् तिश्यक काल्य 🛊 / मर्तकारण महादेवकी इस पुरस्तवा अस्तक

हिमवानुहारा शिवकी बारातको अगवानी तथा सबका अधिनन्दन एवं बन्दन, मेनाका नारहजीको बुलाकर उनसे बरातियोका परिचय पाना तथा शिव और उनके गणोंको देखकर प्रथमे पृष्कित होना

बहाओं करने हैं—सरकार मन्त्राम्

फिलमे नामक्योंको किल्लासके यह केना । वे महोसी निवसन समानद देशका देश छ गये। निश्वसम्पर्ति को क्रिक्ट, ब्रह्मा आहे श्रमत देवताओं तथा काद इसी मानियोंकी केनन-की प्रतीत होनेकार्की मूर्तियाँ मनाची धर्ने, इन्हें देखनार देवर्ति जार चिकित हो क्रें। संस्थाति विचयत्त्रके देवर्षिको पासस व्यक्त सानेके रिजी केवा । साथ ही दल बारानवरी अनवारीके रिक्टे भैनाक आदि पर्यंत भी गये । सहत्रकर विश्वपू आदि देवमाओं सक आर्मीकृत हुए अचने

सर्वीय सामन्द अस पहेंचे । गिरिराज विषक्षान्ते जन यह सुक वि सर्वाच्याची झंचल की उनारके विकार आ

पहिषे हैं, तब 🚓 बड़ी जनजल हों।

म्प्रोके साथ भगवाद जिल विवासकारके

कारियाम हो। प्रत सम्ब वेदानाओं और

महर्विगोके एकत हुए समुदायसे महेश्वरकी

बढ़ी कोच्य हो स्त्री थी। उनका बहुत शुक्रार

विकास गर्मा वा । ये दिश्याका प्राच्याका

कारकेल विक्ते दिवासकती प्रश्नवको जा स्ट्रे

में । जारद ! अस अकार जारतामी कता-

सम्बन्धी साम क्रमण्डो पुरा प्राम्पका परिव

बद्धा गण । अब दिल्लावनगरमे जो प्रथर

(अध्याप ४०)

कुराज्य महिल हुआ, अहे सुन्हे ।

मक्रमणर अनुमि सङ्गा-सा आसमा एकत करके वर्षके और अस्त्रामीको बहारेपजीके रक्ष कार्यस्थय करनेके रिक्त केवा । सर्व भी वर्ष चक्रिके साथ वे प्राणकारे

मोजरका दर्शन करनेक रिक्ट गर्म। इस

राजक उनका प्रदेश अधिनक प्रेरको बहारण ज्ञांकर के रक्ष भा और वे प्रसारतावर्षक अपने सीधान्यकर सरहना सरहे में। इस क्षेत्रच सम्पन्न देवताओं की सेवाकी क्यरिक्त देल क्षिप्रधानको सहा विस्पय हुआ और वे अपनेको क्रक मानते हुए उनके सामने गर्छ । देवता और वर्षत एक दूसरेले ज़िलकर बहुत

अस्ता हुए और अपने आध्यते कृतवृत्त्व मानने रूपे । महावेदावीको सामने देखकर क्षेत्रानको उन्हें जनस्य किया। साध ही

कपन्य पर्वती और आहुम्मोने भी सदानिकादी अन्द्रमा करे । **वे क्**यानका Marketage van particular production of the company of the company

आर्थन में । जनके मुक्तक प्रकारत का पूरी, प्रकारत विकास करा है। अन्यत तिया हर

की । में नाम प्रकारके आज्ञानके विद्यालय हो में कुरुप्तका वर्तन करके, शीरवारक्षीत में और अपने दिल अवस्थि राजनाओं संपूर्ण विकासीको प्रकरिता कर हो थे।

कर्मका स्पेशक सरस्या प्रतित, ज्ञान और

सुपर रेक्सी बाजने सुरुधिक या । उनके मनवासा स्कृत प्रत्य सकेने सहित हो केर

करिएक गाउँ क्षेत्रक का गाउँ का । के अनुकी मान्त्र प्राप्तका प्राप्त काले हुए हैव रहे हे । अन्तर अनेक अनु भूगच को हुए समीते कृष्ट का नेवा कर्मा अस्त्रा असुवारोग को असूर

निष्याची हेती थी। दिवस प्रतिनार्ध समान्य हत महेलाकी शुरेकाराज इस्कि केल क्रिके कहा कर के के। अर्थात करने बार्ग्य प्रान्तक मिन्द्र में और क्षित्र पालने में 😅 । येथे fergie par de after ders deues auch ub the con arms arent former is a नांच प्रचानके देवक कार्य का रहेक-

क्षान्यकार्यको चर्चनाम् रोकारको स्तृति वस्त्रे कारे के। उन्होंने क्षेत्रकारे के क्षेत्रक प्रार्थन पार्त्य पार रक्त को । कार्यार्थ के संस्थान Prince Princers, study place, businessails superfects as possive assurance मुक्तीचे कुछ, अकुल गुज्यके त्यीक, सक्तेके

क्रमीन रह्मेकारे, एकार क्रम क्रमीकारे, महामि और प्राप्ते में निराह्मम उपा

परिदर्भण्यकाल है। काले क्रांजिक पहला क्रेकर निर्माणकों सामा परिचरे। प्राप विकास सम्बद्ध विकास सामानार्थ संक्रेस अर्थने । अध्या सोहरिका दर्शन क्रिक, को सूच अवारचे अवकृतकोरी निकृतिन हो केलाध्येतहे कुनावर केल प्रतिके प्रिके

रकाने पश्चाक प्रकारण । प्राप्तकृत, विरासी अवसमें श्रामं होका बैन्स्सम् अवने नगरको गर्ने । असेंद्र काम महानेपानी, जनकार विका पन्न रूपम्य प्रमुख्य की मुलियों और

वेकाराजीकांक्ष्म प्रवेकारापूर्वक करते स्थी ।

पुर्व । प्राप्त अस्मारका प्रेसके करने मान्त्राम्

फिक्स स्ट्रीकर्म इन्हर नहें। इस्तीको इन्होंने

कुलाको प्रत्यानिक । यह अन्यत अनुसार

निरिशामने अस्टब्युकंड प्रकार विस्ता ।

प्राप्ते अवस्य क्ष्मपान् विकास गीवे सक arms there's subject this say there

Infest of town Princes on new

निरुप्ते वेरिय क्रेक्स उनका क्राहित आंत्रिका पूर्ण करनेकी इन्क्राने पुत्र कहाँ नमें ह ं यस वृत्ते प्रभाग काके क्ली-क्ले । Politicals although subside supin A diffeth i fferdige drain gan ft. Farete fieb नेती केटीने हेन्द्री अवसंह कर्मानी पूरी है। तार ! का समय जनकृत किया औ

केलके पोलके अध्यातको जानका व्यक्तिया और यहने अञ्चय सीत्य वाले कुर जांगी । ालने क्या<del>. जन ! आह दोनों नेरी</del> अञ्चल केन्यरकोलील अलग अलग

ाक भूगमार माध्याद स्थापिते सब 

में। पूर्व ! अन्यान्त्रे स्वीते प्राप्ते प्रति । व्याप्त देशस्त्रीय प्रीप्त केले ही प्राप्तका कार पुरस्को कुछ, महासंस्थानमध्ये असा पहले अनुस्थानपूर्वता सहीने प्रवाद-पुराद

अपने परिकारने राज्या पुरू स्थानको देखा । पाता स्थी । सुने १ केन्ट्र अपने स्थानको

इस्तरों अपनी १५४कों मुख्यों साथ इस्ही थीं। वेस्तते ही बेन्सके नेत्र परिस्त हो नये। वे वहें अप सथक जनवान विश्ववान अधनेतां ऐसी हमेंसे कोरती—'अवक्य के ही वेरी विवाके बेप-भूगार्थे दिस्तत्व, जिस्से सेन्सके वित्त स्ताध्वाह जनवान है हमें संपास इस्त्यकों देस पहुँचे। सबसे जाने वासकों न्यासके नहीं है।'

कारती—में उनके संसक ही जब इसने जुन्हा है, तम में रूपके आयी दिल हो करत वहीं मिलने मुन्दर धेरी। इसी मीचने कहीं जनकहर निका

शिक्षेत्र सेव्यक है।" जेवन व्या सुवकार बड़ी

प्रसार होती और हाथि जन्मर कर-ही-यम

प्रसारे । ये सन्दूर्ण सोनासे सन्दर्भ सीनाय, मूलन मर्कसरोड सन्द्रात श्रेणा स्वाप कर मुकाओं से संदर्भ थे । सन्दर्भ सामान्य मरोगों संदर्भीको स्वित्ता कर रहा था । वे पीतरनार भारता सरके अपनी नक्का अनाने अनारिता हो रहे थे । उनके सुन्दर नेज अनुस्तर मन्द्रस्त्री द्वीधाओं क्षेत्रे तेले थे । स्वापी आकृतिसे इस्ति सर्म रही थी । परिस्तास गर्म्य इस्ते सन्दर्भ थे । स्ट्राह्म, स्वाप्त आदि रुक्कारोडे सुन्ता मुक्ट आदिसे विक्वित, यक्कारको सीन्द्रस्ता निक्का

शारण किये के लक्ष्मीयति विका अवने

अप्रमेन प्रमापस्थारे प्रकारतमान से । उन्हें

एकरें। अनः सेन्सपी यह बात सुनका सन्ते कोरो- 'देनि । ये दिवाकं प्रति नहीं हैं, स्वित्तं प्रश्वाद केलच होंगे हैं। यनकाव् इंकान्द्रे स्वयूर्ण कार्योक्ष अधिकारी तथा इन्से हिन्द हैं। व्यर्थतीये प्रति में दूनस्व दिख है, उन्हें इन्से को व्यून्त समझन कार्योचे। उन्हें हो के कार्या सुनु में स्वित्ति, सर्वका को कार्या स्वयून्त सुनु के अधिकार, सर्वका स्वयू कार्याकाम वरमाना है।'

को ! हम भी ओला करनेवाले ही

वदायों काले हैं—नावह ! तुथारी इस बलाको बुनकर बेनाने उन शुभारक्षण उन्हेंको बहुन् सन-वैभवाके लग्ना, क्रेन्याकाली तथा तीवो कुरवेके रिधे बुरस्टाविनी व्यान । वे मुख्या उत्साहत स्थानका व्यानका क्षाप्त अपने स्थापिक जीन्याकाल वार्यकर वर्णक क्षाप्ती क्षा

केनने कराः —इस सम्बा में वार्वनीको क्या हैनेके कारण नर्पका क्या हो गयी। वे गिरिश्व की क्या है तथा केस सब कुळ करा क्या हो क्या । किन-किन अध्यक्त सेवावी केम्साओं और केम्ब्रामेक्ट की दुर्गन किया है. इस अवके को की है, वे भेरी पुत्रीके परि होने । अस्के कीम्बर्गका क्या कर्णन किया काम ? अस्वान कियाओं विश्वकों परिकारों पानेके कारण प्रार्थिक सीम्बर्गकार सी वर्गी की कारण प्रार्थिक सीमान्यका सी वर्गी की कारण कार्यका का क्याना।

सहारको करते हैं—नास्त्र ! मैनाने बेज्युको इटावरों ज्यों ही अर्थका बात शरी.

और ब्रिज़ीके बहुत एतमा दिए थे, निर्माणिक काम ही नहीं से और मिन्सिके बहुन-से कान

वे। इस तत्व सनी नम नाना प्रकारको

बेक-पूरा काम मिले हुए में ( राज ) में

विकास आकारकारे अनेक प्रकल गर्न को

बीर और भवकर थे। इनकी कोई संस्था

नहीं भी। मूने ! हमने अनुलीहारा

रोजकोको देखी, जिए उनका भी दर्शन

कारक (\* इन अंशोक्क भूस-प्रेस आहे)

गलोको वेककर येक सकास भयने

**भारतीको दिलाते हुए वेकने कहा** । 'करावने ! तुम बहुर्क चगवाण् इती

भी ही अनुहा त्यीत्म कार्यकाले परावान् या उत्तरे तथा यह वे और विजानीके सहा-से सामने आ नये। तल ! उनके सनी गया प्राप्त थे। विकाम ही नेनहीन थे, मिल्हिके अञ्चल तथा नेपाने आविकारको पूर्ण बहुत से नेप हो। विव्यक्ति निर्ण ही नहीं से

करनेवाले हे । बनवान् दिख सपने जावको । मायाले निर्मित्त एवं निर्मिक्तर दिएलो

हुए यहाँ आये। मुने । उन्हें सामा पान मुक्ते नेवाको विकास वर्तान करते करते

हुए अनमे इस प्रकार कहा—'सुन्हरि । देखां, वे साकृत्य चन्याम् क्रंबार है, जिन्ह्याँ।

अधिके दिने दिलाने कार्ये वही पारी सरस्या की बी है मुचारं देश्य ब्यानेया केंग्रने व्यक्ती

प्रसामताके साथ अस्तुत अवस्थारकाके

भागभान् प्रदेशास्त्री और देशा । ने सन्त्र से अञ्चल में ही, करके अनुकर की बढ़े अञ्चल बे । इसनेमें ही कालेक्क्सी करन अन्तर केंक

भी आ पहुँची, जो मुल-मेन आदिने संस्क राधा भाग गर्माने सम्बद्ध और प्रमाने विक्रमें ही सर्ववृत्त्वत कम कारण करके आने में। फिराने ही परमकाकी कर्परकारिके

क्रमान क्रफ्ट करने थे। मिल्मीके के रेडे के से सोई अनक कुक्त देखाओं की है। कुछ को विकास थे। विस्तीक की दावी-बेलने भरा हजा था। योग् हैन्छे थे मो क्येई अंधे । कोई एक्ट और परस धारण

फिन्ने हुए से तो किन्तुकि द्वासोंने मुद्दार से ( मिताने ही अपने बाह्यनीको उत्तरे बाह्य रहे बे । कोई सींग, कोई क्रम्म और कोई गोप्क क्याने वे, नक्षेत्रेले किलनेके से क्र ही नहीं थे। फिलनोंके युक्त पीठवर्ध आंत

रुगे में और बहांकि नहीरे तुक्त में। इसी

तरह कोई बिना हायके थे। किन्होंके हाथ

Maria Cara and American Control of the Control of t

क्रकृतीर विकासक और हार्योकी एक्सका बस्य । यह रूप देशकर शिकाकी माना बहुत

का नवी, कविता हो नवी, काकुल होका क्षांपने समी और उनकी मृद्धि चकरा गयी। का अवस्थाने तुमने अगूनीसे दिसाते हुए करने बका 🕶 में 🛊 🖡 मगवान निर्मात

काकुर हो नवीं। उन्होंने बोबाने भगवान् क्रकर की के को निर्मुण होने हुए भी परम गुलकान् से । से स्वयंत्रपर समार से । इनके

बॉक क्या के और प्रकेश मुख्ये गीन-गीन नेव । उनके कारे अहांमें विश्वति लगी हा भी, भी इसके रिश्वे चुनलका काम देगी

🎃 । जनसङ्घर जहान् और सम्बन्धन मुक्ट, एस इस्त और इनमेंने एकने क्याल क्रिके, इस्टिस्पर कार्यक्रस्था क्ष्मुत और शाक्षमें

विनास एवं सियाल, आंसे भवानक,

हुन्दारी बहु कर सुनकर सभी मेना दु:ससे

• व्यक्तिम हिम्म्यून्स • भर नवीं और इसके झोके साम्बर विसे हुई। मुच्छित हो नवीं । स्वरूपर स्वयित्वीने जब न्याने क्षमान तुरंग चूर्तिक मैर कहें। 'क्षा- क्षमा अवस्तके असन करके अनकी समृतित कैता निवृत्त दृश्य है ? मैं शूरावहरें प्रकृत होता की, तब विरित्तवक्रिया केल और-और करी चर्चा । वो सक्कर रेज उसे इस क्षेत्रने असी। (अस्ताव ४१—४३)

मेनाका विलाय, रिवके साथ कन्याका विवाह व करनेका हठ, देवताओं तवा श्रीविष्णुका अने समझ्यक तथा उनका सुचर कव बारण

करनेपर ही शिकको कम्बा देनेका विचार प्रकट करना महाराजी करते हैं -कार 1 कर विभागनात्रिक राजी मेनाको केर दशा जब में अन्यान शुपक होत्यर विराज्य एवं विराज्यत

कार्य राजी। यहाँ ही उन्होंने कवने पुत्रीकी निन्दा की प्रतनेश कहा से तुन्ते और अन्ती पुर्वाको हुनेकर सुक्षते लगी। रेन कर्न मुने । सहरे से सुन्ते का कार की 'रिका विकास करना करेगी', पीके मेरे पति क्षेत्रकानुका बार्टाका प्रकारत क्षे आरावन-पुराने सन्त्रम् । पांतु प्रत्यस मकर्ष कार कार देवत नवा ? किवरीय का अनर्थकारी । वर्शक्त केली । सुपने पुरू अवन नरीको सब तरहके इस विकार । विक मेरी भेदीने केवल क्या विकास, तक स्थापनीक निवर्ष भी कुम्बर है, अरुकी इस तकसाया यह फार फिला, जो देखनेकालोको भी इ सर्वे क्रान्तरा है। हार । मैं करा करे. वर्जा करे. क्षीन मेरे दुःसको हुए क्लेम्स ? वेश कुल शामि ना हो गया। मेरे जीवनका को जाता हो गना । कहाँ गने में दिव्य आणि ? चरदे हो मैं जनभी राजी हैंड नेत्र है। परिस्तारी यह नवर्षिको पत्नी भी बढ़ी बूर्ज है, बढ़ सब्बे इस विकासके रिन्मे अनुश्चा सनकर जानी भी। न जाने किल-किलके अवस्थाने इस स्थान

बेरा सम्बद्धाः सहः सम्बद्धाः

वार्तिक है, कन्द्रा क्षेत्रकार अपने क्षात्रीचे क्रीक्क्स के केन रिन्त । इन्द । इन्द । ईनको उक्कर की विकोधे कौशा कर विकार । अञ्चलकार्यो कुर केन्द्राबाद क्**र**्येका करन कीवा । प्रकास परनेकी प्रस्तको सूर्वको क्षेत्रकार पानपूर्वक सुरस्यको भवत् । कार्यार क्षेत्रकर क्षत्री एवं सी । वी केसकर प्रेपके तेत्वार आरम्पूर्वक चेत्र कारक । विकास अवन्य क्रोक्स विकासक सेवन किया। क्षतिका क्षेत्रकर कृतिका परकारत समान किया। केटी , पूर्व भरते रखी हाई बकाबी वक्रूराज्यो विद्यासको हर इटाकर किलाबी अवकृत्यको राज् अको कहा बाँच हो। unific error dig bateait afte firm भागी व्यवस्था धोक्या अन्तरी कृत्यिके मारण दिल्लको धानेनेर दिलो हेरस सप निम्मा ? सुक्तारे, येथी बुद्धिको ही सम्बन्धे और तेरे जरिवाको भी बार्रवार विकास 🕏 । नुष्टे सकाव्यक रूपोड़ हैनेकाले नास्त्रको तथा देरी सक्तमा अरनेकाली क्षेत्रों महिनकोको

केश बाह्यत केस अवसी पूरी क्रियामी

और टेक्क्स औं सहस्था सुनाने लगी

'असी रहा सकती । यूने यह स्वीप-धा कर्ज

रिक्त, मो में) विन्ते पुन्तवाच्या रित्यू

कुरत ? चुट दुसके कार्य है। सोचा देखर कार्यक

भी निकार है। केंद्रे रे इस केंद्रे करून कर करने ? इस र इस रे इसे हो इस Formit of Asser S. Regitt salt and



निकार करने ! इन्हरी परिवर्त की निकास fit werte bieret ur enribeteb uft Parace & a graph growth Propert & a मुकारी किन्छ-कुरुकारों की विकास है करा क्षेत्र के पूछ प्रियम पर कार्य क्रिका हैं। हुन्ते से केन पर ही करन दिया। यह से रिया प्रस्ता ही है । के व्यक्तिक प्रयान अगन्य होरे Franc is agriff to the soft uph arren de a francis i per mert former क्या नावा ? मेरे कुलाम नाव पान दिखा। हरत । में जोड़ करों नहीं हो उन्हें ? नेन नहीं क्यों नहीं पर रखा ? से अंगर केरी पूर्व है क्यों नहीं पर पूर्ण ? अध्यक्ष राह्मात अस्तिने भी सामानाने हैं जाता हुने क्ये जो पर क्षान्य 7 कर्नेटी 1 उत्तर में नेवा देश करा क्रानेनी, पश्च के क्रानिके स्थादे लेकर कर्त करने करते ? केंद्र को क्रीका ही यह के क्या !

क्याची प्रकार है—नगर ! का क्याचार that uplate the quater fire self a pire-तेन अधीरो प्राच्या होनेते प्राप्त है चरिनेंद्र सामीय वहाँ कहीं । केवरें । कर संस्था प्राप्त देखका जानाज्ञ अनके निर्माट गर्ने । सम्बर्ध न्यांक से न्यून्य । न्यूनिवर्त्य । नुत्री वेतावार सुन und deren abit :

क्यूर्य का - नामको । कुने नार नहीं b, would strong from the tags पुन्त है। प्रमुक्ति स्तीतनके हेला एक बारका क्षा केरल है, का उनका कराने कर औ है। paled qui also shows some & कारो । इस क्षेत्रका विकास कार्य करे और अपनी विवयस्था हुआ दिल्ली सन्तरेने है के । हुन्तरी का बात सुरक्ता नेता हुनते कारों – 'को कारो हा को कारो । हर gat afte soughts farbeite at a denta has applied by the fact staff and force एक दिवसीन प्राप्त आवार की बोर्ग--किर्मान्त्रे कर्क के १ क्र क्रमे क्रम्मेक productive spite & first frant sk करते कहा है कर है और समयो कार हुए। gland it smoot still some quar कारको हेपान्छ। इस अनुस्थानास प्रमुखे कृतक पूर्वक करे कार्य और होते का विकास है।

in gran beit bemakk geber क्षाप्त विकास करते क्षाप्त — विकास सम पक्र पर्यक्त है, से इसे सरके क्षति की **्रि** । अन्य तत्त्र हेक्का प्रमान करके कर्ने नेंगे इस सम्बद्धि समुख सम्बद्धे स्वर्थ व्यानेक विशेष प्रकृत है ?

आहें, सहर्तनेकोचे पार्ट अस्तर पह पता हिल्लाका अहल्या व्यक्तर हो पार्ट अन्ते और करो- 'निवरनिकी कामा स्था निर्वरणकार्या सभी केरे । इसलोग सुदार। कार्य सिद्ध मारनेके विको अपने हैं। को पहले वर्तना व्यक्तित अर्थेर क्रम्योगी है, गरी सुनुतरे प्रकार कारक कुछ विभागित केले जात हो 🗸 प्रत्यक्तात् भीनत्त्वा दर्शन समाने नक स्थान है। के सन्त्राम क्षेत्रम सन्त्री मुच्यते यह करते हैं।"

pole for napter of progles मैंगाने प्रस्का बार नियान कर के और स्थ क्षेत्रार क्रमणे क्यक — 'में एनक आर्थको अन्तरी बैटीके कुछने कुछने कर कर्मानी, करन क्रमे फेंकरके क्रांचने नहीं हैंगी। हुए एक लोग हर क्षा काओ, विरुक्तिको की काल वहाँ आगा प्याधिके हैं



वेक्ट कह असमा निवृत्य हैं। क्रियान करके केल एक हो गर्नी । पुरे । वर्ज उनके

मुनीवर <sup>(</sup> अन्ते देशा राष्ट्रदेशर वर्तन्त्रो इस संबद्धित व्राह्मकर या गाना । सर dered graywhite first bergebye gray व्यवस्थि सूच् कोलें।

> क्रियानको पहल क्रिके केले । सेरी बार पूर्व कर करने मानका करे है मधी ? हेच्छा हो, स्वीप-मोत-मे स्थानक क्षाप्रो का कुलो है। युक्त प्रकारी निवास करते कार्या के ? व्यवकात् प्रांत्रत्रको सूच भी कारती हो, जिल्ला स्थान सम्बद्धान सम्बद्धा निकार कामार रंगलीर काम गर्ना के। में इंकरकोच्छे कार्यभावि सारमा है। है है कानोंद्र प्रतिकारक है, मूजनीनोंद्र की कुल्लीय है एका अनुबद्ध हुई नियह शहरेकारी है। निष्याय प्राथमित्री । इस व सारो, कार्यालक कुछ क्रोड़ी। सुर्क्षा । भीवा उद्यो और राम कार्य करें । महामें बार दिकार-कारवारी अवन्ये मेरे प्राप्तर आकर को मान प्रकारको लोक्स के थी. में प्रमान क्राय हुन्दें स्थान्य दिल्ला कहा है। अपने इस प्रशास क्षान्त्रको हेवा और संस्कृतार का सकत केंद्रे और हुए उन्हें कावा केंद्र क्रीकार form be i fiebt ! sereft um mergit जनान नानकर सर्वक करे।

इम धालके मुन्तक जिल्ला बाल केन क्रिकारराज्य जानी—काबा ! मेरी मान सरिनी afte Brute arreit den & gerer व्यक्ति । अस्य अवनी पुत्री कर्पतीके प्रदेश गारी जीवकर पूर्व केंग्राकों गर्मको नीवे निया देवितके, यांच्य में इस्ते इत्येत कार्यने नहीं **्रेगी । अध्यक्ष गाव । जन्मी इस पेक्षको हे** सामा विक्रमानुबंध समुद्रो हुमा द्वीतिये । विभागक । देखा कालेर जान पूर्ण सकी हो कार्ये । अस्मित् । और निकरणस्थारी

अक्न प्रतीर स्वाम देगी। केमने का इत्यूर्वक हेती कर कही,

तम पार्वती सर्व आकर का रक्तीय क्या कोली 'लाँ ! सचारी परिवा को गयी सुभवारक है। इस स्टब्स विकरित कैसे 🕸 राजी ? क्षारंका अवस्थानम्य व्यवस्थानी अध्या भी तुल वर्गको केले क्षेत्र गति हो ? वे प्राचेत् स्वयदी अर्थातके कारणपुर सामान् ईक्षर है, इससे बक्कार दूसरा करेड़े नहीं है र समाज श्रामिकोची पह सर्गन है कि प्रमाणन कार्य प्राप्त कार्याने क्या सुवाद है। discount when their framework क्राची राज्य क्रानंत्रकारण है। प्रान्ते काम और पूर्व अनेवह है। बार्याची । वीर्वपन्त्र और page saffi of pools than much for the कारके अधिकार है, करी, वर्ग और प्राप्त 🕏 विकासीकी इनला प्रकृत नहीं है। के रीनो देवनाओंक भागी, अविकास एक mante Er gafe firt de me frem विकार संचार सुन्हारे झरचर कवारे हैं और रतान कर हो है। इसमें बंदबर सुनानी बाल और बना हो सकती है। उत्तर कार्यक को और जीवन सकत को । मुझे हिम्में प्राची मीर के और अपने गुहरवासम्बद्धी सार्थन करो। मी । मुझे परमेक्ट प्रांकरकी क्रेमले ने के। में सार्व मुक्को यह मान महनी हैं । तुम मेरी इतनी-सी ही कियारी बाल हते। यदि तुम इनके हायाने मुक्ते वहीं क्षेत्री के मैं कुल्ले मिल्ली मनक

बरक नहीं कर्माती: जनांकि को विकास कान

है, को इसरोको इसनेकारक निरकर कैने क स्कात है? जो। की का, कमी और

क्रियाक्करा कर्ष हरका भरण मिल्क है, इनका

कारते अस्य पूर्व है देने हो मैं निक्षण है। ही नरण निरुष है। अब हुन्हरी नेसी इका हो. 🕶 करे 🖒 स्वान्ते काले है—गावः । कार्यलेशके का का सुरक्तर ईलंक्षाकिया नेवा बहुत है

लाजिक के जारे और कर्मनीको बॉल्मी हुई

क्षांकन कर्कार होने कहा किरमन करने लगीं । व्यापना क्रम की रूपा क्रम्पनी क्रियोंने की पेन्यको स्कूप समझाना <u>। परंतु से विकासि</u> कार न मरनकर सकतो प्रतिनी पति। इसी बोक्को प्रकोर सुबुद कुछ न्यान्य प्रतनी माल कुरुकर क्रियांत्रय प्रत्यान्य निष्यु भी सुरेत बहुर्व कर पहेंचे और पूर्व प्रकार करने । ऑक्ट्रा करा - क्षेत्र । तुन विनरीकी कारणी पूर्वी एवं क्यें कहन ही प्यापी हो: मान्य क्षे निर्मरगण क्षित्रसम्बद्धी गुज्यक्वी क्यों क्षेत्र इस प्रकार राष्ट्रांस सम्बन्ध स्वकृतन् प्रकारिके इत्तर कुरको है। ब्रोकारों कुको सहायक औ हैने ही है। इस कर हो। मैं सुनने करा कर्त ? तुल को जर्मकी आप्तरभूगत हो, बिरा क्रमेका ज्ञान केले करती के ? तुन्हीं अन्त्री नश्च सोच्ये से सही। सन्पूर्ण देवता आहे. क्रवाली और वे— क्रथी लंग क्रियरेंस बाग ही क्यों कोने ? तुव क्रिक्ट क्यों बत्तनी (

के उन्होंना और है और काइन भी है। कुन्म भी है और सुमान और समावेद सेना क्रमा अभूकारेक अत्याप है। अपने कुरक्रकृतिकार हेती ईक्टीया निर्माण किया और काले कारको प्राचीनकार विजीत करके विद्याला। उन्हों क्षेत्रेसे प्रमुख-कर्मा केरी समा सहकारी जरपणि सुई। स्थिर रवंकोच्य हित करनेके लिये में सम्बं भी रह-कारने प्रकट हुए । सहनतार नेव. बेकता तका स्थापार-जेनस्थानको जे कुछ दिसामी देवा है, **ब्रह्म साम जनत भी भगवान संकरने ही** 

🛎 संबंधित विकासिका 🛦 305 

क्रपन्न हुआ । उनके क्रमका ठीका-स्थेक वर्णन - क्रम क्रम प्रकार समझरावी मानेपर मेनामा प्रस अवतक कीन कर सका है ? अवदा कीन क्राके क्याको जानसर 🖁 ? मैंने और ब्यूजनीने ची जिनको अन्त नहीं पाक उनको कर दूसरा कौन या सकता है ? प्रधाने लेकर फीटवर्यन्त को पुरु जगन विकासी देश है, 👊 सम विक्रमा ही रूप है -- ऐसर करने । इस विकार कोई अप्यथा मिकार नहीं काना काईके। वे ही अपनी लीलाबे हेते काली अक्कीर्थ हुए हैं और विकास तको प्रकासने तुम्हरे क्रांग्य अरचे हैं। अनः विकासन्तरी पाने र तुन द:या होतो और विश्वका करन सन्ते । पूर्व तुर्वे महान आतन जान होना और तुम्हात स्तरा हेक्षा पिट जायका ।

जानको व्यक्ति होनेके कारण ही उन्होंने ऐसा कुण्यक् विकास वा । उस समय सेनाने विकास व्याप्तवर्थे क्वीकार कर दिवस । क्षेत्र आर हो क्यानेक क्यांक्रेने क्यांक्रिको कहा—'नदि मक्कार् रेस्स सुन्दर करीर भारत कर है। तब मैं क्यूं अवने वृत्ती हे सकती 🛊 अन्यमा क्यूंटि उपलब्ध क्राम्पेयर भी नहीं हैफी। यह बात है

कुक ब्रोक्स इका । मांतु विकासी कन्या न

देनेका इठ उन्होंने तक भी नहीं होता । शिक्की

ऐस्स कंत्रकार पुरस्तापूर्वक उत्तम जलका बारक करनेकारने बेना हिल्कारी प्रकास प्रेरित 🛊 पुत्र 🛊 क्वाँ । क्वा 🛊 शिवको मामा, जो सहाजी करते हैं—करत ! वीकिक्युके सकत्त्वे केव्ये करते हेती 🛊 । (अध्याप ४४)

क्षमार्थ और कुलके मध्य कह सी है।"

भगवान् दिश्वकः अयने पश्य सुन्दर दिव्य रूपको प्रकट करना, मेनाकी प्रसन्नता और क्षमा-प्रार्थना तका पुरवासिनी क्रियोका दिाधके कपका दर्शन करके जन्म और जीवनको सफल मानना

इस्तानी नजते हैं—नस्य ? इसी संबंध भागवाल मिन्युमे प्रेरित हो तुन और ही मगवाद प्रकारको अञ्चल बनानेके रिक्के इनके निकट गर्ने । बाई बन्कर देशनाओंका कार्य सिद्ध करनेकी इकसे नाम क्रांतिक स्तोबोद्यारा समये स्वदेवको संनक्ष किया ।

सुन्दारी बात सुरकत शब्दने अञ्चलकृष्टिक अञ्चल, जनम एके दिव्य स्टब्स बारका कर लिया। देशा करके उन्होंने अन्यने दवाल सामाजका परिचय दिवा , युने 1 सनकार, शास्त्रका यह स्वकृत कामग्रेकने को अभिन्ह सुन्दर राष्ट्रा लम्बन्धका परम अंत्रक्षक शाः उसका दर्शन करके तुम सब्दे प्रसन्न हुए और इस स्वानपर गमे, जहाँ सकके शास

मेल विकासन की।

कार्य गर्रक्का स्थाने कहा---विकास नेजेंचाची सेरे! धराबान् दिलके इस लक्षेत्रक क्षण्यक वर्तन करते । यह कम उक्तट करके इव काश्यामय शिक्ते तुक्यर मही ही कुमा को है। तुन्त्रारी व्या बस्त सुनकर बीलगणकी

वर्गी केना अनुसर्वस्थिता हो गर्वी। देनाँने विकास अस परमाननहत्त्वक स्वतंत्रा पूर्वक किया, जो करोड़ों स्वर्धक समान रेजली, सर्वेष्ट्रस्टर, लिकिन बस्रवारी तथा नाम ज्ञानके आधुक्जोंसे विज्ञानित वा। सह अल्बन्त प्रमञ्ज, स्न्यर हत्वासे सुरोवित, लल्पित स्वचण्यसे स्वयित, क्रमेहर, गौरवर्ण,

रिक्य अन्ति सम्पूर्ण देशक को देखते । परावस्त् विकासी संगा मह को थे । कुन्दिकी

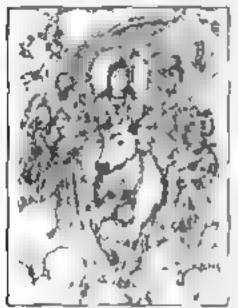

कुछ रहता रहता को । अन्तर्वेश नेर्नाकार्य क्षुत्र वन्त्रेर प्रकार औष्ट क्या में है । प्रव संबं कामनोते जनमञ्जू क्रेमर क्रमंत्र रूपार्थिक प्राप्त प्राप्ति थे। इत्याप प्राप्ति भी artist swiftly straywoods forgitty as a कार्यी प्रकार कार्या कर्तन नहीं है पहला बार ग्यून और प्रमुख बनवान निकासे कुमा मेना कुल हो की और अपने dest met-arch times unballs

कृतिकान् तक कार्यनेत्राके अलोक्षा का । क्रमंत्राव, प्रकार मूर्व, एका साथ प्रकार केन ची नक्ष्य बुनामा अनुसार करते हुए सामय producers from the time are the में । पूर्व प्रयास देशका सामी क्रम स्टेन रिकार नेपारिके किये क्रांत्रिक के बहुत राम-कान्य अस्ति प्रतिकेत पूर्व पर्याप किया प्राचित्र सामे हर सा हो है। निकारम् असी गाउनं अन्यत्रसंखे साम हे चंद्रान्त्रोते अस्य प्रकृत्य गान् कृत्ते हुर् क्लोर आने अली कर को थे। जुनकेंद्र है White Several prop Topol 2019 हर प्रकार केई स्थान प्रकारकी बहुत्त प्रकार 🗦 😘 का पुरस्का । का समय पार्ट woman formal dell their is the की प्रत्यक्ष विकास कार्यन क्षात्रेन क्षीत सन्त्रं के सबस्य है ? को वैसे विराह्मण profit from the property field विकर्णनको नो स्तु सन्ति। प्रत पाई untimit and girlf— taker t diff भूमी कुछ है, सिम्बने बढ़ा भाग कर किया और का राज्ये प्रभावने अंग्य की दूस पानी क्यारे । काले को दीरे अस्य विकासी अञ्चल Prop. and S. and Art Propries world रिका । अस्य सम्बद्ध करे और इस प्रकार कुर्मान प्रमाण के जाने हैं

ं क्षत्राओं कहत है। जानो ( कुछ प्रतास कार करक क्यानेति दिल्ली सुनि करनी रितरिक्ष करते. असे क्रम नहीं भी 1 कर हुई फेल्टीका केन्द्रों क्रमें क्रम ब्रोड् प्रकार समय है, जनकर निष्यु करा इसे असें, किया, हैक से महिला है करों। इसेन्से हैं व्यान परे पुरवर्गानके विकार परकार विकास विक्रिक ने को वर्षा वर्षा व्यवस्था का कार्य के विक्र के पूर्व करते हैं कि व्यवस्था के अपने विकार के व्यवस्था प्रतास करन को से । नामाध्यकतानी निकार्क कामा । क्षेत्रकार काही अब काईची । पते संकं और जैसे सून राज-क्रकार आहत् आर्थिक हो हो अल-क्रमानमं होड़ आही। करवान् विकास अपने-आने कार हो थे। किया, प्रोक्तरक का क्षेत्रर का देशका से का

306 • वर्षिक क्षेत्रपुरूष ÷ 

मोहित है गर्वी । कियके वर्जनसे हर्जको प्राप्त निकारण है आता । इस उत्तम जोड़ीको हो प्रेयपूर्व सुद्धानस्थि से अहिला महेकानहै

इम पूर्तिको अपने यनेमन्दिये क्रिक्स इस क्रमार बोली।

पुरवासिनियोंने क्या — अको ।

**ह**ियवानके अगरमें निकास कारनेवाले लोगोके के अस्त स्थल है गर्द । किस-

श्रिम व्यक्तिने इस विवा कार्यक वर्षण विवय है, विद्वार ही उसका उन्य सार्थक हो पना

है। जारीका जन्म अकार है और उपनेकी कृति कियाई क्रमल है, दिलने समूर्व प्राप्तिका नारा प्राप्तिकाले स्वकाल जिल्लाका क्ट्रीय विश्वा है। पार्वतीने दिल्लोह रिको को ता किया है, उसके द्वारा क्योंने अवज

कारा मनोरम केटड कर क्रिका प्रिकास प्रतिके कार्य प्रकार से विच्या क्षाप और कुलकृत्य हो गयी । यदि विद्यास दिन्या और शिक्की इस 🚃 जेड़ीको उळल्य एक-क्टारेरी बिरम व देते तो उत्तका सारा परिचय

मसानी कहते हैं — नवद ! नवनकर :

शरायान् तित्व प्रशासिक से अध्ये पानी सबल बेक्ताओं तक अन्य श्रेन्तेके सक सर्वेत्हरूपूर्वक भिरितम विस्तानके पानने

गर्छ। हिमान्सलको बेह क्यो केन भी उन विद्यमेंके लाख घरके मॉलर गर्दा और

शास्त्रकी आरती अक्तरनेके किये हाथकें दीवकों में सभी हुई बाली लेवन सभी विकास प्रक्रापीने बहुर अन्तर कार्य किया है। इसमें समझे सभी कार्य शर्जक हो गर्थ । स्वरूपके विका मनुष्योके निवे

क्षत्रका दर्शन दर्शन है। जनवान होकाके वर्जनभावते ही सब स्वीत कुलाई हो गये। को-को परवेशर निर्मर वापति प्रेश्वरका पर्वन करते हैं, में सते बुक्त बंह है और हम सारी कियाँ भी सन्दर्श है।

महान्त्री कतरे हैं — नारद ! ऐसी बात बद्धकर का कियाँन बचन और अशासी क्रिकास एका किया और बहु आहरसे क्रमंद्र करत कीलोक्टी वर्ष की। में राज विक्रम नेनके साम प्रमुक्त प्रेकर एसी गर्ही और केन सक विकासके जीवानकी सरम्बंध करनी शहैं । मंत्रे ! क्रियोके स्ट्राफे बैसी सुध बाते सम्बद्ध किया आहि सब हेकल ऑके रहत प्रमुक्तन क्रिक्के क्या हुई

(अध्याय ४५)

पेशाहारी हारपर भगवान् क्षित्रका। परिक्रम, अनके समको देखकर संतोषका अनुभव, अन्यान्य पुर्वातयोद्धारा वरको प्रशंसा, वार्वतीका अधिका-पूजनके लिये बाहर निकलना तथा देवताओं और भगवान्

शिवका उनके सुन्दर रूपको हेलकर प्रसन्न होना व्यक्तिकी क्या अन्य क्रियोंक साथ

цэл (

会

क्षत्रवर्षेकः सुरुषः आसी। यहाँ आकर चेनाने सम्पूर्ण देवताओं से सेवित गिरिजापति महेबार फॅकरको, को अपपर उपस्थित थे, बडे प्यानमे देका । इनकी शत्रुकाणि पनोहर सन्दर्भ रूका भी। उनके एक प्रस्त और कीन नेज में। प्रसन्न भुसारकिन्द्रपर मन्द्र

मुसकानकी प्रदा का खी भी। वे का और

कुल्में आफ़ि निर्माण थे। यथेने सम्बद्धि सोपान्य साम्य अवस्थिता माराजीवर्ग परम्य क्रमे हुए थे। सुप्तर सम्बन्धः करतीः हुई प्रमध्ये अगराने माराचे स्पर्ताः मुद्धा नाम्य करनेके जनका कुक्तनकार क्ष्मान प्राप्तके प्रदासित हो रहा का । मानाने कर आहे. सुन्ते आवरण क्रेफ हे रहे है। सूचा को और सामृद्ध राज्यी भूजाशोंको निथ्नीक 📖 स्ते थे। अधिके सम्बद्ध विर्मात पूर्व अनुवाद अनुवाद सुन्त, मनावर निर्मित्र 🌃 सङ्ग्रहेच गुग्तर सकते मनकी बढ़ी कोच्छ हो गई थी। बन्द्रन, असर कामूरी तथा फ्लेक्ट कृष्टुमके अक्रांत्रको उनके अस्त्र विद्युविक से र प्रेन्टने क्रिक्रमें सक्रमन कुर्वात है। राज्य क्रा उत्तर अनंत केंग्री नेव करकाओं सुर्वारिका के र प्राप्ति अन्तरी प्रभाने ज्ञानके अन्यक्तीक कर विन्दा मि नक्षा में अस्तान मनेक साथ करते हैं। विकास सामा क्या सुनी और आधानक मुक्ति अपूर्ण सुर्वेशिक के । कार्विशिक्तक वेत्रपात कारणीय असीत क्षेत्रे के र असी म्बलाया अक्षर कः उत्पर प्रशासिक मोर्कि प्राचनभौति की अधिक स्वयूक् क्षाच्या वर । अन्तेः औरपूर्वेच्ये कृति कार्यः मान्त्रेवीचे भी अधिक मन्त्राधिकी की । के शयने वाणी क्यूनिये चन्य सुन्तर हो। हेनी Bet bereich merbiene meine िकारो कामानुको कार्य अवने सामा पर्या र्केक केवाकी सभी प्रोक-विकार हुए हो गाउँ । में परमान्यविश्वे निरम हो गर्नी और ereit summet, feftigeit, feftiger दिवारायाची और अस्ति इसासा कुराउदी मुर्ति-भूपि प्रशंका करने लगी । अनुतेने अनुते-मानको कुरमार्थ सामा और वे बारेकर हर्नका अनुसर करने लगी। सभी केवनां पूछ प्रशासनारों विकास अहा था। में अन्यत

केल प्राप्ता है, एसी भी अधिक स्रोपनी में इस करनेकर विश्वके अञ्चलि देख रही हैं। मोक्यक गर्नेहर स्थानम प्रश्न हरू apprinter \$1' for threat angel-पानिका हुई बेक्स अध्यो प्रत्येत जीवत आयी । यहाँ आसी क्षू पुजरियोंने की वर्गेर क्लेक्ट कार्या पूर्ण-भूति प्रयोग्ध स्त्री । वे wiell-Betreichige fire que \$. क्या है :' कुछ व्यन्त्यहै व्यक्ते कर्ता—'पूर्व से मानून परवाले हैं। युक्त बूतरे बटनाई व्यापन केवले क्षेत्री— प्रश्न के क्षत्री देशन पर पार्टि देशन है और न मुन्ती बारनमें क्षे ऐसे बन्धा अवस्थितन क्षित्र है। इन्हें कारत है हो का अन्य है। वर्ष है। बार बार क्षेत्ररच्या यह कर देशस्य राजक देशस हरेंगे रिकार और । हेंद्र मन्त्रमें कृत्युर पह काने काने और सामानाई कुछ भारते जाति। करण कुरानेकार कोन प्रकृत कहिये अनेक प्रमाणकी करण विकास कुर आरामुक्तीक पर्वति-व्यक्तिके साथै क्यां नो से । हिप्तवराये की अरमिक क्षेत्र क्रांतीका ब्यूनकतार किया । सम्बद्ध नार्तिकोचे स्वयं केवाचे भी कार काम काले का गांधा परिवार किया । दिन में अन्यानस्थाक करने करने नवीं । प्रत्येत कहा भागताम् तिम्ब अपने कर्णे और केवाराओंके साथ अवस्थित हिने रावे स्थान (अनक्तरे) से करे गये। क्रमी कीवलें निरित्ताको अप्तान्त्राकी

र्श्वरकारों साहे को कारको सारकार नाम

कार्ये केळके यहां विकास हो रहा छ । वे

क्ष्में कुरू पुरस्ता किया है का है।

का के प्रदान सम्बं । 'पार्वतीये प्रदाने पहले

विकार पूर्णाको प्राप्त के कुरुपकीची पुजारेंद्र अञ्चलकाने मुख्येत्वा पर र उपने अपूर्ण This way founds out downsits, कार, अनर, कार्री और पुरुषका क्षपुरान कार ३३६ वर । वैनोने कार्यक का formal week made will front all, को व अर्थन के अनुने काल-साल महाअधिक

a संदेखा केन्स्ट्राट्स क

प्राथमान्त्रकेत सर्वकार्य केला। क्रमी अध्यक्ति केन अध्यक्ति समान की। के क्रम्मे क्लेक्ट अव्योगे ही विश्वविक भी । क्रमान Marie Marie Marie Serbarro & आर्प्स्पर्वक बहुत्त का । कुले कियाँ पुरुवकी अरेर इंग्लंड केंद्र कहीं क्यां से र इंग्लंड उपक्र-मुख्य क्या स्थानकारको सुर्ग्यकेता स्थान के मनेव्यक्ति क्रम प्रकृति की र प्रकृति केव्यक्ति भोते को है कुए के। क्यानेक को हाँ सर्वक परिवर्त अन्ति साम् व्यक्ति हो। राज्याने परमुर्वेगकी बर्जुन्य, साथ हो विस्तृतको talik strage grin flow dift firms of

Margagel gipet breeft all gabt mich that where it call after the sectors and भी। सार्थिक को कुए केन्द्रा, जनक और महारको स्थानी प्रकार अनेपाल सी । इसस Appen Spagelite weit mitge gefen. पनपन में हे । उन्हों दुन्तवीद अधिको नहा मान्या प्रकार क्षेत्र केले के और प्रकार क्षेत्रक अध्यक्त भी र स्थाने मुक्ति अध्यक्त अर्थर कोष्ट्र विश्वकारको स्थापन व्यक्त है। होती केरवे क्योंकी व्यापको पूजा अञ्चल प्रतेत्व केवा को । प्रमुधि अंको एक क्रुक्त सहस्रोती कृतिक से उस्ता की और अनुद्धा सुरक्षा सक

केल्कान क्रिको को ग्राप्त प्रकारको साम क्ष्मांकरोड़े को देखा और क्यों ज़रीकी क्राकृति एकाका व्यवने विश्व-वेद्यालके लाग Score Propert actor oppose wellen fern हार सम्बद्ध प्राप्त पुरुष प्राप्त नावे । सन्बंद प्राप्ते क्ष्मार्थि गेलाहा हो आपा । ये हार्यक क्ष्ट्राय

कुल्या नहीं कोच्या का की की । सनका देवता

आहे ज्याची भूतिकारमध्या सम्बद्धाते

printing their about one

क्ष्मा नेवावदित उन्हें प्रमान किया।

क्ष्मिक अधिकोत्री अध्यक्ष वर्गी होते । कुल करनी पूरीने बाबर सरका Municipal and arisk union papersiselité une un per prei fante राज्योग कार्याचे और शामी । कार्याप शेकर भी पढ़ि हुता निवा नहीं देशकात्रीह साथ क्षेत्राचनके करते हुए अस्ते विचा प्रक्रांचा mennegån unt i mit fufriede mit

कर प्रकारकी संबद स्मृद्धिते संवयक्ति हा

के ताम अर्थन पुरव्यक्षित प्रकृत पूर्व अर्थि

(अन्तिम ४६)

प्राप्तान विकासी केवा मार्ट पर्ने ।

करों हुए जीराओं और देखने करें। जीवे

बरपक्षके आधुरणीये विभूषित विष्याकी नीरावना, कत्वादानके समय

वरके साथ एक देवलाओका डिमान्डलके परके जीगनये विराजना

तचा करवयुक्त द्वाग एक-दूसरेका पूजन स्वतानी अपने हैं—अस्त ! क्षत्रमान एका केंद्रमानेकुत हुनों और क्षित्रका स्वकान रितिकेट क्रिक्टान्ते प्रकारत और क्षताकं क्षतान्त्र । सन्दक्ष्म निर्देशकरी प्रार्थकरे बीविच्यु असी देवता तथा यूनि सुदार ब्यास्ट्रायुक्तोले सुर्वाच्या करके कौतुलस्पूर्वक काके काके पीवन को । वहाँ कुम्पवदी शहरार विद्वार स्था और कम रियं हुए अरकुरकोसे हेवी विकास अनेकृत किया। जीवयो और अक्टब्स्टी चीवयेने महोरे नार्वतीको काम करनाम, वित स्थ प्रकारके कामधूरजो-द्वारा कियुनित कारके अन्तरी अवस्त्री असरी । गीनो गोनांची कानी कार्यक्रमाने पुत्रमें निवस विका रकाभुरताने पुरस्कात होता सन्ही-का धारमञ्जू विकास स्थाप धारती हो सही बेची । यह प्रकार करवी गाँँ मोध्य हो गाँ भी। का अवसरपर केमें पक्षांने पहल अन्तर्वाद्यास्य अस्तर्वे क्षेत्रे स्थला । अञ्चारकेको शाकोचा देशिये जन्म प्रकारका दाव विका राजर । अल्पा स्टोप्संच्या की पहले प्राणित भारतिके बाहुत के प्राप्त गाँदि गाँवे। विन्तेत रूपार्थक प्राप्त गीत और पान अधीरन प्राप्त भोगीका क्योरक्य क्रिक गण । गरक्य मे प्रकार, जाराकान् विन्त्रा, प्राप्त संबंधि वेताना समा मृति—ये अध-के अब पेड़ी प्रत्यानके साम कारण करून करते हुए चरित्रपायके विकासी प्रयासका क्रिकी कारणाधिन्त्रेके निवास के सामन विभावताओं अस्ता के अपने-अपने स्थानका चले तने ।

इसके बाद करी क्षान्यक्रमा स्था जान विकासकारो औदांबार क्या करावियोखी मुख्यनेके रिज्ये कहा। किर तो काले ककरे रको । विभागसमेह समितनोसे प्राथन कर और बरातियोंने इति एकानेके निमं प्रार्थन की । के बोके—'कामाजनके जिले जीवन समय जा गांव है। अतः अस्य सोग प्रांत

वर्णको प्रकरे ।' सहस्रार कारणन् सिक्को

क्योंने मेरिक और मोनिक अन्यात्वा जोतते हुए प्रश्न जोग करे। भगवान् कवार्थ रिविज प्रकृत क्रान्के करवान् विक्रके क्रांकरको अन्ते क्रान्के वाचे बकते और क्षीतुक करने हुए तक बराती हिम्सरवर्क परको गर्ने। द्वितकारके पेने हुए प्राक्तन Res केंद्र पर्यंत वर्डपुरूपार्थक सम्बद्धे अस्ते-आसे वस्त्रे हे । वनवान्त्रे वस्त्रकार व्यक्त प्रदान क्या स्थार हुआ था। एक अंतरके क्षे केवर प्राप्तक सात्र का गया के गोधार केरोनेक केरे क्रेक्ट करते हैं। मैं, बिस्सू, प्रमु और सोकाक्ष्म आने प्रमुक्त काम स्थापको सुर्वाधिक हो यो थे। वस वस्तु कारको समय प्रज्ञ मेरी महर, आरख और मोमक आहे. बादो कांचार कर रहे से । इन सम्बद्ध साथ साथको एकनाई बीचन-क्या भागकत् दिल वर्गकार्गका रेजरे सन्तर हो कार कर में थे। इस सन्तर सनक क्षेत्रक प्रकारी संबंधने प्रातिका ही क्षे इन्हेंस्ट्रानं, 🚃 इत्या कुलोकी वर्ष कानं थे। इस प्रकार पुनित और प्रकानसे मुनियोक्सर प्रकारिक है परमेखर दिख्यों बहारकारणे प्रवेश विद्या । यहाँ केन्द्र सर्वालेने विकासी सुरायमें इसन् और महाम् उत्तरको काथ प्रेमपूर्वक करे काफे भीतर से गर्फ क्षित्रकारको भी साथे असमे हर देखताओ-स्त्रीत कोक्सको विकिन्निक परित-शावने अवलं कार्ये अवसी असमी कारी किर महान् अस्तरपूर्वक अवने भागावी सगहरा काले हुए इन्होंने अन्य शयता देवनाओं और वृत्तिकोच्या प्रकास कालोः स्थ स्थापन समाप्त किया । शीर्वनकार्तका मकेवरको सक्त व्याप-प्रथम केवलाओको पाय-सार्थ हेकर क्रियालय उन्हें अपने समानक सीतर से नके

**ከ**ላሚ

और ऑगनमें साध्य सिहासनोंके उत्तर

मुहको, विष्णुको, प्रकरणेको तक अन्य विद्यिष्ट व्यक्तियोको विद्याला। उस समय मेनाने अपनी सहित्यों, अञ्चलक्रियों क्या आव पुरक्तिकोके साथ आका स्वान्य आसी

असरी । अर्थकाण्यके इतक प्रोहित प्रकृत्य

शंकरके रियो सभुवर्क-गुजर आदि जो जो आक्रमक कर है, दा सक्को सार्व समाप्त

किया । किर मेरे बाइनेसे एनेड्रिक प्रसानके अनुक्रम क्लम प्रकृतकाम कार्य आरम्भ किया ।

पुरुषे, कर्त दिमानको अल्लाहिये स्त्री इक्का आधुवरनेसे विश्ववित उनकी क्षाताची करूपा केरीके क्रमर विशासक और महाँ मेरे और श्रीकिन्तुके साम म्यान्यजीको के गये । सहत्त्वर वृक्षभक्ति आदि विद्यान वाहे

क्रसाहरी सम्बन्ध हो कन्यान्यनोष्टित लाहबारी

अस्ते हुए पार्वलीजीकी अञ्चलिमे चायल परि और विस्कानिक कारर शासन क्षेत्रा : पश्य उद्धार सुपर्वी पार्वतीने द्वी. अक्षत, क्या और जानमे वर्ज़ी काटेवका पूजन किया। बिनके किने ज़िकाने बड़ी मारी तपत्रा की

जनीका करने रहने अपनि पुरुवाहवासन

बी अब भगवान् फिलको बढ़े प्रेमसे देखती हुई वे वहाँ अञ्चल कोचा वा नहीं की। फिर येरे और गर्नाद व्यक्तिके बद्धनेने सन्दर्भ रकेकरकारकार कियाका पुत्रन किया । इस

प्रकार परस्वर पुजन करते हुए से दोनो जनन्यन प्रजानी-परमेश्वर नहीं सुरोधिक हो रहे थे। तिश्वनगर्क सोधारो सन्दन्न हो वरम्बर टेन्सने इस वर होनो हत्यानिकी सक्की अलीद देविकारिक विकास्थानको आगसी उसारी । (अध्याम ४७)

40

शिव-पार्वतीके विवाहका आरम्भ, हिपालयके द्वारा शिवके गोत्रके विषयमे प्रश्न होनेपर नारदजीके द्वारा उत्तर, हिमालयका कन्यादान करके शिवको दहेज देना तथा शिवाका अभिषेक

ब्रह्मानी कारते है—नात्व ! इसी जनव बर्ही गर्गाकार्थके हेरित 🖈 नेन्सनदेवर हिमवानने कन्यदानका कार्य आरम्भ किया । इस समय बकाभूवजांसे विभूकित मशुभागा भेना लोनका कल्ल् लिके वर्ति विभवानके दाविने भागमें बेटी। मध्यक्रात्

पुरोतिमस्त्रित हर्वले करे हुए फैलराजने पाछ आदिके द्वारा चरका पूजन करके करा, बन्दन और आधूनगोद्यास अनवत शरण किया इसके बाद हिलाबलने ब्राह्मणीसे

कार--'आपलोग तिथि आदिके न्दीनंत-पूर्वक कन्यातानके संकल्पकक्यका प्रकंप बोर्डे । उसके लिये अकसर आ गया है ।' वे

क्षित्रकानने असत्रतायूर्वक हैसकर उनसे कहा—'संभवे । असन अपने गोहका वरिक्रम है। क्रवर कुल, बान क्षेट्र अहैर ज्ञासावय प्रतिकार करें। अब अधिक रायक न विकार्थे ।'

रूप दिल्लोड कालके प्राप्ता थे। असः

'नवान्त्' जनस्कर से सम्ब सही प्रसन्नताके

काथ शिक्षि आविका क्रीलैन काले हुन्हे।

सर्वजन्तर सुन्दर स्वीत्व कारनेवाले पानेश्वर

क्रम्बंदे द्वार चन-ही-सब हेरित हो

हिम्मकलको यह मात सुनकर भगवान् कंकर समल क्षेत्रर भी विमल हो गये। अस्त्रेजनीय इंकर भी तत्काल जोक्रवीय

अन्यक्ताचे पद प्रवेश उस अन्य योह बेक्काओं, बृशियों मध्यमें, मध्ये ओर विद्धारि देशा कि अञ्चल विकास पुरस्ते क्षेत्रे क्रांत वहीं विकास रहा है। क्या ! का वेकावा तथ देतने जने और कोकावा कर-ही-वन करण करके निर्माणको के केले । बरहरे कहा वर्षकार । क्ष मुक्ताको प्रजीपन प्रेकर कुछ भी पूर्व जारते । महेश्वरते श्रम सहस्य काहिये और क्या नहीं प्रत्यक्ष पर्यो का नहीं है। बाराजमें पूज बहे जॉवर्ड्फ है । कुन्ने इस मानक बाधान हरके जनका गोल पूछा है और क्रो कारण्ये: क्रिके गई लेगा विकास है। सुन्तारी का बात अन्यत्य क्रमान्यका है। पर्वतराहर । इसके और स्वाप और सामाने तो विक्यु और प्रमुप अगरि को पन्नी प्रत्येत, Part queltall and wal \$ 7 through t विकास एक दिनमें अनेती प्रकारतीया एक होता है, क्यों संस्कृत प्रेयम्पते सुध्ये ध्याप कार्राके स्थापनके प्रत्यक्ष वेका है। इनक कोई का नहीं है, से अंक्रीओ के विलंध, urpp urming \$1 Private felfent, मानाबीस एवं बस्तान है। लेल, कुल और माराने रहित माराच नरनेका है। साथ 🗗 अवर्ष भारतीह और यह स्वयम् है । भारतीही इच्छाने ही के निर्माणने नगान हो जन्ते हैं, निरम्बार होने हुए थी सुन्दर प्रतीर बारण कर मेंने हैं और अन्तरा संकर नी कहा से मानवारों के जाने हैं। में गोमहीन केवार की असर्थ गोमवाले हैं, कन्नईन क्रेकर की मुतरीत हैं, फर्जरीकी सरावाले ही में अहम मुन्द्राने आवकत का वर्ष हैं। इसमें संदर्भ आहे 🕯 । निरिष्ठा । इस सीन्यविद्यारी वारोकाके

करावर कमानुद्धी जोड़ने करा रहत 🖟 । बहेई

स्टबर्ग सहते हैं---चुने ! देखा **मारा**वार विकास इच्छाने कार्य कार्यकाले हुए उसी वेकांकी कैतनाव्यको अक्टी कार्याचे क्रां जाराच काले कूठ स्थिर पूज प्रकार करा दिया । कर की जिलाको सन्य वेर्वकारी बार बहुद्रील ! मेरी बहुद सुन्ते और उसे मुख्यार अध्यो पूर्व एक्टरप्रेके राजने दे से । रोध्यानोड क्या शरक सरवेकांचे प्रमुख प्रोक्तम्बर स्टेन और क्रम केमल नम 🗱 🛊 प्रमा कालके अध्यो क्षत्र अध्या को । क्रिय कारण है और यह दिल्ला है—यह सर्वक सबी कर है। यह और दिय —इन केलोने कोई अध्यर जाति है। शैनका ! स्त्रिके राज्य कार्य शहरी औरस्के निर्म राज्य की धारण कानेकारे निकास का मैं सका हुआ का । अन्य पद्म अवको प्रकृत है । विकारण । प्रतिनिक्ते एक-क्षेत्रक प्रतिकृति प्रीकरके द्वारा केरण के की अवस्था क्षाची चीचा प्रकास

विकास ही सर्वेद्राचन करों ५ हे। व्या मानान,

कियमी असी तक नहीं शनत :

आरम्भ सार विकास स अक्षा कारे हैं-को ! तुपारी पह ant Boar feiter Surrent stehr प्राप्त कृतक और उनके परवर्ग सारा विस्तव बार्क का । स्थानक श्रीकाम् आदि देवना तका पूरि एक-के-एक विश्वपरित है करान्या आकृताह होते सन्ते । महेशायाँ कार्यक्त जनकर सभी विद्यार आसर्थ-वर्षेका हो वही जरपातके राज पश्चर मोल— अहो । विकासी असामने प्रस विकास समान्द्रा अन्त्रक हुआ है, जी परस्यात्मा अस्त्राचीकारमञ्जू समाप्त सीला करनेवाने एक उस्त भारत है कारनेवान है, इन क्रिकेस्ट्रास्य चल्याद क्रम्युका अस्य

इस्त्येगोंने क्लीकॉन दर्शन किया है हैं सदनवर कियालयने विकित हुए। प्रेरित है भगवान, शिक्को अवनी बल्कको दल्य हर दिया। बल्काका कही सक्य है बोले—

इमो करणे तुष्काहे ददानि जानेकर। भारतीये परंगुक्तमीत्र असंद सकतेकार।

'परेक्कर ! मैं अपनी का करना भारतको क्षेत्र हैं। अस्य इसे अन्यनी पत्नी करानेके रिज्ये बहुन करें। सर्वेकर ! इस कर्म्यादासके अस्य कंत्रह हो।'

हा। अध्यक्षा प्रकारण करके विकासकारे अपनी पूर्व क्रिकेमध्यतमा पूर्वलेका का महान् देवता सरके हाधने हे शिया। इस प्रकार दिवाका बाब देशको प्रथम रक्तकर दीकराज प्रय-ही-बन बढ़े प्रत्या हुए। उस कारच है अपने ननोरवके बहाशानरक कर कर गरी है। धरमेदार प्रक्रादेवजॉले प्रयास है। वैदारमध्ये अवस्थानुबंधः निर्माणकः मरकामकार्वे प्रतिस अधने ब्राज्ये से स्थिता । मृते । लोकाकारके पालकारी आवक्कान-को रिकास पुर इस सरावार संस्कान पृथ्मीका कार्स करके कोऽतान् 🐣 इन्मति स्वयंत्रे कावसम्बन्धे सम्बन्धः कृत किया। इस समय वहाँ राज अंदर महान आवन्य-क्षप्रक महोरसम् होने राज्य । पृथ्वीका, अलारिक्षये संबंध स्वर्गमें की अव-अन्यकारका प्रस्त गुँउने स्थल । सब स्वेन अस्यन इपेने भरकर साधुकाद देने और फल्लावर करने सने । शब्दार्शनमा प्रेमपूर्वक भागे सने और

का अनुषय करने लने । इस समय पदान् इस्तवके साथ परम बहुत मनाया जाने सभा । वै, विष्युः इन्ह्र, देवनमा नवा सन्दर्भ मुक्ति इस्ती सर गये । इस सक्ती मुक्तरविक् इस्तक्ष्मले किल क्षेत्र (स्वाप्तक शैलराज हिमानाने असम प्रसंह हो लिक्के लिये कन्यान्त्रकारी क्यांत्रिक स्वयुक्त प्रदान की। क्यक्षार उनके क्युजनोने भनिवर्षक निकास कुमर सरके मध्य क्रिये विमानके धनशास विकास स्टब्स इक्ट समर्थित विकास हिम्हानुबाने क्षेत्रये अनेक प्रकारके ह्रमा स्थ, कार, एक न्यास क्षत्रक्रिय गीर्ट, एक रक्तक क्रमे-स्वतंत्रे कोई, क्रारेष प्राची और क्रमे हो शुक्रणेजिंदा एक अगरि मस्तुर्प ही; हमा प्रकार परमाना शिक्को विधियुर्वक अवनी एमें कल्यामध्या पार्वलीका क्षान सारके काम्यानय कृत्याचे हो गये। पुरुक्त क्य क्रेम्प्रकाने क्युक्तकी माध्यदिनी प्रत्यक्षके वर्षित स्थेत्रके हारा केवी हाच क्रोड अनकतायुर्वक अनम् क्षायीचे वर्तमञ्जूष विभावकी स्तृति की सत्पक्षात् बेहबल विमानक्को आहा बेनेवर पुनियमि को अनामंत्र साथ वित्राने विस्पर अस्तिक 📟 और महादेवजीका नाव लेका इस अभिनेकाकी विधि पूरी की। क्षेत्र । इसं समय सद्धा आवन्द्रहायक न्यप्रसाय हो रहा था।

(अध्याप ४८)

बनरके, लोग भी जपने सनमें परम आनन्त-

<sup>.</sup> 

विकासी उन्दर्भ मंत्रियाको प्रसान का इस कारकारिका ५८ करण है पूर्व प्रमा इस कारत है-- ग्रेडदाकारमा अदालकर्गा ३३००४ वाकारकारको द्वारा कार्य असिकारिक १८४५०० । (श्रु कार्येन्सीहर्ग ४ । ४८

शिवके विकासका उपसंदार, उनके द्वारा दक्षिण-विकास, वर-बधूका कोइबर और बारायकार्थ जाना, यहाँ निय्योक्ता इनसे लोकाबारका भारतन कराना, रतिकी क्रार्वनासे त्रियद्वारा कायको जीवनदान एवं बर-प्रदान, बर-बध्या एक-दूसरेको सिहात छोजन

कराना और शिवका अनवासेये लॉटक

बारान्त्रं कारो है। जन्द्र । क्रांपका केरी आहा पापन महेवाचे प्राव्यानीक्रम व्यक्तिको प्रत्यक्त व्यक्तिको और व्यक्तिको Joseph 2019 Reserve and spring, Window राक्ष कारणेकोर वर्णाक्षा अधिक आहरूवा 🗗 i gent it gan einem martiet, und der jede राज्याची अनुसार की और सामने तथा है। में नीरे अस्ति। बेकर महेकावानकः अस्ति। से अक्राजनमूर्वक अस्तिकेकची वरिवासक की र

मार्ग्य । समृत्यका विकासी अस्तानी Tylindreibe the fittige flow floregare you बदार्व अस्पालकृतिक वृत्त विवत् । वित्र उत्त that embric minimate software that t अध्यानीते अने अन्यान्त्रीय कृत्या स्तरेत Street | smaple grandwise and **ऐक्स । निर्म को अस्तिको स्था**न क्रारित्यक्त fam was prop super propertied Migral Read Streets from Surgeon Firm I We note thirterarched annual पोर्च्य अञ्चल और अव्यक्तिक हे नकी। हिस्स साहाराजेंचे आहेताचे से किय-प्राथित एक आक्रमका विकासका से कालेक विकास कारण देवेवाची स्थाप प्रतेश करे छन्।

पूर्व ) त्याच्या अञ्चल (वेल्स व्यक्तिको ५० प्राट्ट्यांनि सेने अस्ति क्राइट अक्ने क्रान्यर का अंकारविष्या <sup>क</sup> विश्वत । द्वार प्रतिप्र follogely per different speic gel ig mehrer wenter freud ger einerbeite march grien are faces i fict week अस्थानीयोः गोदान निरम् । स्थानस्थानीः स्रो को नहें कर करने नहें हैं, है भी पहले arten find a service, worth most th व्यक्तिको पुरुष पुरुष भी तो सुनर्त मार्थ में । फरोड़ों का द्वार किये और अवेदर March 6th aft. In 1889 on Story त्रवा कृतो कृतो करावर जीव सन्ते कहे 900 हर और मेर-जेरने यह **धनकार**की भागि होने गानी । एक और मानुस्थिक संबद उत्तेर गील क्षेत्रे अने । काक्नीकी क्रमेत्रर स्कृति मध्ये अञ्चलो पदमे त्यति । अस्ते यह क्षेत्रिया, में, देवार आहे तथा अन्य अन मीन निरिधको अस्त में बर्द प्रस्कानक मान्य प्रीक्ष के अनमें अन्तरे देश्ये करे आहे । bie men henreuferent femt sering-का हो रित्म और कार्यनीको लेक्ट्र कोहकारों नवी । वहाँ इन समने इस्ट्रापूर्वक का-क्कूरे

अधियं सीची अनुदेश देशक प्रमुखी अम्परिक् कारणे क्रेक्क्नेकारी प्राम्परेशी देशीय है। प्रमुख सम्पर्धने हैना किया कार्य है। अंध्यानीय की दाने दूर बीचा है। अस्ता, कार्य है। अस्तो प्रत्यान को दीना है। इसेन्ट्री शंकार्यभाषात् व्याप्त गाम है

मोजनकारका सम्बद्धान कारण । यह अन्य । सर्वक क्राईग्रीम के, अन्यो क्यों करू का का का स्वारक्त के दिवसे का लोक-कारणास्त्रारी बन्दरियो साथ है पेन्य दिन्त माराज्या (प्रतिकृत्यात्मा) में ज्यो और गर्मी भी अस्तरमञ्जूषेत्र सोनामान्यम् सम्बद्धाः form : park une freienric verralt विकास सम्बद्ध अञ्चल स्थानम्बद्धाः स्थाने स्थ teacoring) delivered offers after क्षांचानि काली हुई अलंद नेप्रकालको स्रोट where serious and more from a

per proper par specifical property. रिनी कोन्यु दिवा व्यक्ति वहे आहमे साथ क्षीतामपूर्वक वर्षा अस्ति । अस्ति वास प्रश Burt 1—grant, part, mitch, म्मार अमेरिन, प्राणी शोधनपुरा अम्मानके, Migrae, greek wage, thirte, which, क्षानकता, जंदर स्था नीतः वे केन्युन्तरी नवा मनोक्रारिको क्षेत्रकाना, स्टान्सन्स और मुख्यिको से को जा स्थित को forth farel polices all, or result गानक करनेने क्रीन कवर्त है ? उनके क्षेत्रे हुए कारण विकासका कारण विक प्रतासामानीक केंद्रे । इस समाप प्राथमि forth was prevent fortugal unit कहीं। सरकार प्रतासीका हुए महेकाने people within your Pagest where other आच्या करते. कहा क्षाप द्वार का

WIND I इसी अवस्थान अवस्था कार कार प्रसार हुई स्थिते केन्द्रात्त्वार क्षण्यान् संस्थाते mp-"ermy t without wireque काफे सामी सामा दुर्गक मीनान प्राप्त विका है। क्याको, सेर्र प्रध्यक्तको, से

क्या और प्रत्यानकृत्यम् चारण् प्रत्या का कृत्या ? असे वर्षों मेरे परिचये जीतिक ब्रोडियो और अली अन्यकाराचे कार-राज्यों सामाने प्रकृते। अन्यक्त और युक्तको को समान्यको विन्यान्त्रवील संस्था कहा हुआ है. को हा activity when I must per Programmit was old god go to केल्प के के अपने चरिके किया दु जाने हुती। क्षा है। क्षेत्र : प्रेम्पन ! अलग क्षेत्रमें और मुझे सम्बद्ध ब्रोडियो । कैन्स्रम्यो ! परम प्राप्ते ! अपनी कार्र हां जनको सार वरिवर्ष। were unterferite that should work किया कुरू सीच है, यो में ए स्थान करा कारोने कार्य से ? ऐसा कार्यार अस agente que atlifet : Diète que क्रमेक्टर प्रथा। यसके शहर प्रदान व्यानेकाने अन्ये हरा विकासीत्वाको पूर्व की क्रायक्ताच्या कर्मान्ये । मेरे प्रायम्भावेत

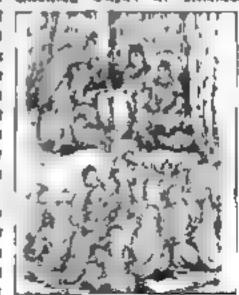

जीवित होनेवर है अवनी दिया कर्ककि, साब अस्तका सुनर विहार करियुक्त होगा। इसके संदाय नहीं है। सर्वेदार! उसके क्षेत्र कुछ करनेने समर्थ हैं, क्योंकि अस्त ही क्लेश्वर है। कहाँ अधिक कर्यनेने क्या सरक ? स्वेदार! आव सीता मेरे क्षितको जीवित क्येनिक।

-----

ऐसा कहमार रहिने गाँउने वैचा हुआ कार्यनेकं सरीरका धाम सम्मूनने हे दिना और जनके साधने 'हा नाम ! हा नाम !' कहमार रोने सभी देखार रोधन सुनकार सरमारी आदि सभी देखारों रोने सभी और आसमा दीन वार्याने कोली—'वार्थ ! आसमार माम वार्यनास्त्र है अस्य दीनकान् कीर स्वानेकं स्त्रार है। अस्य सामाने जीवनकान है जिले और रविको कार्यान कोरीनम् । आसमारे मामान्य है।'

वारायो नामी है—काम् १ इन प्रवासी यह बान सुनकर मोजूर सम्बद्ध है गोनक कृता सन्त्रास्थान है सुने सम्बद्ध है गोनक कृता इस बन्नान सुनकारिकार अध्यानको हुए सहते है पर्योग-नीते क्या क्षेत्र को स्वीत विद्वार कृत अञ्चल मुलिकारी सुन्त्र कार्योग जल करवारे स्वार हो नवा। अपने क्षित्रको जैसे है इन्त्र, आसूनि, तथ मुख्यान और बनुव-कार्या कृत हैता रिने कोस्ट्रको जनाम किया। यह कृतार्थ हो गयी। इसने जन्मनाम्बद्ध प्रवीत परिके साथ होच जोस्कार करवार स्वयन सिन्ता क्षीत्रद्धित स्वयन्त्री परि हो जुलिको सुनकार स्वयन्त्रित स्वयन्त्री परिकार अस्त्रम्य सुनकार स्वयन्त्रित स्वयन्त्री परिकार अस्त्रम्य सुनकार स्वयन्त्रित स्वयन्त्री परिकार अस्त्रम्य तंत्रको कहा जन्तेषम् । प्रतीसहित पुण्ये को स्थान की है, स्वस्ते में पहुत क्रमक हूँ अर्थ त्रकट होनेकाले करण ! हुण कर स्थाने । मैं कुछे क्रमणस्तिकत काल होगा ।

<u>imindd 444 a p<del>ydadad ad d airi</del>ggggggaa</u>a a r

क्रम्पुक्त का जनन सुरक्तर कामसेव व्यक्त अवस्थाने विकास को सभा और क्रम और कामक सुरक्तार गास समिते कोसा ।

काप्तरंत्रे कृत्यु—वैक्क्षेष्ट कहाहेळ ! कार्यकाराम्य प्रभी ! यदि आग बहुत्त्वर प्रभाव है तो मेरे दिन्दी अस्मन्यदायक क्षेत्रके । प्रभी वृत्यकाराने देने जो अस्माय विज्ञा कर, इसे कृत्य कर्ष्यको । सामानिक प्रति करन हैन और अस्मन कर्ष्यको अस्मि द्वितिये ।

सामकेवयां का कथन कुनकर उरमेवर किन समान हो कोरने— 'माना अवता ! इसके कर उन कारकारिनकि हैस्स्मार कहा— 'मानको सामकेव ! में तुम्बार असम हैं । तुम् अपने मानो सम्बद्धी निकास हो । जनकार विच्युके पास सामों और पुरा करने वाहर ही गुड़े ।'

न्यक्तार काम विकासको प्रकास काके अस्तर का गया। किया आणि केस्साओंने उसे आयोगांव दिया। इसके वाद प्रमुक्तन् इंत्याने उस काम्यवानी पर्याणियो कृषि विद्यापत निवास प्रेमा प्रशास और पर्याणिने की अस्तरमञ्जूषंक कामा है। वीदा विद्यापत अस्तरमञ्जूषंक कामा है। वीदा विद्यापत्वी अस्तरमञ्जूषंक कामा केस अस्तर्थ क्षेत्र गर्थ। अस्तरमञ्जूषंक कामा क्ष्मण क्ष्मण क्ष्मण और अस्तरमञ्जूषं अस्तर व्याप क्ष्मण क्ष्मण और क्ष्मणांकी अस्ति क्षेत्र समी। सोग वार्थ अस्तरमंत्री अस्ति क्षेत्र समी। सोग वार्थ

१ असरकोटाओं को पार अवस्थे गाउँ कहाने पने हैं, संस्थाने पानी सामीन अध्यक्त अर्थादान आदा सर्वित अन्तर्गत है। इसके नाम इस प्रमान है—ताम, अपनंद, वृद्धि और पन नाम आप अपना है, (असमें)

संस्थित दिलपुरात ।

स्थानयर पर्नुष्यकर शिक्षने स्थितानास्यश्च विस्तितानास्यक प्रश्नेपरकी स्तृति करके वे मुनियोंको प्रणस्य किया। श्रीहरिको और विश्व अर्थाद देवता प्रसन्नतापूर्वक उनकी

मुनियाका प्रणाम किया। आहारका आर किया उत्तर दक्ता प्रसम्भागपूर्वक उनका मुझे भी मस्तक झुकाचा। किर तब बेक्क कर्जाकत सेवाचे रूप गये। सर्प्यास्त् आदिने उनकी करना की। उस समय वहाँ त्वीतमपूर्वक सरीर बारण करनेवासे योधर वय-व्यक्तारं, कनकाम सवा समस्त हत्युने उत स्ववये सम्यान दिया। किर उन विश्वोक्तर विभाग करनेवासी सुच्याविकी बरवेब्दरको अनुस प्रकार से विक्यु आदि वेदम्यनि भी होने सन्ते। इसके बाद कैने, बेक्स अस्यन्त प्रसम्ब हो अपने-अपने

प्रेयमि भी होने समी। इसके बाद मैंने, वेदास अर्थन्त प्रस्ता हो अपने-अपने भगवान् कियाने समा हम, ऋषि और विकायस्कानको गर्थ। रिस्तु आदिने भी प्रेमस्टर्मको स्त्रीत की। (अस्ताय ४९—५१)

ķ

## रातको परम सुन्दर सजे हुए वासगृहमें शयन करके प्रात:काल भगवान् हिस्मका जनवासेमें आगयन

सद्भावी कारते हैं। तसर हे सहजन्मर हुए श्रम्पुने क्स बासवन्दिरका निरीक्षण कानोमें केंद्र और कहा निर्देशका किया। यह मक्य प्रव्यक्तित हुए सैकड़ी मान्यकानोमें केंद्र और कहर निरंतरक राजनव प्रदीपोके बाराया अञ्चल प्रधाने हिमबापने बारारियोंको क्षेत्रन करलेके रिप्ये अपने अभिवको शुन्दर बंगले सवावा करानित्त के एक था। वहाँ रक्षण्य पान तका रज़ोंके ही काक्य रज़े गर्ने से ( मोसी तथा अपने पुत्रों इसं अन्यत्य क्योंनोको भेजका विकासिक शक देवलाओको और पश्चिम्ने जारा प्रकर जगपना रहा भोजनके लिये ब्रह्मक । उस सब लोग आ वा । रजनम दर्गनको जोभासे सम्बद्ध तथा गर्थ, तक उनकी कड़े आदरके साथ वैत वैवरोसे आरंक्त का । मुखामणिनीकी श्रमणेसम् भोज्य प्रदार्थीका भोजन कराया । सुन्दर करकाओं (कंदनवारी) से आवेदित भोजनके पक्षात् ग्राच-वैद्य हो, हराका ५३० ५६ करायक वह समुद्धिरास्य करके विका आदि सब देवना विकासके विकासी देश था। इसकी कहीं रूपमा नहीं रिन्मे प्रसम्रतापूर्वक अपने-अपने हेरेके भी । यह महार्थिया, अतिविधित, पर्यः गये। मेनाकी आजाने जावती क्रिकोने क्लोहर तथा परको आहार प्रदान भगवान् किन्त्रे असिपूर्वक प्रार्वना करके करनेकला का। इसके फर्झपर नाना उन्हें बहान् उत्सवको परिपूर्ण सुन्दा प्रकारकी रचकए की गया थीं-शेल-बासभवनमें दहराबा। येजके दिये हर ब्रुटे निकाले गये थे। जिल्लाके दिये

सरका विन्तार हो—-जैसे बीजा, सिक्षर आदि : किसे **कान्द्रेने करावर करता गया हो. वह 'आनद्ध' कर**ताता है---चैसे खोल. मूर्तम, नगरर आदि ( किसमे केट हो और उसमे इन्य करवार सर विकास वास्त्र हो, उसे 'मुचिर' करते हैं---वैसे वंशी, रुजु, विन्तुर, हरायोजिया आदि ( कॉसेक हुईस उसदिस) 'यून' करते हैं

इर् बरका है यहान एवं अनुसम प्रधाय

मनोहर रह-सिंहासनयर बैठकर आनन्दित

दिसाना कुश्च व्या प्रशेष्यकाली अवन दिवस्थेककं कुमसे प्रसिद्ध किया गण था। मानर अकारके सुर्शन्त्रक व्यक्त अव्यक्ति सुवाधित नवा सुन्दर प्रकाशने परिपूर्ण वा । बाई क्यून और अनस्त्री सम्बर्धण गण फैल पूर्व और यह प्रवासने कुलोबर्व रोज विद्यों हुई थी। विकासिका पनापी दूसर बढ़ पेवन क्या प्रकारक विशेष विश्वीत सुस्रविता था। बेह्र सर्वेकी मारण् र्घाणको निर्मित सुन्दर प्रारोक्कन कर बासगुक्रको अलेक्क 🚟 नवा वा । जनमे Parametriger fofte milite depose, प्रशास्त्रीयाः, वैश्वनम्, प्रमुख्यम् स्था निव्यक्तिक अस्ति दीन मो थे। ऐसे अस्थार्थकान्य क्रोप्तके सम्बद्ध कार्यकारको हेकाम् विशेषक विभावकारी प्रसंदर) कारते कृद भागकाम् वर्केशर व्यक्त संगुष्ट हुए। बाड़ी असि राजनीय रक्तनवित्र इसम मनंगवर वाकेक्ट दिख नहीं प्रवासको शीरमञ्जूबंबर जोने । इबर विञ्चलयर्थ जड़ी प्रसम्बद्धे अपने सम्बद्ध अर्थ-अणुओं एवं इसरे लोगोंको भी फोजन करावा एक से बरार्थ क्रेस रह रागे में, उन्हें भी पूर्ण मिला ।

Merchan Christian per mentr Minerales. भारतीये हाने पूर्व के और ज़िल्हाम मन्त्रेक्ट विका क्रयन कर रहे थे। इसमेने ही सारी का बीर नवी और प्रसःवास हो एक । प्रमानकार होनेकर केवंबान, और इसाफी पुरूप नाम प्रकारके क्या क्याने लगे। जो सामा ब्रोविक, अहर रक देवता सम्बन्ध के और अपने हुन्देव देवेकर शिकाध क्रान्य करते.

<u>\$\ 0.04 \\ \tags \con \tags \\ \tags \</u> वैकार हो पाने। उन्होंने आपने बाहर भी शुरर्गीतक कर लिये । प्रश्यकृतन् धर्मको विवके हारीय केळा। योगस्तिको सम्बन्न धर्म कारकार्य अनुसर्वे कारामुक्ते व्यक्तिकार केनीकर इंकाके सम्बोधित जात बांबे -'प्रमधनकोक स्थानी महेवा । वरिने, रेटिने-कारणा बारणार हो । आस हमारे लिखे भी क्रान्यकार्यः होत्रयेः यहाव्यत्ये व्यक्तिये अर्थेर क्षा एक देवलाओंको पुरसर्व पश्चिके।'

वर्जनी का कर्म पुरस्कर जनमन् प्रदेशर हिते । प्रमुध्ने वर्णको कृत्यपूर्णिको देशी और प्राच्या स्थान हो। इसके बाद वर्गने डेक्ट हुए क्षक --- पुरु आने करते । मैं की वर्षों केता ही आहेता, इसमें मंत्रम नहीं है।'

भगानाम् विकासः देशसः आहर्तेननः वार्थ जनवन्त्रेचे पर्छ । सरवज्ञात् साम्यु भी सम्बं वर्स सानेको अक्रा हुए। यह कारकार महान् असन कराती हाँ जिल्ली कोंदे जावी और पंतासाय क्रम्पेर कृतक जनकरिन्द्रेका दर्गम काली ह्रो प्रदूषसम्बद्धाः स्था सर्वतः स्थानस रमेकानाताला कारण करते हुए श्राम् प्राप्त पहालेक्द्र मुक्त प्रत्ये सेना अर्थर विमानकारी अवा के सन्तर्भनेन गर्ने। क्षे ! क्षेत्र समय बद्धा प्राणी जेतला हुआ ( वेक्नकोनी कवि होने लगी और लोग कारी प्रकारके क्यां कमाने ताने । अपने त्यालयर अल्या सम्बन्धे कोष्यासायस पुनियोक्यो विकास और युवर्ष प्रसम् विकास विकास केवला आहेले अनकी कवाश की । उसे सामक अप-२००३ व्यक्तार स्था बेट्यमास्याना-बदी महत्त्वक्रांकरी धानि होने लगी । इमसे सम कारि केलालको अरुनेके लिये आयी-आयी। आर मोलाक्य का करा । (अध्यापि ५२) चतुर्थोकर्म, चारातका कई दिनोंतक ठहरना, सप्तर्षियोके समझानेसे हिमालयका बारतको विदाकरनेके लिये सबी होना, मैनाका शिवको अपनी कत्या सौपना तथा बारातका पुरीके बाहर जाकर ठहरना

महारूपी करते हैं—त्यानका विवय आदि देवता तथा प्रदुष बैजाल लोटनेका विकार कर्षे लगे । अब हिल्लाको अञ्चलके आका राजको प्रोप्ताओं रिको जिल्लामा विकार र मरगञ्जास क्रेमेश्वर विकारक आरहीकर बारके डिम्सबल अपने बरको गर्व और जना प्रकारके विकास क्षेत्रकेताकार वैकार कारने समे । असेने अस्थात और अध्यक्ति काम मोजनके रिक्ट परिकारमध्य परावास किन्नको सभोजित र्राजिते अपने कर कुलनामा । सम्बुके, विन्तुके भेरे कला कर वेजानओक, मूर्जियोक तथा वर्डा अस्त्रे हुन अन्य स्था लोगीके भी करणोंको को आहरके काब क्षेत्रर अन सम्बद्धे निरिशामने क्ष्यक्रेड भीतर सुन्दर अञ्चलोवर विस्तरका । वित्र अपने भाई-सन्दर्भाको साथ नेकर उनके सङ्गोनसे इन एक अनिक्रिकेको सन्त प्रकारके सरक क्याबीहरू क्लंडक सूत्र चित्रको । विषे, विष्यकृषेत्र तथा प्रान्तको, त्याक नव रवेगोने क्ष्म्बी स्वय चोजन विद्या । जन्द । विधियम् घोत्रन और अस्त्राम् संग्रेह सूह और प्रस्क हुए एक स्तेन विधालधरो अक्षा हें अपने-अपने बोचर क्ये। यूरे ! इसी प्रकार तीसरे दिन भी निरिश्तको विक्रिक्त दान, नान और जादर आदिके द्वारा का सम्बद्धाः सन्तरम् विरमा । चौधाः दिन कानेपर भुज्ञानपूर्वक समिति क्यूबॉकर्य हुआ, जिल्लोर किया कियाद-बाह्य अध्या ही यह जाता है। सम्मानका अस्त प्रकारका उत्तक हुआ ह

साम्बद्ध और सम-जनकारकी सानि हुई।

कहन-से सुन्दर दान दिने एने । धारित-धारिके सुन्दर कर और कृष हुए। चौनवें दिव तक वेक्काओंचे कई हुई और आवन्य केक्के साथ र्राज्याचको सुचिव किया कि 'अब इवालेग व्यक्ति जाना पाको हैं। अस्य आहा प्रयान को । उनको का कार सन गिरियान विकास क्षत्र जोक्कर केले — देवनक । अध्यत्तेष कुछ दिन और उन्हें तथा बहुत्पर क्रमा करें ।' all statut state their title be देवनाओखी, भगवान् विकासे, विकासो, गुलको तक अन्य त्येनीको महत विनोतक दक्षणको और प्रतिक्षित किलेक आहर-सामार Barre a

per were monutible out tolt po-ब्बून दिन बीच नहें, तस वह सबसे निर्वतन्त्रकोतः पास सामुख्यिकेको सेवन । रक्षणिकोचे क्रियकाल और नेपासे समयोगिक कार कड़कर उन्हें समझाता, पर्य क्षिप्रकारकवार वार्तान विकास समा अस्तानामुर्वेदा उनके स्वैधान्यको सम्बद्धक की । एने 🕇 इनके न्यवस्थानेने विशिधानने सामनको विश्व करना र्केक्टर का किया। तत्कक्षय जनवान सम्ब कारको रिक्ने आम हो केवता आविके माथ प्रैलगजने पान अपने । वेलेन्ट किया देवनाओरकीत कैलासकी परवाके रिजे अस अञ्चल हुन्। अन समक्ष मेनर अस नवरने रोने राणी और इन कृपाविधानसे क्षेत्री।

मक्ते कहा-कुम्मानिये । कुमा करके केरे कियाका भागेभिति सामान-महान कॉक्किया । आय आसुतीय है। कर्करीके

सहस्रों अपराधोंको यी तथा क्रिकियेका। मेरी 'क्सी क्या-क्यामें आयके करणारिकदांकी क्या गरि है और खेली। इसे सोले और जायते समय की अपने कामी महत्वेको सिवा तूमरी किसी वस्तुकी सुख नहीं रहती। मृत्युक्तप ! आयके प्रति प्रकिन्धायकी वाले सुन्ती ही का हर्कने अपन्तु कासी हुई पुत्रक्तित हो अवसी है और शायकी निवा सुनकर बेसा की समय लेकी है, मानो पर हो गरी हो !

लक्षाओं कहते हैं—जाद ! हेगा कहका मेनलाने अधनी केटी क्रिकाट हतेव ही और उन क्षेत्रोंक स्वान्त ही उद्यक्ताचे केती हुई कह मूर्तिक ही गयी। तक कहन्देवकीने

मेनाको समझ्यकर स्त्रोत किया और उनसे विद्य ने देववाओंके साम मग्नन् उत्सवपूर्वक कम की । में सम देवता अपने स्वामी विद्य बच्च केककाणोंके साम मुख्याम कैलास वर्णक्यो और प्रस्थित हुए । ये मन-ही-मम विकास विकास कर रहे थे । दिमानलपुरीके कशी मणीचेंगे आगार सिवसहित सम देवता हा और प्रस्ताको साम ठहर गये और दिवाके सानमनको प्रतीक्षा करने लगे । मूनीका ! इस प्रकार देवताओंसहित विकास केह जाताका कर्णन किया गया । जन विचाको समावत क्षान किया गया । जन विचाको समावत क्षान स्वा, को विद्यालको और जाकन दोनोस संस्कृत है । (अध्याय ५३)

## भेनाकी इच्छाके अनुसार एक ब्राह्मण-पत्नीका पार्वतीको पतिव्रतधर्मका उपदेश देना

सहराजी कहती है—नारद I सदयकार समर्थियोने क्रियाकारको सम्बद्धान्य गिरियाम ! श्रम आप अवनी पुत्री पार्वतीक्वीवरी परत्राका हकित प्रक्रम करें ।' भूगोचर । रख भूक्कर पार्वतीके जली विरह्मत अनुसब करके गिरिशाम क्रम कालनक अधिका डेमके कारण विभारमें दूने रह नमें । मुक्त देर बाद सबेत हो हैलराजने 'तबाल्' कहकर मेनाको श्रेष्ट्रेल दिया। मुने ! विश्वकन्त्रव संदेश पास्तर हमें उत्तेर सोकाके स्थानभूत हाई मैना पार्वतीको थिदा करनेके लिये ज्यान हुई । पैलराजकी पारी पत्नी मेनाने विकिन्दर्वक वैदिक एवं स्त्रीकिक कुरवाकारका पासन किया और उस समय नागः प्रवासके उसका मनाये । फिर स्नॉने नाना प्रकारके सम्बद्धित सुन्दर यस्त्रों और बारह आकृषमोद्धरा

गालेखिन शृहार करके पार्वतीको विश्ववित किया। सत्त्वकात् सेनाके वालेशावको शानकर एक सती-सत्त्वी बाह्यणपत्तीने निरिकाको करम पारिकासको जिला ही।

वाराण-पानी नोटी—गिरिया-वित्तेवरि ! तुम प्रेमपूर्वक्ष पेस यह बसन सुने । यह वर्षको बहानेवारण, इंहलोक और परलेकने भी आवन्त् देनेवारण सभा जोवाओंको भी सुनकी ग्रामि करानेवाला है। संस्क्ष्मे प्रिमाता वार्ध ही सन्य है. दूसरी नहीं । वही विश्वपत्ससे पूजनीय है । प्रिमाता सब लोगोको प्रविश्व करानेवारण और समस्त क्याहिको नष्ट कर हेनेवारण है। सिने जो प्रकाब प्रमेश्वरके समान मानकर प्रेमसे उसकी सेवा करती है, वह प्रेस स्त्रेकमें सम्पूर्ण भोगोका उपयोग करके अन्तमें

कारणारमधी मरियाने पार्ती है।<sup>क</sup> पार्विकी, क्षेत्रम्यः, अन्त्याने, क्षान्याने, क्षान्यम्, मन्त्रुच, स्थली, कचा, समी, बंदा, सूचनि, अञ्च, यंत्र और व्यक्तः ये क्या और भी पहलारी विकर्त प्राचनी नहीं जाने 🕽 । यहाँ निरुप्तरकाको अस्ता नाम यहाँ रियम गया । ये अवने परिदर्शनोह करनो है सब स्तेनोसी पुजर्बन्य राजा प्रक्रा, विन्तु, रिम को मुनिवरोची को कारनेता हो नवी है। इसलिये सुन्दे अपने चाँर चनवान् प्रेकरकी सद्य सेक करनी प्राहित के **©**न्युकार्यु, सम्बोध ओपनीय और सम्बन्धीय action & captured with psylvapid subsyste-बर्गको काल् काला एक है। इसको केल केंद्र बताया करता है, केरम पुरस्त वर्ण नहीं **\$—यह निश्चानुर्वत्व अञ्च अ गावना है।** 

व्यक्तिस्थ असी स्थान व्यक्तिस्थ औ अपने क्रिय परिषेत्र योजन यह है है। भोजन करें। सिन्हें है कर कीर कुछ हो, कर स्तरको स्त्रीयो भी पूर्वा हो रहती प्रवेश । Experienced much all white seat परिनंद को प्रत्येक्त कोन्हें और प्रत्येद कार्यन्ते महोते ही जन जान । यह कार-कार कोकार the state first flavor and it sat a रिल्में । सामारे स्थित्ये साहित्ये कि प्रमान्य प्रकारकृष्यों विश्वविक र हो के बकावा पह अपनको परिचये इन्द्रिके सम्बद्धा प लागे । महि जी मिल्ले कर्जने प्रयोक्त गया है से

का किये को बारती पुरुष वहीं करन पादिये । परिवास को सधी परिवास जान म हो। प्रतिके सदस्यान प्रकृतेनर भी सह करान्त्रे कही कार व कहे । चरिन्द्र क्रान्त्रेयर च्या परके गार्च कार्य क्रोक्सर तुम्त कार्क करा करने कथ और सब बांद डेक्से बारक प्राथमिक पूर्व- 'राज ! किस्सीको इस राजीको मुख्या है? जुड़े नेजांद्र रिजे आरंक केवर अवनी कारणे अनुप्रतिप क्षतिको । विरा पति को कार्युक्त है, इसका का प्रत्य प्रदर्भ करून को । का बाध वरणा नेपर देशस्या पानी व स्त्री । कुलस्मेर पर प क्षान । परेर्नु भोक्केन कल कारका हर एकके कारणे को प्रकारिक म ग्रापे । श्रीके विका क्षां है अनेद रिम्म कुमन-मामारी माने नहां है मधी अपेर क्रियः साधानके वक्षेत्रिय क्षाव्या-की अनेका करणी को । वर्गिको आफ रिपो form and distrement first all it were t कोलोको चीहरो धरी हा सच्या का केने आधिक इंग्लिक देखक यह दूरते ही हवान है। विका करिको सीर्थनसम्बद्ध कार वर्षको हवार के उसे अपने परिचार चरफोक्त पीता writer a more from potent were about party क्षेत्र हैं. कुरूने जनक नहीं है (†

परिचारत नारी परिचेत प्रतिकृत गर्मा आदियो परण दिन भोजन मानवार व्यास को और पृष्टि ने कुछ है, को महरूपता नामका हिल्लेकाई का । केवल निवार, असिवित, सेव्यक्तवर्ग, सी वर्षत

क्या क्षेत्रक पर्व क्या कृत्य केलेका कर्मा क्ष्मेंकार क्ष्मेंकार्यक क्ष्में क्ष्मेंकार प्रदेशकात्रक क्ष्में क्ष्मेंकार प्रदेशकात्रक क्ष्में क्ष्मेंकार प्रदेशकात्रक क्ष्में क्ष्मेंकार क्षमेंकार क्ष्मेंका क्ष्में क्षमेंकार क्षमेंकार क्षमें क्षमेंकार क्षमें क्षमेंकार क्षमेंकार क्षमें क्षमे क्षमें क्षमें क्षमें क्षमें क्षमें क्षमे क्षमे क्षमे क्षच क्षमे क्षमे क्षच क्षच क्षमे क्षमे क्षच क्षच क्षच क्षच क्षच क्षच क्षच र्मको मा भी। केन्य पर्यक्तवीयमे इ. प्रश्निकारकोग्राचे क्रम विस्त श्रीत्त है।

किंग के कि का का को 49 (द. हत) • में कों केंद्रें के का करें को एक्ट्रेट्स निर्मेद ( कोवन कार्मीय दोश्मीन केंद्रांत पर म स्वास क

かやややかかいにはら

निर्धारम्पान्ये हेर्ने असमा पान देने को बोरिन, विकार के कुरस्य, किना कार्यांक प्रोत्यन न करें। कार्रिकार-क्यांने mer episarit spiritali talija for up बरकी सामग्रीको संबद्ध को सुर्वक्षण रहे । पुरुवानीने कुमले हो, रेखा प्रत्यक को और प्राथिती अवनारे क्रांच प्रतिके रहे । प्रतिकारी कारत निर्म क्या क्यान्य-का आदि व करे, अन्यवा को जावर कोई कर नहीं निरुद afte me verdruck vergenebult gieft bie ult garçãe dos à us pupiços प्रतिप्रतिकोट अन्यक क्येन्स्ट्रको रूपा है, का क्रमानी पूर्व कार्यान पूर्व का यह हो भी चरित्रका भी करने परिचार पहाले ह कार्य । यसि पर्यक्त हो एक हो, इन्सिने पक्ष है, रेपी है, यूक्र से पूजी है अनव द:की हो। जिल्ली भी कुलने मारी अर्थ कर क्ष्माना परिचा करावृत्त व वर्षे । स्वरूपान होनेक यह तीन समित्रक परिवर्ध अवन्य हैंह ० दिवसके अध्योत् असमे अस्तर को । प्रात्तक कार कार्यः सञ्ज र हे जार, स्थापन अवन्ते मोर्च क्या भी यह वसिन्हें इक्टवेनी न सहते है । अस्त्री तथा काम कामके पहाल स्वामे पहले बाह अपने परियो प्रस्तात देशीय को पूर्ण वितरिका के प्राथमि व देखे अधन्त कर-ही-एन क्षीतात विकास वालो पूर्वका एवंच को । प्रतिको अल्यु क्युनेको अधिकारक रक्तेकाचे प्रतिक्रम क्ती इन्हें, केची, रितन्तुर, कारमार आहि; कोरपे, पान, Regitott terripote auft, deriben र्शकारा, केरी पूँचम तथा प्रथ-वाओ आरक्षम — इन सकतो अवने जरीरते दर व

र्मन्त्रीको और प्रत्यक्षित विश्वेको स्त् क्षाची अपनी सामी म कराने । व्हांसर हेव रक्षनेकाली क्षीवार वह क्षांची आहर न करे। वाही अनंतरी न पाड़ी हा । हाफी नंत्री हाकार न पहले । प्राप्ते की ऑप्स्स्से, कुरात, हराह , निका, जोत और हान्ये जोगायंत्र रोजेपारी राज्यकेवर वाली व केंद्र : नेव्यवकारको विरया और वेंगली सामग्री यह गर्नलंड सामग्रे कृत्या न करे । किया-विका कार्यों करियों कीं हो कारों का क्रम की केन करे । वरितास देवी राक्ष परिचार हैता वायुनेवाली होती है। यह धीओर पूर्वते पूर्व माने । प्रतिके पुरास्त formula area des seri al forsch qui ure out us travel while the bea कर्कर करे, दिशकों का उन्हें नाती त्यो र कुल्याच्या परिवास की संस्थित और विकसियों की प्रतिके किये हुए-को रहे। अन्ते प्रति परची विकास म असमे हे और अब्र कैर्प merer fürft ift i til, renn, fen anfiele. रूपात के कारेपर की प्रतिप्रता की परिसर् महत्त्व का न कहे कि अनुस्त प्राप्त नहीं है। यह परिचले यह या विकास व हारो। देवपूर्त । परिवास मार्गिक रिग्वे कुलासा with all man, flower after thresh with arform own rate & 1 mile field active with Paramet all \$" is all submate आवाचा क्रान्यून करके का और क्रान्यू आधिक विकास पारत सामी है, यह चरित्रकी करण्य हम रोगी है और मानेबर रूको कर्व है। जो को परिके कुछ

<sup>·</sup> frittingigen utfreistung so i glingen fülle unde bier ge mit

*र में*दिश दिल्ल्या +

बाहरंगर स्टेंबन्पर्वक करोर कार केरी है यह - देखनायानी होती है। या परियो क्रीक्यर मुचित्रे कृतिका और रिजेंग करने प्रेरमध्य होती है। जारी परिको कीने कारणपर न कैये, ह्य कुरुके निवाद म उक्क और क्रीसी कर्या कारत क्या र कोने । विक्रीको निया व करे । अस्तक्षको दूरके ही स्थान है । पुरुषकोधे Profe 9 की अकुमारों कोने और व हैंसे : को काराओं करियों अपने देख हुआ आह. क्रम, कोव्य क्रम, क्रम और वक्र अर्थको कारों नेन कारी है, उनके क्षेत्रे काम क्ष्मती है, जाने नीवे क्यान बोलाई है तथा विकासके प्रोत्नके हा कार्यकार अञ्चल स्वापानी जनकात्त्रकोड वर्षे संस्कृ कामते है, क्राने वाली बीजों कोन्सोंको सुर हुए संदूष me from a from, and other ups artefron सुवा क्षेत्र है, कांतु क्षेत्र अन्योग सुवा केल है। श्रातः नार्गाको प्राप्त अपने चरित्राः नृपायः---आहर सम्बद्ध वहरू वालीचे । यक्षेत्र ही नेवन्त्र है, चार है का है और परिश्व की की ओर्च एवं क्रा है: इस्टिन्ड स्टब्स् क्रिक्स स्थानक परिचारी की अगरपायर सामग्री परिचेत्र 🗗

B. Dat

को पूर्वदि गारी असने परिचये मारास्टर प्रकारको विकास 🛊 । या व्यक्तियार काली (1) वर्ष प्रथमे श्रोधारिये श्राप्त प्रारम्भागी द्वार क्रमुकी होती है। जो पताने कुल्बको बाराधनुर्ण इतिने देवली है, वह देवलानी

अवंदर्भ निकार्य काली है, बंद परिवर्ध मुख्यी होती है अपना पहली होपल अधनी है विहा कारी है। को क्रिको पू कार्यर घोलनी है, क्षा गुँगी प्रेक्ट है। को क्रीतमें प्रधा प्रेक्ट रकती है, यह दूर्जन्यक्ती होती है। यो व्यांग्या अभिन व्यांग्यार किसी दूसी पुरवापर क्षी कारते हैं, का बाले. के देशनानी रुक्त कुरमान होती है। कैने निर्माण प्राप्ति क्यान अर्थाक हो पाल है, उसी सन् क्रीक्रीय गरी क्राडेशॉर्न बार करनेवर औ क्रम अन्यांका हो रहते हैं। गोकार का नगर क्या है, यह क्याकुला विकास कर है तथा यह बहर औं कर है, विकास करने परिवार देखें कुल करको है। क्षेत्रिकारके कुल्बुड विसर, क्षान क्षेत्र प्रातिक कुल्लेको होता-सीव वीरिकांके लोग अनेन्यको सुक योगने हैं। र के पुरावतीकी विकर्ण अवना कीए प्रकृत क्षाप्त केली हैं, के अपनी बाला जीवन और की केरोब फुलोको सेचे मिरानी है एक का लेक और क्लोकों भी हुन्स भीतती है। व्यक्तिसम्बद्धाः के अर्थ-अर्था वृष्ट्यीकाः स्वर्थ कारत है, वर्ध-क्यांच्ये सुनि क्यांच्यांच्यो हांक करने पासर कर साथी है (2 पणनार तुर्व, क्षत्रक क्षत्र मानुवेद को अपने-- अन्यक्षी परिश्व प्रत्येकी निर्म ही परिप्रतरमा

वर्ष हैचे पुरुवेद वर्षप्रवेदावर्ष क सम्बद्धि परिवार व्यक्तिक प्रकारित । (the property members) (4)

<sup>।</sup> सं भवा कार्य मोर्के म कवी जन्म निर्मा वक्ता साथ प्राप्तिक क्षेत्रे वेशी विभाग र Payersage respective reflectamentations is reflected to their controlled by the terminal state of the controlled by the (御室中中中48140-45)

ह क्षेत्रिक्तकारचे पर पर शृक्षकुरुद्वाता का कोन् का कि कार्याची कुरवारी ह (御皇帝帝聖帝 4715年)

और जानम नार्ग महाहे था जान्य करता है कि अध्य मेरी प्रकारक करा है गया तथा अस्त में कुलोको पहिला क्रानेकाल कर रका । मार्ग्य हो गुल्ल-अल्बनमा सह है, भारते ही शुरूरका मूल है, कार्याने में कर्यद पर्मानी सरीर होती है सबर पर्मा है सीरहरूको मुर्दिको स्थानक है।"

क्षा पर-पर्राप्त अल्ले प्राप्त रामक्रकार गर्न करकेवाले क्रिके की है ? पांच जीताम की के विकास विकास



कार्य प्राप्त है और किसी दुर्द्धिये नहीं । कार - प्रति क्यांद्र ग्रेनेने ही प्राप्त होती है । कार्याने भी तहा परिवारमध्य राज्ये करना भारता है इस रहेन्द्र और करनेन्द्र क्षेत्रेयर निवार कारी का शामके हैं । भागतिक पूर्वा केरणहर, विकृत्यक अर्थेर अर्थितीकाम् धारनेपार अभिन्यको नहीं होता । प्रकारको पुराण पही है, जिल्लाके जनमें वर्गनावार को है। कुनरी और के प्राथमों करे कहा सकत कहा ( केन्द्र) क्याने हैं, क्षेत्र करकाल को सकती। मैसे नक्षरकान क्रानेनो प्रापेत प्रतित क्रेस्ट है, पर्स प्रकार प्रकारण कीया प्रकार कार्यन पर कुछ प्रभाव के साम है । । परिवर्ध के स्थित नामनेकारी सभी वारी और नामने बोर्ड फेर न्त्री है। व्यक्तिस और प्रकार करिये दिस और प्रोत्तरके सम्बन्ध है, अब: विकास प्रमुख का केपाबर पूरान करे । वर्तर प्रमान है और जरी केंद्रकी व्यापा; पनि स्ता है और घर्ट क्रमा; जाने सरकार्य है और चीर वर्ता समान्य mer i ftein ! mit mit aufe bliebt. की —हेने कारी कर है है।

> निराश्वाकारणे । इस प्रकार गेंध geit allegenteiter webs figur fi bien कुम अन्यकृत से अस्त पुरुषे प्रशासक्तिक वर्तनानके वेद्येचन वर्णन प्रकेश देनि । व्यक्तिकार अधिको जाना आहे भेडले पहर प्रकारकी क्रांग्ये गर्भी है, को अक्या स्थान करनेकारे कुल्लेका साथ क्या हर रिती देश स्थाना, न्यानात, क्रिकृत् और

अर्थ क्षेत्रकार कर्व क्षेत्रकार का कर्व क्षेत्रकारके कर्व अवस्थित है। (中中中中中中山(188)

<sup>।</sup> सभा महत्त्वकारेन प्रती कार्य कोन्। एक बोराक तुर कार्य कार्य कोन्। (Brown to the sect Ac)

ह कर नहें: जुरेन्द्री कुछ का स सार्व कर । यह और महाक्रम का नार्य में एक्क हैको ।

<sup>(</sup>中下を中中の(中)

» एक्किस विकादनक + 126 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* अतिनिक्ञ — वे परिस्तालके बार धेद है। अनस्याने सहस, विष्णु और शिव—इन र्तानों बेकल-आँकी जार्बनाते पानिकरपके अब मैं इनके लक्षण बताती हैं । ब्यान देखन

सुने । भ्रष्टे ! जिसका वन छठ छठाये थी अपने परिको ही देशला है, दूसरे किसी परपुरुवको नहीं, बहु की उत्तरा का उत्तर श्रेणीको परिवास कडी नवी है। होत्वने ! को इसरे पुरुषको स्तय वृद्धिके जिला, वर्ड एवं पुत्रके समान देखती है, उसे नामान शेफीकी परिज्ञता कहा गया है। कर्जनी र जो मनसे अपने धर्मका विश्वार करके ध्यक्रियार नहीं करती, स्वयुक्ताये हैं। स्थित रहती है, उसे निकात अचना निवसेकीकी परिवता कहा नक है। जो परिवेद धवसे तथा कृतको कामक समन्त्रे इस्ते माधिकारने क्वनेका उच्चा करती है, उसे पूर्वकालके विद्वानीने असिनिक्जा अवसा विकासन कोशिको परिवास कारक ੈ।

विषे ! ये करो प्रकारकी प्रकारत सम्बद्ध

रनेकोका राज गया करनेवाली और उन्हें पवित्र सनानेकाली है। अहिन्दी की

कविये । पनिसंबर सदा समझ अभीह कर्लाको देनेवारम है। तुम सक्षात् जनवन्ता महेश्वरी हो और तुन्हारे वित जाश्वात, धगवान् किंग है। सुनारा से विन्तनवाद करनेसे कियाँ यसिक्य हे अल्बेनी । देखि ! यदावि बुन्हारे आने का एक कहनेका कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकस्वारका आजव के पैने तुन्हें सती-अर्थका उपदेश दिया है। महाजो कहते हैं-नाव ! देशा

करूका वह ब्राह्मण-पत्नी क्रियादेवीयते

यक्तक अक्षा क्य हो गयी । इस क्यरेक्सको

मुनकार संबद्धाप्रिया पार्वतीयंत्रीको प्रका

(अध्याच ५४)

प्रमाधका उनकोन करके बारहके ज्ञापक

मरे हुए एक सम्हानको जीवित कर दिया

👊 । सैसम्ब्रुपार्थ शिवे ! ऐसा जानकर तुम्हें

नित्व अस्तातावृद्धेक पतिष्ठी सेवा करनी

शिव-पार्वती तथा उनकी बागतकी बिदाई, भगवान शिवका समस्त देवताओंको बिदा करके कैलासपर रहना और

## पार्वतीराष्ट्रके शतगढ़ी महिपा

# महान्त्री करते हैं —नास्त्र <sup>9</sup> हानक्रणीने कन्यकर अस्त्रन ब्यास्वरहे रोने कर्मी । क्रिस

रेपी पार्वतीको परिकार-पर्वकी जिल्ला रेपेके पार्वती भी करणायनक कर करती हुई जोर-जोरले से वहीं । नेना और तिका खेनी पश्चात् मेशको कुनाकर कुळ---'महारानीजी ! अब अयनी कृतिकी बाल डी विच्छ-कोकर्स पीक्स हो मुर्चित हो कराइमे-इसे बिदा कीकिये।' तब 'बहुत वर्षी : वार्वतीके रोनेसे देशपतियाँ भी अवनी

शका' कड़कर ये प्रेमके क्हाँ भूत हो गर्नी । सुष-पुण को बैठी। सारी सिवर्ष वर्ष रोने फिर पैर्य भारत करके उन्होंने धालीको लगाँ । वे सक-की-क्रब अचेत-की हो वर्धी ।

बुलाका और उसके कियोगके कवले अर वाक्रके समय परम प्रश्न साक्षात स्माकुरू हो वे बेटीको बारेबार करती बोबीधर क्रिय भी से महे, फिर दसरा क्रीन

**मु**च रह सकरन का 7 हाती समय रूपने पुरोगील और स्थाननीको तथा कौनाहानो सन्तर कुते, नविवर्धे और उत्तर ज्ञाहनांके. और हुत्ती विवर्धको प्रजान करके पांच प्रत्य क्रियाचन प्रतिक कही इस कहेंचे और जो । कुळेलक्ट्रिय मुद्धिकार, क्रियाचार की मोहमान क्ष्मण क्षांच्ये इरको लक्ष्मार पैने लगे । 'बेटी ! कुर पूर्व ओकार कहाँ फरते व्या सूरी है ?' ऐसर बहुतार सारे बनाएको सूना भागते हुए से ब्रावंकार विकास बारमें क्यों। यह क्रानियोंने क्षेत्र पूर्वकारी शाम प्राचनीके सामोनके क्रमापुर्वक अन्यान्त्रविद्याच्या प्रत्येत के वर्ष सम्बद्धे सुराद रीतिके सम्बाह्यक । व्यक्तिके परिक-भारतो काल निया संध्य गुलको प्रधान किया । वे बहुत्त्वक होका भी लोकाकारका बार-बार से इसमें भी । कार्यक्रीक सेनेने ही राज विकार केले जनती की। यहका नेना के बक्त रोगी। भीवसून्त्री को संग्रे करी। नहीं क्षार पर्वाचीकी की । दिल्लाकी की पार्टिंगकी सथा अन्य कुमतियाँ कार-कार रोजन करने रागरित पार्च और विशेष और क्रेस भीतानेका रेवे किया मध्य प्रदेश । प्रतासनक बाह्यकोने किरावार अवदो आहरपूर्वा राज्याचा और का मुक्ति विश्वा कि कामके

रिक्षे बढ़ी रहको जनम तथा सुवस्य रूप है। हार क्रियाणम् और मेजने क्रियानगरीय del errer urit fremt debit firt पालको र्यक्ताची, प्राप्तकोची ब्रीक्वेने पिरमाओं क्लवर पद्माच और क्लो विस्तावार आयोगांट दिया। रिन्य प्रकार और जनकारों भी अनमें चुन कारफ जन्म की। येज और डिमालको प्राथिको देश-केले प्राचान दिये को प्राच्यानीके कोच्य में । नाम प्रकारके बच्चीको सुन्न स्टिप भेट की, को इसरोंके किये परव दर्गण की। शिक्षणे समात गुल्याचीको, साम्र-विकासो,

प्रेंडके क्यों का है मोले नोके पर्व और इस इक्का अहेचे. यहाँ देशकांश्वादित प्रणानाम् रित्य प्रकारमानुर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ सब ओन महे जेन और ज्ञानको परस्पर बिर्त । इन सक्ते कालावको उनाम विका और अवधी जनना करते हुए के पूरीको और को । ाह्यकार केल्यक च्योक्टर प्रणयान् कियाने क्यांतीये कहा—देशेकी । तुम सक्ये ही मेरी मान्यतिक हो। सुन्हें र्मिन्यकुर्वक पूर्व कारको बहु किया ग्रह 🕻 ।

grit geforment medent unter b serie के और अस्त्रे मिल स्टब्स्स परि तुन्हें कारण 🏚 सी कालाओं (\* अन्तरे सामानाक कंपाको पर कर सुरक्त संभाको निव क्रिया पानेरी मुख्याली हुई बोली— 'अलोका ! अहे एक कारोका मान्य है. वित्तु इस समय शाम बूध रक्षमें 🚟 इस · अनुस्त को कार्य हो, क्लोको क्षेत्र कर्न क्षेत्रिये हैं।

सद्धाने करते हैं—आव । विका कर्मकें केंद्र केंद्र में स्वर्थ का गाने हैं मक्र क्यानको कुन्यार मोयहसार-वशवस परकार जिल्लाम वहे आज हर। उसने बहुत हो सार्वाच्या हुन्छ। क्राफे बरायग अनी वेक्साओंको भारि सहित्यो मनोहर केन्स कार्ड् रिक्कार्थ । इसी तरह अपने विकादने करते हुए हुत्तो होंगोको भी भगवाद शेकरने प्रेमपूर्वक सुनवुर सारी कुछ पान प्रशासका श्रेष्ठ क्षेत्रन कुरावा । फेडन कानेके **रक्षण उ**न सब केलाओरे र्वकारकोके साथ कार उप क्ष्यक्रेकारको प्रमान क्रिका। किर क्रिक क्ष्मनोद्धारा जनजनस्थिक क्रमणे स्कृति एवं बरिक्रमा करके किय-विकासकी प्रयोगत कारते हुए वे सक्त स्तेल अवने-अवने कालको क्यांत्रे राग्ये । जुले ! स्वत्याम्य करावान् विकास शोधाकायक कामन् विकृष्टे और मुक्रको भी प्रमाण किया—टीक उसी गर्था. कैने बाजनकाश्वारी श्रीवाणि महर्गि महरूपपाने नगानार वित्या या। १४४ वर्ष और व्योक्तिमाने विकास प्रत्यक समापार क्ष्मको अस्त्रीचाँद दिवा । सन्तरसर सीवर्रिने क्षे बराबा परमाना जनकर कराते जन्म महीरे की । हारके कहा वेरस्तीक अन्यकत् form from they in from site formal प्रकारमञ्जूषेक हाथ और उनके विकासकी प्रसंदा कारो कृत् अवने उत्तर कालके नके। भगवान् दिश्य भी पार्वजीके साथ सामग्र विश्वार करने हुए अपने निकासकृत कैरनार मुबोन्दर रहते जेते । सन्दर्भ दिव्यगन्त्रेको हत विवाहने बढ़ा सुध विल्ला से अवक्त भारतपूर्वक दिला और रिक्क्सी आराजन कारने त्याँ ।

समा ! इस प्रकार मेरे नरण पहुरत्त्वन क्रिय-विकासका प्रयोग क्रिया । यह क्षोकनाताक, अस्त्रान्यक्रका तका वर्ष और आध्यते वृद्धि वार्गकाला है। को कृष्य

माना समेंने विश्वपित हो अन्यो कियों और श्रमकान क्षित्र और क्षिताने कर स्थानार चरित्र हो प्रतिदित हुए प्रस्कृत्यो सुनका अन्यम निकानुर्वक दूसरोक्य सुरमात है, यह रिकारकेक प्राप्त कर सेवा है। यह अञ्चल अवस्थान व्यक्त गया, को स्मृतनात अञ्चलकान है। यह राजुर्ज विक्रोकी प्राप्त करके संभाग येगीचा यात्र वालेकारत है। क्रमके क्रम कर्ण, यहा, आग् तथा पूर और चीकोच्यी प्रार्थन होती है। यह सम्पूर्ण धान्यना भोगां वर्ण करता, इस लोकर्ष केंग केल और वरम्बेकने केल अदार करता है। क्रम क्षाप प्रस्तकारे शुक्तको अवस्थानकार प्रकार केंग्रर है और काम प्राणिकी प्राणि होती है। यह प्रयास र् स्टारेस्ट गांसक गया कुद्रित एवं क्रिकट अवस्थित स्थापक है। अपने much par entuck elebal fire-प्राचनकी परकी जनकोंने प्रकारतके साथ प्रकारकंक प्रतक्त कर करना करिये । यह धनकान् दिल्लाको संस्तेष प्रयान कार्यकारण Bo fereiert: deue artifent mitigrie राज्य एका दिवसम्बन्धी संभी सामानि प्रस्तवार्थे प्रत्यक्षात्व्येक प्रत्यक पाव व्याप्त वाहिये अन्यक्ष परिषय हो जिल-कार्येटीके हत क्रान्यक्रकारी व्यक्तिकार संबंध क्रान्य कार्यको । वेदस कारनेचे समाक्ष कार्य सिक् होते हैं । यह पाल है, पाल है । इसमें मंजन and the

(計劃時 44)

।) सहसंदिताका पार्वगीसम्बद्ध सम्पूर्ण ॥

#### रुद्रसंहिता, चतुर्थ (कुपार) खण्ड

देवताओं द्वारा सक्त्यका शिव-पार्वनीके पास त्यया जाना, उनका त्यइ-ष्यार, देवोंके यौगनेपर शिवजीका उन्हें तारक-कथके रिज्ये सामी कार्तिकको देना, कुमारकी अध्यक्षतामें देवसेनाका प्रस्थान, महीमागर-संगमपर तारकासुरका आना और दोनों सेनाओं में मुठपेड़, वीरप्यक्रम सारकके साथ घोर संप्राय, पुन: बीहार और तारकमें प्रयानक युद्ध

वाने कदानकृत्यानामानिकेन्द्रियं केन्द्रं कृते प्रणंतरं क्यूनीनिकनेन्द्रीयकां दिल्ला । कार्य सामान्य विकासीन्त्रभव सम्बद्धि समार

विक्तुन्द्रानुष्टे क्रांक्टेक्टरसंभानकृति श्रीकान्।। सन्दर्भ कार्यको विकास का प्रत्य क्षे प्राप्त है, जिल्ले केम अस्त्रात स्वारा है, को केम स्वारा कार्यकाने पूर्णांग्यक्त, भागवेती अधिकाम पूर्ण कार्यकाने स्वारां केमानिक प्रत्याह आकारकान और कार्यकानक है, साथ विकास क्षेत्रिया है, को सावका है, विकास क्षेत्रक क्षेत्रकानकारित है, को सामानिक कर सम्बन्धनार है, स्वार और

मिल्ला विरामधीर क्यूबि करते हैं, क्षेत्रकानुस्तर

प्रतीर भारत करनेवाले इन धारतान

प्रेक्ताकी में क्यांन करता है।

शीनस्त्रजीने पूछा — देवसायनिक महान करनेवानि देव ! वरणस्त्रक विका से सर्वसमय हैं। अस्त्रासम्म सेवस्य की उन्होंने किस पुत्रकी क्रमस्तिक निष्ये व्यक्तिक स्वयं विवाह किसा का, उनके व्या पुत्र किस उन्हार स्वयंत्र हुआ ? तथा सरकारमुख्या व्यक्ति हुआ ? प्रकृत ! वृक्तार कृत्य करके व्यक्त स्वरंग कृत्यन पूर्वकारों वर्णन करके व्यक्त स्वरंग कृत्यन पूर्वकारों वर्णन करियों !

इसके कारने आवलीने सभावसङ्ग सुराकर कुमारके स्ववत्ते काम होने सभा

कृतिरका आहि कः विकास क्रम करके पाने वाने, उन क्यांकी नंतर्कि निन्ने उनके क तुक धारण जारने और कृतिकाओंके क्रय चाने वानेके सारण उनका 'स्टानिकाम' गाव क्रेनेको कल कही । क्वन्तर उनके संकर-निरियाम्की सेमाने नाचे कारोब्री साम्र सुराजी । विता प्रक्रामीचे बाह्य-धगमा-( प्रेक्टर के कारण में को बीटरकर आजना बोद विकास केवलाओं में क्यों माना प्रकारके बहार्थ, रिवार्ष, प्राप्ति और अब्ब-हासाबि प्रदान किये । पर्लातंके प्रवाने केन समाप्ता नहीं था, उन्होंने इर्जपूर्वका मुख्यासकार कुम्बरको बाधोशय हेक्च्ये प्रदान किया, कार हो विश्वविद्या भी कर विकार स्थानीने किया सन्तर तथा एक विशास एवं बनोहर प्राप्त अर्थिन किया । शाक्षितीने प्रश्नम द्वीपार सार्थ सिद्धानिकाएँ प्रदान की। मुस्लिक्स इस प्रकार वर्डी कोरसमें प्रयोग गयी। राजीके का असम से । विशेषतः क्रिम और पार्वनीके अस्यान्त्रका पार नहीं था। इसी बीय देवलाओंने जनवाद अंकरते बद्ध--प्राची । यह तारकासुर कुम्बनके झानी ही बारा जानेकाचा है, इसीरिक्टे ही यह (कार्ववी-क्षिपाच तका कुम्बरोत्पति आदि) क्रमण आस्ति पाँटत हुआ है। अस-इनलोगोके शुरुवर्ष उसका काम तपाप

\$10 • Agiil Gradian •

मारनेके हेतु कुम्बरको अवता वीर्तिको। इन्तरनेन अस्य ही अस्य-अस्यके सुर्वाज्यक होकर सारकाको सारनेके क्रिके रूप कार्या करेंगे।

म्बारको काले हैं । कुछै । **ब्ला** सुरक्तार भगवान् प्रकारका इटक रुपर्य के पर्या। क्योंने काली क्रथंत क्रीयार बान्हे उसी मानव सारकारक कम कार्यको हैनके अनके पुत पुरम्तरको हेक्काओको हरित दिया। किर स्त्रे विषयीची अक्त किल समेवर क्रमा किल अस्ति सभी केवल क्यम होका गुरुको अस्ति कर्मा तरन ही कर पर्यक्त बन्द दिये। का क्षण अंधित असी हेल्साओं कार्य ग्रेसी कार्य निवास मा (कि के अध्यान सामाना कर बार प्रातेन) वे सरावाल प्रोवालो वेवले भाषित हो कुमान्द्रे सैन्यवरितवर्ग मान्यव्या मीहार कारनेके निज्ये (रूपक्षेत्रके) अन्ते । क्षा बहावाची सारकाने ताम केवाना आफे हार दुर्जुकोत्तको सुन्छ, एक बहु भी एक विद्याल dwell mu hate up mobile fluid राज्यात्व ही पान प्रकार प्राच्या है का विश्वास बाफिनीको आली देख देखनाओको काम निकास पुत्रतः। सिरा से के कार्युक्तक कार्यवार भिक्रमम् काने सने। अधि समय तुल् ही

अन्यक्रमणीं जह —हेक्स्स | मुक्तिम के कुमारके ऑक्स्प्रकारको हुन बारनेके निर्म अक्षर हुए ही, इससे हुस संज्ञामी निर्म काम निर्मा हो अन्त । सहामी नाम है—मूने ! का अस्मानकार्यको सुरुवार सभी नेकस संस्था समाग्र कह राजा । इसका का जाना हो। और में जीरोकिस राजीन करने समे । इसकी गुड़-

भगवान् इंबरनार्थे हेरकाले विकास असी

क्ष्मपूर्ण वेकास अपके प्रति आव्याप्रकारको 📷 ।

ही बार्ज कर करका, नहीं ने सभी देवल क्ये थे। इस अनुत्ये अल्यान-कार्यो प्राचनकानीय केवांक स्थाप पर्याप क्षानेकारी राजनेतियाँ एक अन्यत्य कार्यक् क्या क्रमेक्ट स्थानक वय स्टे है। उस सम्बद्ध अल्पास्त्राची बाब अल्पेकारे हैना साल होन्छन हुए कर्मना कर रहे थे। इसके कारणाला पुरुषे कारेंच अपनी की। अस अन्यान वर्षका कोरमकाको सुनका भी सन्ते हेक्क निर्मा ही को रहे । वे एक सन्ध विकास प्राच्यासूरके प्रोक्त नेतीक रेपके क्रिक्री क्षेत्रे हो क्षेत्र अस्य समय देशराज हुन्। क्रमान्त्री नवानवार बंदाबा सवसे आने कार हुए। के लोकामाओं के किरे पूर्व के और क्ष्मके स्थाप केवलाओको स्थाप की । गल्यानं कुमानी का गजराजको हो म्बन्धि है दे दिया और वे क्ये एक हैते विकास आका हुए, को व्यक्तक्षकात

करणक करणनी के उसी और वे

लय-क-सब कुमारको अपनी करका गड़ी

क्रकारीके साथ व्यक्तिताराःचानको को । कार क्रकारकका असुरोते विसाहभा

यह राज्य भी कहा वहां लेकके लाग सीह

जन्म क्षेत्रको संगुक्त क्षेत्रत सुक्तिका क्षे तो थे। जन्म परम प्रकारकार मैकर कुलाने का दो थे। इसी बीच कलानिकाने इसे मार्कार केवल और देख करेको विद्यान केवल कर्मार पूज् करने समे। जन समय केवलनो और देखोंने क्या कलात्म सुद्ध हुआ। अकान्त्रमें क्षेत्र स्वार्थ स्वार्थ

मृन्द्रांने स्वाप्त हो गयी।

समा नाम प्रकारके कार्रेने सुरोधिक था।

का सम्बद्ध का विकासक समार होनेसे

सर्वन्तराज्यसम्बद्धाः सामान्यसम्बद्धाः संबद्धाः युवा कृतारः

\$200.00 Process 180.00 Factor | 10.00 persons केलके पान देवलाओं यूद कार्यके प्रैंग्ट केरपूर्वक अन्ये कहा । अन्य राज्युर्वेद अरकाको बहुबरी फानाओं आगे बढ़ने रंजनर हुन कारी, केरना पूरंत हो कार्यंद्र मानावे अळचे । विदर की खेली संस्कृताने स्कृत स्थानकर होने स्थात । सर्वकार्य केले. जन्म अनुगोन्छ किलाह करनेकाम देशा क्रमुक्ट अरम्म दक्ता, विशे देशकर बीरानेण प्रातंत्रकर के रावे और कारतीके काले कर हात गया। इसे काल भीरता पूर्वता क्षेत्रस सम्बद्धी प्रश्नानगरिक सामा बोर-विकासको सारकारी समीम ३० वर्डके । के बारवान् राज्यकार भारतार विरुद्ध क्रेकी मंत्री क्रिक्टनार्क सम्बद्ध हो। हो वह समा काचे मुक्ता अधिकावनी कावके क्रमूक क्षा गर्ने । इस काला क्षान्थानी प्रकार स्थी अस्तिके कार्य कार्यकारक का. कार्य के प्रा महासभावे काला क्यानक होता जाने हाने । विकास सीरपाती मारपात प्रकारत पद दुन्त : poli क्षेत्र असुरोको सेना रचले निवृत्त के पान करी। इस उपक्र अन्तर बेनाचे किल-फिल हां ऐस स्टब्ट सबक क्षानकाचुर क्रोक्से पर नवा और का कार मुजारी कारण करके लिएक उत्तार 🛊 deposits the markle field despite कार्यों और प्राप्त । यह स्थापे प्राप्ति । देवी war arrangebalt up-apear Ploph pers : का प्रमाणकों के प्राप्त करते हैं। क्रम कार्यको बेक्स्बार अल्ला क्रम करनेके प्रेरने आरम्ब प्रतिक हो हो। किर को प्रचारे व्यवस्थान् हिन्द्रोते कान्य-स्थाननस्था न्यान स्थानेत क्ष देख केन विद्यार प्रापने देखा, जिल्हा केरले सारी हैएसई और सम्बन्ध प्रवासीय

तम अञ्चलनी जारमानुर म्हल गाही हो हो । इसी अवस्तरका महान् भीतुमा प्रदर्शन perfect perfect from क्षेत्रकार का प्रकार के प्रकार के क्षिण । पण प्रत्योची अञ्चले बीराम्ब स्थ क्ष्मिते हर गर्थ । यह देशस्त्रा असूर-पेत्रस्त्रीत व्यक्तिर वाल्य पूर्ववा है का। या दृष्ट-कुक्त वर्षा क्रम प्रकारके अच्छेना मानका का, अब वैकारकोच्छे स्टानकार-स्टान्स्टरकार इस्तर कालेक्ट पूर्व, करने साथ । उस प्रत्य क्षान्त्राचेने यह अवस्थान नारको देखा सहस् को किया कि को देवन विल्या भी प्रत्या क्षाप्रकार न कर प्रसंद । इस स्वयंत्रीय वेषणाओं को वी विक्रो हर देखका प्राच्यान् अञ्चलको जान हो अराम और से प्रांत ही पुत्र बारनेक रिस्ते केवल के पर्य र व्या चलवाने बोर्याने सकी कार्य सुरक्षात्वार और प्रामुख्यानो नेपार STATES AND STATES STATES किया भूते । सहरकत संबंध देखते-देखते बोद्धनि और सारकाशुरूने अध्यान पर्यकार एवं नेपानुकारी सहस्युत्व किन् गान । इसी बीच andere galles given regre, filteren fleren और अध्यक्षी हुई प्रक्रमाओके-मे प्रकालकारि क्ष्मणे पंचारको जुलका । स्थित को अधिकीयो जन्मी क्रांत्रने देखान्। सरस्कार ज्ञान क्रिका । ज्ञानी कोटो सम्बद्ध व्यक्ति क्षेत्रम की असूर क्ष्मीक कि यह । यह यह अवस्थान men bereit mennt al. ber: 1984 ft. काथन का कैएनको अपनी प्रतिने धवनी क्रमो-क्रमो कर वैथे। एवं । भगवान विका कीर करवास्त्र केमें करवाल से और दोनोसे अन्यव कर था, अहा ब्रह्मकर्ती के बरलर ब्बाने लगे।

(3mm t-4)

हितानीकी आज्ञासे कुमारका युद्धके लिये जना, तारकके साथ उनका

भीषण संघाम और उनके द्वारा तारकका वस, तत्पश्चात् देखोद्वारा कुमारका अधिनन्दन और सावन, कुमारका उन्हें वरदान देकर कैलासपर जा जिब-पार्वतीक जास निवास करना

स्ता स्वाहती कहा- क्षेत्रस्ता स्वाहत स्वाही स्वाहती । तुम में देवारिकेस हो । व्यवस्ति स्वा । विका अंतर सरकारपुरस्का कर कर्म स्वाहती स्वाहत प्रकार अस्तान सरकार्य हो प्रकार कर्मन प्रकार अस्तान सरकार्य हो प्रकार कर्मन प्रकार अस्तान क्षा कर वह रहा है। पार्थती-क्षान ! तुमके अस्तिरिक हम पार्थको कर्मनकार दूसरा कर्म क्षा है, इस्तिन क्षा क्षा ! तुमके के क्षा हो हो। स्वाहत कर्मको । व्यवस्त ! तुम क्षा हो कालो, स्वाहत क्षा करनेके दिक्त क्षेत्रस्त हो कालो, स्वाहत क्षा करनेके दिक्त क्षा हो क्षा

महानी नवते हैं — कुने ! वो देश वामन मुनवार संवारतनाय कुमार वालेशेक स्थानार केम नदे और मनकानपूर्वक केसे — 'सभान्यु — देशा के क्रेगा ।' वाम अकृत् देखवंगानी संवारशुक्त कुमार वामकानुष्के सभका निक्षण वारके विकासने कार को और वैदल के नवे । विकास वामक महावार्क विकास पूर्व कुमार अवनी अस्तान वामकिनों वास्तानों का प्रकृति की, क्राव्या मनका वेमक विकास क्रेमक के रहे थे, उस समाव अवनी अस्तान क्रेमक के रहे थे। उसके कामो सम्बद्ध और स्वाक्तान महीं की । का कामका अवनी अस्तान

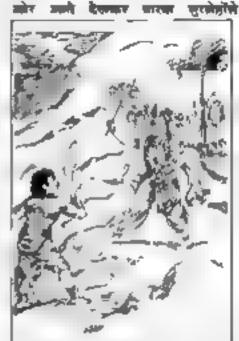

केरल—'क्या प्रापृशीका मेशर कारनेकाल कुलार व्यक्ति है ? मैं अकेला बीर इसके लाख कुछ कार्यन्य और मैं ही समान बीरों, जनकारणों, जनकार्यों तक बीदिर किनके कारक है, इस केलेकों भी सार इस्सुना ।'

विकित्यों, जो लम्बारिने राजवारी कुँ एक वड़ी स्वयंत्रण वेजनाओं कुँवार वाह्यवार सम्बा-तो पाल पढ़ती भी, इक्य लेकर पैक्स व्याप्त स्वयंत्रण व्याप्त स्वयंत्रण सुद्ध सार्च समा । सब हो पेड़ रहे थे, उस सम्बा उनकी अन्त्रण व्याप्त स्वयंत्र विकार संस्थात हुआ। सब होन्या हो रही भी। उनके सनमें तिक्क भी व्याप्त निर्माण संस्था करनेवाले कुम्माचे स्वाप्त अर्थ की। अने व्याप्त अर्थन विकार कियार की

111 \*\*\*\*\*

समय करवी अञ्चल कोच्य वर्ष : स्वरूपर

राज्यको के केवले समझ कुमाने का

महारोजन्ती एवं नामकर्ष कृतार वेकांकर्ते हिन्दा । प्राम्तुव कृत्यर महाराजे तथा नामन् आबार नर्मना करने एने और बबुर नवीं हेवानंशानी तो थे हैं। अब उन्हेंने लश्नना हेनाके राज्य बुद्धाने रिपने प्राच्यार कहे हो। यस सार्थिकी हम्बानो प्रतित प्राचाने हती, जा को । यह समय समय देखाओं क्य-क्षाकारका प्राप्त विका और वेशकियोरे हा क्षानीहरून उन्हरी सुनि की । तक करक और । कुरवाराम्य संपाय प्राप्ता हाता, यो आगन हुनका, ज्यान, धारका और प्रानून प्राविकारिको प्राविक सार्वेकारक था। कुमार और गरम केने है जॉक-युक्ते करन क्रतीक के, असर अस्तर केन्स्रकारी के बरस्य एक-इमोच्य अहर काने नने । कान श्वरकारी में केंग्रे क्या प्रकारक केरी सकते हुए अर्थन कर मो ने और अनेन अन्तर gra-draft war-gerter arress ma ch के । इस समय केला, सम्पर्ध और विश्वार---शनी कुरकर रही क्षेत्रत यह दूरत देखते रहे । इन्हें बरन विकास हुआ — व्यक्तिक कि मानुसा करून के हो गया कुनेती प्रक श्रीको यह एको और कांग एकं कर-क्षान्त्रोत्तर्थतं साथै प्रची वर्ण प्रदी । प्रची श्राकृत्याच्या क्रियाच्या आहि पर्यंत क्रेक्टियपुर होच्या कुम्मरको एकके रिम्मे कई असे । PM वर्ग गयी क्यंतीयो क्यमीत देखका शंकर को निरिज्ञाके कुछ कुम्बर असे

म्हानका की हुए मोने। कृत्याने कहा—'सहारतन करेते । हुमानेन क्षेत्र का करो । तुन्ते जीवकी प्रकारको किया गाउँ करके वाक्षेत्रे । के आस तुम रूक गोलोगरी अधिलोधे सरको है। पान प्रत्योक्ता काल तत्त्वल कर देखा।" यो दन until nur harritat gran denne कृत्यारने निरित्य और सम्बुक्ते प्रकार विस्ता सक्षर अपनी कानिस्तानी क्रिकिको झाओं सं- तिक पुर (जेटा ट्यून) ११—

प्रांकाने कारकास्त्राचर, को समझ्य स्थानीयो क्यू देवेवरण का, उद्धार विकास जर कविन्द्रे अक्टबर्ग्स सरकातुरके कवी अङ्ग क्रिक-रिक्स हो गये और सम्पूर्ण असुरक्लोच्या अधिकारि च्या म्यून्यीय महत्त्व बनकानी हो नवा। कुरे ! सबके वेकारे-केक्को वहीं कुकारक्रण को उन्ने आरक्तके क्षानकोक का गर्व । का अनुस् और नारकाको बहुसकाचे प्राणतील होका गिरा कुल केलकर केवल कुलाओ हुन: **स**स्था tier mit form i der ageneit herrier

प्रारक्तके वारे अस्तेवर केवलाओंने वहान्से

अस्तिको जीनके पाद अत्तर विवास जन

कुलने कुछ अनुराधे भाषानीत क्षेत्रत अन्य

ओड़ रिक्टे कुळके अर्थार दिला-दिला हो गर्थ और क्रमारी केम पुरस्के अमिति वस गर्ने ।

क्ष्म क्रांकाची केव अक्रीत बोक्कर 'कर्फ-

कार्क - गाम बर्जनार्थ, पक्षा बर्जनार्थ मी

क्षामं स्व क्षामके क्षमका से गर्ने।

कुछ नाम हाने गये और कुछ बैदान होंक्कर चान नवे । सकतो केव जीवनकी आगामे व्यानका कारायो एवं यो । एवं शब्दी आकाएँ जन हो कही भी और मुखकर वीनता करने औं के र मुनेक्टर। इस प्रकार कह मारी

र्क्षणांच्य विच्या हो नवी । रेक्षणांचेक स्वासे कोई की कई दक्ष न सकत। इस दुगाना सरकारे को सर्वेवर सभी मोद्य विकास क्षे पने और इन्द्र आर्थ्य सभी वेपल

देशकर एक साथ ही मन्यूनं देवताओं एक तिरचेन्द्रीके स्थान प्राण्यांको भारत् अस्यन् इंब्यरक्ष्यन् ! तुन वाकासुरके प्राणीका जाप्त कृश्या । जल समय व्यवस्थान् संस्कर भी कार्गिकेककी किक्कका समस्यार पास्तर प्रसामाने पर एवं और पार्वतीनीके साथ मनों से निर्दे हुए सही नकते । तक विकास हरकी केंद्र समास नहीं का, के पानंबीकी पाम प्रेमपूर्वक पूर्वके सकत् नेकारी अन्त्रे कुत्र सुरमारको अपनी गोको सेन्द्रर साह-प्यार करने रूपी। इसी अवसरपर अवने पुत्रोंने जिरे हुए हिमानको कथ-बाधको तथा अनुवादियोके साथ आकर कन्द्र, वार्वती और स्ट्रांस सम्बन्धिका । सम्बद्धान् प्रान्त्रणं क्षेत्रगान, महीत, प्रित्या अपेर न्यारणांने जिथनपुर कुमार, सन्धु और काम प्रकार हुई पार्वनीकी सुनि की। का कवन कार्यकाने भारत बढ़ी पूज-बर्ज की। जनी प्रकारके बार्च अकने लगे । विशोधकार्यः प्रथमका और मनस्वारके शब्द शार्रवार इक्कारके ग्रीवर्न राने । उस समय नहीं एक नहान् विकासेत्वय मनावा गया, जिसमें कॉर्जनकी विशेषक की और यह स्थान गाने-कवानेके सब्द तथा अधिकाधिक सहयोगमे च्या का व्हे । इत्यक देवनमंत्रि प्रस्तात्ववृत्येक च-व्यक्ता सभा हाथ जोडकर परमान् जनसम्बद्धी सुरी परि । तरपक्षाम् सम्बन्धे अपूर्विकतः स्था अपने गणोंसे जिरे इस कारकन् सह यगजननी भवानीके साथ कान्ने निकास-स्थान कैलास पर्याच्ये करे गये।

इयर तारकको काम एक देककर सभी देवलाओं तथा अन्य समस्त प्रानिकांके चेव्होचन होती कोलने कभी : के मिल्हर्नक शंकरत्वर कुमारको सुनि करने लगे

आनन्तरम हो गर्थ। यो कुनारको निजयी 'देख । गुज सारकोह सारकार इतन करकेवारे हो, तुन्हें नवस्थार है। क्रमहरूम करनेवाले शक्त असमानुरके किनक्त हो । तुन्तर सामन करन क्षित्र है, क्षुद्रे क्ष्माच अधिकारत है।'

बद्धानी पदने 🏗 जूने ! क्या निष्णु कार्य, केवलाओंने इस प्रकार कुफारका कारण मिला, कर का प्रभूषे सामी देखींकी क्रमकः नवा-नवा वर अक्षय किया। सम्बद्धान् वर्षलेको स्तृति काले देशका वे पंचार-समय परम प्राप्त हुए और उन्हें कर हैते क्ष्य कोले ।

करनं कह-मुख्यो । तुम सभी कांत प्रचीकनेत्रास कृतनीय तथा कार्यह और क्रान्थिक रिन्चे संबनीय क्षेत्रीये। बे को भी पासनक (भारत) पर्यनकेंद्र द्विपयान् है, के महत्त्वाल आजने तत्त्वीवयोके रिस्पे करकामर होंने ।

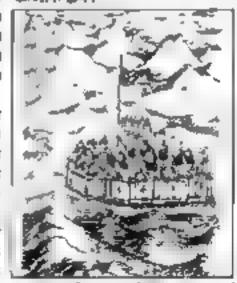

बाह्ये -

जगत्को सुस्ती कर दिवा । अस तुन्हें परम प्रसम्प्रतापूर्वक अपने मारा-पिता वार्वती और गंकरका वृद्धन भरतेके किये दिवाके निवासभूत कैरकस्थर करून चाहिये । महार्थ्य करते हैं — मुने ! तबननार साम देशताओं करते हैं — मुने ! तबननार साम देशताओं के साम विमानगर चक्कर कृत्यर स्थल दिवाकों से समीप कैरमार पहुंचा गरे।

उस समय शिष-शिवाने सङ्ग आरूप

प्रभावतः। देवताक्षांनि विकासिकी सुनि की ।

क्रिक्जीने उन्हें धरदान तथा अक्टब्टान हेकर

असुरराज तारकको मास्कर तक देवाँको तर

प्रदान करके तमने इस सम्बद्धे तक बरावर

किय की फिला, कुमार तथा गणोंके साथ अनन्तपूर्वक इस पर्वतपर निवास करने तथे। युने ! इस ककार जो क्षिय-मक्तिसे ओत्तकेन, सुक्यायका एवं हिल्म है, कुमारका का सारा मरित कैने सुमने वर्णन कर विपा; अब और क्या सुनना बाहते हो ? (अध्याय ९—११)

किन्न किया। मुने! उस अवसरपर

देक्तकोंको परम आनन्द प्राप्त इआ। वे

विरव, पावंती शक्षा संकरनन्दन कुमारके

रमणीय यजका बद्धान करते हुए अपने-

अपने लोकको घरत गर्य। इधर परमेश्वर

à-

शिवाका अपनी मैलसे गणेशको उत्पन्न करके द्वारपाल-पदपर नियुक्त करना, गणेशद्वारा शिवर्जाके रोके जानेपर दनका शिवगणोंके साथ धर्यकर संप्राम, शिवजीद्वारा गणेशका शिरश्केदन, कृषित हुई शिवाका शक्तियोंको उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रस्तय यजाया जाना, देवताओं और ऋषिपोंका स्वयनद्वारा पार्वनीको प्रसन्न करना, उनके द्वारा पत्रको जिलाये

> जानेकी बात कही जानेपर शिवजीके आज्ञानुसार शाधीका सिर रुपया जाना और उसे गणेशके बहुसे

ओड़कर उन्हें जीवित करना

स्तर्य कारते है—नारकारि कुमारके उत्तर्थ एसं अञ्चल कुमान्त्रको सुनकार नारदर्शको बद्दी प्रसद्धता हुई। इन्होंने पुनः प्रेमपूर्वक ब्रह्मजीसे पुत्रः।

नारदजी बोलं देवदेव ! जाय तो सिव-सम्बन्धी जानके अवाह सागर है।

प्रजानका ज्ञानका अनाह सागर है। प्रजानका मैंने स्वर्धा कर्मिकके सर्वृत्तान्तको जो अपृत्तवे भी काम है, सूच किया। अस गर्भन्नका काम चरित्र सूचना

चाहता हैं। आप उसका कथ-वृत्तन्त तथा

किय बरित्र, को सम्पूर्ण सङ्ग्रालेक किये भी सङ्ग्रालकम है, वर्णन स्त्रीजिये। स्त्राण करते हैं—सहामुनि नास्त्रका ऐसा करून सुनकर झालजीका सन हर्वसे

नद्गद हो चया। वे दिवसीका सारण करके कोसे !

क्यानीने कहा जारद । प्राप्ते को गैंने विक्यित्रकंक गर्णेमकी उत्पत्तिका वर्णन किया क कि सनिकी दृष्टि पहनेसे गर्णेशका मस्तक कट गया वर, तब उसपर हाथीका

 संवित्र विक्युत्त्व क 

मूल लगा दिया गया था, वह बाल्यस्थाओ क्षता है । अब क्षेत्रकरूपने परित हाँ गर्भशकी जन्म-कथाना वर्णन कतत 🐌. जिसमें कृपाल लंकाने ही उनका मसक कार दिया था। यूने । इस विजयमें सुद्धे संदेद नहीं करना चाहिये; क्योंकि कामान् क्षाओं कारणाणकारी, सृष्ट्रिकर्त और सम्बंद स्वामी है। से ही सगुन्द और निर्मुल भी है। अर्थाकी लॉलाचे रत्ते किश्रमी सहि, रका अरीव विनादा होता है । मुन्तिकेश ! अस्य प्रकार

1114

एक समय पर्वासेर्जाकी सवा-विजया नामबाली संक्रियों इनके कल आकर विचार करने रूपी—'सनी ! सभी रूप काके ही है। जन्मी, धुड़ी असींह को इसमें हैं, वे भी विकास ही अकायालयमें सरक रहते 🕏 । जो असंक्य प्रयक्षणण है, उनमें भी ह्मारा कोई नहीं है। के सभी निकात-बरायण होकर हारवर न्यहै रहते हैं : कहरिंग से सभी हमारे भी है, तजानि उनके हमारा कर महि मिलकः, अतः प्रधानिते । अञ्चले भी ब्रामारे लिये एक नवाकी रकता करनी पातिके ।

क्रियको अवस्थिक श्रमण करो।

ब्रह्माजी कतते हैं मूने ' सम सिलयोंने पार्वतीजीते हेल सुन्दर कवन बहा, तब इन्होंने इसे बिलकारक धाना और कैसा कारीका जिलार भी किया। तहरूपर किसी समय जब पार्वलेजी कान कर सहै वीं, तब सहाक्षित नर्दीको हमा-भयकाकर बारके पीतर चले आवे । संकरजीको आने देखकर कार करती हुई जनकरनी पार्वनी उठका कही हो गयी। उस समय उसकी **भड़ी समा आपी , वे आद्वर्यचकित हो** 

गर्यो । उस अकसरपर उन्हेंने सक्तियोके

क्या, क्या प्रकारके आपूरण और बाहर-रत जनम अन्तरीबांद केवर कक्षा— तुम मेरे क्षा हो। मेरे अपने ही हो। तुन्हारे समान प्याप्त मेरा बार्स कोई बुसरी नहीं ै।' पार्वतीके ऐका कालोपर का पूर्व अर्थे अभागात करके केला सबेडले करा—'स्ट्री । आज आपसी कोन-स्व कार्य आ पदा है ? मैं सामके कश्चनान्त्रात् इसं पूर्ण कार्यन्त्र (' गर्धाक्षके को पुरुनेपर पावंसीकी क्रमने पुत्रको क्सर देशे हुए जेलीं । क्रिक्रने बन्द-सात ! तुस मेरे पून हो, बेरे अपने हो। जतः दुव मेरी बात सुन्ते। उदाजरी क्य मेरे चारजात हो काओ : सायुव 🖠 मेरी आज्ञके बिना कोई भी हरुपूर्वक मेरे भारतके भीतर अवेश न सरने पार्य जाहे वह कहींसे भी अबने, कोई भी हो । बेटा ! यह

येने तुमसे जिलकुरू सत्य बात कही है।

कर्तनीय क्लेडक प्रकार एक सुरह कही है

शक्तजी कारते हैं -- पूने । यो कहकर

बचनको हिनकारक तथा सुरवप्रद सना।

इस समय ऐसी चटना भटित होनेपर परमायी

परभेक्टी क्रिककरी कार्यतीने धनमें हेसा

विकार किया कि बेरा कोई एक ऐसा सेवक

होजा काहिये, को बरम शुध्र, कार्यकुरात्य

और नेर्रा ही आक्रामें नत्यर सहनेवासा हो,

करने र्लानक भी विचलित होनेवाला न हो।

के विकासन पार्वतिदेवीने अपने प्रारीस्की केवले एक ऐसे केतन पुरस्का निर्माण

किया, जो संपूर्ण शुजलक्षणीये संपुत्त

क्षा । असके सभी अबह सुन्दर दर्ज गोपरहित

के। कारणा यह प्रतीर किशाना परम

क्षेत्रकवर्णाम् और भूतन् वल-परास्थ्यसे

सम्बद्ध था। देखीने को अनेक इन्कारके

थी। जल राजक करके सुनार करको सक्कार गणवाने क्यों बेक्टोने रिप्ते करी



विदारकार बन्धेरी हुर्ववक्त है नहीं। उन्होंने काम क्रेमपूर्वक अलवे ब्रह्मात कुल कुल और कृतायस्थक के अलोके लगा निष्क । निरू राज्यारी गलराज्यो अयो हात्या सामित कर किया। केश क्षाप्त ! स्वरूपन पार्वतिकदान बहावीर सर्वेद्ध वार्वलेखी हैहा-कर्ममाने अपने क्षेत्र रेमान पुर-प्राप्त पहरा हेने ताने अबर फिया आपने पुत मनोक्षको अन्तरे दशक्तकेन विकास कर्मा भावं स्वतियोके साथ क्षान करने समी। मुन्तिकोश्च । इस्ती सम्बद्ध क्षण्यान्य विच्या, स्ती बाय कांत्रको राज्य गाम प्रकारको सीराओ रक्षमेने नियम है, हारकर आ गर्दने । गर्नक का कर्णतीयनिको पहुच्छानी से वे न्यूर्ग, क्रम: मोल क्री: "हेन | नामकी क्रमाने किया तुम आसी जीवर य जाओं । कारा कार करने बैठ गयी है। तुम बर्क बन्त बन्त हो 7 इस समय व्यक्ति हर काओ (' वॉ क्कार भवातने को वेक्नेने रिये क्ही इसको है हो । उने देख करते देख शिक्नी केमे—'पूर्व' | यू किसे केक का है? कुद्दे ! कवा वू कुझे नहीं करवा? मैं विश्वक अर्थिक और कोई नहीं है।'

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

वित स्थानको गण वसे संस्कृतकार इट्डिके लिले वहाँ अपने और गणेवाले बॉले—सुने, इस मुख्य विकास है इस्पाल है और मर्चकारी काम्बाद संस्कृति अवस्थि हुन्दे इटाके लिखे कार्र आर्थ है। सुन्दे की मूल समझकार इस्पानेगोंने कार्य कहें हैं। स्थानक इस्पाने हैं कि सुन कार्य हैं। कुन हर कार्य । कार्य कार्य अवसी मूल कुन्स की हैं।

आराजी करते हैं -- चूने ! को करो क्रमेश की निर्धालन्य गर्मक निर्मय की क्रमे जी । इस्केंद्रे क्रिक्टमच्येको करकारा और स्वान्त्रकोते कहीं क्रेक्ट : यह उस सम्बं क्रिक्टमच्येको क्रिक्टमोर्ट पास जाकर सारा पुरस्ता उसी स्वान्त्र । मूर्ग । उससे सब बारी पुरस्ता संसारके गरियानक्या अञ्चल कीमा-विक्रमी क्रमेश अपने उस गर्माको जीरमार स्वाने समे ।

क्षेत्रको कार — 'गणी | यह साँग है, यो इतका उद्याद्धार होगान प्रत्याने नामि सक यह है ? इस वर्ताय हाप्यानको हुए भाग ये । तृपालेच मुक्तावाची सरह एने होजार उत्तयम पृथाना पुछे क्यों सुन्त यो हो ।' विशेषा (गीतम एक्येवाले जार्यो स्थानी प्रांथानो यो बद्धानेयर ये गणा पुन: वहीं त्येष वाले । तहन्यम अनेप्रवास पुन: रोके वालेश जिल्लाने गणांची अस्ता है की क्यों 'तृष प्रवा सन्तरको यह कीन है और क्यों

हैना कर का है ?' करोने कर सरकार, प्रक्रिकोंड प्रण प्रस्त सकती को समी। कारण कि 'ने जीविरिकार्क एवं है एक ३५ क्रकिनीया का मान्याकान हेन सभी प्रात्माको प्रकार हेत है। का मोनवास क्रांतरने निर्माण स्टेस्स सुरुपी पाड़ी प्राप्त क्षान गर्नाका पर्व को चीवन करना कहा । प्रसमिति राज्येको स्था देशकारीको कुरक्का मनेक्कीने भीतक सुद्ध सहस्रका कर है बाई के क्षेत्रके क्लेक र का स्कृत ter the specific what



मनेवर्गीने मनानंत करणोहर (मन्त्र हैएस) सक् प्रांतिको प्राप्ते पान प्रदान पान विका । सामी देवती रिन्परीके पहले का वर्षे, केर पुर हुआ । अञ्चलेतासः स्टब्स् सुल्लानीर स्रोक्टरो arrest fregged unburshage flor way विकार का यह समामार पानीवेंगीओ फिला, तथा के पुरुद्ध हो नहीं और कहा-की प्रान्तिको अन्य सन्ति अनुने विन्तु विन्ता क्षे जनम् ब्यानेको अक्ता दे हैं। फिर हो

विकासीको वन्त-क विको क्रमान को। सी रेक्कर ने सब्दे विश्ववस क्यून्ट्रेस के पर्व और फल्पन कुर का कई हुए।

मुद्रे र हाती जनव तुम हिम्माहार पराय मार्थिक महिन्। शुक्रमा मही अनेना अभिव्यान केम्पानीको सुक्त प्रदेशका या। on and the promobilities describ अन्तर क्रमी का दि इस विकर्ष स्थाने विकास क्रिकार कारण प्रतिके । एक के सामी केला पूर व्यान्यको सत्त्व सत्त्व पति and the get of these wave that it was to to for week out from foot for manus following and all artist क्ष्मानक सुन्ति नहीं कहा हो करिएक। अंग हक format gift forme terrer med & r boll: क्षान्त्र, कुरके मुख्ये स्वीत सबी हेक्स और क्षांत्र प्रकार रिकास रिकास की और mirest extent for pit you with राग । इन्हरी जेन्युक्तेस उन्हें अस्तर सामी हुए partiel pfeitigen werd unft merk befrie gest Werbit seffengen fürze i Place Supervised acceptable upde suight of

रेक्टरेनेरे स्था—सन्ताने । तुन्ते भागमान है। निरम्पनित । कुछ अस्तर है। क्षांक्ष्ये । पूर्व क्ष्मा अधिकास्य असे से । mente i get arter geput \$1 क्यो । पूर्वी कार्रिकांक हो । शुर्वी सक क्षात्र व्यक्तिक विभावताल्या व्यक्तिकारकार्यक और संदार व्यवस्थानी हो। केरेपन १ मृत्यारे कोको कारी विन्त्रेकी विकास हो भई है. क्षा कर कर है जाने और हो जाने क्रमा करें। क्रीपा प्रकार प्रकार

करणोमें पत्तक जुकाते हैं।

बाह्माओं कहते हैं। जानद 1 की दूस सभी ऋषियोद्धारा सुति किये कारेकर की

परादेची पार्वनीने ३०%हें और इक्रेमधर्म र्राष्ट्रमे है देखा, किन् कुछ कहा औ । तब उन व्यक्तियोंने एतः इनके व्यक्तकारणे निर्द

प्रकारक और विस्तविक प्रथा क्रेक्कर मार्करीओंके विकेश्य जिला । अभियोगे अक्ष —सेवि ! अभी संकर

होना कावता है: अनः क्षत्रा भागे, क्षत्रा मारो : अन्तिके । जुन्हरे कामी दिन औ ही पहीं किया है, गॉन्फ उनकी ओर से रुष्ट्रियान करो । इम्स्केष, वे स्था, विका आदि देवता तथा सारी प्रका—सब सुन्दरी ही है और काक्स होकर अहारि कॉके शुक्रारे स्टायने साहे हैं। यरपेक्टर ! इन प्रमाना अधारत ज्ञान करे । दिले ! अस

इन्हें क्रान्ति करान करो । बाह्याची कारते हैं -- भूषे । सभी देखर्षि यो कहकर असन्त रीनकको सक्का है शक्ष जोक्कार क्रांग्यकाके सम्बन्ध कई से गर्थे । इनका ऐसा कथन शुनका पण्डिका प्रत्यंत्रं हो गर्वी : उनके स्टबर्ने करवान्यः संबार हो आया । तब वे जुनियोंसे कोली :

देवीने कहा — आधियों ! यदि मेरा युव बीजिन हो जल्द और यह तुमलानोंके नाथ फुलनीथ कार किया **जान तो संदार जा**हि होगा । सब तुभलोग को 'सर्जनका'का पर् प्रदान कर दोने क्यी लोकने कान्ति हो एकती है, अन्यवा हुई सुल नहीं जार हो स्वाता ।

सहराजी नहने हैं। सुने । पार्वलीके च्हें कहनेपर तुल सन्तै ऋषियाँने इन केल्लाओकें अधिकोगसे इस कलकार्वे अवेदा करे।' इस पास आकर सारा कुलन्त केई सुकवा । जो - प्रकार क्षणी देवताओं ने विस्तकर बेट्टक्काहार।

इटासी इस गयी । वे इंकरजीके पास गर्ने और हाम जोड़कर उनके भएकोमें रक्तकार काके सात समाचार निवेदन कर दिना। वेककालेका कथन पुनका विकासि

मुनकर इन्द्र आदि सभी देवलाओंके बेहरेयर

334

कड़ा—'तीक है, जिल प्रकार सारी किलोन्डीको सुका विशे शके बारी करना काकिये। असः अस्य जार विश्वनकी ओर व्याचा व्यक्तिये और को बीच पहले सिले, इलका विश् काटकर इस बालकके सरीरपर और देश काहिये।"

क्षित्रकोको आजना परम्य सर्वेदाने स्म देवताओं ने वह सारा वर्तनं सम्बद्ध किया । क्योंके क्या दिन्तु-प्रतीरको धो-पोक्रकर विधियन उसकी पूजा की। फिर के उत्तर विकासी और गये। वहाँ हुई पहले-पहल एक विश्वकत्त्र एक हाथी वित्ता । अवीने कारका श्रेपर संस्थार क्रम प्रारीत्वर सोध विच्या । क्षाणीके एक विराक्षी प्रीकृत्य सहर हेनेके प्रश्लान् क्षणी देवसरकांने भगवान हिन आदिको प्रकाश करके कहा कि इसलोगोंने अपना

बाराओं करते 🖟 - क्ये १ तदनकार

क्षी आयल्केन पूर्ण करें । स्वामी करते हैं तथ विवास काम-कार्यान्यनी वेजनाओंकी जल सुरकार सची देवों और कर्वटोको महान आनन्द इक्ता कल्पक्रम् इद्धाः, विन्तु आदि सची र्वेकत अपने साम्बे निर्मुणसम्बद्ध समसन् जेकरको प्रकास करके कोले-- 'सर्गमन् ! आन महत्त्वाके जिस रोकरे इन सभी करका

काल दरा कर दिया । अब जो करना सेच है,

इए 🖫 आवन्ता वही तेन बेट्न-वर्के



पालको अभिन्यतिक विकास निरु क्रिकारीको । स्वरूप करके इस इराम धरूको आस्प्रको क्षरीत्वर विश्वक दिवा । उस जसका स्पर्ध होते 🗗 👊 बारपंक रिजेक्जरो सीम ही बेलकबुक्त क्षेत्रकर जीविक हो गया और सोमें हुन्छी तक्ष ३८ वैदा । यह सीम्बन्धवाली काशक अञ्चल सुचर वा। सामका पुत्र प्राथिका-स्थ का। स्वरीस्था रंग इस-स्थल था । बेहरेयर जनसक्त फेल खी भी । करकी अकृति कवनीय जी और इसकी सुन्दर प्रका फैल्प रही थीं । मुनीक्षर । पार्मसीतक्षर कर कारणकानो जीवित वेररकार महर्गे क्लीकर राजी त्येग आनन्द्रमध् हो गये और जास बु:क्स विकास क्षेत्र प्रथम । तम हर्व-विकास क्षेत्रप राजी स्थेनोने का जलकती पार्वक्रिकोच्यो व्हिक्क्या । अपने पुत्रको जीतिक देशकार पर्यातीयो घरम प्रश्न हाई। (arent th-to)

पार्वतीद्वारा गणेदाजीको सरदान, देवोद्वारा अर्हे अप्रयूज्य माना जाना, पिक्जीद्वारा क्लेशको सर्वाध्यक्षपद प्रदान और क्लेश-सतुर्थीव्रतका बर्णन, तत्पश्चात् सची देवताओंका अनकी स्तुनि करके इर्वपूर्वक

अपने-अपने स्वानको कौट जाना

सहायी करते हैं। जूने । यह विद्यान गिरिजा-फा क्लालारकित होकर वरिनेत हो उठे, तन गणनायक देवाँने उनका अभिनेक किन्छ। अपने पुत्रको हेरकार पार्वनीवेकी आक्नावा हो गयी और उन्होंने इनिहिक्को उस माराज्यको दोन्हें हाजेसे पकड्यत सर्वासे लगा लिया । किर अध्यक्तने जनस हेकर अपने पुत्र क्योदाको अनेक जकारके क्या और आधुपन प्रदान किये। सहस्वत

विरक्षिणीये अनेको विकि-विकाससे इसका कुमन किया और मलाने अपने सर्वद् सहारी क्षांको रुपके आक्षेत्रत स्वर्ज किया। इस प्रकार दिला-वार्त वार्वतीदेवीने अपने पुत्रका साम्बर करके उसका मुख कुन और प्रेप-फूर्वक उसे कादान की हुए कहा—'केटा । इस समय तुहो बद्धा बहु होत्स्या पद्धा है। जिल्ह अब स् कुलकृत्व के गया है। स सन्य 🕯 । असले सम्पूर्ण देवतरकाने तेरी अध्यपूजा होती खेली और तुझे कभी द:खका सामना पूर्वक तेरी पूजा करेचा, उसे उसरी निर्वज्ञार्य इक्तान हो वार्चेटी और उतने सभी प्रकारके किए गा है जानेने—प्राणी रेन्द्रमात्र भी संस्था नहीं 🛊 🖰

व्यक्तार्थी बहर हैं — को । महेकारियोने अपने पुत्र गरीवती वी ककार को जन प्रकारकी कराई प्रकृत करके पुरः सम्बद्ध अधिकादन विकास । विकास अस्त निर्मितकारी क्षानारे श्री क्षार केल्पानी और Programme was Redrogated worth & मचा । सरकरत हुन्। उसमि केन्साओंने इन्हेंगिरेकारो दिल्लाकी सुन्ति और और उन्हें प्रसार कारोर से स्त्रीतन्त्राचित विकास मुनोदर्गकाको रोज्या हिल्लाकोचे मानीय पाने । वर्ष व्यूचका उन्होंने सिल्वेच्योकी कान्यान-कारणांसे प्रकारीके का कारणांसे forestat their dur flus s un forest th at unionic tempers aren me-कारण केलो पूर वेबलाओसे केले—'बढ मेरा कुरारा पूर्व 🖟 🖰 राज्यकार, गर्मकने 📽 Myster fleweitit wenitit arfirmun क्रिया । किर कार्यतीको, जुलावे जिल्लाको और नारव आहे सकी प्राविक्रीको प्रकार बारके आगे एकं हेकर उन्हेंने क्या— 'के अभिनाम कान्य समुख्येका स्थानम ही है. अतः आयलोग नेत अयलम कमा करें।' सक में, प्रशास और विश्वयु—इस क्रीजे वेक्सओंने एक साथ ही केनपूर्वक उन्हें

नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्रिक इस समय मेरे जनन कर ब्रह्मन करने हुए कहा - 'सुरक्यों । मुक्तका विरुद्धा क्रीमा रहा है। इस्तरिको बीते विस्तरिकोचे इत्व तीनो देशोको कूल होती मनुष्योंको तथा मिन्दुरके रेसे पूर्ण करनी है, इसी बरह हुन करना हुन गर्नेसका भी पारिये । के करूब पूज, कका, सुका कना, पूजा करना करिये । करूबोको वार्डिये कि नैकेक रचनीय आसी, सुरक्षा और राज्ये पाले प्रथमी पूजा करके समझार क्या परिकास और सम्बद्धार करके निर्मा - इसलोगांका कृतन करें। ऐसा करनेसे प्रकारकोच्ये पूजा सन्तर से कारती। देवनके । को को उनमें पूज को न काके अन्य देवका पूजा किया क्या तो का कुकरका कम नह हो काराय — काने अन्यक्ष विकार कार्यको आक्नाकान नहीं है। है

ा प्रदेशको । प्रकार के कि सुनि । स्थानकार प्रका, प्रेरम् अस्य प्रकार अस्ति संबंध केवाराओंने विकास वार्वनीको अस्त करनेके देनके नहीं पर्यक्रमके 'सर्वान्यक्र' mitten me fem : beft eine ftemit क्रम प्रशास विकास पूरा मानेशको लोकार्य

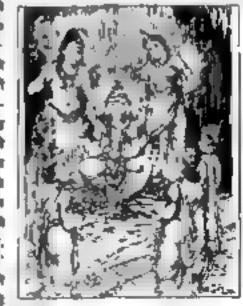

= अक्रिय द्वारक्ता + 

सर्वतः सुरू देनेकाले अनेको का शकन करते. बद्धाल्यी अवका विश्वीकी मूर्ति बनाका हर बोले— किवनीने क्या-निरिवानका ! निकारोह में दुक्रपर परंच प्रारंत 🛊 मेरे प्रसंक

हो जानेपर अन्य सु सारे जन्मको हो जनक B3n समझ । अन मधेई भी तेल निर्माण नहीं कर सकला। यु क्रमिन्दा कुत्र है, अनः आसम्ब हेकामी है। कारका क्षेत्रकर भी सुने महान् पराक्रम प्रकट क्रिका है, प्रामीको मु सदा सुस्ती भागाः निकासको कर्मने मेरा गाव अवसे क्षेत्र क्षेत्र। मू सन्त्रक पुरुष है, अग अन्य की सम्पूर्ण गर्मान्य अध्यक्ष क्षे क अन्तर अक्नेके प्रकृत प्रक्रामा संग्रह शक्य अध्याने वतान कोक्यो पुरः मरकान केरे कृष् भोरो-- 'राजेकर । य मारको जासके कुळालक्ष्मी कार्यी निविषये क्यांगामा सुचोक्य क्रेम्प अन्त इक्स है। जिसे करण निरिक्राफें सुन्दर चित्रने तेरा रूप प्रथम पूजा, इस समय रातिका प्रकल सहर बील रहा का । प्रश्तिको क्ती दिवसे आरम्प करके क्रां विकित नेत

काम इस अरमा काहिये। यह इस वरण प्रोधन एक मन्दर्भ विद्यालेक प्रधान है। वर्षके अन्तरे स्थ पुरः वही चतुर्वी या जन रवारक मेरे वाकनानुसार हिर प्रताक करना मस्य कार्तने। नियु संस्कृती अनेको प्रकारके अभूवन सुर्खाकी कालवा है, उर्व चतुर्विक दिन भक्तिपूर्वक विकासकेत हेरा जान्द्री जन्म-प्रतिद्वा करे और भौतिनामसे नाम इकारके देख क्यों, बचलें और कुम्बोक्षे उसकी पूजा करे। पुरः राजिका प्रमुख प्रमुप जीत कालेश्वर काम करके क्यांद्रानोंने पुरुष करना क्रमिने। यह दुर्मा संदर्शका, काद्य अंत्रूल रूप्यी और मीम मोठोखाली होनी काहिये । हेली एक जी एक

आकृत्य प्रकारिक कुर्वाक जारू स्थापिक जीवनाची।

क्षा को । क्याक्षात क्या, दीव आनेक

प्रकारकोर केलेख, गान्यूक, अरबी और इसक-इसम्ब प्रकाशिक्षण गर्शकाची कृष्या वर्ष और जन्म करके अन्ते: आने अनियास करे। जो पर्यक्रकी यूजा करनेके प्रजान धानकारकारका प्रधान करे। सन्पश्चान इनेप्तंत साहायोकी पूजा कार्य क्वे विकासकी जोजन सामुखे । इनके प्रोजन कर नेक्के बाद वार्ष भी महस्त्राक्ति निहासका ही प्रस्काद मान्ये । विक्रा मानेपुरव्यी स्मानक बारमंक annin ureft Propriest Passafre mer & 1 Ste

प्रकार करनेने का शुक्रात दुर्ण होता है।

भोरत ! मी हम अस्त्रे-काने जब वर्ष कुल हो जाया, तथा उनके अनुव्यवको बाहिको विह का प्रतासी पृतिके रिक्ते प्रतोकायनका कार्य भी सम्बंध करें । हक्कों मेरे आसानुस्थर बारह इक्कान्त्रेयके योगन कराना चाहिये । इसीकी व्यक्ति कि वह एक करना स्वापित करके करना सेने मूर्निकी कुछा करे। साम्ब्रास केलीक्षिके अनुसार बेटीका निर्माण करके पुजन करना वासिये। क्या नार्वक्रीयेन्स्रकोः अस्तर अञ्चल कारल क्याने, किर उसीयर कृष्णपक्षकी अनुर्वी आने तक जन दिन कानके केन्द्रके क्रोड़कर क्रान को । पुन: अतः कारतः कार्यः कारके अनके निर्णे भूतिके शासने हे कियो और हो बासकोको प्राह्मकोने क्रिकेट करे। एवंक विभिन्ने क्रियाबार विभिन्नका उनको एमा करे और क्रमाल को ! फिर मानुकी, के्नेकी, केंब साहर क्रफे भोजन करावे । रागमे जागरण

कारे ( प्राप्त:कारण कुर: कुमा करके प्राप्तान किया । कुरीकर ( का समान बुक्शगंत्रको रिक्ते विवर्णन कर है। निरिक्तदेवीको को अन्यन प्राप्त कुमर महत्त्वकोसे अल्हीयांच् अन्त को, स्वतित्वाचन कराने और प्रस्की वृतिके निके कुराकृतिक विकेदिक ग्राप्ते । विका स्वयंकार कार्क नाम प्रकारक मानोकी सामग करे । इस प्रकार को इस सरको पूर्ण करना है, जो अधीव फलको करी। होनी है। गर्नाता । यो स्टब्स्स्ट्रिक अवसी प्रतिकोत अनुसार मिल सेरी युका करेगा। असके साथी प्रमाण क्यार हो आयेथे। स्पृत्योगी हिल्लुर प्रमान, मामल, बेहराबी-पूजा आहे. अवेक्षी क्यांगोहारा गणेक्सका वृक्त करना क्षा(भि । यो जो लोग क्या ज्यानक क्रमारोंने मानिव्यक्त तेरी कृत करेंने, अनुके विक्रीया सहाके दिन्ने नाम से पायक अहेर उत्त्वारे कार्यालया संग्रे संग्रे । समी क्राजिंद मोन्सेको विश्वस्थात विश्वसिको सह पुत्रा अन्यक्ष करती कांक्षेत्रे तथा अराब्यक्यकी कावास कार्यकार राज्यकोके Their all the year programation it is such अनुका विश्व-निर्म सम्मुद्धी संस्कृत कराय है. क्रो किराय यह समू प्रतान हो जाती है। उत्प fied fiedt weget artugen ib. 30 अवस्य नेरी सेवा करनी वाहिये। क्षातानी कारणे के—क्षेत्र 1880

विवर्जने महत्त्वा गलेकको इस उक्तर वर प्रदान किया, नव सम्पूर्ण देवलाओं, बेह प्राचिको और रिकांड कार्य स्थान गर्माने 'मकारा' करमार उरस्का समर्थन विस्ता और अस्पन्त विचिद्यपंत्र मध्यपंत्रस्था पुरस् क्रिया । भागकृतः विकासकोने असरपूर्णक माना प्रकारकी कुळन्सामधीले गामेश्वरकी

क्रिकेनक्रमध्ये अचीच की और अनेर काणांचे

कारण कर्मन मेरे जाने जुलोंने भी नहीं है। सम्बद्धाः क्या किर में करे केसे कराई । करे अवस्थात है। माने क्षेत्र क्ष्मिकी कारी सर्वी । अध्यासने कृत बार्य सर्वी । कार्यकेह कार कार्य लगे और पुलोबी कर्य होने राजी । क्रम क्रमान गर्नेको न्याबीकारकार प्रतिर्वतित क्षेत्रेक्ट वर्क व्याप्त प्रतास प्रतास नका । रहारे जनगर्चे रतन्ति स्वाधित हो गयी और साम द्वारा जाना गुरु व्यक्त । दिल्ल और पार्वनीको से सिक्षेप आरम्प प्राप्त हुआ और अर्थक अनेक अध्यक्ति मुक्तरावर्क क्यून होने समें स्वयंत्रा सन्दर्श देवनमें और अधिकास की कहाँ कवारे हुए है. में सामी विकास अवारी अपी-अपी जिल्ली करें। का रक्षा में दिलानीकी सुनि करकें मनेता और वर्गनीयो वर्गनार प्रशंका कर हो के और 'बैसल अपूर्ण पुत्र हुआ' थी परकर कार्तात्वय करने हुए चन्ने जा रहे थे। क्षा का विशिव्यक्षिक क्षेत्र प्राप्त है क्या का हिन्दकी भी को क्यानामन होते ह्य भी वहा अन्योका सार्च तिहा कानेके रिको प्रदेश रहते हैं, निर्माणके मेनिकट गर्ने और मोपांको किल्कानको पूर्वका राजा प्रकारके सुरक्षात्रक कार्य करने हमे । सर्व में कहा और विन्तु धेनों प्रसिद्धांक Ran-freegat dur unde ferund anne के अपने-अपने भागको सीट आहे। की क्यूच्य क्रिनेट्रिय क्रेकर इस परम माहानिक

जारकारको समान करता है, का सन्दर्भ महत्तांका सामी होमत महत्त-नमन है

कारा है। इसके समानने कुमरिनको प्राची,

रियोज्यो क्यारी, व्ययमिको भागांची.

प्रवासीको प्रकारी, रोगीको आरोकारी और अभागेको सौपालकी प्रारंग केली है। जिस कीका पुत्र और बन नह हो सक हो और बलि परदेश करन नक हो, उसे अस्वत पॉल किए बाला है। जो शोका-सामाने हुए खा हो, वह इसके काकारे निस्सेंद्र सोकारील हो जान है। वह स्तोड़ा वरिकारकारी हाल निस्से

होता है—इसमें तांतक भी संस्थाकी गुंबाइस नहीं है। जो भाषाके अध्यसस्पर अक्रवा किसी भी प्रवासवंधर इसे यन स्टब्सकर सुनता है, यह श्रीग्वेजनोकों कृताले सन्पूर्ण अभीत प्रस् अस कर लेक है। (अध्यास १९)

क्षत्रों शतः पूर्वकान रहता है, यह महलसम्पन्न

.

स्वाधिकार्तिक और गणेशकी बाल-लीका, दोनोंका परस्पर विवाहके विषयमें विवाद, शिक्जीहारा पृथ्वी-परिक्रमाका आदेश, कार्तिकेशका प्रस्थान, गणेशका माना पिनाकी परिक्रमा करके उनसे पृथ्वीपरिक्रमा स्वीकृत कराना, विश्वरूपकी सिद्धि और बुद्धि नायक दोनों कन्याओंके साथ गणेशका विवाह और उनसे क्षेप्र तथा लाभ नामक दो पृत्रोकी उत्पन्ति, कृषारका पृथ्वीपरिक्रमा करके लीटना और शुक्षा होकर क्रीचपर्यंतपर कला जाना, क्षमारसम्बद्ध अक्णकी पहिसा

नारदावीने पृद्धां — साम 1 विने गानेसकोः सम्बद्धानान्त्री अनुपन कृतान्त्र सभा परवा

परास्त्रकाने जिल्लामित उत्तका विका करित भी सूर्य निवास स्वेत्कर ! उत्तके बाद करेत-मी घटना घटी, उत्तका करित कीतिको, क्यांकि चित्राजी ! दिल्ला और धार्केन्या उत्तकक

चता बहान् आनव्य प्रवान करनेवाला है। इस्तानीने कहा—व्यक्तित्र । तुम तो चढ़े काकविष्कं हो। तुमने बही उनक कल पूछी है। ज्विकलम्प ! अस्का, कम में असका वर्णन करता है, तुम ध्वान क्रमका सुनो। विश्रेन्द्र ! हिंग्य और क्रमंती अपने

येनो पुत्रोकी बाललीला अस-देखकर महाद

प्रेममें सम्र रहते लगे । कुरीका लाह-कार

करनेके कारण माता-वितासः सुरू विनी-

नियं करणे जाता वर और वे दीनों सुनार प्रीतिपूर्णक आजनके साथ तर्थ-निरहकी जीनकी करने थे। मुनीका ! वे दोनों करनक मानिकार्निक और गणेश भनिक-पुरित विन्ते सदा माना-विभाकी परिकार्य

किन्छ करने से । इससे माना-विलक्ता प्रहान्

केंद्र कम्पूक्त और नगेशवर शुक्रवक्रके

करणाकी असि दिन-अंतिदिन कहता ही गका। एक समय दिवा और दिनो दोनों क्रेम्प्रेंक एकालमें बैठकर को विचार करने को गर्के, अब इन दोनोंका जुम विचाह कैसे सम्बद्ध हो। हों तो जैसे कहानन प्यास है, कैसे ही गर्भेश की है।' ऐसी विचामों पहकर से दोनों सीस्त्रवात जननदम्म हो गये। दोनों कुरोंके करने थी कियाकृती इन्हार जान इसी। में दोनों 'सहते में कियाह सामित्रा, सहते में कियाह सामित्रा कामे लगे। तस सामि हुए एसपर कियाह करने लगे। तस सामित्र अमीधर ने दोनों एनकी कुरोंकी सास सुनवार सोवित्स अवकाश्या आवाह से पाप विकारको जात हुए। हुस समय साम सामें अपने दोनों पुलेको सुन्यका और समने इस जवार कहा।

दिन-पार्वती पीटें — सुपूर्ण ।
इसायेगीये पार्वति ही एक देना विवास करा
एका है, जो तुम केनीये दिन्ये सुरस्त्रकार प्राप्त । अब इस बच्चार्यकार दिन्ये सुरस्त्रकार पार्व हैं, तुमानेत अंग्यूर्वक सुन्ते । जारे पार्व ! इसे हो तुम दोनों पुत्र स्वक्ता ही कारे हो; विस्तीपर विशेष अंग हो - ऐसी कार्य पार्व हैं। अस्त प्रम्मे हुमानेगोंके विकास विवास एक ऐसी कर्त कार्यो है, जो केनोके रिन्ये कार्यानकारियों हैं, (यह सर्व यह हैं विश) को सारी पृथ्वीकी परिस्ता कार्यों पहले सीट अस्त्रेगा, असीवार सुन्य विकास पहले किया कार्यानः ।

लहाओं कहार है—पूर्व ! कला-रिताकी कई कल सुनकर हारकका सहकारों कालिका तुरंग है अपने तकारों पृथ्वीकी परिकास कारनेके रित्रके कार दिने । परंतु अगाध-शृद्धि-सम्बद्ध गर्मक कर्ति कहे यह गर्व । वे अपनी समय वृद्धिकर अस्तव के बारंबार बनाने कितार करने तमां कि 'क्षा में क्या करते ? कहाँ जाते ? परिकास को मुहासे हो नहीं सकारों; क्योंकि कोस्तकर बारनेके बाद आगे सुक्रके काम कारक में नहीं । किर सारी पृथ्वीकी परिकास करके में कैले सुरा जात कर समून्त ?' ऐसा विकारकर गर्नसने जो कुछ किया, उसे सुने । उन्होंने अपने वर खेटकार विविधूर्यक काम किया और माम-वितासे इस जनार कहा ।

नगेरानी घोते—विसामी एवं सन्त्रको ! वैने आसलोगोको पूजा सरकेत रिको नहीं से अस्तरम स्थापित विश्वे हैं। आप केनो इसपर विश्वालिये और मेश समोरण पूर्ण

सहस्यों करते हैं—कृषे । कर्तकृति सार कृतका कर्तके और पंग्लेशन उनकी कृता अन्य करतेके तिले आसनवर विश्वकार के कर्ष । तस गर्नकृते उनकी विश्वकार कृत कर्ता संग्र आस्तिक प्रशास करते कृत करती संग्र आर अवस्थित की । केस काम । कर्तक से कृतिकार में ही, के सार क्षेत्रकर जैनाका माना-विश्वकी स्थान



+ वॅटिका विकानगर + 144 इकारमें सुति करके केले । विषय-वार्यक्षेत्रके पूजा करके प्रवृक्षिणा कर सी गर्जेञ्जल कहा—हे सहाकी । स्था है है. अस: वेरी क्रम्यूवर्णना प्रश्लीकी परिक्रमा वृत्ती को पानी । पानिक संस्कानून बेबी और विकासी ! आयरकेन केरी उन्हम काम सुनिये और गीम ही बेस सुध मिनाह कर वैकिये । प्रकारिक को पेने बचन विलय है, ये साथ है सहाजी बहुते हैं—क्ष्मे ! ब्यूनक शयक असम ? (ये क्या है कि) जो पुर काल-दिवस्थारे कुछ कालो इन्हरी प्रदक्षिणा समीक्षकः देशा बच्चन सुनदार से दोनो प्राप्त-विता माञ्चिकार मजेवले अंते । कारत है, उसे पुर्वापिकामान्यभित पास सुरक्ष्य हो अन्य है। यो सहस-विस्ताको धरपर तिमा-रंत्रावने कहाः केश । सु पहले मानगेंसकि इस वारी पृथ्वीकी परिवास क्षेत्रका केर्च-मामक रूपे माना है, का माना-सो कर आ । सुमार गया हुआ है, यू भी मा विकासी हासके सिक्नोबाके प्राथमा भागी होता है; क्योंकि कुल्के रिल्के शतक-विराज्या करण-और कामे पहले होट आ (सम नेत निका पाले कर विवा कवन्त्र) । क्षता हो प्रकार नीयां है। अन्य तीयां तो पूर स्त्राची व्यक्ते ी--पुरे ! क्षावेक प्रमु की है, प्रांतु अर्थका साम्राध्य शिमक्षमाक्क शर्मक सहस्र-किलकी हेन्हें बार्स सुनकर कृतिल के भूतंत्र क्षेत्र को । गर्नेशनीने क्या —हे क्यानी ! सवा हे फिराओं ! अस्य सेनों सर्वन्य, सर्वन्य और महावृद्धियान् है, अस. बर्म्यनुसार नेसै बाग सुनिये। स्थि सारा कार पृथ्वीयाने प्रतिकास की है। ब्रिट आपरोग ऐसी बात करते कर से हैं ? महाजो करने हैं। धुने ! शिक-कार्यती ते को लोलानची ही हहाँ, वे गर्भप्रवाह क्राचन सुन लोकिक परिवार आक्रम शंकार niefe s दिवय पर्यातीने काव सुत्र ! सुने श्रामुख्यंत्र विस्तरकानी महे-वहे काकोसे युक्त इस सञ्ज्ञीयकती विद्याल पृथ्वीची परिक्रमा कर कर ती ? मद्दार्जी नक्ते हैं — भूने ! क्या निव्य-पार्वतिने ऐसर कड़ा, तब उसे शुनकर च्यान् बुद्धिसम्बद्ध गर्नेस सेले । पर्याजनीते अञ्च — स्थानकी रूपं । पिताजी ! मैंने अवकी शुद्धिये जान केने काले हुए कोने ।

का रहे थे के बाराये ही सुनाभ है। पुत्रके रिस्पे (पाल विका) और प्रक्रि विके (यहि) में केनी सुन्दर किये परवे ही वर्तपान है। ऐसा वो बेद-मान्त्र विरमार अध्यक्ति क्षरते रहते हैं. असे वितर प्राप्तकोगा अस्तरम बार होरीमके । (और वरि का अनम्ब के व्यक्ता हो। निसादेश केर भी असम है जनगर और बेहहरा धर्मित आकार का कारण भी सुन्त भागात जानगी । प्रमाणिको वह तो स्वीत ही येश सूच विकास वर्ष रीजिये अक्षमा को कहा होजिये कि बेद-प्राक्त बारे हैं। अस्य केनो धर्मान्य हैं, जात: चार्म-ध्वीर क्रिका कर्षेत्र हम क्षेत्रीये जो अजीतम प्रतीत हो। जरे प्रयानपूर्वक करक साहिये । काराजी भवन्ते है—चुने | तक जी वृद्धिशतकेने शेष्ट्र, रूपन वृद्धिकारक तथा महार् हरते है, वे वर्धरीनवृत गर्भर इतन कहकर क्य हो नवे । उसर के क्षेत्रों पति-क्सी जनहीकर जिल-भार्वती गर्नेक्ट्रेस क्लम सुक्कर घरम क्रिक्ति हुए। उद्यापन में बचार्वकारी एवं अद्भुत वृद्धियाने अपने पुत्र गलेक्की उत्तरस

मुद्धि क्रम्य हो है। हुने को बात सबी है, यह विकास करते हैं, अन्यका नहीं है। दृःस्तात अवसर अलेक्ट जिल्ली कृद्धि निर्माण हे वाली है, कावार कुछ उसी कहार किया हो माला है, कैने सुर्वके जान होने ही अन्यकर । मिलके पास सुद्धि है, यही कारणात् है। व्यक्तियके बार कर वहाँ । मुत्र । बेच-सच्या और पुरान्तेने व्यान्ताने देको वर्ग-मारुगारे केली पान गावे गावे सह तक को पूरी का को। को को का मति है, बार्ड कुलार क्वीन कर सम्बद्धार है। स्थाने हैंगी, बाह बाल, बाब, एके, बाब पुरतके विकरित व्यक्ति कारेने ।

क्राह्मको कन्त्रो हैं । जन्म ! वी अञ्चलक

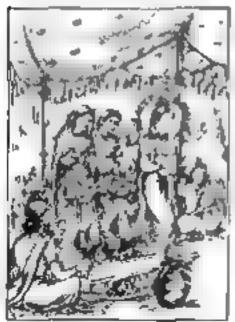

क्ष केनोमें मुद्धिसम्बर राजेकको सम्बन्ध से

दिश्या रिकारो पाना-केटा । यू भवान् अपैर विकास करने, विकासके प्राथमिक प्राप्त कारमानामें राज्या है, कृतिने तुरूने निर्मात प्रत्ये राज्ये । इसी राज्य क्रमें जनस बुद्धिकारे प्रकारके विद्यालको विकासके क्योगवार कर करत, एवं अस्तर विकास कारके उन्हें परण कुछ आहे हुआ । उन parely frequent frequenciation and सर्वापुर्वाच्या से सुन्ती सम्बाद भी, निरुक्त जन्म 'निर्देश' और 'सुद्धि' मा। भागवान् प्रांत्रस्य और विशेषाने का केनोके कान क्रांत्यंक परोक्ता विकास-संख्या सम्बद्ध कृतम्य । इस निवाहके अवस्थान सन्तर्भ केल्या अलग केवल करतरे। यस सम्बद्ध दिला और व्यवेतीया बेहा प्रयोग्य en, while segmen frequently the निष्यक्ष किया। यह देशकर मुस्ति नवर वेकाकार्वाच्यां वरण 🎹 अन्त हुआ। जूने 🛚 पर्वप्रको सी पर क्षेत्रे परियोक् विराजेते को सुका क्राप्त हुआ, अनवहा कर्मन मही किन्दा क राज्यात् । पुरस् कारणेत प्रश्नाम् गारामा गलेशके इन केने परिचार के हिमा पूर क्ष्मक कुर् । वनमें नानेक्षकती रितद्विके मधीने 'क्रेज' शानमं पुत्र पेक इतन और पुरिक्रोर गर्नो क्रिक भरत सुन्तर कुरते सन्त रिमा, क्रमात क्षत्र 'स्थान' प्रभा । इस प्रवास क्रम गर्नक अभिन्य पुरस्का संग असे हर रिकास कामी समें इस इसी पूर surfreeding pulsel street with नोटे । इस समय नाम्याने शासा मुख्या कारको सम सम्बद्धार सुराये । इन्हें सुरावर कुमानके बन्ने कहा होता हुआ और के नाम-किम किमा-विकास हारा हेके मानेपर भी न स्वास्थ्य सर्वे अपनेवन्द्री और कर्ष गर्ने ।

देशने ! असे विन्तरे क्रिय-पूत्र सामि-कार्निकार कुमारत (क्रैजारकर) प्रसिद्ध

हे नवा । उनका राभ जिल्होनकैन विस्ताल है। गया। यह सुभदावयः, सर्वपत्यस्ति, मुण्यस्य और जवह ज्ञान्ययंक्ष प्रक्रि प्रदान करनेवारस है । कार्निकाओ वृत्तिसम्बद्ध सर्पी केला, प्रापि, तीर्च और पृतीक्षर सक कुमारका वर्तन करनेके विके (प्रतेक-पर्याचन) आते हैं। यो मनुष्य कार्तिकी पुणियाके दिव क्राविका विकास योग क्षेत्रेयर कार्यवकारीकामा वर्षन करता है. करके सम्पूर्ण पाप गए है साले 🕏 और की मनोभाविकत करूकी प्राप्ति केली है। इकर स्वान्त्रका विक्रोंच के वानेवर क्याको लाउन् ष्ट्राच्ये प्रश्नातः अशोने कीनव्यक्तरी अध्येष व्यक्ती विकासि कहा—'प्रयो । उत्तर को साथ रिकार बड़ाँ वारिको ।' सब दिवसको सुरस ब्रेनेके विक्रिय १४६ जनवाद श्रेका अध्ये एक अंशाने का पर्यतंत्रर गर्ने और सुक-श्रायक प्रतिसकार्यक नामक प्रवेतिस्ट्रिके करानें बहुरे इस्तिहित हो गये । वे सन्धानोनी भवित सक्षा अपने रहनी जनतेन क्रमेरक दर्ज मारनेवाले है। वे अल्ब की विकास वर्तित कर प्रकंतका विराजनात्र है

केट नगर . वे केपी जिला-दिल की

कुर-संदर्भ विद्वार होका क्लेक वर्षपर कुमारको देखनेके सिन्ने जाते हैं। अध्ययसम्बद्धाः दिन वर्षां स्वयं अन्य पंकारते हैं। और पृथिकके दिव पर्यापिकी असी है। युनिवर ! त्यने क्वानिकार्तिक और क्लेजक को-को क्लाक सुप्रसे पूछा था, 👊 सन मेरे जुन्हें कह सुराना । इसे शुक्कर कृष्टिकान् कर्मक समझ्य वायोक्ते कृतः हो आतः है और उसकी सभी सुध बरायनाएँ एवं से करी है। क्षे प्रमुख इस व्यक्तिको स्कृता अञ्चल प्रदेशत 🛊 एवं सुनात अवस्था स्टास्ता है, निकारेक प्रकार काली समीएक सफाल हो कते है । 😘 अनुवन आकार वापनक्रक, क्रीनित्रम्, सुन्त्रक्षक्रंम, अलबु वक्रनेतास्त्र, कारोबके आहेत कारानेकारण, पुत्र-चीत्रांकी वर्धद्व कार्यकाला, क्षेत्रध्य, शिश्मीके इसम ज़नका संदूत्ता, शिथ-कर्कनीयें प्रेम **अ**यस करनेकारम् अवैर शिक्यकिवर्धक है। यह वर्त्वभाषां कार्या । विकास के अपूर्ण शासका क्षण और एक शिवपण है: अनः मेशकामी क्षं निकास चलोको नवा इतका अवस धारता वार्ताको ।

(अवसमि २०)

॥ स्वासंविकायत कृत्यारसम्बद्ध शब्दार्थ ॥

### स्त्रसंहिता, पश्चम (युद्ध) रूप्य

तारकपुत्र तारकाश, जिल्लुमारचै और कमलाक्षकी सपस्ता, प्रद्वानुहार क्षे बा-प्रकार, ययद्वरा काके लिये तीन पुरोका निर्माण और क्रम्बी समाबद-लोपाका वर्णन

और आहेत्वानीकारी कृत्य कार्यकांचे के वितेषका, एक कार्यक्र दिने जात. ओल्डोर प्रया अस्पर अहन सर्वकार है, अंचले, सावकार पुरस्का, न्यान मीर और क्ष्मारम् क्षेत्रस्थेः पुरस्क क्षमानी जस २००६ । हैकोने हेष्ट व्यवनेकाने से १ वर सेनीन समी क्षारिकारी हेन्स्रे पूर्व क्षेत्रम् । अस्य अस्य पूर्वः अस्योकत् पूर्वः वर्णेक्तः वीर्णासन् महितारा कानो का मान्येनम व्यक्तिक कर्ना कानो केन्द्रनीतारी एक कन्ताने सामा क्रोतिको, विकास प्रातेनके प्रोतन्त्री प्रात्मी पान अञ्चल क्षत्रमा कारण गरी। पही कुरेका पर किया था। यहन् क्रीवंद्राची एवंचे इसारों क्योंका अधारांची क्षणकार शंकाचे के के के के मनरोको ५५ ही साथ यह ही वानले निवस बाराना एवं केले जल कर क्रमा का ? meine ! finels merel muraban gint pil ur bie fint men fir : सुनोर्गिका है अबा औ तक क्यांके जान Regre Webspiel E. 18 sprang Wilcolli करित से केवरियोंको अस्पर अक्षा बारनेवाल है। उस्त बहु सारा ब्रांस विकारक्षेत्र कर्मन व्यक्ति ।

स्वरूपे के<del>टे-व्यक्तित । कार्</del> किसी संबंध कारणे सम्बद्धालयों ऐसा ही प्रेस किया पर । इस समूच सम्बद्धानाया औ कुछ जार देशा था, नहीं में दर्जन पास्त्र हैं।

इस प्रमान अन्तर्भावनी वर्षा कि -महत्त्वदिक्षाम् सारामाते । विश्वासः संदान कारनेवाले प्राप्तकेति देखते विकास प्रवृत्त इस है पानने विकास कर किया है. बाद वर्गित प्रदास है। युक्ते । पूर्वत्वन । बाद रिरमकुन्तर कान्द्रने अरम्बास्तरमध्ये कर क्रांग, राज अस्तेः डीमी पूर्वको न्यूरर् अस्त प्रभा । कार्ने सरकाक सामी क्षेत्र था, विकास का और क्षेत्रक राज

कुरु होते कहा—विकास । यो पर्यक्त प्रकारक हा । अने क्षेत्रीये प्रकार पर्यक्त हा । provide this serve all the form: क्षा गुर और असुनेके गुरू व्यान्तास्त्री क्राह्मणी प्रत्यों स्थानको स्थानक संस्था

> मध्यमि का -- मध्येन । मे प्रम-क्षेत्रीके काले क्षमा के नार है, जान



सुद्धारी कामनात अनुसार तुन्ते सभी पर प्रकार कार्यान्त । वेन्द्रोहियो 🕽 मैं सम्बद्धी जनसम्बद्धे कामहान और सर्वेद रूप कृष करनेने इनमं है; जन्द ककाते, हुस्तरेनाने

इतना भोर तम किस्मीको किया है ? सनत्तुन्यस्त्री वजते हैं जुने ! अक्टानीकी वज्र क्षम सुनकर उप सकते

अञ्चानि चौषका निरस्ताहके चरणीये प्रतिपाल किया और बिर धीरे-और अपने बारवी बात बद्धांत अरस्य किया ।

मानको नाम माझना अन्तरका विकास । दैस्य मोतंत्र —वेशेक ! चादि आग द्वायार प्रसाध है और इसे बर देश साहते हैं से चा

मर दीरियमें कि सकता आंकियांने इस सकते. दिन्ने अमध्य हो जार्थ । जनसक्त । आग इसे विकार कर दे और इसमें करा, दोग कर्जा इसमें सन् गृह हो जार्थ तथा सकते की मृत्यू हाथारे समीच म प्रकृति । इस्तर्कनांक्त ऐसा विकार है कि इस्तर्का असर-असर हो सकते और जिल्लेकाने अन्य क्या अनेक्से और जिल्लेकाने अन्य क्या अनेक्से और पित्र इसारते हो; क्योंकि सहस्त्र । सन्दि पर्व हो हियांने कालके क्यान क्यान वाम विकार ही है से अनुक सकती, अस्त्रोत्तर नगर, अन्याक्त प्रोप-अन्यती,

सची व्यवं है। सन्दर्गारणी अलगे हैं—व्यक्षें ! इस स्वरती बैत्योंकी व्यक्तित सुनवार श्रवा क्रके काली गिरियाओं धगलान् संवरकार व्यव

अकृत पर और देखनेने का अवंत्रन

है। मेरे फिकारमें तो सब जानकेंद्र निन्धे के

कारके; जोले । जन्द्राजीने काद—असूचे ! असरक कार्याको जाँ भित्य कार्यका, अस- तुम्यकेन अपना मह कियार छोद हो । इसके अस्मिक अन्य स्पेष्ट्र चर को तुन्हें सकता हो आग हो। क्योंकि देखें ! इस जुल्लार जाई क्यों की को आगी जन्म है अध्यक्ष उन्य होना जा

अगर्गे अजर-अगर नहीं 🖨 उन्हरता ।

इसलिये पायरक्षित्र असरो । तसस्रोत्त स्वर्ध

मांग रमें, को देखार और अस्तुतेके किये अक्षण्य हो। उस जलकृषे मुक्तिम अपने कार्यम अक्षण केकर पुष्पक्त-पुश्च अपने मार्यमें किसी इंतुबर्व अप को, विस्तुते मुक्ति क्या हो क्या और कुछ कुई बरम स

अवनी बुद्धिसे विज्ञासकर मृत्यूकी बञ्चनर

कर्ता हर कर्ता हेला दुर्तम इसे इल्लाध्य कर

सन्त्रभागी कहते हैं—सहसे ! सहार्थिक ऐने स्वाप सुनका से है सहितक क्रांत्रमा हो गये, दिन कुछ संख-निकास्टर सर्वार्थिकप्रियाक सहार्थिक कोए !

कर वर्षेत्र ।

हैलाँग कहा — भागवान् । स्वाधि इपारं इक्लोग क्रवार इराक्रणी है तथानि इपारं पान कोई देखा कर नहीं है, नहीं इस स्वाधीने सुरक्षित सकर स्वाप्यंक निवास कर वर्षे असः आग इपारं रिको ऐसे तीन स्वाधिक विश्वास क्षा द्वीतरो, जो आक्रम अस्तृत और वान्यूनं सम्बद्धियोसे क्षाप्य हैं सक्ष रेक्स विश्वास स्थापन न क्षा करें। स्वेकेस । अस्य से वान्युन्द है। इसलोग अस्वाधी कृत्याने ऐसे तीनी पुरोधे अधिद्वित्य केवां इस पुर्वाचन विवास क्षांगी। इसी

कार्यना हो और देवता 🎹 जनका भेता म कर समें। सामक्रम कमानाको वादिने को हुए अस्त्रम विकास नगरकी वादाना की और विद्यानानीने प्रमा होकर कहाँ संभाग कहाँ र नाईका कहा हुआ नहा नगर गींगा है कहाँ ने के सीनों पुर मध्याहकै सम्ब अधिनिय पुरुषि चन्नाके पुष्प मध्यपर विवास होनेनर एक क्षान्यर विकास होकर है

क्षेत्र सामग्रहाने कहा कि विकास वेरे

विको विका जनगरका विकास करो, यह

क्रमणः एकके क्या एक शुरू हुए लोगोची। गया १ एक प्रकार 🕶 सीनो पुरोको क्यार र्बाष्ट्रसे ओहरू हो । बिर पुष्पारावर्ष अन्य नहान् वस-वरक्रमले सन्दर्भ ने नारकासुर्वेद कारक्षेत्रके वर्ष करते सन्त एक स्वय सर्वके बाध के तीओं जगर करतार निसंद और एक्प्रभावको जात्र हो, अन्यका नहीं। जन शयब क्रिकारस प्रशासन् प्रध्यार, से केरपायके सीता, समीवनम्ब और सम्बंध केन है। संस्तापूर्वक सम्पूर्ण अस्त्रिक्येसे पूक इक असम्बद्ध रक्षार केन्द्रकर इक अने वे काराचे हमारे प्रांकः केटन करें। विन्यू भागवान् संबार तथा इक्लोफोके क्यूनीय, पान और अधिकालको पान है; अन-के इपलोगीको कैसे करन करेंचे—स्थये ऐसी ब्याप्त करके हुए एने पूर्णन परको सांग को है।

मनस्वादमी कार्ते हैं---व्यक्तमी । अर देखोका काम सुम्बद सुद्रिकार्ग शोकविताकः प्रधाने विकर्तका काल मारचेर असरे पाद्य कि 'अर्चात, हैना से होता ( फिर मनको भी अपने की हर प्रकॉने कहा—'हे जब ! एक कोने, काँठे और होतंबेर तीय कार बना हो है को क्याने अर्थेश रेकर ज्यानी स्थ लग्ध-प्रतिक हेरली-देखते अध्ये बाग सर्गको यह यथे। स्थानकार सैर्वकराजी जनमे अपने संबोधानके मधरोका विज्ञाल करना असमा विज्ञात कारने बारफाशके दिन्हें स्वर्णन्य, काराजांत किये राजाना और विद्यालाकी-के रिज्ये स्पेक्टबन —वी सीन प्रवासके स्थाप हुने रोबार किला । में पुर कामक: सामें, अम्परिक्ष और मूनस्थार निर्मित हुए थे। अस्टोंके कियाँ जलर स्वीतास्य प्रम इन हीलं पुरोको हारकाश आदि अनुरोके इसले कर्मा सर्व भी अमेर्न कर

रक्के उन्हें अस्ति हुए और सम्बद्ध धोगोका क्षाकोल करने रून । वे बलर करूपमुशीसे स्थाप तथा प्राची-केडोसे सन्दर्भ थे। उनमें व्यक्तिभंदित व्यक्तियोगे आव्यक्ति व्यक्ति बहुत को हुए थे। ये क्यागाके को हुए एवं कुर्व-सम्बद्धाः समान बामकीरे विजयनीते, जिनमें चारों और इरकावे लगे थे. भोष्यकाल से । केलास-क्रिक्टके समान देशे क्षा प्रमुक्तके क्ष्मण क्ष्मण दिना जारताचे तथा गीपुरोले इनकी अञ्चल कोधा के को बो । वे अपराओं, गमार्थी, स्टिहे क्या कार्याचे सम्बातक की थे। प्रातेन पहल्के विकास एक अधिकेष्यानकर्ती प्रतिक्रा ह्यं थी। इतने दिलधानि-नारकण प्राच्या प्राप्तम रचा निवास करते हैं। वै कारणे, कुन, अस्तान और कड़ी-मही प्रतिकोते तथा प्रश्ना-के-समूह स्थानी पून हुए पुरुषेसे पुष्प उद्यानी और सनीवे शुक्रमेशन है। बाह्र-बड़ी महियों नहीं और क्षेटी-क्षेत्री श्रीनाओंचे, विनये कानर-विलंड हुए थे. उन्हादे कोचा और यह नवी थी। उनमें सन्दर्भ कामनाओंको पूर्ण करनेकारे अनेको करनेक करने स्ट हुए कुछ तार्व थे, जिल्लो ये प्लान विकास मनेपूर लको हो। ये होइ-के-होद स्थानत जळनाजीके, सुन्धर-सुन्धर कोहोसे, जाना प्रकारके आवार-प्रकारकारे स्थी एवं हिर्त्तकारकोरो अस्तिकार थे। उनके राजकन्तर कृषक्-मृत्रक सीक्षरका को बे और वेदाव्यक्तको पाठकालाई भी पित्र-विश्व निर्दर्शन हुई भी । के पानी पुरानीके निज्ये

<del>या वार्णाने थी अनोपर थे। उन्हें स्थापारी</del>

3-19 + Million Constitution of the second se

पुरुवसील संहालन ही देख सकते हैं 1 पति-सेवायराक्य तथा कुंधवंसे विधुक्त कुनेवली पतिश्रमा अर्थसोने उन अपरोक्त काम स्वरूपेकी सर्वस पवित्र कर रका का 1 उनमें स्वरूप्य सूच्येर देख और मुलि-श्वृतिके अर्थके तथा। एवं स्वधानंत्राच्या काह्या अवनी विच्यों क्या पूजेंस साथ निवास करते थे 1 अर्थ क्याहा सूचित ऐसे मुद्दा करावाने की भरे हुए थे, सिनके केना नील कामराके स्वान नीले और पुँचराके थे 1 के सभी सुदिस्त्रील थे जिसकी कर्म स्वा मुद्दाकी स्वरूप्य कर वास के थे, आहा और विव्यक्त पूजन कर वेसे अर्थ काम्बा किस्तुत्व

वे: वे सूर्व, सक्त्याम और महेन्द्रके समान वहाँ के और देवलाओंके मधन करनेपाले में । वेदो, उसको और पुरावोंने मिन-विश्व पर्वीका कर्मन शिक्ष कहाँ करों और म्याम के। उन अस्टोंने क्रवेश करके में देख सहा विश्व मिली क्रवेश करके में देख सहा विश्व मिली क्रिक्ट सामको उनकोग करने लगे। यूने! इस जनार वहाँ विश्वक करनेपाले का पुण्यास्वाओंके सुरा एवं अस्टिन्द्रकेंके अस्य एउनको पासन करते हुद् बहुत संस्था कारक कार्यन के गया।

Ď1

#### तारक-पुत्रोंके प्रभावसे संतप्त हुए देवोकी ब्रह्मांके पत्स करूण पुकार, ब्रह्माका रुट्टे शिवके पास भेजना, शिवकी आज्ञासे देवोंका विष्णुकी शरणमें जाना और विष्णुका उन देखोंकी मोहित करके उन्हें आचार-श्रष्ट करना

सनल्यात्वी करते है—ध्यामे । तहरूपत साध्य-पुत्रोके प्रकारणे दश्य हुए इस आदि सभी देखता तुःसी हो वरस्य स्थान्य करके सहनतीकी सरक्ष्में गये । बार्त सम्पूर्ण विभागओंने दीन होचार प्रेमपूर्णक विभागक्षको स्थान किया और अवसर देखकर उनने अपना दुखहा सुनाते हुए बढ़ा ।

देगता चोरं- कातः । जिल्हांचे काणी सारक-पूर्णने गणी समासूरने सामण सार्गवासियोग्डरे भंताह कर दिका है। असून् ! इसीरित्रं इम्प्लेग दुःस्ती क्रेक्टर अस्वकी प्रस्थाने असूचे हैं। आस उपनेट सामका कोई उपाय कीजिये, किससे इक्टोन सुरूते स्व मनेट। ज्ञानांने ज्ञा वेषणको ! तृत्तें का क्षानांने विक्रेष कर नहीं करण व्यक्ति । मैं कर्मे वर्षका प्राप्त करणाता हैं। भगवान् क्षित्र तृत्ता करणात करणे । मैंने ही इव दैत्योको वक्षण हैं. अनः येरे हार्यो इच्यत पंथ क्षेत्र स्थित नहीं । साथ ही निपूर्ण इनका कृत्य भी कृतित्ता होता क्षेत्रा । अतः इन्द्रमहित सभी देवता मित्यतीये प्रार्थना करें । में सर्वाचीय यदि क्षांस हो ज्ञानेने से से ही नुवानोगीका जाने पूर्ण करेंगे ।

सनत्क्रमाराजी करते हैं -क्यासकी ! ब्रह्मा बीको कह वाफी सुनकर इन्द्रस्तरित सभी देखक दुःकी हो का स्कानपर वर्षे, जहाँ कृषधकान दिख आसीन थे। तब कर सबने

अञ्चारिक व्यक्तिकार क्षेत्रेक्षर ज़िल्लाके भारतपूर्वकः। वे क्षित्राचीका प्रकृत पुण्य-कार्यीचे अने सूर् वद्यानकार्य पंचायत स्थान विकास मूर्ग । इस इन्हरू करा इन्हरूके दिना क्रकेतोद्वार तिन्द्वरच्यानी परकेष्यरची *प*र्यक्र काके कार्य-माध्यमं निकृत हुन असी वैक्साओंने दोनव्यक्ते कंट्य प्रकार हर हान ओक्सर प्रमुख स्वार्थको निकटन करक आरम्प निरुप्त ।

देशकानी बाह्य-मानोश । सामानो पूर्व सीनो प्रापृत्योने विलाधार प्रश्नातीक समान देवलाओं को नगत कर दिया है। भागवर् । उन्होंने हिल्लेन्डिको उन्हा भूगीवारोक्ते असमे अधीम कर रिज्या है और इन्त्र्र सिद्ध स्थानेको स्ट्र-प्रद्र करके सर्वे साम्बद्धे इत्योगिन का रस्त है। वे कृतन केल कारण पहलातीको साथै जान साथे है। प्रकृति भूति-वर्तमा विभागत अस्ति अध्यक्षिक विकास कर रहत है। प्रेक्ट ! निशुम्ब ही से पारक-मूत्र भारता अभिन्तीके Rub sower II, prátisch ib virus-port सभी पार्च काले रहते है। प्रची ! ने शिपुरनिकासी कृष्ण केल प्राप्तक जन्महरू विकास न कर करों, उसके कार्ने ही आप विकार देवी गीनिका विकास करें, विकास प्रस्कारी गहा हो फक्त ।

सरक्ष्मानी करने हैं—कुने ! औ मानव करने हुए का सर्गवानी इन्हरी duffelt und wourt ferent per bie १ए जेले ।

जिलाओंने कहा — देवशका ! इस प्राचक

प्रमाण विज्ञा और पंजा प्रभावत मोमलेंड 🛊, और ऐसा विज्ञा है कि से क्यारम है. popul forgrature forch prints the popul नहीं करणा पार्टिये । में देखनाओंक सारे महाम् प्राष्ट्रीयो जाउन 🐮 नित भी वे दैल को प्रकार है, अनः रेक्स और अस् विकास भी प्रमात क्या कही कर समाने । से क्रम्ब-कृत स्था-के-सम्ब भूग्य सम्बद्ध है, क्रांतिको उस जनी जिन्हाक्रीरचीया यथ पुरातका है। क्यूनि में रक्ताकेत है, प्रधानि क्षा -सुरुवार में जिल होड़ बेटने बार सकता है, क्यांनेक काले किसी समय सहाराजि tings are the Provinces supere speed with कहा बाब अही है। सामुक्ताने अधानवारे, प्राथमी, कोर नका सम-ध्या कालोकार्रकीर क्षेत्रके प्राथितिकार विकास किया है; परेतु कुलाओर प्रदारका कोई उन्हरू नहीं है। है bamah ! क्यानेण भी से वर्णत हो, अनः कांद्रीको विकासक भूगी बनाओ कि वस के केन मेरे कन्द्र हैं, एक में उन्हें नेतरे नार क्ष्मात है। इस्तियों अगते । प्रान्तव के केल नेगी भाषित्रके सर्वत है, त्यारका अंच्या क्या अक्रकार है। गवानि श्वरतंत्र विकासे कार कार्या हमने का ब्यान्स क्रिक्न करों । अध्यक्त देखाना भागमान् विकास इत्योग परे और उनके प्राप्त देखें नवस्था

को रहते कि विज्ञाने से असूर क्रीय---क्षात्रको वर्गने विकृत क्रेक्ट वर्गक श्रामकारकारका है गर्ने। वैद्या प्रार्थकार क्रम होतेचे क्रार्ट क्रियोचे फ्रांसाल-शर्म होड हिंगा, कुला इन्डियोके बड़ा हो गर्ने। मी

महत्त्वे व हुन्। न क्षेत्रे च्याते कर । रिचरश्यक्त स्वीर: पृत्ती स्वीत निकृति ।.

 ditto frequent » \$NK [Telescond and the Control of the Co सी-पुरुष सर्प्या दुरावारी हो गये । देवस्राधन, अस्त्र अवसी सहीने वाले नथीं । इस अध्यार

बारम्, परम्, प्रतः, मीर्थः, विक-विक्या-सूर्यः अत्यार्थे अध्ययेका विकास हो परम् । पूर्वः । पूर्वः । प्रतः मनेत आदिका कृत्य, कार, दान अर्था, विशेषको प्रकृतीवर्धक उस देवगमधी सभी श्रभ आवरण नह हो गये। तब अवस् । तब प्रवास प्रवास की प्रतित कृतिका हो गयी। तथा अल्प्यूची इन पुरोने क महेनी। बच्चे

(अध्याय १--५)

देवीका शिक्जीके पास आकर इनका सरवन करना, शिक्जीके निपुर-बधके लिये उद्धन न होनेपर अद्धा और विष्णुका अने समझाना, विष्णुके बतलाये हुए शिव-क्लका देवोद्वारा तथा विष्णुद्धारा जय, सिक्जीकी प्रसन्तमा और इनके किये विश्वकर्माष्ट्रसा सर्वदेवयय रक्षका निर्माण

मानार्यः) पुरा---सम्बद्धमार्थाः । यसः स्वयन्त्रयाः श्रेषु करोद्वयः संस्थातमः जन

क्रिक्टरावरी पृद्धि विक्रेक्टरावे बोहाकुत हो मची, तम 🚟 यह कौन-भी घटन भारी ? किसी । यह नवर क्यान कर्मन प्रतिविक्षे । संस्कृतसम्बद्धाः वस्त्रः — वस्त्रः । अस्त तीनी पुरांकी पूर्वोक्त रहा हो गयी, क्रेज़ोने विकासीकार परिवास कर किया, अन्यूनी मी-वर्ग ग्या के गया और वाले और इराकार फेल क्या 📰 करवान् विशेषु और

भाइयो तथा पुरवानित्वासद्वित इत

begrift west ton 1888 derive understr क्षे और सुब्द क्रव्होंचे दिक्की सुनि करने स्पो—'प्रोधर वेच । अस्य परावेत्वक आसम्बद्धां स्टब्स् हैं, अल्ब ही मृहिके कर्ता सका, पालक किन्तु और पंतर्श 🕸 ै: पराहरभरून आयम्बे नम्भार 🕏 🖰 चो महाबेकतीका सावन करने देगीने उन्हें प्रमुख्य प्रकाश किया। वित भगवान् बिकार्य कराये साहे होकर अपने स्वामी परमेका विकास सन-ही-यन स्थल करके

स्थाप हो दक्षिणापृत्तिके हारा प्रथारिक

यन राज्यात से उनकी सुनि कार्य थे। देखी का -- अभी । अस्य समाग प्राप्तिकेल आरम्बद्धाः, सम्बाधकर्ता और भारतिकी बीचा प्रातेकाले हैं। असम्बंद गलेनी then first & forest acre thereton कार्यकार है। अस्य निवृत्त क्षा प्रकेश है, अभय ब्ह्नाको क्यारा जनगण है। असर्गन्यन्त्र । आवं ही हमारी सारी अव्यक्तिकोटे विकारण प्रत्येकाले हैं, असः कदाने जान ही हमारी गर्ता है और आग ही क्रमील प्रमाणेक्ष्मेन वन्त्रनीय हैं । आय संस्था अविद है और अपने ही अन्तरिद भी है। आन

å Merchan, Merc, Rig, April-

प्रकार भी साकात पहर और जगदीधर है। आप 🕸 रजेपूर्ण, संस्थापुर और समीगुरुके

अञ्चलके प्रदात, किया और यह होकर जन्मके कर्मा, नर्मा और संदारक करते हैं।

श्राप क्री इस व्यवसायरधे तारवेदाले है। आप समान आणियोके भगमी, अभिनाती,

करकत, कदमकतान, बेटाविशव और

मिन्स । प्रधानक संबंधे देखारा ३० पहेंचरमें

बार-भागकाले स्थल है। बेटलेब केनी आप ईवानके पुरिच्छी कावल करने 🛊 । शाप पोरियोपेर हरकारकान्यो कविनेपाल विराधनाम् एक्ते ै । केट और महत्त्वम स्कूते 🖁 कि आप परम्कारमध्य, सरकार, रेजोबादिर और बरसवर है। इन्हें । अन्य polocet, polos alt ferbulik अधिपति है। ५६ ! इस सम्पूर्ण निर्दे बारतच्या बद्धा सामा है, यह अस्य है है। बगक्ते ! इस बगल्ये किसे देखने, सुन्ने, प्रतान काने तथा कान्ये बोला कारण काल है और जो असूने की सूक्ष्म तक काल्यों की महाम् है, यह आप ही है। अल्प पार्च और क्षांथ, बेर, बेस, विसर, मुख्य, बराव अर्थेर न्यानामे हैं, असर अस्तरात्रे वाले ओरसे प्रकार है। सर्वकारिय । अस्य सर्वज्ञ, प्रमेश्वर, अलाकृत और विश्वास्त्र हैं; अस formerund tru adrett attenuer be क्षाप प्रतिपुर, प्रवास्त्रक्ष, प्रवास्त्र, कल्पासकर्ता, अनुस्तेत और करोड़ी सुर्वादि स्थान प्रभावकाती है। आवन्ते हम भागे औरले दक्का-जनाम करते हैं। विश्वासका, जारि-अन्यक्ता, क्रम्बीयमें क्षत्, निवाककारीम जन्म समाग्र प्रजीतको-को अपने-अपने कार्योप प्रमुख करनेवाले क्षान्त्रको पुजारा समा अकेन्से प्रान्त्य है । अस्य प्रकृतिके की प्रकर्णक, सकके प्रविक्रक, और समान प्रतिनेत्रे ब्याप्त है: श्राप कलेक्षरको इन्हरी प्रस्तकार है। सुनिर्मा नवा सुनि-शरको प्राप्त विकास आवन्त्रे सरकारण, प्रवास कृतेने निवास क्रानेकाल, सक्त्यू उद्धेर सुनि-संस्थान कालामे है । जावा । अवयने क्रमार्थे अनेको ऐसे कार्य किमे है, के हमारी संपन्नसे परे हैं; इसीनिये देवता,

कपूर, प्रकार और अस्पान कायर-व्यान भी अन्तर्भी ही सुनि करने है। इस्ले ! तिमुख्यानी केनोने हुने प्राप्तः न्यू-सा कर क्रमण है, अलः अस्य चीक्र हो का असुरोंका किरास करके हवारी रक्षा क्षेत्रिके; क्योंकि देववारका । इस देवोके स्थानक आग ही थाति है। वर्गकेश्वर ! इस समय ये आवन्त्री मान्यको मोहिल हो एवं है, असः प्रच्ये है में यनकर् विष्णुक्षरा यशायी हाँ पुनिश्चेर व्यक्तो केलवल संबद्ध धर्च-धर्म क्रेक् बैठे हैं। प्रकारकार ! इससे औधान्यवस इस समय का क्रिकोर्ग सम्पूर्ण करोचा परिस्थान का दिया है और पालिक कावका आसप हें। एक है। इस्लाइना ! अपि स्वयंत्रे केलाओक कर्ल कर्ल करे आहे हैं, इसीनिके असमा की हामचीन ज्ञानके भारतासक पूर् हैं। अक्र अन्यको केन्द्रे प्रथम हो, केला परिविधे ।

सन्तर्भागी वको है---मुनियर । प्रश प्रकार बर्धकरका भावन करके केवनम हीनपालने अञ्चलि बोधकर स्तमने कड़े हो रुवे । कर क्रमण करके बस्तमा हुन्के हुए 🗗 (



+ मेरिक्ट फिल्क्ट्रमा + 144 ----

इस प्रकार कर तुरेन्द्र आहे देवनि महेवाची। एकर अवस्थ ही अहीने अपने वर्षका स्तृति की और किन्तुने ईकाव-सन्वन्धे मक्त्रमा कर किया, तम समेश्वर करावस् मिल जनम हो गये और कुमर कमर है मही प्रकट हो गये। यह समय पार्वकीयति विकास कर अल्हा का । अनुष्टे काई-कृत्या भीवने कारणर विष्णुका कान्यिन विष्य अर्थि जिस में जन्दीयर प्राप्त तेवाबार काई हो नने और सन्दर्भ देखसाओवी उदेर कृत्याभागी कृष्टिको देखन्त्रात गान्योत कालीको शीवरियो सोले ।

दिलामीने अज्ञ नैक्कोष्ट ! उस अध्यानिक देलांके तीनो वर्गको वे वह कर शारीना-इसमें संसाध बड़ी है; मांनु के महादेख मेरे पास से और कारत का सुद्ध क्ष्मची मुक्तमे स्थान सकता था: असा- महानि इस समय प्रयोगे व्याप्तकत कार करेका मरिकाण कर रिका है, राजानि कवा से केरे ही हार जाने बोग्ब है? इसकिं क्रिकें निवरणानी कारे कैप्लेक्ट कर्मकड़ करके नेरी भरितने किन्छ का दिवा है, वे किना अवना अन्य कोई ही क्यें क्यें नहीं नारने ? मुनीका । सन्तुके वे क्या शुरुका क सामक्त केवलाओंका तथा श्रीकृष्टिक भी का क्कम क्रे गया । क्या मुख्यिमी अक्रमे देखा कि देवनाओं और निष्मुकं मुक्तक अवसे **ध**र गंभी है, एक क्वीने इस्त सोक्वर प्रस्कृत Bart strem fartt i

क्याची कोन्ड--वरकेचर ! **MPT** नोगचेनाओं में हैंह, परवड़ तथा सहसे हैंबे और ऋषियोकी रकाने तरकर है; अतः कव मानका रूपी नहीं कर सकता। अन्य ही आपके आतेशके हैं तो उन्हें केंद्रने काल गवा है। इसके जेरक से कार ही है। इस

कुरानिको अन्य केयनकोच्छी रक्षाके, निक्के क्रान क्षे स्वाप्तके, विकास का वर्शनिको । देवस्थित । क्ये-वर्षे पुनिवा, यह, सन्दर्भ केंग्, सावा, में और मिन्सू की निक्षम हो आवन्ती जना li và : am bemaite unish परवाद है । के जीवनि अतिह देवनक तथा आरा कर्मा अन्यक्त ही करूम है। अनुमा के । जीवरी अल्बोर कुवला है और मैं प्रवा ज्यानक प्रतिक है तथा अस्तिकी आहाका पारक कार्यक्रमे कहा राजकार्य संभागने-कार्य क्या है। सर्वेत्र ! अन्य केवल औ अन्तर्भे प्राप्तर्थे निकानन्त्रे सुकार स्त्यू अपने-अपने कार्यमें ताला खते हैं। यह विकास एक 🕏 र करकारको करते हैं—क्यानकी l अक्रामी का बाब सरकार सरकारक परमेक्ट

शिक्तका का अर्थन हो गुजा। तब कहाँने

मुक्ते देवनाओंका सम्राट् बल्ला रहे है से मेरे

रिकार्य केले-शास्त्र ! वर्ष आव

प्रकारिके कहा ।

परित्यान कर दिया है और ने जापकी

चकितो विजुक्त हो उन्ने 🖺 तवानि आपके

निवार द्वारत कार्य क्रमक क्रम नहीं कर

रुकाम । वेची और मानियोकी मानारक्षक

नक्रमेव । क्रम्पलीयी रक्षाके प्रैम्मे आर्फ्स

क्षार वन परेवलेका कथ अधिन है। आम सौ

राजा है, असः रहनाओं कर्णनरकर

धारियोका वय करनेले क्या नहीं स्टाला, प्रातिको प्रात कार्रिको क्लाक्कर साध्-

प्रवासीयो । यह क्षेत्रिके । यका बदि अकी राज्य राजर सर्वरचेषात्रियाम्बन्ने विश्वर राजन्त

काहरत हो को उसे अवने १९४०में एवं अन्यन

को केरम ही स्थानकर सारक चारित्रे।

Sharks der manger met kannel er abbetand i nere eine er nicht hann er abstant i belegenget i poblige er et पान इस पर्श्व कोन्य करई ऐसी सामाने से अध्ययकारी सीवनित्रे जब को करत, सब है वहीं, जिससे में इस बदाने प्राप्त कर सभी देवता पुर: विकासकार्य समा अपे । सर्थः; करोकि व से वेरे कार काई कान, क्रम्यूक्त क्षेत्रारे की देवों तका मुनियोंके दिक्षण एवा है, ज् असके प्रमाणक संसर्गत है और । सक्तकेकी सिर्वद्वाचे हेनू दिक्को कर सरमावार न संस्थानों विकास दिलानेकारे की बनुष- विक्रेयनारी विविधानिक सबसे ताला से माज ही है कि जिले रेक्टर में मनेपोरापूर्वकः सबे । मुनिनेश्व ! प्रधर देवनाम वैर्वसम्बद्ध हो संभावते का अवल केलेका क्या का कांकर 'किव'-'विव' के कारण काने सक्ते । यो बस्तावर के कुछ क्षेत्र करें । योगु पूर्व क्या करोड़ क्ष्म करके समाने करें से विकासीको प्रदेश प्रमूल होने न देशस्था करे। इसी समय कर्ण साहाल विश्व पूर्वीक क्रमका देवता, कारण आदि व्यति अस्त्रयः काल्य धाल्य काले प्रयत्न हो गये और वॉ क्षानुसर नवा कुन्दी हो नवे । सब अन्यवन्, प्रात्ने सने । कांत्रकारी योगे--हो । स्थान । प्रारंगे उन्हों कहा। भागवान् विच्या केले— "केले सका केलाका नका प्रत्या सामग्र पार्या कार्यामाल मुक्तिको । तुम्मनेन कर्ना बु:को से न्हे हो ? अधिको । वै बुक्तनेनोकं इस करने प्रमान से हुन्हें अपने सरो वृत्त्वाद्य विकास कर देश क्या है, अब: अब हुनलोग अपना पार्थिये । काम सून काम लोग कामान्यूर्वकः वालेकारीकान वार गरिन लो । मेरी बाल सुन्ने : केवन्तर ! सुन्दी लोग किवार - देवल्डाओं - वटा – नेवानियेत ! कारो कि वहान् कुल्लोकी आराधना कान्यानकार्य जनहीक्षर ! वटि आव इतपर शुक्रकारक नहीं होती । की ऐसा सुन्त है कि अलाई है को देखोंकी विकारतात्त्व निवास महाद्वाराज्यनमें पहले जहान, बहा होरान्स पहला. कालोः श्रीतः ही विमृतका संदर्भ का दीनिये । है। की अवस्था कृत्य देशकार प्रकृति करवेवर । अस्य क्षेत्रकानु तथा कृत्याची साम अवस्थ प्रसन्न होने हैं। परंतु विष्य से समया है। अस्पर्य ही मदाने हम देवताओंकी मनोके अध्यक्ष सब्द वरवेवा है। ये हो सारवार विवर्तनोसे रहा की है, अनः इस आरहनीय ही बारो । ३००: व्याने 🗈 🐠 जनम को अस्य हजारी रहा की किये । सम्बद्धारको सामे है – प्रदान् ? सब क्ष्मारक करके किर 'नक' सह प्रधीन करे। क्ष्मा और विकासील केवेची वह बात दिल "जिसन" सहसार से सार "शुरून"मा कुंबका कियाने बन-ही-बर प्रस्ता हुए और कारत करे। अतके धार से बार 'स्थ'ना प्रयोग कार्ये विशे 'जिल्ह्य 'मद' 'अ' क्येड् कृति इस अकार केले । महोताले कहा—हरे । अकृत् ! है। (ऐसा कारकेसे 'a)- कर शिक्य सुर्प हेवयम ! तथा जुनियों ! अब क्रियुरको नह शुने कुर कुर शिकार तथः 🖎 📆 क्या हुआ ही समझी । नुमत्येण आदरपूर्वक मेरी क्षणा है।) पुद्धिकताचे । यह तुक्केन क्षान क्षाने (और अधेः अनुसार कार्य दिरमधी प्रत्याको रियो प्रत स्थानी पुरः करें) । मैंने चाले जिस विच्य रेच, सार्रांच, एवं क्रपेड़ जब करोगे से क्रिकेट अन्तर बन्ध और श्रवन बाजको अङ्गीकार किया शुन्तारा कार्य पूर्व करेने।" सुने !

+ मंदिहा दिस्मातम = 

है, यह राम इतित्र ही तैयार करों। विकास तथा किये । निश्चम ही तुन दोनों विलोकीके अधिपति हो; इस्तिये तुन्हें चाहिये कि मेरे रियो प्रयासपूर्वक स्तानहोते बोच्य स्तरा उपकरण प्रस्तुत कर हो । तुम दोनों सृष्टिके सुजन और पालन-कार्यने निकृत हो, अवः नियुरको नष्ट हुआ सम्बद्धका वेजनाओंकी सदायताके लिने यह कार्य अवदय करो । **या पूर्ध अन्त (जिल्ला नुबलोगोंने क**व मिका 🛊) महाम् प्रमानय तथा महो प्रतक्ष करनेवारम है। यह भूति-मुक्तिका राज्य, सम्पूर्ण साधवाओका पुरस्त और शिव-धारतीके रिप्ये आवन्द्राद है। यह सर्गकानी पुरुषोके रिप्पे बल, यहा और आववती हृदिह

146

स्रक इस वन्त्रका कीलंग करता है, सुनता है अक्ट दूसरेको सुनता 🕏 उतकी सारी अधिसाधार्थं वर्ण हो जाती है। सनत्त्रकार्ज) कडते हैं—युदे 🕻 कामान्य शिरापि व्य बात सुकका सभी केल्या परम प्रस्तन हुए और प्रदान समा किन्युको स्ने नियोग आयन्द जार हुआ। इस क्षमध विकासमंत्रि विकास आज्ञानुसार विक्रके दिलके रिजी एक सर्वदेवका सवा

परम क्रोपन दिन्य रक्षका निर्माण क्रिया ।

काता है, सुने ! तदकता विवक्तानि

स्क्रांत्रके स्थि को सकते आदत्त्वर्धक

सर्वकोकायय दिव्य शक्की रखना की। बह

(अध्याय ६ -- ८)

करनेवारम है। यह निव्यासके लिये मोक्ष

तका सकार करनेवाले प्रशांके किये भूति-

मुक्तिस्का साधक है। जो प्रमुख परित्र होकर

सर्वदेवयम रथका वर्णन, शिवजीका उस रथपर बढ़कर युद्धके लिये अस्यान, वनका पशुपति नाम पहनेका कारण, शिवजीद्वारा गणेशका पूजन और त्रिपुर-दाह, मयदानवका त्रिपुरसे जीवित वक निकलना अनुस्वर राजकी निर्धाण-कालाका वर्णन

स्वाप्तर्गाने करा — रीवास्थर सनल्डमारजी । आपकी मुद्धि करी उत्तम है, आप सर्वत्र 🖁 । सारा । आपने परमेश्वर क्षिपकी जो कथा सुनावी है, यह अस्वन शन्त्र है। अस सुनिकार विकासकी तिक्योंके किये जिस देवस्य एवं प्रश्नोत्कर दिन्ध पंचवा निर्माण किया का, उसका सर्गम क्षीजिये ।

सुतजी कहते हैं—मूने ! स्कारकारियाँ पह बात सुनका मृतीश्वर सनस्क्रवार शिक्षकीको भारताकमारुगेक्य स्टरक करके क्षेत्रेले ।

पादपद्योका स्थापन करके अपनी श्रुद्धिके

मुनिवर स्वासनी ।

सनत्कृमारजीने कल्ल-महामृद्धियान्

नी दिस्ताजीयोः

कर्वसम्बद्ध तक सर्वपुरुषक रक सुवर्णका कर हुआ था। इसके सहिने कक्कपें सुर्व और वास्ताहर्वे सञ्चय विशयमान से। दार्कने कारले बारल और लगे हुए थे, किनमें कारको भूनं प्रतिद्धित वे और नामाँ पहिना क्षेत्रक आरंसे कुछ था, जिनमें मनुसावरी क्षेत्रक करनाएँ किराज्यान सी । उत्तम प्रतका धारम्य कारनेकाले विशेष ! अधिनी आदि लगी सलाईसों नक्षत्र भी उस वामणकाठी क्री प्रदेशन कका रहे थे । विप्रश्रंह 🖯 सही बहाएँ

क रहेगे पहिलोकी नेपि धनी। असरिक्ष

रकार अवकार ६३० और क्यूनकार्य प्रार्थका प्रदेश सेवाकार प्राप्त सेवाका । रक्षकी वैद्यालया रक्षत्र स्थान विद्यात कारायक और असरायहर— वे केमे कर रमांत्र कुमर हुए। अक्रमेच अधिकृत हुआ और सरसायर्थन क्रमोर अधायरधान क्रूप मेंनावर का रक्का केंग काराव्या और इक्तिमानन— होयो मोहकान्य, जूली कत् (राता) - काराएँ उपयो योगे हां । परहाएँ क्षाच्या केच्या (कांक्साव्यव अक्टब्स्य), क्षण जनस्य, निवेद अनुवर्ध (जीवक काष्ट्र ) और तथ ईवारच्य हुए। क्षूत्रंबर इस रभक्त क्लान (अलरी वर्त) क्ला कर्न और क्षेत्र कामार्थ हो। अध्यय (वेनाकाओ पानी ) और कामबे-द जुल्क अधिक प्रांतक Print ger c server (triggle) incom विकारणा, वृद्धि नकुरतः असंस्थार कोच्या और मेख महत्त्वा प्रत्यात करा है। मुस्तिह र प्रथियों को कारों ओरने विकृषित कर रहे भी और बद्धा का राज्यी वाल को : ३० समान केलोके कही अपूर् ही उसके पूर्वण और मुराज, न्याय, बीजोला रखा वर्णकावी कानुकार हुए । सन्दर्भ सुध स्थाननेते कुळ कारणस्य केंद्र रूप कार्यके सामान्त्र हुए और मने तथा आक्रम अनोः पाद वर्षे । सहक क्रमोने सुसोधिक इंज्यान क्रक्नाज्ञ हुए और दिशाई तथा इस्टिश्तर साथ पर करी । कुमार आहे नीवंति प्राथित क्षेत्रक क्षावार मोदार काल काल क्षाव केला और क्यों सम्बद्ध का रकते. आकारण-कव मने । यहा आसि सभी बंध सरिवालंते सुन्दरी किनोका का बाला किया और समान अस्पूरकोचे किन्द्रील से सामने सेसर में पर्य-तम मैकत क्षेत्रर में रक्षकी क्षेत्र। काले सार्थ । सामग्र अली मान्ये साम्आणे

मोक्स्पेस क्वंत इसके वाले आरम्ब अन्तंत्रक और कारण आदि सरोवर साथे कुरू कर्मी विकासका हुए। स्तो वर्गाकर कर्मक करों ओरचे कहा को और रीचेके लोक्सके विकासी तक रक्षक तार बाग हुए। वेकान्त्रिक भगवान् प्रकृत स्थान क्याक्रियाने मार्गाच कुर् और प्रकृतिया State at purious torqui gant अन्यताने विभाग क्षता क्षत्र चारण विद्या । क्यानकार कार्यकारका क्या ३४४ । जैभारक क्षित्रकार करून और सार्व जागरत सेव क्लाको प्राप्तक वर्षे । यूरिकरिको सरकारी वेची उस अनुस्तरी सम्बद्ध हुई और महानेताली रिक्षा काम तथा आधि का बाराने सेवा करे । पूर्व - कार्रों केंद्र इस रक्षार्थ जुल्लेकारी कार कोई को गये हैं। इसके कर होए क्वी ह्यं व्यक्तिको उत्त अञ्चोको आध्यक हो। किया ज्ञान हो बागुओं केनाका क्रम बारण निरम्, कन् काम प्रमानको और न्यान अन्ति कृत्य कृत्य स्ति व्यक्तास हर । प्रतिवार । अधिका कार्यन्ते क्या भागा, में नंत्रेकों ही बोलकत है कि ह्याच्यारे के कुछ कर्न भी नह तथा हुए रहते विकास क्षे । कृत क्षताः वृद्धिकार् विकासकी अस और विकासी जातको प्रथ शुप्त स्थापत गता रक्षकान्त्रीका दिलांक विकास वह । सरक्रमध्ये काले हैं --मार्थे ! हुन

ज्ञानके न्यान रिका गाउँ से अनेकविक अध्यक्षीचे कुळ था, बेक्क्सी अश्वोतको क्षेत्रकर प्रकृति को क्षित्रको कर्णीन कर विका । कृष्युक्ते निवेदिन करनेके बहुक्त् औ किन्तु आदि नेलोके सम्बाधनीय कृते विद्युत जान्य करनेकारे हैं, इब देशकरकी सर्वना

क्षां व्याप्त क्षां क्ष

• मंदिता विकासका •

उस सामय अधि, वेम्पा, नज्यां, व्याप, सोक्सार और प्रकृत निष्णु भी अन्तरी सृति का रहे थे। नार्रामदानिकाण अन्तराज्ञांके मार्ग ज्ये और दृष् थे। सार्राभके सम्बन्ध प्रकृति वेस्पार का कार्रामक सम्पृत्ती विशेष कोणा हुई। सोक्सारी सार्ग कार्युक्ती सार्विका का राज्या विश्वासी कार्युक्ति थे कि वैत्तराज्ञात थे योचे निर्मा का भूष्या गिर्मा कहै। पृथ्वीचे पृथ्वास का क्या । समे क्या अन्तराज्ञात करे। सम्बन्ध सेक्सार विश्वासीना

260

वेत्रप्रमुख्य के प्रोचे किरके का भूकिय हिए को । पृथ्वीचे पृथ्वाम का गण : सने पर्यंत्र हरास्त्रामें को । सहसा सेकाम किरकारिया को । सम करी क्षण अन्यवाद कार्यव्या हराइ क्रिकेशको का वार्य्य किरम और प्रभूत क्षीव्याको का वार्य्य किरम और प्रभूत क्षीव्याको का वार्य्य किरम और प्रभूत क्षीव्याको का वार्य्य किरमा और प्रभूति की राज्यका ग्रांत्रको का वार्य्य हेसको स्पृत्त न का प्रभूत का वार्य्य हेसको स्पृत्त न का प्रभूत का विद्या क्षीव्या कार्यका हो प्रभूत का वार्यक किरमा का

वर्षपाद्धारा अभिनेद्धार जल जलन रकने कैंध हुए इन्द्रामीने रकने जुने हुए तन अवैन नामुक्त इन्द्राम केरावाली केरावर अमंग्रिके जा स्थानी इन्द्रामीके आस्त्राहरीका तीन्ते पुरीको अध्य इन्द्रामानकर्ता सरावाल व्यः केरोकी अध्य वृद्धिवाल वर्तके कार्य स्थान — सुरक्षेत्रे । वर्षि शुक्तके हेव्ये समा अन्य सर्वनानोके विकास पुराव, कुन्यक केर्नुकारी कार्यक

करके का पहासीका आधिका गुर्हे प्रदान

क्रवेने, तमी मैं इन असुरोका संदार कर्नेना;

मुख्य हो जानाम । सुरशंक्षे । तृपारे अमिनित्य जो अन्य प्राची भी वेरे पांसुपत-सामो वारंग ने भी निवारेक वसुपतने हर सामोग । को नैतिया सरावार्यका पानाम कारो हुए जाना वर्षानक, क्ष- वर्षानक अन्याद कारावेगा, वह वसुपतने मिन्नूक हो जानामा । इस्तियन क्षेत्र केना औं । सुनायोग भी जान इस सामोग्रह हिल्ल कारावा प्राप्त करोगे से सामी सामा पास्त्रको सुन्त हो जानोगे सो

करने बार भी संस्था की है।

एउल्कारी काले 🖣 नहीं।

वरमावा महेक्षाचा प्रया सुरका विष्यु और स्था आदे वेक्सओंने वदा—

'तर्वेनि' अञ्च अच्छा, ऐसा ही होगां।

प्रतिनिक्ते को को बेनल सवा अस्त

मनवान् प्रांकरकं यस् यने और पशुस्तकारी

व्यक्रत विकृत करनेवाले व्य वसूपति हुए।

बहु आप स्थापन सची देशना पशुरूके उति अवस्थित हो डोडे जिससे उनका कर सिता हो

गया । तम क्रमके कामको समझकार केम्पन

श्रांकाकायोः प्राप्तु ककार्ताः हो गर्व । किर

के हैलकर वन केवलाओं के इस प्रकार कोरों ।

होता। है का पशुभावते विज्ञा होनेका

क्रमण समामाना है, सुन्धे और सैका ही करो । समामान क्रमणाने समान्त्रों रे में सुमानेगीसे

सबी अभिक्र करना है कि ने इस दिन्य

पासुपा-क्रमा पासन् करेना, का प्रसूतको

अन्तरे वदाः—शब्दक्षे ! वसुभाव अस्त क्षेत्रस्य को सुन्तरंत्राका कर्म गर्हे

हर्णाले कोक्सका 'कबुपति' कर जम किक्नो - कर्णन करता है । केलिन् । समझ रामसजेंसे विकास हो गया । वह जान समझ सोमां हैं हिंदू मुद्दी मन्नेश्वरी बक्त देवनकोने विरसर कार्याक अञ्चल कार्यकारण है। यह राजन क्रम्पूर्व केवल स्था प्रति वर्गन्य क्रेक्ट क्रम-क्रमकार करने अने और वेनंबर प्रकार, बिक्यु राजा अन्यान्य जान्ये को कार्शकान्यक हे गर्थ । का क्रम्बरण न्यूका विकास केरत एक प्रकार हुआ था, प्रतास कर्णन

प्रेकाचे क्योंने भी नहीं हो स्थाप्त । स्थाप्ता को रिच्या गया सम्पूर्ण जनस्थे स्थानी और क्षाका प्राणिकोके स्वा प्रदान करनेकारे है, है बढ़ेका को सुरसीकार होतार विदासक सहार बारनेके रिजे प्रतिका पूर् । विशा करण bein under freme feren medek रिक्षे क्षेट, इस अकारक केवरक अगरिः क्रमी प्रकार-प्रधान देवना भी प्रपंत राज्य प्रतिका पूर् । पर्वतके सका विकासकार हो थे । धारभा कारके हाकी, कोंग्रे, स्थित, एक अ्वैर बैत्तीपर संपात ही बाध रहे थे। यस समय किन्में प्रतीर बरम प्रकारमध्यन से और पर बहार काराने क्या है तथा से स्था प्रकारके अवा-सकोने समस्तित है है हम, अबार और निष्णु आहे. देश कल्ड्सी जन-

क्रिकारीके साथ थे, ३०६३ गणना करके वाली सुर्ग । (उस क्योनवर्त्नीमे स्था--)

क्षीन कर था सकता है: तकारि में कुकबार 'हेकर्नतानी जनदीक्षर जनतक अस्य

किमायक आक्रम के म्बेनावी माति क्रियुरका विकास कारनेके दिन्ते करें । उनके सहारकर, संघ्यान्त्री-सवर्ग, संदेशन, सबस, सोलक्ष्य, सुर्वकर्ता, सुर्वेदेशनक, सुन्तेक, सुर्वाच्या, सुन, सुन्तर, प्रस्तान्त, कुन्दर, कार्या, कान्यर, अर्थनकार्यर, कृत्र, प्रकार, करत, देशका, क्रमा कहात. स्थानका, महोत्रर, सरीव्या, समाम, रहा. mirgen, iffirm, fiften, polypropiett, Starfell, Styriet, इंडक्का, अर्थनका आदि सहूत-में अपनेय क्षत्रकारी चीर प्रतास्त्रहा स्थाप-सञ्चानकी बारक न करते हुए न्हेडाओं बेरका कर

111

क्रम, क्रास्त, मूलम, च्यूनिक और यस्त अन सुरक्षेत्रियोके कीनो पुरांक्के यूर्णनक राज्य अकारके वर्तन-वेशे विकास आवृत्योको कारनेके विके अला हुन्। प्रयोगे स्थाने प्रीर्थ-स्थापना किया हो जस महान् अर्थात क्षात्रकर प्रक्राच्या कदायो और प्रशंबर अध्य कुरुका संकार करके से नेपलंक्य केठकी काओ रहते । वित्र अनुरूपी मुख्यते वृक्ता-कृतंका क्यानुकार अमेर दुव्हिले दुव्हि किलाकार के बार्व अवस्थानको काहे हो सबे। परंत् बारकार कोरलो हुए महेकरके आने-आने प्रकोर जैन्हरेके आप्रकार सेकर होकर करें। शंभी इस्के इसे जटावारी वृत्ति इसे मजेक निरमत बीक्ष में पहेंचले हो, किसमें इक्को हार्ग और आवक्काकारी निद्ध हता. ये तीनों पुर जिल्लाकारी प्रकारका लक्ष्य नहीं कारण पुर्नोक्की वृद्धि करने लगे । विशेषा । यथ सर्वे । तथ वनुवकारणकारी युक्तकेस क्रियाकी कहा करते राजव कियने वर्णकर क्रियमक संबंदने बार्च प्रतेशन आवास- = व्यक्तिक द्वाराज्यातः +

इस नवेकाओं अर्थात नहीं कर लेने, राजस्थः आह हो गये हैं। असः हेनेस । जनस्य में पुर सीच्छे मुरोब्स संस्था नहीं कर समेरने (' राम देशी याथ सुरुवार आधानसमूचने निवास North Real Securital growt गमानका कृत्य विकास का प्रतिकृतिक

\$4.0

folk-fram-tille serverit fram an विवायकार्थी कुछ की नवी, तक से प्रत्या है मने । फिल में चलकान् इंच्यरको उन सरक-**पुर प**्राच्याच्या देशमें स्टब्स क्योक्स्माने आकारके निवा क्षेत्र को । इस विकास कुछ स्तेत ऐसा प्रकृते हैं कि क्षत्र क्रिकारी कार्य कार्या, क्राइक, क्राइक, firfer, reals gar terrape, yards, मरवारात, निरद्वार, क्यादेकाच, क्यादेनीय इसारा और पातक प्रमु है, वे 🗗 सकते कारक है, करका उक्तक चोर्च औ है, उस mak make supposed in bligh महेवाफे विकास यह बात बर्वना यहि जान बाहरी कि जनकी क्यांनीतिक जनकी कुरतवर अध्यानीयम् हो । यांतु कृते । हर हेकारिक्षेत्र वास्त्राची महेकान्वेर मारिक्से सीराज्यक रूप पूछा प्रतित है रूपान है। शासू । इक प्रकार कर पराजीवनक पूजन कार्यक महादेवाकी विकास हुए, तक के मीनी पूर कारकार क्रीप ही एकारको छात्र है को। को । का विद्यानेक प्रदेश विरामात कुछ हो। पुर्वतिक सम्बन्ध प्रवासन्तर का भीवन कारोबर १६६म् अस्तरकारचे सामग्र मानको सम्बर क्रोप दिवा । ४६ सिसकी केवताओंको पहान् इर्व हुआ। यस पानुन्तं केवत्यर अधिनेत प्रशिक्ति से और जी

कियुर पूरः विलाम क्षेत्र सम्बद्ध स्वरूपे की आग वाल क्रीकार हुन्दै पान कर क्रारिके और केववार्थाका कर्ज रीव्य भौतिको ।

मुते । कारकार दिवासीने अनुस्थि होती महाका कारत हुन संस्थानक समय क्षान्त्रका संभाग किया और को में विद्यापर क्षेत्रमेका कियार कार्ने अने । संकरतीर्थ किल संबंध अन्तरे अञ्चल क्यूनको स्तीता का, अंश कारण अभिनेतार पुरूर्व करू का का व्यक्ति क्यूनार्थ क्यार तथा पुरस्क विकास करके अपने मान बोबिन विचा



और अ: पहलुगेको लागमानका सरोदी देवन्य, विद्यु और परवर्षि अपूर्णनिवासे विशेषकाचे पावका विकासक समा हिलको सुनि काचेर उद्यानने क्य-अवसार किल्क्ष्य था; उस व्हार् आञ्चलकार कारचे रहते । इस अन्य प्रकृत और अगरीयर । प्रीप्तन्तवी बाधने इन तिपुरनिवाली बैलॉको किन्तुने काक्न-'नहेश्वर । सारकांके पुत्र का जन्म कर किया । तत्त्वक्रात् ने तीनों पूर की विकृतिकारी देखोंके क्वाबर सरका भी तह करने हो गये और क्वा सका ही बारों मचा है। विको ! प्राधिको ने पुर स्थानको । अनुहेसकी चेरशायको चुनिया निर पहे।

र्मकरका लएन किया और नय-13-यन महायेवको वेकका ४१४ धनिवर्जक अस क्रमापने विस्तान करता हुआ यह उनसे सक्तने लगा।

तारकाक्ष जोता—'क्ष्म ! आप इसकर प्रमाप है, यह इसे इस्ता हो क्या है। इस प्रत्यके प्रचायमे आप फिर का प्राप्ती-संक्रित प्रभक्तो सम्ब क्लेने । क्लबन् ! औ देवता और अस्तीके नियो अञ्चल है, का (शायके क्रको प्राम्कार) सुनेध साथ क्रो प्राप्त के गवा। जब जिस-दिन्स बोनिये हम सम्ब भारत को, वहाँ हमारी बृद्धि आवकी चलित्ते चानित हो।' यूने ! को के दिव विकास कर ही हो से कि क्रिकारिक अवस्थाने का आसिने को अञ्चल विकेश वान्यकर सम्बद्धी हेरी क्षत्र हिंगा। स्थालको ! और भी को कलक और वृद्ध

सा समय विकरीको पुरासा अभिकायन होता हो बलका बस्त हो गर्ने । यहाँएक कि कर देनेके कारण सेकड़ों देख कर जाजरिया। इन जिल्होंने जिल्ली बिला और पुस्ता थे, वे अभिने जराबर कुराबार बच्च के थे। ज्या क्या-के-सब का असिने क्सी प्रकार बच्च हो भावयों महित तारकाक्ष व्यक्ते राज्य, वया तथे वैसे व्यक्तियाने वजत प्रस्त हो बाता है। उसने अपने साची क्लाक्ताल कामान् उस समय उस बीवक आंतरो कोई बी रकावर-जंगम किया करे नहीं बचा, किया अधुरोका विश्वकर्ण अधिनाती वय वश चनाः वयोगिः यह केनोका अधिरोधीः कालके वेजमे सुरक्षित और सजक का। विक्रिके अक्सरकर भी कर महेदाका करणाना कन रहता का । जिन देखी तथा क्षण अभियोग्ध पान अपान अधना कृतः अकृतके जात् क्षेत्रेया वात्रकारक पत्त नहीं होता, से विवासने बच्चे रहते हैं। प्रभाविक सन्दर्भाको अस्यत्र सन्धावित— इसम कार्यके रिनमे ही प्रयक्त करना चाकिये। क्योंकि विक्रिय क्यों क्रालेके प्राणीका कियान हो जाता है। अतः गर्धित कार्यका आचारका भूकवार की म श्रारे 🔭। अस समय भी को देश कर्य-साध्यक्तिक शिक्जीकी पुजार्थे सामर में, वे प्रमान्केन्सव शिवन धूजनो अचानमे (दूसरे जनामे) नगांके क्षमा के, वे तिवादामुखार का अधिवास अधिवासि के गुवे। (अध्याद ५-५०)

वैवोंके सावनसे शिवजीका कोप ज्ञान होना और शिवजीका उन्हें वर देना, मय दानवका जिकजीके समीप आना और इनसे वर-पाचना करना, शिक्जीसे वर पाकर पयका वितललोकमें जाना

पूरा- काल्यिकर, अब का अवलाईचे कि विदासे एक हो म्बद्धारी । सन्तक्षमारणी । अस्य तो प्रक्रमके पुत्र और जल्मेयर सम्पूर्ण देवसाओंने वया किया ? शिवभक्तोंने स्वंतेष्ठ है, अनः आप कन है। जब बाई नक और उन तिवृत्तावहोंकी क्या

तस्कद् नकः स्वाभावनः सन्तिः कर्तन्त एक वि । वर्षण्यद् श्रीवते लोग्ये न नक्तर्य सम्पन्नेत ॥ (南· 中 本· 称 克莱特· to 1 ¥9)

• संदिश विकासिक + मति हुई ? मदि यह कृतस्य प्रस्कृती श्रामको । काम्यानकर्ता प्रमार प्रसार होका मोति । सम्बद्ध रस्तीनसम्बद्ध के के कह कहा । संबद्धीने कहा—स्वार, किन्यु तथा विसारपूर्वक मुक्तो कर्णन वर्राकिने । सूरवी करते हैं -- कूने ! कारस्वीका है, अतः अब तुब सभी निकार करके क्रम सुनकर एकिकर्स ब्रह्मके कुत्र धनकार, अवन वर्षकारिक कर चीन हो । समस्कृतार किवालीके कुमक करणीया । सन्तुन्वरको काले हैं—युनिसेह रे करण करके जेले। सन्दर्भारतीने कहा-महम्बद्धानम् वेद्याक्षेत्रा यन प्रक्रमासे वित्र क्या । कारमधी । जब पहेचाने देखेंके कामानाव जिल के ने फोल की र बरे हुन् राज्यूनों विष्याको भाग कर विष्या, तथा देवताओं । साहा---भागवन् । कानी केल्साओंको पहान् साक्षर्य हुआ। यस वेक्क्षेत्र । जीर अन्य हुनवर समय है और कृत्य क्षंत्रस्त्रीके स्वयन् अवस्त्र केत्र क्ष्य क्षेत्रकारेको अन्तर्भ क्षय समझकार पर कारको, को कारोबों सुनेति प्रत्या केन कारते हैं से वेपारता ! कार-तार अवस्थानमान और अन्यवस्थानीय असीमको देवसाओयर द्वासानी अस्थानमा हो, सब-सब भूति नेपानी के तथा निवाके नेपाने वाले जान जन्म क्रेमन वाक जाके पुत्रकेश विकार्ष प्रकारिक-मी क्षेत्र ची थी. देखका विकास करते थी। काय ही हिम्मान्-पुत्री वर्णनिवेशीओं और - समयुव्यस्थी कारे हैं--वर्णे | सब कृष्टिकार सार्गाः सञ्दर्भ केवता जनसीत हो। प्रमान, विच्या और वेक्सकोने धरावान् आसे मधे । तथ पुरुष-पुरुष देशक विशव क्रेमत कारणे कर्द के गर्ने । अर अवसरका बहे-बहें होकर कुछ साथ ही शबसे बोसे- 'अच्छा, प्रति भी केवलाओकी वार्विनीको भाषानीत एका देखा के होना ।' ऐना बाहका संस्थानी-हैपाबार करते ही यह करते, कुछ कोल न सर्वत । जे, जो सहा देखेंकर दुःस्त हरक करनेवाले हैं, के करते कोरचे संस्थाते प्रमाण करने लगे । सारकार कार्य भी विकासीके का कनाके देवाकर भवतक हो नवे । तब क्लोने हरे हर् किया तथा देवराजांके स्थान प्रशास परारे शायकारीयुर्वक का निरिकासिय क्षेत्रन क्षान्यके करूप देशकर इंकि मनसे नहीं का, जो देवोंके भी देव, कब तक इरजावरी अलगा । उसने विनीत न्याको क्रम मोक्सर प्रतिरद्धाः भागतेक अर्थान रहनेकारे और वैक्यूबंब हर राजा सन्यान देवीको भी प्रियुक्तान्त है, कावन विका । त्यान्तर सभी प्रमाण विका । विर यह शिकतीके करमीने प्रमुख देवलाओं ने भागवान् विकासी सुनिः त्येट पत्रः। तत्स्क्षास् कृत्यानेह स्वाने सामार

केवन्य । वै कुक्तकेनीयर विकेत्यकारने प्रमाप विवयन को हर बननको सुनकर सभी देशी अर्थना की, तब वे प्रतन्त तथा जनक अस्तानक्षेत्र देवीको यो पुरू अभीषु वर, व्या सहरा-का-एका उन्हें प्रकृत कर दिया। इस्ते पारम पान करना, को विमानीकी कुलके काली अल्पीते तस गया था करी। जो अनुनि जिल्ले उन्तरेयर स्मेक्टरेके दिस्तानीकी और वेस्ता। कर समय जेनके आएरपूर्वक उससे मोले ।

ज़िल्बीने करा—दामकोह यह ! बै ह्याचर प्रस्ता है, अस: यू वर नॉन के । इस समय जो कुछ भी तेरे मनकी अधिकारण होगी, उसे मैं अकहर दुर्ज करनेना ।

सनलनारमं काते हैं। सूने । क्रम्बुके प्राप्त पञ्चनका कार्यको सुरका क्रान्योह यक्ने अक्षति सोधका विन्त्र हो हम प्रकृति बारजोमें थकावार करके कहा ।

मय मोरव—केलाव्यक कालेल ! वर्ते. आप मुक्रवर हरान है और मुक्ते वर फनेका अधिकारी संस्कृते हैं से अपनी सावनी महित प्रमान की जिमे । पालेक्ट । मैं सम्ब अध्ये पत्तीके विशास रही, डीजेबर स्वत बेरा द्यापाय बना स्त्रे और अन्यन्त्र 🐨 प्राणियोंकी मैं क्वेशा करूर रहें। मोश्वर । क्षभी भी भूतमें अस्तुर जनकर उस्त न हो । नाम । निरन्तर आपके छून नक्नमें तल्लीय रहाशर निर्माश बका रहें।

सनकृमारजी काले हैं - व्यवस्थी । रीकर से सबके कामी तथा क्सकारक है। म्बने जब हुए प्रकार का परवेशरकी प्रार्थना भी, तम ने प्रसंत्र होकर नवसे कोले ।

महेश्यने कहा—कनवसक्य ! बू मेश भक्त है, तुलने कोई भी विकार की है; अव-

कारण उसका गरण भर आवा और वह जुलन है। अब मैं नेरा से बुध भी अभीत मसितपूर्व किसले इनकी सुनि करने समा। जर ै, यह सारा-का-सारा सुने अग्रन करता द्विज्ञतेष्ठ । सम्बद्धारा किये भये सावज्यते है। अब वृथेरी अकामे अपने परिवारसर्वित क्षानकर परनेकर किया प्रस्ता हो गये और विजलसोकाओ करन था। यह कार्गरे भी रतनीय है । यु वर्ड क्लब्रिक्सो मेरा जनन कतो हुए निर्मय होकर निवास कर । मेरी अक्राते कची भी चुक्ते आसुर भागका प्रकारक रहीं केंगा।

> सक्तक्रमाओं कहते हैं—पूने । जन्मे ब्रह्मान्य कंप्याची ज्ञा आक्रामधे मिर झुमा-बार जीव्हार किया और उन्हें तथा अन्यान्य देवोको भी प्रकास करके वह किशासनीकको कार क्या । तक्कार बहुवेकमी देवनाओं के उस पहल कर्मको दर्ज क्षाके देवी गर्जती क्षाने 💬 और संयुक्त गर्मासील अन्तर्यान हो गये। यह परिवारक्षित धनकान संबद अप्तारित हो पने, तम यह धनुष, बावा रथ असी शास स्थानक भी अनुस्य हो गया। राज्याच्या प्रदेश, विच्या तथा अन्यान्य देव, वृति, शक्तां, किया, जात, सर्व, अपारी और प्रमुक्तिको महान् पूर्व प्राप्त कृशा । वे क्रभी इंग्हरजीके इतन पश्चमा बन्धन करते हुए आवन्यपूर्वक अपने-अपने स्वानको बहे क्वे । वर्ड व्हेक्कर उन्हें परम सुलकी आहि हुई। बच्चे । इस प्रकार मैंने शक्तिमीति इंक्टरजीका विज्ञाल करित, जो त्रिपुर-विन्यक्रको सुनित करनेवास्य तथा परमेरकृष्ट लीकारे कुक है, आठ-का-साच सुन्हे समा विका (जप्याय ११-११)

**स अधिक केवल्यात क** 

कृत्यको तपस्य और विष्णुक्षर। उसे पुत्र-प्राहिका करकन, प्रश्नुकृत्य जन्म, तर्प

और उसे बरजरि, अक्षानीकी आज़को उसका पुष्करचे तुलको के पास अन्त और अगर्क साथ वार्शात्वय, प्रज्ञाजीका पुनः वहाँ प्रकट क्रेकर क्षेत्रोको आसीर्वाद देना

और सङ्कानुस्त्रका मान्यवं विध्यक्षकी विधियो तुम्पतीया वाशिवहण करना सदनकार असन्धारथी अर्थानसं तेन्दर उसने सुस्तान्याचेको पुरू वनाव्यत उनसे

अस्ति स्थापर सरक्रमात्रीने कहा -कृते । अस्य सम्बद्धाः कृतरा चरित्र जेनकृतेक समान धरो । जनके सूनमे-कार्या विकासीय सूद्य है जाती है। काराओं । सहस्य स्टब्स एक महानी। क्षापुत्र का जो देखेंके रिक्ट कान्यकारण का । जो विकासीने राजके मुहानेकर विकासनी कार द्वारत था। जिन्दगीयत यह दिया परित पराम कार्यन जन्म कार्यन्तानक है। कुश्यर श्रुविक्या प्रोह्म होनेचेर कारणा में प्रत्यक्त कर्णन कारता है, तुम डेम्पूर्णक को असम करे। प्रक्राके का को मार्थि संग्रेष थे, उनके कुर कारवंप हुए। के मध्यतील, वांचेह, कृष्टिकार्ग, विकासकार नक्षा प्रजानकि थे। बक्षमें प्रकार केवार अवनी नेवा कावाओंका विकास प्रत्येत राज्य यात विकास कार्या phospital proce bellege former gain for क्राबार वर्णन करना करिन है। अन केरणन-परियोगे एकका गाम वर्ष का व्या केंद्र सुन्दरी मधा बहाजनकरी थी। उस व्यक्तिका प्रतिकाल्य कका कुआ का। जुने ! अन अनुके बहुत से महायानी पुत्र अन्यत्र हुए। विकारणको ३२% राज वहीं निकले का खे है। इनमें एकाका नाम विश्वविक्ति का, औ महाम् करा-परकारको सम्बद्ध छ । सरका बुत्र द्रम्य हुआ, जो किलेपिय, वार्षिक तथा क्रिकृषक था। जब इसके कोई का की

कुश्त, उस उस चीरकडे शिल्क समझ हो गर्नी ।

क्रीकृष्ण-पन्छ प्राप्त विकार और पुण्यत्ये क्रका के क्षा काम आरम्प किया। व्यक्ति THE MINIST STREET STREET, STREET, जब करते हुए इसके एक साम्रा वर्ष बीत को । तम का कार्यास मानवाले एक कारकारकार केंद्र क्रिकारकार सर्वेष च्यान हो मुख्य । यह हैन्द्र इंश्वर बुक्या का कि करने क्रमानं केवलः वृत्ति सक्त वन् संनात के को । तक के इन्हरते अनुवार करावार प्रदानेत सरकारम हुए। धर्म ३४३ मध्यूर्ग क्राव्यक्तिके स्था विभागको प्रकास सरके इत्था सुनि को और फिर विशेषकाओ कार्युक्त क्षेत्रक अवन्त्र आति कृताल इनके क्षत शुक्कक । अन्यति चाल सुनवार प्रदान भी क्ष्में साथ नेपार यह सारा प्रातना किनाओ क्ष्मानेके विको वैक्षानामके साने । सही व्यक्तिकार एक संगोधे जिल्लेकीके अधीवार तक रहाक परकामा विकासो विमेशसाधके प्रकार विकास और वित्र प्राप्त को प्रकार प्रत्यारी जुरि क्रमे स्मे।

देवल केम —केक्क्रेब ! इमें क्या नहीं किर वर्धी कॉन-का कारण उत्पन्न हो गया है। कुल विक्लाके रेजारी संस्ता हो उठे हैं, यह आप ही बतल्याओं । हीनकाओं ! अपने प्रत्यी रोक्काओं रक्षण में अस्य 🗗 है, असः क्षरकट्टना 🕽 रकामध । इस प्रस्कानतीकी श्रह परिणिये, रहा परिजये। सन्दर्भारती कहते हैं—मुने ! प्रद्रा

आदि वैकादशीके सारकारे कुरवर निवृत्त कार्यः सार्थं अस्तर्भाव हो गये। प्रत्यागरकारतः भगवान् विष्णु कुरकाले कन्त्रेज् इन्त्रकी स्वरता सिद्ध हो कुकी भी, और प्रेप्यूबंक केले। विकार करा-अवते ! क्रमा स्ते. वयाओं जर, भवधीत व होओ । कोई क्षार-प्रश्नेद नहीं होता; क्योंकि अपी प्रशासन्तर प्राचन नहीं शतक है। (यह नेपा हो ) एक राजक राजका है, से नेरा चक 🖟 और पुरुषी कामनाने तथ कर 🐯 🛊 🕸 क्रमे बारदान देखार प्राप्त कर केल । प्रवर्ष्ण्यास्त्री कालो है--- पूर्व है मरावाद विष्युक्ते को बढ़नेपर बहुत असी बेजलाओंकी स्वधना साली रही, वे सभी कैने शास्त्र अस्त्रे अयने-अयने वाचको स्टेस गर्व । इयर मनकन् अच्यूत भी का उक्त कारनेके हैंको कुन्तरको कर को, सर्वा क कृति पुरस्क समय गय कर यह सा । यह प्रोधकर श्रीवरिने अपने प्राथम भाग करवेवाले जान शालको साम्बन्ध के एर मधर वालीमें कहा—'वा वॉन !' तब बारेकर इसी करते कु केन्स ।

विक्युका अर्थुक क्यान सुरका और उन्हें आणे प्रारंकात वेरकार प्राप्त व्यक्ते व्यक्तिकं साथ इनके परफोने लाद-वाद हो क्या और unt-berfebe ! महत्त्वसम्बद्धाः । ३०००को स्थलका है। रमानाच । मुक्तवर कृष्ण वर्तनियो । मिलाकेस ! युक्ते एक ऐस्त और कुम रीजिके, को आपका भक्त शका बहान कर-कराकानो राज्या हो । यह जिल्लेकीको जीव से, परंतु देवता उसे पराधित न कर सके। सरस्वारको करते 🖁 🗝 🖟 हाब्बराज इलाके में कड़नेवर श्रीहरित हरी बह बर दे दिया और उस चोर छनने छने

क्रमुक्त हैला मरककरका किया। सह अपने विकास कार्य समानक धनामानी धाँनि कहारे समा । यह अस्त्रमा रेजमी थी. क्रम: इसमें बारवनमें हो सारी किछाने औरह भी। व्यापित कार्याच्या करके अपने माळ-दिनाका हुई बहुत त्यम और अपने समान क्टिक्कोका से का विशेषकारी त्रेय-स्थापन से गया । त्रवाचार क्षत्र राष्ट्रपूट बढ़ा हुआ तम 🚃 वैशीयक मुनिके क्यरेक्से कुकारमें व्यापार प्रदानांको प्रशास करनेके लिये प्रक्रिक्षेक काला करने सना। उस समय का एकाज्यन हो अन्त्री इन्हिलेको कास्पे

करके गुरुपाँक प्रक्राविकास्त्र वय करता

रहा । यो कुन्द्रस्थे नवस्था करते हुए कुनवत्त्रम

किसने असका बनोरम पूर्ण हो गन्न बा;

असः यह भी बीर्हारके याने जानेपर उस

दिसाको नकका। करके अपने वरको स्त्रीट नवा। ब्रोडे ही सम्बन्धे उत्पापन करकी

कान्यको को नर्गको है गरी। या अपने केनले पार्क चीनरी भागमं प्रकारित

करती हुई सोधा करे समी। यूपे।

क्षेत्रालके वार्वकेका अवको जी सुरामा

जन्म नोप का, जिसे राक्षणीने कृत है

दिया का, नहीं इसके गर्नने प्रसिद्ध हुआ

। स्थानक समय समीवर सामी राग-

व्यक्ति एक स्थली काल्यको अन्य दिया ।

सा कियाने कहा-से पुनीश्वरोच्यो कुलाकार अल्बार विविद्योग प्रात्यर्थ आहे। संस्थार

सन्ता विका । श्रिजेचम् १ ३० पुत्रके स्थल

क्षेत्रेयर क्षम्य व्यक्त क्षमा भगाया गाम । विन्र

शुक्र क्रिन आनंतर विस्तरी का आन्याका

< प्रतिकार विकास क \$\$ \$\limit{\text{\$\frac{1}{2}} \text{\$\frac{1}{2}} \text{\$\frac{1}

MAG

पेन्द्रपंताली स्वयं प्रतिय से नई प्रवारे और बस बानमेन्द्रसे कोले-'यर वर्षन !' सहस्रवीको देशका अस्य आक्ना स्थानके क्षाँ अभिवादन मिला और निर काम शाणीके करवरी सूचि वर्ध । सम्बद्धान् आसे प्रकास का मौगने हुए कहा: - 'मनवन् ! वै केवाराओं के दिने अन्तेष के साहित्र का प्रमुख्यों परम् अन्य क्षेत्रर केले---'मकान्त--- ऐसा ही होना ।' निम्म उन्होंने प्रमुख्याने यह दिया औप्रमाध्यम् प्रदेश बिका, के कालोर स्वयूनी पहलीका भी महाम और सर्वत विकास प्रदेश करनेकाल 🛊 । सहन्तरार बहुतानीने को अन्तरा 🕏 🗫 'पूर्व सहरोजनको काओ । स्त्री वर्गभानको कृत्या गुज्जी सकानक्ष्मको वस्त्व कर गुरी ै। तुम करके भाग निमम् बार स्मे ।' वॉ कार्यको सहराजी करी क्षण अल्ले प्रकान ही सुरंग अक्सपंत हो को । यह क्यारिय सञ्जूष्याने भी, विस्तवेद साने व्यवेत्व सर्वाचलको पूर्ण हो सुक्ता हे और मुख्यक



सञ्ज्ञपुरुक्ते पर देनेके निर्म लोकपुर एवं अल्बलन केल गरी थी, पुण्यानी ही उस जन्मके पहलांके की पक्रमकरूप व्याप्तकारी पर्वाची स्थित विकास स्थीर उद्यापीत अध्यानुस्तान बह कावारत हो वर्धनेकामानको करा पढ़ा । वहाँ क्रमा प्रश्नुपद्ध स्थान कर रक्षाच्या का चूंका वहाँ वर्णभावकी पूर्वी कुलनो तम कर को की। सुन्दरी तुल्लीका क्षत अञ्चल सामग्रेण और प्रशेष्ट का। यह करण प्रोतको सम्बद्ध हो। इस स्तरिको वेकाका प्रश्नापुद्ध करने समीच ही कहर गया और प्रजूत कालीने असने मोरना ।

अञ्चलको काम स्वापती । अन स्वीप हे ? फिल्को एवं हे ? तुन वहाँ कुनवान बैक्कर कर्म कर रही है ? यह सार रहने मुक्ते कारणको ।

स्वरक्ष्याओं क्यारे है—स्वर् । प्रकृषकोर वे सम्बन्ध कथा सुरकार सुरक्षीते Bereit wellt :

तलके केले -वे वर्णकारको क्ष्यतिको साम्या 🛊 और वर्ड तमेपनये गय का भी है। अन्य चीन है? स्वरूपीय अवने अचीप स्वानको को कार्यः क्योंकि न्तरीरकीर कहा जारिको भी मोहर्ग करा हेरेकार्क होती है। यह विकासन, निकारीय, क्षेत्र असम कानेकाची, मानावरिशी तथा विकासीरनेको ची नुवानको समान नकड नेनेकानी क्षेत्री है।

सम्बद्धानको बज्जते हैं -महर्ष हे तुक्की पान इस प्रकार राजनी करों सक्कार कुन हो गर्जी, क्या जो क्लबंगती बेसकार सहायाने के काम आरम्प वित्या ।

सक्षण्य केल —देखि । सूचने जी बाल कड़ी है, कह जाने-की-सारी विकास हो, ऐसी क्षत नहीं है। जाने कुछ बात है और कुछ

सुद्ध हो चलत है तथा सुहक्षी शुद्धि एक

करावें हे जाते है— ऐसा बेदका अनुजासन

है; क्षेत्र क्षीते क्षतील हुए वृह्मकी सुद्धि

विकासकों अभिविक्त अन्य किसी प्रकारों

माध्यक्ष हो नहीं है। इसी क्यांक असके विमर

अले प्रत हिये को विका-लॉल आदियों

प्रकारपूर्वक पहल नहीं करते तथा देवता भी

क्रमके क्षार अधिन किये गये एक-कार

आक्रिको अधिकार नहीं अत्तरे । जिल्लाह बन

कियोक्कर अञ्चल के जनत है, करने हाल,

असलः भी । इसकर विकल्प युक्तने सुन्ते । मोपने ! जनावे जिल्ली चन्तिक नार्रको हैं, अनमें शुरू अरवाची को । येगा को देखा भिषार है कि जैसे में पानवहींब बयबी नहीं है . क्ली प्रकार भूग भी मन्ध-भारतील नहीं हो । किर भी इस समय में बहुतजीकी अदलके मुखारे समीच आचा है और गामार्थ कियाहरी विभिन्ने तुन्ते भूका व्यक्तिक । भो ! वन तुर मुझे नहीं जनती हो अधन्त हुमने कभी बेरा काम भी भाई सुन्त है ? अरे ! विकासीचे चन्ना अल्लेखान मञ्जूष्ट में हो है। में ब्युका बंक्स क्या कर मानवा राज्यका कुत्र है। पूर्वकारको है क्षीवरियम गार्थद्र था । वेश गाम सुवान्य स्टेप का । इस समय में राजियानीके प्राप्त यानवस्त्रम् सङ्गापुर होनार जनक हुआ है। वे

हुआ है। सन्तर्कारणी पानते हैं जुने ! मुक्ताकि सनक की सक्तार समुद्धा पूज हो पान । तक सामध्यस्थाने आवर्षक्ता मुक्ताकि ऐसा कृता पानव पानत, तम का करन समझ

सारी बाने जुड़े अला है, क्योंकि अंक्रिकारेट

प्रथानम् जुले अपने पूर्वजनस्य साम्य करा

द्वित्र विशेष कार्य कार्य, तथा व्या कार्य कार्य द्वित्र विशेष — अर्थ कुर्या ! अत्य अस्ति अस्ति अस्ति — क्षेत्र कुर्या !

शासने अपने सारिक्य विकास मूहे पराचित का विका है। जो पूजा की क्रांत पराचा न हो तर्नेत, यह अंतरण क्रम्यक्रम का है: क्योंकि निसे सी जीन लेखी है, वह पूछा सदानारी होते हुए भी तथा अवस्थान का स्ट्रांत है। देवान, निमा और राज्या मानव काशी विका करते हैं। कानार्श्या संग नामार्शिकों स्थाना हुए दिनोंगे,

शरिय साथ वियोगे और बैहन बंब्र दिनेटी

क्रम कर, कर, होय, पुश्च, क्रिया शीर कारते कक रूप ? अधीत इसके ने सभी निकाल के असे है। वैथे आयोह किया, प्रभाग और प्रानवी सहकारिके निके हैं। असमाने परिका हो है; क्योंकि सामिनायो माहिने निक्ष यह अपने सनानीन कानानी वरीक्षा कार्यंत्र ही उसे वरिकारणे धरण करे । सन-कृत्याची कहते हैं---व्यासकी ! निक समय कुरती के कर्तात्व कर सूर्व की, क्रांके अनक सुविकाली प्रवृत्ति क्रांची आ भारेचे और इस प्रकार करने तरो । लापनि करा- अञ्चलक ! नृप इसके मान करा मार्थने बाद-विकाद का से हो ? तुल न्यान्धर्म विकासकी विकिसे क्रमका वाकिकान करो; क्योंक विश्वय ही कुल पुरस्ताक को और यह समी-साधी भारिकोचे ज्ञानकामा है। ऐसी दहाने निवृत्तका निवृत्तके साथ स्वानम गुककारी ही होन्छ। (किस मुलामीकी ओर सक्य

कर्णः केले--) सरी-पाधी सुरवरी | स

हैने गुजबन कायादी क्या वरीज़ा से रही

🛊 ? 👊 मो वेकनाओं, अशुरों तथा

कुरुओका बाम मर्दन कानेवाका है।

कुरते ! तु इसके साथ सन्दर्भ खेक्सेसे

< संबंधित शैरणपूर्वण ÷

## 120 rengammaningisty venesities semand i bet noning suremity diparengisty vilginies ( सर्वेद्य ज्ञाम-ज्ञाम स्वानॉपर विश्वकारकाच कले तथे : सब दलक सञ्चाद्वार गान्वर्त-**अभेतु विदार कर । धारीरान्त होनेकर वह प्**वः

इसकी मृत्यु हो जानेपर हु भी बैकुन्छये

कतुर्म् अनवान्त्रते ज्ञान करेगी । सनत्कमारजी कहते हैं — बने 1 इस करने लगा। प्रकार आहीर्याद देकन जाज अपने धारमध्ये

विकासकी विकिसे बुरुसीका पानिकहरा गोलोकमें जीवन्याको ही ऋत होगा और किया। यो मुलसीके साथ विवाह करके वह अवने विताने स्थानको साम् गुरा अर्थर मनोरम चन्ननमें इस रक्ष्मांके स्क्रम चिहार (अध्याच १३— २१)

शङ्ख्यूडका असुरराज्यपर अभिषेक्ष और उसके द्वारा देवोंका अधिकार छीना जाना, देवोंका ब्रह्माकी भएणमें जाना, ब्रह्माका उन्हें साथ लेकर विष्णुके पास जाना, विष्णुद्धरा सङ्घन्डके जन्मका रहस्वोद्धाटन और फिर सबका ज़िवके पास जाना और ज़िवसभावें इनकी ब्रांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना

सनत्कृमारकी कवाते हैं — व्यक्ति । व्यक्त सञ्ज्ञाको नय करके का प्राप्त कर निका और यह विवासित होका अयमे पर त्येद आका, तथ बामबी और वैत्योको बाबी अस्तकत वर्ड । वे अची असूर सूरंग ही अपने चोक्रमे विकलकर अपने एठ सुसरकार्यको शाब है दल क्याकर अधके निकट आने और विश्वपूर्णक इसे प्रकास करके अनेक्टे प्रकारचे आदर प्रवर्तित करने इक उत्तरका स्तवन अपने लगे । किर को अपना नेजसी सामी कानकर आरक्त डेमक्कने उसके पास ही लाई हो गर्ने। बधर वस्त्रकृतस एक्क्षुको यो अपने कुलगुर सुकाकार्यको आया हुआ देखकार बढ़े आदर और प्रक्रिके साथ उन्हें साम्राह्म प्रणाम किया । तक्ष्मत गुरु शुक्राचार्यने समान असुरोके साम सलाह करके इनकी सम्पतिये सहायुक्ती दानको सका असुरोकर अधिपति कनः दिन्छ । दम्भपुत्र सहायुद्ध प्रतायी क्वं कीर तो का

ही इस समाव असूर-पाञ्चपर अधिर्यन्त क्षेत्रेके कारण वह असुरराज विशेषसमाने क्लेच्य पाने लगा। तम उसने सहसा वेकता-औपर जाहरणक करके बेग्यवंक करवार श्रीकर करना अवस्था क्रिका । स्टब्स् वेचना भिल्लार भी उसके उत्पन्न तेमको म्बर्ग म कर सके, अतः वे समस्युपिने भाग करे और दीन होकर मन-तम पर्वतीकी स्वेतिके का क्रिके। अनवधि क्यनकत जाती रही । से सङ्गणकके मसयती होनेक कारण प्रचारीय हो गये। इधर श्रुरकीर क्रमापी दम्मकृष्या द्वानसम्ब प्रशुक्त्वार भी सम्पूर्ण <del>कोकोको</del> जीवका देवताओंका सारा अधिकार छीर लिया। का भिन्नेयतिको अवने कथीन करके सम्पूर्ण लोकोपर कारन करने लगा और सार्व इन्द्र क्यकर सारे कहकारोंको की इक्रपने समा तथा अवनी इस्तिसे कुनेर, सोम, सूर्य, अति, यथ और कांच्र आदिके अधिकारीका

भी बार्कर बाराने राजा। इस समय बहुन्द्र होकार राज्यको हाथ भी बैठे थे, में सभी बार-नराक्षानारे सम्बद्ध नकर्नार प्रश्नुपूर समस्य देवसाओं, अस्तरे, दान्त्ये, नदासे, गन्तरों, अने, किस्ते, क्यूनो तथा क्रिकेकीके अन्यन्य अभिन्योका एकका सबाद का। इस उत्तर महत्त् राज्यस्थात रहापुर पहल समीतक सम्पूर्ण पुरुष्ठेके राजकार इरकोन करका रहा । उसके राज्यों म अश्वता पहला का न महत्तानी और न असूध्य प्रश्लेका ही प्रकार होता हा; आर्थ-कावियाँ भी अवस्थ प्रयास नहीं कृत्य पानी वीं। को भारी प्रथा सदा सुरक्षे राजी की। मुख्यी विका कोले ही धनेका प्रकारका बाल्य अवस करती की। याना प्रकारकी ओविनकी क्तम-क्रमम करने और रहोने युक्त वीं। इतप-इतप परितरीकी क्राइने थीं। संप्र अवने सर्वेक्य निकार केर-के-केर 🚥 विकास रहते थे। युव्येषे स्वय पुरू-पार कृते सुवि के। कृतिसाकतीये शुर्ववाद और सहरते रक्षा था । केल्पकारिक अतिर्धनक सभी जीन सुनी है। इस्ते किसी कारता क्रिका मही क्रयस होतर का। धलों वर्जी हों। शासनीके सची त्येण अधने-अवने वर्धने क्रिया सहते थे। इस प्रकार भग भड़ हिर्द्धेक्रीका क्रमान कर रहा का उस अनव मर्पेर्ड भी कुली नहीं का केवल देवता अन्त-प्रोक्कार बुट्टर बद्धा को थे र कुने । मानकारी प्रशास केलेकनियांचे जीव्याच्या परण भित्र वा। सामृत्यक्तकारम व्या स्था श्रीकृष्णकी व्यक्तिये निरंत रहता था। पूर्वज्ञाचनक को सम्बन्धी चौनिने जन्म लेगा महा का, परंतु दानक होनेकर भी उसकी वृद्धि सम्बद्धी-सी नहीं थीं।

क्रिम स्थानको ! स्थानक को पराजित

करणोंने ऑधवातन करने विशेषकारणे क्याची सुनि को। किर अस्कृत्यतायुक्तेस क्रमना प्रता कृत्यमा उन्हें यह सुनाया । एक इक्का हर सभी देवलाओं तथा पुनियोगों द्वार रेक्टन को जान ने कानुस्तानों सुक्त प्रदान कानेकले केंद्राव्य-लोकको पान को । आहे पश्चिमार नेपनमोसांका सहापै रवायोग्या दुरोग किया । उनके प्रमत्स्यार किरोट सुरोर्शभा था, पालोपे मुख्यान इन्ट्रन्स से वे और सन्द्र बनमानाने विश्वविक का । वे सहर्थन केव अपनी कारों भूजाओंने राष्ट्र चल, नक्ष और रख शास्त्र किये हुए से । सीविक्समार मीलाबा गोणा है सहा क्षा और सम्बद्धकार विद्यु उत्तरी सेवाने निवृद्ध से । ऐसे सर्वकारी किन्तुकी इतिही कारके ब्रह्म आदि देवताओं सवा मुनीभागेने pit meen fint afte fice uftergebn. क्षण कोक्षा वे इनकी मृति कार्य ल्यो । 

सुराचा बच्च ऋषि परस्पर वचाचा करके क्कानीकी समायो यते। वहाँ पहुँचकर

उन्होंने प्रक्रामीकः दर्शन किया और उनके

सहित्यने कची जुत व होनेवाले ऐकुर्वसायी क्रिलोकेक । आय ही खोकोंके पानक है। योगिय । सहसे आपने ही निमास काती है और आम अपने मनानेक जान-क्यांका हैं, अञ्चलो हमान नगरकार है। इस प्रकार स्तृति करके सभी देखा। शीहरिके अल्बे के पढ़े। इनकी बात सुनकर जगवान्

वैक्टनवारिकारे । अस्य देवरेके भी देव

की। लोकोंके प्राची 🕯 । अन्य क्रिकेकोंके पूर्व है। कींक्षरे १ इस सम्ब अनवके सरकायस

हरू है, आरू कुलारे रहत क्रीजिये । अपनी

Tra 9 • संदेश रेज्यकृत्य + \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 

किन्दुने बहुत्त्वो बहुत्त ।

मिन्त् अंते स्थान् ! यह वैद्याह क्षेत्रियांके रिज्ये भी दुर्लय है। युव क्या बिहार विश्वे आन्त्रे हो ? तृत्ववर स्वीय-सा बद्ध आ पदा है ? यह कवर्त्राकानों पेरे राजने कर्णन करो ।

सक्त्यारमी करते है—क्रो ! श्रीहरिका क्यान सुनकर प्रहार्थाने विकास-भारती देश शुक्राचार उन्हें कांग्यर प्रमान शिक्षा और अकृति गाँधका गरकाना विष्णुने समझ रिका हे नेवलओने ब्यूफे भारी हाई प्राञ्चनकारी सारी कालून कह सुवाची। तथ प्रयक्त आंगवोचे कामके हारत प्रकार बीहरी का बन्नको सुन्धार हैल यहे और प्रकारों का स्वाबका स्वयंत्र कारो हुए जेले ।

र्कपायको पर्या-सम्बद्धीय । वै **राष्ट्रप**्रकत सारा भूताचा कालत 🐉। पूर्वजन्मये कर महानेजन्त्री गांव का को नेता कता का। मैं उसके कुल्लाने सम्बन्ध **रक्षकेत्रके इस बुराकर इतिहासका कर्वन** कारता है। सुन्ते । इसमें निवनी क्रमानका स्टेंड नहीं संस्था कविये। जनमान संस्थ प्रमा करूपाचा करेंगे । जोलोकामे केरे ही कर श्रीकृत्या असे हैं । जनको को ओराक नान्यो विकास है। यह सगजनने तथा प्रकृतिकी मामोल्क्ट पॉक्सी कृति है। बढ़ी बड़ी मुन्दरकारमे विकार कारनेवाली है। उनके अक्रमे ब्रह्भुत बङ्ग-से गोण और चेरियाँ भी बड़ाँ निकास करती है। से निज्य शब्द-कृष्णका अनुवर्धन करने हुए उपल-कान क्रीक्रअंग्वे कावर खते हैं। वही खेल इस

🛍 🕏 । इस प्रकार यह समय-बेह्नक परिवाध करके परः क्राल-कार्यद् के जायगा। केल्ला । ऐसर जानकर तुन्हें याच नहीं करना कारिये । क्लो, इन केन्ट्रे इंक्टरकी झरनार्ने करें; में और ही सम्बन्धकार विकास करेंगे। क्रम क्रमें, मुन्दे लका क्रमान देखोंको निर्भय हो कारा कार्रिये ।

सनकमान्यो भारते हैं---चुने । औ

चोर्किको प्राप्त हो गया है । शीकृत्याने पहलेको

हो सक्ते रिज्ञानने अस्त्री पृत्यु निर्वारित कर

क्षाकार प्राप्तानिक विकास विवासीकाओ करे । जर्मने के एक-ही-नम चरामातार सर्वेशन सामाना अन्य काले का मो थे। कालको ! इस इंकार ने रमापति निष्णु स्क्रानेत करण करी समय का निकालेकर्त का कांचे, जो ब्यूडन् दिखा, निरम्बार तथा भौतिकारको रहित है। यहाँ पर्देशकार असोने हिरकारीको सम्बन्धा दर्शन विस्तार । यह जेनी क्षे अक्ष प्रचलकाचे स्था प्रकाशका कर्रात्रेकाले क्रिय कर्वनेती विशे होनेके महारक विकेपनवाने कोचित हो गाँ। ही । उन अर्थटोका कर सुन्दर कान्तिने वृक्त नहेश्वरके करने स्ट्रांस था। उनके इस चुनाएँ थी। चरित्र भारत क्षेत्र तील केत से १ मलेमें जीता बिद्ध गुंधा प्रतीपका कर्ण आक्स और हा। वै मानी क्षेत्र नकांने कुछ छहान्न वरीर भागके क्रान्यको विकृति है। वह अंग्रेड सम क्कीन प्राप्तकारको स्थान आसारकारती और क्रीओर की। क्राय-काम प्रशिमी संधर हीं गेके द्वारोसे यह समाची क्वी भी । अन्यूट्य रवांके को हम कवल-प्रयोगे सुरवेशिया थी। इसमें महिन्दीयाँ व्यक्तियोस युक्त नवाद। सर्वे थे, निलते था विक-विका क्षेत्र स्ट्री भी। समय प्राच्याची इस सीलाने भोतित क्षेत्रर प्राथमक अपनेको २ क देनेकाची क्रमकी प्रेक्टरको इन्हाने अस्ते पक्ररामाणि वडी ह्युं की, जिससे वह अनुहर-सी रूप रहि की। वह स्वमनक्ष्मणिकी वनी हुई सैकड़ें सीवियासे युक्त भी। ठलमें कारों असे इन्हरोस्ट्रमणिके संधे समे थे, किन्यर सर्वाप्तको प्रवित कन्द्रभके सुन्दर कारण रुद्धक रहे थे, जिससे बढ़ यनको चोड़े लेली थी । यह चलीपाँति संस्कृत तक सुनन्तित सायुरे सुवारित औ। एक भएक केवन विकारवाली यह सभा बहुत-से किकरोजे रहवारत्व धरी की। उसके मध्यभागने शपूरुप रज़ोधरा निर्मित एक निर्मित विकासन प्रा. असीयर अवसर्गक्षम संस्थार विराजमान से । उन्हें सुरेश्वर मिन्युने हेका । वे तारकाओं से विरे हुए समुख्यके सवान रुग रहे हे . हे किरीट, सुरकार और क्लोकी मालाओसे बिथूपित थे। इनके सारे अक्रुयें भक्त रवाची क्रू भी और वे लोला-क्यान प्रारण किये हुए थे। यक्षत्र अल्प्सममे वर्ष हुए उपाक्षात्मको यन शाना नका प्रसन्त ना । देवी पार्थतीने वर्षे स्वातिक कान्युक करान भित्रा था, जिसे के कवा तो थे। विस्तराज

हिरा प्रकारकर उनके सावनमें लगे थे। वे क्वातील, बोरावन, क्रिटेवोंके जनक, सर्वकाची, विविधारण, सेन्द्रश्रामा सामार, कल्याणसम्ब वाकार्राह्म, अञ्चल, अल्झ, बाचाके अर्वाक्षर, प्रकृति और युवनसे भी पराधर, वर्णसमर्थं परिपूर्णतम् और समतापुत्तः हैं। हेने विक्रिष्ट मुनाँसे युक्त फिक्को देखका सका और विष्णुने हान जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और किर वे सुनि करने लगे। विश्वित प्रकारके स्तुति करके अन्तमें वै कोले—'धारकः ! आव दीनी और अवाधीके सहस्वक, क्षेत्रोंके प्रतिपालक, होत्रवास, विलोधीके अधीवर और इत्रमकाभावताल है। गौरीक ! हमारा बद्धार व्हर्जनमे । यरमेवार । प्रमपर क्या क्रीनिमे । माना । हान असरको हो अस्तीन है: अस अर्थकी केरी इका हो, बैसा करें। (apapte 99-40)

क्षावर्ध केल केवर लेकर परमध्यतिके साथ

इसकी लेका कर रहे के और सिद्ध प्रतिन्वप

देवताओंका स्त्रके पास जाका अपना दु.स निवेदन करना, स्टब्सरा उन्हें आश्वासन और वित्ररक्षको सङ्ख्युक्के पास भेजना, वित्ररक्षके लौटनेपर सहका गणों, पूत्रों और चन्नकालीसहित युद्धके लिये प्रस्थान, उधर शङ्कचुडका सेनासहित पुष्पपदाके तटपर पड़ाव डालना तथा

दानवराजके दूत और फिवकी बातचीत

सनल्कारजी ऋहते हैं मुने ! जिल्लामी करा है हरे । हे सहान्। नुपल्येन अञ्चल्द्रहात जपत्र हर धयको तक्रमकार को अत्यक्त दीनताको प्रका हो क्वे कर्वक स्थान दो । निस्मंदेह तुम्हररा कल्पाय हे. इन ब्रह्मा और विष्युक्त करूने सुनकर ज़िवजी मुस्कारांचे और मेरागर्जनांक सनान होगा। ये सङ्घपुतका सारा वृत्तानः वकार्ध काले बहुत्ता हैं। वह पूर्वजन्ममें एक गोप प्रकार सामीपे बोले ।

ting of the state of the state

बा, को देवचेत्राली सनकार होकुन्सका भक्त का। इसका कर सुराक्ष का। की सुराया राजाजीके सामने सङ्ख्या करूक कुम्बराज होकर क्रमत हुआ है। यह गरम क्षंत्र और वेवकाओं होंनू करकेवाल है। या प्रतिकत्त अपने प्रत्यूष्ट करने असे क्षान्यूको देवनानोचने क्षेत्र हे जा है। जन सुरालोग केल्युर्वक मेरी का सुन्ते और विक्रीको आर्थान्स करनेके विक्रो और ही केलासकाची व्यक्ते स्तरीय काओ। यह स्वापन केरा हो जाता पूर्णका है। से ही हेल-व्हार्मणी निर्देशके हेनू पृथ्यक् स्थानन भारता करके कहाँ प्रकार हुआ है। वेस वह क्या रेखनेपाली तथा वरिवृत्तेत्व है। हो | प्रानीतिके में प्राप्तकेंद्र प्राप्तीत्रुप हो केलाल पूर्वताच्य राज्य निकास कारत 🕻 ।

भागवान् प्रतेशको स्तुति की अतेर अन्तर्थे सहा— 'गोपान ! अस्य तो प्रमाणे आकार है। दीनोका उद्धार कारण तो अस्यका कार्य की है। प्रमो । राज्यकान सङ्ग्युक्ता क्या सर्ग्ये क्षाको अस्त्री स्वयंत्रे पृत्रा करियो और रेजोजो इस विकासने उद्यारियो । तथ संस्थातस्त्रं अस्त्रु देवनाओग्यो इस प्रार्थनाको सुनकार हैने और नेवानजेनकी-से गर्भीर सामीचे कोरो ।

recover derest adjourn homestich

वीप्तकरने कताः है हो । है अहार १ है हेकाल | तृप्तकोग अपने-अपने व्यवनको सीन जाओ। मैं निक्षण ही जैनिकोलकीत सञ्ज्ञपुरका पण कर द्वालुगा। इसमें ननिक

भी संस्था नहीं है। संपत्नुप्रकारी कटते हैं जानाती ! महेशके दश अनुसद्धारी क्यानको सुनक्दर

साराजी हैकामध्योंको काम आगन्द प्राप्त

करने बाह है। ये जैना हिन्त सम्बर्धने, वैका करने। यू वार्थ करणात पर कर।' सम्बद्धारणी करते हैं पूजितेषु! यो बाहे करनेपर बाद दिस्कट्स पुरुद्धा (किंडरक) अपने कानी महेश्वरके बाह्य लीड क्या और उसने कारी क्षांत्र दीक-दीक बाह्य है। तब बाद हुतने बच्चनको सुनकर वैकारओके कानी स्वाकट्य कंक्सको होना

इक्षा। वस समय उन्होंने समझ रिन्स कि

जेन करन सङ्ग्यह नस हुआ ही है। तन

महेलाके बारमध्ये अभिवास करके निष्णु

नेपान्यको और प्रकृत सामलेकको परे गये

तका राज्यमं हेकता ची अपने-अपने

रक्षात्रको प्रशिक्षक कुन्। इत्यन् अन न्यास्त्रहरे,

में क्लेकर, चुलेंद्र रेक्ने कल्कन और

सन्दर्भकोची गाँ। है, देवलशोकी इच्छाये

अन्ते कार्य सङ्गुन्त्रकं स्थातः निश्चन विकास । यस स्थाने सरकारापूर्वक अन्ते तेनी

क्यांनाम विकासको हुन बनायर सीप्र ही

क्रमुक्के यास केमा। विवरणने वर्षा

कारत प्रमुक्ता पूर समझाता कहा,

वान् काने विन्त युद्ध किये वेचताओंओ

tree since phase of flow aft

कहा—'मेरे ऐका कुट निश्चम कर रिका है

कि महेन्द्रमें साथ यह किसे किया न से हैं

सरक ही कारक दूरत और ने अधिकारीको ही

लीकार्केन्स । व कल्याकार्का स्थाके वाक लीव

का और केरी कड़ी हुई बाल बनार्ककाफी

स्य जेले. हे बीरभार है वस्तिहाँ केवनार 'आयों मैरम ! मैं आज सीत है

का नवा। उन्होंने अपने बीरध्य, आसि

प्रकृत्यका का कानेके निवित्त करना है। असः मेरी असमते केरे सभी बलवाली गरेर

क्लोंसे समा।

आयश्रीमे तेस हेकर नैकर हो जावे और अधी-अभी क्रमले (सर्वनकार्निक और मक्तेचा ) के साथ राज्याता करें । भववाली भी अवनी संशक्ते साथ सहके निक्ते

प्रकारन करें। सामकारण करने हैं-नने ! केली आजा देखा जिल्ला अन्यती केलके पान

बार पदे। बिर से सची बीरगण हर्नगत प्रोकार प्रत्येत पीके-पीक्षे काण्ये वाले । इसी प्रमुख सम्पूर्ण सेकाओंके आवश्य स्थाप और मर्गस भी अंसे भरे हुए समय सारम करने कारता विवासीके निकार और पहेंचे । विश शीरणह, १५०), म्हान्तत्त्व, सुम्बत्ता, बियातकार, कार्या, हैरहरूतका, विकासन, Person, Bropfe, witness, stresses, कारितक, बीडवेदा, विकास, सामानीयक, कालंकर, क्लीभ्लं, कालरेख, कुटीकर,

आदि नगरायक में प्रधान-प्रयान सेन्यनी। थे, दिक्तरीके स्वयं क्ले । इनके गर्गाकी इंग्रज करोड़ों करोड़ थी। आजे बैग्य, प्रकारक अध्यान न्त्र, अपने क्यू, इन्त्र, काशो आदित्व अति, जन्मव, विश्वकार्य, क्षेत्रों अधिनीक्षार क्षेत्रेर, क्य निकेत, मानकुमर, केर्यू, क्लान, कुम, कक्टल तका अन्यान्य वर्षे, पराकशी कार्योज, कर्णाह, प्रात्या, क्रोपट समा क्षेटम आदिने की

शीक ही महेबारका उत्तरकर फिन्म । स्वर्थ महेलारेलेकी भएकाली भी जी कुछ बारक करके किवशीके साम कार्य । के उत्तर्वसम रक्षोसे बने हुए विकास्त्रपर आरूड़ भी । उनके प्रसंग्या लाल बन्द्रस्था अनुसेव लगा क और भारत सक्त होत्या या रहा का । वे इनेयक होका हेलनी, बाकती और इसम काले कान

हैरकाया, कामान्त्र, इक्कारकात, वेलावर, क्रोप्यल, रणक्राचा, इतंत्र मधा एतंत्र trant, mit afte More unfeit für gie कार्यने विकास पास आसर का सम्बन्धितारको अन्त्रम निरमा अवैर उनकी अक्राले शार्चकार्थे रिका क्रेकर विकास कार प्राप्त महाने किया । सहस्रकार क्रक्रपद्धारी कृत्यु अवनी सनी सेनाको इक्टील करके सञ्जयको साथ लोहा स्थित हिंदरे विश्वीयवासूर्यक आले को और देखनाओंका बहुत करनेके रिस्के कनामाना नदीके नटपर बनोहर बहबशके मीचे करें हो गये (

करनी हाँ अपने भनतेको अधन तका

जन्मोंको धन्द अकर कर रही भी । उनकी <u>कृतः योजन संबंधि चीवकस्थापः जिल्ला स्वयत्याः</u>

की थी। में अपने क्रमोपें एक, बक, गरा,

क्या कार, अस्तर, अनुव, कारा, एक

बोजन विकारकात्व गहरा गीरकावः सम्बर,

प्रकारको शिक्षण, एक योजन संबंध संबंध,

बदगर, सुरस्क, क्श्र कड्ग, तीका कल्क,

बैकावाक, कारणाया, देवानाच्या, क्षान्त्रस्त, कारान्त्रसम्बद्ध, स्थानीक, प्रकृतिक,

मान्याको, पर्याचाक, पाष्ट्रपत्तको, कुल्लाका, वर्धनका, महत्त् प्रशासकी

कुर्वाक, कुल्लाकार, स्कूपनंत्र, महेचराच्यं,

प्राच्यात्म, सम्बोद्धनाम तथा समर्थ हैच्य

अब्ब और अन्यान्य सेम्प्ले दिखान बारण

किने इस और करोड़ों योगिनिकों तथा

क्रमिद्रनियों क्रमोर स्तथ थीं। फिर भूत जेन

Phy.

क्रासको ! 🚃 क्या क्रिक्ट्रा साम नवा, तब प्रताबी प्रश्नुबद्धने बहलके चीतर काकर सुरुपरिते का सारी बार्ता का सम्बद्धी ।

क्रमुचने क्या—'देखि ) क्रम्प्के

संबद्ध क्रिक्ट्रों ।

मुद्धके रिस्ते अस्त हुआ है और उनसे मुद्धके रिस्ते में निक्षण है क्योंना । सुन इसके निने मुद्दे अस्ता से ।' से मानकर उन्ह आरोपे अस्ती जिल्लाने नाम जनकरने सम्बद्धान क्यार किया और पहले नित्त्वकर्ष कृत स्टब्स बहुत-स्क क्या दिवा । उत्पक्षण अस्ते पुजर्का सम्यूर्ण क्यार्थक । उत्पक्षण अस्ते पुजर्का सम्यूर्ण क्यार्थक । पुजर क्या उत्पक्ष प्रकार क्यार्थक कर से । पूज क्या उत्पक्ष क्यार्थ अस्ते स्वर्ण, उस स्वाहत उने सन्दर्भ क्यार्थ । व्यवस्था क्यार्थ स्वाहत उने सन्दर्भ क्यार्थ क्यार्थ क्यार्थ

m

पुत्र कारोबोर विश्वे काल है अपने और वेकार्याच्छे कुरम्बर को अगरेश देते हुए कहा ! इस्तुबह जेला—जेनाबोर ! वेरे सब्बी बीर, को सम्बूल बायोंचे कुडाल और क्यार्थ होथा वानेबाले हैं, आब कश्च आरंग बार्येट कुछके रिच्चे प्राथ्या करें। शुर्णीय

होधा वानेवाले हैं, आक कावा आरण काके पुंची तियो प्राथमा करें। पूर्णीय हाथों और देखांकी किनावी ट्राडियां तथा कावाले कहुमकी विभीक लेखने आवा-कावले हुलांका हैका कावले सदा विकास को सरीकों प्राथमां परकार प्राप्त कारनेवाले को अस्टोंके कावल कुल है, वे

करनेवाले जो असुरोधे क्यान पुरू है, वे भी देवांके प्रकृत्यती सामार्थ पुरू करनेके रिक्त प्रश्लित हो, वेश असुराधे प्रोह्मके की पुरूष की करवार विकृतित हो उत्पाके मान मोहा सेनेके रिश्वे प्राप्त हो निकरि । कारकोत्यों, कीची, ग्रैहरेंडे तथा क्रमनावेको पर्दे सेथी यह असुरा सुन्त से कि वे देवके साम

क्षेत्रवर्णिकां को आहेल केवर असुरोका राजा व्यानको इत्त्रवेद प्रश्नुष्ट सहका प्रकारको व्यान वही लेकाओं से विराह्शा नगरने वाहर विवास । कावर केनायी की प्रश्नुपाकने विवास । कावर केनायी की प्रश्नुपाकने

रक्षपुर्विते रक्षिकोने अध्यक्ष वा । इस

प्रकार पुरस्थानी मीतेयो भारतीय सर

केरेकारक कह साम्बरस्य जीन स्थाप

अर्थार्वको सेक्जांबर प्रास्त बरसा हुआ

क्रिकेटचे बाहर निवन्त्र और बामोशय

रातीक्षण निर्मित विकासका आस्मा हो

पुरत्यकां कार्ने कारके पुत्रके रिक्ने कार पात्र । असी कार्नेका का पुत्रका करिके

क्षरंग रिट्यालयों क प्रतित । वर्ष एक

व्यवहर व्यवहार विश्वासम्बद्ध वर्ग वर्ग वर्ग वर्गवरण वर्ग प्राथको स्वयं विद्धि प्रमुख वर्गवरण वर्ग प्रथमको स्वयं वर्ग वर्ग वृत्यम् वर्धक्ष स्वयं वर्ग स्वयं वर्गवर्ग वर्षण्य वर्ग स्वयं स्वयं प्रथमकाने दक्षिण वर्ग स्वयं वर्गको वर्गको स्वयं स्वयं वर्गक पूज प्रदान कार्यकानी स्वयं पृत्य वर्गको स्वयं स्वयं कार्यके प्रयुक्त पृत्य वर्गको स्वयं स्वयं स्वयं कार्यके प्रयुक्त वृत्यं वर्गको स्वयं स्वयं स्वयं कार्यके प्रयुक्त वर्गको कार्यको स्वयं स्वयं कार्यको स्वयं

क्षकेक्ष क्ष्मकारमध्ये त्रिया भाषां

कुर्यका सरकारिके साथ दिवालयसे

विकास है और गोवनसर्वयको वाचे करके व्यक्तिय अनुवर्ग का निर्मा है। यहाँ वर्द्धशब्दर

अञ्चलको दिल्लाकोच्या केन्स्रको देखा ।

ः स्टामीका अ 

मुने । अपने पहले विकासीके कारा एकं अधित हुआ का। के हैं सभी देवगण आज द्यानवेक्यको कुन्ने क्यां नेवा। अस्रे जिनकोसे पुत्र न करनेके नित्ये नदा और हित्यजीने उसे देवागाओं का शाम कांटा देवेबारे

कार कही । असलो पहेशाने कहा— शह । इस किसीका भी वक्ष नहीं लेते, क्योंकि इस हो कभी स्वतंत्र रहते ही गई।, राज्य कराने अधीन रहते हैं और उनकी उच्चाने अवीका आर्थ करने रहते हैं। देखी, पूर्वकारणे

इक्कामध्ये प्राचीनको यहारे न्यास प्रत्यन-सम्बद्धाने बीहरि और देशनेषु सम्-कैटनका भी मुद्र कुआ था*।* पुनः धलाके कंतकारी स्त्री श्रीविष्णुने देखताओंके प्राचंक कार्यक प्रकृत्येः सारण द्वरण्यवर्धक्त्या वथ विस्त्र बा। तूमने यह ची शुना होना कि बाले को मैंने क्रियुरोके जान युज्ञ भरके उन्हें जान कर कारण को, सह की देखांची प्राथंपकार ही हुआ

मा । पूर्वकालके सर्वेवरी जनकरनीका जो क्षान अविकेष स्थाप पूजा कृत्य का और जिसमें क्लाने का दैखांकर कथ की करन क्षा, यह भी देवलाओंने अर्थना करनेवर ही

विश्लद्वारा सङ्ख्युडका वय, सङ्कृती उपत्तिका कथन

क्स दूरने कञ्चपुरुके काल जाकर कान्यराय सङ्गानुकने की परण प्रसन्तरापूर्वक विस्तारपूर्वक विकामिका यका सह सुनाध

भी अक्रके शरमाध्य हुए थे। तम मे स्न कुष्णकर्थी और सीहरिके साथ मेरी जानार्थे काने थे। हुए । इस प्रकार कथा, कियु

और वेक्क्जोकी प्रत्येमके बशीसून से देखेंका अवासर होनेके सरस्य में की पृत्रके हिंदने काका है। तुल भी से बदलना क्रीकृत्यके केंद्र पार्च्य हो। अवस्था जो-को केल बारे गये हैं, इन्लेमें कोई भी मुखारी स्वकारका नहीं कर सकता । इसरियों राजार । केवामार्गको विश्वतिके विको सुनारे साथ पुद्ध करनेले पूछे कौन-ली बड़ी रहसा होत्से । अवस्ति कृत्य नहीं, क्यांचित में हेवर हैं और वेक्साओंने जुड़े विकासकीय बीजा है। असः सून बाउने और सङ्ख्याको केरी कर

बाह हो । बाह जैसन क्षेत्रन सम्बाधना, बैसी करिया । मुझे सा केवलाओंका जान्ये मारणा ही 🛊 ।' क्षे स्कूबर स्कूबरमान्त्रली बहेकर कुर हो नमे । तम प्रश्नुपुरस्य सम्बद्धा रहा और अंबोर पान चल विकार (Marris 14-14)

देवताओं और दानवोका युद्ध, सङ्गचूडके साथ कीरभद्रका संप्राम, युन: उसके माथ भड़कालीका भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना, शिक्जीका शङ्खालूडके साम युद्ध और आकाशवाणी सुनकर भूजसे निकृत हो विष्णको प्रेरित करना, विष्णुद्वारा शङ्कष्ट्रके कवत और नुलसीके ज़ीलका अपहरण, फिर स्ट्रके शर्थों

सनत्कृत्यास्त्रां करते हैं —प्यून्तें र जन्म प्रकट किया, तम उसे सुनकर प्रतापी

मुख्यमे ही अर्फ्सकार किया । फिर सो पह क्रमा नक्त्रतः उनके कथार्थ विक्रवनके भी। तुरंत हो व्यवस्थासिक स्थापर सा केटा और

e wifere flewering as 

204

करने अपनी रोजको पंचाके साथ युद्ध जाने सभी विश्वकत क्षेत्र छन्योंके साथ करनेके दिन्ती आहेश दिला। इसर अस्तिकेक्ट रिकारीने की सम्बद्धन की प्रतिके सेनाको नक देवांको अले व्यव्यक्ती आहर की और क्रथं भी लीन्यक्त बुद्धके केले भेरत हो गर्ने । फिर मो सीस ही कुद अस्तर हो नवा । इस समय नाम प्रदर्शनो राज्यास करने समे । कीरोफे प्रमुद्ध और कोलाकर सारों ओर पूँच और पूने । उस उस्तर रेक्काओं और क्यांगेका क्यांग क्या केने हाता । अस सम्बन्ध के केन्से रोजारी वार्तपूर्वका कुरूने अनी। कर्ष क्लेख क्यावर्गके कार्य स्थाने अने और विश्वविभिन्ने साथ पूर्वका क्षांद्रम् होने सन्तर क्षिणु काले साम भीवन प्रेतान करने सन्। कामनुर्ग बारत, गोधार्थको अहिः कालकेवये सुनोर, क्यारे विश्वन्यमं, बिकार्टी पूर्ण, स्थापने क्षा, कामाधिकारे जन्म प्रकृति कर् करपूर्व एक, रस्ताको स्टेब्स 📟 🐃 क्षण, वर्षांश्योके प्रमुख्य, क्षेत्रे द्रीप्रकारोधे केनो अधिनीकृतार, दश्मी मान्युत्वर, सुरंकानी कर्त, जनकारकारे कंपन, को जाकरके केशानर, विकिटने सन्तर, गोकाएल कुर्ण, कदल, बुध, लंबल, अनाची किन्न और चलाक क्रांक अनुरोसे बारही आर्थिक वर्धवृत्तिक लक्ष्य क्षेत्रे क्ष्मे । कृत प्रकार विकास व्याप्तानके निर्म अर्थ कुए अवरोक्त असरोवी साथ पुद्ध होने सामा । न्यानको पद्धान्। यहान् २०० नगरकानी सम्बद्ध न्यारह प्राचेकर असूर जीरीके निवह मधे। इक और कव्या अवस्थित लाव महामनित, रहाके साथ कन्द्रम और शुक्रावार्थके मात्र गृहमानि वर्णपुत् काले रूपो । इस अकार इस म्हान्युक्ते क्टीना

संसाम करने लगे। जिस्तानमध्ये उपका पुरुष्ट कर्मन मही क्रिक्ट गम्ब है। मुने । इस समय कारी सेनाई निरमल मुद्रमें स्थान वी और प्राप्त कारणसूरके साथ करणशंक नीचे क्रिसामाला थे। उत्तर सञ्जापुत्र भी स्वानकारों किश्रुवित हो करेड़ों दानवीके प्राप्त स्थापीय स्थारितहासम्बद्धर केंद्रा होतो भी र किर केवलको स्वा अस्तोने विश्वतानक अन्तरम क्षाप्तरम् युव् क्षेत्रा रहा । स्वरूपार प्रमुख्य को अनुसर क्रम चीवन संसामने क्र गुन्तर । पूर्णी क्रीक महामाली जीर मीरमाई समाभूतियाँ समापानी सङ्गानुस्रो 🕮 भिद्रे । का पुरुषे राज्याचे किन-किन अस्तीकी क्रम करना था. ३०-४ व्या वेरमा सेल-😩 फोल्बो अपने कार्याचे बाद कार्यो थे । क्षाकारों है इस्ते अध्य देवी अञ्चलकी कुरू-पूर्वको साधार बाह्य भागेकर सिंहाकर क्षित्व । उनके उन प्रकार सुनवार सानी क्षाच्या पुरिर्द्धन हो पन्ते । इस समय हेपीने कांबार अहबान किया और मध्यान नार्ये वे न्याके ब्यूक्टरेका कृत्य काली लगी । इसके काम ही प्रमाधन, कामनात और महिरानीने भी सर्वात्र किया नथा अन्यान्य वेनियाने भी

मूच वर्ष केंद्रा बहुत्वलने प्राप्त आरम हिन्छ। इस समय हिन्स्पन्धे समा देखेले क्योंने बहुन्य कोलाहरू एक गया । सार्ग सुर-वस्ताम कार प्रकारते वर्षण करता हुआ इनेनच हो नवा। सर्वनार सामिने सम्बद्धांके अन्य प्रत्यकार्यात अधिकी हिरसके समान क्षेत्र आजेन्यस समाना, वांत् राज्यसमाने कैनावाचाले उसे शीम ही क्षान कर दिया। का वेटी भारतातीने प्राप्त नाराजनसम्बद्धाः प्रचीन विज्ञा । यह

TABE TABEBER 67 Dest and dary participates ( ) est fabrical transferenced For 64 t families and अस्य दानव-सम्बद्धे देखकार स्वारं सम्बद्धः एकः यक्षः सदा सूच्यः। उस न्यानुद्धने नव सब प्रत्यवाधिको ज्ञानको सन्धान स्टीत होने। सनिकः भी भाग गाँ पुना थाः परिका हर् मारायांक्कको देशकर सङ्घन्द्र राजनी ments are seen up 1 weeklig up भारत भूषियर तेल गांव और वारंकन क्रांकन भागकारीको प्रकार करके सहयुक्त च्योक्ट विभिन्न अन्तरे परण मनोहर करने राग्य । तम वस दारकार्य का दुश्य क्रिकानकर कं केंद्रर । प्रचा कार्तिनकर चुरवसे देखकर बहु अब निवृत्त है गया । ताबहान, ब्रिक्टर क्रेक्टर क्रमानेका तथा कर करने देवीने जाना मचापूर्वक सहारक क्रीवा । जा असी। इसी अवस्थान वर्ज में अस्तान-Marrie proping then the Steam कारी हों—'ईश्रारे । अभी रशस्त्रिय शानकारणे जूनिकर काई होगार को प्रकार निक्रमा करनेकले केंद्र माना श्रमकेश और किया और प्रदासने के सम्बद्ध निवासन क्यों है। ये बारे प्रक्रा है, असः सुन स्थे क्षार दिखा । सहस्रपार यह क्षान्यताचा कृतिन हो अन्यत्व अस्तान वाम सो । यांनु देशि । क्षा और चेल्ल्क्र अन्ते बल्ल्क्र संस्थाने कृतवास्य प्रश्नुनुकाने कार्त्येक परिचार वेजीके अन्य क्यानात काले हुए 🚟 का का बीहाओं: क्योंक वह तुक्ते विकासीकी वर्षा काने सवा। पालागी 🚧 अवस्य है—देशा विश्वय समझे हैं समस्त्राधिके अपने विकास मुख्यको केल्पाकर अन्यवस्थानमञ्जूषा धारे हुए क्यानके सुरुवार इन अपनोधी रिश्ता कर्षी और अवस्थान-हेती अञ्चलकारीने बहुत है कुमानोजा मोनी पूर्वका गर्वारा करने सभी, विश्वके सम्बद प्रकृत करके प्रमुख रक्त यात्र किया और सवर्षात हो एके। यह सञ्जाहर साम्प्रीत कार एक हो चेवल तंत्री प्रतिको सर for a finalist fram with ref , agt अनुवेते क्यांकरके क्रांगते स्तरा मृत्य-क्साध विका: परंतु केलेले अपने विश्वासमञ्ज्ञाने राज्येत की शुक्राचे बार विश्वे । को वल योजीने क्क सुराका । विरायक्तात्वक प्रमु क्रेस एक और मान् क्यार जीने पूक-- वहा वृद्धियान् देख्या स्था कृतव वर्षक बनकर को देखने सक्त्युक्तरस्थे । वस्त्रीका वर्ष कारण कुरुक्तर महोकाने इस समय क्या नका और हो : अन्तर्थे देवीने बहुत्त् ब्रीकलेशने स्थाप वेगकुर्वक मृद्धि-प्रसार किया । क्रमकी केटले क्षीय-एक कार्य विराम । उसे अस्य कर्णन बह सम्बद्धार बहुत काठने गण और उसी कारनेक्द्री कुरूब कारें; क्वांतिक की समय करें क्षण मृथ्वित हो गया। फिर क्षणभरवे ही कुरुवेकी प्रकृत कुरूबंदा जाना असे है। सक्त्यात्री संग -- वर्ग ! सम्बु से अवकी केशन लीट जापी और बढ़ का शक वीवविद कार्यानकार्य परनेकर और कहे हुआ; वर्गन् कर असमीने बस्तुबुद्धि क्षेत्रेके बोल्लिक्सी है। ये कालीक्स कर्वे हर कारण देनीके साथ कार्युत् नहीं किया। सम्ब देवीने जस दानकार्य क्याकृत्यर जने क्षानको सुनका अने आकारन की हुए

सम्ब देवीने अस् द्रान्तको प्रकारकार को प्रकारको सुनवार को अस्तारस्य देवे हुए भारतिहर पुन्तको और वहे कोचारे केन्युकीचा हैन्ये रहने। सहस्यार आवासकारिको कारको अस्तार दिवार असरके स्ट्रायुक्त सुनवार सम्बद्धान-विकारक वर्ष होनार अपने बेनाने असरको सहस्य और पूर्णावर निरवार गाणोके साथ समायुक्तिको और वाले। उस

a office frequence of \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

भूगव हे अक्षुपुरुष करीश्वरका समार से और - बसलाइ प्रत्या कर और पुरुषु अवना प्राप्ताय adbi: समान वरसारके बीरण्या, वैराव और "मूर्ड स्थल स्थलेने ।" असः सम्बद्धान संगर । होताकार आदि सन्तेः साथा थे । राजपूरियो हाहाये इस वायानको साथ वर्धिनये (" पहेंचारः मोश्राचे प्रोत्तम काम विकार । इत इत्युक्तोहे आसमस्यम का समय का पहली कही होना है हो भी जिल्लीने जब अन्यासकारीको सुरका और में मूर्तिसान करण-से दीवर को है । कहा "लकारत" कहाकर उसे करियार कर निवस प्रमुख्याची होंद्रे विकासीयर मही, कर यह और विकासी कर सार्थके विको हैतिन विभागके जार कहा और परण व्यक्तिके स्थात क्षाको नहीं। कुर्वाका लेकका करने विक्रांत बार को प्रमान किया । इस प्रमार परायक करनेके कक्षान् का पूरंत ही हताने विकासक क बेहर और कार्य आप करने असे धनुर-वाम कारक । फिर से दोनों ओरसे कामोकी इसी एक नवी । यो कर्य है कर्य-क्षां करनेकले स्थित और स्कृत्यक यह the way should written wrom spire अन्तरे कुलकानो सङ्गुन्तास वय करनेके िनो पहालारी मोपाने स्थाप अन्या ना Steps speak, Sewan Source with mit-mit instruction flort off according ren erenter di mengi firbu apribit fireb मी अस्तातवाकी श्री--''संस्था । केरी आयोगा सुरित्ये श्रीत हुन कराय हुन क्रियुक्ता का प्रकारि । है। । कारि अन्य क्रान्यकर्त मूरे प्रशासकार विकास सहतेने सर्वक समर्थ E, fint per arbeit com ungegunt de कार की कार है, तथानि अरू कार्योके क्रूप देवान्त्रोहरू विकास नहीं होना नाहिये। म्बारोल । अस्य इस् (वेजननीयः) स्त्री सुनिको और उसे पान एवं समान कराएके। '(यह देवनतीह यह है कि) मानक इस प्रश्नवहरू अवने श्रीव्रीका कर की काल सर्वयान रहेना और इसकी परिवास करे (तुल्ली) का समीव असम्बद्ध खेना,

from a flow the flowerings ground foreign बहुरित कार पहें। वे से अपन्यक्रियों में अंद काराची ठारो । सारः अन्तरेने एक पर प्रमाणका केन करून विकास और स्टूल्युकोर निवाद कारण जानी भी गाउ ।

पुर कारण मोते —'स्वर्गेन्द्र | इस क्रमा वे पामक क्रेकर तुमारे वास आया है, कुद चुत्रे निवास के 1 क्षेत्रमध्यम । अन्ति र्थ अपने व्यक्ति प्रमान को प्रमान । (अब हुए केन स्टेक्स का लेने, राज) पीके में इसे बतायोग्य और सब तुन उसे पूर्ण कार्या ।" क्रमुक्तानी काल क्षत्रकार स्रतेत्र ब्रह्मपुर्वको पुरा और देश अस्त्रमाने रिस्स को । क्रम असमें 'स्टोन सहस्रात को स्टीन्सर बार विकास क्या प्राप्तकाने प्रकारकीया प्राप्त —



'मैं नुवास कावा वाका है ' वह सुनकर ऐसर्वकारों कान्यार शहुक्ता, में सबाक करू और महावादी का यह दिवा कावा में मो प्राथके कावा का, सहकातों है दिवा। इस सबार मीहरिये वाकाक्षण माने का कावा है दिवा और दिवा सहवाकार कर कावा कारों के सुनकरों कावा वहंगे। वहाँ माना सरकों अस्ता इसे मुक्तांके जिला मानों बीडरिये राहुकुक्तांको स्थार कीन्यार कावा कर केवा।

इसी समय किन्नुकरकाहो सामुने अपनी आर्थ कार कहा हाज्यों । तब हिल्लाहेने प्रमुख्ये प्रथम निवन अवक अंतर क्रिक्र शासने केवल - वरमान्य क्रान्त्राच्या वह विश्वत सर्वक विकृत अवनी क्रमूब प्रचा विकास रहा का । काले मारी विकासे, पूर्वके और अवकास कारानिता हो को । यह सम्बद्धकाननेत कारोही कुर्जे तथा सनगरीन्त्री विकासे साल कारकीरक का। अल्बा निकारक कारक असमान वर । यह दुवेर्ग, सामी व्यक्त स होनेपारक और प्रमुखेंकर संद्वानक व्या । यह रेजेका असम्बन्धाः समुद्र, समूर्व स्थानीयः प्रताक्रम, जनेकर और सारे देखकाओं अक अस्पोके किने कुल्क या । यह कर है सहस्रक देश राज्य का था, याने लोकाक अक्राय निकार सम्पूर्ण प्राप्ताच्याका शंकार कारनेके विको अध्यत हो। असन्दर्भ संस्कृत एका हजार करून और भीवाई भी प्राच की । जो कीव-प्रयुक्तिका ञ्चलका निरमीके प्रशासिकोण नहीं हरत था। अस्तर क्या नित्य वा आवस्त्रको बहुए कारता दश्त का निर्देश किन्सीकी सहस्रो प्रश्नुचुनके असर गिरा और उसने ज़ती आब जो राज्यको देवी क्या दिया । विश्व - महेश्वरका यह

ञ्चल मध्ये राज्यन केन्द्रात्मी वर् । वर् जीव है अन्य कर्ण कृषं करके प्रकारक करा आ च्योच्य और फिर अन्यवस्थानों करन नवा ( कर समय सर्पने हुन्द्रीयमाँ क्रको समी । मध्यर्थ और किसर नाम करने सने। वेसी नमा विकास व्यक्ति करना आरख विवास और अन्यानार्थं कृत्य मान्ये स्वर्णे । शिक्कीके स्वयर राज्यात प्रयोक्ती वर्ण होने राजी और बहुत विष्णु पुर अधि वेचार तथा युनिराम इवयी प्रसंका मार्ग्य समे । साध्यापन प्रमुक्त भी विकासिकी कुमाने क्रायमुक्त हो गया और उसे क्रमंद्र वृद्धं (बीयुर्वन-पार्वन-) क्रमूकी आदि हो पर्वा । सञ्च-बुक्को हर्ष्ट्रपाने सञ्च-कार्णिका प्रापृथ्वेत ए.स. जिल प्रश्नुका कल प्रकारके arfeifen weren femenafelt find unter बान्य जाना है। व्यक्तपुने । अस्तिर और लक्ष्मीची तथा प्रमोद सम्बन्धिकोचो परि शक्तक कर विशेषकारी अञ्चल विष है; मिल्यु रिज्यांक विक्ते न्यूर्ति । इस प्रकार प्रमुख्यको पार्यात प्रेयत उत्तर अल्यु और समाजे काथ प्रशासन्त्रकेत वर्तीयाचा समाप हो रिज्यानेकाको क्रांत गर्ने। जगकान् विकास केंद्रान्त्रके रिन्ते प्रस्कृत किया और वेद्यान पान्यक्ष्यम् हो अपने अपने लोक्स्को प्रते नने । कर मनन जननमें करते और काम जाति। का नवी । राजको निर्मित्रकामे स्ट्रक विस्ते राजा। अलब्दक निर्मात के राजा और मारी कृश्मीयर उत्तर-उधन नकुलकार्य होने लगे। नुने ! इस प्रकार मैंने तुमले महेलके जिल करिएका कर्मन किया है, वह आरक्दावक सर्वेषु स्वयूत्रमे, लक्ष्मीत्रद् और सम्बूर्ण कामनाओको पूर्ण कानेकामा 🛊 ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

विच्युद्वारा तुलसीके सील-इरणका वर्णन, कृषित हुई तुलसीक्रस विच्युक्ते इतप, शब्दुहारा तुलसी और शालकाम-शिलाके माहात्म्यका वर्णन

पिए क्यामओं के पूजनंबर राजल्क्नाभाजेंगे। का दिखा है, असः मैं अपने मुझे माप केरी हैं। कहा---पहर्षे १ रक्तपूरिको अस्कातः-बाणीको सुरक्षर का देवेशर प्रास्टी श्रीहरियो प्रीरत किया, तम वे मुख्य ही अवनी प्राथाने प्राप्तानका केन करना करके शाक्रक्रके याम सा गहेचे और उन्हेंने इससे प्रशासको कथा योग किया । विश

प्रमुख्या का बनकर वे कुमाके परकी अर्थर सर्थ । यहाँ ग्लेजकर उन्होंने जुन्तकोते. महारके हारके निकट नगरन कराका और श्रंप-अन्तवारमे भून्द्री मृत्यमेन्द्रे अन्ते आगमक्षी भूवना हो। हो सुनवर वर्ण-माध्यी सुरवरीने बढ़े अस्टानंड साथ प्राप्ते संबंध राजे राजकारीकी और इसिंक और अपने मनिवर्षे अस्या हुआ सल्यान का कान्यान्य्ये निकार हो राजी । काले स्वकारत ही प्राह्मार विहे बल-दान करके इसमें स्कूपनायात कावक और मिर अपना मुझर किया। इसरे ğumalını und fing urreit fire बाबासे सङ्ग्राह्मका न्यूका सारक कार्यकाने भगवाम् विका रकते कारकर देवी तुलगीके क्रमाने नवे । तुम्बतिने पनिकाले अस्ते हुए भगवानका पुरान किया, बहुन-सी वाते की, सहनकार अनके साम रचक किया : तक उस क्लाबीने सूल सामार्थ और अन्यविकने क्रानिक्रम देखवार मक्कर विचार किया और

क्रॉटती सुई चोली । तलर्मानं कता—स्टू । मुक्ते प्रतिव क्रमाना कि यहभक्कार मेरा उपभोग करनेवामा तु कौन 🛊 २ जुने धेन सर्वस्य न्यू

(संदेश कापन जोनंपर) बाह्य 'ह बड़ैन है ? जो

स्वत्कृत्यस्था कहत 🕇 — अहत् ! कुलारीका कका सुरका अकिरिने सीता-वृत्रेक अवनी पाप वनेवर मूर्ति बारम कर नी । तम का कामां देखकर तुलकी सक्रमोडे **कावल रिया कि वे राज्**न विक्यू 🖁 । परंजु कारका पानिकार नष्ट हो सूका का, इसमियं का कृष्णि क्रेकर विष्णुसे कामे समी।

तृत्यमंत्र कहाः हे कियो । तृष्टारा क्य प्राव्यक्तेर स्वयुक्त काहोत है । तुमाने द्यानका हेक्ट्रपात भी नहीं है । जेरे वरिधार्मक सङ्ग हो बारको निवास हो मेरे प्रवासी मारे गर्ने । मैंकि भूव भाषाम्य-समुख काकोर, समारकित और हुए 🐞 प्रमाणिके अस्य तुल की स्त्रायके मानान-स्वयन्त्र ही हो जाओं ।

सम्बद्धकार्थं करते हैं--वृते । वी कारका स्थापकार्क का समी-साधी पत्नी तुनको कुट-कुरुवर ऐने अभी और होकार्त क्षेत्रकर बाह्य सरहाने विकास करने सामी ( क्रावेचे व्यक्ती अञ्चलताल अगसान् संस्कर प्रकार हो गये और उन्होंने समझाका कारा—'सेनि । असा तूल दः सम्बर्ध दृर करनेवलके मेरी कल सुन्ने और बीचरि भी व्यक्त परमे को क्वल को प्रमेकि हुन केंग्रेके रिप्ते के सुरवकारक होगा, बड़ी मैं कर्मना ( महे ! तुन्ने (फ्रिस मनोरक्को लेकर) प्रय किया का, यह उसी समस्याना करन है। जरना, कह अन्त्रधा कैसे हो समारत **ै ? इस्मिन्दि तुच्चे उसके अनुस्था ही पर**ह त्राप्त कुआ है। अन्य सुन्द इस क्योरको

सारका दिन है। काम का से और कार्योक्ष राजान क्षेत्रार निर्म सीर्यान्त साथ (वैकुन्डने) विहार करनी को । नुकान क कारीर जिसे तुम क्रोंड होगी -मांक करने वांचार्तिक हो जानाम । यह वही जारतनकी बर्धकार प्रकारके प्राप्त प्रतिक केची । कार्त्य । का कारणे प्रश्नम् मेरे करके प्रभावके देवपुरस्क सामग्रेके सुनर्गाका प्रकार स्थान के जानका । सूचरी । पून कार्यन्तेकरें. मुख्यानंत्राचे एक प्रमाना स्था सीवर्गक विकार ही विकास करोगी और क्याने केंद्र मुख्यांका क्या है जरमोती जुन केंक्कान क्रिकामध्यानिकी कुलार्वकृतिक वेची अन्यान रक्षा द्वाराजांव बीर्जारक स्तरक स्टेड्स करोली । क्या भारतकांचे के वर्गकांकी आंधातके हिंदी होगी, यह परच कुछ उद्धान कालेकानी होगी और सीहरिके असमूह सम्बन्धानस्वी पत्नी कोर्गी ( लक्क बीवरि भी मुख्ये कार्यका क्षेत्रराज्य कृष्य व्यारम कारके सारमध्ये राज्यश्री महीके जलके विकाद विकास सांगे । सर्व बीको कुद्धांबाके बाधवी कर्मकर मोर्ड कर क्रमाच्ये क्रमाचर क्रमो लक्षाचे च्यान्तर आकृतर करानेंगे । उसके सेकी का अध्यक कृत्य प्रमुख कार्नेकाली काल्यानर्राकान क्राइन्स्टेनी और प्रकार नेट्डे इनका एक्टीवरराक्त आहे। भी क्रम होता। विकासी प्राप्तकार्यक्रम और वृक्षस्थानिकी सार्वनीयाः समानाः असः अन्तरः तया नव प्रकारके कुल्बंबी वृद्धि करनेकाव होता। को प्रान्तवार्गालको अन्त्रे सुरुसीयप्रको इर करेक, उसे क्राक्कानी क्षीक्षिकेरकी कहि। होती तथा जो प्रकृष्णे दर काचे पुरस्तिकाको इसक्य, बह की

पहर्णकेर होना और साम बन्दोतक रोगी नक संग्रा के पहलानी पूरत समामानीयात. कुरती और प्रज्ञुन्त्रो एका रहका असी रक्षा करूक है, यह संस्थानक स्थार हाता है। क्षान्त्रमाणे कार है। नामधी । इस

क्रमार क्रमार जन्मराजीचे का सम्बद प्रारम्बर्णाहरू और सुरातिके परम पूरव-ुन्यक वाहरणायाः करोन क्रिया । सम्पक्षाम् वे श्रीवरिका तथा तुरस्योको आर्जिक करके अप्यानीय को गर्थ। इस प्रकार स्था सन्तर्भाषा प्रान्तर कार्यको सन् अपने कारको कर गर्ध। उधा सन्बन्ध स्थान कुरका कुरमीयो यही संगतना हा । अले अवने का प्रतिनका परिशास क्या है, किया कर क्षांक क्षा विका । एक प्राथमाध्येन विच्यु हते काश नंत्रार वैक्रमानदे समे गर्ने । जनके पाँदे कुर करीरके सम्बद्धारी नके जनाद के राजी और चनवान् अच्छा जी काके महत्वः बनुम्योको कृत्यप्रस्थान कार्गकार्तने वित्ताके कार्य वर्गना हो कर करे । इसमें बांदि अनेक उकारके किह क्याने करते है। इतने को जिल्लाई कार्याक्षीक, जनके विश्ले हैं से अपन कुरवाजर होन्हें है और को सहस्वत है सा जाते हैं। क्ये निवृत्ता वर्षात जाता है और वे प्राधिकांका निवते संबद्धकारकः होती है। ब्याकती । इस प्रवास कुलारे अल्लेड अनुसार की प्राम्हका सरा वरित, जो पूज्यकान क्या सन्दर्भको सारी कारताक्ष्मका पूर्व करनेकाल है, तुन्ते सुना दिया। यह पूरम अवस्थात, सो विष्णुके स्कारकारी संयुक्त गया भाग और मोक्**य**ा इक्का है. जूनने कान कर दिना; अस और क्या सुनना जाएं। हो ?

उपाद्वारा राष्ट्रके नेत्र मूँद किये जानेका आश्रकारये प्राप्तुके वसीनेस अन्यकासुरकी क्रवत्ति, हिरण्याक्षणी युवार्थं तवस्त्र और दिखका ठरे पुरस्कार्थे अधकको देना, हिरक्याक्षका तिलोकीको जीनकर पृथ्वीको रसातलमें ले

जाना और बराइक्यधारी विक्युद्धरा अस्का सब शक्षात्वी करते हैं—बकारवी ! अब विक प्रकार अन्यकासूरचे परकारत शास्त्रके क्याध्यक्ष-क्याने प्राप्त किया वा, महेशको का महत्त्वक वर्गनको अकन करो । ज्योगार । अञ्चलकारो व्यक्ति शिवनीचे साथ बढ़ा होर लेका विस्था था, यान् पीके साध्यार हार्किक भागके बोकती कार काश्यो सरक कर निका; क्याकि करा प्रकारको स्थेत्यहे कालेकले प्रान् कुर्यक्रमारक्षम् स्था वस्य वस्यवस्थातः ै । अन्यतः प्रात्तासम् वस्य अञ्चल है।

क्या सन्तो रे एका — हे चुन्ये उत्तरनी ब्युनिवार । यह अञ्चल वर्षण का और चुनानवर विराम जीवीयान्त्री सुरूपी उत्पत **पुरुष था ? देशोंचे प्रयाम संयो महामनमी** THE GRADE MAJERING THEM RAD WE और बंद किल्का पूर्व वर 7 कार्ने परम नेजनी अव्यक्ती गुल्लामध्यक्ताओं केने प्रका भिष्या ? यदि अन्यका मन्त्रवार क्रे राजा राज हो जा परम धन्यकरूपा पात्र है।

समन्युरगरजीने कता — भूने ! कृषेकालको क्रान है, क्या समय सम्बन्ध कृत्य करानेवाले अवा देवताओके वक्तवर्ती सम्बद्ध धरावान संकरको विहार करनेकी हुन्छ। हुई । तस में पार्चनी और परबेक्ट जरक हे अधने विकासपूर केरास वर्तन्ते कालकर कार्यापुर्वाने आये । वहाँ अवीने उस प्रशिक्ते अवनी राजधानी कनना और मैरन रायक बीरको उसका रक्षक निरुद्ध किया ।

कित वार्जनीयों साथ करते हुए ये चक्रवनीको सुक्त हेनेकाकी अनवा प्रकारकी र्वात्यारी भाग्ये सम् । एक शतक से अस्त्रेड कराको प्रकारक अनेको बीगवगुरू गर्कक्षो और क्रिक्के साथ मन्द्रसमस्पर रावे और नहीं को सरह-सरहकी कीकाई करने लगे । एक दिन का प्रचन्न परावामी क्रथर्ट दिल क्यूराकारको पूर्व दिवाचे चैठे थे, उसी समय विशिधाने नर्मसी प्राचक उनके नेत बंद कर देखे । इस अवहर जब मार्थमीने र्वेणे, सुवार्ग और व्हानामध्ये प्रधानात्रे अपने करकमधीने हरक नेत्र नेत्र का हिंच, तम इनके मैचोके मूट वानेके सरामा कहाँ कृष्णभाषी ही और अञ्चलतर केल गया । वार्वनीक प्रचांका महेश्वाक प्रारेशने वार्व हो और बहारका प्रत्याहरू साम्प्राप्ती निवास आंध्रके संनम् क्षेत्रस्य पर-जन अवस्य क्षेत्रां गया और सन्तरी बहुन-स्त्रे मुँदे स्वक नहीं। त्वालया का बैटान एक गर्मका का पार्च क्षर विकास । इससे उन्हें ऐसा जीव प्रकट हुआ), विस्तवका जूना विकासन भए। यह क्रमण चर्चचर, क्रांची, कृतक, शंधा, कुरूब, जरावारी काचे रंगका बहुवासे चित्र. केईन और सुद्धा कनोकास **क** उनके कान्याने कोर पर नार प्राप्त विकास रही का । व्या कर्षा गला, कमी ईमना और कारी रोने सरका का तका जनहोंको प्राठो हर कथ यह का। उस अञ्जूत क्रमवाले जीवके प्रकट होनेक सिवजी मुसकराकर पार्ककिवीसे कोहे ।

ऑस्ट्रेशन करा— किये । धेरे नेजंबरे मैदकर सुनने ही के यह कर्ज दिवस है, दिवर तुम कारी क्या क्यों कर स्त्री के?' शंकरनीयेः का वयनको सुनकर गोगे क्षेत्र यहाँ और इसके नेपोपारी उन्होंने अपने हत्य **ए**ड रेक्टे : किर से नहीं ज्यारत का गया, परंतु देश जानीका कर पर्यक्र ही कर एक और अन्यकारके जनक होनेके कारक उनके मैत्र भी अभे थे। तब मैसे जानीको असट पुरस देखकर जीतिने च्हेश्वरके पुरस ।

गौरीने बाह्य — चनकत् । मुझे सक-सक बलाइके केंद्र इक्लोलोके इक्को प्रकार हुआ। यह पंजील जानी जीन है । यह के अल्पन भवंतर है। फिल निर्माणों रेगर फिल्मे इसमी शृष्टि की है और का फिल्कर 9n ft 7

सनस्वागराजी सहसे हैं- स्वामें है जार मीरण रक्ष्मवासी सवा गीवी सोध्योची भगनी गौरीने सुद्धिकार्गाकी इस अंक्रीस्ट्रीके विकास की प्रश्न बिह्ना, तक लीतक-विद्वारी मगवान् शंकार अन्तरी विकासे, का क्यानको सुनका कुछ मुस्तकाने और क्रा प्रकार क्लेल ।

महेचरने कहा - आञ्चल स्वरित् रक्षमेवाली अभिक्रके । सुन्दे । अब तुन्नमे वेरे नेत मुंद रिप्ते थे। अभी शक्य यह अजून एवं प्रमण्ड पराक्षणी जान्ये मेरे प्रशिक्ष प्रकट कुआ । प्रत्यका स्थान अञ्चलक है । जुन्ही प्रश्नको क्रम कानेवली हो, अतः समिक्तिर्गार्थक मुन्दे कर्ममानुर्वेक इसली मनोदे एककोन्द रक्षा करते रहता चर्माचे । आचे । इस प्रकार मुद्धिपूर्वक निवास करके ही मुखे तब कार्य षस्या वर्णाये :

सम्बद्धानानी कहते हैं--वने । अपने कार्यके ऐसे प्रकार सुनकर गौरीका इस्प क्रमाई हो भवा । वे सक्ती सहित्योप्तरित अञ्चलकी अपने पुल्ली भौति नाम प्रकारके क्ष्मानीकार रक्षा करने सर्गी। स्वरूपका विक्रीत-स्वत् अत्येवर देख हिरण्यक प्राची कार्यनारे दशी करने आपा क्योंकि अस्ती क्योंने क्योंक जोड़ क्ष्मको संगान-कान्यराको हेरकका करे भेग्यमार्थ सम्बद्धांचीके निर्म हेरिल क्रिकेट या । नहीं पक्ष मारक्यन्त्रम्य द्वित्तनाञ्चा स्वयक्षा अवस्थ में यूक्त-प्राहिकों लिये चीर तथ करने राज्य । सार्थः जनमे योजनो पूर्वपानी पृत्रा के, अन वह फ्रीय आदि क्षेत्रीको अवने कार्य काके रेडबी मंति निकार क्षेत्रर क्षवर्गभाव हो गया । दिवेग् ! तथ विश्ववरी कारणे प्रकार विद्या कांग्राम है सक्त से विकास धारक मार्थकाले हैं, से महेल इकसी क्ष्मान्त्रों पूर्वत्या प्रवेत्व क्षेत्रा क्षेत्र का प्रक्रम करनेके रिक्के करें। ऑर उस ज्ञानकर च्यिकार देशकार दिरम्याक्षके होते ।

महेशने कात हैन्यनाम अन्य स अवनी प्रतिकारिका विभाग वस वस । विभान रिक्षे कुने प्राप्त प्रतासन अग्रसम्ब दिवसा 🛊 🤊 सू अवना जनोरम से अकट कर । मैं वरदाता क्रेक्ट के अलः लेटे को आधिरकता होगी. भाद अन्त भी सुक्ते जसान करतेगा ।

सम्बन्धान के करते है-नार्चे ! अकेवरके का नास क्वानको सुरका कैमाना किल्पाक परम प्रमान हुआ। उसमे विशिक्षके कार्योंने नवस्कार कार्या अनेक प्रकारको जनको लागि को: चित्र यह अञ्चारिक र्थाचे हैरर क्षूबकर बदले समा ।

हिन्द्याधने कहा -बन्हधान ! होरे

क्रमा परक्रमध्यम् वया कैम्प्रसंक व्यवस्थि हैन परव प्रसार हुआ। अस्ते अनुकार कोर्स पुत्र नहीं है, इस्डिनियो मैंने इस उत्तरेकों कोर्सोक्करा सकती पूजा करके

क्राच्या अनुद्वास क्रिक्त है। देवेश ! सुद्री अन्त्रिक्ता की और फिर का अपने राजाके परम परस्कारने का रीजिये । सनस्वयारमी करते हैं कुने 1

देवरामके का बनवाते सुनका कृतानु र्शकर अवस से पने और असी मोले --'देखांकिय ! हेरे आल्यों हेरे बीर्यंसे उत्पन्न क्रेनेवारम कुर से नहीं विकास है, विक्रू में सुने एक कुर देल 🜓 नेश एक कुर है, विकास मार्थ अभाव है। यह मेरे है सम्बन पराहरणे

प्रकार का जात कर से हैं वी व्यवस्थ भीतेन साथ विकासक क

और अवेज है। सु सम्पूर्ण कुल्लेको ज्ञानकर

क्वीको पुरस्काके करण कर से और इस

महात्वा कृत्याक सिन्दारी क्रंबरके जनस क्षेत्रक विकास क्षेत्रको कह पुत्र है विका । इस



कर का उपन्य पराक्रमी देव संपूर्ण वैक्राह्म क्षेत्रको क्षेत्रको क्ष्म वृथ्यको अपने देश राजकार्य का से पना। तब देक्तओं, जुनियों और सिद्धोंने अस्या पराक्रमी विष्णुकी काराकल की। किर से करवाल् दिल्लु सर्वातास बहुत्तन विकासन वास्त्र-क्रांत करणका कृत्यके अनेको उद्यापि पुश्रीको विदीर्ग करके बाताल-स्वेकर्ने ज कुछे। बहुँ उन्होंने बरबी न दुर्लकाने अपनी अवली क्रमंत्रे तक प्रभूवते सैकाई क्रेजेका कन्या विकासकर अपने पत्र-सद्भ कहोर कर्-प्रक्रांसे विकासतीकी केन्सको यस काम । सम्बद्धान् अञ्चल एवं प्रकार हेकारी विष्णुचे करेड़ी सुपंचित प्रकारमञ्जून शुरुर्वन-सकामे हिल्लाक्षके प्रजानिक सिराको काट लिया और हुए देखेंको जनकार नक कर दिया। **बहु देशकार देगराम इन्ह्यती बड़ी प्रशासन** र्ह्मा र स्थाने इस अधूर-राज्यपर अञ्चलको क्रॉनियक कर दिया। किर स्कूलने इस किन्तुको अवसी दावोद्वर करारस्योकसे कुळांच्ये ज्यारे हुए देशस्त्रार वाच प्रसन्न हुए और अपने स्थानकर अस्तार पूर्वकर सर्ग और फूललबी एका करने समे। इसर धारक्रमा धारण करके कान कार्न करनेवाले काकाववारी बोहति असमित

हुए समझ देखें, मुनियों और पशयोगि व्यक्तप्रक प्रश्नेतिक क्षेत्रक अपने लोकको

क्ला गवा। निरीक्षरे कुत जात कर संनेके

स्तरे वर्षे । इसे प्रकार कारणाव्यक्ति अनेवर सन्तर देव, कृति तथा अन्यान स्तरी

विष्णुद्धारं असुरराज दिरण्याक्रके माने जीव सुन्ती हो पके।

ż

## हिरण्यकत्तिपुकी तपस्या और प्रह्मासे चरदान पाकर उसका अत्याचार, नृभिहद्वारा उसका क्या और प्रह्मादकी राज्यप्राप्ति

सनत्त्रभारती अञ्चले हैं ---व्यवस्था । ह्या वराहरूनवारी श्रीवनिके हारी हार प्रकार वर्षके मारे वापेक क्षेत्रकवासिक शोष्ट और को धने संस्तृ हो कर । बीहरिके सत्थ बैर करना ले उसे राजना ही था, अस: इसने संदारकेची चीर अनुरोक्तो प्रजानक विनास करनेके निन्दे काक दे ही। एक ने मेक्स्प्रिय अनुर रक्तमित्री अध्ययके किर चक्रमा देवनाओं और प्रमाओंक किनक मारने समे। इस प्रकार क्या इस स्क्र-विकास के अनुरोधार बाध वेक्कोब्ड प्रकार-मक्ष्म कर दिश गया, तम देवता कार्यको क्षेत्रकर गुरुक्तो युरुपर विकरी मनो। उत्पा भाईकी मुस्को द:वर्ध हुई हिरण्यक्राविद्वे व्यक्तिके क्रमान्त्रीय केवल करामी को आहियाँ कृत्या संचाया । शर्पक्रम, अस देखानको उत्तर्भ निर्म विकास किया कि 'में अवेश, जाता और अगर हो बार्क । चेरा ही एकवान सरकार स्वे और मेरा प्रतिसन्ध्री कोई न क जाय (" में करना बन्तवर का मन्तरकार गया और कार्र एक मुकार्थे अत्यक्त स्रोर प्रकार करने राना । उस समय यह पैरवेर क्षेत्रकेर वाप सक्य का । जासही पुजारे क्रमारके उड़ी सी

अतेर दृष्टि आकारत्यते ओर राजी थी।

रास्क्री कारवसी संगत क्षेत्रर रेकक्शीका

क्षित्रच्यार्थाञ्चलके जैसे यात्राव सुराह्यार क्यायोजि

ब्राह्मके सम्बो द्वालात भार जनम् हो उठा । उन्होंने भन-हो-यन विकासो प्रधास करते

कारो प्राय — 'ईत्यंत्र । में सुप्रध्य प्रकार है,

मुख विकृत हो उठा। वे सर्गको होदकर अहाकेकने का पहुँचे और उन्होंने ब्रह्माने

अवन्य रुवाहा कह सुवादा । कालवी ! उन

वेक्काओके इस अवस्य व्यक्तिपर स्वयन्त्र् स्वयः पुन्, दक्ष अन्तिके सम्बन्ध वैन्येकाके

आध्यानक गर्ध । एक विक्रमें अवने नव्हों

शन्तुर्ज रहेकोको अनुस् कर दिया गर, उस

li dib

(applie 44)

अतः तुझे सारी बस्तुई जात्र होनीः तुने दैत्व एक साथ उनपर टूट पहे। तब उन अर्पुत पत्तक्षमी पृतिको पहाचनी विपोक्त दिकानमें हमार क्येंग्रिक तर किया है, जब साथ युद्ध करके बहुगोंको जार करन और तेरी कामग पूर्ण हो चुन्दी है; अनः नवसे

🛦 सर्वतात दिखन्तम् 🕫

बिस्त होकर इठ और दानलेके राज्यका **३मधोग कर।' ब्रह्माकी वाजी सुन्तर**।

120

हिरण्यकतिपुका युक्त अस्त्रनामे निरात रुता । इस प्रकार क्षेत्र विमाणहरे उसे सुन्छ-

शुरुवार अधिविक कर दिया, तम यह उन्पत हो उठा और विस्तेपतिको यह करनेका

विवार करने लगा । कि। तो उतने समूर्ण धर्मेका इक्षेत् करके संकारणे समस देवसाओको भी जीन दिन्छ। तम देवन

भागकार किन्युके यादा धर्मके । वर्षा औदारिने देशलाओं और पुनियोधी दु:क्लाका सुनकर अने आसामन दिवा और चीता है पर देखके

क्षत्र करनेका क्यान दिया । उस देवता अपने स्थानको और नवे। स्वयंपर यक्तना विकाने ऐसा कम भारत किया, जो आधा

सिंह और आयो मनुष्यका का : वह अत्यन्त मर्चकर तथा विकास होस रहा था। इसका भूल जुब फैला हुआ बा, जरिन्का बाह्रे सुन्दर भी और नक तीले है । गईनपर

सटाएँ त्यहरा चर्ने की । दाई ही आनुष से । इससे करोड़ों सुपंकि समान प्रश्न केटक

रही भी और उसका प्रचल प्रस्काननेन अधिके सदय था। अधिक कर्तान्क कहा भाषा, यह रूप अनुवास था। इसी क्यारे मे भागवरन् भारकारके अस्तामस्त्रकी स्थल

केनेपर अस्रोकी कार्यांचे अस्ति हुए। उन अतुरु प्रधासकारके वृधिकाते देखका सभी के इस कारमें धूमने लगे । तम उन सर्वनय जिल्लो देखका दिवसक्के पुत्र प्रक्रावरे राजाने कहर--- 'का मुनेन्द्र तो अनुकार दीए।

ब्युलेको प्रकारकार तोड्-धरोड् दिया । विस्

रक्ष है। यह बढ़ी किलाशिये आया है। प्रक्रादन एक कार - किसाबी 1 भूते मी देशत असील हो रहा है कि से चनवान् असल है और पुष्पिक्षय क्या बारण करके असके नारायं अस्तिह हुए है, क्योंकि मुझे इनकी कृति बद्धी विकासक दीका रही है । अतः आप

बुद्धारे इटकर इनकी क्रारणमें जाइये । इनसे बढ़कर किलोकीने इसरा कोई योद्धा वहीं है, प्रमाणिके आरू का प्रकेशके सामने सुकारत अक्ते राज्यका उपयोग क्रांतिये। अपने पुत्रकी जास शुनकर इस ब्रास्थाने उसके

अवने पाले को सहका देखेके अधिपति कथा हिल्लाकशियने महाबली देखोंकी अञ्चल देने इए अन्तर — 'जीसे ! लुप्सचेप इस बेब्रेस चुक्री: और नेप्रवाले विक्रमी पक्रह स्ते । यक स्थानीयाँ अध्यक्ति उप मुगेयुक्ते

कहा—'बेरा ! क्या सु भयभीत हो गका ?'

कार्यनेकी इच्छारी के सभी बड़े-बड़े देख रणपूर्विये यसे, परंतु जैसे अपकी ऑधलाको अञ्जिषे प्रवेश करनेवाले पर्तिने कल-भून करते हैं, असी तरह ये सल-के-सब क्रमानको है। जलकार भरम हो गये । दैरहोके

दन्ध हो जानेपर को बहु देखराज सम्पूर्ण

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

विकास प्रहादको बुलाकर उन्हें दैखोंके इस्स, अस्स, सक्ति, व्यष्टि, पाञ, अहुन्य राज्यपर अभिविक्त कर दिया और स्वयं और पातक आहिसे उन मुगेनाके सब्ब स्पेहा रोता ही रहा। इस प्रकार कतुत कारण्यक अरुकिंग विश्वको प्राप्त हो गये अर्थान् भयानक युद्ध हुआ। अन्तमे ठन नृतिहने अन्तर्धान हो गये । तहनन्तर विद्यामह आदि समस्य संरेष्टर पर्य प्रश्नव हो अधना कार्य करते समान कड़ीर अपनी अनेकी सिद्ध करनेवाले पूजनीय मगवान् विच्याको भूजाओं से उस देखको वकड़ रिच्या और उसे क्की दिश्तामें अध्यक्त करके अपने-अपने अपने जानुआंचर लिटाकर सम्बोके वर्षको बरमको करे गये । विश्ववर 🕽 प्रसङ्ख्या पैने विदीर्ण करनेवाले उलाङ्करोंसे व्यक्ती छाती कहरे अध्यक्तकी उत्पन्ति, जरहारी भीर कली तथा जुल्ले लवपन हुए असके इट्य-कमलको निकाल लिया। फिर ले हिल्लाक्षकी मृत्यु, नृतिहरेत हार्के उसके पाईका विकास और प्रद्वादकी शक्त-इसी क्या उसके जागयलेक का गये। तब प्राप्तिका कर्णन कर दिया । क्रिजमेह ! अस मगवान् मृतिहरे करेवारके आयालसे किसके सारे अक भूर-पूर के लये थे, उस में शिक्सी क्रवारे जार हुए अन्यक्रके प्रचलका इंक्स्ट्रीके साथ उसके युक्का काहभूत दैत्यक्षी कोड़ दिशा : का जनव उस और पीके जिस प्रकार उसे महेराके देवकृत्रके मारे जानेपर क्यें वड़ी जरणता भकाश्वर्थ-पदकी जाति हुई, उस क्रभाका हुई। इसी अचसर्पर प्रद्वातने आकार उनके क्वांन करता है, सुनो । (अध्याय ४३) श्वरणोर्धे किर शुकाचा । तथ अद्भुत पराक्रमी

भाइयोंके उपालव्यसे अञ्चकका तप करना और धर पाकर त्रिलोकीको जीतकर खेळाचारमें प्रवृत्त होना, उसके मन्त्रियोद्वार शिव-परिवारका वर्णन, क्रावंतीके सौन्दर्यपर मोहित होकर अन्यकका वहाँ जाना और नन्दीश्वरके साथ युद्ध, अन्धकके प्रहारसे नन्दीश्वरकी युद्धां, पार्वतीके आवाहनसे देखियोंका प्रकट होकर युद्ध करना, शिवका आगमन और युद्ध, शिवद्वारा शुकावार्वका निगला जन्ना, शिवकी प्रेरणासे विध्युका कालीसप वारण करके दानवोंके रक्तका पान करना, शिवका अन्यकको अपने त्रिशुलमें पिरोना और युद्धकी समाप्ति

सनत्क्षमारची कहते हैं। यूनिकर ! एक समय दिरम्बाक्षकः पुत्र अन्यक अपने

भाइयोंके साथ विद्यारमें संख्या था। तमी समय उसके कापालक भदाना भाइयोंने उससे बहा---'अरे अन्ये ! तुन्ने से अन

राज्यसे क्या प्रयोजन है ? हिरण्याङ्ग को पूर्ण या, जो उसने योर तच्छता अंकरणीको

मा, जो उसने घोर तब्द्वारा अंकरणीयो प्रसन्न करके भी तूप-जैसे कुमान, बेद्रीस, मानिक्षण और नेक्सिको भारत बैद्रीस,

कारितिय और नेत्रहीनको अञ्च किक ! हैसे तुम सञ्चके धारी तो के नहीं स्थाते: क्यांकि

भारत, तुन्हीं विचार करो कि कही दूसरेसे अपन हुआ पूत्र भी राज्य करत है ? सच पूछो से निक्षय ही इस सम्बद्धे आसी

हमीलोग है।' संदरकुमारको कहतं है सुने ! उस लोगोको यह बात सुनकर अन्यक ईन हो

गया । फिर इसने साथ ही मुद्भिपूर्वक विकार करके तरह-तरहकी नातीसे उन्हें साम किया और रातके समय जह निर्मन करने करन

गमा महाँ इसने हतारों क्योंतक धोर तथ करके अपने इसीरको सुरता इस्स और अक्षों इस इसीरको आंध्रंचे होय देना बाह्य। तथ इस्तानीने उसे कैस्स करनेसे

रोककर कहा- 'दानब | अब हू बर माँग ते ६ सारे संसारमें जिस दुर्लभ वस्तुको प्राप्त करनेकी तेरी अभित्सवा हो. उसे दू पुडासे ले

से (' पदायांनि ब्रह्मके क्वनको सुनकर का दैख दीनता एसं रक्षतापूर्वक कहने लगाः 'भगवन् ! जिन निष्ठरॉन मेरा राज्य कीन

'भगवन् ! जिन निष्टुरॉन मेरा राज्य कीन लिया है, ये सच दैता आदि मेरे भूता हो जार्य, मुद्रा अंधेको दिव्य चक्कु प्राप्त हो जान,

इन्द्र आदि देवना युद्धे कर दिया करे और

नदा कोने कहा - दैस्यंजू । ये स्तरी बातें तो हो बावेंगी, किन्यु तु अपने विनादाका कोने कराव की के स्वीकार कर के अपनेति

केवल, दैख, गन्धर्व, बक्ष, नाग, मनुष्य,

दैत्वीके प्रज्ञ करायक, सर्वमय शंकर नथा

अन्यान्य किन्हें भी प्राणियोसे मेरी मृत्य न

हो।' उसके इस अस्यन दस्या वसनको

सुरका ब्रह्मानी स्टाब्रिस हो ठठ और

कोई कारण भी से स्वीकार कर है; क्योंकि समत्ये कोई ऐसा प्राणी न हुआ है और न आने होगा ही, से कारतके गारकों न गया हो। जिन तुल-बैसे सायुक्तोंको से अल्पन

उसमें बोले :

लंबे जीवनका विकार त्याप ही देन) वाहिये। इद्यापेट इस अनुवयभरे कवनको सुनकर कह देख पूनः कोला। अन्यको करा—प्रधी ! सीनों कालोंधे

को इसम, मध्यम और नीच नारिमां होती हैं, उन्हों नारियोचे कोई रजभूता नारी मेरी भी जननी होती। यह मनुष्यत्योकके दियो सुर्देश तथा करीर भन और स्वयन्ते भी अगम्म है। उसमें रक्षात-भावके कारण क्या मेरी काम-प्राचना उत्पन्न हो जाय, सभी मेरा नाम हो।

क्रमानकं यदान् आक्षयं हुआ। वे शंकरजीके यरमकस्परीयतः सारणं करने रागे। तब शन्मुकी अवस्य पाकर ये उस अन्यकसे कोले।

उसकी बात सुरुक्त स्वतन्त्र भगवान्

बद्धार्थिन कहा—दैत्यवर ! तू जो कुछ बद्धार है, तेरे वे सभी सकाम क्वन पूर्ण होंगे । देखेन्द्र ! अब शु उठ, अवना अभीष्ट्र प्राप्त कर और सक् वीरोंके साथ युद्ध करका दिन्छ । इसमें का-नम महत-सी स्वद्राहमी रह । भूगोश ! हिरण्याकृत्य अन्यक्तके एक्कर भागो, मुक्कों, बेह्र राहामें, पश्यों, बारियमें को और हाँद्वारों ही सेन रह करी। बड़ों, क्यूकों, बड़े-बड़े वर्वलें, वृक्ते और थीं । यह ब्रह्माके ऐसे क्यानको सुरूका शीध ही भारतपूर्वक कर होकेश्वरके करकीये स्वेट

अध्यक्त कहा—विष्ये । यस मेरे

शारीको उसे और इदियक्तित हैं केंप क नर्ज

गरा और इस उकार केला ।

है, तक मत्य इस देवते सम्बंधनार्थे प्रयोक्त करके में कैसे यह बार सक्रीण: अस: अब आप अपने परित्र हाकरे नेत स्वर्त करके इस सरीरक्षे पांचल कना क्रीनिये । संनल्क्ष्मारवी कहते 🖁 — व्यक्ती । अञ्चलकी प्रार्थना सुनका अक्षामीके अपने श्रामको स्थानेक प्रारीरका कार्य निरुक्त अर्तेर चित्र थे वृत्तिगानों तथा विद्युत्तपृक्षेते धलीमति एपित हो देवलाओंके साथ अपने सामको बर्ग गये । ब्रह्मको सार्थ करने ही

जिससी उसमें बलका संख्या 📦 आया तथा नैप्रोंके प्राप्त के जानेसे कह सन्दर दीलने श्रमाः । सम् असने जलप्रसाध्योकः अवने नगरने प्रतेष किया। इस समय प्रद्वाद आदि लेख हानवोंने जब उसे बादान प्राप्त करके अवक हुआ जाना, तम ये सारा राज्य उसे समस्मि करके उसके बदावती पुरु हो गये। सद्वानार अञ्चल सेन्द्र और पुरवार्यको साथ है। सर्गको जीतनेके लिये गया। यहाँ

संज्ञममे सपसर देवलाओंको पराधित करके

रसमें चन्नधारी इन्ट्रको अपना कन्य कन

क्षा देखसरम्बा सरीर प्रस-मूरा हो नया,

हैरह आहि अधान चौदायोको की पीत लिया। यहाँतक कि उसमें बराबर शिरकेण्डीको अपने बजने कर रिज्या।

तदन्तर 🐲 रक्तमवर्गे, भूतस्वर समा क्रमंदे जितने सन्दर कपकरी नारियाँ मी. इन्डेसे इज्योज्ये, जो आवन्त दर्शनीय सवा अपने अनुकृत की, साथ लेकर विभिन्न क्वेतोवर सवा विद्योंके रामनीय सटीपा विकार करने रागा देखराज अन्यक संग्र तुर्हेका हो सह करता था। उसकी सुदि प्रमुखे अंची हो गयी थीं, जिससे इस मुख्यते इसका कुछ भी सार नहीं का गया कि

परमंदरने आव्याको सुरू देनेपाल भी कोई कर्म करना चाहिये। इस प्रकार यह

व्यायकती क्षेत्र क्ष्यत हो और अपने सारे क्रान-प्रधान प्रतिको समर्कवादसे प्रधानित करके देखेलील सम्पूर्ण बेरिक धर्मीका विनास काल हुंजा विकास करने लगा। क्ट अनुके महले आभिभूत हो तेए, देवता, **अक्रम और पुरू आदि किसीको भी ग**हीं मानम या । आरब्धका उसकी आधु समाप्त

हे क्यांने है अवनी आएके हेच दिन गैवला हुआ रचन कर रहा भी। इस द्यनकोष्ट्रके बीच क्यों से, जिनका नाम का-स्वॉधन, बैधस और हसी। एक

समय उन तीनोने उस पर्वशके किसी रघणीय

हो भूकी भी, इसीसे वह सोक्शरवारमें प्रकृत

क्रमें हें स्वकार के जीक्रमानी क्रेड केंद्र क्रांगात हो। प्रकल्पनया है । क्रमात क्राय कहा मनोराम है तुरेत ही महादेखपति बीरवर अञ्चलके चल और प्रकारी क्षेत्रिक नाते यह धनवारे मोद्रे पहुँचे और बढ़े प्रेमसे उस देखी कई घटनाका संबंधे हैं। पूर्वर, बोली, बरिव, सुवर्ण, गंध और काच क्योंसे व्यः सुसरिका 🛊 । उसके गरध्ये वर्णन करने लगे। सुन्दर करनाई सरक हो है। (कहरेंतक युनियोने कार--देखेन ! यहाँ एक मुखानेर भीतर हमने एक मुनिको देखा है। थाओं, यह इस्सी सुन्दरी है कि.) विसमें उसे

• सर्वता देवनसम्बद्धाः • इक्रान्यर एक पान कथकर्थ नार्रामधे देखा । जारेको भी देखा है। यह मुस्तरपर

ध्यापर्थ होनेक कारण अलोह का बंद है। या वक्षा कार्यात् है। अस्त्रे कार्यात्र आर्थणमूखरी काल अल्बनी क्षता निर्मा रही है और जनको गर्वेन्छको स्तरम बैची हुई है। बर्द-नाई कम देवके सार्व प्रतीरचे रिकार हुए 🖁 । स्तेपविद्योग्धी माला 🛊 जब व्यवस्थानिक आपूरण है। उसके हारचे निरुक्त है राज क्षा विकास बनुष, काम और सुबीत भी बह धारण कियो कुर् है। सरका अध्यक्ति माह रीका यह है। अलके बार भूजारे समा संबी-संबी अदार्थ है। यह सम्बन्ध, विद्युत्व

142

अन्यामि अञ्चल गीर है और क्रायर ध्रवपाट अपूर्णम मना ६३० है। यह अपने समृद्ध मैक्से सुतरोर्थित हो रहा 🕏 । 🕬 प्रकार अस बोह्र नवलीका सता केन ही अन्यूक है। क्तारी भोड़ी ही दूरपर इच्छे एक और युक्तवको देखा है, जो विकासक कावर-का है। उसका पुरत कहा अवेकर है। यह शकी

और लक्ष्य धरण किये क्यू है। प्रान्धी

अस्प्रिय कारण जिल्ले हुए है, परेत् उत्पन्न हाथ म्ब्युः है । यह उस संपन्धीकी रक्ष्यों सम्बर्ग है ।

क्लके जान ही एक पूछा लगेन्द्र रेजका बैल

भी मैदा है। उस केंद्रे हुए सवस्त्रीके

पार्श्वधारमे इयने इस जुलाकश्रामका

अलः असे बाढी चल्यामधार हेरिलमे । बाढ angelit, of Englishma & s रस्प्रकृत्वाती काले है—प्रतिकेष्ठ | मन्त्रिकोके वर क्यानेको सुनका दैनातम अन्यक्त कामानुर हो कार । काके सारे क्रारेरने करण का गणा। फिर को काले तुरंत

ही दुर्वरेकन अवस्थिते कह मुश्लिर शास भेगा ।

र्मान्यमे वर्ष क्या नुबैद्धको प्रमाप

करके उनमे अन्यकास्त्रका संदेश कहा तथा

एक कर दश रिम्ब, असेका के बारण

करण क्रवल है। इसे विरु इसे सोकर्ने अन्य यस्तु-ओके देश्यनेने क्या प्रयोजन । बह विन्त

नारी कुण्यास्था कृतिकार महोकाकी मानका एवं

क्रियमच्या भाषां है। देखेला ! आरंग से अध्येतव स्तोक क्ष्मांग करनेवाले 🐉

क्ट्रकेने फिल्लीका उत्तर सुरुक्त से लौटकर अन्यक्ती कोले । गन्नियंने नाम-शब्द ! आरू से अन्तुर्ग देखोंके कामी है, किर भी उस महत्व पराक्रपी केचा स्थली पुनिने अपनी कृद्धिले क्रिकेटिको कुलके समान समहाकार

हैंसने इस अलब्बे रिप्ये ऐसी बातें कारी है - उस निहासालय सौर्य और वैर्य अस्तिर 🕻 । यह दानव कृत्या, सम्बद्धीन, कुर, कुला और घटा है पानकर्म करनेकारत है। क्या उसे सुर्यपुत्र बचका कव नहीं है ? कहाँ तो मैं, मेरे करनर इस्क और

मृत्युको भी संत्रस्त कर देनेवाला युद्ध और सहाँ यह जानरका-स्त मुख्यक्त्र इंग्लेख

निशासर, जिसके सारे अस्त बहायेसे जर्जर हो राये हैं ! अहीं नेस का सरका और कही तेनी बन्द्रश्राच्यता ! तेनी सेना भी तो चडिये

बराबर हो है। फिर भी यहि मुख्ये कुछ हरमध्ये हो तो मुद्धांत लिये तैयार हो का और आकर कुछ अकरी धरमून दिवत । येरे पास सुप्र-जैसे पादियोका विकास करनेकान क्य-स्टोका अवकेर एक है और तेम स्टीर हो क्रमलके समान कोमल 🛊 । ऐसी एजावें

埔 明 " सनक्षारजी काले है—बुक्का ! मिलयोकी बात सुरका (अला) पार्वतीका भोतित शुभा का कावान्य राक्षक विकास

विकार करके मुझे को स्वीतकर करित हो

सेना लेकर कर दिया और वहाँ प्रश्निकार मन्दीयासे युद्ध करने लगा । बद्धा मनानक पृद्ध हुआ। इस समय कुन्नुत्वरको पानी, मजा, मान और रक्तकी कोच क्या गयी। भक्षा सिर कटे हुए यह राज गई से और कका शास सामेश्वाले जानवर कार्ग और कारत है

गमे थे, जिससे यह बड़ा सबंबर सम सह बार । बोबी ही देवमें देख भाग साहे हुए । तथ विनाकधारी बगकान् प्रोकर रक्ष-बन्स सतीको घटनेपति बीरम बैंबले हर केले-

'प्रिये ' मैंने को पास्ते अत्यन्त मध्यक यहान्। पाञ्चल-इतका अनुद्धन किया का, उसमें

अध्यक्षमण पुत्रस है यह सानो पुरुवका क्रिक्ट करनेकल्य कोई ऋ उकट ही गया 🕯 । अस: अक्ष थै पुष: फिल्ली निर्जन वनमे

विश्वास हुआ है, यह विज्ञ-सा आ पहा है।

देवि ! मरवाधर्मा क्रांजियोका जो जमरोका

बास्कर उस परम अञ्चल विका समस्त्री दीव्ह **हैना और उस क**तिन **अन्या अनुहान** क्योत्य । सुन्दरि । सुन्दरश सोक और भन कुर हो जाना जाकिये।"

स्वत्वकारची कहर हैं। जुने । इतका बद्धका का प्रभावासी पहाला संकर धीरेसे अवक विकास सम्बद्धा एक अत्यक्त भवेकर बाबन करने करे गये। वहाँ ने एक हमार क्षांकि विनये पासुकत-प्रतके अनुहानमें सत्तर क्के नचे। इस इक्का निधान देवों और

अस्तरीकी शासिको बाहर है

प्रोअन्यक्रमे सन्दर्भ शतिकता देवी पार्चमी मुख्याकारुवर ही स्टब्स दिवाजीके ३सरम्बनकी प्रशिक्षा करनी एउटी वर्षे । यदापि कुरकारीय दीरक्षणक अवकी सुरकामे नत्वर थे, समाधि इस गृहाके भीतर अकली रहनेके कारक वे सद्धा धन्द्रधीत रहती ही जिससे

क्ष्पें कहा द:क होता का। इसी कीम

सरहारके प्रचानको उत्पन्न हुआ बह देख अन्यन्त, जिसका मैर्च कामदेवके वाणीसे क्रिज-धिन्न हो गया या, अपने मुख्य-मुख्य कोकाओंको साथ में पुत्रः इस गुकापर यह अनुवार वर्डी सैक्किमेसिक उसने वीरकारको साथ असमा अजुत हुक

क्रिया। इस सचव सधी वीरोने अन्न, जल और नीटबार परिस्तान कर दिया था। इस प्रकार का युद्ध लगातार पींच भी पींच

रात-दिन हुन्हरे प्रसंगवदा जा इकारी संनाका

• मंदिहा देखनामा • 

भुजाओंसे बुटे हुए आयुओके ऋतरसे नन्दिश्वरका इरीर बायल हो गया जिल्हा है रहात्क्रारकर ही निर पक्षे और मुर्चित हो क्ये । क्रमके निरनेसे गुराका साम बरकामा है बाद पाना, जिल्लो अस्ता एतेला जाना शराम्बन था। फिन देखोने हे है बाडीने सारे बीरक्षणमध्ये अन्ते अकारकारे शास्त्राधित कर दिया । एक कार्यकंत्रं अवस्थान् विष्णु और प्रकारीका स्थान किया । सरक कारों ही बाहरी कशक्ती देखें, वैदानरी, मान्या, नैर्मान माजनी, माजनी बर्जनी, महोक्ती, नारही जारि देखियोके ककी क्षमका केला, पान, निरम्, मुहाम असीर् शकायांसे सुलिया होना अवने-अन्ते माहरोपर नवार हो वार्यलेखे जात आ व्यक्ति और राक्षणंके साथ निवह गर्छ । वृक्ष जन्म बार जनसान क्रिक भी अह गर्ने । बिरू से छोड़ **पुद्ध १७३३ । सम्बन्धर सुरक्षाचार्यको संजीवनी** विद्याके हुए। देखीको जीकित करने देखकर **पुलनाम कियारी अस्को निगल गये : इतके** देख होते यह गर्छ।

विन-राततक करना रहा। अन्तर्ने क्रियोची

भारती । अध्यक्ष महान् पराक्षकी, भीर और लिपुरहामा दिव्यके समान वृद्धिकान था। सैकड़ों बन्दान निननेके कारण क रूप्यादको बसीयुन हो रहा बार । क्यांकी ब्यूमीसम्बद्ध सम्बद्धांकी चोटने करका जनै। कर्ण हो एक का दिल की विश्वजीवा विश्वय पानकं लिये इसने दूसरी बाबा रही । या प्रत्यकार्मान अधिके समान प्रतीत बारण करनेवाले जुलनाव क्रिएसरि इंकरने अपने जिञ्चलये जसे मूले नया छंद हाला। जब भूतलपर निर्ने हुए उसके रककानोसे पुक

के-एव अन्यक प्रकट हो एवं। उनसे मानै

रममृति काञ्च हो गयी । ये विकृत वृक्तकरे वर्गकर राक्षक अन्यक्ति मदल ही बराकारी वे । इस प्रकार का प्रमुखीनद्वान मार्र गये हैरिकाके कार्या है जिससे इस अत्यान क्ला-काम रसर्वकन्द्रओंको दूसरे सैर्निक उत्पन्न क्षेत्रे लगे, तब ब्यून-सी पुजावणी लगाओं प्राप्त अवकारक होनेके कारफा कृतिस क्र चाँकुमान जनमान निष्मुने प्रमधनाय विश्वपन्ने ब्यानका क्षेत्रकानो एक ऐसा अंतर बीकर करन दिया, रेताका पुत्र विकास का अंग राम दल, विकास और कडूररपान का । यह स्त्रीकार सम्पन्ने कारणे निकारण था। जब इस क्षेत्रीये समञ्जीतर्थे क्वांत्रक हो अपने बुनल करणोके पृथ्वीपके अल्प्यूज विकास तथा सभी देखान उपनी स्तृति बारने लगे । नायक्षणः चारवान्ने इनकी वृद्धिको प्रेरिय किया। किर से में भ्रापार्न होका रकके मुहानेवा इव सैनिकॉके तथा क्षिपार प्रवेद क्षारेपचे विकास हुए आक्ष्म नरघ-मरम मॉधरका कम कार्य लगी । (विससी राध्यानीका उत्तक क्षेत्र के व के नवा। । भवनमार स्थानमा अभाव ही क्या रहा। क्यांचे उनके प्रतिनका एक सुख गया का. नक्षण का अक्षे क्रमोकित सन्ताम शाव-धर्मका व्याप्य करके अधिनाही धरावान् प्रेक्टके माथ वर्गका समझेले, बच्च-सन्त जन्मों और करनेने, बहाकार क्लोसे, क्स, क्या और निरोधे संक्रम करता रहा । तम प्रथमनाचा विकास रक्षाचुनियो जसका प्रथम रिजीर्ज करके उसे काल कर विकार दिए तिसूक्त भोकका को स्थानके समान क्रमण्यो ३४० लिया । अस्त्रत अर्थर प्राप्तिर र्राज्यको सर्वक रहा वह । सूर्वकी किरणोने असे सुला दिका प्रकरके झोकांने बुक

मेकोने पुरास्त्रकार करू करसरकर और पीरव और इंग्लि हुए स्थान,विन्तु आमि देवीने गर्दन कर दिया । क्रिम्सक्के समान सीला भूकाकर इसकेल्य सुनिकंद्रात उतका सावन क्षणुमान्त्री किरकोने उसे विश्वीर्ण कर दिना । किया । किर क्य-सवकार करने दुर् वे आनन्द चित्र भी क्ला देखनामाने अन्तरे प्राच्योको कन्तने स्वते । बहुनन्तर दिन्यामी उन सम्बद्धे सम्ब

व्यक्तिमान नहीं क्रिक्त । अस्त्रे विश्वेषकारों हेन्द्रर आक्नापूर्वक निर्माणकार्थी गुप्तरको स्त्रैट

शिवजीका शक्त किया। इस करवाके आवे। वहीं इन्होंने अपने ही अंबाधून

दिया। गरभक्तम् भुद्धके समझ हे जानेका स्रोक्तवासीने माना प्रकारके सारगर्भित स्केत्रोद्धास विशिव्योक विश्वयोग्यी अर्थन स्त्री

आताम स्थापर साम्यु प्रस्ता को गाँचे और इन्होंने पुत्रपांच देवताओंको जाना प्रधानकों सेट बसे प्रेमपूर्वक राजाम्बक्षका कर प्रशास कर समर्थित करके उन्हें विदा किया और सार्थ अनुविक व्हाँ निर्देशियामकुम्बाधिक समय वश्योतस्य जीलाई करने रुपे ।

(別期間 88-84)

नन्दीचरहारा शुक्राव्यर्थका अपहरण और शिक्हारा इनका निगला जाना, सौ क्षर्वके बाद मुखका शिवलिक्षके रास्ते बाहर निकलना, शिवद्यारा उनका 'शुक्र' भाग रखा जाना, शुक्रहारा जये गर्व मृत्युक्रय-मना और

दिवाष्ट्रीसरशतनामस्तोत्रका वर्णन, शिवद्वारा अन्यकको वर-प्रकृत काराजीने पूरा-महत्त्वविकाम् वर्धेन-सी है, तिसके कृत्वता विवास्य है

प्रत्रकृतास्त्री । यस यह स्वान् संबंधार स्व रीमाञ्चकारी संस्था करू रहा वा, उस समा तिप्रारि अंकाने क्षेत्रमुक विद्यान प्रकृतकार्यको जिल्ला रिच्या का-चाः करना मैंने संक्षेत्रके ही सुनी की। जब अल्प उसे

प्राकृतकारी क्या किया था ? शाक्की क्षक्रशाधिने उन्हें कलाका करें। नहीं ? धगरन्त्व बद्धिमान् सुरू भी तो

विद्यारपूर्वक वर्णन क्षीतिको । विनाकवारी

शिवके इंदरने बाकर का मक्कोपी

बंद्रप्राच्यकातीय अधिके समझ का तेजली थे । ये शासके अवस-व्यक्ति केसे निवाले ? इन्होंने बैतरे और किसने कालतक कारावना

करनेकाली पराविद्या जाश हो थी, व्य विदार

क्ष्मी हो ताल ! उन्हें को मृत्युक्त क्रमर

ह्यं ? सार । युक्तं किक्लीलायुक्त अवस क्षरवेकी विशेष सारमंत्र है, असः आप मुक्तार कृत्य करके भए सार मुनाना क्वांकावसे क्वांक क्वांकिये । प्रकर्म कहते हैं-अभिततेयाची

कामा है ? सुने 1 कीलगनिवारी देवाधिनेव

करवाल् प्रकारके विज्ञानके कृषे पूर्

अरुवाकाको गान्ताव्यक्षताच्यी आहि केसे

व्यास्त्रज्ञीके पून कवानीको शुक्रकार सकत्कुमार क्षित्वजीचे पराध्यामध्येका सराग काचे करूने समे । सन्तरभाजी वहा-मुनिवर ।

धनवान संबंधके प्रवशीकी जब अत्यस किवस होने सामे, तब अन्यक स्वराकार प्रकारकार्यजीकी सरकार्य भवा अहैर उसने

विद्यारिक्कार कुरसंश्रीकर्त विद्याके द्वारा वरे. विकास गये । प्रस्के अरभुक्त गिरने रहने हुन् असुरोको और्याक करनेको प्रार्थक को । अधैर केल सूर्य को । तम हेकस्तु दरन्य उन्हें प्रसार रहारायस्थि सरमागनवर्गकी गाउँ

गर्व और आरापूर्वक किराके स्थानी

395

- मंदिक दिल्लाम् -

इंकारका सरम करके हरू एक देशका मृतवंत्रीयचे विकास प्रयोग करने एनं । उस फिद्धाबर प्रचंत्र होते ही वे सची केन-श्चनक और एक जांध है इंग्लिक्ट मेंन्ने हर् पुरु प्रकार का रहते हुए बाले अभी सामार प्रदे हो । केल पूर्वतामा आभाग विकास स्थत केंद्र शयरभूपिको मानून और सञ्चानुनेका migratinà Ren que de ampleix nero सुरेत अवका को जाएत है, फारी कवार के का माहे हुए। मुख्यानानीक संजीवनी-प्रयोक्ती जब वर्षे वर्षे राज्य जीवित होका प्रत्योकी ब्रों तरह मार्ग रूने तब उपयोगे सावार प्रमक्ष्यारेश शिक्को यह क्यायार सुनका । सर्व रिकारीने सक्त—'न्तरिक् १ तुम अभी शुरंत ही जाओं और देवोंके बीचने क्रिकेट मुक्ताबार्वको उसी स्थान का स्थाने केले भागी राजाको यहा है जात है। काल्यास्त्री काले दै⊸कारी। भूगमञ्जूषा की सहस्रेत करी सहिते एकार को फोरमी मरके और मृत्य ही

सेनावये अधिकार का स्थानवर का वहुंचे वहाँ भूगुर्वशके वीचक शुक्रात्वाचे विशासकार वे । बहुर्त सारक्त देख हाओं में प्राप्त, जाहरा मेखा, मरवर और वर्षनकष्ण निन्ने हुए उनकी शहा बार रहे के पद देखका कलाइनामा उन्होंने दन देखोंको विश्वास करके शुक्रान्यार्थका वसी जनार अधारण कर निवस, जैसे 📖 हामीको उठा से जाना है। महत्त्वास

मन्तिका प्रकटे जानेपर प्रकारकार्यके स्था

क्रुक्रमेके विको विकास करने हुए स्मीके बारमा वर्जित सम्बद्धार । किर में ने प्रश्लामध्ये चेंक्र क्षेत्र और पीक्ष केन करानी कर्न करते है, करी ..... वन्हेंबरके कार बन्न, निवृत्त, बरम्बर, करना, क्रमेरी और गोधन आहि क्षकोकी कर पूर्व करने सने। स्था प्रस हेकसूर-संस्थाने कियागर क्षा करण कारोपा गमाधिराय रूपीने अपने पुरस्की अन्तर्भ सैन्स्हों सम्बोधने पान कर विश और इव कुर्वन्य नवते विकेशका प्राप्तकारी कारिक करने हुए से विकारिक समीप आ व्यक्ति सका प्रतिव ही उन्हें निमित्ति करते हुए योगे—'यनवर् । ये शुक्रावार्थ प्रशिका है।' तक पूरवाय ऐक्जीव्यूट शंकाने पॉक्स क्रमधार प्रदान किये पुर उपराचकी मानि mittererden wert feber ifte fein wie क्ये वर्षे कलकी तक भूजमे हाल निका। की क्षेत्र संस्कृत असूरि क्ष्युक्तर्से क्षाईक्तार ब्रह्में समी (

> न्यालको १ सम्ब निरिनेक्सरने सुक्रान्यनंत्रके निगल रिग्या, समे वैत्योकी विकासको ३०वर जाते एके। इस समय क्रमदी दाल पुंजनीतः मजराम, सीमहीन र्गाह, कांक्स्प्रियोग है। अध्ययनादीन इत्हार, इटान्डीन झर्ला, भारतीयके उद्यक, परिवर्शक क्षी, परिवर्शकीय काल, पुरुष्टी-नेवर्षे आयु, क्राराहित वेदाव्यवर्थ, क्षान्त पेपवलकिके विन निपल पूर् कार्यक्ष्म, जुल्लारीय क्षत्रिय और व्यक्तके

विका वर्षान्यक्रवादी भागि प्रोक्तनीय हो

गुर्के । देखेंका जान कराह काला पूर । सब

अस्थाको पहान् ६:ए। प्रधार काले हुए अपने

शुरुनीरांक्ष्ये कट्टा ज्याहित किया और

मार्ग है, इनकी कर्नांत अनुकारकों। केने कुटकी दृष्टि सक्कारिक किसकी की महानिकाने मनित हो जाते है और उन्हें हमा हैना करते । तम कुनुस्थानने सैक्कोराब्द

संबद्धि सभा पारतेक्ष्में—काई की कुछ अञ्चल से एक क्यान्य का विस्ता । उस मही दिल्ला । यदि कुर्वाच्यानी अस्ता

क्षप्रकृत्व करनेवाले बंशतीर्थ—स्कृतिर्वने अवन्यक्र कर रिका क्या से राज्य सेवॉर्ड बार्य कार और सम्बरी क्या काश्यानकार है क्षाचीत् प्रमानं कार राजपूर्विको सामाना

क्षरकेती ही अहर हो बहल है ।" क्षेत्रराज्योंड हमा क्षत्रको पुर्गकाले कारण करके वे क्षत प्रवाद क्षान्य राजनेती क्षान्यत राजनीति अवधननीयर कुर रहे और उन्हें बचने रूपे समा बाल, कड़न, बच-सरीचे कड़ोर कार, मुख्यों, निर्मकार, स्थित, कारे,

बार्क, करवाई, पहिल, क्रिक, न्यूबं और कुललोक्षण करकर प्रकार करते हुए भार्वकर कार-कार क्यांने वर्णे । इस क्यांन अस्तरम करामान युद्ध दुश्त । इसी चीच विकासक, साल्द, कर्फ, सोवकची, बीर

र्वभवेष और महत्त्वली केलक अली का

गानोंने विकास, शरीस अवैर कारणानुहोत्तरी भारत्याक्रिक वर्षा करके अध्यक्षको अध्य क्या क्रिया । विदर तो प्रमध्ये तथा अस्तिमधी है। अभेने बहुत्व कोरावहरू तथा वर्गी । इस कोर क्रवाको सुरकार सन्तुके सरमे रिका

पुरस्कार्य काव्यवस्थित सामुक्ती स्वीत निकारनेका मार्च ईक्ते हुए सक्तर अन्तरे हर्ग । इस समय क्यू प्रकंड उदस्य कृत्यानवर्गातः सामी सोन्य, प्रदान, नारकान, py, anier air propaitis faite

मुक्त तक का काकानुध-संस्था की केल

कृतिकों सारों सोर प्रथम करते हो; परंतु कारकार किया और उसकी अवसार ने पुनः

उन्होंने दिल्हाकीओं प्रमाण विरुक्त । भीरीने वर्षे प्रकारको स्थितार का निर्मा और विद्यार्थित क्या दिया । प्रध्नाचार कार्यासम्बद्धाः महेशाः कृत्यका सुरस्तकार्वको बीर्वके शकी निकास कुमा देशकर कुरकारते हुए मेले ।

महेवाने क्या--- मुख्यस्य । मुक्ति तुम

काले प्रधाने हैं कार्य कारकारो

पुष्पालको विकासारोधे प्रमुत निकारे । तम

के विकास के मुख्य में गए विकास है. इस्मीनके अन्य तुम्य सुद्धः काइन्साओंने। काओ, जाब कुल मेरे कुत को गर्ने । सरकारण काले है—पूर्वना I देवेका प्रकारक के क्यांच्या कुर्वक कहत कारियान् कुल्ये पुरः क्रियमीयो प्रमान

शिक्षा और वे प्राच मोज़बर सुन्ति व्याने erit i सुक्ते क्या-प्याक्त । आयोह वैर, रित, बेस, क्रम और चुकाई अन्य है। असमार्थ पूर्णिकोची भी गणना गर्ने हे क्रकरी । ऐसी दक्षाचे में अस्य स्टुल्पकी दिर **शक्तार किस प्रकार सुनि कर्द । आपकी** 

क्रमण्ड्री भी है। कल सम्पूर्ण सुरी और क्रमरांकी कारणा पूर्व करनेवाले हैं तथा सन्दि-र्वाहचे देवानेकर अस्त संदार की कर करने हैं। ऐसे सरवाके केना आवती में किस प्रवास सुनि करें। ं सन्त्वन्तरको बस्तते है—सुनै । इस भक्ष । इस प्रकार के की क्वॉलक विकायीकी अकार खुलने विकासकी सुनि करके कई

age वृतिको प्रतानी करी है और अस्प

 संदित्त क्रिक्युत्तान क्ष्र 396 व्य**नकोकी सेन्हमें प्रविष्ट हुए, टीम्क उसी तरह** श्रम् भारताभिने वीकापनवतासम्बद्धे अपराय

> दर्शनीयाच अल्स्स्यीनेनाच रूपशानवासिः। बणवरी क्राह्मकने अस्तिमाय भगस्यासि-

> वासिः। कृष्णे दशक्तकामाय क्रान्स्तकाय

चञ्चस्ताय चलवकासम् उल्कामुखायापि-

बेलके गुजबे दीलाय विशास्पतय अलयते

जनकाय चतुर्वकाम लोकसत्तमाय कामदेवाय

काम्द्राधिकवाय कामते भिक्षतं भिक्षक्रिके

व्यक्ति साथे व्यक्तिसम्ब इक्ष्यस्थातस्य स्थान

बसुनो स्तव्यकाम इस्तते इस्तृक्याम करणाय मध्यमिने मञ्चलक बत्सव वातरपरवाय

क्षअक्षनीतरामाध्यपुर्विताय अगर्धाते जगराणी

पुरुषान प्रशासन चुनाम धर्माध्यक्षाम विकलि

**भूतकान-स्य विशेषाय बहुकराम सूर्यीय्त-**

सम्प्रभाव देवाव सर्वतुर्वनिर्वादने सर्वप्रधा-

विभावताय बन्धनाय सर्वधारिके वर्धानम्बद

प्रवासन्तर्भावत्रम् सामान्य सर्वहरास हिरायम् क्षाप्ते स्थिये योष्याय शीमप्रसामनाय 🜮

जैसे बन्द्रमा येघोकी घटाने ऋषेत्र करते हैं। व्यासमी ! इस अकार रणगृतिमें जेंकरने किस तरह शुक्रको निजल लिया था, वह

कुनान्त तो तुन्दं सुना दिया : अन शन्तुके कामें शुक्रने जिस समाका जन किया था,

उसका वर्णभ सुनो ।

यहर्वे 🧵 यह क्या क्या प्रकार 🖫 '८६ नयस्रो दर्भशाच स्तरहरनमञ्जूषा

धृतभव्यमहादेवात क्षीरत्यिक्कलस्त्रे कराव बलाय बॉद्धरूपिणे नेप्सायसम्बद्धायस्थ्ययः क्रिक्वप्रभवे ईश्वाप स्थाप स्टिन्सम पुरक्षभाषातामानाच्या गणेकाय साम्यकाराध

महाभूआय यहाहलाय सुन्तिने यहार्ट्यक कालाय महेकाच अध्ययाय कालकारणे नीरभवितास यहोस्टराय मनाध्यकाय सन्तेत्रके क्षर्वभावनाय सर्वणय मृत्यूत्रचे महिराज-मृत्रातस्य ब्रह्मचारिजे नेदानस्यवयः अनोऽन्त्रवयः पश्पतये भवताय जानवाजये कृपयंज्ये हरके

वर्णातमः ( इसी होड़ बन्सका जब करके शुक्र प्रतिने वि:सप्रिते लक्टिने महाबदाने कूरे को देवाप्रकोने: नकते शुर-जान्यका बन्दार, भूत और बन्धिकके मतान् देवात्, हरे और गीले

मेर्निये मुक्तः सरकानीः वृद्धिलकायः नामंका कारण कार्यकारेः अविकासम्य निरूपनीके उत्परित्यकाः, वैकाः, हर, दुरिनेत, प्रकृतकारी, अधिकारका, मनेत्र, स्वेतकार, महासूच, स्वान्त्रका विश्वत काल कालेकारे वही मही सुकोजाने, कालकारण, अहेका अधिकारमें, कारकार्य, बीलकारक महोटर, गयाच्याम, सर्वास्त्र संबद्धे क्रमण करनेवाले. सर्वक्रमणे. कर्मुकी इटानेक्स्से. परिवाद पर्वटका उत्तम क्रम भारण करनेक्स्ते नक्राचारी, मेरान्तर्जातका, तक्की अस्तिम क्षेत्रक्क पर्वचनेकले पश्चित विरिष्ट अम्बेरिकोरे श्रुत्थानि, कृष्णाने भाषायहारी, उटल्लारी, दिवसम्ब काल करनेवाले. दम्बनारी, परामहत्त्वी, मृतेवर, मुसमें निकास करनेवाले. बीचा और प्रकास साल समानेवारे. उत्तर, दर्जनेक, बातमूर्व-अरोबे सप्याके इयहानवामी, ऐप्रवंदहरूँ,

तमानी, सबूदमा काके नेवंको यह कर देवेकों, कुळे एकिके विनायक, करताक्षेत्र संकार करनेवारे,

पादाकरी प्रक्रप्रसारकाय, इस्कामुकः अधिकेत्, मानव्येल प्रकारकात, प्रजापति, उपर अधिकते, वीवी-

को उत्पत्त करनेकाठे, तुर्वेक्सकारक, स्त्रेकाचे सर्वकेष्ट, कागरेन कानीकी चतुरकारुप काम्यार्थि विश्वुरूप, भिश्कुल, करायारी, वर्दिल - पुरावध्य, इन्हर्के सम्बन्धे सर्मन्यत करनेवाले, अधुओंको विकासित कर देतेवालं,

प्रामुके अठा-पश्चरसे लिक्नुके करने क्रफट कामदान—कामदेवको दश्य कर देनेवाले, बीर्यको तस्त्र निकले हे । उस समय मीरीने कामरूप—इच्छानुस्ताः स्त्रः धारण उन्हें मुक्ताराते अवनावा और सम्बद्धीयर कानेकारे, कार्टी—विकास अवधीयारे, तिक्षते अञ्चर-अवर क्या दिया । तब वे दूसरे कियप-- विकासक क्याबारी, गिरिश--प्रोकरके सद्या क्रोमा क्रमे समे । तीन इकार - गिरिया केल्सस्यर शबन करनेवाले, भीन---चर्च कारोत होनेके पक्षात् के ही केदिनकि अवकार कारवाले, सुन्ती—बद्धे-करे अवहीं-मुन्तिवर सुक्त पुनः इस कुनल्पर व्यक्तिको करते, राज्यसः—स्थल वक्तवारी, योगी— इत्यक्त हुए । उस समय इन्होंने वैजीहरूकी एवं योजके आहा, काल्यहरून कालको भारत अपन्ती बाजनराज अव्यायको हेरल । सरका चार व्येष्णाने, विपृत्य— विद्रोकि

शरीर सुन तथा भी और बढ़ विकृत्याः संद्वारकर्ता, धनाली— कनाल कारण सरका हुआ प्रवेशन विकास अलग कर का करनेकाने, गुरुतर--विकास कर अवस् शाः। (यह दिस्कारिक १०८ वालोका इतः वहीं होता, गुरुरत—नोपनिय वालोकारे, प्रकार स्वरण कर रहा का--) नर्गार — नागीर श्वनाववाले, भागगेषर — महादेव--वेक्साओं क्यून. क्लाकेकी ब्यूक्ककोड अनुसार प्रकट होनेबारि, विकास के के किया है। अवेनकारेग्नाकर 🗠 अधिनमा आहि हिर्दिक्षेत्रेक अभिद्धान, गिलंबेश्वर्यराज्यः— भूगार्थक्रवहोकार — मध्यक्रवह अर्थकपू बारण करवेवाले, अवस---अवस्थानक, केलोचीच्या **ऐश्वर्य** प्रदान करनेवाले, भीर---शांभत — समासन, स्थान् — समास्थित कारकारकी, वीरह-स-भावकीरोकी

> भारतेकारे, कीर-- रहाके रीव्ये भवेकर, विश्व विश्वाद स्वय धारण करनेवाले,

> मासरु—चोद्रे-ताजे प्रशीरवाले, पटु—

नियुक्त, प्रदागंसार—श्रेष्ठ प्रस्कार गूरा

स्थानेवाले, रूपन्य—धनवाले, पैरध—

कारकोरकारकम, गहेका क्रिकेशोने भी

केंद्र, पैल्पेक्नद्राक्ल—प्रित्तेकीच्या विनास

करनेकले, लुव्य- स्थानोके सोधी,

होनेपर हैक्के समाव विश्वर, जैलकार ---

गरेजें जील विद्यु बारण करनेवारे, पिनाकी—विमाक नामक वक्त कारण

क्षानेवाले, वृपमान्त-- वृषभक्ते वैश्व-करीको

विद्याल नेप्रोबाले, भराकेच — 'बहुन्' क्रवचे

वाननेपोम्ब, पूरम— अन्तर्वनी,

सर्वकारर—समूर्व कावनाओको पूर्व

कानेवाले, कमारि—काम्येवके प्रजु,

पहालक्ष, बहुनर्गा, व्यक्त, वेपानी, मणुका, क्लां-फिल्नेक्टरे, क्लांक्टिका अक्रम केनेक्टरे, काल्सन नाममे सम्पूर्ण आलगोद्धाः प्रतिहा, जन्द्रकातः कारकतां, क्षणंकांको, स्वासन, शुरः धर्मायाव, भूः भूकः कः नाम की लेकोने किसनेकले, भूरकान, क्रिक बहुनमा, दम हवार सुर्वीक समान प्रभाशाली महरदेव, सब हरहके बार्च बाव्यकेवाले. सन्तुनं अध्यक्षेत्रे विकास बार्टन्यके, बन्धरत्वरूप, सम्बद्धे पारण करनेवारे, उत्तम कांका, कुण्यात, विकारतीय, कुश्काय, समाग्र इरल करनेवारे, सुराधि काना दीत

पॅटिनिकारे, मुक्तिके इ.स.स.च्य, चीन तथा भीवपालको है, उन्हें कामहार है, अगरारए हैं।

· Markett Bankett -

**¥06** 

दक्ष-पञ्चले विकासका, कृतिकास्त्रायुक्त---कृषिकाओंके पुर (साधिकार्तिक)ने नुनः, रुपाय-अन्तरमान्यां मेन सर्वन कारनेवाले, वृत्तीत्वास — नवस्तुरके बापदेको ही प्रकारणको धारण कार्यकरो, गजनुर्वतपर्वधान—इत्योख्य सर्व लमेटनेवाले, कुम — वस्तांबार कड़ देशकार शुक्र हो मानेवाले, पुनगपूरण-सर्वाकी भूषणक्यमें बराग करनेकले, दनासम्ब--धन्तीके अवस्थान्यक्षा, वेतार---बेसारकसम्बद्धाः चोर—चोर आवे-वेप्टेंगर---कार्किनियोद्धनः समार्थादनः, अस्त्रेर्-मधोर-पथके ज्ञातीक, योग्टेल्क---कर्पकर देखेके संहारक, फेरचेप---जीवक वास्त् करनेवाले, बनरवरी—बनस्पति-क्यान, धारमञ्जू--प्राधितमे काम ध्यानेकाले, वरिल-बटाबारी, शुद्ध-बरब वास्त्र, फेल्क्स्प्रतसेथित—शैक्क्क्क्स् चेकक्क्स्प्रकट पक्षिपांद्वरा सेविल, पूरेका—पूर्वाके अधियति, मृतसम् — यूनगर्थके, स्थली, पञ्चमृताकित -वळभूतीक्ये अल्लाब देनेबाले, सग-- गलन-विद्वारी, प्रदेशत---क्षोधपुरत, विहर-पुर्शन्त करोर सम्बद्धाः कारनेवाले, क्या - प्रवास वराकार्ये, कारीश--- कार्काके

सुन्धन्य—**व्यानिकार्यकार, महाग्**टर— गरन्धन्—वस्तानका, स्वयुगस्त्रका, श्रवयोजन-प्रतका धोग लक्षतेकारे, लेलिहार—कुद्ध होनेवर जीध क्यरण्यानेकाके, महारीह—आवका क्रयंकर, मृत्यु—कृत्युक्तमञ्ज, कृत्योरगोचर—भृत्युक्ती भी प्रदेशको को, मुलोर्म्स्य —कृत्युके भी कार, व्यान्तेन— विद्याल होनाचाहे कार्विकेच-कार्याः, श्यास्थानगरकार्यः — इक्सान रूपं अरक्षने क्रियरनेवाले, राग---त्रैनकाक्य, विराग—आसक्तिरहित, क्यान -केरने एक क्लेबार, कररान--बेनकी, प्रमाणि—केजबरी असंस्थ विकासियोधे युक्त, सरव---सकायुक्तका, रतः - रज्ञेनुसरका, तनः -- तमोगुनका, वर्ग-- वर्णसम्बद्धाः, अर्थाः— अपनीसम् कारणपुत्र-- इन्होंड होते चाई उपेन्समस्य, राम - कार्यका, असाध-- प्रावधे भी परे, स्कृप-क्रमा क्रमाले, अस्तपूप-बीधका कार्यक्र हेत्रका अर्थनतीयर—आयां पूरूप और आया **व्याप्त कार्यकारे, पहल**ः सूर्यम्बरूप, कन्मोरे स्वयम्—कोहिसस सुर्विद स्थान प्रणासारके, नक्र--वज्ञास्त्रका, वज्ञापति-प्रक्रीचर, कड़--शेवारकार्ता, रेकारः —ईक्षर, बरदः — बरद्यास, ज्ञानका, दिल-कानकारकाव । वर्गनामा क्रिकारी मन्त्रिकार्यक्षेत्र—क्षत्रिकारकेः विकास, इस १०८ भूतिकोवार वारत् करनेसे वह सामग्र चन्द्रनुष्य— अस्था कृतिन चुकालो, उस बहान् भवते मुक्त हो शक्त <sup>क</sup>। उस

महादेवे विकास कार्यकृतकोत्राम् । अस्य प्रकार स्वानुं केत्वामा विचित्रकृतः मकोने पूर्ण वर्णसम्बद्धाः स्थापि कार्यस्ते पानको प्रतिकृत विकार निर्देश की सुवित्ते राजकात्रम् केवन कारत्यार निपूर्ण कर्राहरू । तुसम्बर्गः कन्तरे काश्योजस्य अस्तिकश्चित्रकारम् । तिलोकेसक्तिकस्य । भीर मोदान को किया कंटले कृत्। महत्त्वसद्भूका कैले से महेबाद्।

वर्षा करण कृत् करावादी क्षेत्रको को युक्त विकास को सिना की काले राज्यकार

सामा प्रस्क कृष् प्रदानिति क्षेत्राने वसे मुक्त सारके इस प्रिन्तुरुके अग्रभागसे ज्ञान दिन्ता और दिवा अध्याकी वर्णने अधिकित गार दिवा । सामग्रीत् प्रदानक म्हेस्ट कार्ण को मुख्य किया था, अर सामग्री सामग्रीत अन्यकते सोने ।

हैशरी कहा—है कैनेना ! मैं मेरे हमिला-पिना, निकार, कीर्य और कैसेन सरकों से एका है आर: सुनक ! अब ए कोर्ड कर वर्षि के ! कैसोने राज्यविकाय ! सुरे निकार मेरी आवाकता की है, पुराके लेख सारा कार्या कुछ एका और अब मू कर सारा कार्या है जाता है ! इस्तिकों में जुले कर देशेके किस आवा है क्योंकि तीन प्रकार क्योंकि किस साथे-पीने प्रकार कार्या किसे महारों हमें की कुछ कार्या है, असके कार्याक्या हों सुरस्की आहे होने कार्याने !

सन्तन्तरमें करते हैं—यूने । यह सुनकार अन्यक्ते चूनियर अंकर यूने केन दिये और मिर वह हाम जोडकर वर्णका हुआ बगमांग क्राव्यक्ति केन्द्र ।

अन्यान क्यांचारस्य कन्त्रः। क्रम्यको स्थान-भागक्तः। अस्थिते।

हर्वकर्ष्य काशीले आवको को दीन, हीन एक वीक-मे-जंब बका है और पूर्णताका एकेक्ट्री जो-को दिन्दित कार्य किया है, इसी | उस एक्क्रि आप अपने फर्म्य कार्य ह है आर्थन और पुरु मार्थ | महादेव | में अस्त्राप असेक्ट और पुरुष्ति हैं। मैंदे कार्यक्षण कार्यकों कि विकासों भी को कृत्वा प्रकास कर भी ही, उसे आप अस्त कार्य हैं। अस्त्रकों से अपने कृतक, हु:सी एवं

क्षेत्र कव्यक्त सन्द्र से विशेष इका कामी

व्यक्तिके । में उसी नगरूका फूक क्षेत्र भारत 🕻

क्ष्मेर स्वाचकी प्रश्नाको आया है। देखिये, मैंसे आवको सम्बंध अञ्चलि कीच एसी है। अब अवको मेरी पत्ना करमी व्यक्ति। ये जनकारो पह्नांत्रियों की मुझ्यर बसमें हैं। कार्य और सारे क्षांत्रको जनग्राम सुझे कृत्यांत्रियों देखें। क्ष्मारेखा / जन्में के कृत्यां प्राचीत्र क्षांत्र और कहाँ में एक हैना ? क्ष्माचीत्र । में किस्से बच्चार समयों व्यक्त नहीं पत्न क्ष्मात्र । क्ष्मों ! कहाँ से कृत्य कहार क्षांत्र और क्ष्मों क्ष्मात्र, निक्

क्षण काम करेक आदि होनोके पर्राप्ति

हैतीकात्रावनं सून्तं कृताते व्यान्तात् वृत्तंत्रात् वृत्तंत्रात्वात् । प्रान्तित्तिवातं शून्तं पृत्तात्वात्वात् । स्वान्त्वात्वा वे क्षेत्रकं वर्तं प्रान्तिवृत्तिवातं । स्वानंत्रं कृत्तंत्वते व्यान्त्वत्तातं कान्त्वः । स्वानंति वृत्तं वर्त्ताः वर्ताते वर्त्तवः । कृतेकतः पृत्तवते व्यान्त्वत्तातं कान्त्वः । स्वेत्वतं वर्त्तते वर्त्तते वर्त्तवः । कृतित्वं स्वानंतितं व्यानंतित्वत्तात्वात्वः । स्वेत्वत्ताः वर्त्तते वर्त्तत्वः । कृतित्वं स्वानंतित्वं वर्त्तात्वे विवानं कान्त्वात्वात्वः । स्वेत्वः वर्त्तत्वः वर्त्तत्वः वर्त्तत्वः वर्त्तत्वः । स्वानंतित्वं वर्त्तत्वः वर्त्ताः वर्त्तात्वः वर्त्तत्वः वर्तत्वः वर्तत्वः

September 1 to September 1 To September 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 2 मैं ? (अवर्षत् भेरी आक्के साथ क्या तुलना 🛊 ? ) महेशर ! आपके वे युक्काल-निवन महाकारी बीर पूर मेरी कुमकाराया विकास करके अन्य प्रदेशके वहतिकृत यत हो । तुवार, द्वार, क्यांकिरण, सञ्जू, कुम्लूक श्रोर बन्धयाके से बर्णवाले शिक्ष ! मैं इन क्षाचंतीको गुरुताके गौरकवस नित्व कान-इहिसे देखें ! मैं निख आप केनीका चक क्या रहै । देवनाओंके स्वयं होनेवारत मेरा के दूर हे जान हवा में प्रान्तिक हो मंग-किना करता हुआ गर्मके साथ निवास करें। महेशाम ! अञ्चली कुमारो में उत्पन्न हुए इस विरोजी शत्कापालका वृष्टः वाभी सारव व कर्ण, बढ़ी करण पर मुद्दे प्रकृत गरीरियो ।

सनस्कृतस्थी क्ष्मते है — मुन्तिकाल ! इसकी बात कथुकर का दिल्ला जन्म मार्थनीकी अंत देशका तिनयन संचानका काम करना हुआ औन हो चना । का कार्य अलब्दी और कुम्बद्धिये देशत । अवद्ये दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्ववृत्ताल तथा अजूत क्रम्बद्धा करण हो अस्य । उस पटनाका हररू होते 🗗 उसका मनोरव पूर्ण हो गया । बिज लो प्राता-विका (३००-योक्टर) की प्रमाण करके यह कुलकृत्व हो एवर । कर राजक पार्वकी जाता कृतिहरूको प्रीकारने उसकार वस्तान श्रीक्षार चार शिका। इस असार अध्यक्षने असम्ब हुए कश्रहोत्स्यसे अस्पना सरवा मनोरच बाह कर रिज्या। मूने l प्राप्तिकवीची कृष्यमे अञ्चलको विभ प्राप्ति बाम सुरक्ष गमाधाक्ष-यह प्राप्त हुआ का, ब्बा सारा-का-सारा पुरासन कृताना की शुक्त विका और प्रस्तुतक नकाया थी कर्नन कर दिया। यह मन्त्र कृष्ट्वा स्थानसम्बद्धाः और एक्यूर्ण कारणकाओं का प्रश्न प्रक्रम धारनेपारम 🕯 । क्रो प्रयानकृषेक स्थान काहिये । (\$000m W+--W+)

ञ्चकाचार्यकी घोर तपस्या अपैर इनका शिक्षजीको चित्तरत अपैण करना तथा अष्ट्रभृत्यंष्ट्रक-स्तोत्रद्वारा उनका सरका करना, शिवजीका प्रसन्न होकर अर्दे मृतसङ्गीवनी विद्या तथा अन्यत्य वर प्रदान करना

दिव्यक्तिकृष्णी कारकत औ और उसके सामने रामत्कृतकर थी कमाने हैं — काहर थी ह मुनिकर शुक्रादार्वको निकले मृत्युक्तक ही एक परम रमणीय सूच नैयार कराया । मामक कृत्युका प्रवासन्त कान्वेकाची करा किर जनकपूर्वक का देवेकरको एक स्वास विद्या किस अकार जाह हुई की, अब उत्तका कार जेजावर प्रकारताली तका बहुत-से सुनन्धित हम्बोंसे बान करामा । फिर एक मर्पाय कला 🐉 सुन्ते । पूर्वकालमा सम्ब है, इन पुगुनन्द्रको बाराकासीपुरीये सामार हमार बार परव प्रीतिपूर्वक कर्ना, वस-कर्म 🔭 और कुलीका अवस्ताका जा प्रयासकारी विश्वासकार ब्याप करते पूर्व प्राप्त कालनका को र सक किया था। विद्यापर अनुलेख विरुग्त । तरपक्षात् सामान्यके साम परम त्रेकपूर्वक राजनायक वेहन्यासनी ! उस समय इन्होंने वहीं एक

०एक क्यास्था अञ्च-संब, क्षे कपूर, अमृत, कस्पृते और क्यूपेनको मिरमान कराया करा है।

(अमल्पास), बतुर, क्रमेर, क्रमा, महत्त्वती, कवितंत्रपर, कद्रक, मोरुनिरी, प्रत्यक, महिल्लाम (समेली), कालकी, रिक्रायस, सन्दर्भ (मृत्यूकारी), प्राप, वागकेतर, केवर, नवपरित्रक (क्षेत्रयोगरा), विविधिक (श्वयत्व), कृष् (अधक्य), पृत्कुष (चेरिक), क्यार, विस्कार मूख, वस्तुव्य (क्यार), इक् (क्४), गैरिका, क्षेत्र, शास्त्र पुन्तः शायके पारमा, पुरसरी, वेक्समान, स्कारको, कुलाङ्क, प्रश्ताको (प्रोहरूका), शासक, साक, वेदवाद, कामाना, कुन्यानी (गुरुकोर)), पूर्वाङ्गर, कृत्वक (क्राचेतर)—इनमंत्रे इत्तकोत पूर्वा और क्षान प्राप्तकोचे तथा गाम प्रकारके रमधीन यंत्रों और सुद्धा कारणांत्रे संकारकीयी विधियम् अर्थना स्त्री । उन्हें काल-से उनकार समर्थित किये। सम्म दिल्लीनकुके अली गाको हुए क्रियास्त्रकारात एवं अञ्चल क्तोतीका पान करके संकारतीका कारण मिया । इस उन्हरं सुकायर्ग याँच हमार मचीतक नाना प्रकारके विकि-विकासके महेश्वरका एका काले ग्री: वरंत का क्षे बोहा-रह भी पर देनेके रिक्ने स्थान क्रेने नहीं देखा, तम अक्षेत्रे एक-दूतरे आवण कृत्य एवं और रिक्रमध्य आसम् विस्था । इन्द्र सम्बद् सुक्रमे इन्किसेसक्रिय मनके अस्त्रम पाक्रकताकारी महत्व क्रेप्पक्षे वारंपार काकनाकर्णी कारको अक्षानिक विस्ता । इस प्रकार किलरानको निर्माण करके अपे विकासकारी किनके अर्थन कर दिशा और किरनोते सन्तर अन्यकारको अभिनृत

हैं। कर्मव । इस अस्त्र सारा गर्नकान्त्रित का कॉन को । में जीनेन्यूकंक तुन्क्रम सारी क्ष्मेरक कुल कुल हुन्त । अन्य येरे याच्य सुन्हारे रिक्ते कोई बच्चु अर्थक नहीं रह गणी है। हरतानुध्याची बाहते है---धूने । कान्युके हार परत पुरस्कायक एवं अनुसू प्रकारको शुरुवार शुद्ध प्रसर्व है आनन्द-अनुहर्वे विकास को उन्हें। इस प्राम्थलनथन दिलाग प्रकार सरीर परधानच-शामित रोमाञ्चक कारक कालावधान हो गया । सब उन्होंने क्रांक्कंड अन्तरेंद्र करणेंत्रें क्रमान वित्या र

का बारक अनोह मेश पूर्वको विकास उद्ये में र

क्षित्र के अन्यान्याचार अस्त्राप्ति राज्यात प्राप्त-

अववरण करने हर अहमूर्तिकारी <sup>क</sup> वस्त्रयक

्यार्गको का<u>त्र—सूर्यसम्बद्ध सम्बद्ध ।</u>

आप किलोकीचा हित कार्निक रिक्ने

आकारको प्रवासित होते हैं और अपनी हर

क्रियमी स्तुति काने लने।

इत्तर्भ इश्राद्धकाता कान करने इस्त करने

राने । इस प्रकार करते एक स्वरंभ वर्ष और

कीत को । तम कृतुस्त्रत सुक्रको मी

द्वाकिताने और यह बाले देशकर महेश्वर

क्रमण प्रकृत हो नमें। सिंह से दुस्तानम

कर्वाक्षेत्रे काची व्यक्तम् विकास कंपार,

क्रिके प्रक्रिकी काचि स्वक्री स्वीते

ची बढ़कर बी, इस लिड्डमे विकासकर

कुर को नकस्थानी निश्चि हो । सहस्यूने । मैं

क्यारे इस अविश्वित सबसे विश्वेष प्रमान

वर्षधाने कहा--वहासान कृतसम्बद्धः !

क्रुको की ।

 पृथ्वे, क्ल, आँ॥, व्यप्, व्यव्यक, प्रकार, प्रकार, प्रकार और सुपं—दन अस्टोमें अधिक्र पार्व, पार. रह, तम, चैन, पतुर्वत, रहादेव और देशमा— वे अल्युर्तिकेंग कर है।

= अधिहर केरक्क्स + \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कारके राजने निकारनेकाले कासुरोका कानेनकः क्रासीयने आवनके नकरकार है। आकास्त्रका मह कर की है। जनतीका ! अन्यको इंकर ! अन्यको अन्यकाल प्रदा करनेके यांच्यां तथा जनाके सभी जानकोड के 🕏 ) आप अवनी अञ्चली रेजोचन निरम्मीते आसारको और पूरान्यत स्त्या प्रकास फिलाते हैं, फिलारे जाता अध्यक्तर कुर के कारत है। अल्बाकी प्रकार है। जर्बकारिया है अस्य पायन पाय-पोगम्पर्यका अस्था हेन्स्यानीची प्रदा और वक कार्यके 🖫 धुवन-प्रोचन । अस्तर्यक्ष विका काल, इस क्षेत्रामें कीन चीनित स्त स्टब्स है। सर्वकृतको। संनोरकातः । अस्य विद्यान मान्यकारे सामूर्ण प्रात्मकार्थकी पृथ्य कार्यवारं है, आवनो अभिनाम है। क्रिकेट एकामा सम्बन्धनो । अस्य क्षरकारमारक्षकः और अतिकार क्षरकार prifer \$ 1 worst account \$2 worst \$ 1 arrole firm speaker mention from कार्य क्रम आणि नहीं हो सम्बन्ध । व्यवस्था programm i ages whol-publish mint, विकासो दिनोस एवं परिवार धना हेरे हैं. अधिनायन है। "

Yex

गमस्त्रात्त है। योर अन्यवसाये रिन्हे कारण यह विन्ह्र बच्चर और चीतर विकर्तात क्यान्त्रक इंग्रह रे आप अनुसंद प्रवासी होवार वाद्य साधानका वास लेका है अर्थात् इसकी बरम्बल करानी रहती है तथा अस्पर्क हारा यह संस्थित भी होता है अर्थान् नह हो Sonis है; इसरियमें स्थान्त्र सम्बद्ध । वे अस्तरेड आने कारकारक होता है। विश्वासम्बद्ध 1 कार ही इस विश्वास करने केवन करते हैं। क्वांन्यक्षित् । अस्तर्येत असिरीत्य दूसरा परीय अञ्चलकारको पुर कानेन समर्थ हो स्वकार है। असः किञ्चला । अस्य मेरे अञ्चलकारी सकावा विकास कर वीजिये । माराज्यम ! जान कार्य-र्शन कुलोने स्वर्क केंद्र हैं। इस्तीको अस्य परास्ता प्रभूको में क्षांच्या प्रताम करूत है। आत्मानकर्न ginge I nerel gemen melbreität सन्तरामाचे निवास कार्यकारे, अनेक कार्य कार है और मैं आप परमामांका धन 🛊 । अञ्चली । अञ्चलको इन कार-परम्पारकोहे the worter flow fleuented unte gam \$. क्षांत: वै स्थाने अध्यक्षे अध्यक्षार करता है। प्राथमात्रकार और यद-वद्यार क्षात्रिय प्राप्ता पुरत्युवनीके वन्त्री ! जाव विकास क्षात्रम कारनेवाले हैं। जानके चारनेते हैं किर जानिनोके कावन, जनवानोके सन्पूर्ण क्षाव्याला 🜓 । जनस्थालक भागमेवार 🖓 काला - बोराब्योजनाव निर्मात कार्यमाले और परमार्थ-विक्रम हो प्रान्तको परिवासको अपेर विक्रा- अवस्था है। आध्य अध्यत्री इस अञ्चल्लीयोधे विभिन्न सुन्दर व्यक्ति करनेवाले हैं। युक्त क्रेकर इस बैक्ते इस् विक्को असीमानि विश्वनाथ । चलने राजनकृत करनेते जन्य विश्वास करते हैं, राज: आयनके नेता

<sup>-</sup> सं चनित्रनिर्देशकृत सरस्मात्रकालं कार्यानकाने रिकारकालन् रेटोचके दिक्को गर्मा दिवस लोककका अन्दीवर शासको । क्षेत्रे हिन्देर व्यक्तिकार प्राप्त कार्य विकास करते हैं। 

सनस्कृतसम्बे कहते 🖫 मुस्लिर ! भगुरस्य शुक्रने इस प्रकार अञ्चलकान स्वेत्रहारा दिवानीया सामन करके पुनिपर मसाबा रसावार उन्हें कारकार उनका किया । यान अभिन्न रेमको वार्गको महादेवको इस प्रकार सुनि की, तम निकर्जने जरवाने को हुए वर द्विज्ञालको अध्यो क्षेत्रो पुरुषकोसे प्रकारकार करा रिका और परम क्रेक्टनंक येवनर्जनको-सी नागीर एवं यक् कर्माने बाह्य । उस समय संस्थानीके सीनीनकी सम्बद्धे मारी दिवाले उच्चरतित हो उठी थीं । मातरकार्ध चीले—विकास कर्म । सम मेरे पाचन भक्त हो । तहा ! हुन्दले हम उस हपहे, अन्य शासरणये, हैंच्यून्शास्त्रक्रम एक्टरे, विकासी अस्त्राक्ष्य सार्गेने, विकास क्रांक्स क्षत्रम करनेचे, परित्र अटल चावरे अधिक्ष प्राथम कार्यो पावन आवरण कानेने मैं तुन्हें कुतनको देवना है;

है। सुर अपने इसी इस्टेश्से नेंछे व्यवदर्शनें प्रकेश कराने और घेरे केंद्र प्रनिक्कार्यने विकासकर कुरूकार्थं क्या प्रकृत करोगे। व्यानुवे। मेरे पाल को मुलल्डोकरी नामकी प्रियंत्र विका है, निरम्बा मैंने ही अधने महान् राजांकाओं दिलांक विराह है, जा महत्त्वकृत्या विकास अत्य में तुन्ने परान क्रमेन्द्र; क्रमेन्द्रि तृत पवित्र तरकी विधि हे, अल: कुरूवे का विकास धारण करनेकी योग्यास वर्गानाम है। तुम नियमपूर्वक निम-निकाल कोहरूको निकंकरकी इस बेह निकास जनान करांगे, व्या निवास ही बोर्कित हे प्राचना—का सर्ववा साम है। पुर्व अस्त्रावस्त्रों अस्त्रान्त्र होतिसान् साराज्याने निवार क्रेजनमें। कुनारा तेच कुर्व और toffelt frame of actions of the मानक । एवं महोते अधान नामे पाओपे । को को अन्यक कुछ बुक्तो अनुसा रहनेगर आतः तत्कारे दिन्ये बढो बढा भी अनेन बढी पाता करेगे, उनका सारा कार्य तत्कारी द्वी

> हो करने चींक कर कीनाव्यक करेका किन कुमराविक जीवादि margagafentimpines serbuntene unte f mit Princers and who should propply the क्षांच्याने जगन्ते ज्ञानुकारकार काल क्षांच्य काले प्रवर्ते । क्रांत्रेपका परमेश जननानित निर्माणिकानुपरित्राहोती पूरत्। विश्व परिकारके किया विश्ववेश करियकारक एउटले सहेडीय s क्रान्यक्रमा वर्णीय साम्याच्या स्थापन विकास विकास विकास । सामस्त्रात्व भटन अर्थार्थान् । भागान्त्रम् अर्थन्योगीः भागते प्रीम म्हणनाप्रसम् ॥ विकासकारक विकारी विकास विकास के विकास कालोहरूकार कालोहरू ध का विकास को तथा क्यिन्य स्थानक्ता प्राप्त क्रमानस्थान् । business are programmed for representing a सर्वाचकवित्रक प्रीक्रकाम निर्म कोडीन क्राफावके हुन्ती ।। इत्यान्त्रीविधित्यांनरकावाचे एकः कोनि कत् निवासकीतान्ते। क्तरत धुनिवर्त ज्ञानकाचित स्थाचेरतचेकालचे तस्त्रे करेडलिक

u सेविक विकासका » Yol प्रातंसे यह हो बारवण । सुन्नत ! सुन्दारे उदय - उन प्रमुख्योंने सीर्वकी अधिकाता होगी,

होनेपर जगत्यें यनचोके विवाह अन्दे समस्य धर्मकाचे सफल होंगे। सम्बं नन्दा

(प्रतिपदा पत्नी और एकादसी) निर्मियाँ

तुन्हारे संयोगसे सूच हो अर्थेगी और हुन्हारे भक्त बीर्यसम्बद्धा तथा बहुत-स्व संव्यानवाले होंने । तुन्हारे हारा स्वाधित किया देशी यह

विवरितक 'सुक्रेमा' के जनके विकास होगा। को यनुष्य इस विस्कृष्टी अर्थन्य

करेंगे, कहें सिद्धि जारा हो जल्पणी । जो स्केन वर्षपर्यन्त नन्त्वतयशयम् हेन्यत सुक्रमानेः हिन प्रक्रास्थ्यके जलके सारी कियारे सामग्र करके प्रक्रेयको अर्थक करेने, उन्हे किय कालकी प्राप्ति होगी, यह मुहरने क्रमण करे ।

कुकर् तक पुरस्तके सीपान्यसे सम्बद्ध होंने। इसमें सन्दिक भी संदेह नहीं है। ये सची प्रमुख बहुत-सी रितकऑके ज्ञाता और सुलके भागी होंगे : यो बरदान देकर सक्षदेख जरी शिक्षचे सभा गये। तब धुनुकक्त एक की जरावनामे अपने कायको क्ले गये। ब्यासकी । क्रॉ क्षातकर्मको जिल्ला प्रकार अपने सर्वाकरूके बुरबुद्धाव गालक विकासी आहि हुई बी, वह करान्य की तुमसे वर्णन कर दिया। अन्य और क्या सुनवा चारते हैं ?

(अभाग ५०)

उसके 🔤 🚃 निष्याल नहीं होगा: चे

काणासुरकी तपस्य और उसे दिख्यात वर-आहे. दिक्का गणों और पूत्रोंसहित दसके नगरमें निवास करना, बाजपुत्री कवाका प्रतके समय सप्रमें अनिरुद्धके

माश्र मिलन, वित्रलेलाद्यरा अनिरुद्धका द्वारकाले अपहरण, बाणका अनिरुद्धको नागपासप्रे बाँचना, दुर्गके स्तवनसे अनिरुद्धका कथन-मुक्त होना, बारवहारा समाचार पाकर श्रीकृष्णकी शोणितपुरपर सवाई, शिवके साथ उनका घोर मुद्ध, दिखकी अस्तासे ब्रीकृष्णका अर्दे कृष्णकाससे मोहित करके

बाक्की सेनाका संहार करना

सम्ब्युनारवीने वहा-स्थास**नी** !

बोले— सर्वत क्यासऔ समस्त्रमारवी ! अध्ये अनुमद्ध करके प्रेप्पूर्वक ऐसी अञ्चल और सुन्दर कवा सुनापी है, जो इंकरकी कुणले ओतलेत है। अब बड़ी शक्तिमीतिके का जान

करावा 🕮, आदरपूर्वक अवण करो । इसी इसकुर्वे बहुतामु संकरका वह सुन्दर परित्र

परामस्य जन्मुकी इस कथाको, जिसमें

क्यूँने अस्य क्षेत्रर बाजासूरको गणनायक

भी आयेषा, जिसमें उन्होंने माणासुरपर चरिप्रके श्रवण करनेकी इच्छा 🕏 निसर्ने अनुबद्ध करके श्रीकृष्णके साथ संघाप कित्या वा । व्यासनी । दक्षप्रमायतिकारे तेसह

ठन्होंने प्रसप्त होकर बाजासरको गणककाई-पद प्रदान किया वा ।

miritori i

कान्याचे कार्याय मुस्तियो परिवर्ण क्षीत्र के मिलाको अल्ल करनेको बेहा करने समात्र

संघ-वरी-संघ परिवास तथा सुपीरक थीं । अल्ब्ह का क्लारे प्रसामास्य प्रचार संसुष्ट हो कार्ये हिरी सबसे बढ़ी थी, जिसमें सकते

देख बहुताले हैं। अन्य वर्तान्त्रेजे भी देखन र्शनी वरावश्यक्षित सम्बद्ध जन्मी कुरावको

अपन पूर् थे। ओड़ करी दिनिक पर्यंते सर्वत्रकर्म के ब्यान्सरी कुत्र केंद्र हरू, जाने Strongfeit win in ale meit wit

महीका नाम हैएक्याक का । हिएक्याक्रिकृति चार कुर हुए। वर केलावास्त क्षानकः द्वार, अनुहत्त्व, लंद्रकः और प्रद्वार नाम था। प्रजने प्रद्वार क्रिमेन्स स्था नामन् रिकृषक हुए। करना करा करनेके रिजे मोर्ड भी केर समर्थ न के रूपत । ज्युष्टका

पुत्र विरोधन हुआ, यह स्थानियोगे सर्वतेहर un । इसमें विकास के कारण करनेवारे प्राचनो जन्म विशे ही है हारेन को । प्राच्या पुत्र वर्गित हुआ। यह महत्त्वार्थने और दिल्लाना का । इसर्वे कामनकावारी निव्युक्ते साथै कुम्मी राज पार के और परिचार औरत पूर

बारा हैता। यह दिलाधार, जारी, अल्प, पुरिकृतन्, साम्बर्धन्त् और स्वामीका सन कारनेकारण का । जार असुरशायने कृष्टेकारणी freireiteit tem fierbegeftenteiteit बर्ग्यूचीया जीतन्त्रत् क्रोनिन्तपूर्णे अन्तरी

राजवानी क्यांका और नहीं स्वकार राज्य करने राजा । उस राज्य देवनमा संस्थानी कृतांते का दिवसका वाकानुन्दे कियाओं: संबाद ही गये थे। अपने राज्यने केन्स्रकोने

अभिनित्त और कोई प्रमा द:सी महीं भी। प्रमुखनेका काचि कार्यकाने देखक प्रकारका है कह होए से थे। एक समय का बहाबर अचने अहको जुजाओंने अली मकता हता सम्बन्धन कन्त्रे मोधर

वकाकाका-कावाद ही व्यूरे । क्यांने व्योक्त्रपुर न्यापुर शामको वर देवेकी उच्चा Service and a ्यूने । स्वीत्त्रस्था सहादेख साम कियानमध्ये केन्न और पाप पुरिवास था। काले परनेक्षर प्राव्यक्ति प्राप्ता वारके अन्तरी सुर्वत पर्वत (और स्थाह) र मान्यव्य मेरम—प्रची | अस्य मेरे रक्षण से जलके और यूपी तथा गर्गानदित वेरे वनलेड अध्यक्ष चनकर सर्वका सैतिका रिक्षी करते हुए की चल ही निवास

मने । फिर उन्होंने परंथ अलग है उसकी और कृष्णपृष्टिनो देखा । भागमान् प्रोधाः से सम्पूर्ण

रकेकोक जानी, क्राच्यानसम्बद्धाः और

प्रात्पश्चात्री काले है— काले । **वर्** क्षीरका क्षम विक्रम है किमानीकी नामधे बोहर्स पह राज का, इस्तिस्त्रों काले मुक्ति हरून करनेकारे हुगशब्द क्षेत्रनको सका भी देखा वर योगा। तम देखर्पशाली प्रकारकार प्राप्त और यह वर देखर युद्धे और क्लोके प्रत्य केन्द्रवंक बढ़ी निवास करने को । एक बार कामासुरको पहा ही नमें हो मका । अन्ते सम्बद्धान कार्यः संस्थाने क्षेत्र क्षित्र । का क्षत्रासूनको वह हात हो क्या कि क्रिकेशियक्त किया प्रकार हो नवे हैं, तल यह साथ जोतावर बिर्द क्षकाये हुए कोरण ।

क्षान्तर्वं का —क्षेत्रक्षित कार्यः ! आप समात हेमलाओके रिस्वेमर्गन है। आवर्ष हो कुराने में चली हुआ है। अब कार्य पेत जाम क्ष्म सुनिये । देव . आपने

a titler foreur o Thirtias freiste, affectional entilliant entille entil

के को ।

विक क्षेत्रम कृष्टिर निर्मेश्व । सुक्रसम् । सेरे

आयुक्तरपरम्भ एकवित् हेरा को यह सनुवाके

निरुक्तरस वक्तमान पद्धरा थ्या है, इसका

क्ष प्राप्-अवके क्रिया ही पान हो आवता,

का यु अपने विश्वने समझ रेका कि वह

म्बार् क्याच्या पृद्ध आ महेना है। जा

करण मु चोर संचालका निक्रम करके अपनी

कारी केवाके साथ वर्धा जाना । इस समय सु

अक्षे नक्षणको लीह का, क्योंकि इसीने तेना

कारणान्य है। कृति ! वर्ता छो प्रतिस्त

को-यहे अध्यत दिसाली हेरे हैं को कहनार

गर्नको प्रकारका मन्यम् संका पूर

सुरकार कारणानुसर्व दिल्हा कुलोकी कारिकारिके

राजनित परवार प्रथमी अध्यक्षेत्र की और

यक्तकारों असरे है—जूरे । यह

जो मुझे एक इकार भुजारे अक्टर की हैं, ये अन्तेनी समाजियों उत्तर क्रकायोंने क्रिया-

तो अब मुझे बहान् भारत्यका शत रही है; क्ष्मीनिक प्रका विश्वकेष्यीली मुक्ते अल्पकेट असिनिया अन्यत्री जोड्या और कोई केन्द्र ही नहीं निर्मा । इस्तीरचे कृतका ? पहांच किया इस वर्धन-सरीवरी स्थापी व्यवस्थानसे केवार में क्या करते। में अवनी क्रूप चरित्रह धुनाओंकी स्टान्ने निटानेके निवं प्रस्के मारामाओं वनामें सक्ता पर्वतानके कुले प्राप्ता हुआ दिनायोके बार भवा; प्राप्त के भी भवनीत होका कल सबे हुए। मेरे क्यक चेत्रा, अधिको न्यान् व्यवं वरनेकाना, धनगरको भौक्षोपा याम्यस्थानं सेव्ययः कुनोरको गुजरबाद्य, निर्देशीयको सैनको अर्थेर प्रकारो जीतकर अवन्ति क्रिके क्रांच क्रा रियम है। महेबर । अन्य मुझे रिवर्क हेरो पुन्नके प्राप्त होनेकी कर कराइने प्रिकार मेरी ने पुतारे का जो प्राइतके प्रश्तीते हुए हुए कवाकोचे कर्ना होका कि जार्न अक्या क्रमारी प्रकारके अञ्चली पुरस्तानेको प्री गिराने । यही नेरी अग्निकाल है, को पूर्व

Yet

सारक्ष्याची काले है—कृतिकेश्व ! प्रान्ती कर पुरस्त प्रस्कानगढ । महामान्यकार रहाते कुछ प्रदेश हर राज । नम के महार् अञ्चल अङ्ग्रहा सर्वेद साले । कड़ने कहा—'अरे अधिकानी ! राज्यने केलेके कुलने नीव । तुने सर्वक

करवेकी कृता करें।

धिकार है, विकार है। सु वर्तनात पुर और बेरा जल है। तेरे किये देखे का का रुक्तिम नहीं है। अब्ब तेरा दर्ध चूर्ज क्रेन्स। स्क्रे प्रीम ही मेरे एक्टन क्लक्ट्वेंट सहक

श्यक्ताम् व्यान् भीवन वृद्ध पात्र होता ।

क्रित सीमानये वेरी ये वर्षत-अरीवृत्ती स्ववार्ध

निर इन म्यानेकार्य प्रमाण करने कह श्रवने बारको और एक । सहस्रत दिली संस्क वैकास सामा का भाग अवने-आर एउका गिर मध्य । यह वेकासर बाम्ससूर इस्ति हो प्रकृति रिप्ते ज्ञान 🗈 पत्न । यह शयने क्षाको विकास कामे तका कि कीय सा पुराने केहा किए देवने अन्तेता, को क्या प्रकारके समामानिक सरगानी विद्वान

बन्द कार क्रमेना सक्त में भी अपने आक्रम तीची क्राफोने जानेर क्रीकाई हुमाई का इस्ट्रेज । इसी समय संसारको प्रेरमानी यह कार अर पना। एवं दिन वालापुरवी काश क्रम केलाज कराने मानककी पूरा कार्के भागीतक गृहारते सुरस्थित हे

रालके राज्य अवने गुरु अन्यः पूर्व को रही

वी. श्रेमी संसम् का क्षीकान-(कावकान-)

हेपा और नेने स्थली पुषाओंको ईक्पकी

जिनलारी रक्तको जुल रिक्स है, यह बोर वृक्त सही है।' सर्वन्तर क्रमके अनुरोध

क्रानेका विकासका जोड़ कृत्य कर्त्याको

क्षेत्ररे पहर इसकापुरी पर्वषकर क्षणमानवे

हे कर्तनकर वेले हुए ऑजिस्स्तुवर्ग कालवेते इत स्वयो । वह विका केलियो की । जन

अपने क्षित्रमध्यों पत्तर प्रतप्त हो गयी।

क्रार अन्त परके प्रत्यी रक्षा करनेगाले

केरवारी वहांचारेंने बेक्टओंके तथा

अनुवासके इस क्षेत्रको स्थाप सार विका।

क्रमाने क्ष्म क्षिम क्रमिरकारी, दर्जनीय, क्रमानी संबंध मधार्थिय अवस्थानको

कृत्यके साथ दुःशीननाका श्राप्तरम काने

प्राप्त को गयी । तस देखी प्रार्थतीकी परिवर्तत प्रशासी स्थाने सीकृत्यको धीज अस्तिहरूमा वितरण आप दुशा । जागनेवर यह प्रमानुत्त हो गयी और असने असनी समी विकासत्त्रको प्रश्नी वितर हुए का पुरस्तको का देखे। विश्वी सहा । तम निप्ततेकाने कहा 'हेकि ! मुक्ते

स्वार्थे विका प्रमानो देशा है, जो जान में देशे तर प्रवारो है, जब कि में उसे जानते ही पहीं।' अस्ति यो सालेक्ट केन्स्टन्स क्रम प्रेमान्य होकर क्रांचर उत्ताक हो गानी, तब उस दिए क्रांची क्रम सालीने उसे क्यांचा। मुक्तिह | कुम्मान्यको वृत्ते विकानका पहीं पृक्षिती हो, यह क्यांचानक क्रम क्रम पुतः बोली। विकानकारी कहा—क्रमी | विका

कुलाने मुन्तारे स्थाना अध्यक्तम किया है जसे कुलाओं में साहै। यह नहि मैलोनकिये बाही भी होगा से मैं उसे स्थानिये और हुन्ताम बाह हुए सामिती। हानल्यारकी कारते हैं -सहमें ? बो

सहस्याः विज्ञतेत्वाने स्थाने पर्वतः वेद्यानमी, देखो शायको, सम्बर्धे, विद्युः, नार्ते और प्रस्न आविषे वित्र अधिन विद्युः विद्ये । विद्यु यह पनुष्योका वित्र सम्बर्धे १०वि । उपने वृत्तिविद्याचेत्रः प्रमानमा आरक्ष होनेका सम्बर्धे सुर, प्रमुख्य, राज्य, पृत्यक् और नरावेद्य प्रसुक्ति विद्या सम्बर्धे । विद्यु अपने अधिक स्थानिक, स्था सम्बर्धे देशकार अस्तिकत्वाम विद्या स्थितः, स्था

मुक्त अवन्ता है नना और हाण हरेंगे

बास आचा का और जिसने शीव ही मेरे

अवने कहा-- 'जरूरी । एक्टों को वेरे

परिपूर्ण के नका।

हुन देक को जिना। उसे देखकर कामाने अन्य पृथ्वी रहा करनेवाले इने महावाले पृथ्वी वाले निकंदर करते हुए करो। इस्त्यार कोने---देख। यहा नहीं, अन्यार अन्य-पृथ्वी काम्युवीक अवेश करके करेन पृथ्य किया हुना है। यह इन्त से नहीं है, को केर कहान्यार आपकी कंन्याका उपनेत कर रहा है? महाबाहु बानकराम ! इने वाले देखिक देखिक और जैस्स क्रिया आपीर केस महीनिक। इन्तरे हमानेवाला

क्षेत्रं केम नहीं है।

क्रांश्वरतेका यह जयन तथा कामाके तृष्टित क्रोनेका कामा सुन्यान महाकारी दानपात्त काम अवसर्वकविता ही गया । तदनसर यह कृतिन झकर अन्यादनमें का पहुँचा यहाँ आने प्रमाण अन्यासमें क्रांत्राम विका सरितकारी क्रांत्रितकार्थ देखा करे महान्

अस्तर्व इआ । किर उसने अस्वय करू

देशानेके निष्ये का कतार मैनिकोको भेजकार

अनन्भवाको नजने है -वृत्तिसंह !

शासा ही कि इसे पार काले। सेकर्न है। जान पहला है, आववर मुस्तित होकर अभिन्यपुर्वर अवस्थान विकास स्थ अभिरुक्त वाल-ब्री-कर्ल का इका र्वेनिक्रोको कालके इनाले कर विका । किर सो असरमा सेना-मर-सेना आणे समी और अभिरुद्ध कर्वे सारमध्य प्राप्त समाने शने । अवस्तर उन्होंने बाकासुरका वय करनेके रिक्षे इन्ह पर्वत हायांने औ, जो कारविनोह शक्तम प्रचेत्रार थी। किन असीचे रचनवे बैठकमें बैठे दूर कामासुरका प्रदार निम्ना। अस्पती रक्षणे कार कामार जीरकर कमा नहीं क्षण बोस्टेमिक वहीं अन्तर्भव हो नया। क्रिए ज्यानीर वस्तिकृत क्रान्ससुरने, जो नक्रम् कारतमञ्जू तथा विश्वचन था, करपूर्णक गानपासले अभिन्यक्षको यकि निन्धा । इस प्रकार ज्यें परिकार और विकास केर करके क्ष पुत्रले अपराय हो गया । स्वरक्रम् कम कृषित क्षेत्रर महावर्णी सुतपुत्रने बोला ।

¥ta

बर्ग्यस्थे कार—सम्बद्धाः । यास-कुलते को हुए अगाय कृष्ट्रेने कोलका इस शायीको यहर हास । अधिक बचा सर्वे , इसे फर्बधा मार ही दास्त्रा चाहिते ।

प्रतरकृत्वारम् बाहरे हैं — मूने । इसकी भार मान सुरुक्त रूपम मन्त्रिकोने हेन्द्र वर्तपुद्धि निकासर पुरुषान्त्रमे सामानुरसे सवार्थि ।

कुम्बद्ध जेला—केन ! क्षेत्र विकार तो सर्गित्वे । मेरी लग्युक्ते तो ब्या कर्य करना अधित नहीं प्रतीत होता; क्योंकि इसके सर्ने कानेपर अपना जामत है जातन हो कानक। परप्रस्कान से कह विष्णुके समान दीका सा

क्यांक्रमे अपने असम तेजले इसे महा विधी है। अहरको 🖦 एक्रियोरिक्की कथानता कर 🚃 है: क्योंक इस अक्टाबाको पहिच उपनेपर भी वह पुरुषार्थनर ही इटा हुआ है। यह ऐसा करी है कि कठि जान इसे करन्त्रिक देस यो है, तवादि का इक्लोगीको सुगमत् ही सम्बद्धाः स्था है ।

स्राक्त्याची करते है—स्वासको I कृत्य कुळाळ राजनीतिके हाताओं में केंद्र का वह कारते ऐसा मकार किर अधिकार्य कामे समा ।

कृत्यानको अञ्चल-'यराजन । अस स् बीरकर केवराजको जुलि कर और दीन क्रमीके 'में कर गया' में काश्या करूका अर्थ क्रम कोक्स नगरम का। ऐस कानेका है वू पूज हो सबसा है, अन्यवा सुत्रो सञ्चय आर्थनका कह मोगना पहेगा ।' कारको का पुरुषा अभिवय जार के हुए चौरने ।

अभिश्चने चार — ब्रुएकारी निवासर | क्को श्राप्तिय-वर्गकर अन्य गाँ है। अरे ( भूगवीरके रिन्वे दीवतः विकास अरेर पुत्रसे मुख मोक्षका मानना मरमयो भी पदकर बद्धान्त्रमञ्जू होता है। मेरे विकारसे सो विकास कार्यक व्यक्तिको सर्व क्यनेसाला होता है। बीएकरी ब्राह्मिके रिक्ने रजपूरियों सब्ह क्रमुख सको हर माना है क्रेसका है, मुक्तिर पहचार राज क्षेत्रे हुए धनकी तत्त्र क्तम कटानि नहीं 🔭। सनकश्चात्री करते 🖟 मुने । इस

इतिवक्ष एवं लेखे करून सम्युक्ते स्वयः। य घोरणानिर्वः पूर्ण दीनस्वेत्र कृताहारीतः ॥

करी, किये सुरक्त कश्यकुरको पहल कहा का होगा है। हेनि ! मैं सम्मानसे मैक विकास हुआ और उसे क्रोस मी सामा। हुआ है और मनोसी विकासकारे संस्ता है असी समय अन्यत्र औरतेके, अविश्वयुक्ति और "सूत्र हैं, अस: प्रीम फ्लारिके और वेरी रक्षा मन्त्री कुरुवन्त्रको सुन्तो-सुन्त्रो साम्बनुत्त्रे स्टेटिन्ते : आश्वासकार्य आकारकारके हो।

स्वयासम्बद्धाः च्या च्या — व्यक्ताः विकार से करें। परम बुद्धिकर विकासक । एक्ट्रो विके कोच करना विका नहीं है। हिल्प समाप्त पारिन्योंके ईवर, व्यवेंकि स्वयूर्व और परवेश्वर है। यह साथ कारण कारण क्रमुंकि असीन है। ये हो सब राजेपूर, क्षांबर्क और संबेद्धका अध्यक्ष नेपान क्षात्र, विकास और कारणको कोकोकी सुन्ति, चारण-बोधन अवैद संकृत व्यक्ती है। बे क्षाची-क्रमीनी, प्रतिकृत, स्थानेत हैरफा, pristy, financeller, arthroph, from और गायाचीस क्रेमेचर की निर्मण है। बारिकोर होन्ह पूज र इन्त्यारे इच्छानी निर्मालको भी बसम्बद्ध प्रमानन प्रमीने । नाहनी है कार्य में विकास कार्य है कार्य : का अनुसरको सीलाओं के स्वांने विकास प्रमुखसूर्वन भगवान् इंग्वर पर्वको विद्य देनेवाले हैं। वे इस समय इन्हरे नर्जवों का कर हैंसे ह

सम्बद्धारणी करते है—आहपूर्व ! क्रमा क्यूकर आकासकारी के हैं नहीं। राज करने कवरको प्रश्नक कारानुस्य arfennyag um arrient firem sits दिया । सर्वारत विर्वते सामेके कार्या केले प्रमु अनिकाद करी क्षण कुर्याका कारण कारणे ख्यो ।

अनिकडने ५.६० प्रत्याकारकारके !

प्रमात अनिकक्षो महून-मी चीतामधी वर्ग अन्य गरा प्रमान क्रम्बामी है, अन्यका रोप व्यक्तकारणी कार्यते हैं—क्वीब्रह् । जब

saffragel fielt go work advertisk some कृत्यानंकार्य कार्यको इस प्रकार संपूर् विकास, का क्या कृत्य कार्यस्थिती व्यालाधिक वर्षा समय हो। अही स क्ष्मंच्यो भवावक वालोको कन्यल्य करके अको सारित् प्रक्रोफे आकारको दल कुल-बहुत्सको निर्देशों कर दिया । इस प्रकार कृती अधिरक्षको सम्बन्धाः साथै उन्हे कुत: अन्त-पूर्ण ग्रीमा विका और पर्ण गर्ही अन्तर्वात हो नवीं। इस प्रकार दिल्ला प्रक्रिक्त्वका रेपीयरे कुल्ले अभिवयु व्यक्ते क्य गर्ने, अंबंधी मार्गे स्थवा निव्य गर्ने। और के सुन्ती के गर्ने । स्वरूपन अबुवयन अभिन्यम् दिल्लानीयके प्रान्तको विकासी क्रे अपनी क्रिक कारणनवासी कारण गाम इतिन पूर् और अपनी डिप्पनमा का प्रशिक्त रक्षक पूर्वका सुरस्पूर्वक विकास सामे असे । हमर क्षेत्र अभिकातुके अनुषय हो याचे तथा क्रावरीके पूजने उसके कामासूची हार। कुरुकारों क्षेत्रे कारेका समाचा शुरुका कुछ अर्थांकेली सेमके माथ अका आदि वीरोको स्थाप से भारतान् अविकासने प्रोतिकाश्चा कहाई का है। उसर समस्यन् क्षेत्रक को अपने समाने पहली समा-समानर क्या प्रदेश मिला को कोन्द्रभग और और प्रीतिसमा बहा जनवना पुत्र हुआ। होने औरमे ज्वर क्रोड़े पूर्व । अपन्ते क्रीकृत्यने अपने अस्तिके क्रम आका क्रमा सन्त करके बढ़ा

'सर्वकाची शंकर ! अस्य मुजोसे निर्देश बाजासुरकी भूजाएँ बाउनके रिस्टे कहाँ होकर भी गुर्गोर्स ही गुर्गोको प्रकारित करारे हैं; किन्तु स्थानक ! हरे । स्था करें, वें से बात करतेंके ही अवीव करता है। ऐसी कारते 📳 विशिषकाची भूकव् ! अवन स्वप्रकारक है। जिनकी मुद्धि अध्यक्ती मामासे क्षाचे और 1 मेरे देखते जाणकी भुजाएँ कैसे कारी जा सबारी है ? इसलिये मेरी आज़ारी मोदित हो जन्मे है, वे की, कुर, जुद आदि विषयोपे आसम्ब होका इःकरतनस्य क्षणे-आय पहले जुल्लासकुरः पूर्वे जुल्ला कर क्षेत्रिये, सत्यक्षम् अपना अधीत्र कार्ये काराते हैं। जो अजिलेक्ष्य वृक्ष्य अस्वयक्ष क्षा सक्ता-जनको पाकर भी आपके सम्बद्ध वर्तनियं और सुस्तै क्षेत्रये । समान्भारको बद्धे हैं—मुक्रीयर ।

संबंध्य विकंत्रमण ।

\$6.00 mpds mpds mpd page op to a band a break mand or manufar management and base of takends of page page of the

प्रश्लोंने देन नहीं करता, यह क्लेक्टीय तथा शासनकाम है। यनकर् । स्तव नवेहारी है, आपने ही से इस पर्नातं जानको प्रत्य दिया का: अस: आवर्षी ही अल्लाने मैं शाणासूरकी सुजाओंका केवन करनेके रिकी महर्द अस्ता है। इसलिये महादेख । अस्य इस सुद्धारे निवृत्त को जाक्ष्मे । प्राप्ते । पुत्री मायाकी प्रवाशांकी काठनेके क्रिके अवत प्रदान ब्रोडीयचे, किससे अप्रयक्त प्राप नार्य 电镀化 मात है कि की ही इस देखराज्यों प्राप

445

महेजरने कहा-नाल । आपने राज्य है। और ऋषि आधिते बाकारी सेनाका संदार दिया है और मेरी हो जाजाने जान

बामने सभे । (新聞報 41 -- 48) श्रीकृष्णद्वारा वाणकी भुजाओंका काटा जाना, सिर काटनेके लिये उद्यत

क्षेत्रस्थान्य यो बस्तुनेवर प्रार्ह्नपाणि ओवृश्यिके सद्भाग् विकास क्षत्रतः। से अपने

मुद्ध-स्थान्त्रीर आसार परचे अस्मिनित हुए। काराची । तकाना नाम प्रकारके असीके

संबादनमें विक्य बीहरिने तुरंत ही अपने क्यूक्त कुल्लासम्बद्ध संशास कार्येत उसे

विकास-वाध्य क्षेत्रस्यर क्षेत्र दिया। इक

प्रकार कीकृत्व कृत्यनासञ्ज्ञात वृत्यित

हूर संस्थानो भोडम बलकार स्थार्ग, गना

**पू**ए श्रीकृष्णको चितकत रोकना और उन्हें समझाना, श्रीकृष्णका परिवारसमेत द्वारकाको स्त्रीट जाना, बाणका ठाण्डव नृत्यहारा

# शिक्को प्रसन्न करना, शिक्कारा उसे अन्यान्य

वरद्यनोके साथ महाकालतकी प्राप्ति सम्बद्धमारची कहते हैं---वाद्याहा हो को, तस दैनाराज बाज श्रीकृष्णके साथ स्थासको । लोकलीलम्बा अनुसरण करने- युद्ध करनेके रिज्ये प्रश्चित हुआ । उस समय

भारते जीकृष्ण और इंकलकी जा परण कृष्णान्य असके अफोकी बागकेर सैमाले अप्रकृत कामान्ये अञ्चल करो । तात ! जन हुए का और वह नाना प्रकारके एकाओंसे धवनात् रह सीताक्क पूर्वे वक्षा क्योसहित। सन्वित को ६ किए यह प्रकृति सरियुत Part talipferent I soud bijget in metriligen ift arter allen dit gelet benabt beleg entre fit belt tale for a

भीवम पूज करने राज्य । इस प्रकार का उपनिकार किलों सा स्वतंत्राते हैं। जाय मोनोंने चिरणारसम्बद्ध कहा कोर प्रोधान होता. इसमें ही अपने चनले प्रियम प्रीतिने । वैदे

क्षा: अनोतिक विरूपके अवसार जीवृत्या इसे वर वे रका है कि सुने वृत्युका यन नहीं विकास हो से और उसर कारणा कारणा है के मेरा का कार कार कर है क अनुम हिल्लास्त का । पूर्वपूर । कानवर काहिये । में अन्यपूर बाग अस्ता है। हो ! प्रोचेकान् ओक्स, जिल्ले विकासी असामी प्रकृत दिन पूर्व का गर्वत प्रत्यार जनस है बार आहे है कुछ क, विस्त्रांतराक इस और अवने अस्त्रां भूत तक या। उस क्षानके तरेन को युद्ध करके असमा कृतिक ही को । तब क्रमुनीरोका संक्रम कानेनसर्थ धारमञ्जू श्रीमुक्तमाने प्रत्युक्ते अस्त्रेपूर्ण प्रतिक ही सुरक्षेत्र सम्बद्धार सामानी कहा-मी मुक्तानीको प्राप्त प्राप्त । अन्तरे अन्तरी असन सुन्दर कर भूकाई है अन्तरेन प्र सभी और संभारको कुमाने सीम हो सरम्बर्ध स्थान की किए गाँदे। कर काराओं स्कृति गुप्त के गयी और वीरानामको जान हुन् affeprese mente fiber man ebreite Greit auter हुए, तथ प्रेयरची चीवनिकामो स्थानकर स्थ चाडे हुए और बोरी । वहने पहल-केलप्रीनपत । अस्य से सदाने मेरी काजन्य करण करने करने हैं।

मगमप् । सेरे पहले आवको किस स्थानके किसी अन्यक्त के भी, नह को अन्यके पूरा पार Ben i are menn ferreber en ubfinb और सुर्वान प्रतास्त्रे सीख स्वेतिनो । मेरी आरमचे का कहा एक मेरे कार्यका अन्तेय का है। मोरिन्द ! की नहते ही आरमो पुरुषे अनिवार्त कार और सब उत्तर की भी जान काम इस पुजाने निवृत्त हो स्थापने । अन्त्रों जीट बाहुने ।' की बाहुनार महेचारने

क्षानी पुजारे सुपालका हुआ वह मेरे पास व्यक्ति और कोल- मेरे माथ पुर व्यक्तिको। तक मेरे इसे अन्य केरे सुर कहा— कोड़े के कनवर्ग बेरी चुनाओंका केवन कार्यकार आवेगा । अब तेस कारा गर्व पार कारणा ।' (बालाकी ओर देशका कहा-'वेरी ही अफाने तेरी कुल्यानीको बारहरेकाने वे श्रीवृत्ति जाने हैं।" (पैक्र क्रीक्रामाने) अस जान मुख मेर कर diftelt afte for expell titte it aftelt



स्थानीया । पूर्वकारको को जो अवको केरी एव केनोचे विकास करा ही और उनकी आहा असमाने दिना वर्तीय, बीन्यर राजान और रेंट में चुनी और गानीके साथ अपने क्षारकाञ्च आस्त्रिक शुरोवर पाक्रमा अम्बेग निवासस्वरमध्ये यारे गर्व ।

- क्रान्त्रकार्थः वदते है—युने ।

मही किया का कर्मात अस से कोनीका स्तकात् परकान्य और सन्पूर्ण कानुका कामा कुरकार अञ्चल भागितकारे Kirk timini and the second sec

शीकुरणने सुदर्शको सौद्ध विका और वितको क्षेत्रकर सहस्ते प्रकारके भाव भी विजयांकी सुरोपित है ने काम्बनुष्टे अबट काल कहा का इस उकार दूजारें शकःपुर्वे पद्मरे । वहाँ उन्हेंने अनंतर्गात पद्म हुए व्यापक कामासुरने सहार पूर्व

बहुता किया । अवस्थि ससी वरण जेनिकी

विक्रतेकारके क्रांचर से श्रीकृत्यको व्यान् हर्व हुआ। इस जबार किच्छे असेरसम्बद्ध जब रनका सारा कार्य पूर्व हे जन्म, तम वे शोही ह्याने संकल्पो प्रमान कर और वरिव्यूव बाजासुरकी आक्रा से परिवारसम्ब शयनी युरीवये स्तीद गर्ने । क्रायतमे व्यंक्तकर क्रमंत्री पत्रकारे किया कर विचा। किर

आकारण भारते रहते । इक्तर नव्हीबारने भारतासुरको समझानार श्रष्ट करा-"प्रकारत्वेत है तुन करेकर हैस्वर्गाका स्वरंग करें। वे ज्यानेकर अनुबन्धा बारमेगाले हैं, असः 🚁 आदिन्छ श्रेकामे का स्थातिक करके किया अवस्थ

şiqin faiti feè de dungan

महोत्रका अस्ति । अस्त द्वेतरहित हुआ महाप्रमुखी बाज नश्टिके कहनेमें देवों बारक काके पूरंत ही सिवस्कानको गया । वर्षा परिवक्त करने करा प्रकारके क्लेजेंक्स दिस्मकीयाँ सुवि की और **अने** सन्तन किया । किर यह पार्ट्सि दुम्बर्ट समाने हर् और इत्योंको युवाने हुए कवा उच्चारके आस्त्रीहें और प्रश्यानीय आसे अनुस्त प्रकृतिस्त्र के बड़े थे, वह बरियनदर

अनिरुक्को आधारम विचा और सम्बद्धातः कार्यः कामस्यक है विद्युलयारे बच्चतेसर दिये १९वे अनेवा अवारके कामकृतिको चक्कन् साळो अस्त कर रिज्यो । स्व नाज-न्यानोत होकी प्रशासनात धानवान् हर हर्षित ्रोकर कलसे केले। सहने नका —बारिन्यून फारे भाग ! सेरे कुरको में संस्कृत के रूपा है, अतः देखेला ।

> का भौग है। सनस्कृभारजी कसते हैं -- सुनै ! क्रमुकी कार सुरक्तर केवराज बाजने इस ज्ञात कर यांच-'भेरे पाय पर साथे, वाह्युद्धकी कृष्यत करी यो, मुझे अकृष राज्यकारक अञ्च हो, सोविकायुर्वे जनायुत्र अवांत् वेरं लेकिन्या राज्य हो, देवातआंते

> हेरे करने के अधिनाम है, उसके अनुकार

शिक्ष कार्य, मुहायें स्वांगुल और समोगु<del>लसे</del> बुधा हरित देखकालका पुनः करण य हो, मुक्तों सब विविद्या कृत्यु-सर्क वर्ष से और दिला-क्योंका बेग केंद्र और समका क्रांगबंदिर इवाधाव स्त्रे ।' वी पासूसे क्षरपुर चौराका सहिन्द्रा स्वास्त वाण

अञ्चादि वर्षि स्वयमे स्तृति करने लगा । स्त

क्या विक्रेप काले विश्वको नेपा बैरमाय

रायक करके नेपॉये प्रैमके ऑस् सलक आपे थे। सहस्ता जिसके सारे अङ्ग प्रेयसे स्थानकोद्वारा सुत्रोतिक कृतीने प्रचान कामानुर महेकरको प्रचान करके मीन हो सुरक्षतन्त्रय करने सना। यस संभ्या 👊 चया। अपने पत्र बाककी प्रार्थना सुनकर इसारों प्रकारने मुक्कारन काम कम रहा का कारकार, अंकर 'हुते सम कुछ आहा है

और बीच-बीचमें चीहोको घटकाकर तथा जनकर्षा को बदकर वहीं अन्तर्वाम हो गर्व :

तम राज्यको कृत्यनो पहासालकाको अञ्च नुकरानोके भी सद्भुक स्ट्रामानि परमान् हुआ काका अनुवार वाल कावानको निवास - संवारका वार्णाकवक वरित, को परमोत्तम 📦 भवा । न्यानारी । इस प्रकार की सम्पूर्ण 🐧 कर्नातन प्रकृत क्षणीवार सुवसे सर्गन मुधनोंने नित्व प्रीक्षा करनेकाने समक्त कर दिका। (海岬市 44-44)

पत्रासुरकी स्वरूपा, वर-प्राप्ति और उसका अत्यावार, शिवद्वारा उसका वथ, उसकी प्रार्थनासे शिवका उसका क्यं काक करना और 'कृतिवासा' नामसे विस्तात होना सवा कृतिकारोग्रर-रिज्ञूबरी खायना करना

अब परच प्रेमपूर्वक क्रांतिकीति क्रिक्के का व्यक्तिको सक्ता। करित्रको स्थल भारते, विकास अधीते । तथ गावसूरते बाह्य-विकाससम्बर केवीने वेरे विनामके चार विकास कर, उस अलाह व्यवस्था नेनोबरी भाषानाचे काले योग तथ मिला। जाने राज्यी न्यापने सन् करने लगे । देवताओंने कावत अक्रमतेने अवन्य **श**्चा बाहा, तथ सहस्रकोने स्टब्स सम्बद्ध प्रकट होका सरके आर्थनानकर को चालान है दिया कि यह सामने यह संनेताने किसी भी भी या पुरुषके नहीं गरेना, बहुनकरी और प्रकारी अनेच क्षेत्र ।

बर बाकर सब गर्वने बर कका। सब विकास संबंधित स्थान के का अपने विकास इसने अधिकार कर दिन्छ । अन्तरे कनका प्रीकारकी राजवाणी असम्बद्धार बाह्मतीचे जाकर था। स्थानो स्थाने सन्त्र । केन्द्राओने भगवान् संकारते प्राचंत्र की। संकार कामिक्की है हो। उन्होंने घोर बुद्धार्थ क्रमें इराबर जिल्लाने किये जिला। तथ

सम्भवनात्वी करते हैं—कामधी । अंकाले साका प्रकार क्षेत्रर अंका पर

विद्यालकृत कुनवराज करासुरकर कथ हैकना। कोजान ! वर्ष, अस्य ब्यूजन अस्ता है से का । कारतार गरियानुस्का कुछ कर । यह अन्ते विद्युर्ग्यो अस्ति प्रवेश हुए की इस कार्य सुना कि केवराज्योंने हेरिया होन्यून कार्यको आन्य सद्दा ब्यान्य किये हो विश्वी । मैं भूगम नव्योध्यी निवित्र हैं , इसीरियर्ड मेग यह वर्ण विरकारकात इस स्वकृती अधिकारी ज्ञालको चर्चार भी रूप नहीं हुआ है। दिगमार । पन्नि मेरा यह वर्ष कृत्वमान् व होता है। रजाहरूमें इसे आरफे अहाँका सङ् केले प्रकृत केला । बीकर । परि आप तह है को कुले कुल दूसरा कर अवैध होति हो । (बाह बद्ध कि:) अक्षमध्ये अञ्चलक माम 'क्रमियासा' Restore & water

> सम्बद्धमारको कडते है—क्रो ∫ क्ष्मानुरुको कहा सुरुकार नामकारका स्रोकारने धरम प्रशासनामुख्या महिलासुरमञ्जून गुजरी क्का—'तथल —अका, देश ही होगा। सक्तान प्रमाणका चक्रांत्रम बहेशान उस कुनवराक करते, विस्तवा कर परिके कारण निर्मल क्षेत्र नवा श्रा, पुरु बोले ।

्रांकाने का —क्रम्बारा । केव नई इसमें भागवान् ग्रंकरका कामन किया ! यामन वारीर मेरे इस मुक्तिसाधक क्षेत्र

# C + 4 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | 2 P | कार्शामें मेरे लिक्क्स रूपने रिका हो जान ! मुनीखर ! उस दिन बहुत कहा उसम मनफ इसका नाम कृतिकालेश्वर होना ! यह सम्बद्धः नामा । कावीनिकाली बारी जनना नामा प्राक्तिकोके क्रिके पुरित्यकः, स्वस्य प्रकारक क्ष्मेषक क्षेत्र में । विच्यु और स्वार

= सिंद्धाः विकासन्त +

प्रसक्तेका विनासक, सन्तूर्ण रिव्होने कादि देवसओंका वर्ष इकंट परिपूर्ण से देवेबर दिगम्बर दिल्को चत्रासुरके करके उनकी सुन्ति करने एने । क्स विशास कर्नको सेकार अर्थेन रिक्स ।

884

क्तिरोम्पि और नोक्षाद होना। के काकार जना। वे क्रम कोन्ना महिक्षाको पासकार (अव्याच ५७)

#### तुन्दुभिनिहाँद नामक दैत्यका ब्याधस्यमे विवयक्तपर आक्रमण करनेका क्लिए और जिल्हारा उसका बध

क्षत्रपुरुवराती कावते हैं -- कावलाओं ! अब में बच्चमीनिके का परिचया कर्मन क्रमीता, जिसमें संस्थानीने क्रमुनिराहीय मानक केवन्त्रे कार का एक रूपनान होकार क्षत्रक कारे । विक्रिय महान्यकी हिरण्याकके विकाहारा अने कानेवर हिनिको सहत कृषा हुआ। तम वेपाल् कुल्लिमिहाँदने इसको आक्रमन केवन मा निवार विकास कि 'देवलाओंके वाल बाहाना 🗗। प्राप्ताचा कह हो जायेंगे स्ते कह नहीं होंगे. क्षक्र म होनेपर बेयला आहार न परनेसे निर्वास 🛊 कार्यमे । तक मै अनगर नातन ही विकास स शैंगा ।' वो विकारकर वह ब्राह्मणीओ जाने श्या । प्राप्ताचीका अक्षा काल काराव्यकी है, यह ओधकर वह करने प्रतृत्व और करने क्षतकर समया हैते हुए, क्लाने सरावार अवकार आन काते पूर् और राजने क्याचा सनकार श्लेते हुए झाइन्कोंको

चाने लगा। एक कर क्रियशिके अवसम्बर एक भक्त अवनी पर्णसालाने रेकचिर्व चेकरका पूजन करके ब्रह्मक्य केल शा ।

क्यानंत्रा क्या कारण कार्यः जी का वानेका विकास किया: पांतु यह थला वृक्षितमें विकार बेमार्के सारकार हेक्टर कामने सारकेन हो रहा वर, इसके रिक्त उसमें पहलेंसे ही मक्त्रपानी अञ्चला किन्यास कर रिच्या था। **का कारण का देश कार्यर आक्रमण कार्यमें** कुरुको अ क्षेत्र स्वाप्त । हायर सर्वनकारी भागवास्

इंग्लंबरे इस ह्या इसवाले दिलके

अधिकारका का लग क्या : तब प्रीकरने

को पहर अल्पनेका कियार किया । इसमेने,

जो है का देवने व्यासकार्थ का प्रात्मके अपन ताल बनाना बला, हो 🟚 जनस्की रक्षाचे निर्णे भूगितकाम तथा प्रत्यरक्षामधे कुरात्म वृद्धिकारे क्रिकेसन सनकार् प्रस्तर न्त्री प्रमाद के गये और उसे सरावर्गे क्षांच्यार अस्के विस्ता व्यामे भी करोर चैमेरे प्रकर किया। का मुख्य महारसे तथा क्षांसम्बद्धाः स्थापन व्यक्ति हो एक और अवसे सहस्रो पृथ्वी हवा

अव्यक्तकार्थे केवाल इस्त मृत्यूका अस

का क्या। इस असंबर्ध सब्दको सुनकर

सर्वासकोका इदल करिए बढ़ा। के समने हो का प्रमान अनुसरण करते हुए का बसाधिकारी देवरात इन्हरियन्तिहरूने

(अक्षाद ५८)

स्थानपर आ पहुँचे। बड्डी परमेक्टर दिस्तवये मालमे जर पार्वाको हवाये हुए वेसकार सम लोग उनके बरवोजें यह नवे और सक व्ययकार करते शुरु उनकी स्तुति करने सन्ते ।

तदनकार महेत्तरने कहा—को धपुणा यहाँ आकर अञ्चल्तंक केरे इस करका बर्खन करेगा. निस्संदेह मैं उसके स्वर्ध हक्द्रवोको नष्ट्र कर दुँगा । जो कन्ना मेरे इस करियको सम्बद्धार और ध्रदयमें मेरे इस रिक्क्षा सरम करके संगमने प्रवेश करेगा, उसे अवस्य किवयकी प्राप्ति संगी ।

कृते ? को अनुध्य व्यक्तिसरके प्राप्तकासे सम्बद्धाः रहानेकाले इस परमोक्ता चरित्रको सुनेन्द्र अवका बूलरेको सुनावेगा, प्रकेशा वा प्रक्रवेक, यह अवनी सपक्ष मनोवर्धन्यत करतांको क्राप्त कर लेगा और अन्तर्मे शक्युर्ध द:साँसे रहित होकर योशका भागी क्रियांतिकाराच्याची अपृतपय राज्ञानेते धनिवृत्तं यह अनुवय आस्यान १वर्ग, कहा अतेर असमुख्य देवेकाला समा पुत्र-र्याच्या पृत्ति करनेवास्य है।

盐

#### विदल और डायल नामक दैत्योंका पार्वतीपर मोहित होना और पार्वतीका कन्दुक-प्रहारद्वारा ठनका काम तपाप करना, कन्दुकेसरकी स्थापना और उनकी महिंमा

# सनस्द्रभारची कहते है---कालची <u>!</u>

क्रिया प्रकार परकेक्ट क्रियमे संबेदरले केन्यकी रुक्ष्य बराकर अपनी क्रियादारा जल्का एक कराया था, उनके इस वरिशको तुम परम प्रेमपूर्वक शक्त करो । सिट्ट और उत्पन भागक हो महाबीत्व हो। उन्होंने ह्याप्तानीले किसी पुरुषके क्रवसे न मार्थका वर जास करके सब देवताओंको जीत रिच्या का । तब देवताओंने ब्रह्मातीके कर ककर अवन दःस् सुन्तव्यः। उनकी कष्ट-करानी सुन्तका

ल्ह्याने उनसे कहा—'त्रभानेन विकासकित शिवका आदरएवंक स्टब्स करके वर्ष पारण करो । से दोनों देख निक्रण की देखीके हाओं मारे जायेंगे। जिलासकत स्थित प्रमेश्वर, बल्यागकता और भक्तकत्त्वल हैं। भे शीध ही तुमलोगोका कल्याण करेंचे :'

वो काइकर अक्टाकी विभक्त स्वरण करने हुए क्षेत्र 🛣 गुर्वे । तक देशगण भी अनुनर्भित क्षेत्रस् अधने-अधने बासको स्वेट गर्ने । एक क्रवय जारवक्षेके हारा वार्वातिक सी-दर्वकी

प्रतरेश्य सुमक्तर के केनों देख दलका अपहरण

करनेकी बात ओबने लगे और पार्वतीओं

अर्धा नेट अकाल गाँँ औं, आहें ये जाकार श्रावक्रशामें विचारने रूपो। में **ग्रे**गों मोर इरावारी है। इनका वन अत्यन्त बहार है रहा का। वे गन्नेका रूप बारण करके अध्यक्तके विकट अन्ते । तब दृष्टीका संहार कानेवाले दिवाने अवहेलनापूर्वक उनकी

आंत देलकर उनके नेजेंसे प्रकट हुई चन्नास्थ्रको कारण तुरंत उन्हें पहुंच्यन स्थित।। किर से वर्वकारी म्हादेवने दुर्गतनादिनी इर्गाको कटाअञ्चरा सुवित कर दिवा कि वे केंज़ें देख हैं, चल नहीं। लहा ! तब पार्वती सनत्यारणी करते है—सूने ! देवोसे

अपने स्वामी यहावदीतृष्टी परमेकर जोकरके । उस नेप्रसंकेतनको समझ ननी। सदमन्तर इसे भवका दुःस कहीं। यह इस स्रोकमें सर्वत शिककी अधिद्विती वार्वतीने उस र्शकेनको सम्बन्धन असे गेरले एक लाख ही उन क्षेत्रोपर चोट की। उस प्रकृषेत्रीकी गेंदरे आका प्रांका ने येनों नक्कार्य दह दैत्य प्यानर कार्ट्स इए उन्हें प्रचान जालाग गिर पढ़े, जैसे सायुके झांकेसे कहत होकर रो पन्ने इस् तास्त्रे प्रयत् अपनी डेटलने ट्टकर गिर पड़ते हैं अक्का जैसे बज़के आवातमे व्यागिरिके हे किलर का बजे हैं। इस प्रकार अकार्य करनेके किये बहुत का योगी पहार्टभोको बराउनकी बालो बढ पिंच लिङ्कामध्ये परिशात हो गया । स्वयस्त वृश्लेका निकारक मार्गमास्य वह क्रेस्ट्र कन्द्रकारको नामने किल्यान हुआ और ज्येहेबाको सबीच विवत हो नवा : बालसिं विश्वत करपुरेतपुर-किन्नु बुट्टोकर विकासका, भोग-मोक्षका ज्ञाता और सर्वक साकुनके-की समस्त कालनाओंको पूर्व कालेकान है। जो मनुष्य इस अनुषय आरक्जानको

इर्मपूर्वक शुनवा, सुमता अधवा पदता है, कवा अवक्रकं सन्पूर्ण उसमेलन सुलांको धोलका अन्तरे हेक्ट्रार्टेच हिन्छ पश्चित्रो प्राप्त बार लेला है।

बजार्ज कहते हैं। मुनिसनम । मैंने क्रमने स्वतंत्रिकके अपरर्गत इस प्रदुष्टिका क्लीन कर विका। यह स्तर्फ सम्पूर्ण मनोरक्षीका कल प्रकार करनेवाला 🛊 । इस प्रकार मैंने पूरी-की-पूरी स्वसंदिताका क्ष्मीय कर दिया । यह शिवासीओ सदा परम क्षित्र है और धुनि-पुक्तिक्य कल प्रकार कानेवाली है।

समर्ग कराते है--इस विभानुसाकी अद्भावन नगरद शोकरके उसने पालको सभा विल्य-प्रातनसम्बद्धे सनकर कुमार्च हो अथे। यो बैंने सम्पूर्ण सरिजीमें प्रकार तथा कल्यागकारक यह ब्रह्म और नाम्बन्त संबाद पूर्वश्रमारे कह दिया, अल पुष्पाची और क्या सुननेकी क्रांका है ?

(मध्याय ५९)

॥ हरसंदिताका युद्धसम्बद्ध सम्पूर्ण ॥

4

।। स्टर्सहिता समाप्त ।।

#### शतस्द्रसंहिता

#### दिवजीके संबोजात, बामदेव, तत्युरूब, अधीर और ईशान नामक पाँच अवतारोंका वर्णन

क्षारे अध्यक्तसम्बद्धारिक कोको सर्वितन् साराज्यः । मौतित्रं सर्विकारिकारकार्यकार्यः अध्यक्तिर्देशस्य ॥

को परकारणका हैं, किनकी टीटनर्ड अनमा है, जो ईक्टोके भी ईक्ट, एखेंच्यायक, बढ़ान, मीरीके क्रियमन कमा खानिकार्तिक और विकारण जनकाने अन्यस क्रारोकांट हैं, इन आस्त्रिक इंग्यमकी मैं क्यान करता है।

शीनकातीने कहा—स्काधना सुनावी ! आस तो (प्रान्तकार्ता) व्यवस्थित शिल्क समा अप और क्षणपति निर्मि है, उत्तरः समा आप अस्तुके को अस्तारोग्का कर्मन स्रोतिको, विक्को द्वारा क्योंने सरपूर्णका स्रान्तका विक्या है।

स्तरी कोते — प्रीवणको ! अस्य के सम्बद्धील काफि हैं, अतः अस्य में जानमें दिखातीके उन क्षणतारिका मध्येत मानक हैं, आप अस्मी इत्तिकोको सक्षणे काले सन्तिक्षकोस जन नामको सम्बन्ध प्रीविको । सूने ! धूर्वकारको सम्बद्धान्यकोने नादिकाने । सूने ! धूर्वकारको सम्बद्धान्यकोने नादिकाने । से संस्कृतनोको गाँउ तथा विकासका हो है, सही अस्त विकास मा, जन सम्बन्ध कर्ने को उत्तर दिवा का ।

न्यतेषारने कहा पूर्व ? को हो सर्वकारी सर्वेषार शिवके कन्य-सरमान्यतेषे असंस्था अन्यतार पूर् हैं, स्थापि पूरा साम्य में अपनी पृद्धिके अनुसार क्रयतेषे सुरक्षका कर्मन सरस्य है। जर्मनार्थ कन्य, को बोत्तरोहित नामसे विस्तान है, जर्मने दिक्कीका 'सर्वन्याम' सामक अन्यतार कुशर का । यह करना प्रथम अन्तर्गर कहाराता है । उस कल्पने जब ह्या परवक्तका व्यान कर हो थे, उसी समय एक बंग और लोडिन कर्णकाक विकासकी कुमार क्या हुआ। को देखका प्रकृति मन-ही-सन विकास किया। यस उन्हें का जात हो नक कि यह पुरस्य प्रक्रामधी परमेश्वर है, सब उन्होंने क्रकृतिः क्षेत्रका काकी क्ष्युना की । विश् क्या क्यांकार अञ्चलको कर राज्य गया कि बहु महाराजन कुमार दिया ही है, तब उन्हें महत्त् इर्थ हुआ। ये अवनी सद्युद्धिने क्रांबार का पंताक्षण किया काने असे । प्रदारको ब्यान कर ही रहे से कि नहीं सेन बर्गकरे कर बहाओं कुमर प्रकट हर 🛊 परकोश्वरक जानसम्बद्ध तथा परक्रकृति स्वकृत से । प्रत्येह मान से — शुरुष, त्यार, विश्ववय और अपन्यातः में राज-मेर-राज सहस्रता से और प्रक्राजीके दिल्ल हुए। इससे यह (कारनेक काम हो गया। सहानार भक्षोत्राज्यसम्बद्धे प्रकट हुए परनेका कियते करन प्रथम क्रेकर प्रदेशको प्राप्त तका सुर्वहरस्यकाची सुर्वतः अक्षान क्यो । (यह हाहोत्रकत मानक जहान अकतर हुआ।}

सहस्वार 'रख' गामने अभिन्नु बीसमी बाल आवा । सा मानवरे सहाराजि राजवर्णका स्वीर कारण किया का । निर्म सभय स्वार्थी कुम्बी कालनारे बाल कर हो थे, अभी समय उनमे एक पुत्र समय कुमा । सम्बे स्वीरवर समर्थ रेगकी बाला और समर्थ ही बाब सोधा वा खे थे। उसके नेत्र की साल थे और बाद सामुक्त भी साल १९० • व्यक्तिः विष्युक्तः » <u>१९२२-स्पृत्तिः प्रत्यान्तिः स्वर्णाः स्वर्यः स्वर्णाः स्वर्णाः स्वर्णाः स्वर्णाः स्वर्णाः स्वर्णाः </u>

अस्तवास्तरं सन्तम् कुंदासको देशकार स्रक्तार्थी कारमञ्जू हे स्त्रो । जब क्ष्में स्त्रात्त है स्त्रा कि ये कारमेल क्षित्र है, तब अपूर्ण होश जोडकर इस कारमको अस्तर विस्ता ।

जोड़कर इस कुमलको प्रमान निरुक्त । सरपद्वास् अस्ति विरुद्धाः निर्मातः विरोधः अस्ति विद्यारमञ्जूष्याने व्यत् पुत्र अस्ता हुन्,

प्रो सची त्यांच वस्तु व्याप्य क्रियं है। से । सा सामके क्रियं स्थाप्य क्रियं है। से । सा सामके क्रियं स्थाप्य क्रियं क्रियं क्रियं 'सामके' नामक क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं 'सामके' नामक क्रियं क्रियं क्रियं । (मह 'सामके' नामक क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं 'सामके' महत्त्वान क्रियं क्रियं क्रियं 'सामके' महत्त्वान क्रियं क्रियं क्रियं क्रियं

कारणे महत्यान तथा कैतनस्थानो हुए। इस हे पुरुषी कामनाले भाग कर रहे थे, इस समय उनमें एक महानंत्रानी कुम्मर अवक हुआ। उस लेव कुमारकी पुंचावे विकास की और उसके शरीरकर कीतालव इस्त्यार प्रहारोंने अंपनी बृद्धिक कार्य और संस्थापर प्रहारोंने अंपनी बृद्धिक कार्य और संस्थापर प्रहारोंने अंपनी बृद्धिक कार्य और संस्थापर विकास सम्बाध स्थान

गर्थ । सर्वक्षात् क्रमो व्यक्षणको वीतव्यक्षणी दिल्लकुम्बर प्रमद हुए, वे स्वय-के-सम् योगवानीक प्रवर्गक हुए। (व्यक्ष 'सायुक्त' मानक सीतवर अक्षणक दुव्य ।) सर्वक्षणात् सम्बन्ध प्रकृति का वीतवर्ग सामक प्रकृत हुआ। अस्तवर नाम 'दिल्क' सा।

क्रम क्ष्मार्जनकी दशाने एक सहस्र दिन्त

भियारे महादेशाय चीमाँ।) का जब करके अहे

भगवात किया इसमें नालेकर्ती प्रमान हो

गर्भ । तम प्रत्ये कार्यकारके कुम्मावर्षकरे वस्त वसके रेगका अनुसंबद धारण किये हुए कर महामानको कुमार स्वयंत हुए। के क्या-के-सक करन नेपाको, अन्यस्त्रभाग प्रका किक्सरीको कमकार के। प्रत्ये नाम के—कुम्म, कुम्माक्तिक, कुम्माका और कुम्माकरकानुक। इस सम्बर क्रमा होका

इत व्यक्तराओंने अञ्चलीकी सुद्दिरकाके

निविध प्रकृत् अस्तृत 'धोर' मायक मोगस्य असर किया । (यह असोर' नामक मौना

सुद्धि करनेकी इकामे हः सी हो विकार करने

रूपो । प्रत्य प्रत्याचा वात व्यक्तित्राच्ये प्रयूपानेत

संनेश्व एक कुमार जनव हुन्या। स्व स्वापनकानी कारकके प्रतिस्था रंग कारत

🞟 । 👊 अपने केवले स्ट्रीए हो रहा का सम्ब

कारण कर्या, काली चलाड़े और काला

क्षकेवर्गात कारण किये दूर का। उसका कुक्ट की कारण का और कारके पक्षत

अन्योग्यन—प्रमुख भी माले रंगमा ही

का । इस प्रांकार-मरावानी, स्वास्थ्यकी, देखोनेका, अर्थीकार, कृष्णीकृत

क्रमेक्ट अधेरको देशकार प्रक्रानीने करनी

**७५म को गमकुल सहस्यो स**न

कार्यक्रमात्र अधिकारी अधीरको प्रश्नास्य

क्रमहरूका हुई वयकेव्या अवकी व्यक्ति करने

शक्तार पूजा।)

मुनीवारों | सहत्त्वर प्रदानका पूसरा कंत्रम प्राप्ता पूजा। यह परण अस्तुत का और 'विद्युक्त' नामले विद्युक्त का। उस कृत्यमें का स्थानी पूजारी कामनाले कर-हो-अन दिवासीका काम कर को थे, उसी रूपन कान्य विद्युक्त करनेवारने

विश्वका प्रश्निको प्रकट हो तथा उसी

प्रधार वरकेकर चनकन् ईजान प्रापुर्वत हरू. विनका वर्ण हुन्। स्वतिकते सम्बंध उत्पत्त मा और जो समझ करधुवनोसे विवृद्धिः थे। इर अवन्या, सर्वकार्य, सर्वनार्यंत्री, सम्ब पूर्ण अक्षत्र पार्टनाले, प्रार्थकान, सुन्दा कन्यवसे सन्धा अन्यत् ईत्रालको देशका प्रकानीने उन्हें जनाव किया। यह पर्वकर्ताक विश्व ईसाम्पे भी सहस्त्रो सामार्गका प्रकार केवर कर कुरूर कारण्यांची कारणा सी। उन उत्पन्न हुए रिस्ट्राओका कल का—करो, कुन्हों, रिकार्या और अर्थन्यः। वे योगानुसार सद्वर्णका राजन करके केनचरित्रके उदा हो गर्म । (बह 'हिस्सम्' मन्त्रक परिवर्ध

APPROPRIEST (CARE LE) सर्वेष्ठ सनस्क्रमारकी । इस प्रस्कर की जगन्त्रकी वैतानात्रकारों संबोध्यत साहि शामभागीया प्राच्यात्व संक्षेत्रकं कर्णन विकास क्या क लय लेककिन्सरी मध्यार मामानकारपरे प्रक्राच्या क्रांका है। म्बोबरकी ईंग्राम, कुळ, बोर, कार्यक और प्रक्र—वे वर्षि चूर्तियाँ विशेषकाओं अधिया विश्वजीका इसरा कार्य स्थानक कार्य परवासीको जात होता है।

का कर्नक प्रेरणे अञ्चलका वृद्धिसम्बद्धाः विकार फरके अंबर विश्ववान रहता है। कानोव जानकार प्रेक्टन्स क्रीक्ष प्राप्त अवेकारका अधिहान है। यह सक अनेकी प्रकारका कर्म काना सुन्त 🛊 । विकासीत्र व्यक्तिमानीका वाधन 🛊 कि जीवराधा ईक्रान्यंक्रक क्रथम स्वय कर्ण, याणी और राजेक्क्षणी जाकाश्यक्त अभीवार है समा महेकावा पूरू अलग रूप सक्, कवि अवैर व्यक्तिपुर्वाधारिक पाएका कामी है। क्योपीत्तर अधीर कारवाले क्रक्को प्रतीर, रत, एक और अधिका अधिकान काराते 🕯 । प्रेयरनीया याच्येशसंत्रक स्वयंत्र राज्य, कर, रहा और अध्यक्ष सामी बाह्य कार्य है। प्राप्त, अरस्त, गर्भ और मुख्यीका हेवर कियानीया सक्तेतान वामक कर कारक जन्म 🕏 : कारकावकाची वनुकारको इंकाओंके हुए स्वरूपोकी सद्य प्रध्यपूर्णक करून काले काहेने, क्लेंब्रिट के क्षेत्र आदियो एक बात हेतु हैं । की बनुष्य इन 🕯 । इनमें ईवान, को विकासकार तथा सकते. स्वाहत्व्य अपने, अवस्तानेके, प्रावहत्व्यको बद्धा है, पहला कहा जाता है। यह सरहात्, पहल आधार सुन्ता है, यह कारते समान प्रकृतिको भोत्तव क्षेत्रपनि विवास धारक है। काम्य मोशोबर प्रवर्धन पराके अनाने

भोग्य सर्वाने अभिन्नित है। विकासभागे

विभागत को अधीर मानक तीराम (भागत है,

### शिक्जीकी अष्टपूर्तियोका तथा अर्धनारीनरकपका सविस्तर वर्णन

क्यात है। यह कुलेके अध्यक्ता तथा

मन्द्रीयरची वयने हैं—ऐश्वर्यकारी अनव्य मुख्यदक्त है। तक ! यह समह स्थ सुने ! अब सुर ब्योक्से का केंद्र मानेक्षर सम्मुकी आठ मूर्तिनीयक मानन ही अवसारीका वर्णन (स्थल करों, को खेकने 💲। जैसे सुनने अभिवर्ग मिरोबी दासी है, रसी कार्यक सम्पूर्ण कार्योको पूर्ण कार्यकारे वान्तु थ्या विश्व वर्ग आह्युर्तियोपे स्वात होका

(अव्याय १)

हैसान और पहलेश | शिक्सीने इस पूर्व अपी अञ्चलीकेसरा पूर्वत, वस, असि, साम, आकाम, अंदर, वर्ष और पन्नास

वाबु, आकारा, श्रेयहा, सूर्व और वन्त्रम अधिहित हैं। सरकारा देख निश्चन है कि करनामासर्थ महेकाका निवानासम्बद्ध कर्म ही बरावर विश्वको बारण किये हुए है। क्रमासा निश्वका सरिवनामक स्था से सामस वरामको जीवन सहस्र करनेवास्त्र है।

वाका प्रान्ता जान प्रदान करन्यात है, 'क्य' नामरे क्या जाता है। में उन्तर्क प्राहर-पीतर क्ष्मंच्या करता तथा स्वर्थत हैता है, काकावकारी प्रभुके का क्याको सामृत्य 'का' कर्मों है। स्वर्थकाम को साम्यार अवकाद क्षेत्रकाम सर्वकारी आकावता अवकाद क्षेत्रकाम सर्वकारी आकावतालक क्ष्म है, को 'भीत' कर्मों है। यह भूतभूक्या केरक है। को क्ष्म स्वर्थ आकावतालक अविद्यान, सम्युक्त केरोने निवास क्रानेकाम अविद्यान, सम्युक्त केरोने

वाह भूगभूकाका नेवाल है । जो वाल स्वयान आवाशनीका अधिवान, सम्वर्ण क्षेत्रोंने विवास आरमेकाना अर्थर जीवनेके जव-माणका केवाल है जमे 'प्रमुखंग कर जव सम्बर्धन आर्थिने । स्वंधानका सम्वर्ण बारम्को अक्टरिस अपन्यानका के पूर्व मालक कर्य है, जमे 'प्रमुखं कालो है । कावस्त्राकी स्वार्थिकार्थ अस्त्राक आरम्प सम्बर्ध विवास अस्त्रादिस कराव है, विश्वाका का क्या 'सहादेव' अस्त्रों क्याका का क्या मालका विवासन आरम्बर्ध कर्य है । का प्रमुखं अस्त्रा कृतिकोकी कर्यक्रिया है । इस्तिको कारा विवास विवासन है । विवास सम्बर्ध क्याने स्वार्थों सीमनेको अस्त्राकी स्वार्थाई कृतिका हो सार्थों है, अस्त्री तस्त्रा विवासका प्रमुखं करनेको

प्रियमक्य भिन्न गॉरप्त होता है। जैसे उस

अवनी अपूर्णनिक्षात स्थात विश्वको अर्थानीत वार्था विश्वकात है, अनः सुन पूर्ण अधि-धानको उन प्रश्न कारण प्राच्या प्राप्त वार्थे । विश्व स्थानुकारको ! अस्य सुन विश्वकोको सञ्चन अर्थनारीनाकातका पर्णम सुन्ते । महास्रात्त । यह क्या सहायकी

कामकाओको पूर्व कार्यकारक है। (सृष्ट्रिके आर्थिक) कम मुक्तिकर्मा सकाकुरा एकी क्र्

भागीभावि इपित देशकार प्रांकरको आन्य

विश्वता है। प्रवर्तको पदि कोई किसी भी

केव्यानीको कह केव 🛊 से निस्तेष्ठ वाने

क्रमे अक्रमुर्ति क्रिक्का 🛊 अन्ति किया है।

क्रम्बक्रमारकी । इस प्रकार नगवान सिक्ष

स्तरी प्रजाने विकासको नहीं साम हुई, तब प्रकार से दू जाने हु जो से विकासित हो पर्य । उसी समय को अवकासवासी हुई— प्रजान । उसा वैकृत पृष्टिकी स्वाम करों।' इस कोम्बारकीको सुनका स्वामे वैकृती कृति उसक करनेका विकार किया। परंतु इससे वृत्ति आविकास कुछ ईसानसे अवक हो नहीं दुआ था, इसलिको व्यामेनि सहा वैकृति वृद्धि स्वामेने समय म हो समे। तब वे को विकार कर कि सम्मुक्त कृताके मिना वैकृति उसा कुछ। उस समय सहा वृत्तिको अका कुछ। उस समय सहा वृत्ताकि विकारकोव वृत्तिकृत विकास वृत्ताकि विकारकोव वृत्तिकृत विकास

हैं क्यूबंबर इटकने इकत करके धोर तय करने सने । सहकार सबोऽनुहारनें सने इस्

प्राप्तनेंद्र कर तीन तपसे ओड़े हैं। सम्बद्धी

हिल्ला अला हो नवे। तम ने कहारारी

संबद पूर्णसर्विद्धाननको बहनदा पूर्तिने

प्रोक्ताको परावादिक विकास साथ आहा हुआ देश प्रकार स्थापने भागि भूमिका रेक्सर को प्रयास विका और दिन के एक क्षेत्रकर सुनि कार्य गर्ने । एक विश्वकर्ता विवर्तकोता प्राप्तिक प्रकेशन गरम प्राप्ति क्षेत्रात स्थानो केवाची-जी गम्बीर वालीने कोने ।

\*\*\*\*

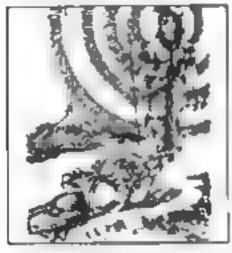

ईक्सी पक्षा प्रकारमा पान 1 वेरे बारे कुर विवास ? मुझे सुकार कार मनीरम कुर्गतक इस्त हो गया है। सुन्ने जे इस समय प्रमानीकी कृतिके रिक्ते कीर का मिरना है, सुन्दारे इस अवले में करना हो नना 🛊 और पुन्ते मुख्यस अधीत प्रकृत करीना । को राज्यानको ही जबूर राजा गरन राज्य अस्त कार्यक्त विकासीये अन्तर्भ प्रतिनके अर्जनात्राणे हिम्बनेरीओ पृथक् का निवा। तब रिवाने कुरान्त्र होतार प्रकट ह्याँ का परण प्रक्रियो देशकार प्रदार विकासकार प्रमाण कर्ना काने ऋषीय कामे लगे।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* प्रक्रिप्त क्षेत्रदर आर्थन्तरीयरके करको प्रक्राके सुन्तारे गाँव वेकाविकेत परमाला प्रास्तुने मेरी निकार प्रकार हो गरे । इस वैकालिक सुद्धि की भी और (मेरेहारा) सावै प्रमार्थको रहता को वो । दिले । सब 🚧 केवार असी, असरी प्रकारीकी वासीरक कृष्टि की। वरंतु धर्मकार रकता कार्यका की इनकी पृद्धि नहीं हो तही है. करा: अन में क्षी-कुलको स्वापनको अथस क्षेत्रकारी कृष्टिका निर्माण काले. अल्ली सारी प्रसारतीयो पृद्धि कान्य सन्तर है। निम् अभीतक पुरस्ते अक्षय कार्रकृतका सकारत नहीं हुआ है, इस कारण गरीकुरवर्गी कृति काक नेरी शक्तिक प्राप्त है। क्षेत्रि पारी व्यक्तिकेक उद्भावकात हुनी हो, इस्तिने वे कुछ अधिकोधने कामा प्रतिको अर्थक कारत है। फिले । मैं हुन्हें मन्त्राता कारत 🛊 तुम स्क्री गारीन्यवस्त्री सृष्टि सारवंके रिकी wite mur unt; with frettet ! palled पूर परावर जन्मको जननिका कारण समझे । कार्यकृति ! में सुमने एक और करवी कावज काना 🛊 , पराचार 🕽 कुल करके को भी बड़ो होतिये। में तुक्ती प्रत्योंने प्रत्यक्त काल है। (मह मर मह 🚛) 'सर्वकारियी वानकारी । सून करकर करम्मी पृथ्विक मिल्हे असने इस राजेनलाई प्रांतके केंद्रे कुर दशकी पूजी है संबंध ।' इक्क्ष्मण को जन्मण मिले जनेकर करनेकरी हैवी किवाने 'सवास्तु—ऐसा ही होना' सहस्रत थेंद्र श्रीक ह्यातमो जनान कर के । सुन्त कारकके दिल्लाके दिल्लोकी अवनी चीहोंके सम्बन्धानमें जनने ही प्रयान प्रकारको एक प्रतिनको रक्षा को । उस प्राचित्रके वेशाचार केवलेड्ड भगनाम् संचार को जीवनकारी कानुकारी और कृष्यके स्थाप कारने महा—दिन्ते । पृथ्विके प्रारमके 🐧 हैतते हुए सम्बद्धिकारने असे ।

 प्रतिक्षा तैत्वपुरस्य प्र A44

शिवजाने कहा—'हेकि ! धरवेती इद्याने तपस्प्रकारा तुष्टारी आराधना की है. रुतः अब तुस कापन प्रसन्त हो बाओ और

उनका सारा सकेरक पूर्ण करो।' का चित्रारेषीने परमंत्रर दिवनते सर आज्ञानहे सिर सुकाकर महत्त्र किया और सहाके कथनस्तुसार दक्षकी पृत्री होना क्लिकार कर लिया । मुने ६ इस जबतर क्रिशबेली अञ्चलको अनुवय सक्ति बदान करके सम्पूके सरीरने

प्रक्रित हो नहीं । तत्त्वक्रत् भगवान् संकार भी तुरंत ही अन्तवान हो गये। मधीसे इस लोकने की-धावको करवना र्ख्न और मैश्रुनी तर्वेह करू पठी: इससे ब्रह्माको महान

असम्बद्ध प्राप्त हुआ। सात १ इस प्रकार मैंने मुख्यो विकासके प्रमुख अनुषय अर्थनारी-मतबंद्रमञ्ज्ञा कर्णन कर दिवा, यह सरपुरूरोके रिन्धे सङ्गलदाकक है। (अध्याय १-३)

## चाराहकस्पर्में होनेवाले शिक्जीके प्रथम अवतारसे लेकर

नेवम ऋषभ अवतारतकका वर्णन

करते हैं — सर्वत्र सनस्कृषारमी ! एक कर २००० वर्षित क्रेकर प्रशासीसे इंक्स्के वरित्रका देवपूर्वक वर्णन किया था। यह वरित्र संद्य परच समस्यक्र है। (असे भूग अध्यक्ष करो - यह चरित्र प्रस प्रकार है () शिवकीने कहा वा-स्टब्स । करका-

करपके जातने धन्यचामें सन्दर्श होस्रोकी प्रकाशित करनेवाले जनवान बहचेका, के सुन्तारे प्रयोज हैं, बैचरका सन्त्रे पुत्र होंगे । सब का मन्यवारकी बालु(नियोधे किसी द्वापरसुगर्ने में त्येकोपर अनुबद्ध करने तका ब्राह्मणीका दिश करनेके स्विचे प्रकट हैंगा। म्ह्यन् ! युग-प्रयुक्तिके अनुसार का प्रयूप अनुर्युगीके प्रथम द्वापस्यगर्ने कर प्रयु लाई ही क्यास होंगे, संब मैं उस कारियमके अन्तरों प्राच्यापोके दिनार्थ दिकारतीक केत नामक पहापुनि होकर प्रकट ग्रैगा। इस समय

दिमालयके स्थलीय जिल्हा जनल नामक

पर्वतमेष्ठपर मेरे जिलाबारी जार क्रिक उत्पन्न

होंगे। क्वके नाम होंगे---बेल, बेलसिल,

व्यानकोरको अस्थापको येते कारावे सामिते । कहाँ के मुद्रा अभिनासीको नरकतः सानकर मेरे जब 🛊 कार्यणे तथा जन्म, जरा और कुम्बुके रहिल होकर वरब्रहाकी संगाधिमें शीन र्गोने । कस रिजायत् । उस समय मन्त्र कानके अधिरेक राज, धर्म आदि कर्पहेतुक सामनोद्धारा भेरा दर्शन नहीं पर सकेने । इसरे क्रपन्ने क्रमपति सस्य कास होगे । इस समय बै करिन्यभये स्तार नामसे इत्यन्न होठीगा । नहीं की मेरे इन्हरिय, इसस्वय, हवीक सका

केलक और बेसलेसिन । वे पारी

नगरको अध्येगे और पुत्र अधिनासीको तरकाः जानकर मुक्त हो बावेंगे। हीस्तरे क्षयरमे जब कार्यव रामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगरके निकट है हमन मामके प्रक्षक होर्डन्स । उस समय भी मेरे विद्योक, विद्येष, विकास और नावकारण नत्मक बार पुत्र होने । अनुस्थन । अस अवसारमें में

क्रियोको स्थय हे जासकी स्क्रायता करूँका

केन्यान् नामक चार सेतवादी हिन किन्त

होने । वे कार्ते काल्योगके बलसे मेरे

प्रकार अवस्था वृद्धिक वर्षम् बेटोका

¥94

और उस करिन्दुओं निवृत्तिकारीको सुद्ध मनाजैमा : भीचे क्ष्माने तक अर्थका स्थाप कर्म जार्थने, जल समय में स्क्रांत मानते अचनार सुना । इस इस्तर को सेरे कर क्षेत्रसम्बद्ध बहुत्सा कुत्र होते। अक्षुत् । क्रमें नाम होने — सुनुस्त, दुर्नुस्त, बुरेन और श्रूरीसाम : कर अवस्थानर की इन क्रिनोमें रक्षा से कारतात प्रदासकाने स्टब्स न्हेंगा । मनिये प्राथमें समिता ज्यान क्रमते कई कार्यने । तथा में साध्य गायक महत्त्वाको कोगी होकैया। प्रकृष् । वहाँ भी सेरे कार चोपालका पहाल पूर्व होते। उन्हें काम धारतारा है, शुन्ते—सम्बद्ध, सन्तरान, प्रभावपारके संभवन और वर्णनक्रम विक्रीत संबद्ध अधिकाररक्षील अञ्चल्हाकार । ३०० समय भी कष्ट्र गानकारी में स्वीत्वा गानक व्यानका क्यानक वर्गन और विक्रीत-मार्गको कहारीया । एवं क्ये क्यापे अवस क्षेत्रेकर काम भूतव् वर्तेकरकारक बावक क्षेत्रे और बेदोबर विभागन करेंगे, का सबक की में व्यान्त्यते स्वप्राचना वार्यकेत विन्ने स्वेत्ववर्तित मायमे प्रकट होतीना और निवृत्ति-प्रकारी रक्ति क्षांन्य । यहाँ भी मेरे का काजी शिष्य प्रेरो । उनके सम होंगे—सुख्या, निरमा, संबंध गया निर्मा । किसे । साम्बे द्वाराओं अंतरकार्वे जब कामान् समाध स्थास होंने, इस समय भी में केनकानी पाय नियम जैतीयक राजने प्रकट होईमा और कारतीय्रीये मुकाके ओरर विकटेशने कारासम्बर बैठकर क्षेत्रको सुद्ध कराहेन्छ सभा प्रतकत कारक ब्यानको सहायक और संव्यान्ययमे भारतेका बहुत क्रारंपा । इस मुगमें भी मेरे सारत्यत, योगीय, मेवन्यह और सुवाहन जनक बार कुर होने । आठवें

विभागम करनेवाले बेदन्यास होने। केलांकरूप ! इस ब्राग्ये को से श्रीकराज्य काले अकार हैना और नामकी स्ट्रानक कर्मनाः का राज्य क्वांक, आसूरि, म्बन्धित और सम्बद्ध राज्याने मेरे जार केली कुर जनज होंगे, को बेरे ही समान होंगे । सहस्य ! नवीं कर्म्युनीके हम्बरयुगाने पुरित्रोक्त स्थानका स्थान स्थाने अरिट्य होने । क्ष भारतक विक्रिकार्नकी कृतिक विक्रे ध्यान करनेवर वै ज्ञानकग्रामी अवसार लेका : उक्त समय पराक्षर, पूर्व, जानेव सक्त निर्देश भागके यह नाइकेसे की विका होते। प्रधानने ! इनके सहयोगसे हैं योगायानीको सुनुद्र क्यासीना । सम्बुधे । इस अवस्थ में ब्यालका स्थापक प्रमुख । मान् । अर्थ कालो में महान्त्रे हु परि प्रस्तेत्र एक काले उनका क्वानात्त्रे हरू। सर्वेणाः नेता का अनुष नामक अवन्या केमाननेका प्रकार, सारका व्यक्तके क्यारी संस्थेत देनेवारक और नामा **प्रकारने रक्षा करनेकाला होगा। इस** अवकारने में ब्यापु करक राजकृत्वाकी, को विकालको वर सानेके बारक विकासरा कार दिया कारणा, प्रीकर प्रदान प्रतिम । स्थानक का राजवूजकी काव्ये भीत्यूये क्रांचे प्राथम कर्षेत्र, की ही ही श्रेण हैं, क्रानेट का कक्षापेने । क्रमाच्ये 🖠 इस गांककृत्रसङ्ख्या र्चान्य होनेक्ट के सहक्यारी कुमाल माने उसे राजधर्मका क्रक्रेस करेंगे। तत्वक्षात् वे क्षेत्रकारक प्रति हाँचैत विकास को फिला कारण, जह और समूर्ज स्त्रओका विशास करनेवाल एक देवकोली क्रष्ट्रा प्रज्ञ करेगे। किर कृष्णपूर्वक उसके सरीरपर

a रावित्य विकारणाः a YPE. भारत रुपाकर उसे बारह हजार हाकियोंका जंकरका यह खबम नामक नयों अवसार

बाल भी देंगे। यो बातासक्ति महासूको ऐसा प्रचायकारक होगा, दह सस्पुरुओंकी भारतिर्धांति आक्षासन देवार तथा उन भति तथा दीओंके रिप्ने बन्यु-सा हिनकारी कोनोद्वारा प्रजित हो प्रकारकारणे करून सूनि होता । मैंने उसका वर्णन तुन्हें सना दिया । स्वेच्यानुसार चले जावेरो । ऋहान् ! अब च्या ऋषय-स्वरित परम पावन, भक्षान् तथा भावर्षि च्यायु भी रियुक्तोको सीमकर सर्ग, क्य और जायुको देनेवास्त्र 🕏 असः और कीर्निमालिनीके साथ विवाह करके इसे उक्कार्यक सनाव चाहिये। धर्मपूर्वक राज्य करेका। मुने ! मुक्त

(अध्याय ४)

कारका कार सुन्दर एक होंगे। जीदश्रवीं

शिवजीश्वरा दसवेंसे लेकर अट्टाईसवें योगेश्वरावतारोंका वर्णन

क्रमेल्यः ।

दिवानी कहते हैं—स्वयन् ! हरते ह्मपरवें विधाना मानके मृति स्वास होने । वे विकलक्के रमगीय विकार वर्वतेशय भगतहमा निवास करेंने। वहाँ भी सेरे श्रृतिबिद्धित बार पुत्र होंगे। उनके जब होंगे--- प्रक्र कल्बान्य, नगरीमा और सपीयम् केन्द्रशृङ् । म्यारहवे क्रयरचे 🚃 तिकृत मायक कारा होंगे, तक मैं अस्मिश्मामें गक्षाक्रामें तथ नामसे जनत होतेगा। नहीं भी मेरे लम्बोदर, लम्बाङ्ग, केफलम्ब और प्राप्तकाम मानवा भार इस्ताली पूर्व होने । बारहरी बसर्वशिके क्षयरवर्गमें अन्तेजा भागके वेदावास होंगे । उस समय मैं क्रयाके समाप्त होनेपर कलियाओं हेमकक्कने भाषार अति मामसे असलार हैंगा और

व्यासकी सहायताके किने निवृत्तिमार्गको प्रतिष्ठित कल्डेगर । यहामूने 🏻 व्यक्ती भी येरे सर्वज्ञ, समब्द्रिस, साध्य और ऋषे नामक चार उत्तव योगी धूत होंगे । तेरहवे द्वावरकुम्मे जब धर्मधकम नारायण ब्यास होंगे, तब मैं पर्वतन्त्रेष्ट गन्धमादनवर बालरिक्ट्याक्रमचे

महामुनि बरिंठ नामसे उत्पन्न हैगा। वहाँ भी मेरे सुधाया, कार्यप, बसिष्ट और विरुक्त

कार्युनीके कुबरपुरुषे क्या रक्ष नामक ज्यास होंगे, इस शबक में आहितका बंकवें गीतक क्रमते अवस्य क्रेडिया । इस क्रालियुगर्ने भी अति, सहद, अक्या और श्रांक्याट मेरे यह होंने । पंजाबे प्रापति अब प्रध्यासीय स्थान होने, इस समय में हिमालयके प्रह्मागमें किल बेटारीयं नामक पर्यतपर भरतकरीके क्तानटका आक्रम के बेविशिश मामसे अवतार पहल क्रकेशः। इस समय पश्चपशक्तमी केर्द्राक्षत ही वेश अन्य होना । यहाँ भी मेरे चार ह्या परस्कानी कुत होंगे। उनके नाम

देश होगा, उस मैं मौग प्रदान करनेके रिध्ये बरक पुरुवाब गोकर्णवनमें गोकर्ण नामसे प्रकट होडेका । वार्च भी मेरे काइयम, उहाना, च्यवन और बहरपति नामक चार एन होने । बे क्लके समान निर्मल और योगी होंगे तथा उसी प्राचित आक्षयसे शिवालेकाको प्राप्त हो।

जायेगे । सतरहर्जी चतुर्युगीके हापरयुगमें

देककुतहाब ब्यास होंगे, उस समय मै

होने करिया, करियात, कहारीर और

कोलको इथायगर्धे तक व्यासका गाम

Elización esabertados des lidaposagues estatutas de españosague en esables elegables en क्रियासकोर आक्रम क्रेमे एवं रचन्यीय विकार । पुन अन्यः होने । व्यक्तिकी क्रमुक्तिके द्वावरवें सहराम वर्गन्तर मुख्याती नामरे अनगर अब मुख्याक बावद लाह होते. तम मैं भी usprent 🛊 । वहीं जनत, नान्देश, स्थापान और स्थापक पनके मेरे का भी होते । असरक्षी चल्लेके स्वतंत्रके स्थ प्रकारक काल होते. तक में दिव्यतनको उप ger frater, fante en ferred पर्वत है और वहाँ बहुन् कुन्तक निवहतंत्र राजा विद्योग्राम सेवित विद्यान्तीया भी है रिकारके जनमें सरक केंग्रेस । वर्ष भी श्राप:श्राप: क्योध: क्यायाम और क्योपर मानक भी पहर करानी पुत्र होने । सनेताने हाराये अहान्य जन्म होने । इस part of A Specials Special and मान्त्री क्रमण क्रेडेन्स और मेरे विरायः संबी-होकी सहाई होनी । सहाँ भी भेरे सहनाने-के मानोर काभावको द्वारकात्त्र, क्रीकाच, क्षेत्रकारित क्षेत्र प्रतिकृति कालक युक्त होते । बीरवरी फर्न्ट्रेनिक प्रकर्म क्रेन्क्रेस कारताहर पान गोरन होगा। स्व वै भी Special allocation and approximately अपुरासभा, को कहा देखा, करूब, कर्कब, क्रिक और पारपोद्धरा अधिनीता रहण है, अनुस्तात भागते अनुसार भागत पार्टना । इस कुन्छेर कर्मन अञ्चलको देखी होने । इस सबस्य भी भी इतन संभानना बात पुत्र क्षेपे। इस्ति कार क्षेपे—सुवाय, कर्तर, विकास कामने और व्यक्तिकारों । प्रक्रीकारें प्राप्तको वर्ष स्थानका सम्बद्ध साम होने, तक मैं कुल्क जानते जक्द होतीना । क्रांतिके क्षा सूच स्थानक मूच 'क्रांतर' बहु जानना । सहाँ भी कें हुए, कुर्जनके, केतुमान् वया गाँजन जानके पार परच मोली

बारक कर्मन्तः वर्णावः क्रियास्य क्रियास्य क्रियास्य क्रियास्य क्रिया म्बार्यान्त्रे स्थाने अस्तित प्रेटेन । स्थ minaprit provide nour bare The क्रम्यक्रमानी विकास दर्शन कोने। एक अध्यक्तमे को की कारकते, सब्, निर्म और केनकेन् पायनी कार नरम धार्निक कुर होते । हेर्नुस्त्वी कार्नुन्धेचे एक सम्बन्धि पनि स्थार phi, co à gree unfregerfriter de कारो प्रथम प्रारंभा । बार्ड भी की प्रतिका, कुरुक देखा और कार्र वाको अस्टिइ मार करकी पूर्व होने । पर्वकितनी पर्व्युपिये तथ केंग्रानंत्राच्ये कहा व्याक्त होने तक का गुराने में केंन्स्कृति सुनी सम्बद्ध आयोगी होता कारक हैना । का जुनमें भी मेरे भार रायली दिल्ला होते । क्रमोर सम्ब क्रेने--- प्रात्मिका, अधिकेता, पुरुषात् और सर्द्राम् । पर्यास्त्रे क्रांग्ये तथ बाला क्रीड करते प्रस्ति होते, क्या में को अन्यक्तानी एवं एक्कारी बहुम्बेन्डिंड इसमें प्रकार हैंगा। मेरा नाम कुर्वाद्वार केला । यह अवसारचे भी क्षणा, कुरुकार्ग, कुरुवाक और प्रकार और क्वाकी देवता होने । इन्लीसर्वे हाराजे का कालक पान प्रत्यात होता, तथ में प्राप्त कारक जनरके सकिया नामके अकतार कुँच । अहा भागा भी जनुष्य, निर्देश, कृत्युक्त और आधुरसका कामको पर सन्त्री रिस्म क्रेने । सरस्यानी क्रमरने जन क्रमुकार्य प्रमान होते. सब वे जी प्रकारकोची सोनाम्बं अन्ते उत्तर हैय। वहाँ भी अक्रवाद, कुमार, प्रत्य और सल व्यापने प्रतिस्था की बार समानी दिल्ला होने ।

अक्टर्यक्रमे अपन्ते ज्या भगवान् अविरे

कराहरके जुरावलों हैवाकर जानक स्थान केन्द्रशासकारोका सम्बद्ध-कार्य करिन किया होंगे, तम पुरस्तेत्वक क्षीतृत्वक अन्तरे हते. या ६ कियो ! अपूर्वक व्यवक प्रभाव: वृत्त-अंतर्त अपूर्वको क्षेत्र पूर्णा जान्ये जान्य एक काल्ये जान्या प्रवासे होने अर्था होता वास्त्रेण क्षत्रामध्ये । कार्ड सम्बद बोलाइमानार क्रमेक वारिश्रुपके संस्थाने । योगाचा में जी लोगांको आकृती प्राप्त केंद्र योगावालक साथ प्राप्त चार विक्री कोन्याकोर प्रत्येको अञ्चलका स्थापनीय स्थापनी विक्रा की होते, को नकत् प्राप्तित आर्थन कार्यक प्राप्तक क्षेत्रीच्या । विका विवायनक अर्थन क्षेत्रनकर्मको पृथ्वि कार्याच्याने

· Sing brown ·

Dab tage der i teleber i tradetter i adentage bratter beatert andere bit ader befort and betre bratte betre beater be beater be

इत्रकारपुरित्वे कृत्यकाओं यहे हुए होने। इस प्रश्नुवरित्वे दित्योको स्वीतीयर अर्थिकिक सरीरको इंस्कार में अनुकारित सका त्यी स्वेती, स्वया क्षित्रकृते सुनीतिस fin-much fed skramelt sentell the air mount were it year अनमें ब्रुप्त कार्यमा और विक क्रुप्तने क्या flesjä mu defreit grand fen मुद्राचे प्रचेता वार्यन्त । प्रचार । बच्चे नेप कार राज्येको क्षेत्रक । इस प्रत्येक सेना सह einemer unter freige mermbet और का मनावा पूर्वते कारण योगी, समाज्ञ हरेकाने क्या किकार महेना । उस अकरारमें भी मेरे कर गरनी किया होंगे। फ़ब्के साथ कृतिका, वर्ग, विता और सैचान क्षेत्रे । के केटके परामानी क्रानीता प्रातान भोगी होने और आवेदार बोजाते कहा करके. होता, तम का कारणे कुलाईसावन बाहर

MP C

विकाल के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्र men Ment were Mediciel undergenweiten webe fiem alle fere & मुनिको । प्रत प्रकार परवाला निरूपे वेतेवर प्रकारी और बुद्धिका वार्त्य नहीं विकास सम्बन्धारों। सभी क्यूनुनिकोंडे अध्यक्षि के पर्छ ।

#### मन्द्रीश्वरावसारका वर्णन

महीला क्यानेस अकसरेवा वर्णन सुक्ता प्रसात है, जो क्लेन व्यत्नेकी किया गता । अस वर्गाचरामान्या वर्गन भूग्य करे ।

Berte were fit : सरन्त्रभारकोरे पूर्व -- प्रची । अस्य में विका प्रकार म्यानेकोर अंत्रको सम्य सेवार

नकेक केले-नवर्षत्र कन्यक्रवरकी ।

अस्तुवया क्षेत्रतः। ये सची विका वर्णवरत्त्वतः,

केर-केरमुके कार्याची विद्वार और वस

mp-short fegeriet mer minch

होते । ये विकासिके पार्टिक प्रकार स्वेतापूर्वक

ment fem unburch afte faitfelt

होते । विकासी प्रत्योगे प्रत्यो संकार पूर्व की सारह

कारकारी है। इस प्रकार की अञ्चार्क पुगीने

प्राप्ते कार्ते सेवल कृत्यासामान्त्रेण सभी

spourtie regulier unte ter from :

कर क्षीराम्युरेक वेक्सके कार्ने उसेन

होने । को कोकाने जातवीका अनुबद्ध जाती:

(armitt u)

महारोक्ती अंतर्क जनम क्षेत्रार पीके रिस्पको कियाचे जात हुआ, जन जनसूच्या कर्नन कैसे अस हुए थे ? यह साथ मुख्य में फरवा है हुत साम्ब्राजीपूर्वय स्थान करें। किरमद शामका एक कर्ममा मुनि में। व्यानेकाओंने ओह मेरे निरमनी बार करनेके

पितरीके आवेदारो उन्होंने अलोनिय सूच्या हिन्ने पहलोक्यते जोत रहे थे, उसी समय में मुख्यमिन पुरुषम् आहित्ये निर्ण तथ करते।

देवेचर इन्हम्भे जनस मिन्स । क्षेत्र देवनस

part the up your metal probab असमर्थं सतावार सर्वेश्वर महाज्ञानिकानक महादेवकी जारावात करनेका उन्हेज दिया । तथ तिरसम् धनवस् महनेवको

प्रसास कारनेके निक्ते एक करने सने । इन्हें सपने प्रसन्त दोकर नवलेज नहीं क्यारे और महारामाधियाः विरामको अवस्थाना प्रमाना । एक विकासने विकास करान निका और भागवान रिकांट को वर देनेको

प्रकार होनेवर जाने क्या—'प्रधी ! में आपके ही समान पुरस्कीन अक्षेत्रिक पुर भागान है।' तब दिलाती करना क्रेकर मुन्ति मार्गिके । विक्रजीने क्या-स्केवन कित्र !

पूर्वकारको प्रकारको प्रकार शक्ते को विकास मोने मेरे अवस्थार करण बारनेके रिन्वे राजकातारा मेरी आराजक बढ़े थी । इसलिये पूर्त । कद्यकि में इसरे सन्त्रहरू

पिता है, फिर भी तुल मेरे मिला क्योंने और मैं तुन्तारा अयोगिक कुछ होतीना तक नेस नाम क्की होगा। नग्दीश्वरमी कहते हैं बूने ! को

बरहाकर कृष्यान् संबाहने अध्ये धरकोते प्रणियाल करके स्वापने क्यो हर विश्वस मुनिकी और क्यादहिले देखा और उन्हें देखा आवेश दे के तुरंत ही बनासर्वात नहीं अन्मधीन हो नचे । महादेवजीके वसे वानेके

पक्षात् नहापनि जिल्लको अपने आक्रको

आकर व्यक्तियोंने वह सारा क्राप्ट कर

सुनामा । कुछ समय बीत मानेके कर कर

wing Plant and a street and a second

इतिनकी प्राप्त प्राप्तकातीय अधिके क्यान भी । तम सरी दिलाओं में उसवता हा क्यों और दिलाए पुनियों भी बड़ी प्रसंता 🚅 । उत्तर प्रेस्त्यद्वे ची सब पुत्र बारस्काते क्रम्बक्रमधीन सूर्व और आंत्रके सद्दा

कारणी अध्याने काले को है उनके

करीरने जनक के नन्ता। इस समय मेरे

प्रभावकारी, विभेत्र, यतुर्वत, प्रकाशकार्थ, मरामुक्टभारी, विद्याल आदि अल्प्सोसे युक्त, सर्वया स्थ-कवर्षे देखा, त्या के सहस् आनव्ये नियम हो नवे और युह्न हरायको मनमार करते हुए अवने समे । डिस्ताद जाते —संस्कृत ! **पेकि तमने** 

क्की भागमें प्रकार होकर मुझे अपनिवार विकास है, प्राथमिकों में तुल आरन्यकार क्रमणीयरको नगरकार अस्ता है। नन्द्रेयाची पात्रते हैं: -जुने | सदस्यार

केने निर्धानको निषि ज्ञान के जानेसे जसकता क्रेमी है, उसी प्रकार केरी जारिको समित क्षेत्रम विकासीय महेब्दरकी मलीमांति क्यक की और फिर खुड़े लेकर के शीम ही अपनी वर्गन्यसमध्ये कर दिवे । वहान्त्रे ।

वक्षाका धारण कर रिका। सहरतार क्रान्तक्रमान-सम्बन प्रमानका जिलाको हेरे जनकर्म आदि सभी संस्कार सम्बद्ध किये। वित्र परिवर्ते वर्तने विलामीने मुझे साहोपाह रामार्थ नेवीका गया अन्यान प्रत्योका भी

जब में किरमदाती कृष्टियाने पहेंच गया, तब

🎮 अपने उस काका परिवास करके

क्राक्टन करूक । स्वतानी वर्ष परा होनेपर विकासीयो अस्ताने थिए और बचन सम्बंद युनि युक्ते वेहरनेके हिल्बे विकासीके

= संविद्ध विकासमा + YD: आक्रमधर पदारे । फ़िलाद पुनिने उनकी पूरी स्ता है। (तुन्हीं बताओ) येरे (तर कहनारे कीन देर कर सकता है ? में उसकी शरण आवश्यात की। अब ने बेनों महत्त्व मुनीवर आनन्दपूर्वक शासन्यर विराय क्ये, 100 SA ( तब मेरी और बारेका निवास्कर केले । प्रा बोला -विशाली ! में आयोह क्राप्टरे भागका करता 👢 और यह जिल्लाकुल सिंह और करगरे कहा—'सहर रूल कर कड़ रहा है कि बाहे देवता, राजव, दिस्ताद ! प्रकृषि सुन्तारा कुत्र करी सम्पूर्ण क्य, काल क्या अन्यस्य प्रामी---थे स्थ-कामोंके अधीका परामधी विकास है. के-सब विश्वकर मुझे कारना चाई, से भी बचापि इसकी अन्यु बहुत कोड़ी है। इसने वेरी काल्यकाराज्ये पूरपु नहीं होगी, अलः महत तरहरी विचार करके देखा, वांतु अस्य पःसी यस हो। इसकी अन्त् एक वर्षते अधिक ग्रही

दीसरी।' इन विजयतेके की कार्यपर ध्राकारक विराम्य क्यीको समीने कुनार्त हे कुर-कुरका 🔲 लगे । तब मिला और वितामक्को मुख्यको भौति वृत्यिया चक्र हता देख रूपी नित्धवीके चरण-कारलोका स्थरक करके

प्रसामापूर्वक पूक्ते समा—'कियानी | अस्पको स्क्रैन-सा ऐसा दृःस आ पदा है, जिसके कारण आवका सरीर अधि का है और आप री सो है? सत्त्वमें का दःस कहरिते प्राप्त हुआ 🕏 🍕 इसे ठीक-ठीक

प्रान्ता प्राप्ताः 🕻 ।' शिलाने कहा — केवा ! ्यूक्री अस्पाकुके पुत्रकों में अस्तन कृष्णे हे

बन्दीस्टरके कच, वरप्राप्ति, अधिषेक और विवाहका वर्णन

मन्दिकेशर कहते हैं—सूने ! कम्पे अपने इटक्कमलके मध्ययागरे सीन नेत.

जाकर मैंने एकान्त स्थानमें अपना अस्तन इस भूज तथा याँक मुखबाले सामित्रकार

स्थापा और असम बुद्धिका आसल से मैं उस देशानिकेंग सराजितका ध्यान करके पर-सपयें अवृत्त हुआ, जो बढ़े-वड़े भुनियोंके चन्त्रका कर करने सन्ता । तब उस जबमें भुझे लिये भी कुमार था। उस समय में व्यक्ति सल्लीन देखकर चन्द्रार्वभूकर परमेश्वर

शिक्के करूपर तुम इस दासम बु:सको नह कर भेषे ? पहले कहा ⊸ताल । यें व सी सपसे

कृत्वचे इटाईन्स और न विद्यासे। वै व्यक्तिकारीके प्राचनके भृत्युको कीम सुना,

प्रसंदे असिरिक अन्य कोई उपाय नहीं है। क्टोशरजी कहते है—सुपै। यों काकार मैंने सिर जुलाभर विवाजीके प्राथ्नोचे प्रजान किया और फिर जनवी

अवक्रिक काके ज्यान करकी शह ली ह

ቁተ

(अध्याम ६)

पिनाने पूछा—जेरे ब्यारे स्वास । सुमचे

देखा कोन-सा सर किया है अध्या तुन्हें

कोल-स्व केसा प्राप्त, योश व्य देशमें प्राप्त है.

पावन उत्तर तटपर सुरुक्तमसं स्वान सम्बद्धार स्थानेत प्रस्का हो गये और उपासकित यहाँ **बै**ट गया और एकाव क्षेत्र सम्बद्धित बनसे वश्वस्कर क्षेत्रपूर्वक क्षेत्रे ।

माराजेंद्र तरोजें कहो है में तीय देश और कर अवातें कहा —'शक्तवें । में बन्दीका मुकाओं सम्बद्ध हो गया तथा द्वितीय अधिनेत्र करके इसे मन्त्रात्यक्ष करामा

बहुत जान तर किया है। कुतारी इस वर्गकर दिल्ले केन इस वस्त्रकर कुत-सर्वकारों संस्था केवार में सुन्दे का देखेंद्र किये। "सामध्ये, अब सुन्दें कीम-पर करन पर हूँ ?" शाया है। तुम्ही कार्य को शामीह हो, यह स्ति को ।" पहलेक्त्रीके की सक्का में हित्सी कर प्रकार करवांने सोट करा और for sprain and shows from कारनेकाने पर्रावेकावयाँ। सुनिः काले सन्तः। श्रेष परम सहक्रमी कृष्याच्या सर्वेदार राज्ये पुत्र पान परिवासका कर्मको विस्तरक नेपांचे आहि बारवार साम्ये के जीन मो रिरावेर कल करनांने वक्त का, अवने केन्द्रे क्रकोंने प्रवासनार प्रकृतिनक और प्रतितक क्षा कारने करने किए के जनस्था गुरुव्यक्षी तथा क्षेत्रकारकृत्यने कार्यके देवीची ओर दुविचार करके जुले कुमाद्वीको

मेरे क्षेत्र सम्बद्ध के । इसमें अध्यक्ष भी संस्था मही है। तुम अनर, अन्तर, ए.कार्नेस अवस्थ और अंक्रम होतार राष्ट्र नारामध्य क्षे रहेने नक किए और सुक्रक्नितील के विकास के ओंगे। मुख्यें की की समाप कर क्षेत्र । तुम विका के काईकानने विका क्षेत्रे और प्राप्त करावर मेरा क्रेम क्रम स्थान होता। मेरी कुमाने कथा, बार और पूछ द्वारार शंकन प्रकार नहीं हरू कोणे।' रूटीकरणी करते है—वृत्रे । चौ काकार कृतासाल कालूने कालोबरी गरी कुई अनमें दिरोक्तामध्ये क्रांस्कर मृत्र है। कास है, का दिल्लायुक्तको प्राप्त होता

क्षेत्री विश्वविक्षी को की की केवा कर ।

महारक्षा । हुन्दे कृत्यूका पर बाह्य हुन के

रिवर्गमे क्या—'विस्कारका । दुवरे संवार-मा स्थीन सेने सन्त। सरानार



किए का क्रायक्षे अपनी प्रशाने विका grife many finder month graft fr 'ge-मही हो सकते' की सहस्रक को सोड़ दिया। का का बात करते कार्यकारी सामा सामने परिपूर्ण सामन् नेपासारिकी, factors who give situation worth करिकारित हो गया। क्यांत पान है— उद्योक्ता, विकोग, कृत्यानि, सर्वोदकर और सम्बूच्यो र पूर्व ! यह प्रश्नाम, विरुक्त पुरुवाको पन्नि कम पूज है। स्वेपके निवाद हारका कम तेनेसे यह काम काम हो सामा है। को बन्दा प्रक्रमाना कामार जान और क्षय कामें प्रामेश्वर विकास पूर्ण बेरे महोने क्रफ दिया। विकास ! का सूध है—इसमें अंकम मार्ड है। सलकार कामूने Add August von August (1984) - August (1984) -

कातता है! इस विकाम विकास का कार्यकारिकता कर प्रदान करहेरता। सर्वाक्षर राम है?' अन्त्रीका | केली कार्यकारिकता में तुस्पर स्था तम तम केली केलेज ! कार्य कंला है, इस्तरिक्ष करहा ! तम केश असम

करीको गणाध्यक्षका प्रदान कर सकते है; क्योंकि परमेका । यह विस्तादनका की रिक्षे पुत-सरीका है, इस्तिको काम ।यह मुझे बहुत ही कास है। त्यानका कामकार भगवान संकारने अपने असुवक्षकारकी मार्गको सुरस्कार अपने कहा । दिस्तानी कोचे —गणनाव्यको ! हम सक

कोग मेरी एक आज्ञाका प्रकार करें। का पेरा दीय पूर्व क्योंका का है; इस्लीको तुम स्वारक और नमोंका का है; इस्लीको तुम स्वारको भीर नमोंका का को नमोंका अधिपति-स्वार है स्वार्का अधिकेक करो। आसमें का स्वीक्ष हुस्तवंत्रीका सारो। आसमें का स्वीक्ष हुस्तवंत्रीका सारो होगा। स्वारकोंके इस सारावार क्षणी सम्बारकोंके 'एक्सब्हु' कावार उसे स्वीकार किया और मे सामार्थ और मुल्योंके विकास केरा हैवसाओं और मुल्योंके विकास केरा

अधियोधा विस्ता । सहस्तार स्वामंत्री धनोहारिको दिशा काला सुक्रामं होता विषाद करवा विचा । उस राज्य पुते बङ्गा-सी विका सस्त्री विस्ती । सहायुरे ? इस अकार निचाद करके मेंचे अध्यो उस कालिके साम प्रान्तु, विश्वा, इस्ता और बोक्सिके सर्पार्थे प्रकार विस्ता । तम विलोकंत्रवर धनान्यस्य मण्डाम् विका क्वीसदित मुद्रस्ये परम प्रेसपूर्वक कोले । ईश्वरने कहा --सस्त्रुत । वह तुम्बासे

प्रिया सुवका और तुम मेरी बात कुने । तुम

मुक्को परम जिल हो, अत: मै स्टेक्ट्रकंक तुन्हें

न-क्रिक । देखें पार्वनीस्सर्कत में तुम्पर स्त्या संस्कृ हूँ, इस्तिस्थे करतः । तुम मेरा अगम क्षम्य सम्बद्ध करते । तुम मेरे अस्ट्र क्रेमी, विक्रितः करण ऐश्वर्यसम्बद्धः न्याम्योगी, महाम् कनुवारी, अन्येष, सक्षको जीतनेवासे, महामार्थी और स्वाप् पूज्य होस्तोगे । सहाँ में

ज्या नहीं तुष्पारी निवास होगी और वहाँ हुन कोगे, वहाँ में उन्तियस ग्रुंगा। वहाँ दका हुकारे किया और निवासहकी भी होगी। कुन । तुष्पारे के जहानको निवास प्रश्न वेक्कांकार्ता, मेरे भवा और निवासहको होगे। कहा । के ही निवास तुष्कारे विवासकोर भी राज्य होने। अन्तर्भ तुष्कार कोग सुहती

करका जार करके येथ वांनिक राज

प्रशंकी र

क्लेबरमं कारे हैं - जुने । सरकार्त् व्यानाचा मानेनी वर देनेके रिक्ने क्लूक हो पूल क्लेब केली— 'बेटा । वू पुलसे भी वर यांच के, मैं तेरी सारी अधीष्ट्र कानन्त्रकों सूने बार देनी हाथ जोडकार कान व्यान्त्रकों सुनकार मैंने हाथ जोडकार व्यान— 'देनि । अगर्कार व्यानोंने मेरी क्या क्लम व्यक्ति क्ली गई (' मेरी व्यावचा सुनकार केलीने कहा— 'क्लम्बर्च — हेला ही होगा।' किर हिचा क्लीको जिल्लाम प्रती सुपदानों कोली।

देवीने कयाः -कश्चे ! तुम भी अपना अभीष्ट कर महान करोः नुष्पारे तीन नेत्र क्रेंगे । तुम अभा-कथानसे कृट वाओगी और पुत-क्षेत्रोले सम्बद्ध रहोगी तथा तुष्पारी मुह्ममें और अपने स्वामीमें अटल पक्षित बनी रहेगी । मर्न्टकरमी करते हैं—यूने ! महमस्त

किवनीकी आजने परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा,

**471** 

 प्रत्यक्रमिका + 

सिक्यु सका समस्य देवनकोने भी डेकर्केट आकतस्था कर्मन कर दिया । महामुने । यह इस होनोंको बस्टान हिये । सरपक्षान् परमेकर अनुस्कोके विन्ने अक आनन्त्रहायक और दिल कुटुम्बस्ट्रित बुझे अन्यकार रामा दिलम्बस्टिया वर्णक है। वो अञ्चल्ह मानव क्रकारित मुक्तर आरम् हो सम्बन्धियाँ एवं व्यक्तियामित जिलमे युद्ध नवीके इस जन्म, बान्यवोंके साथ अपने निवासकारको को बरवाहि, अधिकेक और निवासके गमे । तब वहाँ उपस्थित विच्नु कादि सथका वृत्तनाको सुनेना अकल दूसरोको सुनायेगा हेकता मेरी प्रजास्त संका दिला-दिल्लाकी सुक्ति। जन्म प्रकृत का कुरतेको प्रकृतिया, बाह इस करते हुए अयने-अपने बालको चरू दिने । रहेक्टने सन्तुनं सुकांको धोगकर अन्तर्ने काल ( इस अकार मैंने पुरस्ते अक्ने करमणीतको आह होग्छ । (अव्यास ५)

कालबैरवका महात्वः, विश्वानस्की तयस्य। और शिवजीका प्रसन्न होकर

उनकी यही शुनिकारीके नर्पके उनके पुत्रकारमें प्रकट क्षेत्रका क्षेत्र वस्थान देना ह्मान्यर प्रगणन् शकाके केवाकासका क्रमीन करके नन्दरेकाने नभा-सक्रमणे ह बरमेका क्षित्र इसमेक्य सीलाई रक्तनेनाते तका सन्दर्शनोके देवी है। क्योंने वार्गकीर्थ बावकं कृत्यावसकी अञ्चलको कैरवासको शक्तार लिया था। क्रानियों को प्रमुख श्रुलोहीशंभाक्षकी कृत्वलहरूकेको कारक-पीरपांचे डोनियाद अस्पादा करके राजिने आगरण भारता है, वह अवसा कारोने पूक ही जाता है। जो पतुष्प अन्यय की सर्वि-पूर्वक बागरणमित इस काका अनुहार करेना, वह भी बहुयाओंसे मुख्य होका सर्वानको जास हो कावान । जानिन्योके तमती जन्दोंने किये हुए जो पार है, बे सब-बे-सब मालगैरवर्क वर्तनले निर्मल है। जाते हैं। जो मूर्ल काराचेरकके शब्देशा अनिष्ट करता है, यह इस करने पुःस घोगकर पुनः हुर्गनिको जास होना है। जो

शोग विक्रमार्थक तो भक्त है परंतु

कालभैरतको प्रसि नहीं करते, उन्हें म्कृत् ब्: काकी ऋषि होती है। करहीमें तो इतका

विक्रोप प्रभाव राष्ट्रमा है। को मनुष्य श्रासकारेचे निवास करके कारपर्वेशकका कार नहीं कारता, उसके पाप सहावक्रके प्रमुखान्द्री चर्मित कहते रहते हैं। जो काशीने प्रत्येकः चौजवारको कृष्णाप्रयोके दिन कारनरक्षका भावन-कारन गाँँ करता, क्रांच्य कृष्य कृष्णाक्ये समाग्री समाग क्षेत्र से जात है। स्टनकर नन्धेकाने वीरचंद्र सभा

क्रां कार्यकारका व्यवस्था स्थापने स्थापन क्राप्ट्रा ! प्रमाणस्य तिथा विका प्रथमर प्रसास होका क्रिकार मुनिके का अवसीय हुए के, प्रतिकारिको का परितको तुम प्रेमपूर्वक क्षण करो । इस १००५ में तेजकी निधि आफ्रिक्ट सर्वात्म परम प्रमु सिम अफ़िलेकके अधिवतिकारी गाउनी नामसे अवनीर्ण हुए थे। पूर्वकारण्यी जात है, वर्षक्रके रक्कीय स्टबर वर्षपुर नामका एक नगर था । स्वती जनगर्ने विश्वतंतर नामके एक पुनि निकास काते थे। उनका जन्म

श्रुविकाल क्षेत्रमें हुआ जा वे परम पाकर,

• मंदिर विकास • 

मूच्याच्या वित्यालक, इस्तुकेकके निर्मि और पारामसीने गर्व और भीर संबंध हारा जिमेचिय हो। सहस्रार्थकाने उनकी बड़ी जनकार क्रिके मेरिक स्थिति आस्तान निश्चा भी । के स्था ब्यायक्रमें करन साथे में । अस्ते समें । इस प्रवास अवेटे एक वर्षतर्पण फिर क्योंने सुविकारी कारावे एक परिवर्तक काम विरेष्ट विमान संबुक्तकरी चान्यको निवाद चार रिरमा और । अर्थन करते हुए अञ्चल तम किया । वेरहार्ग में प्राह्मकोतिन कर्न करते पूर् केवल क्ष्मा पाल आवेवन एक दिन में दिलका प्रात-करत वितारीको द्विप सम्परेताला बीवन विवासी समे। इस प्रकार कर बहुत-का करन क्लोत के रूप, यह का क्लूनकी कर्य सुविकारी, को उसन उसका पराना मारनेवाली थी, अपने गर्निय खेली-'प्राप्तका । कियोगेंद्र योग्य जिल्ली

आक्टूबर चोग है, का कानो मेरे आपनी

कुराने आएके जाने प्राचन केन निर्माः

रिक्षे अधिक भी है, यह असर पूर्ण करनेकी कृत्या करें। स्थानिक् ! नहीं में वर प्रापेक मोरन है और अस्त मुझे पर क्रेप प्रमाने हैं से भूते बहेबर-वरीका एवं अस्त वर्धीतये। हराके सरितीया में पूजरा पर नहीं काहती हैं रूटीकाओं करने हैं। जूने । प्रातिकार बात सुरका चौका प्रान्तांका सक्रम

विकास कुलान्त्वे रिक्ट सम्बन्धिक हो पर्य क्रीर इस्पर्य में दिवस करने सरे--'अब्रे ! मेरी इस स्वस्त्वी कानि केल आवन कृतिन पर गाँचा है। यह के केरे समोरक-नको बहुत हुर है। अच्छा किनजी से रख पुरू करनेने राजर्व है। ऐसा अधित हेल है, क्की का कार्य है हरके युक्ते बैतकर पाणीकपरे देनी का कड़ी है, अञ्चल दूसरा कौन देला करनेने समर्थ हो

एक्टर है। स्वत्यार ने स्वरणीतनी

युनि विश्वास प्रातीको काळाला रेकर

पांतु साथ ! भेरे इत्रवणे एक म्याना विरुव्यालये वर्तमञ् है और यह गुरुर्त्नोक find on our seast rhead from हुआ बुरेन्युन्नेका यह बर खा का का कारणको देशका विकास पृथि कुरार्थ हो गर्ध और आक्नोंद्र कारण करका सरीर वेक्सीकर के उक्त नक कांचर 'नगरका है, नकारतः है' को उनका इत्योगन्ता कुर पक्ष । किर से अधिकारक पूर्व कार्यकारे जान क्कोक्रत कल्लाकारी कामान्य्रवस्थ

क्षेत्रकारियो गुरुके काओ कार काके

को हो वीनको निकट पहिले, स्वी ही का

क्येक्सके का न्यूकं क्या एक अञ्चलीय विश्वविद्यालय कारणा विकासी दिया । उस

का विकास का बाजीय केले हुए थे,

होटोपर गहरी स्थानिय काची हुई थी,

मानकार केले रेजकी सुन्दर करा सुरतिका की और मुख्या हैनी सेना गई भी। यह

प्रीवाकेरिक कार्रकार और विमानस करन

कुर्म्यका करकर कारते हुए केंग्रे । क्रिक्रस्ते कहा—धरावत् । साम ही कुलनाम् अधिकोषः स्त्रः है, यह साम बगल अन्यात हो जन्म है, वहाँ अनेक कुछ भी वहीं है। यह विशाहत जान है कि इंडामार्ग क्कोर अमिनिक दूसरे मिल्लीकी सम्बा गाउँ है, इत्तरियों में अन्य परेक्ची करण प्रकृत

करता है। क्रम्बे ! अस्य ही सम्बंध कर्त-

इन्हें है, तन्त्र जैसे आत्मवर्ग एक होने हुए भी अनेका करतो क्षेत्रता है, उसी प्रकार आव

को एकाइय होकर जन करोंने ब्याह है।

चांती और मुगमरीकिकाने अल्डाकास्ट मान मिन्ना है, क्यों प्रकार, निने मान लेनेया का किस्टायस विकास पासित सेता है, का महेश्वरकी में जाना रेक्स हैं। कन्ने 1 अलमें को श्रीतलात, अक्रिये क्रक्रकता, सुर्वर्षे गरबी, सनुष्यत्रे अखुज्यवर्धाता, पुनाने गत्थ और कुमाने की कर्तका है, यह आपका ही लक्त्य है, अशः में आशके प्रत्य 🕏 । आप जानरहित होकन कब्द सुनते 🦫 मारिक्या-मिर्हाम होकार सुंबते है। पैर म ब्रोनेपर भी बुरतक करें करे हैं, केस्ट्रीय श्रोकार राज कुछ बेराले है और विद्वार्तका होकार भी समस्त परतेके जाता है। चला, आपको सम्बद्ध-क्याने कीन कान सम्बद्ध है। इसरित्ये में आकार परकार बाल है। र्वत । आपके रहणको न तो मधान के प्री

किर भी आप स्वयंक्ति 🖥 । इसलिये आप

इंबरके अतिरिक्त में किसी दसरेकी करन

नहीं से समझार । वैसे रज्ञाने सर्व, बीजीये

होनेवर की अन्य जिल्लेकीके अधीवार तथा सन्पूर्ण करपनाओको पूर्ण करनेकले हैं, क्रातिको मैं अस्तवका प्रवच कारता 📳 स्वरारे । अस्य सर्वानकम् है, यह शारा विकासक आयसे हो प्रकट हुआ है। आप गौरीके जलभाष, दिलबार और परव काना है। कार, एका और बजुक्यमें आप हो व्यक्तिक है। ऐसी कीन-सी बस्त है, जिसमें ज्ञान व्यक्त न हो, जतः मैं आपके चरणीये

अल्बब्धी क्रारम प्रक्रमा कारत हैं। इंक । न सो

आवका कोई चेत्र है,व जब्द है, व ताद है न

क्ल है, व चील है और व देश है; ऐसा

नराज्यसम्बद्धाः 🕏 👫 तन्दीश्वर कहते हैं—व्यं ! जो स्तृति करके विज्ञान विकास हाथ बोडकर वृश्विकर शिरना ही जाको से तत्वतव्य सन्पूर्ण क्कोंके भी वृद्ध कालकावारी निष परम हर्वित होवार ३म प्रदेशके केले । वारकाची दिवसे क्या-मुन्तिकेष्ठ

विश्वत्वर ? तुम्बे आच मुझे संतुष्ट कर दिया है। प्रदेश । मेरा मन परम प्रसन्त हो गया है. अतः अस्य तस्य कारण वर गाँग स्थे। सञ्च स्रकार मुनिवेद विश्वापर क्रमकृत्व हो गर्वे

#### विश्वास उत्तर—

एके व्यक्तिकोश्चीय समाने सहये महर्च केंद्र कार्यांक विक्रिया एको ५३ व द्वितीयोऽस्टरचे समानेक स्था कार्य जोत्रक अ कर्त क्ष्ती स्त्र कि क्षतिक अन्ते करकानेत्रकानी, ज्यान क्षत्रकानको एकंडकानेत्रकानातानी स्त्री विनेती विनेती विनेती स्को हो। अभिन्यम् च हैने ही: प्रसायकाने कोची खुरुद्वियोग काले तीना क्रते है क्यों मोक्स ह रोचे फ़ैर्न प्रकृतको च बहुर तहने कर्न प्रतिकार्य असार. कुने कर्ना ट्रूकान्येकी सर्विकेटकार्य सं सारका कार्य ह इत्यदं गुक्तवंत्रकारको के निकारकार को व्यवस्थितकोने गुरून्। व्यवस्था कालेको स्वाहे भर्कन्त्र, करका श्रामकेरकारको प्रथमे ॥

मानता है व किया, म अधिका निवासे

विभागा प्रदा. य योगीय और य इस अर्थर

प्रमान देवताओंको ही इल्का पन है; वरंत

आपका पक उसे जान केला है, अल: मै

में नेहरतकांकु साम्राह्य केंद्र में का विकास कियानिकारण को कोडिया नेपालकार देखा परने केंद्र स्वापनाओं प्रकारी ह में हो पोप्र नेप्स जनानि करना ने **या कर्ण नेन प्रो**टर न देखा. (क्रम्बन्दर जोकरात <sup>(</sup>क्रमेतवः सर्वात कर्मार प्रत्येकाः, रूपे बात् ॥ हरतः सर्वे स्वे हि सर्वे कार्यः में मेर्डिइस्स्यं य नके किञ्चानः । ज ने १८५० कृत क न महारक्ष्यं पर्द के नामकारां पर्दाक्षम् ॥

Antighter in the state of the s

और उनका का इनंदा हो गया। वस से उठकर बारस्यपासी संस्करतीये सीहे । विश्वासने कार-जनकारी सोकर!

करव से सर्वाचनांती, देवर्वसम्बद्धाः करव से सर्वाचनांती, देवर्वसम्बद्धाः कृषं अथा श्रासीको सब कुळ दे अस्पनेतारे हैं। जल्ब, आव सर्वस्थे कोन-सी बाव क्रियों है। किर भी आव मुझे सैन्सा अबद करनेवाली बाद्धाने इसि सामुद्धा क्रेनेने दिन्ये क्यों बाद से हैं। क्येगान ! वेदन व्यवस्था आराजी तीनी प्रवास हो, बेदन वर्तनियों।

गन्देशरजी काती है—सुने ! विशेष इसमें सरवा विश्वानरके इस वक्तनको सुनकर प्रमान दिख्यमध्ये से वोच्य- 'शुने ! सुन्ने अन्ये (विश्वामध्) से बीच्य- 'शुने ! सुन्ने अन्ये इस्पाने अपनी पत्नी शुनिक्यसीके प्रति को अधिकाना कर रखी है, वह निस्तेक कोई से संपन्ने पूर्ण हो जानगी ! महान्ते ! मैं

इंडिकट दुवारे हरा कथित इस पुण्यावय अधिकरण्या कोत्रका तीनों काल पाठ करेक, उसकी कार्य अधिकरणाई वह पूर्ण कर देखा। इस कोत्रका पाठ पुत्र, योग और बनका प्रदाता, सर्वमा सान्तिकरका, करी विवर्तिकंका विकासक, वर्ण और मोश्रका कर्णाक्या कर्ण तथा स्वका कावनाशोंको पूर्ण करनेकाल है। निसंदेह वह अकेला है। समस्य कोलेक स्वाम है।

प्रक्रिकालीके गर्मसे स्टब्स्स एव होका अकट

केंद्रेजा । येख नाम गुक्रपति क्रेगा । मैं परम

कारत काम समाप्त देवलाओं के लिये जिया

होकेना । जो मन्द्र्य एक वर्षनक क्रिक्टरिके

न्दीचरजे कहते हैं—जुने । इसना कक्कर करक्कपंचारी संस्कृ जो संस्कृत्योकी जाते हैं, अन्यधीय हो गये। तक विप्रवर विधानर भी जसब बनसे अपने बसबरे लॉट क्ये। (अन्याप ८—१३)

शिवजीका शुविकतीके गर्थसे प्राकटा, ब्रह्माग्रस वालकका संस्कार करके 'गृहपति' नाम रखा जाना, नारदजीग्रस उसका कविष्य-कश्चन, पिताकी आज्ञासे गृहपतिका काशीमें जाकर तप करना, इन्द्रका वर देनेके लिये प्रकट होना, गृहपतिका उन्हें दुकसना, शिवजीका प्रकट

होकर उन्हें करदान देकर दिक्पालयद प्रदान करना तथा

## अप्रीयर-लिङ्ग और अभिका माहाल्य

ननीयरची कहते हैं—जुने ! यर विकित्यंक वर्धायन कर्म सम्पन्न किये आकार उस माहायाने कहे इनके साम अपनी आनेपर वहा नासे गर्मायती हुई । किर उस प्रतिक्षे वहा सारा कृताना कहा सुनाना । उसे विद्वान पुनिने वर्षके स्पन्तन करनेसे पूर्व ही सुनकर विश्वयती सुविक्यतीयते महत्तन पुंत्रकरी वृद्धिके सिमे गृहास्कृते वर्णित आनन्द प्राप्त हुआ । यह अस्तान प्रेमपूर्वक विकित्त अनुसार सम्बन्ध-स्थासे पुंत्रकर-अपने ध्यायकी सरहाता करने सानी । संस्कार किया । सर्वक्रास्त आठवाँ महीना सरहातार समय आनेपा अस्तानकहरा आनेपर कृत्यान विद्यानरने सुराष्ट्रिक प्रसाद

होनेके अधिकारको पर्यक्त सम्बद्ध अपूर्व औरकार्य प्रतिकार समान है उस परस्कारको कानेपारम जीवना-संस्थार सम्बन्ध कारण । इतिहा रहान्य विकास कार्ये अपने पहारचा सक्तान सामाओंके अनुकूत होनेकर जब कहातर अवने कामको प्रधार गर्म । इसी कुरुवानि केन्स्वर्गी हुए और जुन्न क्यांका केन । प्रकार बीहर्गने भी अवने लोकाकी रहा हो । कारत, तम कुल रूपने परामान् प्रोचन, प्रवासकार कभी देवता, पाकि-पुनि आदि भी निवर्ण पुरावी कारित कृषिनाके कार्यको प्रतास साले हुए अवने-अवने हवानको क्रांच्य है अब्ब को अधिकृत्यनी क्रीनामको बुहारीयाले, समझ ऑस्ट्रोबेट क्रियालक क्षेत्र कृत कृतः, वरः—क्षेत्री स्थेक्टेवेह Southeitelt sie uralt ger bleute f. क्षा पुरिकामीके नार्थक कुरावाओं प्रकार हुए र क्षा प्रथम प्रथमो स्थान क्षानेनाने मानुके tion in finance equits quies क्षात-ते का पर्व अवर्तन् करों और करती बार क्या असी । वे बनारेर बाहर उसर गन्यक्ते वृक्तम्युरेकी कर्ष करने सन्ते। passailed grateral west sorts with afte Regell ferber git redf e unferebite मानीके साम्य-पराम सरियाओंका करा निर्मात हो राजा । असेराजीको काली राजेका कारणांकी अपेर क्रियमानिको हो प्रतीत राज्यने प्रतिद्ध सहीय-मृति यका देवता, यक्षा, विकार, विकास असी स्कूल प्रमा से-सेन्सर पक्षो । राज्ये अञ्चलको नामकपूर्वता सम्बद्ध Serveri-rivery form after are unready इस तक बेदका दिवल करके का निव्रय दिल्ला कि प्रकार कर गुरुकी क्रेक करिये । नित पारतमें दिन अक्षेत्रे क्रमात्रकारी विविके अनुसार केदमकोका उद्यापन कर्मा gaj proper "gypelfo don sproperos flavos s Break this free as an an act क्रभित आयोगीहरूक क्योंक्रा स्थ्या

वेक्शनक करका सरक्षा वर्ष क आनंतर पाना-विकासी सेवाने तापर ment frame-ent years it in the क्षेत्रके व्यक्ते पारकारी कराते । पारकारने जाता-Proposition recognisted terminal Period in Part moralit account parties figgs, mit असी देवाचर वदा—'पुनि निवास । मैं कुर्यारे कुरके स्थाननेका कर्मन करना है, सुब क्रमार पूर्वत्वा प्राप्ते अस्तर काचे । सुन्द्रारा पद्ध पूर्व परम्य परम्यकान् है, इसके सम्पूर्ण अञ्चले राक्षण सुन्त है । जिल्ल इनके सर्वगुरमान्त्रस, कार्य प्रकारकार्यके कार्यका और क्यानांक स्थान सन्तर्ग विनंत काराओं है सुरतेरिका होनेकर की विकास ही इसकी रहा वैश्व ही वेक्नोकाको कर्ष गर्ने ।

प्रकार को। बहुतका प्रकार केलाने

क्याक्षण का प्रेन्सर करते हुए अस्त्याको

करें र इस्तीको एक सर्वके क्यानीव्रश एक रिक्ताची रक्ता करनी पार्टिके; क्योंकि विभागमंत्र विकास क्षेत्रेयर गुरू की क्षेत्र के men fin figt segn fi für gerit menti क्षेत्रे प्रकार विकास अध्यक्ष अधिकार निर्म आरोपन (" वी कामकर मान्यूजी जैसे आहे थे, सम्बद्धानान्त्री । यानुस्थितः सम्बद्ध greet takeder fryseit men from कि यह से यह भगवार बहुबात हुआ। विरा में 'क्रम ! में नाय नक' में क्रम्पर करते शांकिक्य कर्षे क्रिक अक्ष हो असे स्रोकाको क्रोप गर्ने । सहयराज्य जीवार जी चीटने रागे और एक्कोकर्त स्वाकृत क्रेका

गहरी क्षाविक स्थान्त हो सबे। उत्तर मूह्यतिके ऐसे बचन, वो अध्यतनों हुई सुविकाती की बुःस्को पीड़ित हो अवन्त की अनुसकी करकोर वृद्धि स्थान थे, सुनकर स्थाने सुद्धावार करती हुई क्षम वारकर थे संस्कारकि हो कहने स्लो—'नेस । सु उन यही, अन्तरी साथ इत्तिकों अवन्य कालुक किलाड़ी हरानचे सा, वो सहा आहेके भी

= संदेश विकास =

पद्गा, क्लबर कार्य इंग्लब्स अवस्थ नामुक्त हो क्की। एक सार्थित आर्थनावाची सुम्बार विद्यानर भी मुख्ये (साम्बार का वेंद्रे और 'हें। यह क्या है? क्या पूजा?' वें अक्लाको कोल्लो हुए अक्लो रम्पे—

'गुरुपति । यो मेरा बस्ता क्रिक्टनेकारस

प्राप्त, वेदी सारी इन्डियोका प्राप्ती करा

चेरे अपराज्ञानी विकास कानेकास 🚉

Kh4.

कार्य है ?' एक जाना-निरमको हुए प्रकार असमार प्रोत्सामार पेकामर प्रोत्साके अंकारी कार्य दूस्ता जी मेरानक पूजरीत पुरावाराका केला। गृहर्वाणे कहा:—कार्यके एक जिलाकी | कार्यके हुए राज्य आयरकेलोके गुजेका कहा कार्यक है ? किस्तीकके असमार्थित कहा कार्यक है ? किस्तीकके

रोनेका क्या कारक है? विद्यानिक शायनीय कृत-कृतकार के के हैं? क्यांने हैसा क्या आवस्त्रीयोगी जान हुआ है? जोंने मैं आकार में के पुल्ला कारक की अवन्य रिकाय गई कार स्थानक किए का पूर्वा, क्यांक एवं अस्य क्यांकी कृत्यूकी के कार ही क्या है। जान-विद्यानी है जब आवस्त्रीय पूर्व है में हैका जवस कारीय विकास कृत्यू की व्यापीत हो जानती। मैं सन्यूक्तिको सब कृत्य है सारक्ष्याचे सनीत कृत्युक्तिको क्यांकीयोग अस्त्रीयम्य करका ज्ञाक्तिको क्यांकीयोग अस्त्रीयम्य करका ज्ञाक्तिको क्यांकीयोग अस्त्रीयम्य करका ज्ञाक्तिको

नदीवरको कडते हैं --कुने । तथ से

हिनदम्बनि, को जोबरने संसद्ध हो को थे.

बिलकुरर माथ कह रहा है।'

न्तिकारणी कहते हैं—जुने ! शास-विकारणी शासना पार्थन पूर्णानिने उनके प्रात्मीना पार्थक और उन्हें कहत पर्यार्थ आधानमा है से प्रात्मीन पार्थ महे और उस प्रात्मीनुनीनों पार्थ पहुँचे, पोर्थ प्राप्त और नारायण आहि देणांचे दिन्ते (भी) गुप्तान्त, पार्यायण आहि देणांचा विकास प्रार्थभागी

और विश्वनाथप्राट पुरिश्वन की गया की

क्रमान्त्रेसमें क्रांची तथा वर्ष हो यहाने

कर्ता, पेक्काए, अवने महिनाने कर्पी

च्या न होनेकाले और विकासी रक्षानांत हैं।"

मुक्तिका सका विकास गुजासारिको प्रवास विकास वहारे स्वीतका की । यहाँ क्ष्मिकार के विकास वहारे स्वीतकार्जिकार गर्ने । वहाँ क्ष्मिने विकासका-वहा को विकास गुजारिके कार्याक्त-वहा को विकासिक प्रवास किया । उस सम्बद्ध अंगति अंगति की कार्या को अंग विकासकार कुला कुला का । से कार्या अर्थ विकास कुला कुला का । से कार्या अर्थ विकास कुला कुला का । से

ति ) यह विश्व निवादेश स्वाहकारणे आरम्बादम् ही है। (वे कहने सर्ग—)

अहो ! अस्य गुहे को हर्नकारी शीयान्

विश्वासम्बद्धाः वर्षान प्राप्तः हुआ, क्रारिक्ने इस

कराकर क्रिकेकीमें मुक्तने बढ़कर

कनवायकः बात्र कृतसः कोई नहीं 🖢 । जान

कारक है, जेरा काल्बेशन होन्से ही का दिनोंने

महर्षि अपर्ये आन्द्रन वैसी पात नहीं थी, जिसके बारका अध्य में कुल्करण हो गा। 🕻 । करीकाची कहते हैं—भूते ! इस प्रकार शानकामुस्याची रत्नोद्वाच करण करके गुरुवरिने कृप दिलों सर्वक्रिकारी क्रियरिक्क्ष्मी स्थापना स्था और चीना यहालाको को पुर एक मी अन्त करन्त्रोद्धार किवनीको कार करावर ऐसे भीर विकासिको स्थितिक विकास को भ्राकृतराज्या जुल्लाको सन्त्रे कृत्यत् से । मारक्ष्मी । इसे प्रधार प्रथमात रिज्यो पर समाना तनमा करते हा का महत्त्व पुर्वातको आकृता एक को व्यक्ति हो मना। तम कन्यते करावर्ग को आनेका मान्त्रतीके को हुए का क्यान्त्र सम्बन्ध करते हुए नक्सारी इस उनके निवाद पनारे और जोले—'क्रिक्ट | में इस है और पुष्परे सुन इसमे प्रस्ता क्रेमर अन्य है। श्रम कुल वर मरियो, मैं कुळारी महीनाव्या पूर्ण कर ऐसा ।"

त्तव गृहपतिने स्था-स्थापन् । वै सानत है, जान कारवारी हुन है, चांच बुक्ताओं रें में शायकों का कावान करना नहीं चाइतर, मेरे परदायक तो श्रीकरकी ही होते । इन्द्र ओले—विको | धंकर कुलो Pers क्षेत्रे के हैं। अने ! में देखनाम है, अस:

पुन अपनी कुर्वताका परिवास करके का सींग लो, देर मल करों ।

ग्रापिते कहा---काकासम्ब । अस्य शक्तपामा समीत्व यह कानेवाले द्राकारी वर्गन-पाटु ही हैं न । आप जहाने; क्लेकि वै पन्दप्रतिके असिरिक किसी सन्त देखी सायने स्पष्टकारों अधीय करना नहीं THE REAL PROPERTY.

ं क्रीवरको प्रकृते हैं—सूत्रे । गृहपसिके क्स क्यानको सुनका इनके नेत्र क्रोमारे हमार हो पर्य । ये अपने पर्यवार सहस्त्री अध्यक्त अस मारक्षाओं हराये-अन्यक्तने हरने । तथ विकासीकी ज्यानाओं से ज्यान कर ज्ञान्त्रकोनीः व्यापन स्थापन क्षेत्र ३०वे । निरम् मो वे प्रकार काक्ष्म क्षेत्रम प्रवित्त के पर्व 1 बद्धान्तर अञ्चलकारको दूर समानेवाले नोरोपांत प्राप्तु वर्षा प्रचार हो राजे और अपने इसल्यानं को जीवनका की इर-वे क्षेत्रे—'कार । उठ, उठ । नेस सरकान हो (" तस शरीके सबसे हैंदे हुए कारणमी क्या उत्तके नेप्रकारम्य भूतः पर्ये और उसने क्रकर अपने सामने रीनाई सुमाने भी अभिन्य प्रवासनात्र सभ्यको स्वतिनत देखा । इनके सम्भदमे लेलरा नेत्र प्राच्या रहा का, गरेको पीरच चित्र था, व्यवस्था कृतनामा स्थान देखा रहा या, पानाकृते निर्वित्रकेकी विश्वतकात भी । सम्बद्धपर क्यान प्रयोगित था। पदी-वर्त प्रधानी क्रमारी अञ्चल कोच्या हो पति की। ये अपने आव्या विद्युत और अञ्चलन ब्रमुष घटन भिन्ने पूर्व से । सन्दर्गक जन्तन गीरकर्गका क्रमेर अवसी प्रभा विकोर रक्ष मा, बे नवको अनेट कुर् छ। अहे देशकार अनुवासका सक्तानो असा गृष-भवनीये अस गुल्लानिक सम्बद्धा निका कि के बकादेश ही है, an प्रवंके करे उसके नेतीने आहि कराया काने, परस केंब पत्त और सर्वार रोगाविक हो उठा। ये क्षणमञ्जू अपने-अपको चुलकार किल्कुट को विद्यास वर्षात्वी क्षांति निकार रहते या गर्ने । सम ने शायन करने, जनकर करने अनम कुछ भी

= व्यक्तिक क्षेत्रकारण क कारोंने सार्थ न हो सारे, का विकास और अधिका पन नहीं का पालना,

Wite.

मुलबागकर बोलं ।

और ब्रह्मणी जीन कहे, चनवन भी अस्त प्रकार नहीं कर समार्थ । यह से मैंने तुमार्थ



परीक्षा गरी है और मैंने ही तुन्हें इन्हरून सामन करते इसका है। यह रे अब में सुधे कर देश है—अवस्थे तुम अधिकाके पानी होओंने । get spent hantstill find ungen क्रमेने । असे । पुरू समाग आनिन्सेके संप्र ध्वद्रसाधिकाची विकास क्रांपेने सूची विकास कारण करिएक और प्रस्ते प्रकार

अधिकास राजक रोग की होगा और म हेशाने कहा—गुरुको । कार पहला है, साथी करवती अवकारकार्य ही होती। पूर्व प्रक्रावारी इससे का रावे हैं। पास 1 कुन प्रकारीन्तीनी जिसस अन्यूर्ण अनुदिश्योके सक्रमीत कर होओ; क्योंक के कारण हुन प्रकार आवेत्रकों आवेत्री। अर्थन writing the sit strains find अन्य स्थानमें की कृत्यों कहा होता से की क्ष व्यक्तिकेक्ष्मे प्रतिकृत क्षेत्र । मध्यम्भ स्था १-पूर्ण से

क्षांतर विकास वृत्यां क्षांतर क्षांत्रों के agreem grote them flored mark are seinen Bereit: weter auferben um fant और पूर्ण क्रमें निवासे क्या पर्ने र पता है क्रम प्रकार केरे सुकते करकाम प्रकारक पुरुष्टि पानक साम्बन्धारमञ्जू को दुर्गेको र्वतिका कार्यकारक है, क्रमीय कार दिया। भी that desiral facility day name bredering Real affection are with \$1, के कर-के-का अधिकारिको केवाकी होते हैं। क्रके प्रचल के प्रमूचन अधिक्रीकरणकर्म, specifican spiritum dan mekani 2, it artists more untied their sefferbend fleurit \$1 sk gforenned ula-fraçois fifte sign-st-sign रव्यक्रीको कुन कुरल है अध्यक्ष को अधिको più ment è, un arfinis siferan franci कारत है। को सक्काप्तिक विकर्त अन्तर menter afferbeit un bei & armei साथ प्राचित न क्षेत्रेया कुरांच्यो प्रेरिय कारता राज्यको प्राप्ति क्षेत्री जुन्करे हान करानिक है, यह अधिननेकारी प्रवर्गिक क्षेत्र है। मह जिल्लीस्त सुन्तरे कामर 'जानेक' हैक्किकोचे रिजे कर कामानकारक एक जारते जनिर्दे क्षेत्रतः चंद्र केने जंकानों आहे के है। को निक्षितकारी पुर, केन्स, हेजोब्दे पुद्धि करनेवास होत्य। यो स्थेन का, सीर्व अवर्ष्य का पुत्र है। विसरी इस अप्रोधारिक्षके पक्त होने, उन्हें किजनी जनस्म कराई है, से सम आंत्रिक संसर्ग

होनेसे करी क्षण पायन हो कारी है; इन्तेसिनों -कीय-की कर्या दृष्टिन्यका है। समानी है। अभिने पर्यक्त कहा करते हैं। यह सर्व्यक्ती इनके द्वार नवस्त्र निर्मे दूर पूर्व, कीर्य, आवर्ष रेकोमची द्वाराविका पूर्ति है, जो वैकेच, दूब, बारे, को और स्वीर आदिका कृष्टि रक्केकाची, पारम्य पार्तकासी और वेक्टनम नार्वने लेकन करने हैं। singe medianel for usus, gooks from

(MORPH YK-\$4)

ψ

विकासिक महाकारक आदि दल अकलारीका तथा महत्व वर्षः अवतारीका वर्णन सद्दरका क्लंबरकारको का करका 'कुनकर्' काले विकास हुन। उस क्टोक्टने क्या---व्हे f क्रम क्रंब्यन्त्रीके क्रमानने क्रेम क्याक्रकोकी जानका पूर्ण क्षात्रान्त्रप्रकारम् सेविक व्यवस्थात् असी, व्यवस्थाते विका कृतको हुई । विकासीयाः का अकारोक कर्नन महिन्द्रका सन्त क्षाने । क्षाने व्यक्ता समापा "स्थानार मानमे प्रसिद्ध है, को सल्युक्तोंको धीम और मोहा प्रदान क्रान्त्रेकाला है । उस अन्यानायाँ स्तरित प्रात्मेको प्रशेषकाल पूर्व क्रावेकाची महामारते हैं। दूसरा 'सर' सम्बद्ध अन्तरार हुआ निकासी साथि सार्वामी हो । ये छेओ mitte mittels mere mer sond demakte हिंग्से सुरक्षात्रक है। 'सरन भूगनेक' सामर्थ सीवारा अन्यवन पृथ्य । अन्ये कामा पुरानेकी किया प्रति हो, यो सक्यमेको सुन्त hieren it mien merbie bieb spreet राजा कोग-कोझ प्रकारक 'केटस सीमियोक' मानक अस्तार हुआ और मोक्सी-सीनिक रित्या कान्यी प्रांत पूर्व । बोक्सी अन्यतः 'बैरम' राज्ये अधित हुआ, को सर्वय मान्येकी काश्याक्षीको पूर्व कालेकक है। पूर अवसरको स्थानका कर है केली हिएरिया, पढे अपने जंगानकोची अपीए-क्षांत्रे है। इस दिवस्तर दिवस्तर

नावने कहा जाना है और व्यवसायास

रिशीनाका नाम क्रिक्रमान है। सम्पूर्ण

मनेरबोके दाना प्रम्मका सम्मर्ग समान

अकार्य कुरम्याच्या अकार्य 'वयन्त्रपुर्वा' है। अन्तर्भ प्रति पहलू साल्युसर्वित बनव्यक्ति संबंधे विकास हो। वर्षी Speciality from the same with \$1 इस अन्या सन्तुनी अधिकानकारोपी पूर्ण करनेकारी कार्याची सामाने हुई। सामाने कृषिक मुक्तिसम्ब प्रमान प्रदान करनेनाको सन्तर्ने श्वासारका कर 'बामर' है, किसरे अपने प्रकृतिका सर्वका कारण प्रश्निकारी निरिक्त क्षात्रक स्वाप्तवर्ष । ये के विकासिक सम अंबला है। में एक-के-सब सबये तथा प्राचनके किये सुवस्थान तथा धीन-क्षेत्रकं प्रकार है। को खेल महत्त्वा संकारके इव दुली अवकारीकी विश्वविद्यापनायां जेवर करते हैं, उन्हें में फिल करत प्रकारके सुसर केरे रहते हैं। चुने १ इस अवसर की बसी georgeben augent unde ein Reit. एक्स्प्राच्यांचे हो यह सर्वकाणक बनावक क्या है। कुने ! इस **क्रांक्लांको भी अन्त**र न्यांच्या है। तथा आदि सामानि इस महिलाका कर्मकान्यकारको भनीत विराम

मना है। से मिल पहलेको सम्ब हेनेकानी और

म्यानेकची विशेष क्यारे वृद्धि करनेवाली

a ming frequence WHI है। अहार ! इस अवार मेरे तुम्से मोक्रम्कः कर को । वहाँ प्रकृतकर अनेने महामनिक महाम्बन्ध अपी प्रा प्रथ अक्टरांक कारके कार करके अपना नित्त-निवय पूरा

प्राचित्रपतित प्रणीप कर किया। यो प्रमुख स्तान क्रिक्किकि अक्तान्तर हा। पर्य कार करावा चीरपूर्वत यह बागा है, क्षा क्रिकारिक काम मारा है साथ है। (कृत अवकारका पात करकेर) अधारको Sectional after shift \$. When किस्ता-सर्प बारत है, बेहर करती है

कारत है और सुद्धानों सुचन्नी ज्वीत संग्ते हैं। रक्कनेवराज्या विकासकोच्छे यह स्वीतः शुन्तको सूचा अस्त होता है और काफी हिम्पानीह विशेषकान्त्रे वह वाली है। क्षे । ३०६ में प्रकारनीयं एकाएक केंद्र शकारोका क्लेन करना है, सुन । उन्हें क्षांक करवेले अलावादियाँका काळ बीव्ह नहीं बर्ववा स्थानो । पूर्ववारच्यां वार है,

क्षा बार इस अही, सन्तर केन्स केन्सेने बराधित के गर्व । तक वे शक्तांतर के अवनी युरी अन्यक्रमीयो होतुमार भाग को हुए। को कैन्सेक्षण अस्त्रण गोवित हुए के प्राची केवल कारक्यकोत्रेत कार गर्व । यहाँ जन्मेने पान व्यक्तनमञ्जूषेत हाथ और एवं पानक पुजाबार करके चरणीये अधिकादन विरक्त और इसका पार्थपानि सामा कर्मा आहर-पूर्वक अपने कानेका कारण प्रकट मिला क्या कैलोक्स कार्यित क्षेत्रेचे उत्तर हुए अन्तर्भ सार्थ द:स्केको यात सुरक्तक । सार्थ १ क्ष्म इनके विका करवायां केवलश्रीकी उत्त कह-बहारीको सुरकार अधिक दःसी नहीं कृत क्योंक प्रमध्ये वृद्धि क्रिक्सीने अलग्य

बुरेन्सर करकरको कर के सर करते हुए बहुत अधिक समय व्यक्ति हो गान, यस क्ष्युक्तोके गरिवासम्ब चनवान् प्रेयार अपने क्रमध्ये क्रानीत क्रमध्ये व्यवस्थ स्थिती बर देनेके रिक्ते वर्षी प्रचार पूर् । जनामासन महेका करन प्रमान को है हैं, अस- में अनमें क्या पुरिवार कारकारे केले — 'वर माँगे ।' क मोजरको ऐस्से 🛊 अस्य वृद्धियाने देखाओं कि का प्राप्तको अंगर हे की और कुथ प्रोक्षार इसके परमोपे जनस्थार कर्ता सुनि करने हुए के केले — 'कोक' । वे वर्णका अवस्था प्रत्यकार 🗗 कार्यका 🕻 केवाराओं हे एक्का विकास करके मेरी वर्तभारता पूर्ण प्रतिभवे । वेबेल । मैं पूर्वभेत दुःसको विक्तेप कृत्यों 🐌 असः प्रेस 🛭 गुर्हे मुख्ये व्योगिको; व्यवस्थित काल केल्लाओके स्कारक है। अब ! बढावरी हैलांने केवनको और पक्षाको पराधित कर दिया है, इस्तरियों प्राच्ये ! अन्य की कुरक्ताओं was must be with the surrection वर्षको ।' नन्द्रेशरकी करते है-−सूते। कानकारिक हेला सङ्गोता सर्वेदा भगनात् भी । मूने ! इन सामामुद्धि मृतिये मैची वारण

Name aufer für annergeben ammeljer

राजेकर परावान् विकासकारी भारतीयाति

अर्थन की । महत्त्वल प्रत्यक्षणिक जोरवसे

एक क्रिकेटकुकी सारका करके वे वेकारअधिक क्रिकार्य परंथ प्रशासनामुख्या योर

का कार्य एकं । कुरे । दिवानीके बरमmarine armer arrest defend

मारचे देवनाओं आचारन दिवा और पंचार उससे सवसि—देखा ही होता में स्वयं परम प्रार्थिक विकासकारी कालोको । बहुकर इनके स्वयंने भूति अन्यसांन हो सन्ते । राज कार कर की पहाल आजनको साथ बुरंत के कारकार कर की कर का नहीं कर-ही अपने स्वानको स्नैट क्ये। वहाँ उन्होंने पराक्रभसम्बद्धा थे: इन्होंने संप्रापने क्षा सारा मुताना आररपूर्वक देवनाओसे क्षेत्रकातीकी सहात्वल करके देवोंका संदार मात्र स्थापन । सदनपत्र भगवान् संपान अधना जन्म रहत् करनेते. हिन्दे व्यवस्थाता प्रबद्ध हुए। एक समय नहान् सबने पनाना नवा। शारा क्यान् विकास हो नवा। अञ्चलपुरिके स्वाध-साथ स्था देखा हो। बिक्टेर हो नचे। उनके नाम एके मधे---कारास्त्री, प्रिकृत, प्रीम, विकासका, विक्तोदिय, इसाइक, अस्त्रकात्, अविर्वाचना, कुल्यु, बच्छ स्था पन । के नारवी स्थ सुरमीके का कारको 📳 वे सुरक्के आभागम्बर्ग है सम्ब केन्स्वासेनी कार्जनिविद्यके दिन्दे शिक्तन्त्रको अन्तर्भ हुए।

कर करूप । इन्हें च्हांकी कुम्तर्र इन्ह आदि क्रियम केलेको जीवका विश्वय हो गये। मुरुरिके पेटले माना कर कारण करके उनका पर साक्ष है गया और वे अपना-अपन राज-कार्य सैपालने सर्वे । अन भी क्षिण-स्थानकारी ने सभी महास्व केन्यकोषी स्थापे दिन्दे स्था स्थापे भिरायकाम रहते हैं । तात ! इस अवधर सैने हुआरे इंग्डरकोडे प्याप्त स्त्र-अवतारोका क्रमंत्र कर हिया । वे सभी समस्य लोकोके क्रिके कुरस्टका है। यह निर्मय आरम्पन सन्पर्ध प्रयोक्त विनासक, धन, यश और आकृता अहाता तथा सन्दर्भ मनोरमॉन्से कृतं करनेवाल है। (अध्यक्त १६—१८)

### शिवजीके 'दुर्वासावतार' तथा 'हनुमदबतार'का वर्णन

मन्त्रीकरणी करते हैं -व्यापनि ! अना अंकर्त केंद्र संन्याल-पञ्चासकी अवस्थित तुम प्रामुके एक दूसरे चरिनको, विसर्गे भ्रीकरणी कार्नित सिन्ने क्वांतर होनार प्रकार हरू थे, प्रेमपूर्वक सथक करे । अवस्थाने पति ब्रह्मचेना स्वरूपि अधिये स्ट्रान्सीके विदेशान्त्रार प्रवीसिक्ति व्यक्तक पर्यतपर जाकर पुत्रकामकाने क्षेत्र एव किल्य । उनके स्वरते प्रसन्त होकर बन्ना, विच्यु अतैर व्यक्तेवर रीजों काफे आसपगर मने । उन्होंने कहा कि 'सन सीनों संसारके ईक्ट है। इचारे अंकरो तन्त्रारे तीन एवं होते. को जिल्लेकीमें निरम्बत तथा मासा-विताका यह बक्रानेकले होने ( थी अहमार में सके गये। अक्टावरिके अंत्रको क्युमा हए, जो हैक्सअधि अनुसर्वे काले बानेपर समुक्षे अकट हुए है। विकास

असले पुनिवर दर्वासाने जन्म लिया। इन कुर्जादाने प्रदासक अस्वरीयको वर्गका की भी। जब सुदर्शनकार प्रवस बीकर विकार, तथ कियानीके आदेशसे क्षव्यतिकोर क्रारा अर्थना करनेपर बाल एतपा gan । कृत्येने धानकान् सम्बद्धी वरीका की । कारणे जुनिका सेच भारत करके शीरायके काम का पूर्व की भी कि 'मेरे साथ बात करते राज्य औरामके पास कोई न आये। 📦 अनुकेश अस्तरत निर्धासन कर दिया क्रमणा ।' वृजांकाजीने इठ करके लक्ष्मणको धेक, तम श्रीचमने तुरंत रुद्धाणका माग् क्ष दिवा। इत्होंने अवकन् बीक्स्माकी

कानेवाले 'क्व' कपन हुए और स्कूके

- मंदिन विक्तुपात् -

AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND DESCRIPTION OF THE PROPERT परीक्षा की और करको औरकीनजीरतीय को और क्योंने का साथ कुशास

**YNY** 

रक्षमें मोता। इस प्रकार पूर्णता कृति अवस्तुर्वक वस स्थान । विन असावी अनेका विश्वित पारित किये ।

इन्यान्त्रीका चरित्र शक्त करे । इनुमन्त्रेके विकास की कार सीतार की है। विकास है इसी कालों महेबारी अनुवास् शुक्रकार पर्वत द्वीत विकास का । व्या स्तर्य प्रतित संग प्रकारके सुक्तांका करत है, जो पुत्र अन्युर्वेक सुन्ते । एक साम्युर्वते नाम है, क्या अरकत अरक्षा स्थान सर्वाता specificat terrane unqui foregie भौदिर्गारमध्य वर्षन अस् हुमा, सम वे कार्याको बलाने अला पूर्व तय शूक ही करें। इस समय का परवेकाने राजकार्थकी रिजीक्षके निर्ण अन्तरा कीर्यनात किया । तम सर्वार्विकोचे जार कोर्वको सारी विकारी सीवा औ । सम्बन्धर स्थाति पानुस्थाने प्रार्थका कर विका, कोच्या अंतरन्त वर्तकोषु प्रमुक्तम् पूर्वकी अताताले हिल्लामें है राजकार्गित विन्ने अवराज्योग पूर्णाको जनम हुए श्वासिको पास पारे इन्सेर मार्च हेरावर की की। सम्बद्धान् का अने। इसके रिक्ट क्ये अवनी बासाने भी मार्थियोने कर्मुके जा बीर्थको सम्बातनेती अनुस्य निरू कुसी भी। रातो स्वारीम कर विकार का अवन अलेका सन्तुर्ज करिया संक्षेत्रके कर्णन करके क्षा गर्भने साम् नहम् कर-बारकम्बन्य कक्-'मुने । इस असार कविनेड बाक्त-प्रतीत बारम काके क्रका हुन, क्रमां। क्रमुवाकी तथ नरहते औरस्पका कार्य पूरा इनुसान् कर तिरम् ही थे, उसी समय काम असुरोधाः मान-गरीः विस्ताः, सूनसमा हेम्साओंने प्रस्ती प्रार्थक की, उस उन्होंने प्रस्ता विकार में कारणार हेश्नीप्रस्ती

अकारे और और कीर क्षत्राम्रे निरम मुने। अब इसके कहा हुए सुर्वक निवाद बावन इनके अवस्थान ही



रितद्वितीर विभवे गोलस्थानमा अञ्चानीने स्थानीतः । स्थानगरः नामिसाने भागसान् राजनी नाम प्रमुख्य रक्त गया । महामानी सम्बद्धाः निरम् , नाम अवस्था सीताई की, होते हुए कुर्वविकास क्रेस-सा पान राजभावाकी स्वापना भी और सार्थ सम्बद्धान्तर पूर्वत 🛊 निरमा पर्ये । सम् ग्राम्यमण्या हेन्दर सीता-मानको सुका क्ते महत्वारी सूर्व कारका करत देखा। यह क्ष्मूकर, सक्ताके प्राथका, सन्पूर्ण केवर्षियोंने कर्षे कियाम अध्यास मामा और वेपनाओंने वर्णवारी और मालीका बद्धार स्थान्त्र भन्तान दिना । महस्तार इतुमान् आनेमाले है। महामीर इतुमान् सदा कारणा इतित होत्या अवनी नामके कहा राज्यानंत्रे सार्वर राज्याके, स्रोकते - Streetlier v

'राम्पूर' जनसे निकारन, कैसंबेर चंद्रसब्द को अनुम्य इस वरिश्रको भवित्यूर्वक सुन्तरा है

और आकृता कर्नक तक अवदर्भ अपीत् अरुक्ते परंथ भोजको प्राप्त कर रोता है। भागीका कुला है—बुक्ते प्रकार कर दिया ।

और प्राप्तकार है। तम ! इस अवतर की अधवा अवस्थित विस्ते कुरोको सुनात है, प्रभूषान्त्रीका क्षेत्र वर्गात—को धन, बोर्नि व्या इस स्वकान स्व्यूप्त भोगोको पीगकर (apupp 22-24)

> करे किल्ले इनका क्या है सके। मुद्रिकान् केमान । ये वर्गके कारण इस विकास एक

> असम कलकार है, सुन्ते। को दर्जन्म

कारकारे प्रकृति है, से समारी और रिक्रोपिय है। उन्होंने पूर्वकारको दिस्त्रजीकी

क्रमानका करके का मरीकी अधिकारी है

अनेका का प्राप्त किन्त है। अस- गुनानेग

शिक्जीके विव्यलाह-अवनारके प्रसङ्घर्वे देवलाओकी दलीवि मृनिसे अस्थि-वरणना, व्योक्तिका करीरत्याच, बज्ज-निर्माण तथा उसके छरा बृजासुरका चय, सुवर्णका देवताओंको साप, पिप्पलादको धन्य और उनको निम्तृत कृताना

mitgement ein findem urbereit fie ben, ger bert wert

वेश — वहामधिकार, सम्बद्धाराज्ये । अव हुन अस्तरू आद्वासपूर्वक गर्वेक्सके "Remont" speed westings as was com-पर्णम अस्य करे। यह आम आश्वान भारताती पुरिष्क कारोबकार है। कुरीका ह हक समय केलेने ब्रास्तुरकी सहकाले हम आदि समझ देखकालेको क्यांकिक कर हिया। तथा उस प्राची देवकाशीने सहस्य इपोरिको अस्तराची अपने-अपने अस्त्रीको पैथ्याचार राज्यात ही हार मन्त्र त्ये । तत्त्वहान् नारे असे पूर् के इसलांक समूज केवर पता रेक्टि प्राप्त ही ब्यूजनेकले का गर्नेने और मही (अक्रमीते) उन्होंने अन्य यह दुसक काई सुरसका। वेक्स्प्रजीकर को क्रिका पुरुवार रोप्यनिकाम् आस्त्रे क्रान कुल मबार्गकरते प्रकट कर दिया कि 'यह तम महिला कामून है, अधूने हे कुल्येकीक महानेजाको बुजास्थरको जनस विद्या है। यह । सुरक्षमधः। प्राथमि पुनि विद्यालोर्वे बेह्र हो से देख महान् आत्मकाको सम्बन्ध अन्य समाग्र ही, वे शुरंत ही अनके आध्यक्षको साह

पुरेशायतारकः चरितः सुरावर अध्येवाने

कारे क्यारी ह्याचीके दिले कावन करे । वै अवस्था है हैने। किए का अधिवयोंसे appropriate fresh until ga frant di कारी व्यास्तरको मार क्रान्य न्तर्राज्य वक्ते हैं-जूने ! स्वास्त्र क्य जन्मन सुरकार इन्य क्षेत्रगुरू बुरास्त्रीन गन्मर केववानीको सब्ध से वृध्य ही दर्जाति पहुनिके इसन अस्तानना अस्ते । यहाँ इसने सुवर्णातके क्षेत्रिक पुनिष्य दर्शन किया और आदल्युर्वक हाथ बोडकर लई नमस्कार किन्छ; फिर केन्युक कुलबारे क्या अन्य क्षा अरुपेके विक्रो स्थानकार कर केन्स्यातीने भी स्थानपूर्वक उनी सिर्द = मेरिका विक्यूपांच ४

भने । सन उन्होंने अकरी क्ली सुक्कांकी इन्होंने हांच ही बंगलक प्रकार करके उस अपने अभागमे अन्यव भेज दिया । सन्धान् वास्तुस्य वृद्धान्ते वर्धात्तरस्य-नगरी से देवनाओं स्थितः देवतातः इतः, यो स्तित्यो कार निरामा । सार । उस समय कार्य-मान्यने स्त्रे दक्ष हैं, अर्थकारामा अर्थकारियोधे बहुत् विजयोजने बताया, आक्रम संकर मुन्दिरसे बोलै । क्रिमचक, इस्त समा क्रमानारकक है, इसीनिये इस मधी देखन ज्या देखी खडुन्द्रस अवस्थित हेचेके कारण आवकी प्राचनी अन्ति है। विकास १ अन्य अन्ति मञ्जूषी अधिवर्षा इत अञ्जूष धीरियोः, क्यांकि अर्थको हर्गमे बक्का निर्माण कारके में इस वैज्ञांनीका क्या कार्यका है इन्हर्के में कार्यपर पर्वजनसम्बद्धान्य द्वारिक मुनिने अन्तरे स्थानी वित्यक्ता शतन साले

WELL.

अन्यन्त प्रारीत कोई जिला। उनके समान सम्पन पद्म हो चुके थे, अनः थे शुरंत ही ब्रह्मानोक्कारे करे गर्ने। वर अन्य वहाँ पृथ्योकी बर्ज होने लगी और गर्जा सोग अस्त्राचेत्रविक्रम हो गर्ने । महत्त्वक इन्हरे सीव ही ब्रापि गीको ब्लाका हा करिको फल्कामा और इस इतियोगे अन्य-निर्माण बारनेके रिन्ते विकासार्थको अलेक दिना। म्ब दुवादी आहर क्वार विकासकी दिवानीके असके सुदृष्ट हुई कृष्यिक प्रकारती इहियोंने कार्य अकार्यी कार्यक की। क्रमोर रेप्लिकी इंड्रोमी क्षम अर्थर प्राथमित मामक बारत करावा माना आप आफिकोसे अन्तरम बहुत-से अव्योग्य निर्माण किया । सम क्रिक्जीके नेकले क्रकार्यको प्राप्त हर्

पुष्पते का कारको होकार क्रीकर्णक

बुजाशुरुवा अस्तर कर किया, ग्रीक उसी तयह

पैसं साने नकरायार भाषा किया था । किय

से अञ्चल आदिने धलीपानि सुरक्षित हुए

इन्द्रपर क्यांकी वृद्धि होने लगी और सामी इन्दर्भ करा- पर्दे । आस पक्षार हेकल उनकी लाग भागे रागे। नरगणा कार आवकारो समाप्त रहीथि पुनियाँ प्रमित्राम् वर्णः सुकर्णा वशिके आस्त्रप्रसार अल्पे आक्राके चीता गर्म। वहाँ केवनाओंके विन्ते परिका यश हुआ परिकार सह वेक्साअवको प्राप्त केर हुए कोली (

स्टब्बर करा - असे १ इन्हरतील के

सची देवमा करे छा है और अपना कार्य रिवाह कारनेन विकास, जुली सबा म्योभी हैं: क्रानिको के एक-के-एक अस्तरों मेरे प्राचनी बाह्न 🐞 आये 🖒 इस प्रधार कर समस्ती पुरिचारी शुक्रपानि का इस अपने समान केवलाओंको काम हे दिवा। संसक्षम् अर्थ विश्वास्त्र वर्षक्षकेकाचे आलेका विकास किन्छ । किर में क्लीकर्री सुक्तांनि परन वर्षिक सकाविक्यंत्राम एक विका सेवार की। इसी समय प्रकानकीकी देएलसे सुम्रकाणिनी अस्यान्यकाची ह्यां व्या देश मुनिपानी सुकर्माको आकारमा देनी हाई बोली ।

अवकाइकारणीये कहा आहे ! वैभार रमका अन करे नेरी इतक बात सुने। देखि । जुलाने कारने मुक्तिका तेव कर्तानार है, तुन क्रमे चळव्योक इन्यम करो । योडे तुन्हारी केन्द्री प्रश्नात हो, बैरन करनाः क्योंकि क्राक्का देखा अस्ट्रेस है कि गर्भनतीको अवन जारेर नहीं करवार काहिये अर्थात स्तरी नहीं क्षेत्रा चारिये ।

रुप्रेश्वाची करते हैं <del>~ प्रतिका</del> ! की महाकार पह. आकारायाची उपराम हो गयी ।

को सुरकार का मुनिकार अन्यवस्थि हैको राजी। ताल । इसनेने ही इर्की भरे पूर् विकासने पत्र नर्या । मानु जब असी-सम्बद्धी इन्द्रस्थीय सम्बद्धा वेदसा युनियोंके साथ पुरुवांको में परित्रकेवन्त्री असि ही अधीत् अध्यक्तिक कृत्वी तरह क्षेत्रकारे वर्ष आ थी, अतः अस्ते बैठकर कारते अस्ते कृते। सा अत्य पृत्वास्ते प्रकृते सा इदरको निर्माणं कर कंग्स । तब अन्ते पेटमें अरम्बका का निरमान्य श्वा । किर सभी मृतिका इंग्रीनिका मह नर्ज काल निकार देखा। महोराज करकार अपने अपने श्राचा । अभ्यत्र प्रतीन परण विच्या और प्राचको को गये । कारणार महाण् प्रकारकार का तथा का अवनी प्रकार को देवर्ग ग्रही व्यवसार विकास उसी विचाओंको इज्ञानित कर रहा व्यन्त तक 🖖 ह्योतिको अस्य रेजने प्राप्तुनेन हुआ यह नर्गः विस्तातिनात स्वये प्रमुल ह्यः स्वेतासारमञ अपनी सीवा धारोंने समर्थ नाधन काना अवसार था। यूनिकेका भूकानि विका-क्षकाशारी अपने और कुमली बेरमबार मने-ही-यन समझ देखा कि यह सहका अस्तार है। बित्र से यह महासाधी प्राथमकात है भूकी और सीच से को अन्तवक करके इसकी कृति करने समी। कृतिकर । उसके

विवाधक्रम बाल सुनवी कुल्यास्था अपने क्का पुराने परम क्षेत्रपूर्वक केन्स्री । सुरुपनि नदी । सम् प्रामेशका । सुन per acuter quelle front forequestions रिकार रहे। सहस्थान । तुल सनस्य प्रतिवादोंके विक्री सुक्काल हो भी और अब मुहे हेल्लूबंब परिलोक्तमें मानेके रिक्रो आक्रा के । वहाँ परिनेत साथ दानी हुई वै बहरूपकारी तुन्हारा आव बहाती जीती। गर्दाधाओं काले हैं -क्ले ! साध्ये सुनकांने अपने पूजने को कड़कर काव

इत्याचित्रारा पविषय है अनुकार विराध ।

मुनिवर े इस जनार स्थीनिक्की सुकर्ता

विरक्तमेकर्ने व्यक्तिकार अपने परिस्ते का विरही

और आनव्यक्षेत्र संवदगीकी सेक करने

का स्वक्रमको अचने क्राप्ती आरक्ष कर रिका । महत्त्वम् चीर्त्रोकाकी कारणावन्त्री

> केवर्गकारो समा जना जनस्वती जीतनहैं की। उन कुलातुमें समाही समेक्षाकी बीक्रको, विकास विकास कार्य समयी क्षांक्रके बाहर था, देशका सोनोको प्रमाणकार्यक का गम्बार दिया कि 'बानके केवार कोलाइ वर्षलकाडी अवस्थात म्यून्योको प्रका विकासकोयके स्थिती बीक् नहीं है सकति । नह मेर समय सर्वता सरव है। यदि वर्ती प्रति वेरे वक्तमका अनस्तर क्राफे का समुख्येंको सेक्स स्मृत्यानेक से बढ दिवसेह यस हो जावना ।' शत ! इस्टॅनिको ज्ञा कवसे चील हुआ आलेश सन्धार विकास

क्षेत्रक भी केले संपूर्णकों कभी पीड़ा नहीं

ब्यूंबल्ड । सुनिवर ! इस प्रवास की सीलासे

अध्यक्तिक जीवी क्षेत्रकारणी क्षित्रकारकारणी

श्रद्धाता कर्तवाले विकासका से प्रयक्त

काको हुए बहुत बाह्य समय सम्पान हो गया ।

व्यवस्था विकासम्बद्धे राका अध्यक्तानी

कृत्या पंचाले कियाह बार्ग्ड करून हो उसके

क्षात्र क्रिलास क्रिया । इस मुन्तिके वस पुत

कारण हुए, को सन-के-तक वितास ही

क्रमान पेक्सा और का क्यानी है। पे

क्ष्मानी काल प्रकार सुरूपनी पृथ्वि

कार्यकारे हुए। इस प्रकार सहात्रभु संकारक

शीरराक्षण पुनिया विकासको महान्

• संदित्त विकासमा = THE C प्रमुख्यसम् कारण करनेकाले विकासकारकः विकासका के, कन्न है, जिसके पार्ट सर्व

अतम करित सुन्हें सुन्न दिया, यह सम्पूर्ण आस्वत्वनी महेश्वर विप्यत्वम् नाथक पूर भागभाओंको पूर्ण करनेकास्य है। गावि, होका अवस हुन्। सता ! बह आस्थान

वर्रेदिस्क और प्यामृति विकासक् — वे सीवी निर्दोच, वार्गपद, कुलक्वितिस होगीका माश कर हेने हैं। वे पुनिवन हमीरिंव, जो जिल्लानिश्वये विदोष वृद्धि करनेवारल है। परम ज्ञानी, कानुकानेके क्रिय नवा म्यान्य

क्यरण किये जानेवर क्रमेक्टबनिस प्रैक्का संकारक, सम्पूर्ण वनोरबॉका पूरक और (अल्ब्लाम् ११ -१५)

क्या प्राच्याच्या व्यक्तम्या विर्याण किया । के

क्षेत्रे करने विद्वार के स्वाहते योगी ही हर

कारों केरे-विकासके सामने लगे और व्यक्त

इनका पीक्र करने रूना । शकाने उन्हें इस अन्यत्वाने देवतः। वे बावाण-वन्यति मी

क्षको विद्वार हो पहलाकती प्रारमके गर्ने

इवारी रक्षा क्षत्रिक्ये, रक्षा बरीनिये। यह

काल हम केनोको रहा महनेके दिन्हें अर रहा

है। सबस ऋतियोको कालके समान शय

केरेक्सल यह सिमक प्राणी हमें अपना

अक्षण-दर्भातने कहा — महाराख र

अवैर प्रस प्रभार कोले ।

### भगवान् शिवके द्विजेश्वराकतास्की कथा—राजा भग्नायु तथा रानी कीर्तियास्त्रिनेको धार्मिक दुव्ताकी परीका

महाके कटी-कर्त है केवरावकारका प्रस्तु नुपन्नेत्र धारायका परिवय दिख क्या क और विजयर परावान् विक्रमे प्रत्यकारो अपूर्व, कियर या. उन्हें गरेक्से करंगी धरीका हैनेक रिक्ट के जनवान जिल क्रिकेशकराते प्रयाद कुए थे। प्रायमके प्रधानमें स्वाप्तिने क्षत्रनेक किया करत शृतिक्यासी राजकृत्यत च्यान् का परन-सिंहासनगर असम्बद्ध हुन्, तथ राज्य चन्त्रजुद

सुद्धनम्द्र वैद्ययन्त्रम् व्यवस्थान्यः वर्णन

तथा गरी हीमरियमेंबर्ग बेटी स्थी-सध्ये क्रीसिमारिक्षीके साथ उत्तक विकाद कृत्य । किसी समय राजा भारती अंगरी क्षांपत्रीके साथ चंत्रक अतुने का-विकार कारनेके रिजी पूक्त गहुन करने अनेक निहना । क्ष्मकी पत्नी प्रत्यानगरमनेका कार्यन क्यरनेवारकी भी । राजाका भी ऐसा ही निका भा ) का एकद्वाकिकी धर्मने निकानी दुवना

इसकी परीक्षके रिक्ने कार्यलीसिक्तित

भगवान् दिवाने एक लीला रची। निर्मा

और फिल कर भनमें प्रमाणी और समानके

क्यमें प्रकट हुए। कर दोनोने सीलम्पूर्वक

आदार कमाने, इसके पूर्व ही आप इस क्षेत्रोको चवा मीजिये । क्य केन्द्रेका यह करणकान्त्र सुनकर बहुतबीर राजाने जो ही बन्च उठाचा, रही ही

क्क काल उनके निकट आ पहेंचा। उसने ज्ञाहरपीयते पक्तव किया । सह सेमारी 'हा नहर्थ | क्रा नाम | क्रा जागावसम्बद्ध | क्रा इच्छे । स जरहरी !' इत्यदि करकर रोने और फिलाय करने लगी। ज्याच वदा प्रकारक का। उसने प्लॉ ही प्राह्मणीको

अपना कर बनानेकी बेहर की, त्यों ही

भक्तपुने तीको बाजोसे उसके गर्मने अन्यातः करीर सब युक्त आवने अधीन है। बोलिने, किया; वर्षतु उन कामोसे अर महामर्त्य आव क्या महारे है ?'

अरहामचे सर्विक भी व्यक्त व्यक्ति हो। व्य प्राप्तानीको बरुक्षेक क्रकेटल हुआ

तत्कारः दूर निकारः पद्म । अपनी प्याच्यि

सामके पंजेले वही देश प्रायमको बन्ध कुना हुआ और यह सर्वका रोने राजा। देखक सेंबर ब्राने राजा चडायसे बद्ध — 'गमन् ! सुन्दारे के बन्ने-बन्ने अन्य कर्ना है? य: सियोकी रक्षा करनेवाक तुम्हार विकास धन्य कर्षा है ? सून्त का तुन्नें कर्क इनार

करे-अदे शकियोंका कर है। यह क्या हुआ ? तुष्टारे प्रश्नुत, कार्य समा श्वकाता-विद्यासे कवा स्थल हुआ ? कूतरोंको श्रीण प्रेकेट ककान श्रामिकार परम धर्न है। सर्वद्र राज्य अपना वस और ज्ञाल वेकर भी सल्लाम अन्ये हुए वीच-पु:क्रियोकी रक्षा करने हैं। को पीकिनोकी

आचारक्षा नहीं कर सकते. देशे स्केरकेक विश्वे ही विभेक्त अपेक्षा पर जाना है अन्यन है।" इस अवतर प्रावृत्यका विकास और इसके मुख्ये अध्ये परमहत्त्वती निवा शुनकर राजाने क्रोकलो कन-हो-का इस प्रकार विचार किया—'अई ! आम मान्यके उत्तर-केरमे येन करकाम नह है। १९६६ - मेरे वर्मका भी क्या हो गया । असः

काम मेरी सम्बद्धा, राज्य और आग्यका की **विश्वय है नाम हो आयग ।' वो विकारकर** राजा महाय जाहरूको बरकोने गिर को और **इसे बीरज नैपात हुए जेले** : 'क्राउन् । येरा पराक्रम नष्ट हो गया है। महामते १ मुझ क्रियायमधर कृष्य करके संग्रह ओड़ रीजिये । मैं अल्पको स्टोक्किक पदार्थ हैंगा। यह राज्य, यह राजी और मेरा कह

मालाम अले − गमान् । अस्मिको द्यांजरो क्या काम ? जो मिशा मॉनकर

कीवन-रिच्चेड करना हो, यह नतून-से घर लेकर क्या करेगा। के मूर्ल है, उमे राजको क्या कार राज विस्के गार सी व्यक्ति है, श्रेष्ठ कम लेकर क्या करेगा ? मेरी करी करने गयी, क्षेत्रे कामी काम-सुखका

क्रमधेन वहीं विक्रमा । असः वस्तरधीनके क्षेत्रं आप अपनी हम वही रामीको पुत्रे हे वीरियके । रुवाने कारा—प्रवास । क्या वही

सम्बन्ध वर्ष है ? क्यां तुन्हें गुमने यही क्योंक बिल्स 🛊 ? समा हुए नहीं जानो सेर परानी ब्रोक्त कर्ज कर्न क्ष्म सुवक्ती प्रति क्षत्रनेवास्त्र है ? यरब्रीके अवभागने जो पाप क्रमन्त्र जला है, उसे सेकब्रे बामक्रियोंक्रम धी केवा भी जा सकता। **ध्यान गोले—राजन् । मैं अपनी** 

स्वाचारो सर्वकर स्वाच्या और महिरायल-

कैसे परपक्त भी नात कर कातुँगा। किर धरवी-संगम विद्या नियसीमें हैं। असः आप असमी इस प्यामंत्रों पुत्रों अवस्य दे हीनिये क्रमांक आप निक्रम ही नाकने पहेंगे। क्राह्मलयी इस बालवर राजाने नन-डी-

पन कियार किया कि ब्राह्मणके प्राणीकी रक्षा न करनेसे बढ़ानाय होगर, अतः इससे क्कानेक रिवर्ग क्कीको है आपना ही जेस है। इस होता प्रात्तानकालों अध्यक्ती प्राप्ती हेकर मै वायले युक्त को प्रतिम ही अधियों प्रथेक कर सार्वन्य । सन-ग्री-चन ऐस्त निक्रम करके एकाने अन्य जलाबी और प्राव्यक्ती

क्ष्मकत उसे अन्त्री फ्लॉक्टे दे दिया।

सर्वश्राम् कान कारके प्रवित्र हो वेकस्तानीको । एका वोले—केव ! कान सामान् प्रमान करके उन्होंने अधिकार के बार परवेदन हैं। आपने मांसरीक सनके मिरे परिश्राम्य क्षी और एकाराविक होकर नामकर्त्त, पूर्व कुत जनकरों को जनक दर्जन विकार है, धनवाम् विश्वास्य सहस्य वर्षे उत्तर हो गर्ने । क्रके की पुरा है। प्राचन क्रकार अरम्बरकार काम है की की व्यक्त-कुछ मीन्द्रे राजको पाळ राजको हुई को । के क्येरि-कोट क्लंक समान रेकारी से 1 सपीचे विकास, कार्यक्रम, कुरूत, कार, पुन, असर, बाद और निवास कारन निर्मे, बैराकी पीरावा केंद्रे हुए जनवान् नीरकारकारी पानाने अन्तरे सामने सामक देवत । अन्ते पूर्वज्यांन्य अन्त्यको पूर्व हो राजा च्यान्ते हाच अंतुक्त अवन विकार ।

शुभक्क क्षांत करांच्य पार्वरोक स्वय प्रमाण हुए सर्वेशको कहा — समाण् । सुनने क्रिक्ती अन्यवह विकास व करके को स्वय-प्राचेता बेसा कुछन किया है, मुख्यती इस व्यक्तिक कारण और मुखरे हुन। की क्रू इस प्रविद्य महरियारे सुरक्षात्र में बहुत प्रवास हुआ है। तुन्तार परिवासकारी परिवार्क रिक्ट में स्वयं प्रतासम्बद्धाः अस्याः च्या । जिल्ले व्यासाने पास रिकार को, यह साहत्यनी और कोई नहीं, के निरिधासनन्ति सम्बंधी है भी। नुस्कर क्षण बारनेने की जिल्लो करियको फोर नहीं बहुनी का काम नामानिर्देश का । गुमारे देवंको इसलेक रिन्मे ही मैंने गुवारी व्यक्तिको वर्षण था. कुर क्येलिक्सिक्सिकी और कुलाने मारिको में संगुष्ट है। दूस कोई कुर्वन बर मनि, में को ऐसा।

विकास अवस्य विकास क्रम क्रमांट राज्याओं अही होते विभये बहार पर है। देख ! अस्य अर्थितो निर्दर्शके विको साथ देश स्थानकी प्रत्यूत्वाओंने क्षेत्र है। अर्थको में यून्या कोई कर नहीं जीनात । मेरी माने इन्कर है कि के जेरी करी, जेरे पहल-विका, पदाबार केरण और सामे कुछ सुरच—इन समयो आस अक्ट कर्जुकर्ती संख्या क्या गोर्टिक्ये ।

> सरबद्धाल राज्ये वर्धार्मिकारेलयोचे प्रकाय क्रके अवसे परियो प्रकार प्रकारके क्रमण क्रिका और का जन्म का गांगा— 'बहुनेह ! हिंद किस क्यानुष और नास जीवांकाची इस क्षेत्रको की आतंत्र शकीव विकास प्राप्त हो।' ब्यास्थलको बराबान क्षेत्रेस्त्रेले सम्बद्ध क्षेत्रक 'क्ष्यानक' सम्बद्ध और का क्षेत्रों की। करीनके इच्छान्तर का केवर से अवस्थाने अवस्थित है गर्ने । इसर राजाने क्रमान्य प्रेक्टरका जात्व जात्र कान्ये शर्मी athliadeship are the feather इंग्लोन डेइन्स और का इक्स क्वोंन्स राज्य करवेके प्रकार अवने युगोको राज्य देवर क्योंने शिक्कीके वालक्यको आहे जिला । राजा और राजी क्षेत्रों ही चलिएलीय व्यक्तिकार्वेची कुछ करके परवाद विकास करणो जात हुए। यह पान गरिना साथ-कारका हुने अस्तर सेवर्गम धनकान् विकास किवित मुक्तभूपाद को किन्नानीको सुनाता है mad कर्ष की शुद्धनित क्षेत्रर पहला है, **पर** प्राप्त क्षेत्रको ज्ञेन-१५४को जासका अन्तर्ने प्राप्तान क्रिक्स्बे प्राप्त होता है।

> > (अध्याम २६-१७)

प्रगवान् शिवका वनिनाम एवं ईस नामक अवतार मुन्देवर करते हैं—कुने ! जान में चीतर स्थिते और मैं को-को जना-सम

ब्रह्माच्य दिवके व्यक्तिका सम्बद्ध अन्यतास्थाः वर्णनः कारणः है। मुक्तिश्वरः (

अवंदायक गायक वर्षको समीच एक चील रक्षा था, जिसका पाप क आकृत । अल्के

प्रतीको कोन अञ्चल करते थे। का जान सामान कारणे करणे करते थी । में स्टेम्से महिन पत्रो सहस् रिकारक में और रिकारी आरामकः कुनामें तनो रकते थे । एक विन नव

विकासका भीवर अध्यक्ति व्यक्तिक विका अध्यासकी प्रतेश कारणेक निर्माण जंगरको कहा हर काल पाला। इसी सामा stauraumeit vierauft uffen eines freit क्रमान् प्रेकर संभागीका का धारण कार्ये पर आये। इतनेते ही का परका मार्गिका बीट- भी क्या आवा और कार्य को नेत्रमे का गतिसम्बद्ध एउस विका

वर्ताभुरने दीनकानीचे कवा—'ओक ! भारत रामने बच्ची नहनेके विको सुन्नी स्थान है हो। करेश होते ही काम आर्टना, सुन्तान क्रमा कल्याम हो ।' चील मोला -स्वातिकी ! अस्य कीक महो है, तथायि मेरी करा सुनिये । मेरे बरवे

इसके समोध्यमकी परीक्रके दिन्ने इस

प्रवान से कहन बीदा है। निरंद जनमें आकता बहुना कैसे के सकता है ? भीतवरी यह कर सुरवर सक्तीओ कार्याचे वर्त्तर जानेको उद्यान के नावे।

तम पीरानीने बजा — क्रम्बनाम ! अस्पे स्वामीजीको स्थान हे दीनिये । कर जाने हुए अतिथियो निराह न स्थेत्स्यो । अन्यक हमारे गुहरक-सर्वके पालको अस्यर प्रदेशकी ।

आर कामीबोके साथ मुख्यूर्वक वरके

चौरूर केले छ सम्बन्ध है ? संन्यामीजीका अन्यान जाना औं मेरे रिप्ते अधर्मकारक है। होता। ये केने ही कार्य एक गुरूपके रिके

वर्ताको का बाद शुनकर मीनने

क्षेत्रा—क्षेत्रके करने बातर निकासकार पै

लेकर कका साहै रहेंगी।

सर्वका अलुकित है। अतः जुले ही बरके क्षता सुरक पार्थिने । को क्षेत्रकार क्षेत्री, मह से होशहर ही खेली । देखा सोख आरम् करके काने कीको और संस्थानीयोको से सामग्र भागेंद्र जीता रक दिया और क्यां का जीत अवने अञ्चल करू रकतार बरने कहर कहा हो गया । राज्ये यंगाने कुर एवं विजय पशु

को चीक के लगे। करने भी बचावारिक

क्रमारे क्राप्तानेके मैठने प्रदान क्राप्त किया । इस तरह का काल हुआ का मील करकार, क्षेत्रक भी प्रत्यक्षात्रीय क्षेत्रक वसुओक्रम कार्यकेक का निरम नका। प्रसारकार mair अब योगो देखा कि विकास पश्चानि क्षत्वची जीनको का क्रम है, तम उन्हें वक्षां कृत्यंत हुआः संन्यातीयो कुत्ती देख भोरूमी इन्हर्म व्यापुरू होनेपा भी

ही हुआ। ये बच्च और कुलार्च हो गये, जो इन्हें केली कुछ आते शुई । में फिलाकी असमें कामको इनका अनुसरम कार्कनी। अल्य अल्पासल्युर्वक मेरे शिन्ने क्या विसा तैयार कर है; क्योंकि सामीका अनुसरम कारण विकास किया कारत वर्ग है।

काली कर सुरुकर संन्यासीयीने सर्व किसा

केर्वपूर्वक इस दु-सको एककर को बीरण---

'कानीबी । आव दुःसी किस्सीको हो स्त्रे

🛊 ? 📁 कीसरामध्या से इस समय करणान

a श्रीतिक विकासकार क fit mederrere berate banade a angia sape elle she tames y nadeline el topiques el trategla.

रिवार की और पील-पेने अपने वर्गके जबाद होना और प्रसन्ततपूर्वक तुन होनोका

YUR

अनुसार जाने प्रमेश किया । इसी समान कार्याम् प्रेमार अपने प्रमान् प्रान्ताने क्रमीर कार्या प्रकार के गर्म और कार्या प्रजेता कारते हुए कोले—'तृत कन्द हो, कन्द हो । मैं सुरुपर जनक है। तुल इन्हरन्तर बर भौगो । शुन्हारे रिग्ये नुहो कुछ भी अहेच स्तरी है है

भगवान् संकरका वह नरका-प्रकृतका क्थम सु⊐कर जीवनीको बद्धा सुरक निरम । बाद ऐसी बिप्पोर हो भवी कि हमें किसी ची बालकी सूच नहीं गहे। उसकी उस अवस्थानो स्थान काके जन्मान् प्रेकर और भी प्रसन्न हुए और उनके न घरिननेकर भी को का की इस कोल-'नेता जो महित्य है, यह भारते जन्मरे इस्त्रान्त्रो

करकर संयोग करुवेगा। यह भीत निवधदेशकी इतव राजधानीमें बीकोनका शेष्ट्र पुत्र होता । यस समय भानने नामारे प्रस्कार क्यानि होती और तुम निवर्ण नवामे भीकरायको पूर्व दक्कली होओगी। कुल दोनो जिल्लामा राजधीय स्तेतनेक बहास् ब्बर कोड आह करोगे, जो छड़े-बड़े योगीक्षानेके रीवने भी सुर्वन है। क्°ेकर कडने हैं —मूने । ऐसा कड़कर

पर्वारम् विका इस अध्या विश्वयक्ताने विका है गर्दे । बह चील अपने बानेने विवर्तना नहीं हुआ था, असः अभिनेद समियर अस विश्वास्त्रों 'आक्रांगच' संक्रा दी गयी। जूनरे क्षण्यो बहु अस्तूब्द मानक धीरन नेपन गगामें केलोनका कुर्व हो प्रकृतक करके नागरे विकास हमर और शाहक मामकी भीरानी किन्नं नगरमे शका भीनकी युक्ते वनकती र्ख और वे पवित्रक रित्र वर्ड इंस्टियों प्रमाद कुए । उन्होंने सम्बन्धीका भावके साथ विकाद करावा । पूर्वकालके प्राप्तारकनित पुरुवते प्रश्न हो यगवान शिक्षने इंशका स्थ करणकर जन केनोंको शुक्त दिना। ईम्लास्त्रश्याचे देख भागि-भागिकी कारे करने और प्रदेश गाँचानेने कुतान में। बै कर और प्रकरि दोनोंके रिपे धरमान-इक्षमका हुए । (अभाग १८)

भगवान् त्रिवके कृष्णदर्शन नामक अवतारकी कथा

नन्द्रेशर करते हैं—सम्बद्धारको । अद्भागितक का । अन्यत वर्षण करता हूँ, कार्यान् अभूके एक उत्तर अवश्याका नाथ जुले । आञ्चरेत जानक करूने को इक्ष्याकु कृष्णदर्शन है, जिसने राज्य नवस्पवदे ज्ञान आदि पूत्र थे, उनमें नवसवत नाम रामग था,

441

निरुपा पुर नामान समाहे प्रतिश्च हुना । बोरो--'पात । वै विकासकारी दिनो माधानके हे कुर अन्यरीय हुए, को धनकान, गुब्बहुमाने नाता था और धहाँ अधारक विकास कर से तथा किन्छी प्राप्तानकीय देशकार उसके कार व्यक्ति दुर्गात अन्तर हुए में। क्रो । सन्तरिको विकास को नवन सरो गये हैं, अनके व्यक्तिका कर्नन सुन्ते ( क्वीको प्राप्तान क्रिको ज्ञान प्रदान विका था । मनुष्ठा मनन को कृतिकार से । उन्होंने femoresis fini deleganos phys-संकल्पका मुख्यालये निकास विकास हाती। बीयमें इक्ष्मान असी प्राह्मांने वयाने रिक्ट कोई काम म हेकर विकास सम्बद्धि आरमने बाँद की और अवना-अवन भाग हैंको बड़ी है। मैं हुम्बरे विके मोरालावस हेकार में उपन रेतिको सन्त्रका करका करने. अस्त्र क्षण नहीं कर सन्तरम, अंशानि इस राने । वर राजने निवासी श्राह्मां हो धानता. अञ्चलीने नहीं सूत्रे ही समझे समझे हुन्हें मैरनांग मिला था। कुछ स्थलके प्रथल, प्रेच्य है से मैं तुन्तरी जीवित्रस्था एक स्थान क्रकारी करू उत्कार वार्काव मेरोजा अध्यक्ष कार्यः वर्षः अस्ते । उन्होने केंग्रेस कर पाई मार्च सम्बन्ध केंग्रस कामीर अनन्तर-अनन्तर व्यान से व्यक्ति है। तक रचीने भी को बोहने राजपान पानेकी हका रक्षकर अधने इक्ष्मक आहे कन्द्रजांको कार — प्राप्तको । वेरे स्थित प्राप्त दिये क्रिया ही आक्रमेनांचे अन्यको क्रमी क्रमीतक Control that Breat a later many property-पूर्वक पूर्व की विकास क्षेत्रिक है में अन्तरह श्वाभाग लेक्के लिये ही वहीं सरका है।" भार्त कोले-का सम्बन्धित प्रदेशका के चंद्र था, उस समय इस गुप्तारे दिल्के पहल बेला भूरत गये थे। अस इस समय निवासीयारे की सुन्दाने केलोगों केले हैं। हाल उद्देश्यों से स्थे, इसने संस्था वहाँ है।

कारण है। पूर्ण : इस दियां इतन पूर्वप्रधाने आहित्सनातीय असम्ब एक च्यून वक्न वक्न कर से है, इस करने सरोब को दिस्का कार्य के तीया जीवा नहीं संस्कृत पाने —जनमें करने पूरू में सानी है। तुल नहीं सरको और क अनुवर्णको विश्वेदेशसम्बन्धी हो कुल कारत दिक करें। इससे कई बाद सुन्नाकारें सन्तरित क्षेत्र । यह यह रत्नात् क्षेत्रेयर से स्थान का क्र**िके पाने श**ीने, का समय मंतुर होचर राज्ये याचे मचा ३३० सारा कर इन्हें दे देने।" निवन्त्री व्या क्षात सुरक्षा सन्दर्भाई रभन को जनमाने साथ का साथ काने मने। यूने। वहाँ करे दिन्ही काली मुद्रियान् पर्युक्ते वैद्योपसम्बद्धी केवे कुर्केको स्वयुक्तको प्रकारक विस्ता। नाइपरेका का बक्त सुरक्ता रूपनको कामार्थ राज्यस् क्षेत्रेयर मे आदिवस् अद्याप नका मिलाय हुआ। वे मिलाके काम जावार - कहनो कवा हुआ अवना अवना का नथनको

स्क्रांचरी का है। इसी बीचने काइबॉने नुहो

क्षेत्रकर अध्यक्षके क्षणका वैद्यान पर

निरमा । महरिते एतैएकर पास मैंने अपने

विभोके करने उनमें पूछा, एक उन्होंने

अरुवर्क केल क्रिका करा दिया । आरः क्लोर

हिन्दे में आवन्त्री सेवाये आता है।' जधन्त्रही

यह क्या कुरवार विभागों यह विस्तव

दश्य । आक्रूरेको पुरुष्टे आधारम केने हर

पंजा-'पेक । प्रात्नीकी इस कारका विकास व सर्थ । यह उन्होंने तुन्हें उन्होंने a tiliga Compres a

#44

धनको जब वे बहुक करने स्तरो, इस स्त्वब सुन्दा भीता धटनेकाले धनवान् क्रिय सरकाल भर्ते प्रकट हो गये। उनके सारे अहा बने सुन्दर वे, परंतु नेव बनके वे। उन्होंने

देकर स्वर्गलोकको सले गर्न । जा पर्जालक

वधवरी पूछा—'तुम काँव हो ? जो हक भवको के यो हो। यह को मेरी सन्तर्भ है। युक्ते किस्तरे वहाँ नेजा है। तक कार्ये शोक-ठीक मनाओ।'

न्यागने कहा— यह तो पहासे क्या हुआ सम है, जिसे सानियोंने मुझे दिन्स है। अस यह येरी ही सम्पत्ति है। इसको सेनेसे तृत मुझे कैसे रोक यो हो ? कुम्मदर्शनने कहा—'सात ! इस

वीनोवेर इस इस्पोर्ट सुम्बर विता ही वंच रहेंगे। जाकर इसके पूळा और वे से निर्मय है, इसे डीक-डीक वहाँ अकार बताउचे।' इसकी बात सुक्कर बन्नाचे विनादे पाल पाकर इस इकानो उनके सामने रका। बाद्यवंचको कोई बुरानी बात कव आ गयी और उन्होंने बनकार विकास बरक बामलोका कियान करते हुए कका।

मन्त्रामा । क्या करते वृद्ध कर्म को तुर्वे मन् क्या केन्द्रिये रोक रहे हैं, स्वयूक्त जरमान् क्रिया है। को से संस्थरकी सामी क्या ही क्यांकी है। करेनु बहाने ज्ञान हुए बन्धर क्यांका विशेष अधिकार है। यह करनेने को क्या क्या करते हैं, को अस्त्राम सामक भाष

उन्हाका है। वस्तु बहास आहे हुए कनकर इनकर विशेष अधिकार है। वह करकेरे के घन बच जाता है, उसे भगवान् सहका भाव निश्चित किया गया है। असः बहानसिंहह सारी बस्तु प्रकृष करनेके अधिकारो स्थेकर महादेशकी ही हैं। उनकी इकारों ही क्रायन सोग उस बस्तुको के सकते हैं। कारकर

दिला तुमपर कुला कारनेके लिने ही नहीं कैरव

फ़ार बार्फ करके आने हैं। तुप कहिं अरके

विन्ये क्षणा गरेनो असेर ज्ञणानपूर्वक ज्ञ्यकी ज्ञुति करो ।' अथग पिताकी आज्ञाने व्यक्ती असे और अण्यानुको ज्ञणाय करके प्राथ जोड़कर जोले—'लोकर ! यह जारी क्रिलेकी ही आवनते हैं। फिर प्रत्ते क्यो हर

बनके लिये में जहना ही क्या है। निक्रम ही

और उन्हें प्रशस्त्र करो । अपने उत्परा<del>वके</del>

इस्त्यर आवन्य अस्तिकार है, नहीं मेरे जिसके विकास किया है। नाम ! मैरे मसार्थ बस्त न आन्त्रेके अस्त्यन भ्रमाना जो कृष्ट कहा है मेरे इस अवस्थानों कृष्य कीश्रिके। मैं आवके करणोर्ने कराना रहाकर यह प्रार्थना करता है कि अस्य स्कूष्यर प्रस्ता है। "

हीनमानुस्यं इट्टप्यं होत्री हाथ योड् म्हेश्वर कृत्याद्वांत्रस्य स्वयन किया। इयर सारक्षेत्रमे भी सम्बं अवस्थाहे निषे क्षणा स्वत्ये हुए चाम्यान् शिक्षकी सुनि की। सहस्याः धामधान् काने पन-ही-क्या प्रस्ता है नाथावते कृत्याद्वाहिते देखा और मुख्याने हुए क्या । कृत्यादार्थें सेत्रें में नामस्य । सुन्हारे

हेला बढ़कर नवगरे शायल

दीवा है है। तुमने भी सायू-व्याधानितं कारण काम है कहा है। इसलिये में तुम्पर व्याप काम है और कृत्यपूर्णम तुम्में समागन व्याप्त काम काम काम कासा है। इस स्थाप व्याप्त काम करों। इस स्थेकने निर्धिकार दुस्तर सुक्त कोंगे। इस स्थेकने निर्धिकार दुस्तर सुक्त कोंगे। इस स्थेकने निर्धिकार

मिनाने जो कर्यानुकुल बात कही है, यह

स्त्राति आहे होगी।' हेला कहकर प्रगणान् स्त्र सम्बंध देखते-देखते वहीं अन्तर्यान हो गणे। साथ हो आह्रदेश भी अपने पुत्र श्रमणहे साथ अपने स्वानको सीट आये। · marifin ·

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

इस स्वेक्से क्रिक्ट भोजेन्द्र अक्नेन करके जिल्हा । जो इस अस्त्वनको प्रकृत और श्रान्त्रों से भगवान् विकास बायमें कोर गर्न । श्रुनता है, उसे समूर्ण बनोकाविका पान पान्

प्रमुख का प्रकार सुन्ते की भनकर हो बनी है। क्रिकोर क्रम्मादांत अध्यक्ष अध्यक्षिक वर्णन

(अस्मिन २९)

भगवान् शिवके अवयूतेकरावतारकी कथा और उसकी महिमाका वर्णन

सुम वरकेश्वर शिक्षके अवस्थान्तर मानवा कीमृत्य करनेकारे आञ्चारकरी महासारी कामतारकार कर्मन सुन्ते जिलके इन्हर्मत क्रिक्टेनरिकक विका पुत्रा व क्रेके र सुर क्रै

कर्मकारे जूर-पूर कर दिना का । कारोनार्थ र्था । तथ अरुपे ऐक्केबर कर्मह रसानेवार्यः कार है, इस सन्तर्भ केन्साओं तथा केन्सा इस्ते केन्से अन्तर का स्टानारी

क्षान्यतिजीको प्रत्य सेवार सरमान् विकास: कुल्यको करमारा और इस कारा गया । बुद्धीन कारनेके दिन्ते कैलाल कर्यनक गर्ने । क्षा क्षण्य प्रक्रमाने और उन्हें प्रभागमञ्जू कर कार्यन करवान् क्रेकर

का क्षेत्रीकी परिका नेटोक्ट रिप्टी अववार का गर्ने । उनके प्रातीतक कोई क्या नहीं का । वे क्षापारिका अधिको सम्बाद नेपाली होतेके.

कारण सहाध्येका जान कहे थे। उनकी आकृति कहे सुबर दिवलके रेती की। वे राष्ट्र केव्यवार कार्ड थे। श्रृहरूकी और हमारे विकार समीच कारे समाव देखा, एक अनुस प्राप्तिकारी पुरान क्रमोन्डे क्रीन्सी करू है। प्रमुक्ती अपने अधिकारका बद्धा नहीं 🕮 । प्राथित्वे के पह न पान सके कि के सामान

भवकार संबंद है। उन्हेंने कानी एवं क **प्रस्कत पान**ं 'तुम काँग हो ? प्रस्न नज अवयुक्तवेकाने कड़ीने आवे हो ? तुप्तारा मान क्या है? तम करे डीक-डी-क बस्तको । देर प कवे । जनवार रिम्ब अपने स्वान्त्रर है या इस स्थान कर्ज अन्यन गर्ने

है ? में देवताओं तथा नुरुजीके साथ उन्हेंके

**श्चीनकै किये जा रहा है** ै

करीया कार्त हैं -सरक्रमार । जन 💎 इसके बर्गकर कुटनेशर भी नक्षत्

्राप्त करें -अने मुद्र । हुनी । हु ब्या-ब्या पूर्वाच्या भी कार नहीं देता ? असः क्को नकते करना है। देखे कौप तेती रक्षा

कारक है। केला क्या का दिगामार पुरस्तकी और होंचपुर्वत देखने हुए इन्हरे की बार क्रान्त्रेके विक्री क्या क्रान्ता। यह वेस क्रमान्य कंकारने सीच ही इस बावका साम्पर्क कर विकास जनकी और अन्यद गयी। क्रामिके के कारका उद्धार न पर सके।

कारण रेक्से अन्यन्ति हो हरा, नानो इन्हरू करान्ये देश हो । युवाओंके सार्ग्यान हो करेके कारक प्रचीवनन्त्रभ इन्ह्र प्रदेशने का क्वांबर भारत करने सरो, निसन्ता परस्था संस्थाते अलगे अवस्था हो गया हो । बहुरवर्गिने जर पुरुवको अपने ठेमसे प्रकारिक क्रेस देश सरकार के बार समझ

सक्तरपर को कुछ सक्तरप ही कोनके

किया कि ये साक्षात प्राप्तान हर है। फिर सो से हाथ जोड़ प्रकार करके रूपकी सानि करने सने । सानिक पक्षाल उन्होंने इन्हको

क्ष्मके चरक्तेमें रिस्स विका और है। इसक्षिके अलग कर केस है। इन्सके बाह्य — दीन्तरराज्ञ अक्रादेव ! 🖦 इन्ह्र जीवनकुन देनेके कारण आकरे तुन्हारा एक करें। महाकेत ! सरकारने इन्हमी रक्षा महिनियो । अस्पनेत स्वस्तादने इन्बट हुई न्या शांग इन्हें अलानेके किये जा की है।"

महत्वतिको वह बात सुनकर अवस्ति-क्षेत्रभारी करकारियम् जिल्ले हेक्ते हुन् क्या—'अयने नेत्रले गेयवक कहर विकास हाँ अधिको में पुनः कैसे बारण कर सकता 🜓 वक रूपं अपनी क्षेत्री हुई केंनुरूको फिर मध्य करता है ?"

बुरहारी मोते -रेव ! धनवम् ! कत रुवा है। कुमानेर पता होते हैं। आप अपने भारतास्थाल पायको करितार्थ क्रीडियो और इस धारेकार रेजनके नाहीं अन्यम धारा देशियो ।

**४१) वहा—केलपुर्त । वे मुक्का प्राप्त** 

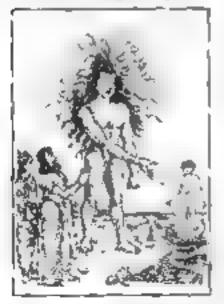

आयके चरणीर्थे पद्म है। आप इसका और जान ओम की होता। मेरे लक्स्प्रवर्णी नेक्से चेरा उद्यार करें । धूम केनांचर कोच नहीं, तेल 🕒 चो चढ़ जाल जनके हुई है, इसे देवता नहीं रेख इस्को । असः इसको में कहत हर क्रोड्रेक, जिल्लो यह इन्तको पीड्रा न वे सके । ऐसा ब्राइसर अच्चे तेज:सक्य कर

अञ्चल अधिकते हामचे लेकर भनवान् क्षिको अस स्ट्रां केन्द्र दिया । वहाँ केन्द्र अहरे हैं। जनकर् निकारत यह तेन सरकार इन्ह बालकके क्लमें परिचन हो नया, जी क्षिम्बुद्ध करूकर मुख्ये बिस्पात दुशा । दिए इक्स्प्रकारी प्रार्थनारे चगवान् कियने 🗿 अस्तिके स्थाने जलन्यस्था वधा किया वा । अवयुत्तकाने देशी सुचर लीला करके स्केकक्ष्यक्रमानाकारी संकार कारीसे आनार्थाय हो गर्न । जिल एक देवला आसका निर्धेण पूर्व सूरती हुए । इन्द्र अतेर बृहत्वति भी उस प्रवसे क्ष्म के क्षम सुकते जाती क्ष् । जिसके लिये जनका आका कुशा बा, बंह प्राप्तान् क्रिक्का दर्शन प्राप्तर कृतार्थ हुए। इन्द्र और वृह्यपति प्रान्त्रसायुर्वक अपने स्वानको को को । सन्तक्तार ! इस प्रकार की तुमरी परवेकर विश्वके अवध्येश्वर नामक अधारत्यक्षा सर्वात विकास है, जो सुर्वेक्ये राज्य हुई भन्तीको पर्व अञ्चल प्रदान करनेवाला है। यह विका आस्थान क्यांका निवारण करके कहा, सर्ग, धोन, केंब्र तक सन्पूर्ण यनोप्यविक्रम पालमी प्राप्ति करानेकारम ै । को प्रतिदिन क्षानिक हो हसे सुनता का सुनका है, 🖦 🕫 लोकते सम्पूर्ण सुन्तेत्व काश्रीण करके अन्तर्ने दिवकी गति प्राप्त कर लेका है। (अध्याम ३०)

हारावान् शिक्षके विश्वयर्जनसम्बद्धाः स्था, राजकृत्वर और द्विक्रुम्बरपर कृषा स्थापान् शिक्षके विश्वयर्जनसम्बद्धाः कथा, राजकृत्वर और द्विक्रुम्बरपर कृषा स्टीपर काले हैं व्यक्ति । अस कृष्ट सुरु के एक विन्य गणनाको जन

करीधर काले हैं। व्यक्तिश्च 1 अन्य कुल क्षात्राम् कृत्याचे सारी-संत्राच्याच्या विश्व-अवसारका वर्णन सुने, जिसे उन्होंने अपने बारानर पूजा करके काम निरम्प का। जिन्हों देशमें समारथ नामके प्रतिबद्ध एक लाग थे. भो नर्गय तत्त्वर, सत्त्वचीतः और नके-को हिल्लासकोको अन्य सारचेनान्ये हो । सर्वपूर्णका पृथ्वीकर करना करने हुए उसका बहुन-सर समय सुरापुर्वक बील गर्क । सहरका किसी ment on the conjust and security राजधार्याचा अस्तात्रक भागो को वाचे aireit de feur : mir-un maratolin श्रांक्षणोर्थः स्थानः, जिल्लो कार व्यक्त वर्षः सेना भी, राज्य राज्यसम्बद्धाः वक्त सर्वकार पुत्र कुला । प्राप्**रताके काल क्**लान पुत्र कर्ना करकी बड़ी जारी रोज जा हो गयी। फिर क्षेत्रकोत्रको साम्य की साम्यानिक प्राथको करें क्षे इस क्षेत्रके साथ क्रावेका बरवेको साथै कृत् हैरिका परिवर्धनीत सबसे विद्वार हे मान माहे हुए। पूरे 1 का समय निरामेगा कारकारी व्यवस्था अव्यक्तेले मिनी इंडिया भी कोई प्रवास करके राजके अनव अपने मुन्दाने बहुतर मिन्दान भनी । के नार्वकरी की; अतः प्रोक्तो अन्य हो चनवन् संकर्ण क्षरणारविन्दीका विकास करनी हो से वीरे-बीरे क्रोडिशाकी अंग बकूर पूर करी नहीं। क्षेत्र प्रेनेका शनीने चल्यान् प्रेकान्की क्यारे क्य निर्मत सर्वत्व वेका। का क्रमचराक ने वहत दुल्का गरम नय कर मुक्ती भी। क्रारंभागों स्टबर आसार में सुक्तारी राजे एक झामदार पृक्षके नीवे बैठ गर्वी । मान्यवस्य असे विश्वेत स्थानमें

मुक्का क्षेत्रे ही राज्येने प्रतान मुख्येले पुरस

हैको उस करेकाचे करते । इतके ही एक को जारी बढ़ने आधार राजेको अपन जन क्या केरना । जा करना क्या क्षेत्रे की करना-किल्ले हीन हो नवा और भूक-कालते केरिक के कर करकार्यत किया और-औरमे केंद्र करता । प्रतिके की कारण कृष्य खाके सरावान् महिना नहीं और गर्ने और उस विक्षांकी रहा काने रूपे । उन्हेंको बेरणाई इस प्राथमिक अवस्थान वर्ष ३४ वर्ष । यह विभाग औं पर-पर चीक वीचका जीवन-रिकांड परिने की और अपने एक परित कारकारों गोवों किये हुए इस सामानो तहरू वर्द्धनी की । कार्य एक अकार किस्तुको बहुई कार्यन कार्य देखा । निर्मन वर्गने वह कारकानो हेककर प्रकृतिको का विकास हुआ और यह जन-क्रे-मन विस्तार सार्थ ानो । या पुत्रे का समय को अर्थानंत्री कर दिकानी केरी है कि पर क्यांग दिया, जिलाडी गाल भी अभीतम नहीं करों है, पुजर्मका पड़ा हुआ है। इसकी न्त्री और पार्टि है। रिमार अगरि पूजरे महेई सहारक स्थे को बड़ी की दिवानी हो। कर कुरूक के एक ? व जाने वह किलका पुर है ? इसे व्यवनेकाल वर्ग काई भी नहीं है. दिलानो प्रत्योद क्रम्पके विकास पुर्व । इसे हें भारतार केंग प्रस्तानी बहुतवार प्रत्यक्त क्री गांधी है । वै इस कारकावा क्रयने जीन्स पुत्रवरी स्मॅरि कारण योजन करण कवारी है। परंतु इसके कुर और जन आदिका जान व होनेके

रिक, को शब्दे कुछ नक्काले सन्दर्भ सा ।

केल्पक का परस्कानी जननी सहारानीको

को को को जान सभी । तक वे कभी वीनके

• संवित्त देश्यपुराण • W-C 

कारण इसे क्रुनेका जाड़ा। नहीं केला ।'

ब्राह्मणी एवं इस ब्राह्मण विकास कर यों भी, का समय मकनवार समान्य श्रीकरने नहीं कुना नहें। यही-मही जीताई कारनेवाले नहेशा एक संन्यातीका स्थ ब्रास्त्र काले सहस्य वहाँ का पहेंचे. उद्यो पर प्राप्तानी संदेशने यही हुई की और कवार्य बालको जानम खड़ती थी। सेव विक्रमा क्य शास्त्र करके अस्ते क्यू करणारिकार

कियमे इससे देखका बद्धा — 'साहान्ये !

अपने जिलमें संबंध और गेंग्स्मों समय न

क्षे । यह कारणाः यस्य पनित्र है । हम इसे अपना ही पुत्र समझ्ये और केमपूर्वक इसका चलक करो।' साहानी मोली—इन्हें ! अस्य सी सारवारे 🖟 वर्ग प्रवारे हैं। इसमें संबंध नहीं कि है जानकी आहारों का सारकार अपने पुत्रकी ही लागि कारत-चेत्रक

क्षत्रेती; लक्षति में विशेषकाले का जनक कारूनी है कि बारतकों का मर्देन है, विश्वनक क्षा है, और आप बॉम है, जो इस समय बाई प्रधारे हैं। निरमुक्त ! मेरे क्याने सार-मार यह बाल आती है कि अल्प मानवासिक्ष किया की है और यह बस्ता पूर्व करने अस्तरका चन्त्र रहा है। बिल्मी सर्वादेशके यह हुत तुरम्बालये यह नवा है । इसे कोगवार बंद पुन, अस्त्रको क्रमारे काम काम्क्रभावा भागी होगा। मैं भी असमधी मामाने हैं मोक्ति से नार्ग फुल्बर नहीं आ नके है। आपने ही शालेंद्र प्रस्तनके लिये मुझे नहीं

भेषा है। चिक्षप्रका दिलने कतः **बाह्यकी** ! सुनी, यह बालक विश्वासक विश्वासक सरवरताका पुत्र है। सरवरताको जनकोतीक

क्रकियोंने चुनुने चार दाल्य है। अन्तरी पत्नी अस्त्रक काम क्षेत्र राजने जीधनायुर्वक अपने सहरको अवहर भाग आची। उन्होंने पहर्र

कुरका है ? मेरर अयन्त्र कुर भी आवन्त्र बन्धि एवं विक्रम क्याँ हुआ तक ये इन बीमी

पुर्वको अन्तिको केले सुक जार केला ? चित्र्दर्व विश्वते सहा—हम रामकृष्णच्या विश्व विद्याना पूर्वज्ञायने क्राव्यक्रिकके के लगा थे। वे सक वर्षिक क्रमा में और सन्त्री पृथ्वीका धर्मपूर्वक कारण करते हे । एक दिन प्रदोककारको राजा भागकाम् प्रोक्तनमा कृतक कर रहे में और मही भवित्रमें किलोकीनाचं महावेगनीकी

क्ष्य और बक्ष करी कोरलहरू समा । उस क्ष्मद सम्बन्धे सुनवार राजाने बीधमें ही धनवान् प्रेकाको एक होड है और नगरमें क्षोच पेत्रकोची असाक्ष्मके सबकानमें बाहर विकास को । इसी सकत राजाका महावसी

जन्मी कर्मा कार्यका उनके समीप है अस्या । यह सन् वान्युवस्तानका ही सामन का। उसे देखकर राजाने क्रोबपूर्वक उसकी

क्षाक कटना दिया। शिक्यूम श्रीकृता

श्रासामान्ये संस्था थे। इसी समय नगरमें

अस्त्रा द्वार कारकाको क्रम लिया। सबेग होपंपर के प्यासके पीर्दिक ही सरोकार्य जाती । करी समय देवचार एक साहने आकर उन्हें इत्यंत उत्पार क्या रिकार ।

वाज्यकोरे पूछा—चित्रक्षेत्र । कार कारण है कि इसके निया राजा सावरण केंद्र कोनकोड अध्योगको समय प्रोपाने ही प्रशासीय एक्ओक्स बार क्रमे समे। हैक्टर कारकारे इस किञ्चकी बालको प्राप्तने का रिका ? और का निर्मु के जनमें ही क्षताक और प्रश्रामित है। मध्य, प्रश्राम स्था

नियमको समाप्त किये किया है राजाने राज्ये। अपने बेटे कहा राजपुरवारका की बारान-भीवन भी कर रिका इसी प्रकार राजकृत्या भी प्रक्रेपकारणे दिल्लीको पूज मिन्ने क्या हो कोजन करके से एक : नहीं राज पूरते कको किर्तालक पूजा का किमनोस्त्री कुमाने निहा होनके कारण प्रमुओने अवस्थे सुरत-मांगक सीको ही पार क्षम । पूर्वजनमें के सामा दूर का, नहीं कृत जन्मने की कृता है। विस्कारियों कृतना क्षरपूर्ण कार्यके कारण का इरिकासके मान् कुमा है। कुल्की बालके कुर्वजन्ती क्रमाने अन्तरी सौताको पार क्रमा क्रम क्र मान् शर्मा कार्य है व्य हम सक्ते मार्के क्षा करे नके। अवस्थे ! का चेका कार्य स्था । क्रांका स्था

विश् (क्षेप्र संन्याची) को प्राप्त सारक बारनेवाले भारत्यकार दिलारे को अन्तरे इतमे स्वयंभवा दर्शन कराया । उन्हें सरकार विका कारणाह प्राप्तानकार्यको प्राप्तान विकास

प्रथमा करणान करेंगे।



पुनार पुर पूर्वजनमें काम काकन था। क्षेत्रोचन स्क्रोननीत संस्तार कर दिया। है प्रमाने स्वारी आन्यु केमार वान संदेने किसानी। होनी सिकारी पुजाने सामर रहते हुए बरवर B. unt unferment auf fierb Er petiterb d mit qu'e meinere glade petiteit मह श्रीकारको प्राप्त हुआ है। उस कंपनार जिल्लाकरायम के ने कंपी सुध उस रहानार विकारण करनेके दिन्ने अन्य तुम चनकान् अञ्चनकारण्ये क्रंबरण्योकी कृता करते थे। इंकामी रामाने साले । वे क्षेत्रे सामा एवं दिन क्षेत्रकुमा राजकुमामारे साम पार्तपर्वत-नेत्वारके पहाल भगवान् हेन्द्रे हिन्त हो नहीरे बाव कार्यके रेत्र्ये विकासी अवस्थान करें। परकार, दिन अन्य (कई उसे निविसे परा दूआ हक सुपर morn fier war i per bente beriefe. हति जनगर काहान्योची अन्तेत वेकर कंपानकी पूजा करते हुए जा क्षेत्रों कुमारीका अभी बार्ग एक वर्ग व्यक्ति हो पंचा। करवानर एक दिव राजवृत्तार का संबंधन-कुमाल्के साथ काचे गया । वहाँ अक्रमाह क्ष क्ष्मकारक का करो । इसके निवासे और प्रेमके महत्त्वकरीद्वार प्रस्को सुनि यह यहचा सालकुमारको है 🛈 । अनुनी-की । सरकात् प्रत्यान किय वहीं अञ्चलंत क्रमाले विवास कालेंड राजकृत्यार हो गर्ने। उनके सके जानेकर (क्यूनर्स) इस निकारकार राज्य ओएने हाने। जिल्ल माराजाको लेक्टर अन्यने कृतके आध्य करवये अव्यानकानिने चक्रके आपने पुत्रवही आणि पार्च गर्भी। एकक्का काले सुन्त पार्च अल्का सामा-बंधन दिना छ, बढ़ी उस संस्थे घर करा रक्ता वर । बा इन्हां अकते. साम्य अकवात वृह्वं और बा आहाराकुन्छर

१९८० वर्षका वर्षका काम कर्षण्य सा । यह प्रवित्र अतरणान पानकार,
 १९८० वर्षका वर्षका काम कर्षण्य सा । यह प्रवित्र अतरणान पानकार,
 १९८० वर्षका वर्षका काम कर्षण्य पानकार,
 १९८० वर्षका वर्षका काम कर्षण्य पानकार,
 १९८० वर्षका वर्षण्य अवस्थित काम क्रमूर्ण अधिकृती हेनेवाल है। यो

संदित्त विकासिक क

करके एका धर्मपून अवनी वस स्त्तीके साथ प्रमूर्ण अधीरूओं हेनेवासा है। यो किरमीरामें एमोजिस सुरमक उपयोग प्रतिदेश एकामिया होकर इसे सुनस मा करने स्वया। यह मैंने तृबके फिक्के विश्वकों सुनस्त है, वह इस स्वेकने सन्दूर्ण फेलोका अधारका वर्णन किया है, किन्द्रोंने राज्य आधीर करके असमें करकान् विवके सर्मगुरुओ करणकरसमें सुन्य प्रदार किया कराने जाता है। (अध्याप ६९)

मन्द्रीयर कहते हैं---समञ्जलको !

र:स हुआ । अपने झकते जनकर्**ती** देनों

औरों पोक्रमद उनकी संभ्यी-वैधी पासने

कहा—'बेटा ' इमलोग सह बनने निकास

With the

# शिवके सुरेश्वरावतारकी कत्रा, उपमन्युकी तपस्या

- और अन्द्रे उत्तम बरकी जाति --सन्बन्धनन्त्री !- कार्य है। को वहाँ इस कहाँने फिल सकता

है । जनकर रिज्यकी कुशके किया किमीको शक में पामान्य निष्यंत्र संभागनात्रका मर्गन भन्नेता. रित्युचे खेळाडे यो नर्थ हुत वहीं विकास । करत ? पूर्वकर्यये व्यवकार विकास निर्म को कुछ किया गया क्ष्मान्त्रका दिवसम्बद्धाः केवतः सा । क्षमान्त्र कारायाद मुस्कि एव थे। उन्होंने पूर्वजन्तने है, क्लंबर क्यमें बड़े फिला है।' ध्वताको का बात सुनकर ज्यानपूर्व ही निक्षि प्राप्त कर की की और क्लीवान काकान् विकासी आरोपीय करनेका विश्वाप प्राप्तये मुनिकुमारके क्याने प्रकट हुए थे । थे रीक्कापालाके ही जनके साथ बाजके विकास । वे स्थानकोर विके क्रियालक वर्षकार भारमें रहते से अगैर वैक्सार दरिए से । एक वर्ष और बढ़ाँ बाब् बीबार छुने लगे । अहेंने दिन उन्हें बाजा काम देश कीनेको जिल्ला ( आह हैटोका इक मन्दिर बनावा और उसके इसन्तिने अपनी बालाने वे बारेकर दूव चीतर विद्वविद्व जिल्लामेश्वर्षकी एकावना नाग्येत मानिके राजे । उपक्री सम्बद्धियो काराने प्रश्ले इसमें बाल कर्तनीयकि दिवस्ता आयादन भीतर जाकर कुल उत्तर किया । उत्तरभूतिको वित्या । मन्यक्षाम् संगतन्तेः यम-द्या आदि ले आकर महिन्सको पहाक्षर नकके एमचे हुए कुछ जीजीको किन्यार पीला और अक्रान्यसूर्वक आच्या दिल्लाही कुळा करने क्यों वानीने कोलका कृतिन देव तैनार किया। किर बेटेबर्स प्रवकारकर का उसे रुपे। काम धार्चनी और दिक्का ध्याप काके क्रमकी पुरस् करनेके पश्चात से पीनेको दिया। यकि तिने हुए इस सकती हुसको पीकर बालक क्रमन्य बोले--'म्ब क्याक्षर सन्दर्भ जन किया करते है। तो हुक भारी है।' इतका बद्धाबर ने मिटर सेने क्त तत्व देवंकालनक क्दोने बड़ी भारी रुपे । बेंटका रोज-बोज सुनकर बॉको बदा क्याचा सहै।

कृषे ! सम्बद्ध इयम-मुकी नयस्थासे समक्त आलिकोसहित विस्तृतन संग्रह हो इक्ष । एक बेक्साओकी पार्थनासे स्पयन्युके

\$144 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 1444 - 14 महिक्तानको परिवार हैनेके हैंन्से नानकन् अनुकारको साथि से और अन्य पान का बागमाने भगनम् दिक्के अविशेष क्ली किलीने कुछ की तेन्छ अवस्थित सह हिया। में इसको प्राप्ता कर्न में पर सामेको उद्धान हो गये । उन्होंने को अधीतक पालका, जो क्लोमे काहर किया और प्रदेशे अपनेको प्रसानेके रिग्ने के अधिकी व्यवक की, जो भगवान रिक्ने काम कर विकार किर में सम्बन्धि-सम्बन्ध अपने प्रधानों स्वयन्ति इसर हो गर्ने । सिक्ने अस्त्यक्तो अस्त्य कृत माना और क्षेत्रा मनाक बुँक्कर कहा---'बारत । में सुभारत किया और वे नामोगीवृती नुष्यारी काला है। तुन्हें आधाने अन्तरक-मुजारक पात्र होना । मै सुनुत्रे क्रिके हुन, सूरी और मचुके राज्यते अनुह देख है। भवन-केन्द्र आहे क्याकेंक्र की राष्ट्र सुमारे निके सुन्तव होने । वे सुद्धे अन्यक तमा अपने पर्योक्त अवधिकात अञ्चन करता हैं।" ऐसा अवकार क्रम्यूने क्रम्यम्यूम्ब्रे स्थान-से दिन्य का दिने । बाहुका-का, बाहुका-क्रांग प्रथा करन्येत्रका प्रनोता विकास

प्रोक्तर अनके प्राचीन कवारे। यह प्रान्तक पद्ध अधिक विकास दिन्द होनी प्राचीने क्षिपने केपराज इसका, पार्वनीने क्षणीया, अवस्थानो क्षणने राजावार करवा पराजा नपीचर भूगपने देशका झबीका क्या हैया और देवी पार्थतीको सीजो हुए हिल्लीर मानेने जानूनी देवनाओंका कर कहा—'यह हुन्हारा मेवा है।' पानेतिने औ मारक कर निरुक्त । निरुद्धि अलीवर हारेकर- को, जारबी अनके बावकावर अध्यक्त क्रमानी निवरे बालक क्रमान्थ्यों का क्राव्यक हता और क्रमें अक्षय क्रमार-कर् मानिनेके रिक्ते केवा। उपलब्धने पहले की अध्यय किया। कियमें संसुद्ध क्षेत्रका कर्यक दिवस्त्राचिक परिते, विदर अन्योगको इन्द्र विन्ते विन्तविष्य पूर्व अन्येगवाही स्वयंत्रा मानवार क्या क्योंने कियानी निव्ह की, तमा और-स्थान प्रयूप बार विया । सरवा ही बोलासमाध्ये हेवर्ग, निरम संस्थेप, अक्षाप अंकि महार हरिएन स्थाप स्थाप स्थाप क्रमें कुल और चेनके सक्षय प्रेमेक बराइन दिया और यह भी बाहर कि में हरहारे प्रश्न आक्रमक दिन्ह विकास मार्थनी ।

per many wrong the security हे नवे । इस्तवपु का कारत प्रशःस्तापूर्वक का अल्पे । उन्होंने काराने रक्त करों करानी । कुरकार भारतको यहा इर्व कुरत । अस्तरकु रूपके पुरुषेत्र और अधिक सुन्ही हो गये। लाता इस प्रकार की तुमने परमेखर विकास सुरेपारकारका धर्मन किया है। च्या अनगर समुक्तीको सक् 🛊 सुक केन्यरम है। श्रीकानमतास्थ्री यह कथा करको पूर करनेकानी नक संपूर्ण यनोवारिकार करतीको देनेकारी है। को इसे ध्वीतपूर्वक सुरक्त क सुरक्त है, यह सन्दर्श कुलोको चौराकर असले भरतान् दिलको अवा क्षेत्र है।

(Station 35)

दिल्वजीके किरासकतारके प्रसंगवे बीकुव्यक्करा क्ष्मवनमें दुर्वासाके सापसे पाण्डवीको २३०, व्यासनीका अर्जनको प्रक्राविका और पार्थिवयुजनको विधि बताका तरके रिन्ते सम्मति देवा, अर्जुनका इनकील पर्वतपर तप, इन्ह्रका आगमन और अर्जुनको क्लान, अर्जुनका क्रिकमिके

स्टेश्यमे पुत्रः तयने प्रयुत्त होना

हरनपुर पर्वनिक विकासकारो हर कटिल नर्नेक एक दिव अवस्थारिको निर्दे अस्थानकान् अस्थानसभी भाग महाभार सन्देश्वर के अस्ति कारो है -विद्यालय समाहामान्यो । to be therefore where there किराम प्राप्त अवस्थानक पूर्वन पुन्ने । का property selfs and seven from the और अस्त्र क्षेत्रा अर्थकार्धे का अक्षा विकास the sea desired about manufall (अपूर्ण) चील रिजा, तक के सुती-सरकी क्रेपरीके राज क्रिकार्य को अन्ये । वर्षी के मान्यम सुनेक्षण से वह स्थानकोवा अन्यस frant Spielpfalls armin stone Bertrit stell a क्रिक्टर र असे समय सुमानको अन्यक्तीक मुक्तिका कृष्टीसाम्बर्ध कुल कार्यक प्रयोजनारे urupalite franc melde find free किया । एक सहविं ह्यांस्त अधने एक हजार हिल्लाके एक आरम्ब्युकंड का को और कर्मकोरी गर्भ अनुसर भी मनदी कराय की। तब इस सभी क्रान्क्रमंत्रे इनकी क्रामंत्र व्यक्तिक प्रत्येक पूर्वाच्या अस्ति, राज्येक मुनियोको काम करवेको निर्म केला स्टीकर ! इका अस्टाकाको कारण के सकी पाल्यक बाहे संबदाने कह रागे और कान्ही-यान आपर त्यांना हेनेकड विकास करने ताने । का क्रेक्ट्रोने श्रीकृत्यका स्थान क्रिका। क्रे सहस्रम ही बढ़ी का व्यक्ति और सहस्र

WE P

(के को) का बोच नकका मा सबी एक्टीक्टबंबर्स सुरा कर दिया । विरूप से नहर्नि क्षांका अपने कियाँको दुव दुवस जानकर mile met al i per petr abgrecet क्षानाने और इसके क्षाना सेकारों मुख हुए। स्वयंत्रा प्रकार क्षेत्राचने magnish Rosellah serrant arrival कुरम्बी हो । हिल स्थापन्तीये की अन्यत् अहे placed moreover and the pr क्या-- 'रिकारी सन्तर्ग हः विकास merbunde Er de seine weitet wird ift क्रमण्ये अस्य हो जले है। इस्तिन्ते सभी सार्थको प्रकारकीको 🚟 करनी काहिये । वे व्यक्ता प्रकार होनेवर जन्मोन्द्री साने अधिकारकाई कुले कर देते हैं. स्कूरेनक कि मे प्रस नांचारे सारा धोप और बरानेकारें thorne to peek \$----- foreget विश्वेतन कार है। इंग्लिको पुनित मुक्तिकरी कारको कामनामानं पन्नोको सक प्रत्यको लेखा करनी काष्ट्रिके; स्थानिक भागकान् संकार सरकान् परम पुरस्, ब्रह्मेंके signed with streeting attenues of a ज्ञा अर्थन पहले पुरुषक्षीक प्रकरिकारक जेर करें । जेर इस पहले मरीका लेंगे, पीके क्षेत्र के करेंगे । प्रस्तु क्षेत्रेश में सर्वक्र निकासिक साम करते होने और सिर क्रिक्टोच्या होतु करत प्रकृत करेने ।"

Freenangegerenningentel devienaditationenen er er nemannen bierenspreus en saniet mann

नदीवरची करते हैं - कुने ! इसका बक्रभर ज्यासभी अर्जुनको कुरमकर उन्हें साराधिकाका उन्हेंस केंक्स काम हुर, जब तीक्षणपुद्ध अर्जुनने बान करके पूर्वपुत्त

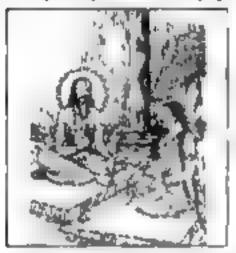

वैद्यार तथ किलायते प्राण पर विकार । किर स्वारपदि मृतिका म्यायकोचे अर्थुनको सर्विविधाने पूजनका किराय सरायकार स्वारे केरा ।

कारानी मांने—'पार्थ ! अब तुल कारी परत रवकीय इन्ह्यांत करेगर पान्नी और वहाँ प्रदानीके तरका बैठकर स्थ्यान्यां स्थान करें। यह विका अदृश्यांत्राओं स्थान (क्यां) केंग्र करने पहेंगी।' अर्जुनको हैंगर अन्तर्भवांत्र केंग्र क्यां स्थानती काक्यांत्रे सहने स्थान 'नुक्तेश्चे ! तून स्था सीम कर्मन क्यां रही, इससे तुन्हें अर्थका त्रेश सिरीह प्रदार होगी; इससे अन्यका विकार करनेकी अर्थक्यांत्रमधानां नहीं है।'

नन्द्रीश्वरणं कहते हैं —क्ष्मे ! इस प्रकार पुनिवार काछ का यान्यक्षीको अस्त्रीतीय दे

वधा विस्तानीचेः चरणकामानीका इतरण कारके पूर्वत ही अपलब्धिय हो गर्ने : उधर निय-नव्यक्ते वारच करनेक्षे अर्ह्यन्त्रे की अनुष्य नेत बाह्य हो नवा । ये इस समय क्युटील के करें। अर्थुनको वेपाधा संबंध कार्यकोच्छे निक्षण हो गया है। अध्यक्ष ही इंगरी विकय होगी: पर्वेक्ट अर्थनमें विद्ता रेक करन के पना है। (तस क्योंने अर्जुनके व्यक्त-- ) 'ब्लासकीके कावनने हेका प्रतीत होला है कि इस करनेको केवल तुन्ती कर क्ष्मों है यह एसके हुए क्षी की निया पानि हो सम्बन्धः असः आओ और पुरवक्तेनीका चीचन सकत सनाओं।" सब अर्थुनने वाले शामधी तक हैं भ्रापे अन्तर्गत वर्ति । इत स्वेशीयो अर्थुन्से निर्वास्था दु सा को हुआ पर कार्यको पहला देशकार जनीने अनुन्तीर है ही। विरार को आहीर नग-हो-यम प्रभाव होने हुए इस इसम पर्यंत (इन्हर्मान) को पर्छ गये। यहाँ व्यक्तिका से म्बारकोके सम्बंध एक क्षेत्र कारत्या, जो क्षानंत्रं को इतन और अस्तिकवनसे मुक्तेरिका का, इत्रूप गर्व । कार्र असीने काम करके प्रकारको नवन्त्रतर विकास और जैन्स क्योप निषय का, क्योंके अनुसार स्वयं ही अध्यक्ष चेत्र क्षत्राच्या । विशः चतुर्वे यत-दी-वय इन्द्रिकेट अक्टर्स करके के आसर शनाबार केंद्र गये। परपक्षाद् समञ्जयाने कुदर व्यक्तित (जिन्नक्रिक्)का निर्माण कर्मी उनके अन्ते अनुस्य नेजोराहित इंकारका ब्यान करने लगे । वे सीनों समय काम कालेंद्र अनेन्द्र प्रकारके कार्यार शिक्षकी पुत्रा करते हुए उकसनामें तस्वर ही गरी। तथ अर्थनके दिशोच्याओं सेन्स्मी ्याला निवासके सभी १ जरे देखकर इन्होंत

हते—ब्रह्म वर्षों कर का गया ? युक्त क्योंके ऐसा विकार किया कि वह बटना इससी मतरहा देवी काहिये। देवा सोवकर से शास्त्रक ही इसके समीच गर्ने ।

गुलवरीने कहा-क्षेत्र । करने एक पुरान हम कर रहा है; बांतु हमें कर रही कि बढ़ देखता है, जानि है, दुर्ज है अल्पन महि अलिके रेकाने संराह क्रेकर क्रम अक्रकंड संविकाद अरावे हैं। हमाने कारका चरित्र भी आपने रिकेटिश मार दिवा । अस्य अस्य केसा अधित कन्त्रों, कैन्स अर्थे ।



ननीवरमें सबसे है--व्यो का महत्त्वरोक्षेत्र को कहनेपर इचको अपने पुत अन्तंत्रकार सारा मनोरक क्राल को क्या । तम के पर्यतरक्षणीको किया करके साथ वर्जा मानेका विकास करने रागे । विकास " हात् अर्जुनकी परीका सरनेके लिये पट

गुप्तचा अवस्थीत हो करे। ये लोक्ट सहस्थारी जनहरूका केव कराकार नहीं पहुँचे । इस समय कई असम इशा देखका कन्तुपुत्र अर्जुनने उनकी पूजा की और जिल करवी जुलि करके आने साई हो एकने करो-- 'अहन् । कराइचे, इस सरस्य कड़ाँसे अवन्त्रः सुन्तरका दुशा है?' इसका इक्कान्यकारी इन्हर्ने अर्जुनको ऐसे क्यान कई, किस्से का तकते दिन जान; पर जन अर्जुकारे वृक्षनिकार देखा, तथ अपने कारण प्रकार क्षेत्रक क्ष्मी अर्थनको धनकार् प्रोकाच्या क्या प्राक्तक और सामा क्य कानेकी अञ्चल है। सहस्तार अपने अनुवरीको सामकानीके साथ अर्थुनकी रक्ता प्रारमेका उन्हेंस केवल से अर्जुनसे कोरे—'ध्यः ! पूर्व काची भी जनस्पूर्वक राज्य वहीं करना वर्ताओं। परंतय ! यह · सुन्दारे सिन्दे क्षेत्रस्थारी क्षेत्री। इसकानो एवंक केर्र भारत 📟 रहता वाहिये, रक्षक हो जनवाद शिल 🖁 🗗 । मे इस्करिको और फल (भेस) ग्रेमी राज्यकारको हैंगे। इसमें तमिक भी संसाय

🗏 🚃 है — पुने | इस प्रकार शर्क्षभक्के कारतान केवल देवराच इन्ह दिक्जीके करणकारनोका करक करते हुर् 📂 💳 लोड गमे । तस महागीर अर्थको भी स्रेपस्को जनतम किया और वितर से मानको सामने कानो इन्होर क्योरासन्दर्भार विस्थानीके उद्योगको उपला करने समे ।

(अक्याम ३३—३८)

\* Contraction of the state of t

किरातावतारके प्रसङ्ग्यें मुक्त जायक दैत्यका शुकर-कार धारण करके अर्जुनके पास आना, शिक्जीका किरातवच्यें जकट होना और

अर्जुनक पास आना, शिक्साका किरातक्वन उनार शना

मन्द्रीकरकी कार्य है—-युने । कार्यका अर्थुय कारकारीके कार्यकार्यका क्रिक्टियुर्वक

साम प्रमा नाम आदि काके पर्य पतिके साथ प्रिकर्णका साम करने तमे। सा

काथ प्रिकर्शका काम करने तमे। का समय वे एक केंद्र मुक्तिको मानि एक वे

केरके बरावर काई हो सूर्यकी और एकास इष्टि कारके साई-साई क्या का का रहे थे। इस प्रकार के परम केर्युक्त कर-ही-पर रिकारीका स्वरंत कारके सम्पूर्ण स्टॉन्स्स

आपके रिजे संपन्तकों मिल है। तथी । यह कारित को कुछ पाइक है, उसे आप दे वर्ण व्हर्ति को ?

न्योक्तमे याते हैं—वृषे ! ये स्थानर विवासिने अनेक प्रवासने कन्यी ब्राह्म की ! किन उनके कन्मोनी और वृद्धि स्थानक से विनयकार्य को से गर्थ ! वर्ष स्थानकि एवं सरमाया स्थानक विकास इस बक्तमार सुनकर उठाकर हैंसे को और

वेक्साओं से इस प्रकार केरे । जिस्कोंने कदा—देक्साओं ! अस पुजरोब अपने कानको स्वैद जानके । मै

पुणकोण अपने स्थानको स्वैद नानके। वै सम्ब कराने सुमन्त्रेगोका कार्य सम्बद्ध करोता। यह किसमूज्य साथ है, इसमें संदेशकी गंजकाण नहीं है।

प्रश्नीयस्थं कवते है—बुने । कामुके इस क्वानको सुनकर देवसाओको सुर्गतया विश्वय हो कवा । स्था वे सब अवने स्थानको

स्तार है करें। इसी कारण कुछ नामक कुछ कुछारका का अरक करके मही आया। विक्रेग्स ! को को समय कारणी हैं।का

कुर्वोक्तमे अर्थुक्कं पास केमा वा । यह गर्ड अर्थुव विकास में, जारी वर्णके अध्यक्त वेलकुर्वकः वर्ष-विकासमानके ज्यादाता, कुश्चाके विका-विकासमान समा अनेक ज्ञादरके कुर्व्य करता हुआ आयो । तब अर्थुक्को औ वृद्धि का श्वास नामक असुन्यर वर्षे में विकासीकं क्यान्योका ज्ञान करके

स्त्रीय है और स्वाधि का एवं है ? यह मी कुरवार्ज विकास का ना है। निवास है यह बेस कार्निक कारनेके दिस्से का एत है। इसमें सर्जिक की संस्था नाई है; क्योंकि नियमका क्ष्मीय होनेकर कारना पर समय है साम, यह

निवास की अस्पना क्रिकेट है और जिसमेंद्र

अर्थत्ये (सर-ग्री-मन) कहा -'मह

के कियार धराने समे ।

हीक्रांचर का काकृत है जान, वह संहु है है। अक्वारके कृत्यका, सरीरके कंजनका, कार्ताकको सामाजनका और नेतरे केसका करिका किन्ना है। अक्षारके, कार्यकारके, केक्से, कोक्टोने सभा केत और कुसके किन्नारी कार्क जीतरका अन्य कान्य जाता

विश्ववर्गे वनके भागता भाग जान जान है। वेस बार प्रकारके बड़े गये हैं -क्टबल, इस्स, सिखी और स्थाप । विद्वानीने इनका

प्रकृत भी पृथ्वक-पृथ्वक कलकामा है। नेत

 संदेश डिल्क्स । WAT. रिवासक संबोध होनेवर उन्तरमा, पुत्रदर्शकोर । फारेको ही ऐस्क सुन रसा है। पुनः सीकृत्या समय सरस करोजनेके अन्य क्रेनेकर कहा और व्यक्तजीने भी देखा ही पना है तथा और प्रमुख दीन कार्नेक साम हो जाते हैं। हेकाकारोंने की क्रांकार स्थल आर्थ्य होती है क्षेत्रक की है कि रिवाकी क्षांत्रकारण (इस विकास अनुसार) इसे देखने ही केरी कीर सुरक्षाक है। में मुक्ति अहान करनेके शारी इतिहासे कार्यांगत हो उड़ी है, अनः यह कारण पूर्वज्ञाल कहे वाले है। उनका विकारित प्रमु ही है और बार सामने केना है। क्रम्बर्क्स करवेले मनुष्योका निश्चन है इसर मेरे रिक्ने गुलबोक्टी अध्यन भी ऐसी है क्षान्यान होता है। यो सीम सर्वतानसे कि राज्यू ! को गृष्टे कड़ स्थार निर्म साम कारक भाग कारी है, उन्हें सहायें भी **ो, को पुर दिया दिलो प्रमानक दिला**र दः स्टब्स प्रतिभ नहीं क्रेम्स । नर्तर काराधिन, किये अवस्य यह प्राप्त संस्थ की प्रतिक्रिये अवस्था भी से भारत का गाँक 🛊 🖰 को विकासका अर्थुन कारणका संस्थान काके वहीं काका कहे हो रहे । कृती कीच प्रसामकात सम्बद्धम् संग्रहर शर्जुनकी १५७, जनभी भरितको वर्गभा और इस देखाल पास करनेके निर्ण क्रीड के नहीं क्षा प्रकृति । इस समान प्रकृति समान गामनिका कुछ भी का और वे स्मृत्य अञ्चल शुर्वनकेल भौत्यका पान बारण जिल्ले हुए थे। जनकी कार देवी की और उन्होंने क्यानाओं हैसरमञ्जल साँच रकत का। इसके क्रारेटनर केंग व्यक्तियाँ समझ स्त्री भी मीताना सामाँके

स्था पूरत करावा 🔤 सर और वे सर्व क्यूप-वाल बारण मिले हुए है। उनक गरा-पृथ भी वैभी है सरव-समाने पृक बा। इस प्रकार दिना विकास को इस है। वे सेनावाध सेवर तात-तावके प्रमा करती हुए आगे क्ये । इतनेवें स्थानकी मुर्ग्यस्था सन्द राजे दिसाओं ऐस स्था।

कुछ हुएल आ के जाता है तो को फर्नवर्तिन सन्तरम् बर्नाने । से भी नकृतसे आसपूर होनेकर की बोदक होता है। अध्यक्ष को हिरोपकाओं अन्यापत है केंच पानम व्यक्ति । अभाग कारी-वाची चनवान् प्रेमा क्रमी प्रकार केम स अधिन दुःस sprainter fact fremitte unt go mer ich i : ने विकास अपूर्व और अनुनको विव करा हेर्न है। को सेन्से फरवरी इच्छा होती है, बैचा के काले हैं। चरण, वह समर्थको कीम बना का अकता है। अन्यत्य क्रकीय सम्बोधी भी केन्द्रे ही सारवंद्र भी, अस: पार्टी भागीको जहा हाते विकास्यर अपने मणको निवर रक्षण कविने। जन्मी से अजना कर्ण काय, पृथ्व अस्तिके स्तराने ही कर्ण न क्रानिका हो कार जोन निका करे अनक प्रकार: कंपू क्रियम्बीयरे पू गोका विश्वस होना ही है : संबार संबंध जलांको, जाहे के क्रको हो का कुन्यक्रमा, सरक सुरत होने हैं। महि क्षणी वे परीक्षाके निष्टे सक्को कहने क्षण इस एक्टरो करेर आहें। सभी कर क्टर्स हेने है से अवलें दक्तकृत्यक्तम होनेके कारण इत्या को । तम इस वर्गभाने समारी थे है हमके मुक्तसमा भी होते हैं। किर मी बनराकर अर्जुन स्रोकने स्मो—'आहे ! यह भक्त जमी प्रकार किलेंड हो जाता है, बैसे क्या के अनुकाद सिंक को कर्त है, जो कई कारणे कारण हुआ संचा सुद्ध हो जाता है। क्षाण करनेके रित्ती कवारे हैं; क्योंकि की

कारणं कारणं कार केरण जाने कारणः ।'

कारणं कारणं केर प्राप्त केर्न कार्य के क्षित्रकोतः

कार्य अपन्य कार्य केर्न कार्य केर्न कार्य क्षित्रकोतः

कार्य अपन्य कार्य केर्न कार्य केर्न कार्यकार कार्यका

कार्य अपन्य कार्य केर्न

अर्थन को जिल्ला का ही को थे. समान नामका स्थापका पर प्रभार पार्ट क्षा पर्वता । क्या दिल्ली भी इस सुकल्के भीके सने इस क्षेत्र को। इस सम्बद्ध का क्षेत्रीके कथाचे वह चुकर अव्यक्त विकास क रोक रहा था। जल्मी यही क्षीप की क्षेत्री एक है। यह प्रमुख्याल प्रकार शंकार अर्थुनकी रहातीर किये कई सेन्सी अर्थने क्षत्र । इसी क्रमण का क्षेत्रीने का क्षारंपर कार कामचा । क्रिकामें कामचा सम्ब काका कुक्तार क और अर्थुको कृतके मुख्यके अवस्था विकास कराया हा। विभागीका बाल सत्ते पृष्टकालो प्रदेश करके जुक्के स्था विकास साथ 🕍 क्षेत्र ही भूमिने विकास हो गया । नक शर्मानक ther profit flaggle terroit flowerings क्यांनी है जिस बहार का का कुछाwould be set on war quite गिरं पक्ष । कर समय केन्स्स्योको महत्त् हर्व जात हुआ। अनेले पहले से पण-संश्वास करते हर क्लोको कृषि की जिल्ल के व्यक्त पेक्नवर्धी काले काले काले हुन्ते काल्य कर क्षेत्रोंने केलके इस क्षत्र करनारे और



प्रियम किया (अर्थ क्षेत्रका क्षित्रकार कर क्षेत्र के गया और अर्थुकार कार्य क्ष्म क्ष्म क्ष्म कार्य अर्थ का के गय क्ष्म क्ष्म — अर्थ । यह त्रेष के क्ष्म क्ष्म क्ष्म — अर्थ । यह त्रेष के क्षम करत अर्थ का करण कार्य क्ष्म के वार्यक क्षम को है । विकासि का कार्यकार के लेख क्षित्रका है । विकासि का कार्यकार कर्युको किया-कार्यकार कार्यकार कार्यकार कर्युको क्षित्रका क्षमानिक क्षित्रका और क्षित्र वार्यकार कर्युको (अर्थकार कर)

Ŕ

अर्जुन और ज़िक्दूलका बातांलाय, किरातबेषकारी विकासके साथ अर्जुनका पुत्र, पहचारनेपर अर्जुनक्करा विक-सुनि, जिल्लीका अर्जुनको बरदान देकर अन्तर्धान होना, अर्जुनका आसम्बर्धर सौठकर बाह्यांसे विकना, अविकासका अर्जुनसे विकानेके रिज्ये बहाँ बसारना

नर्देशको सहते हैं—शहरूको सीमाओ समय सत्ते, से वस्त्रकारणाने सम्बद्धकारको | अस्त वरणान विकास का पूज्य सम्बद्धकार क्रांस स्टेस्ट्रों है । सहस्वार

विकासिके जार व्यानको उन्हरेंके रिन्ते पुरंत है। प्रत्यानी जीतकेके अल्प नाई के हैं। हे क्रारी निर्मित्त वर्की आसे । इस प्रस्तान एक क्री स्वयंत्रे स्ट्राप्ट क्या अर्थर क्षेत्रे क्रम प्रकारके रिक्त पार्ट गर्दके । एक कर्युन्ते एके Mit-suspence array were not from t मा हेलका का अनुमाने पहा 'स्कृतिहरूला । अगल कार्ने कुछ कारणको से रहे है? यह इन्यत सामक है, इसे ब्रोड हैरिको (" विकास को अनुवास को को क्रोक पुनित्र अर्थने प्रकारकेक कर्त्य निरुद्ध और इस उच्छार ख्या ।

अर्थन अन्य - क्यांकर १ सू वर्षा गुर्क है। मु मिना सन्हों-यूड़े करा करा रहा है ? क्रम काम्प्रके के केंद्र अन्ते अन्ते कंद्र है, निवार पाछ नेपा कैस्ते ? प्रान्तानी कार्रीपार नामा रिक्षोक केन ही जब अधिन है, किन क रेश केले के गक ? डॉक है, रेश कृतिन-स्थापन क्षरण करिन है।

नन्तुवानी काले हैं। मूर्त हे अर्जुनका MI WAT HOUSE PROFESTE SHIPPING हैनी का राजी। तम यह यहिनाओं क्रोमान अर्थाको से इत के इद केल—ी राज्य । सुन् । कल पहल है जु लक्ष्य जी बार रहा है, केवल नेता केव हो स्वरूपीयन है; क्योंकि एका नक्यों कन क्या नहीं करता । फार, जो जनुष्य स्थानको जिला होता, यह बेले दिल्ला कारण करेगा का केले कर करेना । अने व नुक्रे अनेतन सा सम्बद्धाः । तुस्रो इततः होनाः कार्यक्षेत्रे विव में एकः केपायत ऑक्स्पेन है। इसरे स्वामे बहुत-के

अको अनुसरको सेवा । उत्तर अर्जुन की जिल्हा नवा अनुसद करनेने सर्वका समर्थ है । का काम, मिलो पूर्ने आफी बठा रिएम है. क्ष्मीका है। यह बाल कार्यों मेरे पास विक को स्थानक सरका । यू कर्ने अपनी रिकासको भारत पहु पारना काहरत है ? 🙌 के देखा सुन रका है कि जोरी करनेने, क्रम्पूर्वक विकासिको प्रकृतिकारिको विकास क्षानेके काल कामका त्यान कार्यके अस्तीया क्य और से काम है —या विशासक साम है।<sup>क</sup> वेजी बकाने गुर्हे अब गरका पत्र केले प्राप्त होता ? उस मारावादे में मेरोने स् क्रमां प्रकारक क्रमां हे समानः क्रमीय निकार के यह मेरे जानीका काम है और तेरी रक्षानंद रिएमें ही कन्होंने हमें क्षीया भा । इस कारणों को कक्षेत्रे क्षतुको कर ही क्रामा और फिर कारणो भी मुर्गका गारा । मु से महान् कुरुक्त कथा राज्यकाचे शांधकार कारनेकाना है। क्या व संबंध नहीं औरत दश है, तब फिर हुए सम्बंध विश्वद्वित्तारे अधिकारमध्य केले पारसा है ? अन्यक्त वर्षि हुई। कामजे ही प्राचेत्रम है से की व्यापीये पनि 🖎। ये सब्बे इस प्रकारके पहल से काम सुझ हे सकते हैं। मेरे रक्षणी क्राप्त पहले क्रांपान है। व असी पनी च्या चार्यक करना ? व को उपकारका वरिकान करके अववार करना वाल्या है तका अपी-अभी का रहा है. यह मेरे रिक्टे जीवत नहीं है। जु ककारत क्रोब देश

इसका कृषिक क्षेत्रका अर्थानी असरी वर्ष क्रम कही । केलेने क्रम विकास हजा । अन्तर्भे अर्थुक्ने बहुत — 'बक्तारी जीत' । दू

<sup>-</sup> पोर्चन्यस्थानेकस्य विकासम्बद्धान्त्रस्य । यस्य प्रोत्ते सम्बन्धान्त्रः सम्बद्धान्त्रः ।

मानी आनेगा, उस कवन में उसे उसका कल बलाईना । तेरे साथ युद्ध करक से पुत्रो सोच्या नहीं बेला, कनः मैं तेरे कालीके साथ ही लोक मृत्यः, क्लेकि विश्व और गीरक्या पह उद्यासम्बद्ध है क्या जात 🕯। भील ! तुने बेरी बात तो सुन 🏚 ली, अब तु मेरे महत् कलको भी देखेला। या, अपने सामीके पान तीट का अक्या पैती तेरी इच्छर क्षेत्र मेला कर है

सन्दोचरको कारते हैं—यूने ! अर्जुनके भी बाह्रनेपर पह भीन वर्ष दिल्लाकार क्षेत्रावति क्षित्रात विराजकात के, **वर्षा क्या** और उन विकासनाओं अर्थनका साल वका विकास प्राप्त का का का विकास । कार्या कार सुनकर का किरानेश्वरको प्याप्त एवं दूशत। सब चीरकारवारी चनवार् क्रंबर क्रवने सेनाके साथ वहाँ वर्ष । ३०१ कव्युक् अर्जुनने भी पन विशालको उस सेनाको देखा, तब वे भी बनुष्याल से सामने अस्पत क्ष गर्थे । सहरूपर किरातने पुनः का कृत्यो भेजा और अल्के हुन भरतकही जातन अर्जुनसे ची कहलवाचा ।

शिरातमे कक्-नविकर ! त**िक प्र**क केमचरी ओर से इक्टियल करो । अरे ! अब तुम क्राण क्रोड्सर सम्बद्ध कार साओ । क्यो नुष इस समय एक स्वयन्त्र कारके निषे प्राचा गैवाला करूरे हो ? तुन्करे नाई दः सकी पीडित हैं, की से उनमें भी क्वाकर कु: सी है । मेरा से ऐसा विकार है कि ऐसा बारनेसे पुर्वती भी तुन्हारे इस्तरी कारी कारणी।

नदीश्वाची करते है-मुने । सब अर्जुनकी सम्ब तरहरो एक करनेके विको किरातकारकारी कालेका सम्पूर्ण करनी

मेरी सार बात सुन के। जिस राज्य तेला व्यक्तिको ब्रह्मकरी परीक्षतके निर्माण ऐसी बार बड़ी, तब बहु किय-इत इसी सक्य अर्थुको पाल पहिला और जाने पद सारा कृतस्य करने विकारपूर्वम मह सुराया। कान्यी का सुनका अर्जुको का समागत कुला पुन: कक्रा—'शूर १ तुल जाकर अपने सेवापरियो पछ्डो कि पुण्डाने काचनानुसार करनेने कारी वार्ते कियरीत हो जावेंगी । वदि मै तुन्हें अनन्य काम दे हेल हैं से निवरंदेह मैं अपने कुरुवते हपित करनेकरण सिद्ध होक्षण । इसल्ये अले ही येरे चाई शृक्तारी हे कर्न एक नेरी सारी विद्यार निकास है कार्य, परंतु कुम आको से सही। मैंने ऐसा बाजी नहीं स्टब है कि बढ़ी सिंह गीवको दर क्का है। इसी प्रकार प्राप्त (श्राप्तिक) कार्यी भी व्योधारो भाषांत गर्हे हो सम्बन्धा ।

ननीकरणी कहते है—वृते । अर्जुनके वीं क्रिक्रेंगर का का पुत्र: अपने सामीके पास लोट गया और जाने अर्जुनकी मही 🚅 कारी वाले उनके सामने विशेषकपते नियंदन कर 🗗 । उन्हें सुनकर किरात्येषधारी रेक्टरका कारेक्टी अवनी हेनांसे साथ



 भौतित् विकासकाः । districter and appropriate the second अर्थुनके अञ्चल आने। अने अञ्चल दृत्ता उनके द्वारा क्रम्य गया।' इस प्रकार अपनी व्यक्ति प्रानीचीने निवार करके अर्जुनने हेराका अर्थने क्रिक्टीका साम किया। पुर निकट साकर उनके साथ अन्यन्त केन्द्रपंत हान कोड़ एवं मध्यक सुन्ताकार urmer freund were fiem, fore शीवण संज्ञान केंद्र विकार क्रम जनतर महीलदित आवेकतीके साम कर्वनमा केर जिल्लामको भी पास । पुत्र हुआ। असमें अर्जुले रिज्जीने अर्थन क्षेत्र—क्षेत्रविषेत्र **महार्थम** । अग्रय मो बड़े कृत्यालु मधा भारतीयेर क्षरंगक्षणास्त्री काम क्षित्र । क्षत्री काम कारकारकार्थ है। समेंत्र ! जायको मेर क्षानेके अर्थनाय का का नाम । स्था ने अवराज काम कर देश वाक्षेत्रे । इसे राज्य प्रभाविक क्षेत्रे के कावका अर्थ कुलने आको अको बन्दर्ध क्रिकाम का सीम-सा कृते । का रामक भगवनात महानेकती हैन पोला विकास है ? स्वापने को मुझे क्राफ रिक्स । **१९ के । क्षे । कारकारकीय होनेके कारक के** 

सर्वकृत्य संकारकोने भारतरकारको कारण मुख्यासका को अवस लेख एवं अञ्चल war feiter wert un fem i geebere ! दिख्यांका के स्वरूप केरी, काची नक प्राणीये वर्गित है तक कालबीने अर्जुनको war write fire fee petintagen कारकार क्योंक दिया था, विकासीने नहीं कर दिलाधाः तक ध्वानकृत जल होनेकले हिमानीके जल सुन्तर जनको ऐसल्बर

अनीवको अवनी काराम प्रदान करना पाएने

में, क्योरियमें क्योंने देशी सीवन रची ची:

अल्बाक्षा हेरत होता सर्वका कलाव्य शा ।

अर्ज्जने महान् विकास हुआ। फिल से कांचित होच्या स्थले पश्चालाचे करने तसी — 'शहे ! ज़िक्को की प्रमुखकारणे करण किता है, से किस्तेन्द्रीये अधीवार कारणाककार्त साक्षात् स्वयं दिस्य से वे ही है। श्रीय । इस सक्क मेरी का क्या कर इत्सा ? अदो ! सगवान् फिनकी सन्त

श्रदी बानवारी है । यह बद्दे-बद्दे नावासियोंको

भी फोरने हाल देती हैं (बिट हैरी नो निस्तात 🗗 क्या है) । उन्हें उन्हों अपने अपने कराये क्रियाकर पत्र करेन-ती लीमा रको है ? मैं तो

रची औ, इसरिक्ते हुम और स्थान से ( क्टेबरके करते हैं -कुकें। जो क्कार भागमान् तिमाने अपने दोवी प्राथिने चव्यक्रम अर्थनको प्रत्य लिया और अपने तृत्व गुर्जेके संबद्ध उनकी एकवाडी निवारम किया । किर प्रकारतस्य वनसान् संबद

प्रयो । अस्य न्यानीके साथ युद्ध कार्यवाले

प्राच्युक अर्थनको महान् पश्चालाम हुआ ।

सम्बद्धान् से सीच ही नक्षत्रपु संस्थानीके

क्रमांने स्टेंड गर्वे । यह देशका असामस्तर

प्रकेशनात किल इस्ता हो गया। यस मै अर्थकारे अनेको प्रकारके अन्यानम केसर

धरम भक्त हो, असः केट न करे । यह से बैने

कारक मृत्युरनी परीक्षक लेखके शिक्षे ऐसी स्टीतक

इंबर-मेर्च कहा—बच्ची । तुन्न सी मेरे

क्लंबरके करने हैं - जूने 1 इस प्रकार

agendi Paper 🛊 t

ni nint e

क्षेत्रके काम प्राप्तकृत अर्थुनको सम संस्कृते हर्ग प्रदान करते हुए प्रेसपूर्वक खेले । 

क्षात्रंत्र १ में सुकार पराव प्रसन्त है , अक्षः अव सुद्र की जांची। इस समय तुमने जो मुक्तपर

अभिन्यास्य है। आनके सक्षेत्रे समस्र और कुक्तक सोचा पाते है स्था आर मुफ्टेंकी

बारम शारक कारते हैं, जानको नकस्कार है।

आपका श्रीविक्ट जुन्ह कार्टिक तथा निर्मल

कर्मको एकान और मर्जका है, इजमें

विश्वक सुर्वेषिय 🕯, तथा आय जान

विकार बारक किये हर् 🕏 आवको प्रमास

है। बहुत्वर रे आव व्यासमर्थना स्तरीय

क्षा नवक्षेत्रा क्षा क्ष्यंत्रेवाते हैं. आवर्ष

अञ्चले पाप रिचयो राज्ये है; आरम्पर मार्गकार अभिनासम्बद्धीः सुन्दर स्थान-स्थान

करकोळाने आपको कारकार है। क्ली आदि

वक्तेक्षर संबंध अस्य ग्रन्मावकको प्रणाम

अवार एवं आधार विश्वा है। उसे मैंने अववी पूजा पान रिका है। साम हो वह ना ना दीने अपनी इक्कारों किया है। इसके इक्कार अपनाय हो क्या है। अबः सुवारी जो रमानक हो जा जीन को, क्योंकि की फार कोई पी ऐसी बन्दा नहीं है, को सुधारे विश्वे अदेव हो। जा को कुछ दश्य है, व्य मानुआंचे सुवारे क्या और राज्यकी स्थापनाके किये अवार ही दृत्यों है। तुन्हें इसका दुः स नहीं अभवा कादिने। अब तुन्हें इसका दुः स नहीं अभवा कादिने। अब तुन्हें इसका दुः स नहीं अभवा कादिने। अस्त तुन्हें इसका है स नहीं अभवा कादिने। अस्त तुन्हें

क्टोबार्क करते हैं — पूर्व | कामान् इंकरके की कर्काच्य अर्जुन व्यक्तिपृत्तक सामधानीय कर्क होचार संकरणीय कार्य । अर्जुन्ने करा — 'इस्सी ! अस्य को कहे इसम साथी है, अस्यको क्रम कहा दिया है। देश | परवा, मैं आयको क्रमणाया नया सर्वाय कर सकता है। स्वाधिक | अस्य के कड़े क्टालू है।' में कामार अर्जुन्ने कामान् शिकरकी अर्जुल्य क्ष्म केक्सम्बर स्वाधिक आरम्ब की।

अर्जुन कोले — आग देवाविकेषको नेपावर है। केरपारकालिन् ! आवको प्रमाध है। स्ट्राफिय | अन्यको अन्यकाल है। पञ्चानुल कानेकर ! आवको से किर सुकाता है। आग जराधारी एकर सीम नेजीके विक्रित है, आवको कार्यकर अन्यकार है।

है। यक्कपुरत कानेकर ! आवको में निर्देश कुकाता है। आव जरावारी एका सीम नेतिसे विकृतित हैं, आवको कार्यकर अवस्थार है। आव जराजन्यकोचे तथा स्वाको मुख्योते कुक्त हैं, आवको जन्मक है। मीलकट ! आवको मेरा कार्यकार जान हो। मैं स्वारंज्यातको अधिककट्य करना है।

बामाङ्कों निरिकास्त्रे कारण करनेकारे

क्ष्मध्यत्र । आयम्बे जन्मय है। यस

धुजाबारी आप करवालाको धुनः कुनः

है। को पानेकानकार है, कार्तिकेन निर्मात अनुवानी है, को व्यवनेको जांस और वृद्धित अक्षा कार्यकारो है, इन आवको पुन न्यून नावकार है। आव निर्मात, संगुण, कार्यक्षित, कारकार्य, कार्यक्षित संघी विश्वकार है; अक्षाको वै वार्त्वार निर्मात प्रमान है। कियाने कुलवर अनुवाह कार्यको दिन्ये किरासकेन क्षाका किया है, जो वीरोंके संपर्ध

कुन करनेके डेकी तथा काना प्रकारकी

श्रीतारी करनेताले हैं, उन महेकरको प्रचान

है। जनत्में को कुछ भी कम दृष्टिगोमार हो

क्षा है, क्ष्म क्षम जानका ही केन कहा जाता है। अस्य कित्य है और उस्तायभेष्ये क्षित्रेकीये रक्षम कर से हैं। वैसे श्रीक्कारोकी, उसकाराये उदक हुई अस्कारकीकी राक्ष गरमारे हुए अस्त्रकी श्रीकी राज्या नहीं की वा सकती उसी प्रकार आक्के मुल्लेकी की संस्था नहीं है। मूखा आक्के मुल्लेकी की संस्था नहीं है।

बेद भी समर्थ नहीं है, में से एक मन्दर्गक

कारित हैं, फिर मैं उसका मर्गन कैसे का

पंतिप्रत विकासका क

April 5 सकता है। यहेराज ! अश्व को कोई भी हो, पहेबारने अपने पाञ्चपत नामक असको , जो

आपको मेरा नगरकार है। क्लेश्वर 🛚 आब येरे रकारी है और मैं आपका सुस है अक:

आपको मुखपर कृषा करनी ही व्यक्तिये ।

नन्दीधरकी कहते हैं --- पूने ! अर्जुन्क्रक किये गर्ध इस सावनको सुनकर भवतान् एंकरका जब धरम जनक हो नमा । तम वे

**इ**सते हुए पुनः अर्जुनसे खोले । प्रोक्त्रशानि कहा---क्षण । अन्य अधिकाः

कदनेसे क्या साथ, तुम वेरी बात सुन्ते और अपना अधीष्ट वर मणि स्ते । इस समय सुध नो कुछ कदौरो, यह सब वै तुन्हे अकन

क्रकेंगा ( मनीधरमी कहते हैं—अहर्षे ! पीकरधीके की कड़नेगर अर्जुनने क्रम मोदकर कामसका हो संस्थितको प्रकान किया और फिर डेक्यूर्वक गहरह कानोने

कारण भारत्य किया । अर्थनने महा—कियो । अवव हो सर्थ ही अन्तर्धायोक्तमसे सम्बंद अंदर विराजधान है (आतः षठ-षटकी जायनेकारे हैं), ऐसी

दशाओं में कथा करें; तकारि में को कुछ कहात है, उसे आप सुनिये। सगवन् । गुक्रपर प्राप्तुओद्वारा जो संकट प्रया हुआ बा, बहु से

आपके दर्शनमें ही कियह हो गया। अब किस प्रकार पुत्रे इस स्थेककी परासितिह

प्राप्त हो सके. बैसी कृत्य स्तितिये । नन्दीश्वरणी कहते हैं जने। इतना

कारकार अर्थनने भक्तकारत प्रमानन शंकरको नगरकार किया और फिर के हाथ

बोइका मलक शुकाचे हर उनके निकट ख़बें हो गये । जब स्थाओ क्रिक्फ़िको यह इसल हो नया कि यह पायहपुत्र अर्जुन घेरा अनन्त

थक है, तम में भी परम प्रसन्न हुए । बिन्ट कर

अर्जुनको दे रिया और इस प्रकार कहा । पित्रमधी मोले---**यत्स ! मैंने !** तुम्बें क्रमण महत्रम् असा दे दिया। इसे धारम

सर्वका समस्त प्राधिकों के रिजे दर्जन है,

करवेशे जब तुम समक समुजीके रिग्ये अनेन के काओगे। जाओ, विजय-लाय करो । साथ ही में श्रीकृष्णसे भी कहिए, वे



हुन्हारी सहायसा करेंगे; क्योंकि ब्रीकृष्ण येरे करवस्थल, चल्ह और मेरा कार्य कानेवाले है। यस्त । के प्रशासने तुन निकारटक राज्य कोची और अपने भाई सुधिष्ठिरसे

लर्बद्ध कन प्रकारके वर्गकार्य करते छो। क्ट्रांश्वरणी कहते हैं—मूने । यो कतकर इंकरमीने अर्जुनके मस्तकार क्रमना कर-क्रमन रहा दिया और अर्थनद्वारा पुनित हो से शीव ही अन्तर्भान हो पर्य । इस जनगर धनवान् संकरसे धरदान और अस

गम्बार कर्जुकक मन प्रसन्त हो गया । सब बे अपने मुख्य बुढ शिक्का चिकपूर्वक स्वरूप

करते हुए अपने आक्रमच्छे लौह गर्ने । चर्च अर्जुनसे मिलकर सभी ऋइयोको हेसा कामन्द्र प्राप्त इक्ष्म काले कुटका प्रारीतमे प्राणको संसार हो गया हो। उत्तन समस्य भारत्य करनेकाली चौनाईको अस्त्रक सुक पिता । जब दर फन्डवॉको वह ज्ञार दशा कि विकारी परम संस्कृ के गने हैं, तम उनके हर्मका पार नहीं रहा। उन्हें उस सम्पूर्ण मतानाके सुननेसे स्ट्रिंग ही नहीं होती की। इस समय उस आश्रममें पहायनको पाण्यमेका थाक जारवेके रिक्ते कन्द्रन्त्वक कुन्हेकी कृति होने राजी । तब उन्होंने हुनंपूर्वक सम्बन्धिताः प्रथा कल्याणकर्ता दिलको कल्कार किया और (नेरह वर्षकरे) शतक्षाको कवाह 📷

कानकर कह स्थित किया कि अवस्थ ही हमारी किवथ होगी । इसी अक्सरपर कर श्रीकृष्णको का। क्ला कि अर्दन सीटकर 🚙 नवे 🕏 त्व वह समाचार सनकर वन्हें बड़ा सुधा निस्म और ने अर्जुनसे मिलनेके लिये बड़ी प्रधारे सभा कहने रूने कि 'इसोरिको मैंने कहा का कि शंकरकी सम्पूर्ण कल्पेका विन्तास कार्यकाले 🖫। वै नित्य करको सेका करना 🖁 , अल: अल्फ्लेन भी इनकी लेक करें।' पूर्व ! इस प्रकार मैंबे इंग्यरचीके किरात पायक अवसारका वर्णन किन्याः जो इसे सुनन्त अथवा इसरेको सुरान्त है, उसकी सारी साधवाएँ पूर्ण से (370070 Ko-Kt)

#### शिवजीके ब्रादश ज्योतिर्हिक्शवतारोका सविस्तर वर्णन

मन्दीकरणी करते हैं—सूने ! अस्य तूस सर्वेच्याची भगवान् संकाने व्यस्त अन्य प्रवेतिरिकृत्वसम्ब असन्तरीका वर्णन सवन करो, जो अनेक प्रकारके महल करनेकाने है। (अनके नाम थे हैं—) सौराहर्ने शोजनाथः, श्रीहीतस्यः सहित्यस्यान्त्रं, क्रमधिनीमें नदाकाल, ऑकारने अमरेनुर, विमालक्षपर बेकार, क्रांबिजीचे चीमलंकर, काफीयें विश्वनाथ, जैनयीके स्टब्स प्राच्यकेत्वार, विस्तान्द्रविमें वैद्यानाथः, द्यारकारणमें आगंबर सेत्रकारण समेकर और विवासमये भृद्धेश्वर : मुने , प्राचानम राष्ट्रके ये ही वे बारह अवसार 🖁 । वे स्तरंत और स्पर्ध करनेसे मनुष्योको सब प्रकारका आनन्द प्रदान करते हैं। मूने ! उनमें पहला अवतार सोमनायका है। यह बाहुमाके द:राका विकास कानेवातर है । इनका पूजन

करनेने क्षम और कुनु असी रोगोंका नारा 🛊 जाना है। यह स्तेवंधर तावक शिकाकार स्तेगह जनक कवन प्रदेशने रिव्हान्यमे रिवत है। पूर्वकालयं अनुसाने इनकी पूछा की की। वहीं सन्दर्भ गयोका विनादा करनेकाल एक कन्द्रकुक् है, विसमें साम करनेले बुद्धिकन् बनुका सम्पूर्ण रोगोसे युक्त 🗃 जाना 🖫 परवास्त्र क्षित्रके सोमेश्वर नामक महास्थितका दर्शन करनेले मनुष्य प्राथके कुट काल है और उसे भीग और मोक्ष सुरुष 🐞 जाते 🏗 तात । इंकारजीका वर्षेन्वकर्णन नामक दसरा अवतार वीदीरायर हुआ। यह भारतेको अधीष्ठ कल ज्ञवान करनेवारक है। पूर्व ! भगवान हिन्द परम प्रसानकपूर्वक क्रपने निवासपूर बैरकार्श्ववर्षणंत्रे के इंट्रहरूपमें श्रीहोरूपर प्रधारे हैं। पुत्र-क्राप्तिक किये इनकी स्तरि की जाती

------A ----🕯 मूने | यह जो इसरा ज्योगिर्विद्ध है, यह 👾 । इन दोनोने वित्त वित्तरीका भी

T-PE

• संदेशक डेक्क्क्क्क ×

दर्भन और एका करनेते यहा सरकारक होता है और अन्तमें मुक्ति भी प्रधान कर वेला है। इसमें अभिक भी लेलम नहीं है। मारा । प्रीकरकीका प्रकारक अपक्र तीलन अवतार कर्जाचनी नगरीमं हुआ । यह असने भागतंत्री रक्षा करनेवाला है। एक कर रहनास-निकासी कृषण असक असूर, यो बेटिया धर्मका विकासक, विकासि स्था सम कुछ रह करनेकाना का, उर्ज्यकरीये जा पर्देश । तथ केंद्र सामक स्वयूत्रमके पूजने विकासीयात ब्रह्मान विकास - विकास हो प्रांच्यार गाँउने

सुरेत ही अन्तर होन्तर हेन्क्रग्रहाग का शरायको प्राप्त कर विच्या । सम्प्रदेशम अच्छे भारतीया सर्वया कावा वाल्येकार दिवा विकास अस्ति । अर्थना वारतेकर व्यक्तकार मानक जोतिर्मिक्कानको क्याँ प्रतिकृत हो गर्थे । इन नक्कारत नामक निवृत्त्वा प्रकार-पूर्वक दर्शन और कुल्य करनेने कर्मकारी मारी कारमार्थ पूर्व हो जाते है और अलबे क्षेत्र परम गरीर प्रकार होती है। परस आकारणने सम्बद्ध परकेश्वर प्रमाह भागीको शंत्रीष्ट करा प्रयास करनेकास ऑकार भावक सीधा अकार कारण किया। यूने १ विकासिकि अस्तिवृत्तेक विकासिकारको विषयीका पार्थियांत्वह अतमित्र विराह । रती रिक्रमें किन्यका मनोरक पूर्व

कार्यकाले महाटेक प्रकट हर । एक रेक्सऑफे प्राचीन करनेका अस्ति-व्यक्तिके प्रदाता प्रकारताल विवयनार्ग क्रांबर बहां बे कवॉर्प क्रियक हो गये । यूनीका 🕈 उनमें एक भाग जोकारमें ओकारेक्ट मानक इसक लिक्स्मेर कमाने जनिक्किम हुआ और नुसरा पार्थिवस्तिक परमेका नामसे प्रसिद्ध हुउस ।

अधिकारक पूर्व करनेकाय समझना कारीयो । स्थापने । इस प्रवाद मैंने तुन्हें इस केनो व्यवस्था व्यवस्थितस्थानन वर्णन सुना क्षिण । परवास्त्र क्षिणके योजने अवगरका राज 🖟 केद्रोरत । 🖦 केद्रारने ज्योतिर्विक-क्रमणे रिका है। यूने ! यहाँ और्टरिके जो नर-जरायक नायक अयसर 🗜 इनके अर्थाक करनेवर क्रियमी हिम्मिरिके केव्ययनिकारकर विकास को गाउँ । के खेकी उस केरहांचार क्षेत्रकार विकास कुला करणे हैं। यहाँ कृष्ण वर्षान और युवन करनेवाले सक्तीको अभीक क्यान करने हैं। ताल र सर्वेश्वर होते क्ष भी किया इस सम्बद्धि विश्ववस्थाने रक्षके हैं। क्रिक्किक यह अवस्तर रूपूर्ण अभीक्षेत्रके अदान कार्यकारा है। महात्रभ प्राम्पके क्ये अन्यसम्बद्धाः नाम भीवर्षाकाः है। पुरा अन्यायाचे उन्होंने बड़ी-अही लीआई की है और चीनासुरबंध विनास विस्ता है। वारमध्य देशके अधिकति राजा स्ट्रिक रिकामेके अल थे। जीवन्तुर उन्हें वैद्वित कर रहा का । तक इंक्टरजीने अवने सरकाई इ.स. केनेक्स जब अञ्चल असावा क्या करके उनकी राज़ की। बिर राजा स्ट्रीकरणी प्रत्येक करनेकर सक्ते प्रीकरणी क्रफिलेमें भीमजंबर भागक ओर्शर्स्ट्रू-स्वकारने विश्वत हो गये। युने - जो समझ स्टब्स्टब्स्टब्स्य क्या क्षेत्र-केस्टब्स प्रदाता है. का विकेश कारक सामग्रे अवसार कारगीचें हरू । मुसिनाता निरद्धानाका सर्व प्रमानान् इंबर क्यमे पूर्व कालीने उन्हेरिनिक्क्सपूर्व

निवार है। विवाद असीद सची देशता,

वैज्ञानकारी किया और पैश्व नित्म उनकी

हानि-कुर्य किया जाय, को प्रतरेकी

MAN. पूजा करते हैं । को फादी-किवनाकों, फक है। कारकर बैदबोंके स्वापी अपने सुप्रिय नामक और नित्न करने नागोक्त का बारो खो है, अवस्थि यहां की वी र तायहरा, बहुत-सी

ने कार्नेसे निर्दिश क्रेकर कैकान-व्यक्ति स्थानाई कार्यकाले के बसायर प्रमु क्रम्

धानी होते 🛊 । कन्होरसर विकास मो स्वोधदेका क्रमान करनेके रिक्ने अधिकता-प्रमानक पानक अस्तरमी अस्तरहरू है, यह र्मानम महिन्दे प्रार्थन करनेवर गीवची को । जलेक कान्य का किम्पियुका महीके त्यापर प्रकार हुआ था। मीतकारी युक्त हवा अर्थन वार्यनी शक्ति-के-एकि प्रार्थनारी प्रम युन्तिको प्रश्नक कारकेके विश्वे न्याद्वान् प्रश्नक तुरेत विश्वक हो प्राप्ते हैं। मुने !

अप्याप क्षेत्रक विकास हो पर्ये । अही । उन

महेश्वरका दर्शन और अर्थ करनेले जाने कायनार्वे सिद्ध के जाने हैं। तनकान गरित th Peri tert & freudit berrugt क्षेत्रतीत्व परम् याजने स्तुत कीतानेड चेड्यक वर्त गीतने गामचे प्रमाणि हो। अन्ते नवीं अवसार वैद्यालय मानसे अस्तिह है। इस अन्यकाचे चक्त-सी विशेष्ट सीरवाई

मारनेवाले भगवान् इंजर राजनके कैन्द्रे आविष्ट्रीत हुए हो। इस सब्देश राजवाहार अपने साथे अलेकी ही कारण कारकर महिन्दर क्योपितिकारकारको विका-पुरिश्वे प्रतिहित हो नवे । का नलकरे के किलोकीर्ने

बैद्यनाचेचर नामसे विकास हुए। 🛊 भारतपूर्वक दर्शन और पुजन करनेवालेको भोग-मोक्षके अदल्य है। कुने ? को स्तेत हम बैक्टनकेकर शिक्के प्रकानको वहाँ अथवा सुनते हैं, उन्हें यह मुक्ति-मुक्तिया कारी कम देश है। इसकी क्रावेखनकार क्रमुलाका है। यह अपने प्रकारिक स्थानेत

लिये प्राप्त्रपूर्व हुआ का। यह कहा दुईको

क्रम देना रहता है। इस अधानरमें दिल्लानि

द्रारती राजवी राध्याको, से वर्जकरी का,

बीकारकी प्रेमपूर्वक कोनिर्विद्युक्तकारको नहीं दिवाजीका कारदानी अवस्ता रावेक्सपासार कहानात है। यह श्रीतम्बद्धाः दिन व्यापेकाल है। को क्षेत्रकों के स्वाप्तित विकास का । विका असम्बद्धार संस्कारी परम प्रमान क्षेत्रपर औरतमध्ये जेम्बर्वक विश्ववस्था

स्वीतः व्योगिर्विक्रमक्ष्यो विकत हो गर्थ।

कुर । पूर्व १ तक औरम्बर्क अधिक प्रार्थमा कार्यका के सेल्क्सका उद्योशिक्षकारके रिक्ट हो गये । यस समय ब्रोतको उनको धानीभाक्ति सेवा-दूजा की । रावेक्सकी अवस्थान व्यक्तिमध्यो भूतरकार निरमीचे सुरम्या नहीं को का सरकती। यह अनेक पुरित-कृष्यको प्रकृषियो सम्ब क्यांको सार्क कुर्व करनेकार्य है । जो बनुष्य स्क्रानिक्विक राजेका निकासी ग्रहाजानी कान सरावेगा,

क बीक्यूक 🛊 🛊 । का इस लोकने जे हेम्पाकोचे रिक्ते भी कृतिन है, देने सम्पूर्ण

क्राइक देखा, से ही निवासको आविर्युक्त

क्षेत्रोको जेएनके पश्चात् कान अनको प्राप्त क्षेत्रतः। किर अने कैत्यक्य मोज निस्त जायगी । कुरुनेवारमञ्जूर प्रोकार शीवक कारहर्जा अकतार है। यह जन्म प्रकारको स्टेस्सओका कर्ता, चनकारण वक परमाको आनव्द देवेशाला है। को । ब्युग्यका क्रिक धारनेके

रिक्ने भगवान् अंबर दक्षिण दिसमें स्थित

देवरीलके निकटवर्ती एक सरोवरमें प्रकट 🛥 शिक्तिक्रीका वर्णन किया। ये सभी धोग हुए। भूने 🤈 धुरायाके धुरूको सुदेहाने मार और फोक्रके प्रदाता 🖫 जो प्रमुख कारमा था। (उसे जीवित करनेके रिप्ते ज्योतिर्विक्वेकी इस क्रमाको प्रकृत शक्ता पुरुषाने द्विवजीवरी आराधना की।) तम सुनवा है, वह समूर्ण पापीसे भूक हो उनकी परितरो संसूष्ट होकर अखबरतात जाता है तथा योग-योहाको प्राप्त करता शम्भूषे अनके पुत्रको बचा रिच्या । तहनत्तर कामनाओंके पूरक सम्ब पुरुषकी प्राचीनकी वस सक्षामने ज्योगिलिक्कपमे सिला हो गये । इस समय उनका नाम सुरुवेश्वर हुआ। जो समुख उस दिखारिकुका वर्गक-पूर्वक दर्शन तथा कृतव करता है, यह इस रवेकमें सम्पूर्ण सुरतोको धोलकर अन्तर्भे मुक्ति-लाभ करता है। शनलुज्यरकी ! इस अकार मैंने तुमके इस कार दिवा

है। अस्य प्रकार मैंने इस रासारहनामकी श्रीक्रियका वर्णन कर दिया । यह दिवके स्ट्रै अवनारोकी उत्तन कीर्तिसे सन्दन्न प्रदा क्रम्पूर्ण अपीष्ट फरजेक्द्र देनेबारले है। जो भर्क इसे किय अमाहितविक्तसे पहला अबन्य सुनता है, उसकी सारी स्त्रारूसाएँ पूर्व हो जाती है और अभावें इसे निक्षय ही भूतिक मिल्ड पाती है। (अध्याम ४२)

۲ħ

॥ प्रतत्क्रसंक्षिक सम्पूर्ण ॥

中

### कोटिस्द्रसहिता

# हादस ज्योतिर्लिट्टी तथा उनके उपलिङ्गीका कर्णन एवं उनके दर्शन-पूजनकी महिन्स

वी पूर्व विकासनीय भूगामको विकासीनानी वारतपु १९२०१०८(अधिनानी प्रत्योजनानीको । क्रारत्योगसूच्यास्य हरि राष्ट्र १२ वर्षि व व्यक्ति-१९मी जीवन्युत्सीहरुकोस्यूति स्थानमानेको । १ ६

पति विश्वपृत्तविकारं होते वृत् भी अवन्यी प्राथमाने हो विश्वपृत्तिकारं क्षेत्रका कारण भार तेते हैं, इसमें और अववर्त (प्रोक्षा) विश्वपेद कृष्ण-कराक्षाते ही वैश्वप्त कारणे क्ष्रपर्ण भीतर अस्तिका कार्यास्थानसम्बद्धकारों ही देवले हैं, इस नैजीवार अस्तान्त्र क्ष्रपर्णा, विश्वपत्त अस्ता क्षरीया अस्तान्त्र क्ष्रपर्णा, विश्वपत्त स्तान्त्र क्ष्रपर्णा कार्यास्थानकार्ते कार्यास्थान स्तान्त्र क्ष्रपर्णा कार्यास्थानकार्त्र है १६ १ स कृत्यस्थानकार्यास्थानकार्यः व्यवस्थानकार्यः क्षरपुर्णानकार्यः व्यवस्थानकार्यः क्षरपुर्णानकार्यस्थानकार्यः वर्षे अनुस्थान । ३ व

तिसकी कृत्युर्ग किनका वर्त है तृत्युर है, विसकत पुरसरकिय गय पुरस्तानों कारते स्थान प्रमाद विकालों के हैं, के क्यानानी स्थाने क्या क्रम्या है, के आकारित्य आदि तीनों सर्वोको साम कर केले सम्बर्ध है, विसकत स्थान सक्तियम एवं प्रशासकानों स्थातिन केल है गया के निर्देशकानिकों स्थातिके कृत्याकों आवेतिक है, व्य निर्द्शासका कोई अभिनंत्रकीय रेज पुरस्ता

वृति केले—सूनकी । आपने समूर्ण सोकोचे हिल्ली कायनके नाम प्रकारके आक्नानोंने वृत्त के जिल्लाकरका स्थानक कार्यक है, वह बहुत ही कार्य है । अस्त है अस्त

पृतः विश्वके परम काम माद्रास्त्रका समा विश्वनिक्षुणी महिनाका प्रमानमानुर्धक वर्णन विश्वित : अस्य विश्वनकारेणे तेतु हैं, असः क्ष्म है। प्राणे | अस्त्रका पुरस्त्र प्रश्वको विश्वके कुर सम्बद्ध विश्वके सुरस्त्र प्रश्वको अनुस्त्रका प्राणे कार्यकृतेतुम्स परम कार्यक इस् वृत्त नहीं हो यो हैं, असः विश्व कार्यका कर्णन व्यक्तिके। प्रमानविद्या | पुरस्कानमें, सीर्थ-वीर्वाचे को-को पूर्व विद्यु है अस्त्रका अस्य व्यक्तिके को-को पूर्व विद्यु है अस्त्रका अस्य विश्वकार है, पर्यक्ति विश्वके का प्राणी विश्व विद्युविका कार्यका कोक्टोके विश्वकी वृद्यको अस्य कार्यका कोक्टोके विश्वकी

हैन्स्यून्य है । प्राप्त बुक्त किन्तुओं ही जीर्गाहर है । का दिल्लांस्ट्रांगको कार्च भवन्त्र नहीं है, सभावि में अवका विश्वविद्य करीय करना है। को स्पेर्ड को द्वार देखा जाना है तथा जिसका पर्णन कुर्व स्थानम् विकास स्थाना है। यह स्था भगवान् रिश्वका है क्या है, कोई से बन्तु दिनके सरकार किया गड़ी है। कार्यादारोमिकाने १ प्रांतकान प्रांतको राज स्थे गोकर अनुबाद कारते हैं। हिन्ते हो हेक्या, असून और मणुव्यासहित सीजें कोद्दोको निवासको स्थान कर रका है। सम्बद्धा रकेक्षेत्रन कृता कारेके छोडवसे सी क्यकर् महेवा डीर्ज-मीर्थमे और अस्य स्थानोने भी जान प्रकारके लिक्नु सरमा करते है। अर्थ-वर्ध का कार्तने अभिन्यका धनकार् सम्बद्धाः सरम किया, सही-सह त्रक् सम्बद्ध अन्यतार से कार्य कार्यक में निकार हो क्षेत्र, लोकनेका इत्यान करनेक रिप्ते क्योंने a dilips firmpers a

अन्य के कार्य कारण है। जनका कम क्रिके - कांस्ट्रं कम क्रिके काम है। मोगाइमें अर केप्यूक्ती कृता अरखे विकास कुछ केप्यूक्ता क्रिकाम क्रिक्ति क्रिक्त

e distance the units had advance such more ground and when - effetive auch region mei-filte mits without Percenter it: augus with elicies its atrodic it a set mate report gord war facti grouphs are \$ 10 James tires and \$ 15 most of time-but street प्रदेशों किया गर्नेक करना प्राप्त प्राप्त करना क्यान कि कार्यक अर्थ करना है। जो कार्य करना के स्वर्ध है। या पन निवारों ओक्सवर के स्वर्ध में अधिकारक अबस पालवा करने कोट गर्डक गरफ है। उन्हें से केरण पानकरी रिक्तिको होती अञ्चलका मेरिएक, बोलक क्षेत्रा है। स्वाधि पर प्राप्त अनेक हो है। बार्व अवेशिक्त और अस्परिक्त कार हो प्राप्त पुरुष रेखा है । यह पार पर का हो आहे स्थित हो उत्तर पूर्व गर्द है 🔍 केरहायान का प्रदर्शन है। प्राप्त-१८ कहा कुछ, निरम्भा निरम है। निरमको पूर्ववई और अस्पर-प्रमुख क्राप्त स्रोवर्ड-इन क्रावेशन हैं और nigarit meritadik firaji gilingenye lingaran (f. 100 taja nijegarit yan dise alia sala salagsah yan sija. दृत्र है । है। बोलोप्रहोस्थलक स्थाप अन्तरिक पूर्व और पूजारे एक पोस्पाहरू विकास समस्त अहराजनकर साह उसेन्या है । पुर केरण न्यांके क्ष्मेरी मुक्ति प्रक्रिय प्रक्रिका नामक रहत केर हुए हैं। उन्हां प्रकेश कर दिल्ला पर, पाई हुए महिन्दिन्द्रका प्राचीन प्रतिप्त है। प्राचीन है। प्राची अञ्चलक अने हैं कि बच्चे कर्त करिएने और नेतीक विकास की र विकास प्रकार के अनुष्य अञ्चल को प्रमुख अधिक प्रकार के सुरक्षित किया के प्रकार के प्राप्त की विकास के प्राप्त की प्राप्त क 1947 कहा पास है । कुछ सेंग कर ने देश कियान दिलाई प्राप्त कारण कारण कर देशक कियान कियानित है अही चीन अपन्य कर है। है अपने में अन्य कर में की अपने में की अपने हैं अपने की विकास कर का व्यवस्था के प्रकृति प्रभाद है। जनम् प्राम्ति मुर्जिन विश्वा प्रान्ति स्थानिक स्थानिक १८ कोए पूर विद्यालीक स्थानिक स्थानिक विश्वाह specific new at great fault it, in the same water we let it such bottle studie direct the forgeteint, more after it is specific community foreign it is anti-out foreign to foreign the firm it was appeared through them it was forced that you wast any on many it कारी कार्यन्त्र कर क्षेत्र कर्ड में हो। इस पान संस्थाने अहा कुम कार्य गीवर नेपाट चेरीकार प्राप्त अनिवृत्ति है। एक प्रश्नेत कुछक अनिवर्तिकार न्यून वर्णात सम्बद्ध अपनीत संक्रतेहरूकार्त हैं है असमार्थ सन्दर्भ विद्या भारतात होता है। इस्तानक एकंक का है। जोई क्षेत्र इस्तानक अवनी अवकार का मान है। इस बार्डिक राज्यान को पाने स्थान किया साल है, उनकी कर प्राथमा जिया और एक बार्डिक अल्पान है। बोर्ड कोई सीई हिस्स केंद्रसम्बद्धीः अन्तरीय औरत पार्का दिन्ता हरणांस्त्रकः को बनको नार्कतीया नार्कती । यह नार्वीके कामे अन्तरीयको हर बोल पुरू करते दिया स्थित । उत्तरक र दियां रहे हैं कहिए कार्र-निकृति र ११ - बोक्सक सेनेक से स्कृतक र्गार्व को प्राप्त है। यह उन्हार प्राप्त प्राप्तक कारणका या । यह राजनी है । वहाँ कार्यक प्रत्य र रावेशका विद्यान क्षेत्र के 4 कहा है । १२ - ओस्ट्रक्क्य 16-मेंक क कारेक के कारे हैं 1 544 कार केरकार कार्यों के असी र्वेपराञ्चल केंद्रावर्ध कर संस्था कर कारण कोर्बन करते हैं। इस स्थानक से प्रियमिक कार्य है

armildregangaden ein pipen geneteren ei ber ender rerengen mage i den eff binde anne en par कार कर लेखा है।

भ्नीचरे । विक-भिन्न क्येरक्को शनेकी इच्छा रत्यका होतु मन्त्र्य इन कारह नामीका भार कारेंगे, के इस स्टेब्स और पारनेकार्ग का मनोरकको अवस्य कहा क्रांचे । जो सुद्ध अन्यः जरणकाने प्रत्य निकास पासने इस नामोका पक करेंगे. को सभी भागके गर्जने निवास को बारव कोगा । इन सम्बंध कुमनकारते ही इसकेवाने इवस क्योंकि लोगोर्क द लोका राज है जान है और परलेकर्य रूपे अवस्य केन्द्र प्राप्त क्षेत्रा है। का बारह व्योतिविद्योगक नैवेश क्यापूर्वक बहुन करना (जाना) प्राप्तिचे । ऐसा अर्थनार्थन कुल्लके मारे कर क्ष्मी क्षम जानकर चन्न हो नाने है।

वया की प्रक्रोपिनियोक्ते स्वीय और पुरानका परत करावा । अब उर्कातर्रहरूके क्यक्रिक व्यवस्थ जाते हैं। मृतीक्षके हे व्यान देवर पुने। सोयनध्यक्त जो उन्हेन्द्र है, क्राका मान जनलेखा है। यह प्रपतिह अही मही और समुद्रांक जीवनकर विकास है। मन्तिकार्युत्रके अकद उपनित्त रहेपाके

कोरक को । जो प्रतिकृत जातःकारक उद्यक्त । कालो प्रतिकृत है । यह पुरुषकार्य दिवस 🚁 बारह राज्योका कह कारत है, 🖦 मध्ये हैं और उपमध्योको सुरू नेनेपाला है। पायों के एक के संबंध निर्देशकोंका कर ब्यानकारकारकों अवस्ति दुर्धेवर वा हक्तकोः जनमे श्रीतद्व है। यह नर्गराके stor I am upon unites francis कारीयाच्या कहा पदा है। ऑक्सोब्सर-सम्बन्धी प्रवृतिक कर्तनेश्वरके नामने प्रसिद्ध k i ng Prog mòniràs most k sát कारकारको राज्यो कारकारिका कार प्रकार कामा है। केमोचारसम्बद्धी स्थानिक क्रीकरके व्यवसे असिद्ध है और व्यवस-सहयर रिक्रम 🕯 । जो स्वेग क्रम्बस दर्शन और पुजन करते हैं, अनके बहे-मे-धडे क्योंका 👊 विकारण करनेवान्स बनावा गया 🌬 भीन्यांकरणनान्त्री प्रयोगह भीनेवरके नामचे प्रसिद्ध है। यह भी एक पर्यनकों है विका है और न्यून्य संस्की वृद्धि वार्यवास्य है। नानेश्वरसभावी स्पत्तिकृत्या नाम भी पुरेका 🗴 है, का मॉन्सका सामानीके स्थापर निर्मा है और दर्शन करनेपालने सम क्रमोको पर रोजा है। रामेश्वरणे प्रकार हर क्रानिक्ष्यको गुलेश्वर श्रीत भूतनेश्वरको जन्मट हर अमिन्ह्रको फलोधर कक गया है। क्रमान्त्रे ! इस प्रकार यहाँ येथे ज्योतिर्दियोके स्वरिद्धिका परिचय दिया।

सीतक्षे कोवनको पर क्षेत्रीके सीम्पन्तन्त्रका कुलायक अनुस्तरकार्यको परभोक्षाम् । केटर दिग्रकाको प्राप्तको भौतातनस्य । सम्बन्धने ५ जिल्हा सम्बन्ध जीवनीयो । वैराक्ष्यं विमाननी क्षेत्रं राज्यको मेनुकले च क्षेत्र पुत्रकत न विकारने ॥ प्रदर्शनिक प्रमान कार्यन्य क पहुँच अधिकियोग । अधिविद्याने । स्वतः ॥ र्शान के क्षेत्रक संग्रह रह -- स्त्री

e माहानेने ये निर्मय केन्द्रवेद प्रकार । । प्रतार्क् कर्मकर्ता- प्रमानावर्गन ने शाला ।।

<sup>(</sup>金) (金 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中

A Charles and an and proper of the second se

अन्तर्शके राज्य क्षेत्रे हैं। युनिवर्त । के विकास्त्र्येक्य कर्मन सुने । मुक्तकान्त्रे अस्त हुए अध्यत-सम्बद्ध

(अल्लाम १)

•

काशी आदिके विधिन्न रिज़ोबत वर्णन तथा अतीवरकी अवसिके प्रस्तृत्वे यहा और विधवेत अविके तथोवनचे नित्व निवास करनेकी कथा

कारो है--वृत्तीकारे ! ग्रहाबीके कार पुरेतकारिये कार्यापुरी Market &: or wrent from विकास करते वाली गारी है। को विकासिक-क्षेत्री ही राज्याच्या पार्थिके । प्रत्या प्रकृत्या कुल्लीने कार्याके अधिन्त्रक कृतिकारेका, Recorder, question and adv महासागर आदिक संगर्भकर, जुलेकर, मारीकर, क्यूकेकर, पुरेचर, रिव्हारकेकर, क्रेशन, अहेचा, बेबलाय, क्लेबर, लेकेकर, रिवेदर, कार्यक्षर, मार्गेक, कार्यक्र, क्रियोक्टर: उच्चयके स्रोकर, जोनेकर, मारक्ष्मेका, कृत्युक्ति, क्रामेक स्था अन्योध्यम् मानेस असी अनेस प्रतिप्र finalization unto unto ambateal क्रांतके प्रस्तुनों का कारणका कि अधिनकी शरक्षणा क्या करके ग्राप्त का प्रशासी । अञ्चलको प्रमुख्योते एक पहर् Preside agricult fired models oft t

एवं प्रमुखीने कहा — अवसूत्रे ! वर्षः पूरा कृत वर्षनक की हुई चंदारजीवी पूजा और वर्षनरेकाचा काम कृते हैं है के मैं केम्पाओंका करकार करवेते निन्ने वहाँ नहां ही रिक्स पहुँगी : वरिक्रमानक वर्षण करवें मेरे करवारे तेनी उपलब्ध होती है, बैजी कृत्यें अपानेंसे नहीं होती । तारी असनूत्रे ! यह की सुनने राजी कम कही है। वर्षनकार चौका

है। असः चाँद तुम कारतका कारणान कारण कारणे हो और गोफाड़िलके रिक्ने मेरी परिते हाँ कहा जुड़े हेती हो जो मैं आवश्य कार्र रिकारकारों कियास कार्यनों।

कृत्यों काते हैं - कृतियों ! श्रामकीयों कृत्यों काते हैं - कृतियों ! श्रामकीयों कृत्यां कृत्यार कीतालं अन्युकते कर्मकारों कीतालंक्यां जल स्थान कर्मकों देखकर कर्मकार स्थानिकों अलग क्षेत्रकों देखकर कर्मकार स्थानिकों अलग क्षेत्रकों स्थान स्थान हिंगा ।

प्रत्यु कोले---साधित अनस्ये ! तुन्तरहः स्वेधकअन्यानकारी जिनसे कहा । सह कार्य देशकार में कहर प्रस्ता है। किया — अव्याप्तान्तीर जो<del>ड़े —देवेबर ! परि</del> परिवर्त । यर गाँचो । करावित शुन मुझे कहा । आप प्रवर्त है और अन्यत्का गङ्गा भी प्रवस क्री दिवा के र

सुन्दर आकृति एवं प्रश्नापुरू आदिने हो राज्ये। युक्त चगवान् जिल्लाचे वर्ता जबाट हुआ । तब गङ्गा और शिव्द येनों ही प्रमन्त से देश को किस्मित कुर्। अन्द्रीने हाम कोई का स्थानकर, उर्दा ने आविकिरीयकि रहते बयरब्यर और सुनि बरके को असिकानके थे, प्रतिकृत है नने। इसी विकास नाम भागान् संबद्धाः पुत्रव विद्या । किन वन वहां आविक पुत्रत । (अध्यान १—४)

है जो शाम इस स्थोवनमें निवास क्रीकिये उस अपने वे केनी परि-पान अनुम और समझ स्पेक्तेके रिन्ये सुरस्तापक

#### ऋषिकापर भगवान् विश्वकी कृषा, एक असुरसे उसके धर्मकी रक्षा करके उसके आक्रममें 'नन्दिकेश' नामसे निवास करना और वर्षमें एक दिन गड़ाकर भी वहीं आना

सहनकार औत्तृतकीने क्रम ब्यूप-के बारने समी। इस समय अध्यक्त प्रकार मूप रिव्यक्तिहोके ककारका सुन रेपे, का अर्थिकोचे पूरा — 'बहायते सुरुपी ! वैज्ञासः । सुद्धा स्ट्रामीके दिन सङ्गानी वर्णको बैच्चे होकर बंदी गया। उस अस्वयन सुन्दरी अताची ? इसकार विशेषकारको कर्णार र्काफिये । वहाँ यहान्धानीका कथ नश्चिककर कैसे हुआ ? इस कलको भी प्रकारकपूर्वक

प्रशास्त्रे । सुरुजी कहा—व्यक्तियो ! एक हारहणी भी, किरम्बर जान महीनका सा । यह क्रिमी बाह्यक्की पूर्व भी और एक प्रसद्भागको है। जिल्लिक व्याही गरी औ । विक्रको 🗄 कालि यह दिवासी उत्तम प्रतयत पालन करनेवाली की, सवाधि अवने पूर्वजन्तके किसी असूच कर्मके प्रधानने

'बालकेचका' बढ़े जात हो नवी । क्या का

इस्राज्ञणमधी इद्धान्तर्थं इतके चालनमें तत्त्व से

पार्श्विपकरपर्वेक आवना कटोर तपस्त

जनको प्रक्रिक एक दूर और भारतान् शरूर, को पञ्च प्राथमी था, स्थापनाचे पीक्षित कानिकेको सरकार करती देख 🛺 असूर की जन। प्रकारके लोग विस्ताल हुआ अरके साथ ककोएकी क्रमन कार्न लगा ।

मुन्नेश्वरो । प्रश्न जनम इतका पासन कारने

क्षा विकास कारणे तत्त्वर राज्यस्ती वह कार्यो करी कामभावते उत्तर दृष्टि व कार राजी । समझाने सामी हुई जस प्रदानीये इस असरका सम्बद्ध वहीं किया; क्योंकि पह अक्टन सर्वेन्द्रित और ज़िलक्ष्यानयरायणा की । क्रम करवाकी भूवतीसे जिस्सात हो उस देशराज प्रको असके उत्पर सर्वेश प्रकट किया

और जिन्न अपनी विकट स्था असे दिखाया । इसके बाद इस द्वारातने समदाबक दुर्वका कड्डा अंगर जान आह्यानपातीयके बार्नेबार शास a संविद्धा विकास क

864 # 4 Park | 1 हेता आरम्प क्रिया। का समय यह जाने. प्रताक सुनातकर कांची सुनि की ।

चयले बार्र उठी और अनेक नार संकृतनेक तिक-तिरक्की कुकर करने राजी। जा कुरनाजाकाला । अस्य केरणांचु है। श्रव्यक्ति विकासीने मणवान् विकास पूर्णवयाः भागोचीः साहः यक्ता करनेवाले ईपार है। अवस्थ हे रहा था। दिल्ला यन मनने-बारी क बरी आवन विक्रम है अन्ते मर्थको रहान्ये दिन्दं जनन्त्रम् स्टब्स्टी ही प्रारमने क्की।

तम प्रत्यानामधी २३०, प्रश्नानमधी



इतिहा तथा का प्राथमिको आग्न प्रयान क्षाकेंद्र किये परवाद शिव गार्ड प्रवाद हो मचे। चरामस्तर वर्गचर संकर्ष आ बारपरिकार केवरावा मुख्यो सामान पान का विका और प्राक्रमीकी और कुरम्बद्धिये देशका गामकी रक्षके विने स्थित हो क्का-'क जीने।' भोकन्य क कान क्षानार का राज्यों अक्षानानीने अनेत इस आकर्जनमा प्रभूतनमा कारणका दर्शन । अस्य देख पादिने । उस दिन में भी इस विका । किर सम्बद्धे सुक्त केनेवाले वरनेवार अधेकी निकास करना व्यक्ती है। शास्त्रको प्रणास कार्ये अन्तः करणनाती का राज्योने क्रम नोड गहराजीको यह बात सुनकर जाम जनका

प्रानिका योशी—नेकोट महारोग ! क्रापने पूर्व पायक असुरते मेरे कर्मकी रहा। को है; क्योंक आयोर इस यह यह असूर करा गया। देशां करके आयो अनुनी

कार्यको रक्षा की है। अब आप गुले अपने

करकोच्छे काम इसम एवं अन्तर पर्धित अकृप कोरीको । यस । यह से विने वर है। प्रमाने व्यक्तिक और क्या के सम्बन्ध है ? इन्से । कोहर ! मेरी इसरी प्रार्थना भी सुनिये । अस्य स्टेन्सेन्स् प्रम्यान्येः रियो पार्ट मदा निम्तं रहिने ।

रक्षारेवाकेने कहा-व्यक्तिके । तुन व्यवस्थानिको और विशेषकः शुक्रमे असि रक्षकेत्रस्य है। सुन्ने मुहले मोन्से कर व्यक्ति है, के सबस मेंग तुम्बे के शिक्ष र

प्राथमको । कृती क्षेत्रको ब्रोडिंग्या और बंद्धा असी देवार वहाँ भागवान् विकास अविश्लोष हुआ साथ हरीने परे हुए आहे. और अस्तव प्रेस्ट्रॉल फ्रिक्ने प्रमाय कार्यः का सर्वते ज्ञाला करोकीते पूजन क्रिक । किर शुद्ध इक्को इक्क ओड़ मेरला प्राथमार क्रमची सुनि भी गरे । इसी समय क्रांच्यी केवल्टी ग्यार क्षत्र व्यक्तिकाले उसके पानको सरहत कारी हो असमिक के केली ।

- महत्वे कक-**---व्यक्ति ! वैशासमा**समें एक दिन वहाँ स्टेनेंड रिप्ते युक्ते भी तुन्हें

स्तरी बहते हैं—बहर्षिके र

पालन करनेवाली सभी सम्बद्धी ऋतिकाने जले भने। इस विपन्ने नर्पदाका कह तीर्थ स्वेकवितके किये अस्त्रतापूर्वक अञ्चल हेस्स उत्तर और पायन हो यदा तथा सम्पूर्ण 'बहुत अच्छा, हेट्रा हो।' भागमान् तिम कामोदार नात कानेमाने शिव वर्त् प्राचिकाको आभव अक्षान करनेके जिन्हें अन्तिकालके जनके विकास हुए । गहुत भी असम्ब प्रसन्न हो का प्रतिविधानको अन्ये प्रतिवर्ध नैप्रासम्बद्धी सामिके दिन पूर्व अंतरमें बिलीन हो गये। बह बेल सम्ब जुनबही कुलाले अधने अन परमाहै धोनेके देवता आनिश्व हो शिव तथा व्यक्तिकारी किये वर्ष करी हैं, से पनुवासे से पहल प्रमांसी करने अने और अपने-अपने बालको जिल्हा करती है। (अकाम ५--५)

प्रवय ज्योतिर्तिङ्ग सोमजञ्जेक प्रादुर्घ्यवकी कथा और उसकी पहिमा

रायेश्वर आविकी सहिता बाहरे हुए जुलजीने स्त्युरके सहार रिका गरेकलीक्षको दिरमन्द्रिकोषी पहिलाका प्राप्त विस्ता । विस् प्रमुक्तिक नामक हित्त्वविद्युक्ति अनुकृ माहारका सुनायन शतक काहर-के हिमालिक्ष्मीकी विधित्त माहारको-कामान प्रणंत करनेके वश्चार प्राप्तिकेक प्राप्तक के क्योदिः[संज्ञानसः कर्णम् करणे साने ।

स्तजी मोले-(श्राद्यको १ विन सदगुरूमें भी कुछ सुना है, न्या क्योलिसिंडोंका महास्य स्था उनमे भागत्वाका प्रसङ्घ अपन्ये बुद्धिके अनुसार संक्षेपसे ही स्वार्टना । तुम सम व्येत सुनी । मने ' स्थानिनिधार्थे सकते पहले सीमनाधका नाम आता है: अंत: चहने रुपिक मद्यस्थाको सामध्यम क्रेकर सुन्ते । मुनीश्वरो । अञ्चामना प्रजापति राहाने अपनी अभिनी आदि समार्थस बान्याओका विवास चन्त्रमाके साथ किया का। अनुमानके स्वामीके रूपमें पायत वे दक्कनमाई विद्येष को भा याने कुपी तक कराया की उने करीके. क्ष्मये पाकर शिरचल सहतेच्या संघे छने।

महत्त्वार कविता करतेके वालंबर, उन अब व्यक्तिकेर जी जो तेतिकी जायकी वर्त की, एकामार वही कन्द्रवाची जिसनी द्वार और, कार्जर कुलने कोई कारे कार्डांट किय नहीं हुई। इससे दूधते कियोको प्राप्त द:क हुआ। से अब अवने दिलाको सरकार्य गर्नर । बार्ड सकार इन्होंने को भी इत्तर था, उसे निकारी निकेदन केला। द्विमो र मह सम मुन्धार दक्ष की द: जी हो को और सम्प्रमादेत परस असमार प्रश्नमित्वर्गम बोले ।

दश्चने बद्धा- कलानिके । पूछ विश्वेत कुरूने जन्त्र हुए हो। तुन्त्रारे आक्रक्ते खनेकानी जिलारी निवर्ष हैं, इन स्वयंक असि कुरूने कर्न्य ज्ञानकिकामक क्यों है है हम किसीओं अधिक और किसीको कम पार करों करने हो ? अवतक जो किया, को व्याच्या अस्य असरे विका काची ऐसा कियागा-पूर्ण कर्ताव रूपे नहीं करना वाहिये। क्योंकि उसे नरक देनेकान्द्र बताया नया है। एतने कहते हैं अहलिंगे ! अपने

टायाद बन्धवासे सार्थ ऐसी प्रार्थना करके प्रकारित देश करको जने गर्ने । उन्हें पूर्व निक्रव हो नवा व्य कि अब फिर जाने ऐसा न्हीं होनी । या जनपाने प्रवल भारतिसे संविद्य विकास के

**YZK** 

रोहिणीमें इसने आसक हो नवे से कि कुसरी। कर देने । किसी प्रतीका कभी आहर नहीं कको थे। आकार कामानको जनम नीर्वसरी सम्बद्धने सवा म्यायोजिस कर्माक्के सिन्दे अर्थन करने लगे ।

दश बोले—बन्दम ! सुने, में काले अविक बार हरूके अर्थना कर कुका है। किन भी तुमने मेरी करा नहीं जानी। इस्तिन्ते आज प्राप देता है कि तुन्दें क्षणका रोग ध्रे जाय ।

सुनवी नवते हैं -दक्क इनक ककी ही शणकार्थे जन्मा क्षत्ररोगले करत है गर्ध । अनुके भीका क्षेत्रे क्षेत्र का सनक क्या अप्रेर जन्न इज्यानाय सम ग्रना । स्था वेदाना और ऋषि करने समें कि 'हान | हान | अब एवा करना चाहिते, सन्तव केने रीक होंने ?' व्हें । इस प्रकार ब्:कर्ने कहकर के सब स्त्रेग विद्वार है नने। बनुवाने इस आहि सब देशताओं तथा व्यवियोक्ते अवसी अध्यक्षा सुवित की। तम इन्ह्र कानी केनल तया वसिद्ध आदि व्यप्ति प्रक्रानीकी करणने गधे।

तनकी बात सुनकर कहानीने कना-हेक्ताओं । यो हुआ, स्त्रे हुन्छ। अ**न्य** न्य निश्चय ही पानट नहीं सकता । उत्तः करके निवारणके किने ने शुन्ते एक उत्तर क्रमा बतारत है। अस्टरपूर्वक सुन्ते। कदना हेवताओं के साथ प्रध्यस नामक शुन क्षेत्रमें कार्य और वहाँ मृत्युक्रकरकाशा विकिन्तंक अनुष्टान करते हुए भगतान् शिक्की आरम्बता करें। अपने स्तवने विकरिक्क्षी

स्थापना करके वहाँ बच्चवेच नित्व तपना

दिवारा सेकर उनकी बात नहीं कभी : वे. करें । इससे प्रसार सेकर सिम को समरहित

ता देवलाओं थ्या ऋषियोके करनेसे इस बातको सुनकर एक दुःसी हो फिर सब्दे । ब्रह्मजीवी आसके अनुसार कदमाने नहीं कः व्यक्तिसकः निरम्तर कारण की, मृत्युक्तमः क्यारी व्यवसन् वृत्यभक्षकाम् पूजन किया । रत करेड करावा का और क्यावास क्षक करते हुए कन्नत वहाँ स्वितंत्रित होकर लगावार सर्वे हो। उन्हें तपस्य करने देश प्रत्यक्रकार भागवान् इंकर प्रशास हो उनके मामने प्रमुद्ध हो नमें और अपने धक्त क्युकारो कोले (

संबद्धकोरे कहा—क्यारेव | तुन्हारा करणम् हो; तुन्हारे अपने को अधीह हो, बह बर क्रोंके । मैं प्रश्नक हैं। तुन्हें सन्पूर्ण आस का प्रधान कर्मगा ।



बन्द्रमा जेले—बेदेशर । पद्म आप अलग है से मेरे लिने बचा असाव्य के सकता 🕼 उच्चरि प्रची । जंबर | अस्य मेरे क्रानिके का क्रमरोजका निवास्त्र कीमिये । कारते को अवस्था कर गया हो, उसे क्षमा महिनिये ।

शिव**ा**ने कहा<del> चत्रतेव । एक पक्षाय</del>े

प्रतिक्षित शुन्तारी कारण श्रीचा को और दूसरें उसक्र विकास करना जाता है। कन्यकृष्ण इस बक्षमें फिर वह निरमार कहती हो। जुलकार बायकार संबंधि क्यमें प्रसिद्ध अपूर्णार बाजूनाये अस्ति। अस्ति । को मनुष्य असमे कान करता है, यह सम चनकान् क्रंकरकी मूर्ति की। इससे काले कालेने मूक हो जाता है। इन्हें आदि सी बाजका भिकार करनेके रिको चलवाद प्रोकार अधीये नानवर चर्डा संबंधन चल्लाचे और क्षेत्रमाध्येत माध्ये नीवी स्तेत्रीने विकास हर्। ब्रह्मको । स्रोक्ककका दुश्य करनेसे के जनसम्बद्धीर क्षण संख्य प्रदेश आहे. रोजीयर माम कर के है। वे माम का है. क्षातकृत्य है, विनर्फ जन्मते नीचे क्लेक्टेक्ट स्वामी प्राप्तान् भागभान् संवयन प्राप्तकार्ध पवित्र करते हर अध्यक्तकेलये विकास 🕻 ।

कर्ण संस्थाने तमे। इस प्रकार मेरे

महिलकार्जुन और यहाकालनामक ज्योतिर्लिट्टोंके आविर्मातको कवा तथा उनकी महिमा

कर्त समार्थ केवलओं संक्रमण्याचे जी क्यापना की है, जिल्लों फिल और सहस्रकार

भन्तिकार्जनोः अनुवर्गकाः। प्रस्तुः सुनानः है. सिसे सुनकर बुद्धिमान पूजन क्या वारोंसे मूल हो जाता है। जब म्बाब्यक्रे सारकारत विध्यापुर क्षमार कारिकेल साठै वक्कीकी परिकार। करके जिल केरकल पर्यन्तर अले

और गर्नेगांके विकास श्रादिकी करा सुनका प्रतिश्र प्रचेतवर चले भने, कार्वनी और विकासिक वर्ता जाकर अनुवेध करवेगर औ बही और तक कारें। की कार कोस हर भारत रहते, क्रम क्रिया और पार्वकी ज्योतिर्कत

भारत्य करण करके वहाँ प्रतिक्रित से पर्य ।

निरासार होते हुए भी से सम्बान तिथा किर अध्याक रोग होने हैं, से तान का कुम्बनें कः बाकार हो नने । देवलाओंकर प्रदेश हो जर स्वातन्त्र स्वान करनेन्वकर स्वाह हो जाते हैं। होत्रोह अञ्चानको कहाने सक कन्यानों अनुवा किस प्रश्नेक जोत्रमाने इस उत्तर क्रीबंबर मेरान बहाता है, उस करायों सर्वका बाह्य कर लेखा है—इसमें संसम नहीं है। क्याक जीरोग होकर अथना पुरास

> क्षेत्रकात्रका सर्वाच्या सर्वा प्रवाह सुरा क्षिक र क्रीक्रये ! इस तरह जोनेश्वरतिकृषा प्रमुखीय हुआ है। की मनुष्य मोक्नायके क्रमुनांबको इस क्रमानो सुनम अथका इसरोध्ये सुनास है, यह सन्पूर्ण अनीहको पतार और सम्ब पार्थीचे मुक्त को जाना है। (SHOPE &-TY)

मृताई काले हैं—प्रश्नविके ? अन्य है। से केनी वृत्तनेत्रके आतृत हो पर्वके दिन आपने क्षा कुलाको केलनेके रिप्ते उनके मान काक करते हैं। अवासकाने दिन मनवान् इंद्या क्यां कार्र क्यां क्यां हैं और पीर्णमानीके

> दिव क्वांनीओं विक्रम हो वहाँ पहार्थेण करती हैं। इसी बिनमें लेकर मानार शिवका महिल्लाकोन कामक एक रिव्ह सीनो लोकोचे प्रसिद्ध कुल । (क्यमें पार्वनी और

विका क्षेत्रीकी प्रवेतिको प्रतिन्त्रित है। 'सरिल्लाड'सा अर्थ फर्यनी है और 'सर्जुन' कार, शिक्यत बार्क्स है () उस रिज़का जो

रहान करता है, वह सपसा पापोसे नृक्त हो

 मंदिका क्रिक्कार्थन । जात है और सम्पूर्ण अभीकृष्ये प्राप्त कर

रोजा है। इसमें संस्था नहीं है। इस प्रमान महिल्लाकोन कारक द्वितीय अवस्थितिकोष्ट्राया बर्णन किया नका, यो दर्जनकाओं लोगोंके रिक्षे एक प्रकारकः सुक्र केंग्रक्त कारण

शुक्ताने कहा — प्राथमको १ 🛊 अन्य 🌓 क्रमहरू 🗓 में आप सीवानेका नव पूर्व प्राप्त हुआ। प्रत्य पुल्लोका सङ्ग निक्रम 🕏 भूग 🖟 कतः में अन्तर स्रोप्यन्य सम्बद्धानः मानगरियो परम नामची दिव्य कार्यका भूकोन कारात है। तुम्बर्कान आवरत्वांक सुन्धे । अवन्ति नामके प्रक्रिया एक रक्कील नगरी है, को कामना क्रिकारियोको मोश्र प्रकार करनेवाली है। यह चनकन् दिन्यको काल ही दिया. परम पुरस्कानी और संस्थानकरी है। का पुरीने एक होड़ सन्तरक रहते थे. जे पुनवार्ववरायक, वेश्वय सानवार्थ संस्थ तथा बेरिक क्रानेति अनुसारमे करा करा राजेकारे थे। ये पाने जान्यी स्वान्त महरके जरिनिय इर्गाम्होत महरने और निरमकी कुलाने अक्ष नायर रहते थे । ये हत्यान केनल प्रतिनित्त पार्थिक जिल्लीच्या क्लाकर कार्या

पूजा किया करते थे। नेदक्षिण जनक वे

प्राप्तान देवता सम्बद्ध प्रानार्वको क्रम दक्ते

बे; इसरिवरे इन्होंने सम्पूर्ण क्रामीका कार

पाधर का स्ट्रांत जात कर ती, को संस्थित

ही सुराम होगी है। उनके क्रिक्ट्कायरकार

कार नेकानी पूत्र में जो निना नाताने

सपूर्णोंने कम नहीं है। उसके नाम के---

देवविषय, जियमेका, सुकूल और सुक्रण।

प्राचित्रोति क्या-सम्बोति असः अस्य विकास क्षाप करके स्वारो व्यक्तिर्विक्या

144

क्या है।

कर्णन वर्गनको ।

इनके चुरसक्षक गुज वहाँ सक् सक्ते लगे । दनके कारण अवस्ति जनते प्रदर्शनके वर्तनको हो नकी की। इसी संबंध साम्बात पूर्वल्या दुवन नामक एक कार्याची अनुरने जन्माचीले वर पावा केंद्र, सर्व तक क्योकाओंपा

आक्रमण विकास अन्तमें काने सेना लेकर अवस्ति (उजेन) के अञ्चलीया भी पहाई क्षार हो । इसकी अधारों कार क्षानक देख वार्त विकारोपे अञ्चलीके स्थान अवस् हो यथे, यस्तु ये क्रिक्टिकाली प्राह्मण-सन्द् इसमें क्षेत्र को । यह नगरक प्रक्रम पहल ध्यम नवे, तक उन्होंने करको आक्षमान केरे 84 448 — 'आयरोग भक्तवासर वनवान् चंत्रास्था वरोसा रही।' की कहा दिख-विश्वका कुल्य काके के जनकाद विश्वका धारम पार्ट सके । इतनेने ही सेनासक्रिय कुम्मने आकार

का प्राक्षणीयो देशके और कहा — 'उन्हें बार कुलो, क्रोब हो ।' नेवर्डिको पुत्र कर साहकोंने इस समय इस दैनाकी कही 🥵 बढ़ बल भड़ी सुनी; बनोबिट वे नगवान प्राप्तके कार-वार्थमें किल से । उस स्थापन क्रिको उन्हें हैं। उन प्राह्मकोंको करनेकी उन्हा क्ये, जो ही इनके द्वारा पुलिस पार्थिक किर्वासको स्थानमें सहै भारी आकारके काम एक नकु प्रकार हो नका। इस महेसे गामान विकादकारकारी प्रशासन क्रिक प्रकार हो क्ये, जो बहुत्याल स्वयंत्रे विकास हुए। वे क्ष्मेंके विशासक तथा सायुर्व्यके कारक्यकार है। उन्होंने उन देखोंसे

कार — अने कार ! मैं सुद्धा-मैसे सुरोके

हिम्मे बहुत्वस्था प्रकट पुश्रा है। हम इस

ब्राह्मणोके निकटते दर भाग बाओ ।'

गुलात्त महत्र चार विका । कुछ सेन उनके हारा करी नवी और कुछ नाम नवी हाँ। बरमाना तिरावे कुरमाता का कर कार : वैसे मुर्वको देशका समूर्ण अन्यकार न्यू हो जाता है, क्यों प्रदेश भगवान् विश्वनको देशकार करवारी जारी केल अनुस्थ हो गानी । केवलाओकी इन्होंनेको क्या की और अनुसारको पुरसंबर्ध कर्च होने सन्ति । एन प्राच्यानीयां अस्यातंत्र हे युवस्ता हुए सर्व

महाकार प्रकेश किया जाते कहा-



हेरत बहुकर महत्वार प्रकारने 'कुमलोन वर प्रीपे ।' अवकी यह सता होनाराहित दुवलको अन्ते ईकान्यान्से सुनकर वे सक इकान क्रम ओह मन्ति-च्याने भागेभीते प्रचल काले कानास्त de dieter हिन्द्रीने काम-पहल्कान ! स्थानेक !

कुरेंको स्था देनेकार प्राप्ते ! सन्ते । अस्य क्ष्में क्षेत्रकरकानरसे केन्द्र अक्षम करें। किया । अस्य प्रत्यात्रकारकात्री स्थापंड रिक्टे सदा वर्षी को । प्रथी । प्रथी । अपना दर्शन कानेकाहे सहन्त्रीका भाग नदा है बद्धार करें ।

सुराति काले है—ब्युविके हे अस्ति देखा बढ़रेवर को अपूर्ण दे मनसाद शिम क्षाको अवशेषकी रहताके लिये इस काम सुन्दर रहोंने किया हो गये । वे प्राकृत नेश पा गये और बहुरे काचे औरकी एक-एक कोस जुनि हैक्ट्राजनी भारतका दिल्लाह स्वान सन् गयी । वे रिव्य कुरत्यर महत्यत्रकेश्वरके मानले विकास पूर्व अञ्चलो । अवस्य पूर्वन करनेने कराने भी कोई दुरक नहीं केला। किया-किया प्राथमाओं सेवार मोर्ड कर विकासी क्यानमां करात है, उसे बढ़ अवला क्लेक्स क्रम हो अल्प है एक परस्तेकर्ने चोक्र की निवर काल है।

(अध्याम १५-१६)

#### यहाकालके महारूपके प्रसङ्घर्षे सिक्षमा राज। बन्द्रसेन तथा गोप-वासक क्षीकरकी कवा

स्तर्जी नारते हैं—प्रस्कृत्यों । अपैर वितिनाम से । हिल्लोर मार्गदोनें प्रसान क्तानेकी रक्षा कार्यकाले व्यापकार यावक तका कर्यन्तेकार्योदन वर्षित्रवाची राजा प्रदोतिर्तिकृत्वा वाह्यसम् वाहित्यामची चन्नतेनके सरका हो गये थे। एक सथव

क्षप्रतेकस्य है। इसे उत्सरपूर्णक सुन्ते। इन्होंने शकायर अवस झेकर उन्हें किस्तावनि क्रमानिनीने कारतेन समस्य एक महान् समा समस्य बहानांच प्रदान करे, में कौस्तृष-में, जो सन्पूर्ण प्राच्योंके मरवा, दिव्याच्या चरित तथा सूर्यके सम्बन देवीन्यवान भी । यह

Bi salitati aditta tibali tari tardilla i tasi tari asaata sa satu si adila tibali tari quaj para pagg

प्रांतकोत्री विश्वास ही प्रमुख प्रदान कार्य की । भागकार सिम्मोर आजिस स्क्रीमाले सम्ब क्यांन का विकार्यकारे कार्य कार्य मारके का विकासन्तर केली, सर्व देखनाओंने सूर्व राजकनाती पानि स्थानी क्षेत्रा क्षेत्री की । इस्ताह चारानेस्ट सम्बद्धे विकास के प्रोपेश के हैं, यह सुरुप्त कारण राज्यकोरेंद्र करने एक परिनोद्र और स्टेन्स्क्री मता कर कर्म और में कुछ क्रमें संगेत महत्रकार से तथा कथा महत्रदेशको सेनाके शाब अध्या पुरुषे पायतेनको जीननेके हैंको ३७० है नहें । ये अब चन्या दिल को à afre parte men apprit differe it : अनुर्देश अलनात्रचे संबेदन और कार्यात् कार्याः armore from air amfritt wit प्रारोको पेर रिक्या। अन्तरी पुरिको सामुर्ज एकाओप्राय विशे को देश राज्य अपनेत कृती भागतान् लाहकालेक्षाच्या सामानं कृते और प्रश्नित स्वेतर्गात करण कर विकास कान क्रमान्त्रके दिव-तम अवन्यकारी महत्त्वात्त्वाते आस्त्राचन व्यक्ते (स्ते ।

क्राडी क्रियों का लेड क्यानी क्रीई महानिक रहती थी, रिस्टके एकनार की वी । क्या विकास को और प्रस्तिनीने स्तान दिलोंसे रहती थी । यह अन्ये जीव स्थेक कांग्याको रिन्दे हुए बहुत्वराजनेत सन्तिको सबी अर्थेर कार्य एका पणुरेत्याम की हुई भारतात्रकी पुत्रत्वतं अत्यान्त्यंकः स्थान विकास । राज्यांक विक्रिक्ताना क आधुर्वका इतक देवनार कारों पानवानुसी प्रशान किया और निरू बहु अपने विकास-अक्षाप और अपने ह मर्जनको सा कानको भी बह सारी

देशाने, भूतमे अध्यान बाहन वारतेशा भी भौतकुत्ताहर विकासीची पूरत वारतेश्वर किया। किया । एक मुखर पामर समार उसे acres finftent nicht ft geur gert fufficie more morell un firm afte anthosis therefore were a force anti-परिम्पूर्वक कृतिक शब्द, अलेकार, क्या. ध्य, देश और अध्य असी, इस कुटनार क्रमेंड कुछ पूजन फान्डेड मन:कान्यक क्रिम वेतेल भी अधिव विराह । सुनार-सुनार पर्नी क्षेत्र कुलोहे बारका कुल्प करके भौति-व्यक्तिको पुरस् विक्षा स्रोत सार्वेश्वर धारमान्त्रीय क्षान्त्रको भूगान्त्र प्राच्याचा । प्रती क्षान्त्र व्यक्तिको करका दिल्ले आस्कारित हुर् क्षाने कृतके को मालो भारतके रिजे कुल्लाका पर्वाप् कारणा कर को सम्बद्धन् क्षित्वको पुजाने सन्य हुन्छ थो। शहर सन क्षांच्या कृष्यांचा भी हार कामकाने चोतान करनेको प्रकार नहीं हुई तक करकी में स्वयं काले कार नगर और यह राज्ये माने आँका की कामीर काम रामाने वैद्या देख क्षांक क्षां कार्यकार वर्गिको सन्ते। प्रभोगर भी जेन बढ़ न कर, तब ताने हारको अल्बा को भूप पीछ । परिवर्ग और करो-बेटरेस के उस सामा का की आका, जब करने बढ़ डिज्मीनम् बरायार दूर केला दिया और जासर बदायी हो सारी कुछ-सारामें सह कर है। यह देश बानक 'क्रम-क्रम' करके से दल । देवने गरी हाँ मार्गित अपने बेटेको स्टिन्समारकारकार पुरः क्षाने कारी नक्षे । कारकार विकास क्षाने वालके हम न्यू की गरी देश न्यू कार्यक मिल है केल है अपन्येक हैं। बारे मुख्यत करते हुए स्थाप्त पृथ्विन होका गिर श्राप्त । उसके वेत्रांसे अर्गतुर्भाष्ट्री धारा प्रकारित होने कुता देवते की। असः वर अस्तेवा अस्ते

उसने शस्ति सोसी।

आंक्र सुरम्भेकर तक किसूने देखा, कारणा वकी दिवीद परवाल जिल्हें अनुरक्ष्मे तरकार व्यवस्थानमा सुन्दर परिदर क्षत गया, मलियोके सम्मान्त संचे उत्पत्नी प्रकेशक स्थान पहें थे। प्रात्नेशक पहिल स्पर्धात्वानांनको बद्ध 🐧 गर्बी थी । क्याने हुन् सीनके पहल्ले निर्माण पहल्ला सर हिमानकार्य सुर्वेशीका साम्रो थे। अस्के विकास हर, क्याद और प्रथम हर शुक्रांकर दिलाको केरे के र वर्ड बहुकून मीलवरित तथा होर्सिक वने पूर प्रमूपरे क्रांपत à rà à : se franceix autorrit क्यानिकार कंपारका कारण निक्न प्रतिकृत था। प्यानिकार क्या पूर्ण देखा, क्या प्रैरन्तिकृतर अल्बी अन्ति है कहन्ते हुई पुजन-सामग्री सुराधिक 🖟 । यह सन्द देख 🕮 मानक स्थान उपना कामा हो गया। जी मन-हो-पर पछ अरखर्ग इतर और बढ़ परमानको समुख्ये निमान-सा 🛊 पनाः महत्रनार चरावान् शिक्की कृति करके इसके क्षारंकार करके करकांचे करूक प्रकारक और सूर्यांचा क्षेत्रेके बहुत्व वह चेत्र-वालक क्रियानको सनुर निकासः। कृता अन्यत प्रस्ते अपने दिविषको देखा। यह **अंदर्गनके समान सोन्ध पा पा पा । पार्ट** क्षा कुछ शासला सुवर्धनय होता? विर्वतन कृषं बाम उन्त्यान कैथलों प्रकारिक होने स्थार । जिन का कर नकरके बीवर नका, में सम प्रकारकी सोमाओं सम्बद्ध था। क्ल भवन्ते सर्वत वर्षित, रक्ष और सुवर्ण ही बड़े को थे। प्रशेषकारको सारक चीनर प्रवेश करके व्यवस्थाने देशक, करकी माँ

सानी । की बाई बाद जात को बेत हुआ जब दिला साक्षणों से साहित को एक सुन्दर कर्मनवर स्थे रही है। समयब अलेकारीने कर्मा जनी अंग क्रीज़ हो यो है और यह संस्थान देखानुन्छके अनान दिखानी देखे हैं। क्सने विक्रम हर का कारकने अपनी काराओं यहें बेगाने इंडरना ( का भगभान् क्रिक्टको कुम्बन्सा हो क्की हो। व्यक्तिको क्रकर हेस्स, सब क्रम अपूर्व-सा हे गया का। इसमें नहान् अनन्त्ये निवश्च हो अन्ते केटेको प्राणीके सन्तर विकास ( पूजके बुकारे निर्वेशकार्यको पुरस्कारकारका व्या स्टार कार्या सुरक्तर कार्यको राजाको सुवास है, से रियम काका क्रिके कार्य क्रमें रहते से । राज्य अकन कियम देश करके राजने व्यापा नहीं अपने और नानिजने कुम्बर का प्रधान, में कंकान्यनिके संस्कृ करनेकाम कर, देखा मध्यमें और पुर्वाक्रमेगदित गांव धनुरोप वह सब कुळ देख परभागवर्षः सामुख्ये द्वार गये और वेजांचे केलांद अस्ति प्राणी प्रया जनकर्मपूर्वक विश्वके कावक जीर्गन कामे हुए अधोरे का कलकाओं इक्जरे लगा रिया । प्राप्तको । इत् सन्य वर्ग पक्ष भाग ann क्षेत्र सम्बन्धः सब लोगः अस्यन्द्रश्रियोग क्षेत्रकर महेन्द्राचेक पान और बदाबार कीर्तन कारी सर्वे । इस प्रकार विशवका बंद अञ्चल वाहरूक देश्यको प्रशासिकोको सङ्ग हुन इक्त और इसीची क्रांबे यह लग्ने गय एक कुरमके सम्बद्ध स्थानीत हो नगी। चनके विक्ये कारको जारी ओरसे वेन्सर रहे हुई राजशीने भी अप:कास

अवने भूतवर्गके मुलले व्या स्वता अञ्चल र्वाता सुना। क्षी सुनकर सब अस्क्रयंत्रे वर्षिक हो गये और बड़ी आये हुए संस नरेश इक्स हो अल्लाने इस अवस्य केले—'वे. योग को थे, उन वनका रास उन्होंने उसी राजा बन्तरेन बडे भारी जिल्हामा है; बहुब्बामा क्या देशा। असर्व प्रवर निर्मय क्या करिन है। वे 🌎 🕬 सम्ब क्यान हैकाओंने चुनित निक क्रोप करने और उनके क्रोपने कर क्षम स्टेन कह हो कारोंने । ३०% इन नीवाके कार हो केर-विकास है कर रोग्य काहिये । देना होनेना महेका हमान कहा हमा करोंगे ।"

बैरभाव निकास तथा । वे अभी तथा अस्तान प्रकार के प्राथमिक्टी अनुवर्तत से महामानवारी इस राज्यीय कारीये मोतर गर्वे । यहाँ इन्होंने महान्यालया कुरू मेरवा । बिरा में सम्बन्धे राज कर नारिक्ती कान्यू अञ्चलपूर्ण दिवा सीमान्यको पुरि-पुरि करते हुए इस्कें प्राप्त नवे। बहा राजा अनुसंस्के आणे सहस्य प्रस्ता कागत-सन्वात किया। ये व्यक्तिय शासनीवर सेट और अन्यानीवर्गित पूर्व आरम्पित हुन्। पोक्कारभाके कार कृता कारनेके निर्फे त्याः प्रकट कु विकासक और विकारिकृत्या वर्शन वारके उन तथ राजानीने शयनी उत्तम सुद्धि भाषणान् शिवके किन्तानो स्थानकी । सहस्थार कर उसने नरेकोंने कामकान् रिमाको कृता कहा करनेके किने का भोपविष्युको बहुत-सी बल्ह्य उस्तातकुर्वक भेट की । समूर्य जनवहार्थ जो वहनंत्रवद

क्रांक निर्वय होकर पहानक्षणको अपने काम हेक्की क्रांमणन हमुख्यको स्वा प्रकट इक्रमिनीया पारम करते हैं। जिल्लाई पुरिष्ठे । हुए । उनके आसे ही यान राजा को नेनसी मारामा भी नेते विस्थानमा 🖁 ने क्या उद्यवत करे हे नर्ने । उन रूपने अधिरणानके क्षात्रोंन के न्यून कियानक है हो। इसके विकार होका उन्हें नकता हाकाया। काथ विशेष कामेले विश्वय के प्रमुख्य कालानेने पूर्विय के प्रानाराम क्रायानुकी का समाने मोचारी केंद्रे और कर पीरावास्त्रक-को प्रत्यको सम्बद्धाः का नोक्षीकी और देवाने हर केलं--- 'राजाओ ! तुम सम स्थेत सका पुनरे कालानी भी नेरी कल सुने । इससे पुन स्थेपोक्त पान होता । प्रशास दिखके मूरानी कार्त हैं-अक्टरको । ऐसर बिच्च क्षेत्रवर्तिकाके रिक्ते दूसरी कोई पति विश्वास करके पुरुष क्रम्पाली कर करा नहीं है। यह नहें सीधान्यकों बात है कि इस भूगानीने प्रक्रियार काम विथे । प्रमीर कामी - गोयकारकाने दिल्लाहे कुमाबह वृत्तीन कामी most from all pile from worth all विकास कुला कार्यंत अने या विकान भीववंत्रको वोति वक्षनेवाल का मानव मनावाद प्रोकारका केंद्र मन्त्र है । इस स्वेकारे सम्पर्ध भोगोका अन्योग सन्तर अन्तर्थे यह मीक्ष प्रकट कर नेत्रत । क्रम्बरी बेक्सरन्वराके



असर्गत आठमी पीदोचे बहाधकाची नन्द हानि धरकर सम्मानित हो महाराज इत्या होने, जिनके वहाँ भारतम् भगवान् चन्द्रनेनकी आहा हे जैसे आचे थे, वैसे नागरक उनके पश्चनके उत्तर हो क्षेत्रक भावसे प्रसिद्ध होंगे । आजसे यह क्षेपकृष्णर इस जगहरे बोकरके नामले क्लिन स्थानि शाह करेला।'

सक्तमी कारते हैं — लक्कानो ! ऐसा कार्यार अञ्चनीनव्यन दिवासकन व्यवस्थान इन्यान्त्रीने समस्य राजाओं सक्य व्यवसाय क्षत्रसंत्रको भी क्षयाद्रक्ति देखा । अध्यक्षर क्रहोंचे का पश्चिपान् गोपधानम्ब क्षेत्रस्यो क्यी अस्त्रमाके साथ विश्वीपासमके उस आसार-श्ववहारका कार्यक दिक, के भगवाम् शिक्षको सङ्ग्र फिय है । इसके बाद घरम प्रसन्न कृत् इत्यान्त्री कवलेन और क्रीकरसे किए से इन इस शबाओंके देखने-

देखते धर्डी अन्तर्भात ही गर्ने । ने सब सज

शीकर केनों ही बड़ी असमारके साथ महास्कारकारी रोजा करते थे। उन्होंकी क्रास्थ्य करके इन होतीने पाय का प्राप्त का किया। इस प्रकार यहकाल समक शिक्षाच्या स्वयुक्तकेका शाक्षय है। धारतास्त्रात होकर ब्रह्म मुख्योक्य सर्वका हत्या करनेकाले है। यह पाय प्रतित पहरवयप अहरूबाव कहा गया है, जो सब प्रकारका

सुक देनेकारा है। यह शिवयक्तिकी बदाने

(आधार १५)

तका स्वयंक्षी जाति करानेकासः 🕯 (

ही रहीर गये। महालेजानी श्रीका की

इनुबार्जन्स कार्यक पाकर वर्षत

लाहाकोके साथ शंकरजीकी स्वासना करने

लगा। यहाराज चनसंग और गोपधालक

wet

# व्यक्तियोंने कहा—बहुत्रकान जुलजी !

आपने अपने भक्तकी रक्षा करनेकाने भागकाल नाथक जिल्लाकुको कड़ी अन्त्रत काका सन्तयी है। अब बुखा करके कीने व्योतिरिर्वेद्वका परिवाद ग्रीकिये -- ओकार नीर्कमें सर्ववातकवारी परवेकाका से कोतिर्दिक् हैं, उसके शायिर्व्यक्की कव

भ्रमाहये । सत्तजी योले - मार्गियो ! अमेकार

तीर्होंचे धरमेशस्त्रक ज्योतिसिंग जिस श्रकार प्रकट हुआ, 🖚 गतक्क 🗞 क्रेपस सुनो । एक सक्ववदी बात है, भववाद नारद मूलि गोकर्वा नक्क दिलके समीव क बड़ी

#### विनयको तपाया, ओकारमें परघेश्वरस्तिङ्गके प्रादुर्थांच और इसकी महिमाका वर्णन प्रक्रिके साथ उनकी सेवा करने भने। कुछ

क्यालके बाद से मुनिश्रेष्ठ बहारी विविधान विश्वकार आये और किन्धने नहीं की अवदरके साम्र उनका पूजन किया । वेरे पहाँ एक पुरु है, काफी किसी चातको कमी नहीं होती है, इस भावको बनमें हेकर विकासकार नाग्यानीके सामने साहा हो

गवा । उसकी वह अभिवानभरी बात सुनकार अहंकप्रस्थाकाक आरहे मुनि संबी सारेत जीवकर कुरकार ताढे ता गये , घट देख विकार पर्वतने पूछा -'आपने मेरे यहाँ

कांच-की कभी देली है ? आपके इस नरह संबो सांस सींचनेका क्या कारण है ?"

web di in in fratio il libito finitari e primi il mer righte primi estre e prime i prime i prime successivi ar pr क्तरपति कहा—चेवर ! कुपले वहाँ जा। अस्य विशेष अस्य कारणाले **स्ति व**हाँ काने और प्रेमरकीयो पूजा मान्ये भूक है। फिर भी चेत्र वर्गत सुनने सहा कैया

Er und fürering frem demails कोन्द्रोंने को न्यून्त हुआ है। सिन्हु कुमले जिन्नात करें।' द्विकारका चार कर कर कार्य भी गईव राज्य है। कृतकी कारते हैं—देख सक्रमार क्षारहाती कड़ांने जिल्हा गरह अरुपे में, जारी सरह कर दिये। परंतु किया पर्यंत 'मेरे after antest faut f' for sieur हुआ का-हो-का संस्तु हो उस । असा, the A Region writer weight काराज्यकर्षक स्थान फर्मना देख प्रार्थिक विकास करते. यह परामस्य प्रीतस्थिते क्षांको पन्न । स्ट्रांपर वर्ष क्षांका ऑपारको विकास है, व्या अल्डन्स्पर्क भागार कामे निकासी व्यक्तियानी कार्यक और का पास्तान निरम्म प्रान्तिक अरराक्षण करके किको, कारणे करणे के पुत्र अंक्ष्मे तर्वकारे एकामे क्रिकाम औं । विकास कार्य कार्य कार्य के व्यवस्था कार्य है।

है और मुख्यमें क्यक्ति अल्ब हैं।' रिक्ट केल-केक्ट करते ! अस स्ता है अवकारत है। यह अन मुक्ता प्रसार है तो सुते यह अभीए वृद्धि प्रयान बर्विकेचे, को अन्त्रे बहर्चको सिद्ध किन्छे। सम्बद्धम् केन्स्र अन्त्रे-अन्त्रे

मारे हरात हो को । इसीने विकासकारो

अन्यत् यह मंत्राल दिशाया, यो चोनिनीये

रिस्के भी दर्शन है। के प्रसाद हो जह नामन

कारो कोरो-पिया । तुम मरीवर्गका

प्रार वार्गा । मैं प्रवर्तेको अन्त्रेष्ट् का देनेनास्त

बारनेवाली हो । रिक्र और ब्रह्म—'प्रचंतक्रम किन्छ । पूर्व कोले-'प्राचे ) अस्य पद्म विकासकरे



निवय प्रभाव को गाने अर्थन स्थेनक्रिको सुख girte find unite sout den git fierer i क्रों के एक के ओक्सकेल का, वह के क्षान्त्रोपे विकास के गया। प्रकार से स्वाधिक थे, से ऑक्टर चानने विकास हुए और पार्टिकपूर्विन के निष्य-स्वांति प्रतिनित हाँ, जान्यी कानेकर संद्रत क्षुं (कानेकरको हैं अवलेक्ट्र की कहते हैं) । इस प्रकार piter pir urber-b mit fterfen क्यांको अर्थित कर अग्रम करनेवाले है। का राज्य केंद्रपाओं और प्रश्नीपाने स्थ केंगों केन्द्रोच्छे पुरस को और मगकान् क्रमान्यकारी संस्था करके अनेक वर साह कारको भन्ने और विकासका भी अधिक मनवान् कर्मुते को वह बना कर है। अन्तरंत्राका अनुभव करते तरना । सन्तरे अवने अधीव पार्यको सिद्ध विरूप और बैर्थ कही, बैसा करें ।' इसी समय देशका व्यवस्थित परिजानको उत्तम दिया। को पुरूष पुरुषे संस्था नहीं ।

शुरुओ पहले हैं—महर्गिको ! श्रीकारने

BY CALOUT A MANAGEMENT OF SPACES BOARD TO AND THE MANAGEMENT OF SPACES AND ADDRESS OF SPACES AND ADDRESS OF THE प्रश्न प्रमाण प्रमाणन् प्रोधानका पूजन प्राचना को उन्हेरिकीयु प्रमाण कृता और स्थानी है, यह माराके मधी किर नहीं आता और आराधमधी में कार मिरना है, मह सब कारने अन्तर्भ कारको आह कर रेका है--- वहाँ दुनो बात विकार इसके कर में उनक केक्टर क्रक्त जोईसंस्थित कर्नन प्रतित्व । (SPHER \$4)

# केटरियर तथा भीवशंकर नामक ज्योतिर्तिद्वीके आविर्धायकी कथा तवा अके यहात्वका क्लंब

Partie ei er-atten grou it beene men meit ben maber er alle Enterpretty glower the \$ बहुत्तं क्षानेके विश्ते अववादः प्रान्तुके प्रार्थक बहे । दिल्ली कारोके अधीन क्षेत्रके कारण प्रतिवेश प्रकी क्ष्मी क्षा व्यक्तिकीयुक्ते युक्तित क्षेत्रेके रिक्ट आया करने हैं। का इस क्रेज़ोर्ड कार्किक-कुरून करती बहुत दिन क्रीत गर्थे, तम १५८ राज्य क्योगुर दिल्लो प्रस्त हैकर कहा —'में सुपाने आगणनारे बहुत



मुन्तरी करने हैं---अवस्थि ! सनकार् मंत्रुत है। कुन सेमों मुक्तरे पर मनि ।' सर क्षापालने स्टेप्टेंस क्रिस्टी कार्यमं मत्त्रवा करते है, का योगाने प्रतिक ग्या—'विकेश ! परि अस्य प्रमान है और विकारिक समाप्ता अपने विका हो पूजा भीर पूर्व का देख माले हैं से अपने समापते que som until first unt finn d व्यक्ति हैं।



हर दोनो कनुओके हम प्रकार अनुरोक क्षानेक कारकारकारी कोश्वर क्षेत्रसम्बद्धे का केवानीको वर्ग महिल्ले स्था विकास को पाने । इस दोनोंने दुनिया क्रेकर क्रमूर्व इ.स. और प्रमुख क्रम क्रम्बेवाले क्षाल स्वेगीका करकार करने और कलनेको प्रारंत हेलेके कियो उसमें मेकारेकार्क अलाहे प्रसिद्ध हो नहीं रहते हैं। वे दर्शन और पूजा इत्योधानी अवस्थिते साह अन्येष्ट्र क्या स्थान कारते हैं। उसी विकारे रोजार जिसके भी व्यक्तिकारो केर्नारेक्ष्मका कुल्य किया, इसके रिजे कार्यों भी हु स दुर्गम हो गया । को सरकार विरामक क्रिय पर गर्न Breffegric Freiz Freik wert aufger कारत (बहुन का बड़ा) जहान है, का क्षा प्रत्यवद्या स्वयनका दर्शन करके समय बागोरी पुत्र है। काल है, साथ है मीनावृत्त भी हो जाना है। को कार्राकाकी काम कार्य है, को को चीवन्युक्ति आह क्रंमी है। या और महायक्षेत्र क्षेत्र केट्रिया सिक्के क्रान्स बर्धन करके वन्त्र कंत्रका संग्रह सानी होता है. पुराने संपाय नहीं है। केश्वरकारों अधि रक्षत्रेवाले की पूजा बतांची वाल कारण merge mehr mennen erfreibte unde werfel क्री वर जाने हैं, से की जाब का जाने I-put from arrive someone मही है " केलागीओर पर्यक्रका गर्ध प्रेमपूर्वक केहरोक्यकी पूजा करने कार्यका कर पी रेलेके पश्चान् वकुत्वका किए जना नहीं होता । क्रमांको । इस कारतकोरे सम्पूर्ण जीवीयो परित्याको भगवान गर-बारायकाकी सका बेह्यांचर सम्बंधी कुछ कानी वानिये।

क्रम में भीवरोक्षर महत्व को निर्वेद्यका रेकरे माहारम्य कहेना

क्षेत्रक्रीताको कालको सामान् भगवान् इंब्यर क्यानिर्देशको सकते अक्योपि हुए से उत्तर यह सक्य कल्यम और मुसका अस्तान है। प्रकृतने । कृतिस्ताने एक महापरकारणी राह्मल हुआ का, विकास जान भीन का । यह रहत वर्गका विकास करता और जनका प्रानिकोको बुन्स देश था। न्य महायानी पात्राम कुञ्चासमंद्री सीर्थ और कर्वटीके नर्थमे अपन कृता का नका अपनी कारको क्रम सक् गर्नतर मेनान क्रमा क्षा एक दिन क्याचा स्पेन्टोको सुक्त क्षेत्रकारे व्यक्तमक प्रमाणकी रहा चीधने अधनी क्रावको प्राप्त — 'क्ष्में ? केरे विकासी कर्जा है ? हुन अस्टिन्से बनो रहती हो ? में यह सब कारण प्रकार है। अने प्रकार कार merañ s'

कांडी चेली-चेव ! सम्बन्धे क्षेत्रे भाई कृत्यकार्थ सेरे विता के । भाईनांका कर व्यक्तको बोरको बीरायने कर कर्त्व । मेरे विकास क्या कर्माट और संस्थान नाम पुन्तानी का। किराब के प्रति वे जिल्हे कुर्वकारको राजके वार कुला । अपने जिल कालीके को जानेवर में अवने माता-मिलाके करा रहती की। एक दिन मेरे माना-विका अन्यक मुर्गिके दिल्क क्षुतीक्षणको अन्यन आसार क्यानेके रिजे नचे । वे बढे समली और पहलस में । उन्होंने कृतित होकर नेरे वाक विश्वासी जन्म कर कुरूत । वे क्रेनों यर एवं । सबसे में अनेतमी होकर को क्ष्मक साथ इस पर्धतवर रहने लगी। नेता क्येष्ट अवस्था को छ राज । वै अम्बाय और

केर्युराम्य भवर के व्यक्तिकरून के पृत्र । त्यारे पृत्र प्रकारक नव कार्य विकास ।

रशिक कु कोर्रेडम्ब**म्बरिस** ११ । २२)

**पु:लमे आतुर होकर वर्ड निकास काती** मो । इसी समय महत्त् कल-बरक्काओ

क्रमान राह्य कुम्मकर्ण जो रावसके कोटे भाई थे, वर्षा अन्ते । उन्होंने करात् वेरे राजा

समागम किया । किर वे मुझे क्षेत्रकर राजा कले गर्चे । सर्वकात तुन्हारा कव कुला । तुव

मी वितामे समान ही महान् कारतान् और परस्कानी हो। अन्य मैं सुन्द्राश ही प्रकृत सेका नहीं कालक्ष्म कार्या है। सत्त्री कालो है—सम्बद्धी र

कार्यटीको यह याल हुनकर भवानक पराक्रमी भीन कुपित है यह कियार करते राना कि 'में विकास समय केला कर्तन मार्थः ? इन्होंने मेरे जिलाको मार प्राप्त । मेरे नाना-नानी भी रूपोर प्रकार क्रमले करे क्ये। विरायको भी इन्होंने ही बार हारल और इस प्रकार पूछे कहत द सा दिया । यदि

मैं अवने विसाधा पुत्र है से ब्रोहरियारे

अल्बरूच पीका हैगा है

देशा निश्चम करके भीग यहान स्थ करानेके रिग्वे बारा गया । अस्ये अवस्थिति प्रसामाके लिये एक इसार क्योंन्क बहुन् त्तव किया । लगस्यके स्तव-स्तव का पर-ही-मन द्वारदेवकर ज्यान किया करना का। सब लोकपिशायह बहा। उसे वर देनेके निर्म

गर्वे और इस प्रकार केले । स्रद्धाजीने कर्ता—चीच ! 🛊 सुक्का प्रसम्ब 👸 मुकारी को इच्छर हो, उनके अनुसार का मांगो ।

भीम बांटा—देवेका ! कारकारान ! मदि आप जनक हैं और नुझे वर देख चाले है को अराज पञ्जो हेर्स बल दीनियो, जिस्स्वी कहीं तुलना न हो।

मृतवी कहते हैं—ऐसा बहुबार इस

व्यक्तनकी भी इस्ते आधीष्ट वर देखर अवने स्थानके करे वर्ष । स्थानीमे असन्त कर पाकर राक्षण अपने घर आषा और गालको

राक्तरने बद्धाजीको नगकार किया और

प्रकार करनेर प्रीक्षतावृर्वक वहे गर्वले केला — 'र्या । अस तुत्र वेश कर देखे । यै इन्द्र आदि केन्नाओं तथा इनकी सहायता करनेकारे बीहरिका बहान संहार कर क्षातेन्य ।' केशा कश्चार भयानक पराक्रायी भीतने वाले इस आदि देवलाओको जीता

और इन सम्बद्धे अपन-अपने स्वानारे निवासक बाह्य विकास । संस्थाना हेकलाओकी प्राचनको प्रस्का पक्ष लेनेवाले ओप्रविको भी करने चुनुने इसका । किर चरकरापूर्वक पुरुक्तेको जीतना प्रारम्भ किया । समझै पहले क्ष्म कामका देशके एवा मुद्दियको बोलनेके रेन्ये नवा। बढ़ी राजाके स्तब क्रमका कर्मकर कुद्ध हुआ । तुह्र असुर भीमने इक्रामीके दिने हुए बरके जनावने दिवके

अवस्थित रहनेपाले महाचीर महाराज

सुरुक्षिकको परामा कर दिवा और सब सामक्रिकेमहित इनका राज्य तका सर्वस अवने अधिकारमें कर लिया। सगवान विभवेद क्रिय कार धर्मत्रेजी भाग शर्मामा रस्कारको भी क्लाने केल कर रिज्या और उनके वैरोपे बंदी डालकर उन्हें एकाना सदानमें बंद कर विकार वर्ज उन्होंने भगवानकी प्रीतिके किये दिक्को उत्तम पर्विवसूर्व बनावर असीका भवन-एतम अस्टब्स शह दिया।

पुजनवरी विधिसे जंबरजीवरी पुजर सम्बन्ध को । विधिएर्वक भगवार दिवका ध्वार काले. वे प्रकारकृतः पञ्चाक्षरकृतः (३३ नय

क्युंटेने **व**र्तमार महाजीकी श्लूमि की और

कार्यक्रिक साम आदि करके पार्थिय-

= वंदिता विवयपुरस्य +

रिश्वार ) का वाप वारचे सन्ते । अप वर्षे प्राण्ये वाप्या वेदे लेख अवस्था है। अप वर्षे प्राण्ये वाप्या वेदे लेख अवस्था वेदा विकास वाप्या वेदे लेख अवस्था वाप्या है। अप वर्षे विकास वाप्या वेदे लेख अवस्था वाप्या है। विकास वाप्या विकास वाप्या विकास वाप्या व

WEL.

वाधिक-पूजा किन्छ अरागी धी : से दूजांक अवन्य वाद्य अर्थनेया कान्य मार्ग अर्थन अर्थनाय अन्य क्ष्म का्या का्या अर्थने से इक्ष्म वह अर्थना का्या अर्थनाय का्या के इक्ष्म का उत्तर का्या अर्थनाय का्या का्या का्या का्या अर्थने का्या का्या के अर्थन का्या का्या का्या अर्थने का्या का्या के अर्थन का्या का्या का्या अर्थने का्या का्या के अर्थन का्या का्या का्या अर्थन का्या का्या के अर्थन का्या का्या का्या अर्थन का्या का्या के अर्थन का्या का्या अर्थन का्या का्या का्या का्या का्या अर्थन का्या का्या का्या का्या का्या का्या का्या

विदेश हो जासकोशिके सहार गर्क होता रिताका आरम्बर स्वा स्वक्त करने असे। इसके इस उक्तर स्वी करनेकर सरमान् रिताका सम्बद्ध करना हो देवस्थाओं को ले---वेवसार क्वा स्वार्थिके ? है सरमा है। वर विदेश करने स्वार्थिके ? है सरमा है। वर विदेश के स्वार्थिक ? है सरमा होते । अस्य अस्तानी है, असर सम्बद्ध करना सार्थिकों को स्वार्थिकों है। सरसार्थिक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्थिकों

मिनो । त्याप स्थान-स्थान सिन्ध साथे ?'
देवता योगे---वेशेश्वर ! अस्य अन्यसंगि हैं, असः नामके सन्तरी साथे व्यक्ते सानमे हैं । आसमे मुख्य भी आसम नहीं है । प्रमो ! प्रदेशा : पुल्लाश्वरणि साया सामंग्रीका सामकान् कृत नामक शीध स्थानिक दिने हुए सन्ते सामित्याची हो देवनाआंको मिन्दार पृत्य देवा है । असः अस्य हुए तुः कदाची एक्शान्य नाम पार देविसी । हरसर मुख्य परिविच, विश्वना व केरा एक अनुष्ठा कहा है। दिए गुक्तर करा कार्य भीता के पूरा है सर्पाण । उससे का्नर — कालकल देसके अधिकति न्यानक सुरक्षिक ! उन्हें ! तुन की विशेष क्या हो । अने प्रेमपूर्वक नेरा प्रथम क्यो । दूर शक्तर भीत क्यान्तिक वर वाकर क्यान के एक है। कोनू अस में उस दूरको सार क्यान्त, इससे संद्या नहीं है।

युवनी करने हैं—स्वयुक्ते | वय इस

व्या वेक्काओं प्रशासनमूर्वक वहाँ बारवार वर व्यानमध्ये कर्म्न्यी कही हुई कारी थान कहा मुनली। इसमें वह संदश्न कहाता देवलाओं और वहनियोको क्ष्म आगन्द क्षाप्त द्वार और वे क्या-के-स्वय सीहा ही अपने-अपने आवासको करो पर्व । इसर मनवान् दिस्क भी अपने नवस्ति

इसर मनवान् विक भी अवये नवांके त्याव त्येकांक्रिको सत्त्यकारे अवने भक्तवी १६० कारेको नियो प्राप्त इसके विकट रावे और गुराकारो कहीं तहर नवे। इसी सामक कार्यकारनेको पार्थक विका । इसी सामक कार्य राजानो अवस्था विका । इसोने ही विकास राजानो अवस्था विका । इसोने ही विकास (कार्यक) तिको कोई पुरश्राम कर १६ है। वह सामकार पुरस्त ही वह राक्षक

व्या संभावार मुक्ते ही वह राक्षण कृषित हो उस और उपको बार हालनेकी इन्ह्यके जंकी लटकार हावले निके राजाके कार गुक्त । वहाँ कार्षित अवधि को संभावि रिका की, उसे देखकार सभा उसके प्रयोजन और कार्यकार सम्भावत राज्यकी बही गाना कि समा की निके कुछ कार रहा है।

अतः देशक आमारिकोलाहिक पूर्ण प्राप्तकेवाले प्रदेशक । वेरे साथ । अस्य क्षाण भौताको से सरम्बन्ध अभी यह कर देश है, वेसा विकासका कर प्रकारको राज्यानी राज्यको बहुन इति और बुहन 'क्या कर रहे हो ? राजाने चनवान् होकरणर प्रक्रम भार सीम्बर कहा— में करावा समाव स्थानी भागनाम् विकासः पृथ्य सामाः 🛊 🖰 तम तरका चीको सकतानु संबद्धांक अति बक्न निरम्पारम्म हर्मका बहुवार स्थापके करेगाना और मनागर प्रेयरके कार्यक विकास मार्गाल करवाने । यह मान्या का पार्थिकांनकुका प्रदर्श भी जो क्रांने वाले

कि असमें माधान मनवान् हा वहाँ अन्दर् हैं।

गर्व और बंध्य--- देन्ते। वै प्रीवेक्ट ई और

अपने पासको प्रशास क्रिके प्रकार हुआ है।

मेरा कालेसे ही का इस है कि में राष्ट्र अपने

क्रमानी पहल करते । प्राचीनचे चान्टेको सुच्छ देनेकाने मेरे करवार अंधर दृष्टिकार करते । देशा कहातर सरावाम क्रियो विकासके क्लामी सरस्वारको को द्वारों कर हिये । गुन an times for area frage were, मांगु प्रमानी का सुरूके विक्तानोह की कैनाके कुम है कर करते । स्थानक प्रकारतीके साथ अल्बा क्षेत्र पुत्र हुन्छ जिल्लो स्वत प्रणा शुल्य हो उत्तर। का नान्द्रजीने आहार

मार मेन स्रोगीको

मनवान संवासी अर्थन की।

करें. क्रमा करें । विरम्धेको सहस्रेके रिक्ट क्रकार कार्यको का सामकारता है। र्गात में इम्प्या संदार कर द्वारिको ।

पारकारिके इस प्रकार प्रार्थना पार्थकर क्षान्त्रम् प्रामुने हेक्सरम्बद्धने उस समय स्वयंत्रा राज्यांची क्या कर अस्त । की र me fermietet freit-hart femalet au कारे शक्काको इन्द्र सर दिना । स्वयन्तर धनकान् इंकरको कुकाने हुन्द्र असी समान केम्पाओं और व्यापारेको प्राचित्र विक्री सका सम्पूर्ण जन्म, १९६४ हुआ । दश सका वेक्नाओं और विशेषाः वृत्यिके भगवान् क्षेत्रकार प्राचीन की कि जाक । अन्य कही privided gan biefe find unt freme करे । यह देश निर्मात सामा गया है। बहाँ अन्तेत्वारे लोगोची प्रापः द अ ही प्राप्त होता 🕏 । जांनु आन्यका दर्शन करानस नहीं स्थापन कारणा होत्य । अस्य जीवसंबदके वासर्व निरम्बल होंगे और फब्के समूर्व अन्तेरचीकी विरोध कोर्ग । आपका पह ज्योगिक क्या प्रामीय और समारा क्राचीनकोच्या निवारण क्राचेनात्वा होत्रा :

कराजी स्थाने हैं— साहायों । इसके पुन क्षा विकास क्षेत्र कार्यक स्थान विकास क्षाकारक क्षा कार्य है। का प्रस्तु कार्य कार्य प्रवर्षे वहीं निवार हो गर्ने ( (अध्याम १९--- ११)

विश्वेशर ज्योतिर्लिङ्ग और उनकी महिलाके प्रसङ्घने

पञ्चकोशीकी महलाका प्रतिपादन

कृतनी काते हैं—मुश्यमें । अस में जान करनेकाम है। मुक्तोन सुने, इस कारीके विश्वेषर अनक अमेरिनियुक्त पुरत्या से कोई भी करा दृष्टिगीयर होती माहान्य करार्थन्त, जो कालकारोका भी है, वह समितन्दरकार्य, निर्वेकार हते

FTIT parameter and the desir life seasons desir diagram err bette and appearable bette desir desired and bette सनवान समायन है। अपने कैस्तान (अर्थेत) । ये प्रवृति और पूरत स्रोते—'अस्ते र अवाद क्षेत्र नित्य महानान्ये । ये शिव्य क्षेत्र नृत्या और सी से कारोने प्रकट हो गये। इसमें से पुरूष का, कारका 'रिवर' कान हंश्या और को भी हो, जो 'सीत' करने है। क formerwood flow after soften and अब्दा खबर सम्मानो है हे केली (अपूर्ण भीर पूरण) की वृद्धि की । वृत्तिको । जन क्षेत्री नामा-फिलाकाको उस सक्य सामने न वैकारण से होनी अपूर्ण और पूजा पहलू भेक्समें यह रागे। उस स्टब्स विर्मुख

कामानाचे आवागानाची प्रवाद हो—'हर

क्षेत्रेको सन्त्य करके प्रार्थन । फिर प्रार्थ

परम काम सुद्धिका विकास क्षेत्रा है



भारत है एक्टोबारे का अर्थानिय परवास्त्र हैं है। । जबसाते हैं से कोई प्राप्त है है कारी एको से हे जनेनी एक जन्म, नहीं। फिर हम क्षेत्रे हम समय कही दिशा र्ष्या <sup>क</sup> । किर में ही मरवारण सनुसरकारों होतार अनवती आहाती अनुसार सर करें।'

नाम निर्माण दिवाने नेकार सरस्यून परिव क्षेत्र नेथे-क्षेद्र हुन इने सुन्तर नगरका रिवर्तन विकास, और क्षान्यत अस्त्यत् ही प्रस्तान मा । यह सच्चे अवकारक क्रास्त्राओते पुस धा । जल मन्त्रकार विश्वािक व्यान्ते उन्होंने जी का क्षेत्रीके रिक्ने नवा । यह परार अनुवादाने पुजनोर सनीय अस्तर विका हो गया। स्व पुरूष-क्रीप्रतिने क्षत्र प्रभावते विवास 🛊 कृतिको कारकारे विश्वका काम कार्त हुए कहा वर्गेक्स पर क्रिया। सह सर्व चरिक्रमके सारक इनके प्रशीएके केन सरस्की अनेक क्षान्त्रे प्रकट औ, विक्रो मान सूच जानक जात हो गया । वहाँ शाम कुछ भी दिकानी नहीं देख का। को देशकर भगवान् freq and on the strong had अञ्चल करन विकासी हैसे हैं ? इस जनव हुए। आक्रुपंको देशका प्रचीन अन्यत्र विर किल्ला, जिल्लो का प्रायुक्त सरको ही कार्यन एक प्रान्ते भीत तिर नहीं । बहुरे का स्ति निर्देश का तरण चरित्रक्षणिका नाथवा स्थाप कीर्व हो परन्। यस पूर्णेक स्वत्यक्तिये सह कारी प्रक्राव्येकी पूर्ण और व्यापे कारी, प्रथ निर्मुण विकास क्षेत्र ही को अपने विकासके प्राप्त करण कर निया। जिए निष्णु अवनी क्यो अपूर्णलंक स्थाप क्यों सोने । एक अन्तरी विभिन्ने एक बन्ना प्रवाह हुआ और उस करणाने प्रकार करणा पूर् । उनकी अवस्थि भी इंग्यामा अहेच ही कारण या । सहस्रहर

उन्होंने विकारी अच्छा कारण अद्यूत सुक्रि आग हो। प्रकाशने इस्तानने होता

मुक्त वसके । अक्षाच्याम निवतर महर्नियोने प्रधास वालेड कोजनका अभावत है। 🔤 मनवाम् शिक्ते यह सोच्य कि 'ब्रह्मायको भीतर कर्मधासमें बैंके हुए अपनी मुझे कैसे प्राप्त कर सम्बंध ? ज्या सोधकर प्रयोगे मुन्तिकृष्टिनं पक्षक्रेत्रीको हुए कमार्थे क्षेत्र

विका (

"या प्रकारित काली संस्कृते बारवाम-इविने सर्वज्यास सह कानेकाली, ज्ञानदात्री समा कोशको प्रकारित करनेकानी बाली नजी है । अलाहा मुक्ते 🚃 छिन् 🖟 र नहर्ग 🌉 🚟 🚟 'अन्तिन्तुरक' सेन्युत्वरी संस्थानक बडी है । काराः मेरे अंक्ष्मा हो ! सुन्हें करनी इस होताक कार नहीं जाना कार्यने हैं हैना बक्तवर धारवान् इत्ये कारशीयर्गको स्वयं अधने विश्वासको प्रसाद करा कार्यकोच्छाके जनस्के क्षेप्र दिया । प्राप्तानीका एक दिव परा क्षेत्रधर पान सारे जगरूका इन्हरू है। जात है, एक की विश्वाप ही पूर्व कार्यान्त्रीका कहा नहीं होता । उस संघय भागवान् दिला इसे विम्हतवर सराज कर केने है और क्या प्रदास्त्रण पुरः नवी सुद्धि बढ़ी जानी है, तथ इस्ते ब्रिटर से इस भूतलया स्थापित कर देते 📳 क्योंका कार्यक करनेसे ही इस एरीको 'काडी' काहते है। कारोपि अविद्केषानिक का

शिराज्याम रहता है। वह वहायानकी

प्रयोको की कोश प्रदान करनेवारण है।

मृतीकृते । अन्य योश्वयाच्या शामीवे

शतकाय आदि पुर्ति आह होती है। केलार

पुरा कारतीये ही कोटोंको सम्पूर्ण नाथक

क्वोत्तम मृक्ति स्टब्ध होती 🕏 । जिन्नवी कही

🛍 चाँत 🖫 । व्याप्यवस्था प्रस्काली करोडी इंग्लिकोच्या कियान करनेवाली है। सही रकार अवस्था भी मानको उन्हा काते है। किर दूसरोकी से बात ही क्या है। बंद इंकरकी जिब नगरी करती सदा चोग और केश प्रदान वारनेकार्य है।

भी मनि नहीं है, उनके रिट्वे कारकारी पूरी

कैलालके प्रति, को जीतरसे सरवन्ती और बद्धारने सम्बेग्भी बद्धे गये हैं, कारणांत्र काके कामने विकासन है। से निर्मुण होने हर भी सम्भवनाने जन्द हुए शिव 🕏 र जन्तेने बारेका प्रकास करके निर्मात शिक्ते हुन DESIGNATION OF

कः नोने—सिक्त्यकः। यहेकरः। मै अन्यका है है, इसमें संसम् नहीं है। साम्ब महानेज ! युक्त असलाजनर क्रमा चीजिये । क्षाको । (क्षेत्रक्षित्रकी कृत्यको आक्ष्मे सम्ब कर्ती रहना चाहिने । अन्तराक 1 मै आयमे प्राचंत्र कारत है । अतन नहीं रहकर चीचोचय उद्धार करें।

मृतको करने ई-स्वयंत्रार यन और इन्द्रियोको कराने रक्षनेकाल अधिक्काने औ क्षेत्रको वर्गकर जलकि करके नेतिने अपि धाओं हर ही प्रशासन्तर्वक उसमें बद्धा ।

अधिकृषः केल-कारकावी रोगके सुन्दर ऑपच देवाचित्रेय ब्रह्ममेव । आप कारतको नीची लोकोके जामी तथा सहस और किया आदिके हात की लेकनीय है। देव ! कार्यापुरिको अस्य अध्यति गणधानी लीकार करे। में ऑक्स सुसम्ब प्राप्तिके लिये वर्ष साथ आरक्त स्थान समावे निकरणाजने केंद्रा रहेंगा। अध्य ही मुनित देवेकले तथा राज्युणं बतायनाओके पूरक हैं. दुसस्य कोई नहीं। अतः अत्य वरोपकारके

• संविद्या विकासाय 🛎 

प्रदाशिक ! आप समस्य अधियोष्टे संस्थान प्राचीना की, तक सर्वेश्वन दिख्य समझा क्षागरमे पार करें। हर । मैं कर्पणा कार्यन्य रूपेक्टेक्ट करकार कार्यके रूपे कहीं करता है कि अल अपने पत्कोका कार्न किराजकन के गने। किरा दिनसे धगतान् विज्ञा करें।

स्तजी करून हैं अध्यानों। जब सर्वतेषु पूरी हो नवी।

स्तर्ग कार्न हैं स्त्रीकार्थ । वी

मंश्रेपसे ही कराजकी तक विश्ववन्ते परव सुन्तर माहत्त्वका कर्णन करल 🛢 सुन्ते ।

एक एक्क्की बात 🖁 कि कर्कर देखीने

क्षेत्र-दिलकी कायगार्थ कही जनअवक

हिला काजीने का गने. उसी विजये कासी (अध्याप ११)

बीवन्तुक ही बनहान कहिये । वे होने कहीं थी जरें। तरंत ही खेश कात कर नेने हैं। यह

क्रिये उपासक्षित सदा वर्ध विराजधान गर्डे । विद्यानस्थाने धनवान् संकरते इस प्रकार

# वाराणसी तथा विश्वेशस्का महात्य

शाक्ष भगवान् हिनके अविश्वक क्षेत्र और अधिवृत्तः रिस्तृत्वा क्यान्या कृता । तम प्रतिका देखने क्रम-पह साराजानीयुरी संवाचेत्र निर्म्य नेवर महालय क्षेत्र है और क्षमी जीनोमी वृत्तिका सर्वका है। है। इस इंस्को विद्यालन करता मेरे प्रत्यक आकृत्य से अपना प्रकारके केंद्र ब्यापन किये मेरे लोकको पानेकी इच्छा रककर जिलाका और किलेन्द्रिय हो निस्य महत्त्वेत्त्वक अञ्चल करने हैं। जब जसम महत्योगका क्रम है माञ्चल योग । जलका श्रृतिकोद्धार जीवणक्ष हुआ है । कह कोग और मोक्षक्य करन प्रदान कर्षेत्रामा है। भोन्त्ररि । बागकारी पुरोते निवास करना मुद्रो सदा ही अच्छा लगगा है। किस कारणसे मैं सब कुछ छोड़कर काइनेमे रक्षता है। क्रमें कराजा है। सूर्व । क्रो पेश प्रका मचा मेरे नामका अभी है। ये केनो अवत्र स

मोहार्क भागी होते हैं। इनके लिये सीर्घणी

अपेक्षा नहीं है। विकित और अधिकित दोनो

प्रकारके कर्ष उनके निध्ये सम्बन्ध है। उन्हें

वैने निश्चित बाल काहि है। सर्वोत्तवशक्ति देवी को ! इस पाय काव अधिमूक्त तीर्वर्षे को विक्रोप बाल है, जो तुम बन सम्माना सुनो । सभी कर्ण और समस्त आजनोके

रवंग करो में करवज़, करान का क्षे करेई भी क्यों न हो - करि इस परिने नर साथै तो क्त 🖨 🛍 जाने हैं, इसमें स्तत्य नहीं है । स्ती अवस्थित के का परिता, क्यांनी के पर विकारित, विकास हो का कुम्या उत्तासक, क्रमुक, संस्थानकेच अधवा केती-तेती —

कैनमें ही क्यों न हो, यदि इस क्षेत्रमें गरी हो से अव्यक्त पोक्षकी मारियों होती है --- इससे

मोद्र भरी है। स्रोधन, अध्यक्त, उद्धिक अवस्था सरावृध प्रस्ती वैसे सहाँ मरनेपर क्षेश्च पाल है, वैसे और कहीं नहीं पाला। देखि ! यहाँ सरवेकालेके लिये न ज्ञानकी अधेका है न असिक्त न कर्मकी अस्कानकाता है न दानकी; न कभी

संस्कृतिकी अधेवत है और व वर्षकी ही: वर्षा नामकीर्तन पुजन सक्त इतम जातिकी मी अपेका नहीं होती। यो मनुष्य मेरे इस योक्टक्क क्षेत्रमें निकास करता है, वह खहे

जैसे परे उसके किये धोशकी प्राप्ति

गुहाने भी गुहानर है। उद्धार आदि देखना भी पुरस्के महाराज्यको नहीं बहनते । हर्गारको पह महान् क्षेत्र अधिनुष्क नामसे प्रसिद्ध है: क्योंकि नेविय अर्थाः सभी सीव्येक्षे का केह 🕯 । यह बरनेपर अवस्य मोझ देवेचारच 🛊 । बर्चका कार अन्य है, मोक्षमध्य कार सम्बद्धा है नका प्रयान क्षेत्रों एवं सीजीवा हार वह 'अचिन्ता' सीर्थ (महारी) 🛊 — ऐसी विद्यानीकी कावना है। इक्कान्त्रकर बोजन शेषन, प्रवेश तक विकिन कर्जेका अनुसान करता हुआ भी जन्म की इस अधिवृक्त तीर्वये प्राप्तीका परिवार करक है से उसे भीका विका जातर है । विकास विका विकासी असरक है और जिसमें बर्वको बंधि जान है है, यह भी वर्षि इस शेवने कृत्वको जात् केन्छ 🕯 से पूर: पंतरप-करकार्थ जाति रहता । विश भी ज्यानको स्थित, भीर, सन्वन्त्रको, कुम्बद्धीतः, व्यवस्थितस्य वर्तेतः व्यवस्थितस्य अधिकारके रहित होतेके कारण फिली भी बात ही क्या है। से अब मुख्यों ही किया है।

सुनिक्रिय है। क्रिये । जेरा यह विष्य पूर

वारणां कारण व कारणां कारणां कारणां का कार ही क्या है। से अब मुक्तों है किया है। इस कारणीपुरियें कियानकोद्धारा अनेक विवरित्त स्वाधित कियें को है वार्तीत ! के सम्पूर्ण असीद्वांको देनेकाने और कोरकारणां है। वारों विवाशोंने योक योक काल केया कुशा यह क्षेत्र असिद्धार कहा करा है, वह स्वा और के असिद्धार कहा करा है, वह स्वा और से कारणां है जाव तो उसे अवस्थ नेक्षकी प्राहित होती है। वहि विकास बनुष्य काशीने को तो असका प्रावतां मोख हो जाता है और को करते सनुष्य करता है,

व्यानमध्य अञ्चल करके ही बीधे मोशबारी प्राचीर होती है। सुन्दरि ! जो इस अभिन्द्रस होतमें पालक फरता है, यह इजारों अमेरिक र्वरको पानना पानार पानका पान कोगनेके बक्रम ही योश याना है। इसकादि कर्मार्थ भी अपने किये हुए कर्मका क्षम नहीं होना। जीवनों असने हुना किये नवे सुसाम्य कर्मका कर अकरन है जेगना वहता है। केन्सर असूच कर्न नरक देनेवारन होता है, केवार कुथ कर्न सर्मको अस्ति कर्मकारम होता है तक सुभ और असुभ केवी क्रानेंसि क्यूच्य क्रिक्सी प्राप्ति क्याची मुन्ती है। अञ्चय कर्मकी कामे और शुभ क्रामेकी श्राधिकारक क्षेत्रेचर करून जन्म जाहर होता है। सूच व्यर्वकी क्रमी और असूच क्रमेकी अधिकास होनेका वहाँ अका सम्बद्धी प्राप्ति होती है। क्रावेति ! जब श्वाम और अञ्चय क्षेत्रों के कार्रोकर कुछ को जाता है। तार्की जीवनके सका बोध प्राप्त होता है। वहि विकासि पूर्वजनम् अस्तरपूर्वक भारतीया वर्तन किया है। तभी जो इस जन्ममें कापीने भ्यूंच्यार कृत्या हाहि हेती है। में समुख काफी सरकार राष्ट्राचे स्वरूप अंदरता है, असके विकासमा और संवित्त कर्मका नाम ही जनन है। परंतु प्रारम्भ कर्म भोगे किया नह नहीं होता, यह निर्देशन यहा है। विकासी काजीने न्हेंक के जाते हैं, काके प्रारक्ष कर्मका भी कुछ हो जाना है। क्रिके ! जिसके एक ज्ञानको यो कारोकस करवाया है. यह राजं भी काशीनासका अवसर पाकर

मोश राज्य करना है।

का कारणपूर्वेको प्राप्त क्षेत्रत है। इसे पहले

e ageit gleichen e मुरानी कारते हैं — मुक्तिन से ! पूजा सब्दा बादा में कालबार आवाल क्योतिर्शिक्तका

भोग और मोश्र प्रकृत फरनेवाला है । इसके

कारतीया । एक विश्वेचारिकृतक प्रयूप अञ्चलक बलाईम्ब, जिले सुरका गर्नुस माहाल्य साम्या नवर है, जो सम्बूल्योंको सुन्यसन्ते समल क्यांसे पुज्र हो जला है। (1000001 28)

प्राणक ज्योतिर्लिङ्गके प्रसङ्घमें महर्षि गौतमके हुएर किये गये परोपकारकी कवा, उनका रूपके प्रभावसे अक्षय जरु प्राप्त करके ऋषियोंकी अनावृष्टिके कहते रक्षा करनाः व्यवियोका इलपूर्वक उन्हें गोहत्यामें फैसाकर आक्रयमे निकालना और जुडिका स्पाय बताना

मुनाने ५०ने 🖁—वृत्तिकते ! सुन्ते, र्मीन सामृत व्यास्त्रजनिक गूनको जैती सुन्। है, क्रमी क्रमांने कुळ परचनाक्रम काम कुने सुरस रहा है। पूर्ववारमधी बात है, गीनव काली विकास एवं केंद्र अभि स्त्रों से, विकास प्राच क्षातिक व्यक्तिया नाम अवस्था गा। ब्रोहरू दिवाने के ब्रह्मांती है, की उन्हेंने देश कुमार मेन्स्टिक त्रामात गरी भी। कुन्म क्षाच्या पानम कार्यवाले व्यक्तिये । एक श्रमक वर्ष हो 🚟 वर्ष प्रकार अवर्षण हो गया । अब स्तेल महत्र दः सर्वे युर्व गर्थ । इस भूतम्बर्व शहरू मीम्बर क्या भी नहीं दिलागी हेना या । दिश क्रीकेस आधारभूत कर कहांसे दक्षिणीका होता । इस क्षमा कृषि अनुका कहा, प्रथम और वृष्य---क्रम कहाँ ने नहीं विकास्तिको क्रमे को स्ता गौराव प्रापिने क पर्यानगढ तथ कर्माड क्रमानको प्रमान किया । क्रमाने प्रमाद होकर बर बांगनेको कहा—कविने वृक्ति रिक्ते प्रार्थमा स्त्री । बसाको कहा — 'देवन्याओके विद्यालके विकास वृद्धि न करके में तुम्लारी

इक्ताके अनुसार तृष्टे राजा अध्यक्ष प्रदर्भकारी

कल देता है । तुम एक भूत केवार करते ।'

क्रके हेरत कर्यन्तर चीतवने एक हाथ नकरा नहा कोना और काराने को दिना क्षानों क्षेत्र वर दिवा तथा प्रतेषकाणी सुर्वातिक क्रेनेकाने वृत्तिका गौनवारे क्का — प्रक्रमुने ! याची क्षील व होनेकारा बहु कर गुज़रे फिले सेशंकर होता और पुर्धानक पुर्वात के पानने प्रतास प्रतास केती। क्यां किये हुए कर, हेम, तथ, क्षेत्रकार सका विभयेको साह—सभी अक्षय होने । केता व्यक्तार का महर्षिते प्रशंतित हो

कार्ल्य असर्वात हो नवे । इस वसके द्वारा कुलरांका उपकार करके पद्धार्थ जीतनको भी क्ष्मा स्ट्रम विस्ता । स्थानमा पुरस्का अस्तान व्यक्तांके शक्ते स्टब्स्की ही प्राप्ति अरावेकाना क्रेसा है। सहस् पुरुष ही महत्रकार्क इस स्टब्स्काने देखने और समझने है, इसरे अलग प्रमुख नहीं। प्रमुख कीहे कुरुका सेवन काना है, वैसा है कर बाता है। यहान पूचनको सेवाचे व्याप्त निस्त्रती है और मुख्यो केवाले मुख्या । उत्तम पुरुषेका यह सरकार हो है कि के कुलोंके दुः सकते नहीं रक्षा कर करो । अपनेको पुरस जारा हो मोदिक्क्ष्मिक •

जाय, इसे भी स्वीकार कर केते हैं। किंतु अने हुए सदाओंकी सार्था जलके प्रस्कृतके

दूसरोके इःलका निकरण ही करने हैं।

द्याल, अधिकनकुन, इनकारी और जिलेन्द्रिय — ये प्राथके चल कंचे हैं, जिनके आधारमर यह पृथ्वी टिक्की सूर्व है।"

सदयनार गौतकती बहाँ इस परम इलेन

क्रमध्ये पाकर विधिपूर्वक निवर नेविक्स

कार्य कार्य लगे । इन वृत्तीक्षणे वहाँ निमा

होत्सकी किञ्चिके विक्रे बाल, जो और अनेक प्रकारके रीकार मोजा दिये। तत्त्व-तत्त्वके

शान्त्र, मॉलि-पॉलिके कुश्च और अनेक

प्रकारके कल-कुल वहाँ सदस्यक रहे । यह समाचार सुरकार सर्व दूसरे-दूसरे सहको महिष-मृति, यस्-पश्ची तका **सहस्थाक जीव** 

प्राचार रहने लगे। व्या वन इस प्रयासभी बद्धा सुन्दर हो नवा । उस अक्षण जनके र्मकोगके अन्तर्माष्ट्र बहुकि लिये शुः सर्टानको

महीं स्तु गयी। इस कामें अनेक सुमकर्ण-घरावण ऋषि अयने किया, बार्ची और श्रृष आदिके साथ बास कामे सार्ग । अनोने कारतकेय करनेके विश्वे नहीं कान केला हिये । जीतमञीके प्रशासके का करने सन

ओर आमन्त्र का नन्त्र।

एक बार बड़ों मैलक्के अक्रयमें ककर

∗ राजवानी स्थानकोइनं प्रमुद् **आस्त्रीत्वस्य** स कार्य पु:सं च जनसम् व्यक्तकः व्यक्ति ।

हमास्त्रसद्धान्यको अपन्यति विसेश्यः । एतेल क्ष्यासकोत् स्तर्कियोको स्राप्त

 अपराध किन तसी क्रथलो इस्टिंग न । इपलुक्त गर वैन्तु तेन्त्रो दुःश दिश नदि ।

कत व दोको दुःसं तद करा भनेदिर ॥ (जिल्लाक कोन का मेंग देन रहार एक)

हेकर अक्रकार जाएन हो गयी। उन्होंने अवने वर्तियोको उकस्तया । उन स्त्रेगीने चीनव्यक्त अन्ति कानेके निष्ये मधीकानीकी

आरखना की। प्रस्तवराजीय गणेसनीने प्रकट क्षेत्रर पर मौगनेक लिये कहा—तम वे कोले — 'सनवय् ! यदि आप इमें नर देन

पहले हैं तो हेस्स कोई ब्याय ब्हेजिये, जिससे क्रमका व्यक्ति व्यक्त-प्रकारकार गौतनको आधारमं बाहर विकास है।'

राजेक्टबीने कहा—कानियों ! तुने सक लोग सुबो । इस सबब सुध रुकित कार्य नहीं कर से से । विका किसी अध्ययको उनपर कांश्व करनेके बारस्य लुकारी हानि ही होगी।

जिल्होंने काले जनका किया हो, उन्हें परि इ.स. दिया जाय तो यह अपने लिये क्रिन्स्यतस्य नहीं क्रेसा । क्रम उपमत्तीको क्रुन्स क्षिया आत्मा है. तक क्षमसे इस जगतमें अपना

ही नाम हाता है। र ऐसी तपन्या भारके बतान कलादी सिद्धि की जानी है। सबने ही सूध कारका परिस्थान काके अधिनकारक क्राक्को नहीं बहुक किया जाता । प्रशानीने के यह यहा है कि असाध् कभी साधूताको

और सामू कर्मी अनतश्ताको नहीं प्रक्रम

<sup>(</sup>दिन क् मोदिन कि २५ । ११८-४३६ ।

u digre interpretario de la company de la co

करना, का बता निवास के ठीक कार काली. होते ही बढ़ भी पूर्णांका गिए कही और

शुक्रकोनमेको दुःका भोगना कहा का, सक महर्षि गीतपरि कलको प्रकारक सरके नुष्टे पुरू विचा। वरंतु इस समय तुन सम स्थेग और दास दे की हो। संस्थाने एक कर्मा कारक चारतीय क्षेत्रक नहीं । इस कारक सुद शक लोग सर्वका विकास कर स्त्रे । विकासि प्रतिको चेतिन पूर तुमानग परि नेते का नहीं कानोंने में मुख्यम पह करांच नीसकों. निषे अन्यत्र क्रिन्याल्य ही ग्रेम, इनमें संशय नहीं है। में यूजिलेह कीवल क्यें प्रा: मिक्षण ही शुक्र वेंगे । अस- करना चान्य क्रम करन्त्र कार्याच क्रीता नहीं । इतनिवर्ष मुक्तकेन फर्रेड गुलरा कर करेगी । सुरावे कारत है— हासूको । कार्यका गर्नेजने अभियोगे के यह तान वर्ता यह प्रश्नुपि उनके क्रिके दिलकर की, तो भी उन्होंके

है। पाले क्यानके कारण स्थ

हुने नहीं फीजर विकास कर करानेड आधीम क्रेनिक महरून इन विश्वकृत्रानी क्या—'मृज्योगीने किया प्रमुक्त निर्म प्रार्थिक की है, जो में अवस्थ फर्मना । पीके को होनहार होती. यह होकर 🕸 छोती 🕆 वेला काकार में अलाओंने हो लगे। मुनीक्षणे । जानेत कार् का रूप व्यक्तिके प्रधानमें तथा अने ताम हुए नगरे बतान जे घटना धरित ह्यूं, करे सुन्ये । चड़ा कैलको संतपे को बान और भी में उनके पान गर्भकृती एक हुर्बंद गाय करनार क्ये । दिने हर बाके नराम कह में करियों हा बर्ज जाकर मान और जो सक्ते लगी । इस्ते सक्त दैवक्क जैनमधी नहीं आ गर्व । वं दक्षात् दब्रें, इस्मांचये मुद्दीचर किनके लेकर उन्होंने उस गाँको होकने लगे । अन निकारिका स्वर्ता

व्यक्ति देखने-देखन तहीं क्षण वर गयी। ये दूसरे-दूसरे (देखे) ब्राह्मण और रूपनी यूट निवर्ण वहां क्षिते दूस राज कुछ देश यो थे। अस गौक निरसे ही से स्था-के-

लब बंदन उठे—'नोतनने बढ़ बना कर करक ?' नोतन की आवर्षनकित हो, आवरणनो कृत्यकर कर्षक्त ह्रद्रमते दू:अवृत्यक नोत-'देखि । वह बना हुआ, केने हुआ ? बान दक्ता है क्रिकेट स्ट्रापर कृतिन हो नवे हैं। अब बना करने ? बहा

इसी समय साहाय और काफी प्रतिपत्ति

गीनमको छोटने और वृत्रेणनोद्धारा

नार्थ ? पूर्व प्रथम स्थल गर्मा (\*

अवस्थानको परिवार करने लगी । उनके पूर्वृति, विक्रण अरेर पूर भी गोनकाते करनार बहराताने और विक्रासने लगे । बहराय कोन — अस्य पूर्वो असना मुँह बहरी विक्रणना कर्मको । वहाँको बाओ, साओ । गीहकारिका मुँह देखनेका स्थारक अस्याहित साथ वर्षक वर्षको । व्यवस्था मुक्त वर्ष आस्थाने गोर्ग, स्वयस्था अस्थित और

विशार प्रामारे विशे पूर्व विश्वती भी द्वारण-कारणको प्राप्ता गाडी करेंगे। इसकिन्से काली

मोहरूको । तम परिवाहसरीम प्रवर्धि अन्यत

वाने साओ । विस्तवा न करो ।

पूरणी कर्न है—ऐसा अद्यूक्त कर
स्वाने क्यें प्रश्नारोंसे मारता आरम्ब क्रिया । वै गारिका दे-वेका गीतम और अवस्थाको स्वाने स्वो । क्ये दुर्होंके जायो और अवस्थानेका बीतम बोले— 'मुनिको ! मैं व्याने अन्यात क्यान गूँगा' ऐसा बद्धकर गीतम क्यानसे सन्यात निकल गये और

का सम्बद्धी अञ्चल्ती एक कोल दर प्राप्तर

बनकार महादेवजीकी आराधना करो । किर महत्वे काम कार्के इस वर्षतकी म्यारह कार परिकारत करते । तस्यक्रात् की धरोके जलसे वार्थिक शिकांत्युच्यो सान सरानेपर तुन्त्रस बद्धार क्रेग्य। कर ऋषिगाँके इस प्रकार कहनेवर जीवको 'कहन अवका' कहकर उनकी बात गान ली । वे बोके - 'मुनिकरो' मैं आप अध्यानोक्ते अग्राके यहाँ कार्ककपुरस्य स्था अक्षणितिको परिकास कर्मना (' देशा कडकार मृत्रिक्षेत्र गीरामने अस परिक्रमा कार्यके पश्चात् कविक्रीयहोसा निर्माण करके प्रत्या पृथम किया। साध्यी असल्यानं ची प्राच राजार भारत का निर्मार का समय दिया-अदित्या इस क्षेत्रीकी सेवा करते थे । (अध्याम १४-१५)

पत्नीसक्ति गौतमकी अस्त्रधनासे संनुह हो भगवान् शिवका उन्हें दर्शन देना, गङ्गाको वहाँ स्थापित करके रूपं भी स्थिर होना, देवताओंका वहाँ कृहस्पतिके सिंहराशियर आनेपर गङ्गाजीके विशेष माहात्म्यको स्वीकार करना, गङ्गाका गीनमी (या गोवावरी) नामसे और शिवका प्राप्तक जोतिर्लिङ्गके नामसे विख्यात

## होना तथा इन दोनॉकी महिमा

स्तर्ज रजते हैं व्यक्तिमधिन चौराण अर्थिके इस अकार आराधना करनेवर संस्ता इस् भगवान् दित्य सहि दिल्ला और इसभगवर्गके साथ प्रकट हो नवे । तटक्यर प्रसन्त हुए कुरवानिकाम प्रोक्ताने कहा-

'महायुने । ये तुम्हारी क्लम भक्तिम सक्त

प्रमास है। तुम कोई का माँगो (' उस

समय महात्वा शब्दुके सुन्दर समयो देसकर

और जन्मन बालों होनों क्रम बोहमत से इनके सामने खते हो गये और बोले— 'बेव ! माने निष्याय कर दीजिये ।' चगवान् दिवने बका--- पूर्व । तूम बन्म

हो, कुल्कुत्व हो और सदा ही निष्पाय हो। इन दुर्हीने सुन्दारे साथ छल क्रिका । जगरहो

आवन्दित हुए गीवकने धरिकभावसे संकारको

प्रणाम करके करकी सांति की । संबी सानि

रक्षेण तुम्हारे वर्धनको स्वयरहित हो साते है। फिर स्था मेरी भक्ति सत्यर सुन्नेकले तुन क्या पानी हो ? जूने ! जिन दुएलकओंने तुष्पर अरबाधार किया है, वे ही पानी, पुरस्कारी और हत्यारे 🖁 । कनके सर्वानसे स्वरोट स्त्रेग पार्रवह हो जार्यने। ये शव-क-श्रम कुनल है। उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता ।

महारोकारीकारै का जान शुनकार मध्ये रौतम् सर-हो-पन वहे विस्तित हर । उन्हेने भारितपूर्वक दिल्को जनाम करके हान वाड पुनः इस जन्मार कहा ।



गीतम अले-सोचर ! उन ऋषियोंने क्षे नेरा सहस सहा उपकार किया। पहि इसोने यह बर्ताव न किया होता हो पूड़ी आपका दर्शन कैसे होता ? यन्त्र 🖁 वे मार्थि किन्होंने मेरे लिये पहर कान्यक्तारी कार्य भित्या है। उनके इस इतकारमं ही गैग महान् सार्थ सिद्ध हुआ 🕯 ।

गीतपत्रीकी यह क्षात सुनकर प्रक्रेशन बड़े इसब हुए। उन्होंने गौतमको कुम्बद्धिसे देखकर उन्हें स्थीत ही यो उत्तर दिया ।

िक्तिजी बोले—बिज़बर । सुन बन्ध क्षे सभी ऋषिकोंने क्षेत्रतर हो। में तुक्पर व्यक्त अवाज कुशा है। ऐसा कारफर सुग मुख्यसे उत्तय बर मॉफो 1

र्जनम केले- अब ! आप सब काले है, राजानि बांच अवश्वीयनीये को नद्ध दिया था कर विका, कह अन्यका नहीं हो सकता। करतः को हो गया, सो रहे। हेकेस ! यदि अन्य जनत है से मुझे महा ज्यान स्टीनिये और ऐसा चरके स्थेकका महत्त् अकार व्योजिये। अल्पांते वेश मुख्यार है, रामस्थार है।

वो प्रकार मीनवर्ग देवेग्रर मनवान शिक्को क्षेत्री कारणाधिक व्यवस् नियो और रनेककिन्ती कावनसे इन्हें प्रवस्तार विका । सब संबद्धको पृथियी और कर्नक लारभूम अल्बाको निकात्त्वकर, विसरे प्रसूचि पक्रमें हो एक क्रोहा था और फ्रियापूर्वे अक्रमीके विषे हुए मामधेले को मुख्य प्रोप रह गया था, वह तब जनवताल प्रान्ते ज गौतक जुनिको दे दिया। इस समय नहारतेका जल काक सुन्तर कीका कथ धारण करके वहीं साहा हुआ। तम मुनिवर र्गनमने का सहाजीकी सुनि कार्या उन्हें क्याच्या विकास ।

गीतम कोले – नहें ! तुम धन्म हो, कृतकृत्य हो । तुधने सम्पूर्ण धुवनको पवित किया है। इस्तिये निश्चित क्यमे नरक्रये निरवे 🔯 पुत्र गौलवको वक्तित करो ।

क्टनका क्रिक्जमे गक्कारे कहा---देवि ! श्वय मुनिवारे पवित्र करो और हरेस नायक न आकर वैश्वस्थात प्रमुखे आहुर्गासचे करियुग्यक वहीं खो । न्याने ऋहा –भहेचा ! यदि येरा \$20.25\$\$\$\$\$ Anna & \$44.44\$\$ and \$45.54 and \$45.54 and \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45.54 \$45. अभिनक्त सभा नगरेके साथ उसने भी बढ़ी इस मुखे केने (" श्रे, सभ्ये में इस बराकरपर गाँची ।

रिश मेरे—नके 1 कुन बच्च हो । नेरी बज सुने। मैं तुमसे अलग नहीं है, जवानि मैं सुनारे कामनानुसार नहीं रिश्ता ग्रीना । हुन की रिवास क्षेत्रते ।

अवने कानी गानेकर निवादी का सार सुरकार राष्ट्राचे कर-ही-कर असर है। उनकी मृति-मृति प्रदोदन भी । पूर्वी मन्त्र केवन्त्र, प्राचीन सुनि, अनेक जान मीर्च और कार प्रकारके क्षेत्र वहाँ का पहुँचे । जर सकते वहं आहरते सम्बन्धान करने हुए जैना, गङ्गा तथा रितेपक्तची जिल्लात पूजन विरुक्त । सद्यन्तर कर क्रम केम्प्राध्नीने स्थानक प्राप्त per adaptit on though personaples शहीर की । उस समय प्रस्ता रहें स्थान और निर्मित्रने उन्हों कहा — हेड्र देवनाओं 1 पर



महरूप्त राज निर्मिने अधिक हो और जीने । कुन्तर देख करनेकी इन्हरसे नह गर

रेन्स केरे—केरेक्ट । क्या जान महाजोकी कर जार मुख्या भागवान होतपुर है और वरिकाओं के कहे । वरि श्राप भी जनक है से इसरत क्या क्यून्संबद क्षेत्र व्यानीय क्षेत्रों आक्रकेन पुरस्कृतिक व्या निकास करें ।

गता धोनों -वेकसको । किर से क्रमात केर क्राफेट रिन्मे आस्त्रोग क्रामे हैं। वर्ष क्ये जी रहते ? ने से नेतनकी परपदा प्रक्रालय करके देशे अल्पी है, जरी क्या और कार्डमें । जानके क्लावने पहर् वेरी कोई विशेषक संबंधी काले हैं, इस कारका कर केले समे ? मोदे जान नहीं मेरी क्रिकेटल किन्द्र यह हम्बें से में अध्याप कार्र रहेको —प्रशंके संस्था नहीं है।

नव देवनाशनि क्या-सरिवाओपे केंद्र गड़े ! मनके परम सुबद बुद्दम्परियो क्य-अब जिंद्र नरिहरर रिक्त होने, सब-सब उन तथ रहेन वर्ड आका भीने, इसमें संसाध व्यक्ति है । व्यक्ति क्रमीनक ओलीव्य की प्रत्यक्त वर्ष प्रधानिक क्षेत्र, उससे मनिय क्षे आनंतर इस उसी पापराशिको क्रोनेक रिस्के अस्टरम्बंक हुन्द्रमे जात आवेगे । इसमे बह the best and the second second महानेति । असः बुध्यते और भगवान् इंग्डिमको समाम स्वेकतीयर अनुबद्ध समा हमारा हैन्द्र करनेके मेन्द्रे बड़ों निव्य निकास करना वाहिने । एक अभागक विशेष शाहिता ग्रेमे, तर्जातक इव वहाँ निकास करेंगे । का राजव सुन्दारे कालों विकासन्ताम और वनकार् क्षेत्राच्या स्तरित काले इस सुद्ध होने। किर चुन्हरी जाका रेन्कर अपने राजनाको एक्टेबे ।

- संदेश क्रिक्ट्रकी -

406 

स्तानी करते हैं—इस प्रकार कर कम है अपने प्रदेशने सौट आते हैं, वभी पहीं देवमाओं तथा नहर्नि गौतनके जानैना इनके सेवनका बात निरमत है। यह व्यवका करनेवर भगवान् क्रेकर और सरिसओं ने सामी प्रसिद्ध प्रोतिनिद्ध चौरानीके बटार मेह गड़ा दोनो यहाँ विश्वत हो गये । यहाँऔ पक्षा गौरानी (गोदावरी) नामभे विश्वात हाँ afte street freue mifrete fen प्राचन कारणया । यह व्योगिरिक कार पानकोका नाम करनेकाला है। उसी हैन्से मेक्ट्र पाय-अस मुहल्यांत विक पार्विको विका होते हैं, तम-तक रूप सीर्थ, क्षेत्र, बेक्स, पुष्पार अन्ति जरोषर, गहर आहे अधि गाँधवाँ तथा श्रीविच्या आहि देवलन अवस्य ही गीतचीचे सद्यर प्रधारने और चाल करते है। के सब कारका गौलनीके कियारे छाते हैं, शक्तक अवने भागपर अन्यत जोई फल नहीं होता।

वैद्यनाथेयर ज्योतिर्लिङ्गके आकटसकी कथा तथा महिमा

क्लेनिर्विद्धका करकारी कड़क्क कराईना । सुनी । राज्यसमञ्जनका प्रधान को बहुत कारिकारणी और अवने अर्थनवर्गको प्रमाद करनेकाल बा, उत्तम पर्वत बैज्यसम्ब महिल्लाको भगवान दिल्लाही अवस्थान कर रहा का । मुक्त कारणका अस्तराच्या वालोगर का महादेवजी प्रस्ता नहीं हुए, तब बह दिल्लाहे अस्त्राताके निन्ने गुरुरा तथ करने राज्य । प्रशासकारणका शीवाम राक्ष्ममे विद्यिके स्थानभूत विभावन पर्वतने दक्षिण प्रकारी भरे हुए करने पृथ्वीयर एक कहा बच्च नकू सोदकर अने अजिकी स्थापन की और उसके पास ही धनकन् विस्वको स्वाधिक करके इतन अस्तान क्रिका । प्रीम्न प्रमुखे बह पाँच अभियोके बीचये केंद्रक, वर्ष ऋत्ये

कक्ष सुरक्षक । अन्य अवैश क्या सुनका चाहते हो, बहुते : वै को भी तुन्हें कर्मान्त, इसमें (अध्याप १९) भोतना सही है । मुननी नाहते हैं—-अल में बैधानस्थेक्ट क्युंट मैहानमें क्यूनरेका स्तेता और चीनकारको जल्के, धीनर काह खार १ इस हरत थीन प्रकार में जानी राग्या चलाई की । पुरस् गीरिको राज्यको सञ्चन तथ जिल्ला सो भी इरस्याओंके रिज्ये निमानी विकास करिन है, वे परकाला महेकर क्लपर प्रसन्त महि हुए । अस पद्धानपती देखता स्वयाने अपन्य जलक कारकर संस्थानीका कार अक्षमध्य विकास । विक्रियुर्वेक्ट विकासी पूजा करके 👊 संपंत एक-एक वित कारता और चनवानको शर्वाका कर देता वा । इस तरह काने सम्पत्तः अधने औं सिर काट हाले । कव इक ही ज़िर काली रह गया, तब धरायताल भागमान् संबन्धः संबद्धः इतं असम् 🖨 मार्ड इसके आपने अवह हो गये । चगवान् क्रियने इसके सभी मजनकेको वर्षकर नीरोग करके

रिका है और को-को प्रतक्तिका नात

करनेकाल है। को प्रतिर-मायसे इस

धान्यक विद्युष्टा दर्जन, पूजन, स्त्राप एवं

क्या करता है, यह राजक पायोंसे पुरा हो

साता है। गौतनके हरा पुणित सम्बन्ध

क्षा कोशिक्ष का लेकर्ने प्रमान अभीक्षेत्रों के केलाका तथा पारतेकारे उत्तन

मोख प्रदान करनेकाल है। तुनीबर्गे ! इस

जनार कुर्म में कुछ पूजा था, यह सब में

हे हम जंदनर उसी कहा— 'रेन्सा ! प्रसप्त होहने : मैं आवन्ये स्मूचने से कारण है। अस्य की इस कनेरकको सकत्त

व्यक्तिके। में अस्तवये करणाने अस्तव है।'
रावयके एंका व्यक्तियर वनकार जेकर वहे संस्थाने कह गये और अनवने क्षेत्रर कोले---'गक्तरराज | मेरी सारणांकि क्षत्र सुने। तुम और इस काल विद्याले प्रतिकारकार असी कालों के जाओं। क्षत

सुन्त । तुन जन इस उत्तर प्राप्त । वर्षपु स्वतिक्रमात्रको अवने क्याको हे जान्ते । वर्षपु क्या तुन इसे कहीं चून्तिर रक्त केने क्या का सुद्धी सुन्धिर के जानका, इसमें संबंध की है। अब सुन्धारी सेची इस्तर हो केना करें।

स्टानी कार्स है— सन्तरको । अन्यसन् प्रकारके देशो केव्हनेगर राक्षणराज्य कार्यन का्नर अन्यत्र' कव्ह वह शिव्यतिक्ष नाम नेव्हर अन्यत्रे कार्यको क्षेत्र प्रवासनिक प्रमुख्य हिन्दको कार्यको को मुख्यानर्गको स्थार हो। प्रकारकार्यक राज्यत

हाराज्योत्तरमें होनेका भी कुम्मेर बेगाओं तेक में श्रमता। हुत्ती सराय क्याँ आग-नाम एक मार्गकों हेशकार काने प्रार्थणानुनेक का हिस्सरिक्ट्र उसके हायाने क्या दिया और स्वकं मुश्लागोह दिन्ने केंद्र नका। एक मुहर्ग मीरती-जीतने कह स्वतन को क्यिनियुक्त

सारको जानामा पीकित को नाम्युट्ट को नामा. संध्य अपने जारे पृथ्योगका रका दिया। नितर को बाद प्रीरकारण क्रिकेटिस्ट्र वर्डी निवार को गया। बाद क्षांत कारनेनामको सम्पूर्ण अमीर्टीको देनेनामा और प्राकारितको हर केनेनामा है। अपने ! सही क्षियांच्या सीनों कोनोने

वैद्यानकेश्वरके मामसे प्रमिद्ध हुआ, जो

बह विका करना एवं होड़ क्योतिर्दिष्ट्र दर्शन और पुक्रमणे भी समस्त पंजीको हर लेल है और सोड्यांट प्राप्ति कराना है। यह दिलारिक्ष्म का समूज लोकांके दिलांचे रिजे वहीं विकार हो नकर, तथा बनक मनगर्म विकास संस्था करना कर सामस्त अपने परको

कारी वाले कह सुकार्थ । इन्ह आदि सम्पूर्ण देवाराओं और निर्मात स्थियोंने क्या यह स्थापान धुना, तंब वे परावर स्त्यात कार्ये वर्धा आये । इन स्वयात का प्रमान दिवाने स्त्या पुना का । इन सब देवाराओंने उस सम्बद्ध वर्धी वर्धी असलानेत सब्ध विकास विशेष पूजा विकास । वर्धी परावस्त्र संवरतां प्रमान क्षीन कार्ये देवाराओंने इस विका विश्वाम क्षीन कार्ये देवाराओंने इस विका

सावान कानके के सार्गालेकाको करे गये। अस्तिकोने पूछा -सुनवी ! कवा वह विक्**र्वानक वर्गी** विकार के बच्चा तथा गळा कानने करको कानो गया, तथा वर्गी कौन-सी

केवन्यव ताव रक्तकर कालने बन्दता और

a पॅरिका जिल्लामा *व* 480 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

कारत प्रदित कुर्--वह आप काळ्ये । सुतनीने कहा—हाक्काओं । क्याना विस्तवका परम अल्ला वर पायार महन्त् असूर शक्तक अपने घरको क्ला क्ला । वहाँ असी क्षपनी प्रियाने नम मात्रे कहीं और का शरकत आनन्धका अनुकत करने रूपा। इधर इस समाचारको सुनकर देखा काच गये कि पात जी यह केव्यंकी महत्त्वह राजन मगवान शिक्के बरदानसे कर फकर क्या **अ**रेगा । उन्होंने नास्त्रजीको सेम्ब । कस्त्रजीने मानार शक्यले सहा—'तुन कैल्ला पर्वतको उत्तरको, तब क्रांत रूपेना कि विकासीका विधा कुआ करवान कडोनक सकल धुआ ।' राज्याको का का केव गयी। इसने जान्यर कैत्रसामको अस्त्यक कला है।

> मागेश्वर नामक ज्योतिर्तिङ्गका प्रादुर्माय और उसकी महिमा संध्यो कहते है—हत्त्वाच्ये । अस्य मैं

परमात्मा क्रिक्के वर्गेन्द्र नामक परम ज्ञान क्योरिसिक्के अस्थिनर्गकात प्रमाह सन्तर्केगा । शामका मामने प्रतिस्त कोई राज्ञती थी, यो पार्वतीके वरकारी रूट प्रवेदाने भरी रहती हो । कालन कलकन् राक्षस दारका क्रमका पति था। असे क्यूक मै राक्षसोको साथ केकर वहाँ सम्पन्नोका संहार गक्त रहा का। यह लोगोंके बड़ और श्रमंका नास करल किरल का। पश्चिम समुद्रके प्रदेश अस्का एक वन वा, को सम्दर्भ समृद्धियोसे घरा याता वा । उस तनका विसार सब ओस्से खेलह केवन भा । वासका अपने विस्तरमध्ये सिने व्या जाती भी, वहीं चूनि, वृद्ध तथा अन्य सम अकरमोसे एक वह का भी मान जाता निरिक्को कवनेसे व्यादेवजीने रावणकी समंद्री समझ्यार इस प्रकार शाम दिया । सक्रटेक्जी केले—१ रे दुह भक्त बुर्जुन्दि सकत ! तु अवने कार्यर इतना वर्षक न कर । मेरी इन पुजाओंका पर्यंड पूर

कानेकारण और पुत्रव शीव ही इस जगत्में

अवर्गानं होगा ।

क्रिया । इससे सारा कैलास हिल का । क्य

शतको कहते हैं—इस प्रकार वहाँ को बदना हुई उसे कल्दनीने सुना। सवण भी प्रसार किस हो जैसे आचा मा, क्सी सच्छ अवने करावे सौट पना। इस प्रकार मैंने वैक्रमाचेक्ररका महत्त्वम् सताया है। हरी सुबनेवाले जनुष्योका क्या भग से (अशाम २७-२८)

un । देखी पार्थरीने अस काकी देश-रेकना

भार इक्कानो सीथ विना था। शतका कृत्ये परिचे साथ प्रकानुसार उसमे किवाक करती थी। राक्षस दलक अपनी धारी शुरुवारके सहय वर्ड शुक्तर समयो नय देश या। इससे फेडिल हाँ प्रजाने नदर्षि और्वकी सरकारे व्यक्त उनको अपना हुः स सुनामा । जीवनि फ्रान्मागरोजी स्थाके हिन्दे कक्रातेको का जान है दिया कि 'मे राज्या वर्षः प्रकारिकः प्राणिकोपति हिसा या वस्तेतः। क्रिकेट करेंचे से उसी समय अपने प्राणींसे हाम को बैठेंने (\* बेक्सओर्ने जम यह मारा सुनी, तब उन्होंने इराजारी राक्तमीयर अक्टा कर हो । राक्षस यक्तवे । यदि सं लहानि देवलाओंको माध्ये से पुनिके द्वापसे सर्थ

बर जाते हैं और बादे नहीं मारवे मों परायत

होकर पुरसे पर पाने है। उस शायकों जम्मे ! में आवका है, जसके अधीर है राक्ष्मी कारकारे कहा कि ''सकारीने और अल्प के सक् मेरे जीवन एवं प्राण है। करानमें में इस सारे करतो वहाँ नहीं, से का सकती है।' में महकर मह सनम क्षतको प्रति-का-स्त्री से कावन सन्त्रमें का क्रती । राक्षसायोग पृथ्वीका न स्वत्वर कार्ये निर्वाच रहते लगे और वहाँ क्रांगियोको पीक मि लगे ।

एक कार बहुत-की उसने उसन अन विकाली, को अनुव्यक्ति भरी भी। सहायके क्रमी केंद्रे हुए एक स्पेनीको नगर निया और वेद्वियोगे ब्रोक्स धारामारचे सार हिन्छ । ये क्ये कांचार वजनिका येथे रहते । कामें सुद्रिय नाममें अस्टिक एक बेहन का. भी देश क्रमको संस्तर का। यह क्या प्रकृतिहरी, सहय-प्रशासकारी गांधी अनेकान् विश्वपाद पराय भागा व्या । सुवित्य विश्वपादी कुता किये किया भोजन नहीं करना के र का कृत्यं को शंकारका कृत्य कारक है। वर, स्कृत-में अपने कार्विकोच्छे की उसमें विश्वकी पूज विराज्या की की । किस क्षमा स्टोरन 'जनः हिल्लान' मन्त्रका प्रक और शंकारबंधिक कान करने करी । सुजियको परावास् दिक्सा दर्जन भी बोबा को । इन्हरू राक्ष्मरको जब इस कारको भारत समा, तथ अपने अध्याद सुरियनको क्षतकामा । उसके साथी राज्या सुर्वतकारे मार्ग दीवे। इन सक्षतीको अन्ता देख शुक्रिपके नेत्र करते कारत हो को, का वह प्रेमारे शिकका कियान और उसके जानेका

श्रम श्रहते लगा। बैज्ञपतिने अल्ला-वेकेवर प्रकर । मेरी रक्षा क्रीक्षेत्रचे । करण्यानकारो विक्रोपक्रीकारा द्वारामा महामारक किया । इसे इस द्वारी मचाइचे । देव ! अन्य अस्य ही वेरे सर्वस्य है,

निकास पहे । उसके साथ ही चार वरकानीका इक उत्तर परिवर भी प्रकट हो गया । असके स्थान्यतमे अञ्चल क्येतिर्यम शिमानिकृ प्रकारित हो एक का। उसके साथ शिव-व्यक्तिकारके एक स्थेप विकास के। सुरियने कृतक वृत्रीय करते पूजन विस्ता, पुजिस क्षेत्रेकर काम्बार प्रान्ते प्राप्त के सार्थ कार्यकारक रेकार प्रधान-प्रकास साक्षाते, कर्मी उसे अनुसारमी तथा सेन्यनीको की स्वकारक ही यह बार दिया और का हुट्टाना संबद्धाने अपने पास सुविवयती रक्षा की। वन्त्रकात् अञ्चल स्थेलाः कारनेवाले और क्षीतवर्ष के क्षारेंग कारण व्यानेवर्तन क्षानुने का करने क क दिया कि शामके इस कारे कह काइक, इतिक, केवर और 📆 —इन करो वर्णके वर्णका चार्यन हो । कई केंद्र वृषि निवास करें और तंबेगुणी राक्तम प्रमाणे काची न रहे। विजयतंके

मुख्यो कहते हैं—सुक्रिकोर इस प्रकार

आर्थना कार्यकर कामान प्रेक्टर एक किनासे

कारको क्षेत्रपाने देखे कर्नलेकी स्त्री की। हैवी क्वीसे जनस के नहीं और कोली — 'कसाओ नेस बना कार्य करते ?' अपने कारा—'नेरे बंदाकी एका करियके ?' केवी केली—'वै सब बनती है से बुक्तकी रक्षा कर्मनी (' ऐसा कक्षमर देवी भगधान् कियो केली—'नाम ! अल्पकी यह मत कुनके अन्तर्भे सन्तर्भे केन्छे । समान्य सामानी

सकि भी छो, ऐसा नेस विचार है। मैं भी

क्ष्मेंक्स, अवसक्त और प्रकार सेय उसमें

सुराई कहरे हैं—इसी समय सक्षरी

Davis at 1

आपकी ही है और अपके ही अस्त्रदनें रहती हैं। अतः येते बातको भी प्रमाणिक (सत्य) कोजिये। यह राजसी दारका देवी डै—मेरी ही पार्कि है और सक्षानिकों मस्यित् है। असः यही राक्षसीके राज्यका सासन करे । ये राक्षण-पश्चिमाँ किन पुलेको पैदा करेगी, ने उत्तर चिलकर इस कर्नों निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा 🛊 ।



ज़िल बोलें--- ज़िये ! यदि तुम देवी बात काहती हो हो भेरा यह बचन सुन्ते। मैं धनकायत पालन करनेके सिये प्रसन्तनपूर्वक इस बन्धे

रहेना । जो पुरुष यहाँ क्वर्णक्षयंके मास्त्रमं ताबर हो जेमपूर्वक बेरा दर्शन करेगा, क धकवर्ती राजा क्षेणा । कलियुगके अन्त और सामपुरको असम्बार्धे बहासंत्रका पुत्र सीरकेन स्त्रकारोका भी राजा होग्त । व्या मेरा भक्त और अस्वन्त पराक्रमी होगा और यहाँ आकर पेस दर्जन करेगा। दर्धन करते ही वह कारकर्ती प्रकृष्ट हो जन्ममा ।

सुतनो करते हैं—प्राम्हामी : इस प्रकार बाई-बाई सीकाई करनेशाले हे इप्यति परस्या झरकपुक्त बार्तास्त्रप करके कर्ण कर्ष विकार क्षेत्र गर्च । ज्योतिरिक्षेत्रसम्बद नकदेवजी कर्त नानेकर कहरूरचे और जिला देवी जानेक्सीके नामसे विख्यात हुई । वे दोनों है सन्दर्भाष्ट्रे डिप हैं।

इस क्रकार क्योंसियोंके स्वामी मागेश्वर नक्या व्यवस्थानी क्योतिर्शिष्टके कार्यो क्रमत हरू। ये तीनी लोकोकी सम्पूर्ण कारकारओको सदा पूर्व कारनेवाले है। जी प्रॉटिंग अस्टरपूर्वक नागेक्टके प्रमुर्थाकका 🗪 अन्तः सुनता है, यह बुद्धियान् मानव पक्रमानकरीका मान् कालेवाले ज्ञान्त्रवां क्षकेरबोम्बरे जात बार लेखा है।

(अध्याम २९-५०)

### रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिङ्गके आविर्धाव तथा माहात्यका वर्णन

सुतजी करते हैं। ऋषियों । अस मैं यह बला रहा 🖞 कि रामेश्वर अध्यक ज्योतिर्दिङ्ग पहले किस प्रकार उक्तर हुआ । इस प्रसङ्घको तुम आदरपूर्वक सुनो। भगवान् विष्णुके रामावतास्त्रे अत्र तकन सीताजीको इरकर लङ्कामें ले नका, तथ सुयीवके साथ अठारह एक कान्स्सेना लेकर

शीराम समुद्रतटपर आधे। वहाँ वे विकार करने लगे कि कैसे इन समुख्ये पार करेंगे और किस प्रकार सवणको जीतेगे । इतनेमें ही श्रीरायको प्राप्त लगी । उन्होंने जल प्रीप और धाना फीटा जल हे आये। श्रीरामने ज़सक होकर वह बल ले लिया । तबतक उन्हें स्मरण के आया कि 'मैंने अपने स्वामी <u> Regal ingraphysics polymenthys arrows annotations arrows a religious desirable by the bill the first arrows and the bill the first arrows and the bill the first arrows are also as the bill the first arrows and the bill the first arrows are also arrows and the bill the first arrows are also arrows and the bill the first arrows are also arrows and the bill the first arrows are also arrows and the bill the first arrows are also arrows and the bill the first arrows are also arrows are also arrows are also arrows a first arrows </u> भगवान् शंकरका दर्शन के किया ही नहीं। निरंद यह जल्द कैसे जाना कर सकती है ?" पैसा बहकर उन्होंने दस जलको नहीं विका ह जल रस्त देनेके पक्षात् रक्ष्मचनने पर्विक-पुजन भित्रम । आध्यक्षत्र आदि घोलक् उपनारीको उस्कृत करके विकित्तीय वहे प्रेयमे संबरशीकी अर्जन यह । प्रशास सवा विका स्तोप्रोक्षण कलपूर्वक शंकरचीको न्यात करके औरायने प्रतिक्रकारको उनके प्रार्थना की ।

शीराम नार्षे — उसक प्रतकार करून बारनेकले मेरे ब्रामी के महंबर ! अन्यको येरी सहायसा करनी काहिये। अञ्चले सर्वागके विना मेरे कार्यकी मिटिइ अस्वय करिय है। एक्स भी अनुवास के कार है। मा राज्येत विक्री प्रातीका कृतिक है। परंत् आपके विचे हुए बस्तको बहु सक्त वर्णने भग रहता है। यह विज्ञानकियाने पहालेर 🖟। इचर मैं भी आपका वास 🕻, सर्वक आपके अधीन गुलेकाल है। स्वारीस्थ । या विकासकर आध्यक्ते की प्रति प्रश्नयान करना चारिये ।

मुत्रको प्रथमे हैं —इस प्रकार प्राचेत और बारेबार पनाबार बरके बस्तेन रक्षमारो 'सम् जंबर, अन विश्वा इत्यानिका उत्योग करने हुए दिलका सकत किया । पिर काके बच्चक क्या और बाराओ मरपर हो गर्थ । सायहारत् पुनः पुनान काले के रवामीके आगे नामने रहते। उस प्रत्य उनका शरू प्रेपसे प्रक्ति हो रहा था, किर इन्होंने कियाके संतोषके किये नाल बातका अव्यक्त प्रकट् विद्या । उस जनव मनवान् संस्थार कमार **सक्षा जलता हुन् औ**र वे स्टोनिर्वय महेश्वर कमाकृष्मा कर्तनी तक

पार्वदर्गनोके साथ साम्रोक निर्मल कर करक करके सरकार वार्व प्रकट हो गये। धौराप्त्राहे पहिलो संस्कृतिक होकर महेधारे उनसे बद्धा-'शीराम ! तुन्हारा करणाय हो, कर समिते।' अस समग्र क्रमका कम देशकर यहाँ उपस्थित हुए क्या सोग परित्र हो नवे । विकासनेपराज्य जीवनजीने साथ क्यकर पुजन किया। फिर मंत्रिः मंत्रिकी सुनि एवं अनाम सरके उन्होंने धनसाम् हिनसे सङ्घवे स्वयन्ते साथ होनेवाले मुक्तमें अपने निर्देश विकासकी आर्थना की। सब रामभवितमे अलग्न हुए महेकाने वाहा — 'क्यापन । तुक्तमें जब हो।' बनकन् निक्के दिवे हुए विकास्त्रकत वर एवं कुक्रको अस्तानको पास्ता जीरायने परायक्षक हो हान कोइकर इनसे पूप- अर्थना की।

श्रीराम चोले-पीरे जानते प्रांचत । परि अस्य संतुष्ट है से यनस्ते स्वेगीको प्रक्रिय करने नका कुम्लोकी जलाई करनेके लिये लक्ष वर्ज निवास करें।

सुरुवी कहते हैं--ब्रोएक्क्ट देशा कतनेवर करवान् देशव वहाँ क्योतिलिङ्के



**र अंधित विकास** क 有學案 

करमें किया हो गये। तीनों लोकोमें अफियुर्वक साथ करता है, यह जीवन्युक रामेश्वरके नामसे उनकी प्रसिद्धि हाँ । उनके

प्रमानसे हैं। अपार सप्ताको अक्टकर चर करके श्रीरायने राजन आहि राक्षरकेका

प्रीत ही संकार किया और सम्बनी विका र्गाताको प्राप्त कर निष्या । सक्ते इस भूतरूपः रामेश्वरकी अञ्चल महिमानक प्रस्तर इआ । भगवान् रावेकर सक्त क्षेत्र और वोक्

देनेबाले तथा प्रश्लोकी इब्बर पूर्व करनेवाले

🛊 । जो दिष्ण गहरजनको रामेश्वर दिक्का

घुरमाकी शिवधक्तिसे उसके मरे हुए फुनका जीवित होना, युरमेश्वर विषका प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमाका वर्णन भूतनी कहते हैं। अब में कूक्नेस विकासकारी पूजनादि कार्यमें ही सदा करें। मामक ज्योतिर्शिक्षक अनुश्रीकवा और काके पातास्थात पर्णम कामेना ।

मुनिवरी । ब्यान देकर सुन्ते । इक्रिक दिवतमे एक होत्र वर्णत है, जिल्लार क्रम देशनिरि है। मह बेलनेचे अञ्चल तथा मिल क्या को पाने स्त्यम है। करीके निवाद कोई करहात-म्हलमें अवस सुकर्त गायक प्रकृतेला प्रकृत

रहते से उनकी किया प्रतीयक जान सुदेहर भा, सह सदा दिवशनोंके करनाये वन्त्र रहती ही भारके काम-करवर्गे कुसरू जी और सक्त परिचये सेकावें लगी खानी थी। विजयोग स्थामी भी देखकानों और अतिक्रियोंके पूजक है। वे वेदवर्गित

मार्गपर चलते और नित्व आधिकोत्र विस्वा करते हो। तीनों कालकी संस्क करनेसे उनकी कान्ति सर्वके समान उद्येश की। के

वंद-शासके पर्यत्र वे और शिष्केंको पश्चमा करते चे । कनवान होनेके साथ ही कहे दास

में। सीजन्य आदि सद्दुलोके कावन ने।

🗊 है। इस संस्थरमें देवदर्लम समस्त भोगोका काधीय करके अन्तये उत्तम प्राप पकर का निक्रम ही कैक्ट्म मोश्रको प्राप्त का रोज है। इस प्रकार मैंने सुमस्योगोंसे

भगवान क्षित्रके रामेश्वर जानक दिव्य कोनिविद्यका सर्वन किया, से अपनी वर्क्क सुनवेक्तरहेके स्वतः वारोका aragen urchasen ba (अध्याम ११)

જ

रकते थे। वे स्वयं तो शिक्षणात थे ही. विकासकारिके बाह्य जेन रकार्य दिन्त-ध्यातंत्रको भी वे सङ्ग शिव से । का सब कुछ होनेपर भी उनके पुत्र नहीं

था। इत्यमे प्रस्ताभवते से इत्या वर्ती होसा क्षा, वर्षतु इम्बद्धे काले भ्रष्टुल कुली रक्षती भी र बहोती और दूधरे लोग भी उसे वाना भाश करते से । यह पतिसे बार-बार पतके रिग्वे प्रार्थना करती थी। पति असको जानोपदेक देकर सम्बन्धाने से, पांतु उसका यन नहीं मनका वा । अन्यतोगस्या प्रसायने कुछ क्रमान की किया, परंतु वह सफल नहीं

**53 करके अपनी महिल जुड़मासे परिका** कारा विकाद करा विकार विवासने पहले स्थापनि असम्बे समझाचा कि 'इस समय तो तुम बर्फनले प्यार कर रही हो; परंतु कर इसके का हो शावना तब इससे स्वर्ध करने क्ष्मोओं ।' उसने क्यन दिया कि मैं यहिनसे

हुतत । तथ तथुरुनीने अत्यन्त दुःस्ती हो महुत

Bart's parties af valle dage uppragates de adhester frankange exaction o vallegan l'en dade frank que कारी का नहीं करोगी । विकास से कानेनर प्रथा क्षणेको स्तीत वर्ग वर्गनको सेका करने जनी । सुरेक्षा भी को सक्त नकर करती भूते । पूर्व अवने विकास प्रक्रिको आज़ाले जिला एक को एक पर्वतंत्र रीवन-क्रिक बनाकर विभिन्नकंक पुत्रा करने सभी । कुछ। करके यह निकासकों सारताओं सारता

विकासीय सहर वेली भी । प्रकारकीयारे कृत्याने उसके एक सुन्तर मीवान्यक्षात् और सहस्थानका कुर हुआ। कुरनाका कुछ कान नहा । इसने पुरंतनी मानो बाद केंद्र हो नहीं। संस्थान का Party from Euro Green well an गंधी। अब से का और भी जल्मे लगी। करकी कृष्टि पर है गयी और हुए दिन कारी राजी और कु कुम्ब्री क्षेत्रे कर्ना क्षारिगोड कुमाने-हमाने काले बार काला और करे पूर् अपूर्णको जती बालायाने हे। बालार हात दिया, यहाँ पूरण प्रतिदेश यांचेद Region Storde werft all : gote अपूर्वेको ज्ञा नारायको केन्द्रकार वह स्वेद कारी और कामें सुकापूर्वक की गर्वा। बुरमा समेरे काका असिकेच्या पुरस्करि कार्र करने संगी। केंद्र प्राक्षण स्थानं सर्व भी विकासमंद्री साम गर्ने । प्राप्ती समाप क्षेत्रकी मोहा बारी सुवेहा भी हती और बांद्रे अवस्थाने श्राके आय-काक काले ज्याति क्योंक बहर्ष प्रमुखे पहले को ईम्मीकी अस्त अल्ली भी, यह श्रम पहले गरी थी। प्रत्य-प्रताम जन बहुने अप्रकार परिचारे सम्बादने देखा में यह

हिलानों के 📳 क्या | वें मारी ननी | क्रिक्स का पुत्र कर्न किया है?' ऐसा क्ष्मकर का बेर्डमी रीम करी भगत-भागिले काम किया कामी हाँ मेंने समी। सुवार्ताको प्रको पाने सुदेशा प्रके ज्ञा सामा 'क्रम । में वासे नहीं ।' इस कड़कर दुःकर्ने क्षा नहीं। कार्ने कारणे से बु:सा मिली, कियु नग-वी-मन का इनके मारे हुई भी ह कुला भी का समय का प्रश्नेत हु:साओ great and the wilds-quirk their क्रिक्टिया गाँ हो। जनमा मन केरेकी हेकारेके फेटने सर्टिक की अलुक नहीं हुश्त । क्रमके परिवर्ध की ऐसी है अवस्था की। कारक विक-विकास कर नहीं हुआ, स्थापक असे दुधरी जिल्ली कालकी विकास नहीं हुई। केपहरको एउन समाप्त क्रेनेनर मुक्ताने क्षपंत्रे पुरुष्के धर्मका प्रकारत हर्दश्याल दिया, समानि इसमें पतने विशेषनाम औ इन्स व्यक्ति व्यक्ताः व्यक्ति स्वेतने स्वरी— 'दिन्होंने का नेवा दिया थी, ये ही इसकी the wife is water would b. कारकोह भी कारत है और मानुस्कोंके अध्यक्त है। क्षानक ने प्रमु मनेवर प्रमु ही प्रभारे रक्षक है। वे मारम गुंकनेकारो मुक्तकी माति किन्छो और्थ है, इन्छो अन्तर भी करते है। अन्य अस मेरे विकास फरवेरी समा क्षेत्रा ।' इस क्षमका विचार करके क्लने मूनने जीनी दिलाजी के और अस्पर ज़िलाई अमेरे केर्प सारव किया और उस शारिको कुछ द्वारके एडिएकेसर हुए, इसमें सम्बन्ध दु:सम्बन अनुकार नहीं किया। सह कारको कहा कु:का पूजक। जानो साथ पूर्वकत् धार्थिक शिवानिश्रोतको सेकार (युरमा) के पाल जावल विकेश किया — अल्लांकरणे कियके नामोबा उक्तरण करती

'उपन प्रथमि चारन करनेवरली आवें ।

आकोर पुर कहाँ को ? उनकी क्रमा राजने

कोनी क्षा है और सम्बद प्राधितके कुछ दुस्की

हुई जरा रास्त्रकके विज्ञारे मधी। जन पार्किक जिल्ला जोले— जमने को सक्त भारी विभूतिको सारपार्थ्य इत्तरकार जान वह स्वीतने अन्यक्ता विका है, तुम अन्यर उपनात स्वीत लगी के जो अपन पुत्र जरी काश्यके कार्य है ? दूब कर्य करनेकारी सुदेश है विजारे सद्य दिसावी दिसा।

स्तजी कहते हैं—प्राह्मको ! अस सम्बद सहाँ अपने प्रत्यक्षं अधित देशस्त्रः अल्ब्यी शासा प्रकारको न को इसे कुशा और न भिवाद । यह पूर्ववस् इतस्य करी रही । इसी सम्ब अस्पर संगुष्ट हुए असेनिः सम्बन्ध न्योधाः हिला प्रीप्त कानोर सामने असट हो मने।

हिमा बोरो-- सुन्धि ! वै मुक्तर अस्ता 🕻। वर मणि। तेरी द्वार स्वैतने इस क्लेको मार बारन का। कार: में उसे निवासो मार्केगा ।

जुलकी कहते है—सब शुक्रकने विकास प्रमाप करके उस सक्त पर का गाँच-'नाव । ५६ स्टेश वेरी वर्श वर्शन है, अलः अनुस्थाने प्रस्ताने रहा बहरती व्यक्ति ।



कर करनेके ही मोन्स है।

चुउन्हरे कहा—देख । अस्पर्केर दर्शनकारमे परतक नहीं उदस्या । इस सम्ब अवस्था पूर्वन करके उसका पाप भएन है वार्थ । 'धो अवकार कानेकालेयर भी क्रकार करना है, अल्लेड वर्णनपानले पाप ब्यून कुर काम बाता है।' 🐣 प्रकी ! 📖 अञ्चल करकर्काका के सुन रका है। क्रानिके करावित्व ! जिसके देख कुमार्च मेलक है, कहा करों; में देखा करों करी (मुझे हो युव करवेवारेका की भाग है करका है)।

जुनकी कहते है—सूरवाके देखा कारोज व्यासिन्यु न्यान्यसम् अर्थेका और भी करण हुए संस्थ इस प्रध्यर मोले-'कुम्मे । तुल कर्रात और भी पर जीने । मैं कुर्या केली किर्मात का अवस्थ हैंगा; क्लंबिक सुन्दारी इस जरिएके और विकासकृत्य सामानारे में बहुत प्रसास है।"

क्काम् फिलकी मान सुनकर पुरशा केली — 'अभो । यदि साथ वर वैका साहते है सो जोजोबरी रहाकोर दिनमें स्वयु बाह्रों निवास व्यक्तिको और वेरै भावको ही अल्पकी क्यांति के ।' शब कोकर कियने अत्यन्त प्रश्ना क्रेकर का≱—'ने नुकारे ही जानके पुरुजेकार कारकार हुआ क्षेत्र वहाँ निवास करेगा और सम्बंध निर्म सुरसदानक होरीमा । नेरा कुथ उद्योगिर्देश युवर्गम समसे प्रसिद्ध हो ।

अपन्यतिषु वर्तम् सुरस्ताः क्रोटिः है । सार दर्शनकोण चारे दृश्ये समेत् ।

यह सरोवर शिवलिङ्गोका आलय हो कव । और इसीलिये इसकी तीनों खेन्होंने शिवालक नामसे प्रसिद्धि हो। यह सरोवर दर्शनमञ्जले सम्पूर्ण अधीक्षेत्रत हेनेवास्त्र हो। सुन्नते ! तुन्तरे वेदावे होनेवाली एक भी एक पीवियोगक ऐसे ही बेह पुत्र अपन होंगे इसमें संदाय नहीं है। वे सब-के-सब सुन्दरी बी, उत्तम धन और पूर्ण आयुरे सम्बद्ध होंगे, बतुर और विक्रम् होंगे. उद्यार तथा भीत और योद्यमधी फल पानेके अधिकारी होंगे। एक को एक वीकियोतक सभी पत्र गुणोंमें बढे-बढे होंगे। सुन्हारे प्रेशका देशा विस्तार व्यक्ष ध्वेष्ट्राज्यक क्षेपर ।'

ऐसा कड़कर भगवान् दिल कहाँ क्योतिर्लिङ्के रूपमें म्यित हो गये। उनकी सुत्रमेक गामके प्रकारिक हुई और उस सरोवरका नाम हित्तारुव हो नवा। सुधर्मा,

बुदमा और मुदेश — तीनोंने आकर सकाल 🖆 उस दिखलिक्का एक मी एक दक्षिण<del>ावर्तं परिकामा वर्ते । पुता काके</del> परस्वा विकास भारत मैल दर करके वे सब बर्ज बड़े सराका अनुमय करने लगे। प्राच्चे जीवित देख सुदेहा बहुत रुजिता हुई और पति तथा बुरमासे क्या-प्रार्थना करके उसने अपने पापक निवारणके सिवे ज्ञवक्रित किन्न । पुनीक्षरे ! इस प्रकार यह ब्रुप्तेवर लिख्न प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन करनेमें रखा सुलकी वृद्धि होती है। प्रश्नापने ! इस सरह मैंने सुपन्ते बारह क्लोलिलिक्नोबरी महिना बलाबी। ये सभी िन्द्र सन्पूर्ण कामकाओंके पूरवा तथा धीन और योध देनेवारे हैं। जो इन क्लोनिलेक्नोकी कथाको पदता और सुनता है, यह शब प्राचीमें युक्त हो जाना नथा ध्येग अतेर मोक पाना है। (अध्याप ३२-३३)

ह्यदश्च ज्योतिर्विद्धेषेके बाह्यस्वयदी समाप्ति

# 474 **4 Mill Arque +** <u>2142-148-1</u>22-1-148-1-148-1-148-1-148-1-148-1-148-1-148-1-148-1-148-1-148-1-148-1-148-1-148-1-148-1-148-1-148-1 इंकरजीकी आरामनारे चनवान् विच्युको सुदर्शन चककी प्राप्ति

### तथा उसके हारा दैत्योंका संहार

सुनकर का कुरिश्वरोंने काश्री चुरि चुरि प्रशंक करके संकत्तिनकी कारणारे का March State o

वर्षि वरि--क्ष्मणी । आप सम सम्मो है। इसल्पे इव अल्ब्बे फूर्ल है। उन्हें ! प्रतिकृत-विकासी पश्चिमका कर्मन संबंधिये । तात । इसरे बहुनेसे सुन रका 🕯 कि अनकार विवासे कियारी असरकारों सुदर्शन कहा berg fleue ut 1 350- 100 sparter uft विद्रोक्कारो प्रकार प्रतिन्ते ।

मानीवे वक्त-वृत्तिको । इतिहर-विकासी सूच सका सुन्ते । भगवाम् किन्तुने पूर्वकारको प्रतिश्वर विश्वको क्षेत्र सुवर्धक कळ क्षाप्त किया का । एक सम्बन्धी कार है, देन क्षानक प्रकल क्षेत्रक ओलोको बीवर देने और बर्चकर लोग करने लगे । उन महत्वरके और पराधानी केलोने पीडिन हो केपनाओं देवरक्षा चनकान् किन्तुने अवन्य भाग वः व महारू । तक बोहरी केरवस्था प्रस्तात अन्यवन् विभवते विभिन्नकंत असरकार करने सके । वे इसार पानोंने कियाची स्त्री वाले क्या प्राचेक नामचा एक कानल कहने हैं। तक माधान इंकरने किन्तुके महिन्नुकारी परिक्रा करनेके निजे एको लागे हुए एक कुमार कुमालोकेने कुमाओं किया दिखा। दिएकको कामाने करणा सर्थेत हाई हम अन्यत सहराका जनकान् विकासो का नहीं राज्य । इन्होंने एक पूरत कर जनकर अल्बी क्लेक आरम्भ मही। दुव्धमानुर्वेक ज्ञान सम्बद्ध बारान बारनेकारे ब्रीहरिने भगवान् किवाकी

न्यारची काले हैं—शुरुष्ट **यह का**श अलकानों निम्ने का एक कुरानी प्रतिके क्षेत्रभएरे सारी पृथ्वीया भूजक किया । क्षेत् कर्मा को उन्हें कर पूरू को जिला। सब रिक्तुक्ष्मेण क्रियाने एक कुलबा पूर्विक रियो अपने कामानाय एक नेवाले ही निकारका क्या दिवा। या देश सक्या ्य हा कार्यकारे अवकार् संका गई प्रसा कुए और वहीं उसके सामने प्रकट हो गये। प्रकार क्रेंब्यर के क्रीपुरिक्त क्रेंटर-'पूरे । मै तुनकर व्यक्त प्रकार है। तुन इच्छानुकार का यांनो । में सुन्दे अर्थामान्त्रिय बाह्य देखा। हुन्यारे निको नहीं पूछा औं अनेन नहीं है हैं

> भिन्नु सान- साथ । असमीर सामने मुझे कहा कहान है । आर अन्तरांची है, सर्गः सक पुरस कानो है, अवस्थि अस्तरोह आवेदस्था गीरक राज्यके रिक्ट ब्रह्मण है। देखाँचे सारे स्वरूको पीकिन कर रका है। स्वाधिक l इप्रत्येगरेको सुक्त गत्री किन्तर । सामिन् । केरा अस्त्रा अन्त्र-कुछ कैनाके कथा साम नहीं केल । पर्यक्षार रे हुएतिसके में असमार्थ प्रराजने शामा है।

धुनको करते है—औषिन्युका **यह** क्या सुरक्ता देवाचिक गोपाने नेकोगर्कतन्त्र अवन सुदर्शन भार प्रदे है हिला। इत्यादे पायर भगवान् निव्याने का क्रमा प्रचल देवांका का चलके प्रशासिना पश्चिमको ही संदार कर करन । इसमें मरर करन् न्यान्य हो गया । हेवलाओन्डे भी सुस पिएल और अपने रिग्ने का शाकुशको पानार कारान केना की अस्तर प्रस्त पूर्व परन सकी हो गये।

प्रशिवानि पूछाः विश्वके से स्कूका नाम भी, सम्बद्ध बकार्यक्रमध्ये प्रतिपादन कीजिये । शीविष्युके अवर शंकरणीकी जैसी कृषा 😸 अल्ला किया :

स्प्रीन-कॉन हैं, बताइये, जिस्से संतु<u>त्र क्र</u>ेकर 💎 सुद्ध क्षन्त:करणकाले उन पुनियोंकी महेचरने ब्रीवरिको यक ज्ञान किया का ? वैसी काम सुनका सुतने शिवके वरणारविन्यें-इन नामोंके माहात्यका भी वर्णन कीनिये। यह जिन्नन करके इस प्रकार कहना (अच्याव ३४)

#### भगवान् विष्णुद्धारा पठितं शिवसहस्रवाध-स्त्रेत्र

श्रुपतो को व्यक्तिकेहा केन तुलो बलेकरः। रादहे कवपान्तरा देवे चनसक्तकम् ॥ १ ॥ शुक्रवी जोले—मुस्तिक <sup>1</sup> सुनो, जिससे महेचा संतुष्ट होते हैं। यह दिवासकाराया स्टोड आज तुम समस्तो सुना रहा 🕻 ॥ 🤊 ॥ and here तिली इसे मुझे हर: एकार: क्यलोबक । ऑर्थेगम्यः सनाचारः इत्यं इञ्जूनीयार ॥ ३ ॥ भगवान् विष्णुने कता—१ विष्य — **सम्प्रा**मानकप, ३ वर —शन्त्रोके काव-ताब हर मेनेवाले, ३ नव —शुरुव्यक्ता, ४ स्ट्र-— दुःसः दुर कारनेवाले, ५ क्वर -- अक्वरण-सारम, ६ पुणलोकाः -पुणके समान किसे पूर् नेवसाले, ७ अर्थितम्यः — **धार्विकोच्ये अ**स्ट होनेवाले, ८ सदावार —होड अवकरवाले, ९ प्तर्वः — संदारकारी, २० जन्युः — कल्कल-निवेश्सम्, ११ महेशाः स्वयन् हेशार ॥ २ ॥ **चन्त्रामीत्रक्षक्रमें रिलंक्ट** विक्रमोस्टः ( वैदासमारसदोरः बन्धानी नीतस्वीतिक । ३ व १२ वन्यपीत - सन्तरसम्बद्धे क्रिकेश्वकके रूपमें शारण करनेवाले, १३ चन्द्रावेकि — स्वरपर चनुसाका मुक्ट कारण करनेवाले.

१४ विश्वान्—सर्वस्थरूपः १५ विश्ववर्गेषाः —

विश्वका भरण-पोषण करनेकाले ऑक्टिक्ट्रके

भी इंसर, १६ केटनासरसरोडः—केटानके

स्वातस्य प्रविद्यनस्थयं ब्रह्मकी सामार मुर्ति, १७ क्यान्त्रे — क्रथमे क्याल शास्त्र करनेवाले. १८ गीलल्बेरिक — (गलेमें) भीतः और (शेष अक्रांचे ) स्थेतिन पर्याकारे ॥ ५ ॥ व्यक्तकोञ्चानकेचे भौगोपार्व गयेनाः। १९ भ्यानामाः — व्यानके शाधार, २० अपरिष्केष-—देश, बतल और मलुब्री सीवासे अविचारम, २१ गीरामर्त-नीरी asबांत् वार्वजीजीके पति, २२ गरोक्यः — प्रवक्तकाके स्वाची, २३ अहर्ग्स —अस, अपि, कार्यु, आकारत सूर्य चन्नवा, पृथ्वी और वजनाय—इन शाह क्योंबाले, २४ विश्व-मृतिः अस्तितः ज्ञातान्यप्रय विवाद पुरुषः, २५ किन्मीस्वर्गम्यकरः । अर्थ, अर्थ, काम सञ्चा कर्मको प्राप्ति करानेवाले ॥ ४ ॥ **अन्यान्त्रे दृष्टमते द्वदेवसिक्शियः।** कार्यको पहालेक पट्ट परित्रको हुन ॥ ५ ॥ २६ जनगरः — ज्ञानते हो अनुभक्तमें आनेके योग्य, २७ दश्यमः — सुरिक्षर बुद्धिकले, २८ देवदेक देवताओंके भी

आसब्द, २९ हिल्लेका —सुर्व, कश्रमा और

अभिकास सीन नेपोंबाले, ३० वामदेवः----

लोकके विपरीत सामायवाले देवता, ३१

भरूदेवः — भक्षम् देशसः । अधादिकोके भी

पु<del>वरी</del>य, ३२ पर —सब कुछ करनेमें समर्थ

< संक्षिक दिक्कुरम्य *श* 490 एवं कुञ्चल, ६६ परिवृदः—स्वामी, ३४ ट्राइः— अन्वयामी आल्पा, ५८ पुण्यः—सेवन कस्ते योग्य, ५९ इवॉस:—'दुशांशा' नामक मुनिके कभी विचलित न हॉनेवाले 🖰 ५ ॥ **भव्यचे अवर्तालं, ६०** पुरशासनः सीन विश्वरूपो विकासको कर्नारः सून्वरूपन । पानामन असुरपुराँका दूपन करनेवाले ॥ ८ ॥ सर्वप्रमाणसंस्तरे कृष्ट्रो कृष्णातः ॥ ६ ॥ दिकावमः स्कटनुरः गरमेही पशस्पः। ३५ विश्वरूपः — जगत्स्वस्य, ३६ अवर्षाट्रमध्यनिषये विदेशी विदिन्यमः ॥ ५ । क्रिसमाक्षः—विकट नेत्रकाले, ३५ अकेशः— ६१ हिन्दापुत — 'पाञ्चपत' आदि दिव्य बाणीके अधिपति ३८ शुनिसतः 💎 अस्त बारक कानेवाले, ६२ सन्दर्भः — पुरुषोंमें भी समसे शेष्ट, ३९ सर्वज्यानः कार्तिकवर्णके पिता, ६३ परमेर्क---असमी सेवाटो—सम्दर्ण प्रमाणांने समग्रास प्रमुख्य महिमाचे स्थित स्टोकले. स्थापित करनेवाले, ४० क्यू: अपनी ६४ काला – कारणके भी कारण, क्षवाचे कृतभक्ता चिह्न बारण कानेवाले, ४१ वृत्रवाहनः इत्रथः का सर्वको सहस्र ६७ अर्थादमध्यविषयः शासि, यस्य और अन्यको स्त्रित, ६६ गिरोटा—केलासके मनानेवाले १ ६ ॥ अधिपतिः ६७ (ग्रंताधरः —पार्वतिके देशः भिनानके सरकारी नियमेनासम्बन्धः मुन्तीहरी महायोगी थात ज्ञात क क्रांकित कर वर्षत् । ए । । कृतस्थान् श्रीमण्डले **श्रीमण्डले**लाने मृहः ४२ कि:---स्वामी या क्रमान, ४३ सम्बद्धिक कोटबर्ड बेल्क्सब्द पंरक्षकी १०॥ पिनाको—दिलाका बाजका धनुष कारण करने-् ६८ क्यंत्वल —कुसंस्को अपना सन्यू बाले, ४४ सदयम्ले → जारके वालेश्री (शिव) भागनंत्रतमे, ६९ श्रीकानः — आकृतिका एक आयुध भएन करनेकारे, इक्ट्रम्ब्स्थ्यासे सुलेकित कप्यवाले. Y's दिल्लोक —सिव्यत केवकारी, 🕶 ल'कनगोलाः --समस्य लोको और वर्गासे ४६ विरंतनः—पुरायो (३/मादि) पुरुक्तनय, केह, ७१ पुर. को कर सभाववाले, ७२ ४७ तमेहर, अञ्चानाम्यकारको दूर सार्वकंदः — स्वयस्थि अधवा विश्वधृतियोके कारनेवाले, ४८ महायोगी व्यवस्य बोगले निरायमे अनुधनमें आनेबीम्ब, ७३ केटब्ही 👚 **सम्बद्धां, ४९** गोतः— रक्षकः, ५० सहा बन्द्रंत, ४४ शेरकण्ड — कण्डमे भृष्टिकर्ता, ५१ मृजॅंटे जटाके भारते इस्लाहरू विक्का बील विद्व धारण करनेवाले, यक्त ॥ ७ ॥ ७८ परश्रकी—परशृक्षारी ॥ १० ॥ कारकारकः कृतियासाः सूचकः जनसङ्ख्यः । विभागको प्रकास स्रोतः (प्रीकानः क्रमपः पुरुषे कुमो दुशका कुल्लमका ८ ८ ॥ ५२ व्यस्कारः कारके भी कार. धर्मक्षम् कृतको भएका भानेशित्। १९॥ ७६ विकास्यक्षः —बद्धे-बद्धे नेप्रोंबाले, ७० ५३ कृतिवासः—गन्मसूरके बयंकी वक्रवाधः—जनमें व्याध या किरातके समर्पे वसके स्थाने भारण करनवाले, ५४ मुख्यः प्रकट हो शुक्र रके अभर वाग चलानेवाले, ७८ सौमान्यज्ञाली, ५५ प्रस्व व्यक्त-मुंदरः — देवताओके स्वामी ७९ सूर्वतापरः — ऑकारसम्बद्ध अथवा प्रणवके सम्बद्धां, सुनंबर्ध भी सुम्ब देशवाले, ८० धर्मध्यम--५६ उभक्षः क्रम्बनसहित, ५७ पुन्नः

 कोटियानेपिया » 电导电 **स्टब्कि आगस्य, ८२** क्रम्बले<del>यम् श्रमाके अवारनेकाले,</del> १०३ गेरातिः स्वर्गे पृथ्वी, त्रपति-स्थान, ८२ भगवन्—सम्पूर्ण देशमं, यस्, शब्दी, किरण, इन्द्रिय और जलके हवाची, १०४ गोल-१त्सार, १०५

शर्भ, यस 🖃, ज्ञान त्रका वैरायके अवाय, ८३ भगनेत्रामत्— अगदेवताके नेत्रका भेदन क्लानेवाले ११ ५५ ॥ au प्रश्नुनिस्तुक्षणः विषयक प्रांतकः।

नुशा दक्कते दक्तः <del>अश्रद्धी कामहरूतः</del> ॥ १२ ॥ ८४ उप संशासकाकार्ये भर्मकर कार

धारण करनेवाले, ८ - प्यापीत — पश्चिकको **बै**से हुए वाजबन्ध पशुओं (जीली)को

सर्वज्ञानके द्वारा मुख्य करके कवार्यस्थ्यते इनका पासन करनेवाले, ८६ ११३० -

गुरुप्रभाग, ८७ प्रियम्कः — अस्त्रेके क्रेय करनेवाले, ८८ पंतर — प्रकृत रहने-भारतेको संसक्त देनेवाले. ८९ तल-चानी,

९० दयाकरः—हमानियान अध्यक्ष कृष्या कानेवाले, ११ दर्ग —क्षत्राल, ६३ काटी--क्राज्यभारी, 🖖 नामप्राप्तः — नामप्रेक्का

**भू**यन करनेकाले ।। ११ ॥ पुष्पालनेत्रमः शुक्षः प्रमहातम्मे पहेष्टः *।* होक्ताती पुरावतिर्मेक्टर्स वर्कनिक १३३ र्थ प्रमञ्जानविकास — इक्षक्रकारकी,

१६ मुक्ष्यः - इन्द्रिश्रामील क्लं सर्वव्यापी, ९६ प्रमानसभः इष्याचन्य्ये विशास करनेकाले, ९७ महेबर — महान् ईकर का **परमेपा, १८ लोकशर्म समञ्जूकी सृष्टि** इत्स्नेवाले, ९२ कृष्यतिः — कृष्यके पालक वा

धर्माति, १०० महस्कां—विराद् स्थान्यकी सृष्टि करनेके समय महान् कर्तृश्रमे सन्तज्ञ,

लिमे स्वान् **ओवधिक्य** ॥ १३ ॥ ।

१०१ महीयभिः - अकरोगका निवारण सानेके अध्ययक्त — अधिकारम, १२६ स्तेतन्तरः — त्रवरो नोपतिगाँ॥ जुनसम्बः प्रवासः

क्रमण जीतिकारो, १०९ मुद्रास्य विश्वज्ञ

अस्यसम्बद्धाः, ११० संसः — उपासहित, १११ सोगाटः अन्यवाचर क्रेस राजनेवाले, ११२मणी - अल्लामन्दसे परिपूर्ण । १४ (१)

क्षेत्रकेञ्चलः स्टैप्पे अशतेक महत्त्रुकः तलेकमं भ्रत्यकेलमम्बर्धः सुध्यमि ॥ १५॥ ११३ क्षेत्रकः सोमपान करनेवाले अक्का सोवकायस्यसे क्षत्रवाके पासका ११४ अपूरक —समाधिके द्वार स्वक्रयपूर

आकृतका आसाहर करनेवाले, ११५ सँगः — बन्होंके क्रिये सीम्यलयधारी, ११६ पहरतेज -- वहान् नेजसे सम्पन्न, ११७ गहाधूनि — वरमधानितमान्, ११८ नेबोस्यः — प्रकाशस्त्रक्रम्, ११९ अपूर्णायः — अस्पृत्रास्थ्यः, १२८ क्षप्रमयः —

अवस्था, १२१ सुधायतः— अमृतके प्रोत्त्रकः ॥ १५ ॥

अन्यनसञ्ज्ञात्सक सम्बन्धे प्रकारकः त्येककर वेदशरः जेक्कारः ज्ञानातनः॥१५.॥

अन्यक्त — सल्द्रानके द्वार ज्ञानसालयसे ही

<del>जाननेको</del>ग्य, १०६ पुरसनः—**सबसे पु**राने,

१ अंत केतिः व्याप्त-स्वकृत्यः, १०८ सुनीति ।

ः १२२ अजतसम् — जिनके **मनमे क**भी क्रिलीके प्रति क्रतुमात्र जा दिहा हुआ, ऐसे सम्बद्धी, १२३ अस्त्रेकः -प्रकाणसम्बद्धाः, १२४ सम्बद्धः - भागानबीय, १२५

बगलके सहा, १४७ वंदक्तः—वेदोके प्रकट व्यारनेकाले, १२८ स्ट्रायसः — व्यारनाहके कार्यो

वितिः सुनीतिः सुनात्वा सीमः सोवाकः भूगी ॥ १४ य **चतुर्वतः मानेवारं सुन्नोके प्र**णीता १२९ १०२ ज्ञार - संसार-अक्षान्तरहे - पार सनपनः - नित्यस्थरूपः । १६ । ।

 संबद्धि दिन्युसन \* 455 महर्षिकरित्जचार्यः विकटीहिकिस्त्रेयन नक्षाके प्रकारक्षय जलको सिरपर प्रारण पिनकमाणिर्नृदेवः स्वस्तिदः स्वश्निद्वन्त्र्युधीः ॥ १७ ॥ करनेकाले, १५३ मध्यः कल्याणस्वरूपः, १५४ पुष्पतः—पूर्णतम अध्यक्ष कायकः, १३० ग्हर्षिकपिल्यचार्यः —स्योदश्यक्तासके १२५ रूपकि: ब्रह्माण्डकवी चवनके निर्माता प्रणेता पगळन् कविकावार्य, १३१ विश्वदीप्तिः अदमी बचानरे सवको प्रकारिक (पवर्ष), १५६ रिवर: अरवाक्षास अधारा **करनेवाले. १३२** पिलोचनः—तीन्**रे लोक्टिक** रकारहरूम । १९ ॥ **इक्क**, १६६ पिनाकपणि **काणमें पिनाक** विवेदसम्ब विशेषका गुरुवारमसार्थः। नामक धनुब बारण करनेवाले, १३४५देर 👚 बन्दे नवस्यस्य पुर्वार्तिकस्परीकाः । २०॥ १५७ विजितासा—वस्तुवे वसूर्ये पृथ्वीके देवता—इत्तरूक अथक पार्धिवरिकुरूप, १३५ स्वस्तिद — रक्षतेवाले. १५८ विशेषास्य—सरीर, यन और कल्याणवाता, १३६ स्थीक्तून्-अल्याणकारी, १३७ सुर्यः — विस्तुतः इन्त्रियोसे अपनी इन्तरके असुसार आध लेनेवाले, १५६ प्रश्वाधनवार्यथः — सुद्धिमाले ॥ १७ ॥ क्काधीरिक १६ (सरीर)का संवालन भारतास धामकाः सर्वतः सर्वतंत्रकः। करकेकारे वृद्धिकय सार्राधः, १६० सः।जः — प्रवचनकोके साम प्रवेशक, १६१ बहुत्सुनिक्यस्कार्यः कर्णिकार्यत्रमः वर्षयः । १८ । १३८ पातृपामा — विश्वकाः शानक-पोक्क ननकाय —शणकास्त्रः, १६८ सुन्दीर्तं —इसय श्वरनेपें संपर्ध तेजवाले, १४९ भन्नकर बर्तिर्वेशाने, १६३ मिनस्सरायः संस्थापेको रेजनी सुद्धि करनेवाले. १४० सर्वतः — कार देनेवाले ॥ २०॥ सर्वकापी, १४१ सर्वनोक्ट — सक्वे कास्तु, कारतेकः कामकाले भागेत्वश्रीवर्तविश्वतः। १४२ शहानक अञ्चार्याको स्थानक, १४३ चर्मात्रमे चरमञ्जूषं कार्यं कान्तः कान्याम् ॥ २१ ॥ विश्वसम् — जगरको बहुत, १८८ सर्गः – १९४ वरनदेवः — यन्त्र्योद्वारा अधिकवित स्तित्वका, १४५ व्हर्णकारीकः कनेत्के समस्त कावनाओंके अधिष्ठाता परमदेव, १६५ फुलको पर्रह करनेवाले, १४६ कन्नि — कानवारः सकाम क्यांकी कावगशीको विकालदर्शी । १८ ॥ पूर्ण करनेवाले, १४६ धलोहधूलिटविमाः— प्राप्ते विद्यास्त्रे ग्रेक्सस्तः दिक्ते विकानस्तरः । अपने श्रीअड्रॉमें प्रकृत स्मानेवाले, पहुन्तोदको भन्य-पुन्तलः सन्तिः निकः ॥ १९ ॥ १ ६७ यन्त्रीकरः चसके प्रेमी. १४७ शाकः -कार्तिकेवके संदे भाई १६८ परमशानी—धक्तपर ज्ञचन करनेवाले, वास्त्रसम्बद्धः १४८ विज्ञानः ----स्कन्त्रेकः छोटे १६९ अभी—अपने ग्रिष्ट भक्तोंको भाई विद्यासस्वरूप असना विद्यास नापक ब्रह्मनेवाले, १७० कन्तः -परम कमनीय **प्राणि,** १४९ गोराकः वेखवाणीकी धाराकल्लामस्त्रं, १७१ वृत्याम —क्षमस्त भासाओंका विसार कानेवाले, 🌬 तन्त्रसम्बोके स्वयिता ॥ २१ 🕩 कियः — मङ्गलभयः, 💎 १५१ विकानुका — सम्बन्धें क्रीलवास्त्र धर्मपुत्रः सर्वाहरूः अवस्थानसङ्ख्यानुंबन्दर्भः पुरस्कः ॥ २२ ॥ भवरोगका निधारण करकेवारे बैद्धों (ज्ञानियों) में सर्वत्रेष्ठ, १५२ महत्रकंदकः १७२ सम्पर्वर्थः —संस्थरसङ्ख्या चली-

भौति सुमानेकाले, १७३ अन्तिकाला—सर्वत असामाः सामुसामाः पुनवर्गस्यासम् विद्यमान द्वोनेके कारण किनका आवा हिल्लोलः कैल्वा रिपुरीवहरो वसी।। २५ ॥ कर्रोंसे भी इस नहीं है, हेसे, १७४ मर्गपुरः धर्मं वा पुरुवकी सदित, १७५ सदाविकः निरमार मन्यानमारीः १७६ अकरमाः नापरवित्त, १७७ पतुर्वाहुः चार पृजाभारी, १७८ दृश्यकः । विन्हें योगीजन भी बड़ी फरिनाईसे अवने इत्यमन्त्रिये बशा करे हैं, देशे, १७१ दुवस्दः—यस्य हुर्जनः ॥ ६६ ॥ । पूर्णयो पूर्वयो हुनैः सर्वानुश्रविकारकः । **अध्यासमोग्रामिलयः सुरानुस्तानुपर्यनः ॥ २७ ॥** १८० हर्सथः --- भक्तिशील वृक्तामा कविन्तासे प्राप्त होनेकाले, १८१ हर्वकः— गिमके निकट व्योधना मिल्लीके रिजे धी कठिन है ऐसे, १८२ हर्गः—याय-सायके रहा करनेके रिप्ये हुर्गकर उत्सवत हुर्गेय, १८६ सर्वीप्थविकारटः — सम्पूर्ण अस्तोकेः प्रफोगकी कलाने सुझल, १८४ अप्यतन-योगनिकवः **अध्यान्ययोगमे विवतः,** १८५ मृतप् —सुन्दर किस्तुन जनम्-कम अनुवाले, १८६ गल्हवर्धनः —जगत् कम तन्त्रको बक्तनेवाले () ५॥ ॥ शुभ्यको लीकसारको प्रगटीको जन्छन्। भक्तकृदिकरो मेन्सेजली सुद्धवितक ॥ २५ । १८७ शुमाकः — सुन्तर अञ्चलको, १८८ लोकसारक शोकसारकाती, १८५ जगरीतः---जगरुके स्वामी, १९० जनाईर ---भक्तजनोकी बरवनाके आहम्बन, १५१ प्रस-शृद्धिकर । परमञ्जे शृद्धिका सम्बद्धन करने-वाले, १९२ मेरः **सुबेद पर्यक्रके स**्राधन केन्द्रकम, १९३ ऑजस्ट--तेज उर्वेर महासे १९४ सुद्धविश्व**ः निर्मल** शरीरवास्त्र ॥ २४ ॥

क्षणकार्यो ॥ १५ ॥ महम्बद्धे बहुगर्तः सिट्युन्यस्थितः स्वादन्तर्थान्त्ये ज्याची स्वयंत्रते स्वामिकः १३६॥ २०३ ५६६४ — पश्यानको । महान सरोवर, २०३ सहारतः—महाम् आकाराकार, २०४ मिळपुन्यस्वभितः—सिद्धौ और हेक्काओद्वारः **को**न्द्रतः, २०५ व्यवसर्गान्दरः----ध्याञ्चर्वको कक्के समान धारक करनेकाले. २०६ 🛥 🔍 - सर्वोच्छे आधुषणकी श्रीति कारण करवेवाके, ५०७ महामूधः — विकासमें थी कभी नह न होनेवाले महाचुनलक्ता, २०८ महानिधिः <del>- सम्बद्धेः</del> 시하다 निवासम्बद्धाः । २६ ॥ अनुसार्कारम् व्यक्तस्यः अपञ्चनः पश्चामिक्याम्बः प्राप्तेत्रकः कर्माः ॥ २७ ॥ १०९ अपुलकः - जिनकी आशा कची कियम न हो ऐसे अभीधर्मकरूप, २१० अनुकरकु — जिनका कलेवर कभी नष्ट न हो ऐसे — नित्वविक्रक्, २११ प्रक्रानन्यः कक्षण्य नामक इङ्ग्रिसक्य, २१२ प्रथातः—वायुक्तस्य संबादकारी, २१३ प्रशासिकतितत्त्वस्थः—प्रकृति, पक्तन्त्र (बृद्धि), असंकार, संशु, श्रीप्र,

१९५ अलम्बः — साधन-मजनसे दूर

रहनेकाले स्थेलीके लिये अल्डाब, ११६ साधु-

राषाः—साधनः व्यवस्थातवा । सायुरुवीके रिक्वे सुलब, १९७ प्रवयक्टकरामृक-

औरायके सेकक कारर प्रमुखनुका कथ धारण

करनेकले, १९८ हिरण्येलः - अग्निस्तकम

अक्षक सुवर्णकर बीर्ववाले, १९९ पीटणः—

पुराकोद्वारा अतिवादितः, २०० रिप्कीयहर —

कतुओंके प्राप्त हर लेनेकाले, २०१ वली

< नेविता दिख्युक्त क 43% प्रतण, रसना, सन्छ, बाब्द, फाजि, चरबु, क्यूकी कर्षेतं पुत्रवस्त्रिपुंचावंः। पेद, उपस्था पन, अब्द, लर्फ, रूप, रस, कलः सल्करोऽद्रीने धर्माहो वर्षसायनः॥ ३०॥ गन्ध, पृथ्वी, अल, तेज, वासु और २३४ **वन्**षंट<del> - विनाक्यारी</del>, २३५ शास्त्रज्ञा—३२ चौबीस जह क्लोमहित क्यूबेर: -क्यूबेरके इत्था, २३६ मुख्यक्ति: -प्रचीसर्वे सेतन्तरकपुरुवये काह, क्रम्प क्रम्याक्रमम मुगोकी राकि, २३७ २१४ परिवातः — काष्यकोषते इत्रता पूर्व <del>पुण्यः — सम्बोद्यो सावि, ३३८ मराः --</del> **कारनेमें क्लापन्शस्य,** २१५ व्यवहः— सामानका, २३९ गरावा -संख्यानका, कारण-कार्यकरः ॥ २% ॥ २४० असीन:—दीनसम्बे महित—अदार, मुराके सुन्त इसे अनुबंदनियोपि १४१ क्यंक -- वर्षका विश्वकृत्यते, १४२ वर्षमान्यः — वर्षमा **भर्माश्र**भग्**रवं**को अस्तिकसम्बद्धाः ॥ ३८ ॥ भनुष्ठल २१६ मृत्या - विक-निरमर - विमान कारनेवाले स ३० स करनेत्रसरे एकनिह सञ्चल् चलको भूगकाले क्ष्मनार्याहरूपये १५वी १५वीयम १५: ( प्राप्त होनेवाले. २१७ मुझ्यः —काम काम्बारी, अभिकासो प्रकारणे विश्ववाधीयपुरुष () ४९ () ११८ ६० - सीर्पसम्बद्धः ११९ वट-१४६ जनगढ़ी: —असीतित इतियाले, धेदनिक:—अहार और बेस्के प्राकृतकोत २४४ अधन्तः---परमायन्त्रम्, २४५ एकः---स्थान २२० थिए:- प्रथान-वर्गी रक्षांह कुरेको एक देनेकारे अञ्चल कुरुक्तका, २४६ अपरिस्थान, २०६ क्यांशनम्बः ---वर्णो और रबंका—कृतेल दावलंका क्ष्म करवेताले, आक्रमांके गुरु (उपल्ला), ३२२ वर्गी--२४७ १०२ — व्यवस्थातम् । १४८ अधिनामः — अकास करनेबोम्ब, २४६ महाययः— ब्रह्मकरी, २२४ राज्ञीकर्—अञ्चलकार्यः अस्ति राष्ट्रशॉको जीतनेकाले, २२४ उल्लाकः— नायांकियोको भी योहनेकले यहामायांकी, राष्ट्रभाष्ट्री संसाद देनेवार्थः । २८ ॥ २५० विकास्मीवेश्यादः - शंसारकी स्त्री शास्त्रकः सरमः सूच्ये अवस्थानकोत्यः । कारतेले कुश्राम । ३१ ॥ प्रमाणभूमे दुर्गेणः भूकर्मे भाषान्त्य अवस्थ गीकाले विशेषाच्या स्थापी ध्राधायनः। २२५ मध्यम —सम्बद्धेः विशायसम्बद्धः, रुपार्थक प्राथमो विद्यालो,६३-व्हेरक ६ ३२ ( २२६ शरणः — अध्य-वरक्रके कञ्चेका २५१ मेलका: --पूर्णलका विकास, २५३ मुलेकोद करनेवाले, १२० कम — वैचीनामः । बनसे विनवसील अधवा पनकी प्रमाधकारणे प्रजानको इतिक कारनेकाले, कार्य परस्थाते, २५३ तपायी--२२८ ज्ञानकान्—ज्ञानी, ५४९ अव्यवेश्वरः -**सम्बद्धारमञ्ज्ञातः । २५४ मृतध्यतः — सम्बर्धाः** पर्वतरे अधवा स्थावर प्रतासकि सक्षमी, ५३० जूनोंके उत्पादक एवं रक्षक, २५% प्रमाणपुतः निरुवसिद्धः चयान्यसम्ब, २३३ उन्तरंगः - नाग्स्वेंके समस्य तेष भारत दुर्जेयः कविनगस्ये जाननेथीन्य, २३२। करनेकाले, २५६ वचल —याचाके पर्देपें राज्येः चेदमय सुन्दर पंजाकके, गाउउला, **क्रिमे** हुए, २५० वितकातः **कामकिनयी,** २६५ जनुबादनः –अधने भवसे कायुक्ते २५८ अभिर्शाप्तकः—धनकान् विच्युके प्रकारित करनेवाले ॥ १९ ॥ प्रेमी संदर्भ

| च कोळिख्यमंदियाः ≠                               |                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <u> </u>                                         |                                                             |
| मत्त्वापसमृतिः कत्पः सर्वलोकसमापीः               |                                                             |
| नरस्री (बर्क्स वीचान् प्रसानः प्रमुख्यकः ११ ६३॥। | र्त्वकवानवस्तुले यहस्यो यहस्यवृतः॥३५॥                       |
| २५१ करनागवपृथ्तः वस्त्रवाककती                    | २८५ असे केरबस आदि                                           |
| समाववाले, २६० कानः समाव,                         |                                                             |
| २६१ सर्वनंतरप्रजयक्तिः—सम्पूर्णः स्वेक्क्षेत्रीः | मन्दर असी वर्षसीयर निवास करनेवाले,                          |
| प्रजाके पालक, २६२ तस्वी—चेक्करपी,                | २८७ कान्तः — सम्बन्धः प्रिपतम,                              |
| २९३ वारकः—स्वारक, २६४ धीवन्—                     | २८८ पाण्डम —पराक्ष वरमेश्वर,                                |
| विशुद्ध चुद्धिसे कुक, २६५,३६०३-                  | २८९ जन्द्गुठः—समझा संसारके गुरु,                            |
| स्वसे वेष्ठ, २६६ १५ — वर्णसम्बर्ध,               | २६० सर्वकर्वालयः—सम्पूर्ण कर्मोक                            |
| २६७ अञ्चयः — अधिनाक्षी ॥ ३३ ॥                    | अवस्थानम्, २९६ तृष्टः—अस्य अस्तरे,                          |
| भोक्षाक्षेत्रचर्तिकसा बरुपदिः सम्बन्धाः ।        | २९२ म्यूरणः मङ्गलकारी,<br>२९३ म्यूरणक्त-सङ्गलकारिणी शक्तिसे |
| वैदर्शकार्गतन्त्रजेजनस्ये जिल्लाकरः ॥ ३४ ॥       | २९३ महरूकृतः — सङ्गुलकारिणी 🛮 इतिहसे                        |
| २६८ होकगरः—सन्तर सोकोब्दी रक्षा                  | male to be to                                               |
| कार्यवाले, २६९ अलाईतला—अकार्यामी                 | महानया दोनंत्रयाः स्थीतहः स्थापिते प्रुपः                   |
| आत्रा अधवा अकृष्य व्यक्ताले, २००                 | सक्तरं अपने प्राप्त प्राप्त । ३५ ॥                          |
| मलपादि.— कल्पके आदिकारण, २७१                     | २९४ कालय महान् सपत्नी, २९५                                  |
| कपलेक्षणः — कमलकं समान नेत्रकाले, २७३            | Oर्वतरः—रीर्वकारणक स्व कार्यकाले,                           |
| वेदराकार्यतस्यकः —सेवी और कार्क्यके अर्थ         | २९६ स्थमित —अन्यन्त स्यूल, २९७ स्थमिते                      |
| एवं तत्त्वको जलनेवालं, २४३ ऑनन्यः—               | पूरा —असि प्राचीन एवं अख्यम स्थिर, १९८                      |
| नियम्बर्धारहितः २७४ नियत्तक्षः — सम्बद्धेः       | अर संवत्सा —दिन <b>एवं संवा</b> सर आदि,                     |
| सुनिवित साध्यस्थान ॥ ३४ ॥                        | कारारको विशेष, अंश्रकात्मकाम,                               |
| भागः सूर्यः यागः केन्द्राराक्षे निष्युरम्बन्धः।  | ३९१ व्यक्तिः— व्यापक्रमासस्य,                               |
| मसिकारकः पहल्कः मृगवानार्वकोऽनयः ॥ ३५ ॥          | ३०० वण्यन् — त्रत्यक्षानी — प्रमाणस्वस्य,                   |
| २७५ वनः— सन्द्रमारूको                            | ३०१ वर्ष सप उश्वाह सपस्या-                                  |
| आहारकारी, २७६ सूर्वः सक्की अपनिके                | anders in the it                                            |
| हेतुभूत सूर्य, २०० वर्गः -सन्धानसम्ब,            | रीवत्यम्बन्दे प्रचारतमः सर्वदर्शनः                          |
| २७८ नेतः — केत् नामक व्यक्तकन्,                  |                                                             |
| २७९ जण्म — सुन्तर इस्तिरवाले,                    |                                                             |
| २८० विदुगच्छविः — पूर्णको-सी 💎 सम्ब              |                                                             |
| कान्तियाले. २८६ भतिवद्यः — प्रतिके द्वारा        |                                                             |
| षक्तकं राज्ञमं होनेवाले, २८२ परवद्य-             |                                                             |
| परमातम, २८३ मृगवाणार्पक — सृगवनवाती              | *                                                           |
| मज़पर नाग चलानेवाले, २८४ अन्यः                   | सम्बद्धे ऋसक, ३०७ सिटः—शिद्धियोके                           |
| षापरवित्त ॥ ३५ ।।                                | आक्षम, ३०८ गहरेखः—क्षेष्ठ तीर्यवाले.                        |
| rio fire no ( vive sum ) a c                     |                                                             |

+ नेवित्त विज्युक्त क 486 ३०५ महत्रकः — प्रमयगर्गोकी महती सेवस्ते कामचानु वारण कानेवासे, ३३२ धर्मी— सम्बद्ध व ३८ व विकासमारी, ३३५ अकड्अशालीयरः - मन धर्मी योगो महादेशः विदेशः सर्वत्रियाः । क्षीर वार्यकेंट अधिवयं ।) ४१ ।) वार्त्तरहरूकः सन्दः शर्वपायक्षे ३०.७३५.४ अविन्द्रियो महत्त्वर्थः सर्ववासक्तृपयः ३१० योगी केम्यः — सुखेल्य कोची, कालकोरी भूदायके मुहेताओं महाबसः ॥ ४२ ॥ **३९९ महानेनाः —≒व्हान् तेजसे सम्बद्धः,** ३१२ ३३४ व्यक्तिस्थे व्यवस्थ —इस्टिक्सिस सिकि:—समस्य सम्प्राके करू, ३१३ **एवं प्रकृतकार्यः, ३३५ सर्वत्यसः— एकार्यः** सर्वरि.—सम भूतोचे अवस्थितको, ३१४ कारत्यकर, १३६ प्रतृत्यक — सारी भुरत्याकीकी विरोद्धिक प्रकारण वार्ग, अप्रयः—इनिर्मोकी अक्टाक्राविको अक्टिक्स, ३१५ वसः — स्व - मूलकि व्यासकान, ३१० काल्योगी -प्राप्तको अध्य समझो ३१६ वसूपकः —कहा व्यवस्थाने, ३१७ सन्यः—सम्बद्धाने, ३१८ सर्वकारहरो कालमें संस्था करनेवाले, ३३८ महानतः— नम्परि कृष्यं करमेवाले अथवा अनास्त इर:—अवन **क्षांकः अ**वहरण करनेत्रं सर्वका, १३९ महिनाही मार्कक — महा**य्** कारण हर कमने प्रसिद्ध 🛎 ६५ 🗷 करमद्भ और चलने क्रम्यक ।। ४२ ।। सुपर्वतिकोगनः सीमान् नेदाही केदावाम्हरः । कार्यक्रकेती पुरुषके पुरस्ता क्रांत्रम्युनीयम् भोत्त्व सोम्प्यत्ते द्रमुकः सञ्चन ए विकास है। विकास विकास का विकास के अपने हैं। ३१९ मुकीर्विकोधनः —शसमा वर्गिर्विको १४० व्हार्कड —बेह्युड्याले, १४६ सुपोपित होनेकले, ५२० होत्रप्--महानोर्व —अनुमा बराह्मची, ३४२ प्रत्यारी— विज्ञतिकारमा स्थाले संख्या, ३२१ केटहः---पुरस्काभेद साथ विकारनेवाले, ३५३ पुरंदर — मेत्रका अञ्चलको, १२२ केर्नककोर -कियुरसंद्वारका, ३४४ निकृता — समिने बेबॉका विचार करनेवाले मननहील चुनि, विकरण अस्मेकले, ४४५ डेलको—प्रेमीके ३२३ अञ्जलेखाः — एकारसः 🔻 प्रकारसञ्जल, काश भूगमा कार्यकारे, ३४६ महाशस्ति-३२४ मोजनर्—हानियोद्धरा **मो**णनेचीन्य पंजन्तिः — अन्यसमिक एवं अहे कारिससे अमृतस्यकृष, ४२५ भेतर— पुरुषकालो terms at 4.5 H क्ष्मध्येग करवेवाले, ११६ लोकपक:— अभिदेशकायुः स्रोत्सम् सर्वाश्यमनीगतिः। धगताम् विश्वताथः, ४२७ दुरावरः— क्ट्रहरेप्यापने निकास पुनेत्रपुर XVIII अभितेनिक पुरुषोद्यस शिक्षणी आसमन ३४७ अनिदेंडम्बर्ः — अनि**र्वधनीय** अत्वया कठिन है, हेरों II ४० H सम्बन्धनारे, ३४८ सेथन्—**ऐश्वर्यन्त,** ४४९ अपृतः देशकाः राज्ञे वल्यकः अक्कान्। सर्वाचर्यमञ्जूति —सम्बद्धे लिये अविधार्य कमण्डस्थाः भनी अवस्थानसम्बद्धाः । ५१० क्कोगविकाले, ३५० क्हजतः -वहत् अञ्चल १२८ अनुनः <del>सम्बद्धाः सम्बद्धाः</del> सर्वक, ३५१ अमान्यायः— सही-से-बद्धी बाक्स अपुतस्त्ररूप, ३२९ वृत्तनं —इर्क्सम्बद, ३३० भी जिन्हर प्रकास नहीं हाल संसती ऐसे, ३५२ क्षणहरू: प्रश्यक्त: क्राव्यने व्यक्त धारण निकारक अनमदे सम्बंद एसनेताले, ३५३ करनेवाले जतावी चीर, ३३१ कशक्यवटः वृत्ताऽकुकः—-**सूक (निस्थ कार्यण) और असूव** 

 कोड्रिक्टलंकिक क 化邻亚 <del>na ra</del> a <del>na a desa de la calca co des a c</del>apa<u>tro forre a</u> cap<del>atro forte de capatro de la cabaca de propaga de</del> सारतन्त्रको स्त्रोक करनेवालं, ३५% (अमितकार्य)-सम ॥ ४४ ४ क्षेत्रेच्यः **- विश्वंत्वस्य**, ३७५ तर्थनामा-श्रीव्यक्तियते जनक वर्षकार । तोर्धातपथारी असमा जिनका नाम पुरविश्वो निरवनुस्यः अन्यास्त्राच्या अन्यासम्बद्धः ॥ ४०० ॥ धनसालासी पार स्वन्तनेवास्त्र 🕽, ऐसे, ३०३८ ओहरतेजांस्ट्रॉन्सर — **ओस** (अल्ब ३७६ तीर्चदत्रथः— तीर्थसेवनसे अपने क्रीर क्रम), तेल (शीर्ष असी गुल) तक हरत्यका रहीन करानेवाले अववर गुरुक्यासे शानकी दीक्षिको सारक करकेवाले, क्रम्बद्ध क्षेत्रेकाले, ३७० तीर्थक — प्राणीदक-६५५ अन्तः — सम्बद्धे अध्यक्तः, **६५६ मर्वज्ञस्यः सम्बद्धः प्रत्रस्यः** म्बाबन क्षीचीको हैनेकाहर ।। ४० ॥ अन्यनिवर्तन्त्रमः दर्जने पानकलित्। ३५७ नर्भावयः--न्यको हेमी, ३५४ नरक-र्वातक्रिकः अन्यस्के विरम्पकारको हरि ॥४८ । २०५: —प्रतिदित तरकाच दुव्य करनेकाले, ३५९ Part अवंतियः—**जलके विधान** प्रकाशकार क्यांक्रिक्टक्य, ३६० सम्बद्धकार, ३:७० अधिहासम् -- अपेसिन प्रवदश्यः —सूर्यं आदिको महे प्रकास क्षारकात्रको सम पुत्रोके आश्रम शरामा विकाले ।। ५५ ॥ इत्हासरे **पुष्टे कर-का**तः सरका/कः। क्षणा-कव प्रवक्षके अधिकार, ३८० पुर्वयः---विकासी जीतना कवित है, हेर्से, कुम्मीकृत्युक्तवार्थे कार्याचे कृतवार्थः ॥ ४६ ॥ ३६० स्वरूपारः—ऑक्सरस्य स्वा १८६ अपरालविष्-चित्रपाके अधाराको अव्यक्तिकारे, १८२ अतिहरः --अपनी **अक्षानारं,** ३५२ वृधः जा**म्य**न्, ३६३ व्यक्तिको स्थित, ३८६ अनागहः — प्रमाणसेके १९९: - महरू, साम और क्यूकेंट्रेंड घन्यसम्बद्धाः, ३६४ समान — स्थाने प्रति समान क्षार, ३८४ वेरश्यकानः—सूचर्यका अवक **व्यक्त क**श्नेवाले, ३८५ हरि:— **पान रहावेपाले ३६५ सम्ब**न्धः— रोसारधागरसे पत्र होनेके लिये जेवलका, जीवरीयातमा स ४८ ॥ १६६ यक्तरिक् श्वासको 🛶 सुरातिका । असरका क्रिकेनक सामने निर्मेश विद्धांत्रकः करनेवाले तथा कार्त पुगरेको पक्रकी सन्द बारकाचे उक्तरे-काने इ**रिकार्त** शहरे पुष्ट १४५ ॥ **१८६ वियोजनः — संसारकश्चाममे स्टाके** भूकानेबाले, १६७ गमीर —गाव्यविसे बुन्ह, क्रिके **क्रुक** हेकाले, ३८० सुरागः— १६८ कृष्णाहरः —कदी राजक वृष्णवर सकार देवसाम्बरक्ताः । ३,८ विदेशः — सम्पूर्णः बोनकाले ११४६ । विद्यालको सम्बद्धाः ३८५ विन्द्रवंशयः---पृष्टी प्रविदेशकः विक्रोहः साराधः स्थापने का **बिन्दुरूक प्रकारके अस्त्रक, १५**०वालसम् — र्तार्थरप्रस्थितम् तीर्थनुत्रसम् प्रिकेट १ ४७ व ३६९ हरू — यहमान्यहरूक्य होनेसे क्षावकाक्ष्य साथ कारका कारकेवाले, ३९६ सर्वप्रिय, ३७० अधिशिष्ट -सन्पूर्ण अब्दर्शका -क्लसे क्यान ४ क्षेत्रेवाले. बिरोक्जोसे रहित, ३०१ दिल्ल-किह ३१२ ऑक्टर्स — विकासरिता, ३९१गटनः — **क्वेंबलका या अगन्य, ३९४ गृहः —माकसे पुरुषोके १९**देव, १७२ सुरुष:—अन्य**दि**गसे निरन्तर सरण करनेकले प्रकोके हैस्ते अवने प्रशास स्वरूपको छिपाने सुगमतासे प्रयस होनेयोच्य, ३०३ स्वरत्रोचन रसकेवाले ॥ ४९ ॥

496 = मेरिका विच्युक्तम् + करणं करणं कर्ता सर्वकर्णाकोन्छः। ४१८ शिकालकः कामकरी **सियाके** व्यवसायो व्यवस्थान १६६-छे बगाइस्किः। ५७ ॥ उत्तराज ॥ ५२ ॥ १९५ करणम् — संस्थारकी । उत्पत्तिके बालनिक्त्यं महत्त्वार्थातमानुर्वीकः सराः समसे वहे साधन, ३९६ करणम्—अगत्हे अधिकारः सुकारकः सुकारकः सुधारतिः॥ ५३ व ठपावान और निवित्त बदरण, ३५७ वर्जा— ४१९ वालकित्यः— वालस्तित्य सक्के रव्ययिता, ३९८ सर्वनअस्तिवेकनः — अधिकार, ४२० महाराष्ट्र - न्यूबर् सनुर्वेर, सम्पूर्ण कथनीसे धुक्रानेक्सी, ४२१ शिल्बंक: सूर्यसम्ब, ४३२ विकास-५१९ व्यवसाय: —विश्ववस्थाः ज्ञानसम्बद्धः, स्वैष्टिकः विषयीकी वर्णा न सुननेवाले, ४०० व्यवस्थानः । सन्दर्भ जनस्थी व्यवस्था ४२३ वराः— आन्यात्रकारी, ४२४ कारनेवाले, ४०१ एकन्ट **सुव आदि अ**ध्यानः—पाम सुन्दर, ४२६ सुप्राणः— भारतीको अभिकास विकास प्रदान कर देनेकाले, प्रकारक सिन्ने सुन्तर आधारकाथ, ४२६ ४०२ अगरादिक — विकासमधीनको काम्बोह सम्बद्ध -- प्राप्तानांके नाम वितेती, ४२७ आविमें जनत होनेकाले ॥ ५० छ सुधारतिः — अप्रशास्त्रकानेत रक्षातः । ५३ ॥ गुरुदी स्विक्तित्रकेने वाकास्वरस्वति स्वेत्वतः । सक्तानकेशको नोपनिवयमः सर्वसाधनः। नोरेश्वये गोरभके व्यवसमितिस्तर् ॥ ५१ व क्रमाताको विकास सार. इंसारच्याकृत् । ६४ । ४०३ तृष्टः — ब्रेंड सस्तु प्रदान ४२८ व्यवस् औरतपः —कृतिकार्यसीच् करनेवाले अथवा जिलासुओको मुख्यी इन्यस्थ्यप्र, ४२९ मोधान्—प्रकारमीकरणोसे प्राप्ति करानेवाले, ४०४ लॉक्क —सुद्धा कुरू, ४३= निशम:—समस्य प्राप्ताचीके स्वक्रम्बाले, ४०५ अभेदः—केट्स्ट्रान्, रक्को स्थान, ४३१ सर्वसायमः—समस्य ४०६ भागालाञ्जलनि संस्थितः — सम्बद्धानः कामकाओंको है। इ. अरनेवाले, ४३० आस्वाचे प्रतिष्ठित, ४०७ व्यक्ति, रुकाराकः सकारमें सीमग्र केंद्र धारधा बीरदिवसेमध्यः, ४०८ वीरच्यः—वीरच्या करनेकले, ४३३ विश्वरेतः—आगत्स्वरूपः, जनक रायाभ्यक, ४०९ क्रीक्स्वविधः — ४३४ मार-—सारक्षाकृत, ४३५ संशाद वीरासनसे बैठनेवाले, ४१+ विदर् — काकृत्—संस्वरवकको वस्य अस्तिकाद्यायक्षकायः (। ५१ )। करनेशको ॥ ५४ ॥ वीरकुद्धभगिनवेता भिन्नानको नदीयः। अनोकरण्यां सच्याची हिरुपते बहुतर्पती साक्षावर्षकत्त्वारो च विदेशेतहः विकासनः ॥ ५३ ॥ क्रमार्थः को गार्थ क्रमार्थे व्यासक्तेकाः ॥ ५५ ॥ ४११ वीरकुशमणिः -वीरोपे हेह. ा ४३६ अमोन्टण्डः—जिनका दण्ड कभी ४१२ वेल — विद्यानः 💛 ४१३ विद्यानः — व्यर्क नहीं जाता है, ऐसे, ४३७ प्रध्यस्यः---विज्ञानामस्वरूपस्य, ४१४ वर्धधः — क्रानकपर क्टमसीन, ४३८ हिएम. <del>- सुवर्ण अञ्च</del>र गङ्गाजीको धारण करनेकाले, ४१५ तेळ:स्वरूप, ४३९ त्रहावर्धसी—इह्यतेकसे आज्ञाबार:— आङ्गाका बक्क करनेकाले, सम्बद्धः ४४ = भरमार्थः — मोझरूप उरकृष्ट

४१६ विङ्क्षी— जिल्लासभारी, ४१७ **अध्यक्षे प्रकी कसनेवाले,** ४४१ को गाया— शिपिविष्टः सेजोमवी किरकोसे क्यार, महावाकवी, ४४२ शम्म, कस्वाणप्रस्,

रक्षक,

• प्रोगित्यक्षीका •

Manigottar 1884 gun bedeute eftegen gar est est an endenn 198 erter tenden uit equippe to reset a १८६ ज्यारकेचनः—कामके संख्य भवनमः सुनिधितस्थाने सरकाणकारी, नेतीवाले ॥ ५५ ॥ रविद्धिकः सन्यक्षिपत्रविद्यार्थिकः। टीवर्गिक्याः सन्दर्भ प्राप्ता वैकारते व्याः ४.५६ ॥ ४८४ वर्षिः <del>- दीविषय</del>, भाष विदेश: —स्वाप्तमान, ४४६ सर्वेश: -**मलोंकर्वे सम्पर्क संसाम सुराद, ४४०** वानस्त्रतेतः—कार्याके अधिकाति, ४४८ अहर्पेतः—दिनके सामी सूर्यक्य. ४४९ रवि: -- समास समोबस क्रोपण बारनेवाले, ४५० विगेचन — विविध प्रकारके प्रकार प्रशासेकाले, ४५१ स्थल — सार्यो कार्तिकेक्कार, ४५२ जाता केरलके पर — संबंधर साराय करनेवाले सुर्वकृत्यर च्या न ५६ ॥ चुन्तकस्थानिक विक्यानः स्रोतकः। केरावासिकातः स्थापः समिता वीरतीयनः ॥ ५७ ॥ ४५३ वृत्तिभाषात्रकीर्तः — अवृत्त्वकोगः प्राच्या तथा कर्वालोक्यों फैली हुई कीर्मिले मुक्त, ४५४ सानुधक--वास्त्रक्रमेवर क्रेक रक्षतेवाले. ४५५ पांजपः—दसरोधा विजय प्राचेवाले, ४५६ वेरल्यासीकातः -वैद्रायकोः श्रामी, ४५० काल-कार्याच अकवा क्रामियान्, ४५८ समिता—समस सम्माको क्रमा करनेवाले, ४५१ र्ववलकः -पूर्वका नेववाले ॥ ५७ ॥ विद्यालये जीवायके विद्यालयिकारित : विकास विकास कार्याः वृध्यक्तकार्यस्यः । ५८ स ४६० विद्वारकः - विद्यानीये सर्वश्रेष्ठः, बरव विद्यान्, ४६१ वीवधव — सब प्रकारके जनसे परितः, ४६२ विश्वयत्तं — जनस्या वरण-योक्या करनेकाले, ४९३ ऑनकार्तः -चिन्हे बहेर्ज रोक नहीं सकता हैसे, ४६४ निल्ह — इस्त्रसम्बद्धः, ४६५ नियनवरूपार

महिला और कारपंदे क्रवचा तथा कीर्तन परम च्चाम है, ऐसे म ५८ ॥ दाश्रव जिल्लाहे योथे एककारणः। अनुनामे पुष्पुरिताः निक्षेत्रे द्वारामेऽभागः ॥ ५९ त भारत हरलकः — सर्वाच्यापी क्रीनेके कारण दूरकी बास भी सूत हैनेवाले, ४६८ विकार — यस्त्रवरोके स्व अवताकोको कृतापूर्वक सह लेनेकाले, ४६९ क्षेत्रः -- स्वाद कार्यकामा, ४७० हःस्वत-काल:-विकास कारनेपातमे हो स्थानेका वास कारनेवाले, ४४१ वतारमः---र्ममार-स्थानको जार क्रकारकेवाले, ४७२ दृष्क्रीतरा--पानीकर नाम करावेकाले, ४०१ विहेप--कान्त्रोहे कोन्य, ४७४ हरूत: --विनक्ते नेपको सक्त करना कुशरोके रिग्ये आजना फरिन है. हेरी, ४५% अपन —संधारकव्यनमें रहिन क्षणक अञ्चल । ५५ स क्रमार्थःकृत्वे स्वरमीः स्थापि विद्यापितः। विकास विकास सुनेते विकास ५३०० ४७६ अवरि —किनका कोई अधि नहीं है, हेन्द्रे सम्बद्धे कामजासम्बद्धाः, ४७० सूर्युक्ते लाये — पूलॉक और भूमलॉकसी होभा, ४७८ भिगेटी - सुब्दशारी, ४७९ विद्यवस्थितः —केलाओके कामी, ४८० विवर्णम् — जपनके ४८१ विश्वकर्त —संसारकी सुन्नि करनेवाले, ४८२ स्टीत: **–शेष्ट जीर,** ४८३ रुपिए**श्वर**ः सुन्दर बाद्यवेद बारण कानेवाले ॥ ६० ॥ कार्ये कालगार्थः मेरीनावेरिधानाः । कांग्या: कश्याने कानुकीयो बीमपराज्ञनः ५ ६१ ६ ४८४ असः—प्राणियाभागे जन्म

देनेकाले, ४८ - वनवर्षाट -- जन्म सेने-

४६६ कुम्बद्धानकार्धनः — विस्मेके नाम, भूज,

430 संबोधाः निरम्पत्त्वः • 

वालोंके वन्त्रके कृष्ट कर्मक, वहकारमुदर्शविधशो निमलादयः । ४८६ मीनिमान्---प्रसन्त, ४८७ विदेशन्-- कालकेभिनयन्त्रे मकाले भक्तलेकपृद्ध ॥ ६४ ॥

सदा नीतियरायक, ४८८ एक — सक्के २०९ १७:ध्वरसमृतनः पञ्च

अत्यन्त नक्षत्रे रस्तवेकाते अवव्य वरिश्रा

मुक्तिसम् ४९० करकाः — ह्या अकता

करकर युनिसम्, ४९१ कन्। अकस्यका अध्यक्त सूर्यकार, ४९२ मीयः - बुट्टोबरी ध्या

वेनेवाले, ४९३ प्रीमध्याकः अस्तिहरू

ध्यवायक पराक्रमले पूला ॥ ६१ ॥ प्रकार सन्त्रकार्य स्वानंत्री प्रत्याः । प्राथमियो असरेकः स्वयन्त्रमञ्ज्यातः । ६२ ॥

४१४ प्रमान — सोन्यसम्बद्धाः, ४१५ सन्दर्भाषार —सन्दर्भाषेत्रः वस्त्रीयर <del>धारुमेवाले, ४५६ महाकोहः — श्राक्तकादि</del>

पर्वित कोशोको अपने चीलर वाल्क वारमेक्ट कारण महाकोष्ट्रांस्थ्य, ४९७ महाध्यः — अपरिमित्त ऐक्क्फिल्ड अध्यक्त महवेरको भी

मन नेवेके कारण महाधनकान, ४९८ पंग्याधिय — जन्म (उत्पादन) कवी कार्यके अध्यक्ष सक्षाः, ४२९ म्यादेश —श्राहेत्रकः रेवता ५०० सकटाकाकरणः –श्रमकः

ज्ञाकोके धर्मनत किन्नन् ॥ ६२ ॥ तमा नलविदेणस्य विकर्णित्तविभूका । **प्रतिप्रीकृतः ऐसर्वजनगर्**कार्यन्ति ॥ ६.३ ॥

प्रश्तासम्बद्धाः **यथार्थं तस्त्रकतः**, ७३ तरप्रधित्—पश्चार्य तत्त्वको पूर्णलका जाननेवाले. ५३३ पकाला अहितीच आप्रकृष, ५०४ विष्: -सर्वत्र व्यावकः,

५०५ विश्वनुष्यः । सन्पूर्ण जनस्को उत्तम गुणोसे विभूतित करनेवाले, 🗝 वर्षः 💎

भगवद्या ५ ७ लगानः स्तारवेन्त्र, असने इस्तरपूरा ज्ञानकी प्रधासे ५०८ ऐश्वर्यजनगरस्वरातिमः — ऐश्वर्यः, जन्मः, जन्मात्रितः, ५२९ जनसङ् अञ्चलसासे मृत्यु और जरासे अलीव ॥ ६३ ॥ रहिलाल ६६ ॥

स्थामी, ४८९ वरिष्ठः —सन् और इन्हिलेंको व्यक्तपत्रीकी क्यसिके हेनू, ५१० विशेशः कियमाय, ५११ विमलेटक निर्मल अध्यक्षकार्य प्राप्ति महत्त्रवेवाले

> वर्णकार, ५१२ अल्लामीनिः स्वासन्त्रः, ५१३ अनावसः -आदि-अन्तरो पीतः ५१४ वासक — भवतेथे: प्रति वासाल्य सेवासे मुक्तः ५१५ वसल्यंगध्यः — धक्तवनीके

**ANDRES** (1, 474-14) क्राज्येक्टराच्याः क्राजुर्वेद्धान्यसः प्रथापारः । रिक्स[भीरामः **मध्यदं भू**लेनः सुरदासुता () ६५ () १६ गम्बीपलस्य – गायत्रीयक्रके

वैनी, ५१७ वंश्:—क्षेत्रे शरीरवाले, ५१८

विश्वनाथः । सम्पूर्णं जगत्त्वेः आकासस्यापः ५११ प्रापकः — सूर्यक्त्यः , ५२० विहाः --कारकारकार ५२१ मिरिस —केल्यास पर्यतपर रक्क क्रान्केकले, ५०३ लगट-नेलेकरीके भी ईवार ५३३-शुप्रेयः सुरणसूत्रः प्रवासने सुन्दर सेनासे युक्त तका

देकाम्बर्गका संक्षर कार्यवाले । ६५ ॥ अव्योक्ते प्रीप्त कुत्र विकास स्थाप क्रायं-नोर्वेत्स्य क्रोतिस्थानकोतिस्थातुरस्य ॥ ६६ ॥ ५२४ अयोगोऽरिष्ट्रनेषिः — संबद्धपत्राले महर्षि क्षत्रप्रवस्त्र,

करनेवल्ले चन्द्रपास्त्रम्, ५२६ विगलयाः — विकारक्षितः ५२७ सम्बन्धनिसन्दर्भति — अपने ही प्रकारमधे प्रकाशित होनेवासे पुत्रभन्तोतिः स्वस्मा, ५२८ आत्मन्दोतिः

५२५ कृत्य —भूतलको आहाद प्रदान

a सरेशिक्टरलेखाः क 491 शिक्षाः वर्जनस्थानुर्वातनेत्रसर्वतः । ा ७५० चरिकः चन्त्रहो—-निस्म पृद्धिः **ए**वं अनिकारी महानेतिकिकेलीस्ट्रातः n to a वाय-करूक, ५५१ ऑलपुर:—महिष्ट नामक ५३० मिहरू- विद्वारकोशके, क्कानकार, ५५३ १वंग्मेः — **आभासमा**री, ५३१ परिकारमञ्जू:—कवित वर्णकी ५५३ इन्यूबरोकनासंगः — इत्यक्रमारमं विक्त, दली-पूँच रक्षनेवाले दुर्वासा मुलिके समने वद्ध श्राहः - इक्स्प्रम, वर्धाः शान्तः-- शान्ति-अवतीर्वा, ५३२ जानकाः — सम्बद्ध्ये तृतीय स्वस्त्रे, ५५६वृष्टक्षेत्रः — इतिहर ४ ७० ॥ नेत्र धारण करनेवाले, ५३३ वर्णसम् — ३०वे पृह्यकः कृष्यः सम्प्रीकर्णसङ्गाः। तीनों स्त्रेक का तीनों केद किसके सकत क्षरकर्परायक्तिकः पुरस्काः पुरस्काः ५७३॥ ५५७ जनः —हालकुरू विषकी गर्पीसे 🕏, हेसे, ५३४ इनस्थाचे म्हर्नितः — ऋताद और होत्र नीतिचारें, ५३५ विपीराविः— क्यातापुकः, ५५८ गृहमतिः— समास अक्रमणकारी मुखेर स्थापी, क्रास्त्रेष्ट क्रावाह्म, ५३६ ज्यात — फ्रेंबरक्सरी () ६७ () ६५९ व्याः— स्राष्ट्रिकानवासम्बद्धाः, ५६० जनमं — सामध्येतारमी, ४६१ भूगं विपश्चमदिलो योग्नारी विजयितः। **५,त्वराह्मकः ४ वर्षः कृत्यानिः १६८**४ ५७७ प्रणी विवस्तानारित -५६२ अध्यक्ताः — अधर्मनासकः, ५६३ अञ्चल-मुद्दिकी प्रतुक्ति की अवदा अदिक्रिक्त्य भग एवं विश्वकार, ५३८ योगपार —धोग विद्यारी वारंगम, ५३१ सामनेथे व आनेकाते. ५१४ भ्रत्तः पुरत्तः — तिकस्पति – कार्ग सोकके स्थानी, ५४० बहुत-से कार्योद्वारा युकारे और सुने कल्यानग्रहाच्या — कल्यानवासी गुण और आनेवाले (१ कर् १) क्रमान्ते कृतद्वाके धर्मकेवृत्रंशायः मामवाले, ५४१ पापहा— वस्पनाकवा, ५४२ कर्माडरीकी सुरका कुमार, कुपालागमः ॥ ७२ ॥ गुण्यदर्शनः – पुश्यक्षमकः दर्शनकाले अक्षक ५६५ ल्यागर्थ — ब्रह्मा सिनके पर्यस्थ मुख्यमे ही जिनका दर्जन होले है, विकालेंद्र समान है, देसे, ५६६ मृहद्गर्ग ---वेसे ॥ ६८ ॥ विकास अवकारको निर्मक गर्पने उदारकीर्तामधीयी संदर्भना स्ता 🕯, ऐसे, ५६७ धर्मभेनः 🗕 धर्मस्त्री नश्चापाली प्रकेशः साविद्यानसङ्ख्या ॥ १९ १ धुवध्यक्षे उत्पन्न करनेके लिये बेनुस्वरूप, पुरुष उदारकोतिः — इसम्ब **स्टिनिता**ले, ५६८ वयामा — धनवरी प्राप्ति स्तरानेवाले, ६०४ हसोमी - **स्टोगर्जाल,** ५४५ स्टॉ<del>मी --</del> **होह जोगी.** ५४६ सदम<del>णन - सदसरपरम्</del>य, ५६९ अल्डितेये—समस्य अंसारका हिन ५४७ नस्यमाली—नस्त्रोची कलसे **ब्रह्मनेवाके, ५७० स्**गतः **--काम इ**न्तसे अस्त्रज्ञ अभवा मुद्धस्त्रच्य, २७१ सुनार -अलेकत शाकाकका, ५४८ केटर-— स्वर्गके स्वामी, ५४९ मानिहानस्यक्तयः— कार्तिकेत्रभगः ५७२ क्याध्ययमः---स्तापिञ्चान घळके असाच ॥ ६९ ॥ मा १० ॥ महस्यमञ्जू हिरण्यत्रचे ज्येतिभाजनपृतरते भ्यनिः। पश्चिकः पायत्वये च व्यक्तिकृते अमोगस्यः। इस्युम्बरीकमासीनः उद्यक्तः कान्त्री कुन्तर्वादः । ७० ॥ आरामे अवसायको विद्यामित्रो प्रवेश ॥ ७३ ॥

 संबद्धा विक्युतात क ५७३ हिरण्यवर्णी ज्योतिकान् न्युक्पीके अस्यक्तिकार्यक्रिकेन्युकितिकारः . समाप गौर वर्णवाले तथा तंत्रकी. सोक्सोराजनीवीरशक्तः सत्वपराक्राः । ७५ ॥ ५१८ सस्यप् साम् 484 ५७४ नानापुतरतः नाना प्रकारके भूतीके ऑन्स्ट:—अकृष्टितः वतिवासे, 484 सारा क्रीबा करनेपाले, ५७५ ध्वरि — अनिः—अप्रि जामक ऋषि अधना मादस्वस्त्रयः ५७६ अतगः—आसस्तिञ्जनः विम्युक्तवीत , ५९७ जनमृतिः **-**ज्ञानस्यकपः, ५७७ नगनाध्यकः नेत्रोमें ह्यास्थ्यसे ५९८ वहावशः व्यापस्यो. 499 श्वकरीएकमाः विश्वविक्वात सीरीमे जगारके प्रति मैत्री पाचना रक्तनेवाले मुनिसासम, ५७९ वर्षसः — धन्के स्वामी **अवगरम,** ६०० वीर: —स्रवीर, £0t नन्दः अलगके समय अस्पन क्रोध कुमेर ॥ भाषाः ॥ सम्बद्धाः सहस्योतस्य । कृरवेषाले, १०२ सत्वपरक्षण सर्वे पराक्रमी ॥ ७६ ॥ मानामके मातरिक नथकातगरसम्बर्धः अस्त ग्यास्थान्यं ।ध्रयस्थः बास्यवंशः कालाधः प्रदेश प्रशुप्यांतिः — स्योतिः स्वकृतः 👊 . अनेवरिकृत्वस्ते । विक्रार्विक्रवेतस्तः १ ७० ॥ ५८१ जन्मधाया—भूभर्या अमेर सम्मेके ५०५ म्यासीकरूप संपीक हेक्को प्रकाशित अवका नसुवास्करक, ५८३ आधृकासे मुद्रार करनेवाले, ६०४ महाज्येक्षानुसमः—सूर्य आर्तर ज्योतकांके व्यक्तकारः — महाकारपर्यज्ञकः काल-प्रकाशक सर्वोश्य महाज्योतिः स्वसन, ५८३ क्यस्थकारे, १,०६ फल्पान्थः— भागामहः — धातुकाओं के जन्मताक क्रेनेक इरस्कानतीकी इसका पूर्ण करनेके लिके कारण मातायम्, ५८४ वर्तास्थ रमस्यक्-बहर्यक्षको समान उदार, ५०६ करावट — आकारमंग विधानेवाले कायुरेक, 🧀 ५ ক্রক্রাক্রকারী, ২০৬ সার্ভারিক্য — पागहारभुक्—सर्वस्य द्वार कारण अलंकर धारण करने या करानेवाले. करनेवाले ॥ ७४ ॥ ६०८ अन्यतः क्रिकेलिक न द्वीवेदाले. पूर-स्थः पुरुत्धे रगस्यो स्थतुकम्पः प्रथतः । ६७५ ऐलिक्सः —प्रकाशमान, ६९० विरामसम्बद्धितार्थे । विरामकः ॥ ७५. ॥ विक्रमीक्रतः — पराक्रममें शहे-सहे (। 🐠 ॥ ५८३ प्रकार —पुरास्य जनक जुनि, आयः अस्ट्रपानुसंगी प्रतनः दिशीयसार्थय । ५८७ प्रत्यः — प्रत्या नाधक ऋषि, ५८८ असंस्कृते क्रिकी - इक्रजमाची - प्रदर्गमनः १ ७८ ॥ अगस्यः — कुलाजनसः अगस्य ऋषि, ५८९ ६२० अपपः जन्यपतिः — अगयु तथा जातुकार्यः इसी नामसे असिद्ध सुनि, **काणीके स्थानो,** ६१२ वेगी प्रवनः ५९० गराशा — इस्तिके 😎 तथा वेगकाली तथा कूदने वा तैरनेवाले, **ख्**यासजीके दिला मुन्दिक परा**शर, ५**९३ ६१३ दिर्शकस्यायीयः — अग्निकस्य निरावरणनिर्वारः — आवरणसून्य तका सहायककाले, ६१४ असंस्ट निर्लेय अवरोधरक्षित, ५९५ वैरञ्चः — अक्राजीके पुत्र नीलकोहित स्ड, ५९३ विष्टस्त्रकः — ६१५ अतिथिः प्रेमी भक्तोंके यस्पर विस्तृत बदाबारे विष्णुक्तस्य 🛭 💁 🗷 अतिथियते पाँति उपस्थित हो उनका सरकार

प्रकृत करनेवाले, ६१६ प्रकाशनो—इन्हरूस क्रेन-वेताल्स—इन हो असोसे

मेनिमर्देन करनेवाले, ६९७ फरवरन्त — सहायात्रका, ६९७ केन:— श्रीवा श्रह्युरुव, वृक्षीया वा वृक्षीके 📰 आवा ६३८ नगतः — रुपानेकाले ॥ ७८ ॥

नमुभव इन्हरू प्रति विश्ववीका पान्त्रे महरियम्बने लाहिनात्रक सङ्ख्यात् ॥ ७० ॥

६१८ काश्रम:- कार्यको कर्ना सन्दर्भ. ५१९ विकास - असीरपालक, ६२० विकास-सुर्वक्यारे प्रकार साथ देवेवाले, ६२६ विच-

भीतरः - प्रत्यकारान्यं विशेष-प्रमूपनान्ये क्ष्यक वास करा सेनेक्स्स, ६२२ धक:---प्राप्ते क्षेत्र्य शास्त्रकाले, ६२३ कार्यकाल -बुद्धारा जादि होषोका विवासक कार्यकरे, ५२४ लोकेराच्या सन्यसम्-कोदिक कर्वकाहेः

अभिकृत () ७५ ॥ special subject qualifications विकास के के अपने कार अवस्थान करने हैं।

६२५ गुल्दकः - विकास अवकारे, ६२६ मधोर्वनि:—-शाकासकी सम्बन्धिः स्थान, ६२७ सुप्रतीनाः— **सुन्दर सरीरकाले,** ६२८

स्विकाहः - अञ्चलमञ्जूकारं नासका. ६२९ व्यापालयः — सपनेवाचे प्रीकारकः ६३० हेर.—आइलोसे उपलब्धन पर्यान्त्र,

५३१ सम्बद्धाः — सन्दर April march. ६३२ परपूर्वान- जीवुरका जाकुनगरिका

विकास सामेखके ॥ ८० ॥ पुराविकः पूर्वित्याः स्ट्रीकः विविद्यालकः ।

पश्चमं मध्ये पीत्र्य नपत्त्वे क्षत्रमाननः ॥ ८१ ॥ ६६३ स्वानिकः **-स्वा**त्यक **कव्यो** 

प्रकार कानेकाले प्रात्मेककाले, ६४४ मुन्तिका — विसमें अस्तार सुन्दरकाने धरियाच केल है, यह हेमलकाराम्म, ८३५

सुर्वकः निर्मातकाः – सुन्धित प्रत्यक्षीतको मुक्त विकार अनुस्था, ६३६ सम्बन्धे पानक —

बीजवादः — बान आदिके बीजविदे प्राप्ति

करानेवस्थ सरस्कार ॥ ८१ ॥ क्षीप गुरुरेने विवले विकास ।

करूर *स्वीरिक्किको* व्यवस्था ॥ ८३ ॥ १४० अमेर पुर —अद्वित नामक स्वर्थ क्या उनके पुत्र केवनुक बृहायति, ६४१

क्षमुन्नं जनम्बद्धाः निर्मात् कारावेदाले, ६४४ चयन **- परिच भा**नेवाले, ६४५ सुगरि-निहल्—अस्य वृद्धियक्षे विद्वान्,

<sup>क्रिक</sup>—केमें केटेके विद्वार अध्या तीयो

केटोकेट प्राप्त प्रतिन्त्राचित्र, इ.४७ कराज्यक्त — क्षाध्यक्ष केंद्र व्यक्तिको । ८२ ॥ व्यक्तिक्रिक्ति क्षेत्रक क्षेत्रकारकः। भगदीक्षेत्र**िर्धार्थनाम् । विश्वप्रतम् ५८३** व १४८ मनेज्ञाहरकाश-सन, बुद्धि और

करनेकारे कामाना, ६५१ जगरीर -क्ष्मद्रीत क्षमक प्रतिकार, १५३ वर्तनिर्देशः— अन्यम् सहरोत्ते स्थापि, ६५३ विपालः---अस्पती जटारो नवुनवीचे: बरुवावे ट्यकानेकारे, ६२४ निवमालयः --- विश्वविद्यातः गारुवः युवि अवन प्रानकारचे कालापित्रकारे

अर्थकारसम्बद्धः, ६४९ केन्द्रः —अर्थकः, ६५०

क्षेत्रकरमः, इस्तिकवी क्षेत्रका पारत्व

कारहरते जिल्हा कार्यकारे ।। ८३ ॥ भवने प्रमुखे यह होते भिन्नेपरसङ् ।

रीको कारण-उनके स्वयव्यक्तिकार ॥ ८५ ॥ ६५५ असंत —शीमकाककारो, १५६ अनुसर <del>- सर्वश्रे</del>ष्ठ, १५० छहः केष्ठः ~ श्रेष्ठ

च्हास्य, ६५८ वि श्रेपातारः —कस्याणदासा.

 संख्या केन्द्रभा • ६५९ फ्रेंक: श्रिस्तामय सिम्बुसमा, ६६० कुन्ने फ्रिक्ने श्रीवन्ते उन्हें रान्ते गुर्वेजनः गगनकृत्यमः— आकारकृत्—करमाके विकृतको अवस्को नैतर्वाचे विवास १८८३ समान और व्यक्तिकाले, ६६१ राज्यां ६८१ वृष्ट —पूरे हुए निरवाले क्षान्य-ऋषु, ६६२ ऑहरा:— ऋषुओन्त्र स्थन संन्यासी, ६८२ विरुपः—विविध समस्राहे, ६८३ विकासः - विकासकील, ६८४ दण्डी---करनेवाले () ८४ ॥ द्रव्यक्षको, ६८५ द्रापः—६२ अपैर इतियोक्त रवनीवनकशास्त्रीः सत्त्वे । स्वेत्यसम्बद्धः । क्षम करनेवाले, ६८६ गुणेसमः—गुणोर्ने **पतुर्वेदरातुर्वकशतुरक्षतुरक्षत्** ॥ ८५ ॥ समाने शेष, ६८७ (प्रात्मकः— पितृत्य ६६) रजर्जनसभात ---स्थर विकासनः नेक्सले, ६८८ वक्तनथः -- जीवशास्त्रेत क्रम, ६६४ विश्वतन्त्रः—विश्वतन्त्रक्र, ६६५ सामी, ६८९ वेसमोकः वेशकाण्ड, मोनः अत्यद्यः — प्रारकानकामकेके क्रोक-६९० मिलक --प्रिकेश ॥ ८८ ॥ प्रात्यको निकालका सर्व वारण कानेकारे, सरकार्ः सर्वतः क्रान्यः सर्वत्रेयामुक्। ६६६ पतुर्वेक —बारो नेवेक - 40 विकास वर क्योंस: कुरम्बर्ककलीने ॥ ८९ () कलनेपोस्प, ६६७ वर्गमॅनः —स्टरी ६६१ सवसमार — लाह्यों मुजाओती युक्तवाक्षींकी आदि कारानेवाले, ६६८ कार, ६५३ वर्गेश — सम्बद्धे आहमी, ६५३ नत्रश्रद्वर्वप्रयः---वातुर एवं बहुर युक्तांके प्रत्यतः — क्षरकाचन विनेत्री, ६९४ सर्वरतेनः प्रिय म ८५ ॥ पूर्- सन्पूर्ण स्टेक्टेक्ट धारण करनेक्टले, अस्तर्भे १४ व्यवस्थानसभिक्तरिकालकाः । ६९५ प्रकारक - सम्बन्धेः शासनपर क्ष्मचे क्षमच्या तर्वन्यक्षण्याः ॥ ८६ ॥ विराज्यकान, ६९६ वर्ष व्यक्तिः— वरम ६६९ असस्य: **—चेवण्याण**, ६०० **प्रकाशकालयः, ६९७ धार्मार्यकर्णाहः**--महाक्षयः—अञ्चलकामुख्यः— विकासकामः प्रस्कारमञ्ज परमञ्जी प्राप्ति करानेवाछे ॥ ८९ ॥ ६७१ तीर्वदेशीकारक —तीर्वकि केवल और क्यानम् व्यवस्था विकासः विकश्नाः । शिकालकस्य, ६७२ **व्ह**ल्यः- अवेक कृतवाले, ६७३ महरूपः — विराहरूकारी, कार्कच क्रांटो श्रीकात मुख्यमः ॥ १० ॥ ६९८ प्रवार्थः — अपनी नारियसे ६७८ सर्वरूपक्रावरः— चर और जनर कारणको उस्त कानेकारे निकास्य, सम्पूर्ण कवशासे ॥ ८६ ० ६९९ स्टानर्च —बिराट् इद्याप्यको गर्धने मार्थास्थ्यको न्यन्त्रे न्यन्त्रमाने विद्यान । कारण कारनेके कारण स्क्रम् नर्भवाले, ७०० सहस्वपूर्वः देशेन्दः सर्वेडस्टब्लान्सः । ८० व विस्तर्य —सम्पूर्ण जगतुको अपने स्टरमें १७५ सर्वनिर्मायके व्यक्ति व्यक्ति ब्यारम् बहरनेकाले, ७०१ विचयनम् 🕆 सतुर, रामा न्यायकील, ६७६ न्यायनमः — मध्यपुक ७०२ प्रश्वरकः — कारण और कार्यके ज्ञानह, आवरणसे बाह्र होनेकेन्य, ६७० लिडनः विर्वल, ६७८ सामायडां— सामग्रे विस्ताले, oos कल् — अभीष्ट यह केनेवाले, ७०४ क्षेत्रकः — धरवीय अवता ६७९ देवन्त्र हेकलाओके साधी, ६८० ००५ वहरूतः — हमस्तकां गर्मीर सद सर्वत्रसम्बद्धाः — विषक्षी चौद्धान्त्रके समूर्वा

करनेकाने १३ ५० त

शस्त्रोको नष्ट्र कर देनेवाले ॥ ८० ॥

देशसुरगुरुटेबो देनस्कायसम्बद्धः । देवास्तरगतामिनी देवास्तर श्रेषर ॥ ६१ ॥ अन**् देवास्**रमञ्जूष<del>ः — देवताओं । स्वा</del>

असरोके गुरुदेव एवं आरम्ब, ७०७ देवस्तः नपस्त्रतः—देवलाओं तथा अस्त्रोसे वर्ष्टिश, ७०८ देकसुरमहामेक — देवता 🛪 🛪 आसुर

होनोंके कहे मित्र, ७०५ र-४५८५३४ क्टी क्टोबरोजनसे नामकथः पृष्टिः॥१५ रेक्सओं और असुरांके पहान् ईकर ॥ ९१ ॥ वरीक्षा लेनेके विक्रो सहस्वारीकार सकट,

देवात्त्रीसारे ।दन्ती देवातुरमव्यापा । देवदेवपये अध्यक्षे देवदेवामसम्बद्धः । १२ ॥ ७१० देवास्तेला —देवलाओं और

असूरोंके बाएका, ७१३ दिया —असीविध्य, स्वस्त्राचाले, ७१२ देखाक्यहालक —देखलाओं और अस्रोंके महत्त् आक्षव, ७१३

देवदेवन्यः—देवसाओके दिखे भी केवतास्य, ७१४ अन्तिन्य **विश्वयो सोमाने प**रे विकासास, ७१५ देवदेखालसम्बद्धः हेच्य-भिनेत इद्याजीसे कारणमें क्यन ४ ९२ ॥ क्योपिरमुख्याचे वैपविद्यो दिव्यकः ।

मितुनातपरश्रद्ध सर्वदेकोनकोतनः ॥ ५ ८ अ कर स्थानिः सामग्राकीकी समिति हेत्, ५१७ अभूत्कायः—असुरोक्त विनास कारनेके रिज्ये व्याधकम्य ७१८ देवस्ति ---देवताओं में श्रेष्ठ, ७१९ दिवासर सुर्वकन,

७२० विश्वपास्तरनेषुः —देखारओके नामकीये सर्वक्षेत्र, ७२९ सर्वदयोगांत्रनार —सम्पूर्ण श्रेष्ट वेवताओंके भी वियोक्ति ॥ ५७ ॥

दिरक्तानसः सीमान्यस्यक्रिकंतर्थनः ( काइरतः सिद्धान्ययो स्वरीद्विपानमः । एउ ॥

विकास**च्छे, किवा**रमें तस्पर, ७२३ संमान् अणिया आदि विभृतियोसे सम्पन्न, ७२४

७२३ दिवाहानस्तः व्यवसम्बद्धाः

वस्त्रभवः उत्तरे सर्गतः— वार्गस्त्रेकामे सिस्त, अर३ कर्मन्य —कर्मा<del>लेक्</del>यें जिनके बदाबार गान किया जला है, प्रेसे. अध करबप्तवः —सात प्रकारके सारोसे धृक

क्यनिकाले ॥ १६ ॥

सन्तरप्रके सेन्सर्ग धर्मकद्वमंत्रभः द्रमोद्रन्येकेऽभीक्ष्ममुः । सर्वमृतमहेसः ॥ ९७ -

48%

७२६ सिद्धबद्धमः । इल्लाओंको मार गिरानेमें

विकास कामी असफल नहीं होती,

हेसे, ४२७ कांसहनियातनः **सरभक्रपसे** 

७२८ बहरकर्व--भगवती इसको प्रेमकी

७२९ त्रंककर्त — समस्त स्त्रेकींमें

क्रियानेवाले, उद्देश वर्षकरी—धर्मका

आवत्या अस्तेवाले, ७३१ वर्गाधव — धनके

अधिकति कुलेर, ७३८ वन्दी—कन्दी नामका

क्या, ७३३ वर्षकः — इसी कामसे प्रसिद्ध

**भूगभे, ७३**४ अंतरत —**अन्तरहित, ७३**५

नकलक: दिलब्बर रहनेका का धारण

करवेकाले, ३३९ शुक्तिः - नित्यसुद्धः ॥ १५ ॥

 ३१७ रिप्ताधास — लिक्क्टेक्के देहा ०३८ सुबन्धकः - बेबल्सऑकं अधियति, ७३९

चेन्हरूकः — क्रेकेश्वर, ४४० युगावह —

युगके निर्वाहक, ४४१ सध्यो—शास-विकासका अर्थमें विकास अववार अवर्थ-

भन्दान्यक स्थापको सेम्बद्धको मुगलह *।* क्रकार्य व्यक्तिः स्वर्णेकरः स्वरमञ्जलनं । ६६ ॥

नुविक्रको पराज्ञाची करनेवाले ॥ ९४ ॥ ब्रह्मकर्ष्ट्र स्थेक्तकर्त् पर्यकारं पर्यापयः।

- ७४५ कल अक्षः - वाचासुरके स्वामी

शिक्षिश्रीपर्वतप्रिय कुमार कार्नियमेत्वक इत्यक्ष बार्चालकु नर्पत्रकृत्वे अधित्वतररूपसे निवासका सोप्रील नायक पर्वतस् त्रेय करने-विकास, उदार कोशकार्त जीवके उत्पादक,

405 + मंदिल विकास + पारंत धर्मकृत्यमेसम्बदः - व्यक्ति पालका और रहित, ४७१ सन्दर्भकारः—सक्के आसार, कपारक, *७४८ दानः <del>- पारामककपारा</del>ते, ७७२ पानुतपः*— क्षेत्र कानिवाले, उपर मलोकः **लोकरक्षित, ७५० ७७३ मृद्ये २८:—भुलक्षकः एवं** अर्थविकारमः सम्बो प्रयोजनको जाननेकारे नत्त्ववनुत्वकारी ॥ १०० ॥ कल्याणनिकेतन दिल्ल, ७५१ पूर्वः पृथ्विकः कुन्तः सुकुन्तः सुरोकाः। सर्वभूतमहेक्यः सम्पूर्ण अभिन्तेके स्वारोवरिकोऽसुरः प्रकारतित्तासम्: ॥ १०१ ॥ घरमेश्वर हा १७ ॥ ७७% पूर्ण<del>ः - सर्वच्यान</del>ी - परव्रक्र क्ष्मरहर्मानकारसम्बद्धः सेनुदर्शातमानुदिः । परमाना, ७७५ वृर्धनतः—परातेकी स्रोकोक्तरम्बद्धारकेकसम्बन्धने अन्यवस्थ **४ ९८ ॥** ऑक्स्प्रेस पूर्ण करनेताहे, ७४६ पुरुष:— ७५२ इम्लक्ष्मित्यः — इनकारकार्यः, बरम पवित्र, ७७७ सुरुवा: — सुन्दर कुमार हैं ७५३ व्यक्त---विवेशकारी, ७५४ मेलू---विक्के, केले, ७०८ सुरतेका सुन्दर धर्ममध्येत्रके प्रात्मक, ७५५ अवस्थित्वर्गतः — केल्प्स्टें, ७७९ स्थानंदवितः --- सामगायके अमुपन अपनाने, ७५६ लेकोसरम्बद्धानेकः— प्रेमी, ७८० व्याप्ट — क्रुस्तारशिय, ७८१ अल्डोकिक एवं शुरुष्ट प्रकारको वृत्तं, ५०% पुरुवकीर्ति -- चर्चित्र कीर्तिवाले, ७८२ मन्त्रपः — विनेत्रमारी अञ्चल स्टब्स्ट स्टब्स अन्ययः — येग-सोकले पहित्र १। ५०१ ॥ क्योतिर्देषुः, ७५८ जगनुबनः जानकार्यः क्येक्टर्सिक्ये महिलो संविधेक्ट विमुवित (। ९८ ।) अधिकारकारे नित्ये कहोता अधुका:॥१०१॥ अभिन्यदेशिकाहेची विस्तृत्वात्रात्रात्र । ७८३ मनेसर — बच्छे समान बैलदोवीआयम्बरे वशासि पुरुएसमित् । १९ ॥ केफारकी, ७८४ सेन्फर-सीबेकि निर्माता, ७५१ अध्यक्षतीः -- जन्मकासूरकाः । ७४ ७८५ जोरलः — जबाधारी, ७८६ जीवितेगरः — कानेवाले, उ६० मध्येषे अक्रके व्यक्त सम्बद्धेः **अभे**का, ५८७ वीमतासम्बद्धः— विज्ञान करनेवाले, ४६१ विज्ञानककार ---अल्बब्रस्टम् शब्देः जीवनका पत्रमान विम्नुका गला काटनेकारे, ७६३ करनेवाले, ७८८ जिल-समानम, ७८९ विकारिक:---क्षेत्रपहिल, अव ३ अञ्चलकः बस्रेतः सुकर्णनम् बीबीबार्टः, ७५० अविनाशी गुणोसे सम्बद्ध, ७६४ टक्करि---बस्त्रादः---क्षेत्रस्त्रातः ।। १०३ ।। दक्षभेगी ७६५ पुरत्नानित्—पूका देखानके महीं सत्त्री भिक्ति सम्बन्धिः ब्रह्मसम्बद्धः । दाँत तोवनेवाले ॥ ११ ।। करकार्य नवायस्त्रात्वा अस्त्रात्वाच्याः ॥ १०३ ॥ भूतीट सम्बद्धाः सकतो निकलोऽस्यः ( **७९१ सर्वतः - सत्युक्तवोन्दे आक्रम, ७५२** अकासः सकारायकः प्रायुक्ताचे मुद्दो नदः स १०० k सक्तिः –सूच कर्म करनेवाले, ७९३ **४६६ पूर्वीरे —अटाके कालो विक्रिक**. विकेटः निर्मेश्वरमञ्जाः, ७९४ सम्बादिः— ७६७ सम्बन्धः । व्यक्तितः धरकुरूते, ४६८ साबुर्ज्योके सम्बद्धात, ७९५ करूकप्रकाः— सकले निकलः---साकार हर्व निरुकार कुरेंके लिये कम्ब्यक्त्य, ७९६ परभक्तमा, बहर अनक-पायक स्थानी करमस्ट — करवाकरी, ७९७ महाकालपुर: --चुन्द, ४७० सकातः **कालके प्रधानने** व्यवस्य सम्बद्ध कोतिर्विष्टसासम् अवदा

कारको भी काल द्वीनेने पहुन्ताल, ७९८ - ८१७ ज्वेशिनंत:<del>- तेवो</del>सन्, ८९८ सरमयकाः— सरवन्ति ॥ १०३ ॥ लेकस्थरणकर्तं च सोमोक्स्यूकारणः। गमातंत्रीयतः जावा स्वेकत्**त्रो म्यूडीकः । १०४** ॥ ७९९ लेक्सप्रकार्यका नाम लोगोंको मीमार्च प्रदान कारनेवाले, ८०० सेकोकर-मुधारायः—लोकोसार सुककं उत्तरक, ८०१ भग्नांकीयः सम्ब**्सेपस्य**कारे पानुसारको जीवन प्रकृत करनेकाले हर्वाकाला दिया, ८०२ स्वेकम्बः—समझ संस्थरचे अव्यक्तकाने व्यक्ति, ८०१ मार्चपर-महेचा ॥ १०४ ॥ मोनम्ब्युलिकाकः कृत्यः श्रीवीश्वकः। कारकपीऽधाः कामाः सर्वतासाम्यो सर ॥ १७५ ॥ ८०४ स्वेककप्रकेरमञ्जू — सम्पूर्ण श्लेकोंके क्षण एवं रक्षण, ८०५ कृष्ट---अवसारको जायनेकाठे, ८०६ वर्धलेजुल्यः— काम बारते विद्याचित, ८०० सम्बन्धेऽधाः — विनाकरहित—अविनासी, ८०८ वरणः—

प्रकारपति बद्धाका अन्त करनेवाले, ८०९ क्षपंत्रकानुस्ता यः —सम्पूर्णः सम्बद्धारिकोने NE II tou it रेजेक्के प्रतिकते शोदरणप्रकेक्ट्रा

शुक्रिकेन्द्रः अनुस्तान दुवेचे पुरस्तिकः ॥ १०६ ॥ ८९० रेजोमचे पुरिचाः—श्वासी और **भाषितमान, ८**११ क्रोबाजमध्योः—**क्रब्यूर्ध** 

जनमुके रिक्ते अञ्चलका देवता अध्यक्ष जनस्वते आपे स्थानेवाले, ८१२ अनु:— अस्थल **पुश्य, ८१६** श्रुनितिमकः - यस्ति पुरम्कानमाके, ८१४ जनावना-इचीपरे क्रूनकाले, ८१५

दुर्वेषः - विजयर विजय यात्रा आस्या स्तरीय है, ऐसे, ८१६ दुर्वक्रमः — बुर्वक्रमः ११ ५०६ ॥ व्यक्तियंत्रे जनभन्ने निरुद्धने क्लेन्स

कुर्वाणे व्यक्तिये विज्ञेतः जोक-दशक व १०० ॥

वनतमः **विदानम्**, ८१९ निपक्ट— अस्त्रात्राहित करणाया, ८२० वरोधरः -कारके स्वाकी, ८२६ हम्पर्कन:--- हैवीको बीजा कामनेकाले, ८२२ व्यक्तकेक —संदारके समय व्यक्ति क्रोध करनेकाले, ८२६ विशोकः— क्षेत्ररहेत, ८१४ शेष्ट्रवजनः — सोकाम नास करनेकारे हा १०० ॥

प्रत्येक्तवीक्राकेषेत्रः **वर्णसू**दिरसोधाः। अञ्चलकार्य देन्द्रे व्यवसम्बद्धे क्रिश्रम्पतिः ॥ १०८ ॥ ८२५ क्रिलेक्स —सीनो स्रोक्टोकर पासन

करनेवाले, ८२६ क्रिलेक्टाः — क्रियुवनके कारणी, ८२० प्रतिशृद्धिः—सम्बद्धी सुद्धि करनेवाले, ८९८ अशोधक —प्रतिको और अब्बेड विकामी असीत, ८२९ अञ्चलताहरी रंक-अन्तरक स्वकृतकाले देवता. ८३-न्यान्यक —स्वाप्त्राकृत्यको, ८३१ विक्रमंत्री:--- **ह्याओके पालक** (१ १०८ II क्तांत्वे करपुरः करो भारत्वे भवः। **व्यक्त केरण: प्रकारको होती इसम्परिश्चेष: ४ १०९ ॥** 

८३२ कार्यकः —श्रेष्ट स्वयाक्ष्यक्ते, ८३३ करन्तः—क्रमम गुजीकाले, ८३४ सहः— शासका, ८३५ व्यवस्तः - स्वर्गमधानके धनी, 414 中:一百年初40, 410 元年-कृष्टिकार्य सञ्चा, ८३८ विल्ह प्रश्रापकः— प्रवादास्थ्य विष्णु, ८३९ हंस. -सूर्यस्थ्य, ८४० इमानि:-- हेल्के समाय चारावाले, ८४५ यकः—गरुद्ध व्यक्ती स १०५ । वेक विकास करा व करा इस्रे कर्त्रका

कैरवर्तारककानी सर्वाचनी स्वतापतिः ॥ ११० व ८४२ वेश्व कियन क्ल-अक्टर, बाती और विकास नामक देवसास्तरण, ८८३ सहा— सुविधार्त, ८०४ वर्ग – संद्रारकारी,

८४५ कार्यसः—चार मुलवाले ह्या,

= संवित्त विकासका + 

कैरवसरिक्सवासी—कैरवरके वानेकले, ८०१ सहकार्विः - सहस्रां किरणॉसे हिरसरपर निवास करवे<del>वाहे, ८४७</del>-सर्वाचनी --- सर्वव्याची , ८४८ स्ट्रानीः ---निरन्तर गतिस्रील कायुद्धाः ॥ ११० ॥ हिरम्बगभी द्वीरणे भूतकारोऽभ पूर्वतः।

416

सद्येती नौर्गावेच्येको कालो स्वयक्त्रिकः ॥ १६६॥ । द्वार हिप्पगर्मः अस्त ८५० ध्रीतः —

**ज्या**त, ८५१ पृत्वपालः – प्रा**त्मिकोशत पासन** करनेवाले, ८५२ पूर्वतः नुधानिक स्वापी,

८५३ सधोगी---वेश योगी, ८५४ केर्गावद्योगी---चोश-किद्याके उत्तर बोकी, ८५५

यातः — चर वेनेकाले, ८५६ व्यक्तपश्चिकः —

आधारमेंके प्रेमी ।। १२१ ॥ देवतियो देवनथो देवनं देवन्त्रकः :

विषमाओं विशालको कृषको कृषकोतः॥११२॥ ८५७ देवनियो देवनाथः—देवनाश्रोके

प्रिय तथा प्राप्त, ८५८ रेगक:—हेम्बलको आता, ४५९ देशांक्तकः—देवकाशीनका विकार

करनेवाले, ८६० विद्यमधः—विश्वय नेव्यक्षके, ८६१ विद्यालाक — वर्षे-वर्षे नेत्रवाले, ८६२ कृषदी कुल्यर्थनः—सर्वस्य **सम्** और पृद्धि

कारनेवाले ॥ ११२ ॥

निर्मने निर्मन्त्रों निर्माते निर्माता र्याक्त दर्पदी दुक्तः सर्वर्तपारकांकः ॥ १५७ ।

८६३ निर्ममः---व्यक्तारक्षित, ८६४

निराईकाः अधंकारमञ्जूना, ८६५ विलेकः— **पोहसून्य, ८६६** निरुपदकः - क्रम्बल का कार्यकारे

**पू**र ७६७ वर्गस वर्षद <del>— दुर्वच्या ह्रावन और प्रमादन</del> करनेवाले, ८६८ दृशः <del>स्वाधिकानी</del>, ८६९

*स*र्वर्तुर्गरकांकः समस्य जन्दुओंको जन्दको

खनेवाले ॥ ११३ ॥

प्रहमसित् सहकापिः जिल्हास्परिक्यः।

भूतभव्यभवमाधः प्रभक्ते मृतिनकतः ॥ २ १४ ॥ ८७० सहस्रवित् सहस्रोपर विकास

प्रकारसम्बद धूर्वक्य, ८७२ द्विग्य-अर्थतर्वकः स्टेब्स्क समाच्याते तक उद्धर, ८७३ चुनवस्थानवभाषः पूत्, पश्चिम्य

और वर्तपानके खाबी, ८७८ प्रथम - राजकी क्षपतिके कारण, ८७५ पृतिनाशनः - सुरोके हेकर्पमा नाम करनेकले ॥ ११४ ॥

अवीडनधी महत्रकोडः परक्रपीकपण्डितः। निष्कानकः कुलानयं निष्यांत्रो न्यासपर्यतः ॥ ११५ ॥

८७६ अर्थः—परमपुरुपार्धसम्, ८७७ अनर्क —प्रयोजनरहिन, ८५८ महक्केश —

अनन्त धनशक्तिक भागी, ८०९ पाकार्यकः चन्द्रतः — वसचे कार्यको किन्द्र करनेको कारको क्ष्मपान विद्वार, ८८० विकासका —

आन्यसम्बद्धाः ८८२ किमोके ध्याध्यस्त् — कार्य कार्यकारील झंकर दूसरेके कारहको नह

व्ययोक्षके ॥ ११५ ॥ प्राच्यान्यविकाः स्थानविक्तः स्रोत्रकारणाः

अवस्थितं गुणकारं वैवस्ता नेककनेकृत्। ११६॥ ८६३ सम्बन्-सम्बन्धने मुक्त, ८८४

सम्बद्धारदेत, ८८१ कृतानदः—निरामिद्ध

मृतिकः – सम्बन्धिः, ४८५ सरक्योतिः— स्वयव्यक्तिकारी, ८८३ केहनुन्तगयः — श्रीवर्षेक अति कोइके कारण विश्वित आगर्योको

अकाकार्वे सानेकाले, ८८७ अर्कायकः सुस्थिर, ८८८ गुणकारी— गुर्गोकार आस्रर करनेकारे, ८८९ नैकला नेककर्मकृत्-

अनेम्बलक होका अनेक अकारके कार्य

करनेकाले ॥ ११६ ॥ स्कितः सुनुषाः सुन्यः सुनत्। दक्षिणानितः ।

<del>विरस्कायमधे पूर्वः प्रस्टः श्री</del>तिश्वर्यनः॥ १९७ ॥

ं ८९० सुनीतः अगत्यन्त प्रसन्त, ८५१ कुन्तः सुन्दर मुस्तवाले, ८९२ स्थ्यः

**त्युसभावसे रक्षित**, ८९३ सुकरः — सुन्दर

e with marily o 485 प्रकारते, ८९४ व्यक्तिकः—महत्त्वात्रिकः ११५ क्षेत्रस्थतिकः—शीवसमार्थः माना मुलाह, ८९५ जीएल अक:— उन्होंकी जिल्हाके हिन्से बहुतकारी, ९१६ प्रास्तपाः ---

कामा क्षे म्यूकामा, ११७ स्थः—शर्वत

शायकाम रामकेकारे, ११८ पात-

व्यवस्थान, ११९ पुरसः -पृथ्वीपर शक्त

क्रानेकाले, ९२० पृष्णः<del>- सक्को विक्रमित</del>

कारनेवाले, १२१ भूते —कान्यामस्वकत,

९३३ क्लब्स्— आधिवनेवरी सुद्धि करने-

**कार्य, १२३ मृतपायकः— पृत्येके** 

शक्तो परिकासन् प्रत्या नैरालेक्ट्रिकः ।

क्षेत्रकार । ११० ॥

अराहितका धार का कानेने लग्धे, ८९७ प्रकटः — ब्लडोबेड सामने जन्दर होनेकाले । अथवा प्रानियोंके स्तवने नित्व प्रकट, ८५८ -भीत्रपर्यनः —प्रेम सहयवेताले ॥ ११७ ॥ क्षेत्रप्रशिक्षः सर्वेक्षस्यै वेतिन्यः सम्बद्धानः । अफ़ा: सब्ध: बिक: मृत्यूनिर्वत्रेषण ४१९८ व ८९९ अपर्याणाः – निज्ञीसे परासः य होनेवाले, १०० सर्वनायः — सन्पूर्ण पुरवपुराके अवशय अध्यत समस्य प्राप्तिकोची श्रमिके हेत्. १०१ मेर्नियः — गोर्निकायी प्राप्ति करानेकाले, १०३ सरककहनः— प्रत्यक्षका सर्वयम क्षणके महत्त्वा काम लेकेवाले, १०३ अपूर:--आधारतीक, १०४ मध्यतः—अयने-अययमे ही विश्वल, ९०५ सिर:— विश्वविद्यु, ९०६ कृत्यूर्वि —व्यक्ति प्रतीरवाले, १०७ व्यक्तेका —सुवालके क्सी हा ११८ ह मादात्र पुरुष्युक्तपृत्ती करण्यानेक अस्ताः । श्रुतिकारकः श्रुविकानेकसम्भावकानुन् । ११९ । १९० वरार्यकृतिर्वसः —प्रयोधकारकाती ९०८ सराइन्युरभूकारी- व्यक्ताव्यो भागकार उसके शहरूको शहरेको धारक कारनेके कारण नहीं अधने प्रसिद्ध, ९०९ बल्यान् - कविद्यास्त्री, ११० क्टनकः — अञ्चितिय नेता, ९१६ धृत्यायसः— बेटोब्रो प्रकाशित करनेवाले, ११२ जुरियम् विद्यानसे सम्बद्ध, ११३ एकक्ट्र---सक्के **एकमात्र सहायक, ९१४ अनेकपूर्— क्रक्कानो अध्यापः अनुतो विजयात्रमः ॥ १२३ ॥** क्षानेक प्रकारके क्यानीकी पृष्टि करनेवाले ॥ ११९ ॥ भोकपुलनित्यसभः सामानाः सम्बे गरः । बुल्ले पूर्वले पूर्वल्हेरपुर, पूर्वकार ॥१२०॥ **सम्बन् मारनियम,** ९३९ सम्बन्धाः—

मीद्रवर सकार होनेकाले, ८९६ पूर्वः—

सन्त्रा<del>वाक्षात्रको निर्वाचीक्राकाः ५ १२१ स</del> ५२४ अनुम्य-सामित् व होनेशाने, ९२५ चरित्रामः — वस्त्रिक्यसम्, १२६ करकः — काल-मंत्रकः, १२७ मेरलवेगियः — भीन और रवेतिन वर्णवारी, ११८ शायता-कारणचे — काव-धारधारी एवं ब्यान् स्वामी, ९२९ निवस्तिवरक्षणः — निरमार भावता । १२१ ह madelining frame क्षक्ट सुरकार्य व सुधारमा भूगः सम्बद्ध १२२ ह क्षं अ**र्थाष्ट्र वास्त्रातः, ९३१ मि**रतः-वैद्यापाद्यम्, १३२ शिक्षातः — विकासमध्यः ९४३ सुन्द शुवकर्ता—सुव्य केने और कार्यकाले, १३४ जुलगम जुक सम्पन्-कार्य पुरस्कातम होनेके बारतम शुभ कारकारी ॥ १२६ ॥

अवधिन्देऽन्यः साम्बे हामार्गं धनकारमः र

९३५ अवर्षितः —काजनारक्षित, ९३६ अल्ल —विर्मुस, १३७ सभी असर्थः −ब्रहा

एवं कर्तृत्वरहित, ९३८ कनकायः — शुक्रांके

a लेक्ट्रि देखपुराण a 484 ad to I folder a mangit watergrangen to a desta and de sandje paració par pod de sandra que pla स्थापनः सत्याजकारी, १४० वयस्यः कारतक कारणातः सङ्ग्रीमतकार्तिः उदासीत, ९४१ शहर —सनुनायन्य, **लंक्स**के पहीचलं जिल्लालकुर विश्वहरू ॥ १२७ ॥ ५५५ काल्याधः—कास विनवस ९४२ विजनस्ताः— विस्तीया निकल्प क्कानक है, ऐसे, ९६० बारुकारः—कालके करनेवाले ॥ १२३ ॥ को कारक, १६१ कश्चमिक्तकर्त्तकः — जासूकि शिकाची समयी शुली करी मुख्ये क कुमारने । मुख्यते अपने पृथ्ये कंगनक समान पारण काम्बर्गः सर्वेद्व्यंग्यहरोजायन्त्रियांसम्बर्गः ॥ १२४ ॥ १४) शिक्षणी करनी शुली—बोर्डका, क्रावेक्करे, १६२ प्रदेशकः—महाधनुर्धर, १६३ व्यक्तिको - प्रश्नीकारक, १६४ कर्मा और विज्ञान वारण करनेवाले, १४४ विकासकु — कामकुर्युम्य, १६५ विश्वक्षरः — अ**डी मन्द्रों क कुन्द्रश्री—अहा, मुख्यमन्त्र और** कव्यवर्गात । १२० ॥ कारक बारवा कारवेवाले, १४५ अन्तकः --बुरपुरवित, १४६ सर्वपृत्तितः -सर्वप्रेतेने संब galogyjodos folio; lidginos: i ९४७ रेग्वेर्राक्षक्रमानः — तेवःच्या न्यामान क्रिक्ट, राज्य: सुरक्षे क्यूबोरको स्थित्वक म १५८ छ। ९६६ सूर्यानकर्गनः —शतकात्रक्षये वर्गिके महैशहमादिकम् ॥ १२४ ॥ प्राप्तन प्रचयनचान तथा थलतेको थकरागरसे अवंद्वेपीऽप्रवेकान्त्र वीर्ववान् नीर्वकोतिहः । क्षाकेके रिच्ये जैक्काच्या सूर्य, १४७ वन्यः— वे**द्यक्षेत्र विकास कार्याकृतिक स**्वत्रेत्र mangers, 192 felicie feligiones:-९४८ आवनेचेऽपोन्नक -आवंका विभिन्नात्मक अर्थेप विभिन्नके सम्बद्धाः, १६९ विश्वतः नाम, रूप और पूजोंने पुत्र क्षेत्रके कारण *तेप्तः*—सद्य अंतरमे मानाहारा आकृत, ९७० क्रिक्तके द्वारा माध्ये व का सक्कानकर्ता, १४९ कृतः—सुनिके केन्द्र, १७१ व्यवस्कः— बोर्यसन् नोर्यवर्धेश्यः— वस्त्राप्तमे पूर्व धराक्ष्यके प्रता, १५० वेदः — सामनेकेना, **चैचे क्रानेकले. १७३ महानुक:— गर्दा** ९५१ वियोगाला—शीर्यकारणावा स्थापिक भोद्रमाने त ११८ ॥ वियोगने अवश्व विदिन्ह चेन्न्यते सामगाने **सर्वच्याक्ष्मित्रसङ्ग्रोतः अस्याग्यन्तांशयः** संस्था हुए सम्बाने, १५२ फान्यपुर्वपर---भिन्ने निकासका वर्णको मध्यमाल ४ १२५ स १७३ सर्वकोन — सम्बद्धी अस्पतिके भूत और भ्रीत्यक्टे 3070 मुजीबारसम्य ॥ ११५ ॥ कान, १७५ निरातकः—निर्मय, १७५ न्त्वकृत्यक्षयः — भर्-जगवरमञ्जू वेदी अश्वका अनुसन्ते स्थापने अन्तर्वस्त्रात्ते । क्रिक्सन, १७६ मिलेचे निकासन -महेल दार्थ वर्णः सम्बद्धाः सर्व गरिः ४ १२५ व ९५३ अनुसमे दशकाः — सम्बोतन शुर्व क्षेत्रसभावेती रहित माध्य बगरहायसको जतीत स्वरूपकारे, १७० निर्वातः— विदिश् **र्जन**, १५४ मध्येष्टरांक —**विकास दर्जन** अञ्चलके प्राणियोके प्राथकार्थ हेत्, १७८ मनोहर एवं जिल सगसा है, ऐसे, १५५ सुरेकः —वेकताओके ईकर, १५६ अरवय् — <del>थ्या कार —यज्ञादि कार्येपे होनेकले अह</del>-आक्रकाता, १३७ तर्वः —सर्वकाता, १५८ वैक्क्क्स महा करनेवाले ॥ १२९ ॥ प्रान्दर्शक सार्थ गतिः अञ्चलकी समा लाकः श्रामीकः कोना व्यक्तरमृतिनित्तुराः । सलुस्वांके आक्रम ॥ १२६ ॥ मिरम्बन्धको विकासको स्थितः । १३० **॥** 

+ मंत्रीकार्तिक 🚓 4011 <del>10 by hajdina na h</del> [m#<del>4866 bajdjmi#4 (44 j</del># jmimuu synnus 12 j# 800 <del>mi jagtiji mi jihj f.bj</del>h tu but १७१ साम्यः — सुनिके भीन्य, १८० एक कामा क्रम हो जलेवर प्रमुखन् विन्युने अपना कामरकेपन नेत्र ही जड़ा दिया। इस स्त्रान्तिः—शुसिके प्रेमी, १८१ संस्त-भूति कार्यवासे, १८२ म्बलपूर्ट:— क्य उससे कृष्णिय एवं प्रतास हो दिखने उन्हें क्यास**भक्त्य, ९८३ निः**क्टाः — अङ्कारा**धाः** व्यक्त दिवा और इस प्रकार कहा-'हरे | स्वतन्त्र, ६८४ निरवर्धमनेपानः — बीध-सब प्रकारके अन्योंकी प्रान्तके हिंग्ये तुन्हें प्राप्तिके क्टिंक क्रमकान्य, ९८५ मेरे सक्यका स्थान करक चाहिये। अनेबाउनेक दुः क्षेत्रका साथ सार्वके विश्वे हता विद्याराधिः – विच्याओके सरगर, ९८६ सामित- - अक्रमन्तरको प्रेमी ॥ १६० ॥ स्वास्त्रकार कर बाले द्वार करिये हवा प्रशाननार्व्यक्षप्रदानकः संस्थाने निरम्पान्यन्तः। क्ष्मक अमेरकोबी विश्वितंत्र रूपये कहा येरे वैकानभूमें कार्यकः सावस्यः अनीकोः ४ ६६५ ७ अस्त्र कारणे अवस्थित कारण करना ९८० अञ्चलकृतिः—काना सुन्धिकारेः, कार्किये, यह राजी कार्त्रमें अलग है। दूसरे भी १८८ अधुरण:- अतेम या राससे रहिन, १८६ को होन प्रतिदित इस प्रश्नकारमध्या पाठ माहि—भूत्रोका श्रेश्व कानेश्रहे, १९० करेंगे का करायेंगे, अने संजये भी कोई हु सर निव्यतन्तः— सत्ता वनोद्धरः ११६ नहीं जन्म होगा। राजध्योषी ओसी संगर र्वेक्यपूर्वः— प्रकारकर्ववारी, १९३ क्राप्त क्षेत्रेका पदि सङ्ख्य साक्षेपक विभिन्नेक इस म्बाक्सनकोञ्चा स्ट्री कर व्यक्तीतः — अध्यक्षीते स्थापी, १९३ सम्बद्धः — शायक्षक अधिकार, १९४ मधियाँ - व्यक्ति कड़ को से विश्वय 🛊 कायायका वाली म्बाकी सम्बद्धकार ।। १३१ छ होना है। यह उसक क्लेज रोपका नाजक, विका और क्य देवेबाल, श्रानूमं अभीवृती चरमार्थगृङ्केतः भूतिग्रामितव्यक्तः । मोर्ग्रे श्राको रसकः मर्गगरतमञ्जान ॥ १३२ ॥ अभि कार्यवास्त्र, पुरुषकाक तथा सम् ही १५५ परभर्यमृतदेतः सुरे - वरणार्थ-विकासीक देवेबान्य 🖟 । जिस फरवर्क उदेश्यमे MMM क्योत देनेवाले ज्ञानी गुरू मन्त्र वर्ष इस बेट मोजका धार करेंगे, उमे म्राजीवकर, १९६ अधिनकालः— निवर्त्तरेष्ठ प्रथम कर होंगे । सो प्रतिदिश सबीरे प्रत्मागतीया द्वा कानेवाले, ११० भेर — उठकर मेरी पुजाके पश्चाल की स्वयमे इसका क्ष्यसंद्रित, ९५८ श्लकः — चर्ततसके क्रम कार कारण है, सिप्ति बससे दूर नहीं रहती ( १९१ स्तर:—प्रेमरश प्रतान कानेवालं, बले इस लोकमें सम्पूर्ण अर्थाहको देनेपाली १००० सर्वसरकवलन्तरः -समस्य प्राण्यांको विश्वी पूर्णतका प्राप्त होगी है और अन्तर्म कह मक्षारा देवेखाले ॥ १३२ ॥ स्करून बोक्षकः चार्चा होता है, इसमें संहरप इस अधिर श्रीहरि प्रतिकीत स्वास वर्धी है हैं मार्गेश्वर) भागान् दिवकी स्तृति, सहस स्त्रजी अवने रि—पूर्नीक्षरो । ऐसा कारतोष्ठ्रस कावा पुजन एवं प्राचीन किया बद्धकर स्वरिकेश्वर अगवान् स्त्र श्रीप्ररिके करते थे । एक दिन यणकान् दिल्लाकी सीत्यारी अञ्चय कार्य किये और उनके देखते-देखते

• रेविस् विक्तुनन • WIN. 

वहीं अन्तर्यात हो पर्य । भगवान् निष्णु भी इतका उन्हेश विक । युक्ते अवके अनुसार पुंचरतीके क्यानसे तथा का शुभ कामके की बढ़ प्राप्त सुनावा है, को श्रीताओंक पा आवेसे जन-ही-यन को प्रस्क हुए। किर जावको हर हेन्नेकाल है। अब और स्था वै प्रतिदिन पायको ज्ञानसूर्वक इस स्वेतनक सुनन जातो हो ? पाड करने लगे । उन्होंने अपने भक्तनेको ची

(अध्याम ३५-३६)

Ť

## धगवान् शिवको संतुष्ट करनेवाले अतोका वर्णन, शिवसत्रि-व्रतकी विधि एवं महिमाका कवन

सारकार अभियोधे पुरुषक स्वाधीने विकारीकी आसधनके हरा काव एवं सर्वाचानिक्षत् पान्तः आहा वस्त्रेकाले कहत हो। महान् सी-पुल्लोके नाम बनावे । इसके कार स्ववियोने देश कुछ -- 'कार्यक्रिक । किस इतनी संस्था क्षेत्रार प्रमाणन दिया क्ष्मा कुल प्रकृत करते हैं ? विक प्रकी अनुप्रको व्यक्तभनोको कोण और बोधको प्रतिप्र है सके, प्रत्या आप विशेषकाओं वर्णन प्रतिविक्षे ।"

मृतर्जन कहा—स्वर्षिके ! सुन्ने कें कुछ पूजा है, नहीं भारा किसी समय होती. किया समा पार्वनीजीने धनवात् विकासे बुळी थी। इसके उत्तरथे शिक्सीने से कुछ बद्धा, यह मैं तुमलोगोको क्या का है।

धरमान् दिम्म कोले — केरे स्थूल-के बात 🖟 जो धोग और घोश ज्ञान करनेकले हैं। उनमें मूल्य तुर क्रत है, जिल्हें जन्मलाईनिक विक्रान् 'दल फैनकन' कहते हैं। क्रियोको सदा कारपूर्वक इन अलीका वायन करना मानिये । हरे । जन्मेक अध्योगको केम्पर राजने ही भोजन करे। विशेषण: कुरण-पहाकी असुबीको फोजनका सर्वक गान कर है। सुक्रमकाकी एकउदारिको भी भोरतन

क्षेत्र है। किंतु कृष्णायत्त्रकी एकादशीको राज्ये येस पुजन करपेक पक्षाद मोजन किया का समामा है। सुद्धारश्रमी समोदरी-को के पत्ने घोशन करना वाहिये: वरंतु कुम्बरक्षकी कार्यप्रक्रिके विकासकारी कुलांके किये चोवक्या सर्ववा निवेश है। क्षेत्रं वर्त्वारे प्रतिक सोधकारको प्रकारपूर्वक केळा समये ही भोजन करना कविये। विकास कार्य सामा रहनेकाले रवेगाँक रिग्पी क्ट अभिकार्य निकार है। इन शंधी इसीने प्राच्या पूर्विके रिश्मे अपनी शरितके अनुसार दिस्माना प्राप्तानांको कोचन कराना पार्वको । विकास हम एक उस्मीका विश्ववर्त्तांक पालन करना पानिये । यो दिय इनका समय करते हैं, में कोन होने है। वृक्तिमार्गने प्रवीक प्रमानिक मेशकी पाहित कारनेवाहे कार क्रमेंका निकामुर्वक पालन करना चाहिये । वे चार इस इस प्रकार 🖫 क्यक्त दिवको एक, क्रमनोका वप, क्रिक्टमीयरमे क्रम्यास सम्ब कार्यामें मरण । वे मोशके समावन मार्ग है। खेयसारकी अहन्दे और कुमारकाको चनुर्दशी—इन दो निकिनोको उपकारमुखेक प्रत रखा अध्य हो। बह चनकम् दिवको संतह करनेवात्म होता

400 ो, इसमें अन्यक्षा विकास करनेकी संकल्प

अवस्थानकाम नहीं है :

हो ! इन क्योंने भी दिखनतिका उस

है रुवने अधिक करवान है। प्रतिने केन और घोळावरी पालकी प्रका रसनेवाले

लोगोको मुख्यतः असेचा यत्रान करना चानिया इस इसको बोहकर दूसरा कोई

बर्जाके रिये हिल्कारक सा नहीं है। यह क्षा राज्ये रिम्पे वर्णका साम्य साम्य है। िन्हांच क्रथमा स्थान भाग रक्तनेकारे क्षणी प्रमुख्ये, सम्बं, अक्षमी, विक्रो,

बारकार्वे सामी, दारीरची तथा देशक आदि सभी देहपारियोके निर्ण 👊 🛍 हर

विवकारक बताबा गया 🕯 🗈 मानामको भूगकाको विकासी

रिविधार विकेश समार्थक कारण गया है। रिक्स दिय शासी गानके सम्बन्धक यह निर्देश विकास है, की दिन की प्रकंत दिने महान करना काहिने। किक्तारि करोड़ी कही किन काम करे। कानके बाद सुन्दर क्षादाओंके बाधवा नाम करनेवाली है। क्या और क्राव्या करना करने तीन कर केराज ! कर दिन प्रजेरेने रेकार को कार्य अवस्थान संस्थेते कहान पूजन आरम्ब करे ।

भारती आवश्यको है, को असमाराष्ट्रकंक विकास समावेद तियों को इस्व नियस हो, उस शुक्तें कता रहा 🖫 पूर्व अपन्य देखर कन्द्रको बढ़कर उसी उन्तरके प्रारा पुन्त भारती पुने । वृद्धिकान् पुरूष सबी उद्धाना कई काहिये । विकासकार स्वानंतनीकी पुना आक्रमुके प्राप्त बाज आदि किय कर्न करे । नहीं करकी अधिने। चीन, बाब, नुस आक्रमानके काल म आने है। किर अविके लाग प्रतिकासने सम्बन्न है स्तिके

पूजन करके मुद्रा क्रिकारे जनस्कार करनेके जनस्का जन करें। यदि जनात पुरूष अर प्रशास तराम रीतियो संसारण चरे —

देवरंग पालेस केल्पन्त स्वोत्रस है र कर्त्वानकान्यः देश दिलागीयाते ।

अर प्रभावतिक निर्मित प्राच्या प्राप्ते से वै वैद्यं कृतेल् वैद है।

'देवदेश । यहारेष ! मीरम्बन्द !

अस्पन्ने नवस्थार है। तेव ? मैं आपके विकासीर-क्रमणी अनुद्धान करना प्राप्तम 🕏 । केवार । आर्थ्य प्रभावने यह का विना

किरमी विद्यानकामा पूर्ण हो और प्राप्त अवदि एक बुझे बीहा प दे। े हेला संचारण करके क्यर-सामग्रीका

संबद्ध बारे और जनम स्वानमें जो कार्यात्रमित्यु विकारित्यु हो, अपके पांच रासमें कारत क्रमें काम विधि-विधानका सम्पन्त को, किर किकोर संक्षिण का पश्चिम मागर्ने कुरू कार्यक अने निवार ही पुत्राचे दिनो

प्रियालयमें जाकर विक्रियक्क्षा विधिवन् प्रकार स्वारों मूकर करके विद्वार पुरुष

१ प्रहरूपक्षेत्रे स्थापक अस्त्य कालेक सारमुग स्थापके स्थाप अवेदारी क्या प्रसानी करी गर्न है।

क्रमण क्रेष्ट पार्विकलिक्षका निर्माण करे तो

विकास सामग्रीको एको । गरान्यत सेह पुरस

मूर्त राज्यकको महत्वा आरम्भ माने है उनके समृत्या कई कथार अब फालून सम्बन्ध परिने ।

fert enterferieren er gettil glocken e

निरमार्थ्य करनेके प्रकार मार्थिक निरम्भा ही . भी घोजन अरे ।

पूजर करे। यहरे याचिक कराकर नीकें उसकी विभिन्न स्थापना करे। किर पूजरके प्रकार काम प्रकारके स्थानका प्रकारक

क्षांक्ष्यकारे संतुष्ट करे। वृद्धिकान् कृष्यको वर्णाको कि अस सम्बद्ध सिमार्गात सम्बद्ध बाह्यक्ष्यका परंड करे। श्रेष्ट अस्य अस्ये सत्तार्वक पूर्व। स्थिति कार्ने कार्ने कार्ने कार् सर्वार्वक पूर्व। स्थिति वर्णे कार्ने कार्ने कार् सार्थित सिम्हर्गकार समझ समझ अस्याप्तको स्थार विकारिता समझ समझ स्थार क्षांक्ष्य करे और बाई सार्थक साम समझ वार्थक क्षां

प्रकार क्षात्रकार सार्थ्यार क्षात्रकारकृषेक भागान् क्षान्ते क्षा प्रकार प्रार्थेण करे । प्रार्थेना कृषे किस्तर्थन मिन्ने से महर्गर कृत्येश कारकृष । विश्वन्ते एक सार्थन् तमे सार्थन्तकार्थः ।

बहाँ वार्षिय क्रिक्कर क्लावन और पूजन करें । इस तक क्लाको परा कालो हान क्रीक

श्रामकोतः होनेशः वाचार्यक्रमुकोतः च । मित्रशे वाच प्रार्थयः कृष्यः कृषः वाचेत्री । 'महालेखः । अस्त्रमधी अध्यात्ते विने चो इस्त बहुता कित्यः वा, स्वाधितः । चाह प्रश्य अन्य क्षरः धूर्णः हो गम्यः । असः अस्य क्षरमध्यः विद्यानीय क्षरमा है । देखेक्दर सर्वः । चालप्रार्थिकः क्षित्ये गर्वः हम इसले कार्यः अस्य स्वस्त्रपर कृष्यः

तापश्चात् दिक्को पुष्पवृत्ति कर्णाति करके विधिवृर्वक दान है। किर विकासी नगरकार करके सरकण्या निकास विसर्वन कर है। अपनी शक्तिके अनुसार विस्तरका सरकणों, विशेषकः संन्यारिकोको

भोजन कराकर पूर्वतका संस्कृ करके स्वयं

महरके अंतर हो।'

हरं । शिवसिको अनेक अहर्ते श्रेष्ठ शिवस्त्राचेको जिल्ल अकार निरोध पूजा कर्ती वाहितं, स्त्री मैं पताल हैं; सुने । अक्षा आपे प्रतिवंश निष्कृती स्थानक कर्तेत अक्षा सुन्दर स्वयारोद्धाय स्त्राम भन्तिभाषांको

पुक्षा वारे। व्याने राज्य, पुज्य आदि गाँव प्राणीवात राज्य व्यानेवार्गको पुजा करणी व्यानि । ज्ञान्या करणी राज्यात राज्येकारे राज्यात ज्ञाराच करणे पुज्या-पुक्ष्य गा ज्ञार वार्णाचा करे। इस ज्ञार ज्ञार ज्ञारीवाले प्रकार वार्णाच्या विश्वानी ज्ञारभारा आर्थित वारे। विज्ञान पुर्च्या भने इस् क्रानोको

कारकारकं के बतारे। जनवारकं साथ-

साम एक को अन्य मणका कर करने नहीं विश्वेत-समूक्त्रक जिल्ला पूर्ण को । गुरुते हार हुए क्यानहार मनकम् विश्वकी पूर्णा करे । अन्यक्ष मानक्ष्यकार स्वाधित्यका पूर्ण करका कार्यको । विश्वित सम्बद्धः अन्यक्ष कार्यक कार्यको विश्वेते परमास्य विश्वकी पूर्ण करकी व्यक्ति । सन्दर्भ और क्रिकेट पूर्ण करकी कार्यको । सन्दर्भ और

यन्त्रोद्धारा संस्थरणीयके पूजा सम्बर्धित करे। से

अस्त नाम इस प्रकार है— सम, पार्च, स्थ, प्रकृति, सा, म्हान, भीच और ईशाम । इससे आरम्बर्ग की और अस्ति समूर्वी विकास ओड़बार 'शीधवान तमः' इत्यादि सामान्योद्धार विकास पूजन सरे। पृथा-

निकेदन करे। काले प्रदर्श निक्कन् पुरस् वैकेकके निक्षे प्रकारण करवा है। सिर सीवक्रमक विकेकको देवार साम्बूल समर्थित करे। सरकार क्याकार और ध्राप काले जुल्के दिने हुए क्याका सम करे।

राजर्गकके पश्चार क्य, दीव और वैवेक

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

484

भुभ्यत जन्म व हो हो प्रमुक्तार (करू को, बिंजू जोके स्वयंत्रों नेईका उपयोग को जिल्लाय) सम्बद्धे सबसे धगवायु प्रेकनको संस्कृ करे नेतृत्का दिस्ताकर जनव कान्ये सर्वक करे । पञ्चान, अवनी शासिनों अनुसार चीव प्रांत्रकारेको ध्येत्रन वारानेका संस्थान

क्षरे । विशे सम्बाद्ध प्रकार प्रकार पूरा व के पाय, रकाक महत्र्य करण यो । इसरा बहा आरम्प हेलेका कुछ

प्रजनके रिस्के संबद्धन चारे । अनवा एक 🕸 स्वय करों प्रदर्शने दिन्हें संस्थान करने महाने अपन्यी परित कुछ सामा में । सहने क्षेत्र प्रयोगे पुत्रन करते दिए सरकार्य क्रमांचीत वहाँ । प्रथम प्रकारकी अनेका दुर्गुने सन्त्रोक्त एवं करके रिज्यक कृत करें। कृतीक रिका, को तथा क्यान कृताने विश्ववदी अर्थक करे। विशेषक विश्ववद्यांके मण्डेश्वर दिवस्था पूजा धारण कार्कि । पूजी अपूर्ण क्रिजींग क्रीचुके साथ अन्त्री केवल pitrate from from mit e mente t कृतमें व्यक्तिकों अनेका मन्त्रोती सुन्ते काल्पि करनी काहिये। किर प्राव्हानीओ

र केल्क्स्प्राच्या स्थापन इस प्रयास है कार्यकृतिको कारोन् र'रिम्मकृतिकारसम्ब । संबंध्य कर्नि रक्षा सरकारसम्बेतनस्य । इक्स्प्रान्त्रोतीलं स्थ्यी व विकेशन । कावायक एक्स्प्रीत्रो व विकेशन ।

भोजन करानेका संस्थान करे। क्रेन रूप

बारों बहरेको है बारि स्थान गाना गाँउ

क्ष्माक कृतरा अक्षर पूरा न के नाम । सीतरी अकृतके अस्तित पूजन से व्यक्तिक जनान 🛊

दशकानम्ब वर्षा वर्षात्रं च मध्येत्रपेतः विशेष्ट्रमध्येन्त्रं केव वेतृत्य प्रवर्तिन । भूषे हातको अनुसरकोर केको छन्नि सन्तर्क अनुरियोको संस्कृत करके हर्काको अन्तरको अन्तरको

त्यको । द्वतिने सकतो मादामाने कने सम्बन्धी क्षतेनेको निवालो । भार करे सम्बन्धी सर्वालको सामित क्रमानी करिनेहरूमा और दाहिने सुन्तानी अन्तिनिकांक प्रथम कर्ण क्रमानी वर्गिनिकारत गेन्युत करे । 192 हर मानका कुछ पंत्रिको अंग करे। यदी फेल्कुर कार्ट गर्फ है।

कोर आक्रके कृत्य कहाने । अस्के वस नामा प्रकारके क्ष एवं क्ष केवर पुरुवा नेतेस कोण स्वरक्षके । कार्यक्ष साथ्यं जाति-जातिका

पुरुष भी अभित्र सारे। इस प्रकार पूजन कार्ये कवृत्ते आरमी अस्ते। अनार्थः चारको साथ अर्था है और शूनरे अहरकी अनेक्स दापुक्त मन्त्र-तक करे। सदरकार

ब्रॉक्स्सार्वाक प्रकार संग्राम करे और संसरे पहलों को क्षेत्रका पूर्ववर् क्रमान करान रहे । क्रीका प्रकृत आनेवर स्वेकरे

अक्रमधी पुजाबत विकार्यन कर है। पुन अंक्ष्यान असीर वारके विशेषण पुत्रा वारे। an, केरनो केर, स्वरूपण, प्रश्नीयुष्ट

om किन्यकोरो कामेचा प्रकारक कुलन क्षते । अस्य अक्षत्ये व्यक्ति-अस्मिकी विकार केंग्रिक स्थापि अध्यक्त अवस्थि को आहि प्रशासन प्रत्ये द्वारा सर्शातासकी संबद्ध करे । वेर्राव्येत फलके बाव्य क्राव्यवा arm fefere weith mer french arm है । श्रीकृषे प्रक्रमधी अनेकृत हुन। सम्बन्धन करे

क्ष्मे। बीत, माख तका मृत्यके दिवसकी आगधारपूर्वक समय किराचे । वसामगोको कालक बहार जाना काले खान वार्ताने

और प्रवासीय प्रकान-भोजनमा संवस्त

प्रकारक असमोक्ष्य न हो जान । अस्मोनन साह आवका प्रजन होता खे । यहकि आय होनेपर पुन- सान करके पॉति-धॉतिके इष्ट्रंबक न हो, उस कुलमें मेरा कर्पी मूक्रमोपकारों और उपक्रतेक्ष्य विकास जन्म न 🗎 🖒 अर्थेन करे। सल्झात् अवना अधिनेक कराये, नाना प्रकारके दान दे और प्रकृतकी विश्ववान शिवको पृष्पाञ्चलि समयित करके संस्थाके र्मणासियोंको अनेक प्रकारके केय-पदार्थोका योजन करावे : किर जेकरको मधस्कार धारके प्रवासायि है और स्थियान्। पुरुष करण स्तुति करके निक्रक्ति मन्त्रोते प्रार्थना करे—

**श**ांच प्रश्निक्त गर्न आग्य स्थापिको अर्थः । स्था **40** L कुमानिये और क्रांसा क्या मेर्न्स स्था 98 ( शहानगरि व प्रान्तगरपृष्टीकं पम्प । क्षवानिवित्तवञ्चलीय जुल्लाम आवेट à u अनेनिशेषणास्य प्रत्योग 72.0 देन: प्रेसर: जुस्क्ट्रक्ट ह कृति सम महादेश प्राथत मेडल सर्वछ। माध्रुत्तम कुले जन्म एव स की रेपरा । 'स्कृत्यक क्याविधार दिन्ह ! 🛊

आपका है। मेरे प्राप्त आपने ही लगे हैं और मेरा किन रखा अप्यक्ता ही किन्तन करता है। यह जनकर आच जैसा उपित सम्बंहें, बैसर करें । पूरताब . मैंने बातकर या अकतानाँ जो जप और फूजन आदि किया है, उसे समझकर द्यासागर होनेके नाने ही अन्य मुक्तपर प्रसन्न हों। उस उपवासनको नो फल रुआ हो। उसीसे सुकदायक यगवान् संकर मुद्रापर प्रसन्न हों । महादेव ! मेरे कुलमे किया था ।

इस अकार प्राचंत्र करनेके पक्षात् अनुसार प्राप्तानों याचा प्राप्तानोही शिलक और आसीर्जाद प्रहण करे। सम्बन्धर कृष्यका विसर्वर करे। जिसने इस प्रकार क्रम किया हो, इसमें में दूर नहीं रहता । इस क्रमके कलका वर्णन नहीं किया जा सकता । येरे यास देशी अर्गा वस्तु नहीं है, निर्म कियराति-क्रम कारनेपालेक रिक्ये में दे न कुछै । किसके क्रारा अनापास ही इस इतका पालन हो गया, उसके लिये भी अन्तर्य ही मुस्तिका बीम के विना गया। धनुष्योक्ये प्रतिकास प्रतिकार्यका शिक्सकि-हत करना काहिके । तस्त्रशास प्रमुक्त स्थापन करके वन्त्र साक्षेत्रक फल लाभ काता है । पुरु प्रशास पालन करनेये में विश्व निहाध ही जनस्थाने क्यार दुःश्लोका नाष्ट्र कर देना **है और उसे फोण-सोक्ष आदि सम्पूर्ण** वन्त्रेवातिस्था करण अस्तर करता है।

> मुनबी करते 🖡 व्यक्तियो ! घणवान् क्रिकाम का अरकत दिलकारक और अञ्चल क्यन सुरुक्तर बीकिया अपने बामको होट अन्ये । उसके बाद इस उत्तय प्रमक्ता जपना किए बाक्ननेवारके स्पेगोंमें प्रवार हुआ। किसी समय केञ्चलने नारक्तीमे भोग और मोक्ष देनेकारे इस दिवा शिवरात्रि-मनका वर्णन (अस्थाम ३७-३८)

#### विक्रसंत्रि-इसके उद्यापनकी विधि

त्रुपि कोले—कुलको ! अब क्रो तिलको प्रतिका स्थापिल करके रात्रिपे हिन्दराही-अर्थ्य इक्क्यनकी विक्रि कार्युचे, कार्या कुळा करे। आस्पन क्रोक्सर क्रिका अनुसर करनेते सदस्य करवन् प्रकार निक्रम ही मारक होते हैं।

पुरुकोने काहा—**व्यक्तिये !** सुक्रकेन व्यक्तिभावके अञ्चल्यक विकासिके क्षारक्तार विभि सुन्ते, विकास अनुस्थ करनेते का इस अवस्य है पूर्व कर हेनेबाला होता है। स्थानतर चौन्द्र वर्णेक्य र्मिकार्गिके सुभागका काल करक चाविते । प्रयोगसीको एकः असन चीतन काके कहर्रतीको पूरा जनक करना पारिये । तिम्बराणिके दिन निजवार्ग सन्तर कार्या विकासको अन्यत विविद्योग क्षित्रकार प्राप्त करे । सामग्राम वर्ष मान्यके इन्स दिव्य प्रवाहत क्षत्रवाचे, को सीनो कोक्टोचे गीरिनिक्का भागने प्रस्ति है। क्रकोर कश्वकाराओं दिवस देखालेका प्रकारकी रचन करे अचन प्रकारक भीतर सर्वतंत्रम् अध्यानका निर्माण गरे। बड़ी अजापत नामक कामधीकी स्वापन करनी पाहिने । वे सूच करनक करे, फल और वृद्धिमाने जन्म होने पर्याने । जन स्वको सन्दर्भ वर्जभागो मानुसंस स्वाधित करे। क्यावके वश्वकानने एक कोनेका अथवा कुमरी चलु तकि ३६विका बन्त हुऽश करन्त्र स्थापित करे । समी पुन्त क्य कल्लावर पार्वनीत्रकील केलाकी सुन्दर्भवधी प्रतिका क्याकर रहो । वह प्रतिका

इक वह (वोले) अवना आने पह सोनेनी

होनी काकिये का जैसी अपनी सरित हो, अपने अपूरतर प्रतिका करवा है।

मामधानमें कर्कतीकी और दक्षिणमाने

प्रक्रमञ्ज काम प्रत्य साहिते । उस कार्यने बार व्यक्तिकोके साथ एक परित्र आकर्तका करक करे और ज्ञा स्थापी आजा रेम्बर धारित्युनंद्धः विद्याची कृतः को । राजनी क्रकेड कारवे प्रथम-प्रमाह प्रका करते हर कार्यका करे। इसी पूरूप प्रशासनामधी बरेलेंब, गीव इसे क्रम आर्थिय द्वारा मारी um flereit i ber meit fuftren, क्षान्त्रीय गरनांत् विकासे संबुध कर्णा क्रात-स्थान पुनः पूजन कार्यके पश्चान् समिति केव करे । विश वक्तास्त्रीय प्राचायाय विकास वहरे । विहा प्रायमानिको अधिनपूर्णक चोज्य करावे और प्रशासीय दल है। ्रामके पाद कथा, आरोकार समा

अवश्वकरोद्धार व्यक्तियद्वित वर्शकरोको अल्ब्रास कर्मेड उसे मिथिएक्स क्षेत्रक-कृतक्ष स्टब्ट है। किए अस्प्रकृतक सामाजियों से क्या अञ्चलका गोका आवार्यको पर क्रमण्य विकित्रकेंक्य दान है कि इस सामसे धनवान् दिन्दं बहुतवां बनात हो । सरपक्षान् कल्पासक्षित एस भूतिको क्याके साथ क्रमध्योः बीतवर रजकर सन्दर्भ क्राव्यानीर्व्यक्त को आवार्यको अधित का है । पुरुषेत्र कार प्राप्त और मस्तवा शुक्ता करे क्रेक्स प्रकृत्य वार्याने न्यूप्रमा महेश्वरदेवसे प्राचीमा सने ।

## प्रार्थना

हेक्ट्रेस कार्डिक देखनामानस्य । क्राम्पेय देवत कृष कृत महोपरिक क्ष प्रमुख्यांक क्राकेस भूगे जिला अपूर्व अन्युर्वेदचे भाग अस्तवासम् कंतर ॥

सफल हो।'

कृते सदस्य कृतवा सकते तेन संबद्धः विकोदाः प्राचनिकः । वास्त्राम्बनकारण

देवदेव ! महादेव ) शारणानसकताला! क्षेत्र ! कार असमे क्षेत्र को अस्त को

देवेश्वर ! इस अससे संसुष्ट हो आप मेरे अपर कृपा माजिये । चित्र-संस्कर ! मैंने

ऊपर कृत्या बाराजय । दाय-स्टब्स्ट ! एव भक्तिमायसे इस सरका धारून विद्या है। इसमें जो कभी रह गयी हो, व्यक्त आयोर्क

इसमाजाकमारहण्याहा, व्यक्तमान्यः इसम्बद्धे पृतीहो जावः संकारः स्वी अनजानमें या जान-ब्युसकार जो जवन इस तत्व परमाला जिवको पुष्पाकृति अर्थक करके फिर नगरकार एवं प्रार्थना

करे : विसने इस प्रकार कर पूरा कर लिया, इसके उस करमें कोई 'क्शता नहीं रहती। इसके वह क्षेत्रमाञ्चित सिद्धि प्राप्त कर लेख है, इसमें संसन्द नहीं है।

(अध्याप ३१)

# अनजानमें शिवरात्रि जत्त करनेसे एक भीलपर

आधियोने पूछा — सुराजी 1 पूर्वकारको विकास इस अनम दिख्यापि-इसका पारका किया था और अनमानमें की इस सम्बद्ध पारका करके विकास कोण-सा करक जात

विश्वयः भा ? स्वत्याने कथा –ऋषिको है तुम्ब सम्ब

श्रीम सुनी । वै इस विकयने एक निवादका प्राचीन इंग्लिका सुनाता है, जो सब पायंका माम करनेवात्म है। यहारेकी बता है-किसी करमें एक भीता रहता जा, किसका नाम का — गुरुक्का। उसका कुट्रुका कक्षा का समा कह बरुकान् और हुन साधानका होनेके साथ ही हुरसायुर्ण कर्मने सम्बर रहता था।

बह प्रतिदिश कनमें जाकर कृगोको आस्ता और वहीं एडकर माना अकारकी कोरियाँ करता था। उसने करंपनसे ही कभी कोई क्षुभ कर्य नहीं किया था। इस प्रश्राम करने

रहते बुध् उस दुरावा भीलका बहुत समय बीत गया। तदननार एक दिन बढी सुन्दर एवं शुभकारक सिवरात्रि आयो। किनु बढ़ दुराक्षा धने जंगलमें निकास करनेकस्य का,

व्याशकरात्र असे करनर एक नारम्पर भगवान् सेकरकी अञ्चल कृषा लगी । व्यंकालो असंस्थि का साम्ये गाँ मामत वा । स्मी

> दिन इस 'शिक्केट बाल-फिता और प्रातिने जूनके क्षेत्रित होकर उससे बाजना की— 'स्केटर ! हमें स्वानेको हो।'

> क्यार १ इस कार्यका छ । इसके इस बक्षर बाबार करनेयर वह तुरंत बन्ध लेकार बल दिया और मृग्मेंके दिस्कारके रिको सारे बन्ने सुपने लगी ।

> डेबबोगसे उसे इस दिन पुत्र भी नहीं मिला और सूर्व असा हो गया। इससे बसको बड़ा दुःसा हुआ और यह सोचने समा— अब यै बबा करें! बड़ी कार्ड ? आजे सो कुक नहीं मिस्सा। घरने सो सबे हैं, उनकर तथा

> काल-पिताका क्या होगा ? मेरी को पनी है, उसकी भी क्या दका होगी ? अतः मुझे कुछ लेकर ही श्रद सामा काहिये; अन्यभा नहीं।' देखा खेकरूर कह ज्याब एक जानाशयके

समीय बहुवा और बड़ी पानीमें उत्तरनेका बाट बा, बही काकर खड़ा हो गया। वह अब-डी-सन यह विचार करता वा कि 'यहाँ

क्षत-ही-सम यह विचार करता वा कि 'यहाँ कोई-प-कोई चीव पानी पीनेके लिये अवस्य आयेगा। असीको भारकर कृतकृत्य Proceedings and in spiritual and proceedings to the spiritual and रेक्ट केंद्र गया। अस्ते माने केन्द्र नहीं किया की कि कार कोई कीन आवेगा और कार में को नार्वना । इसी अवेशको ज्ञान कारको परिवार हो यह केल का । उस राजके यहारे पहरने एक पानते हरियों यहाँ आयी, को व्यक्ति क्षेत्रर योग-क्षेत्रने क्षेत्रकी पर रही भी। इच्छानो ! इस वृत्तीको देशकार प्रकारको प्रकृत पूर्व पूरत और अस्ते पुरंत से कारोर कारोर मिन्दे अन्ते क्यूनक एक मानामा संभाग विश्वा । वेतन वारणे हुन उपलेट हासके बहेको क्षेत्र-सा पान और विजयना बीचे लिए पहें। इस वेचके बीचे विश्वतिक



बा । इस चल और फिल्मास फिल्मी प्रचम अंदरकी मूक्त सम्बद्ध के गंगी। का

हो जो साथ रेक्टर जातामपूर्वक वरको पुरुष्ठे ब्यावनको उस नावका बहा-सा अंक्रीतर (<sup>1</sup> वेंग्स निवास करके का नाम एक नामक अल्यान रह है नाम ( वर्ष हैनमाओ बेहर्क नेहन्त का गया और भई जल साथ। साहराहकाओं आकारको सुनकर इरिसीने कालो कार्यकी और देखा । व्यानको देखी है क काकुर है नहीं और केसी--

वृत्तीने सहा-न्याम ! तुम क्या करना पाको है के राजने सम-वान सामओ ।

**इंत्लेको का क्षत्र सुरका स्वाधने** का -शाम की कुटुक्के लोग पुरी है: अन्तः कुलको भारतार काराने जुला निवारिता, क्षे दश करीना ।

प्रात्मका का करून करून सुनका नेक विभी रंगाना साहित था, उस पुर प्रीत्यनी mer and becare gelt shock even for 'क्रा में क्या करते ? कर्जा पार्ट ? अध्या कोई अस्त रकती है। ऐस्स विचारकर काले und set were use t

मुन्ते व्यन्ते—चीन ! मेरे व्यन्ति कुमको सुन्त क्षेत्रत, इक अनर्जकारी करोरके तिको पुरस्ते अस्थित स्थान् पुरस्ता सार्थ और नक्त के समान है ? कामार धरनेवाले प्राजीको इस सोधानै जो पूरत जान होता है. कारक को अनेनि की प्रकार नहीं किया का क्षाता 🔭 । यांना इस समय मेरे राज कर्व की anani के हैं। में इसे अपनी स्तित्यते अस्यात कुम्मीयो स्टेम्ब्स्ट स्टेट अस्टेटी । क्षेत्रर ! कुर वेरी इस बकाके निश्चा व क्रमुके । में मिरू तुम्बारे काल और, अस्त्रेजी, प्राची संक्रम नहीं है। सरको ही बच्ची दियी धूर्व है, जानसे की समूद अनवी नवांकने निवार है और करनते हैं। निहारोंने करनकी

क्रम्बारकरावीय पहरू पूर्णा कारणे तिवात कार पूर्णा अन्यों तैव अनुः गर्नाजनेती ।

माराई गिरही रहते हैं। सरावे हो कब कुछ जाते। उसे देखकर बीसावे साथ बायाओ flutt ft i"

शुराजी करते है—क्रुक्तके हेरक बाइनेपर भी क्या व्यास्त्रने असकी कार नहीं कारी, तथ उसने अध्यय क्रिएक एवं वयमीत हो पुनः इस प्रकार काम्य आराज Real (

मन्त्री थोली । काम । सुन्ते, में सुन्हरे सामने देशी प्राप्त प्राप्ती हैं, जिससे पर भारेपर में अवस्य हुन्हारे करा स्पेट आर्थनी । प्राप्तक वर्षि केंद्र केंक्रे और सीचें काल संख्या र करे से को जो बाद लगता है. परियो आहाका करहान करके सेवा-मुक्तर कार्य कानेवाली विक्रमेको विका यायकी प्राप्ति होती है, किन्दे हुए काकारको म मामवेवाले, भश्यान् संस्थाने विमुख रहतेवाले. कुलरोले होच करनेवले, कर्वको शरीयनेवारी जान विश्वासम्बद्धाः और वार भारतेवाले लोगांच्ये को कर स्थान है, सबी बाधको में भी लिए हो पाती, पनि रखेशकर चार्न क अस्ति ।

इस तरह अनेक शयक काकर जब मृगी कुरकाव रहती हो गयी, तब कर बारधने इतका विश्वास करके क्या-"अव्या, अव हुन अपने बरको जाओ ।' सब बढ़ पुनी को इत्ते काम पानी पीकर अपने जानक-मन्द्रको गर्ने । इतनेने ही राज्यत यह पहल Sign क्यांभके जागते ही-जागने बील गया । तम कर बिरनीकी बहिन दूसरी गुणी, विकास पहलीने स्वरम किया का, अधिकी राह देखती हुई जरू पीनेके रिक्ने वहाँ का तरकाओं सींखा। ऐसा करने समय पुरः प्रक्रांको भारत मगवान जिनके क्या जल और किन्यक निर्मे । अस्के द्वारा महासा क्रमंक्टी कुरो प्राप्ति कुना सम्बन्ध हो गयी । क्यांत पश्च अस्तुष्टक में कुई बी, से थी क्सक्ते रेजे सुरवहाँकरी हे नवी। मृतीने क्षो कव व्यक्तिने देश युक्त--'वनेवर ! स्थ क्या करने हैं ?' स्थाधने पूर्ववर, उत्तर क्रिक भी अवने भूको कुट्ट<del>ावको स</del>्र क्रावेके रिक्ने रहते वार्कन्त ।' यह सुनवार मह कृषी चोली।

मगाने कहा : क्काब । जेरी बाग सुनो : वै क्षानं है। नेश क्षा-क्षातन सकत हो गया। क्षांतीक कुछ अधिक भूतीरके क्षारा कानार होत्या। पांतु की कोटे-डोर्ड कई कार्य है। अतः ये एक कर मान्तर प्रदे अपने कामीको सीप है, किर शुक्रारे पास सीट असमेनी ।

क्लाभ नोरमः सुन्तारी सप्तयर सुक्रे विश्वास नहीं है। मैं तुझे मार्गना, इसमें संस्था नहीं है।

वह सुरका का इरिजी धगवान् विष्णुकी समय सामी हुई जोती - 'स्वाध ! को एक से धकरी है, को सन्ते। यदि मैं मोटका व आहे. से अवना स्तरा पूरूप हार बाई: क्वोंकि को पक्त देकर उससे पान्ट जारत है, यह अधने मुख्यको हार जाती है। को पुरुष अध्येन विवाहिता क्रीको जागकर हालीके करा जाना है, वैदिक धर्मका इस्ताहन करके क्यांतकत्तिक वर्गक

नीवाह सर्वाद काणा अर्थनेत प्र पार्विष । सर्वाद जनभववार सर्वे अर्थ अर्थिहरू व

· Tillergriffen » 

बनता है, प्रत्यान् विश्ववत क्या होका

रिवकी निन्द्र करता है, कर-जिल्ही नियन विविक्ती शब्द आदि व काले जो सुना किता केच है तथा घनमें संतानका

अनुभाग करके अपने दिये हुए क्यानको पूरा मारता है, ऐसे कोगीओ को बाब रक्ता है,

बड़ी को भी लगे, बड़ी में लोटकर में ARTR IT

नुराजी काली है—असके देखा वक्नोकर क्वाचने इस पूर्वाचे कक्क — साओ (' क्वी वार पीकर इर्वपूर्णक अपने कार्यापकी गर्नी। इतनेचें ही रातधा दुश्या प्रकृत भी क्याच्ये जन्मे-जन्मे बीम रखा। इसी प्रमाय सीमारा प्राप्त आरम्भ हो मानेवर पृत्तीनंद स्केटनेचे बहुत जिल्लाम हरूत काम करियत हो क्याच्या क्रमको स्रोक करने लगा । इसनेने ही उद्यो जलके प्रानीते क्या विश्वनाते केवत । यह बाह्य प्रष्ट-दक्ष भार जाने देशन्तर वर्णवास्त्रने बाह्य इसे हुआ और यह बन्धार करन

प्रकार को पार कलनेको काल हुआ । वेला कारते समय अवदे अन्यक्रमध कुछ कर aft Stower Spolinger fer, nech इसके सीमान्यमें बनवान रिज्यमी नीनने हिट्टरबंदी क्या सम्बद्ध के गयी। इस सम्ब भगवान्ते ज्ञानः अवनी वन देखनी। प्रतीके पिरने काविका सम्ब सुनका का

मुनने व्याधकी ओर देशर और पुरू— 'क्या करते हो ?' क्याधने उत्तर दिया—'मै

कारने कुटुन्कको कोसन हेरेके निस्ते तुन्तरा क्षां अहस्या।' व्यास्त्रको का का सुनकर इतिकास पारती पड़ा इर्व हुआ और सुरंत ही

ज्याक्रमें इस क्कार केला ।

इंग्लिने कहा—में क्लब 🐧 मेत हर-पुर क्षेत्र समस्य के गया क्योंकि मेरे क्ररीको अस्थाकेनीकी सुन्नि होती। जिस्स्का सारीन वर्गपदारके कामने व्यक्ति अन्तर,

काका एक कुछ नार्व बस्त गया। यो कार्यको रहते हुए भी किसीना उपकार नहीं कारक है, उसकी यह सामर्क मार्च भारते

कार्त है तथा यह वराजंकाने नरकरगानी होता है ै। पांचु एक बार जुले काने हो। मैं क्रपने पारक्रोको क्रपनी पाराके सामने मोनकार और का सम्बद्धी वीरण वैज्ञानस

वर्ष स्वेद अवदेशा । क्राकंट देखा सक्ष्मेयर स्थाप गर-के सम क्या विर्वालक कृततः। करायतः कृत्यः कृत्यः सूत्रः

क्षे नका का और इसके मारे गायपूक्त नह है। क्षके थे । इसमें इस क्षमार कहा ।

काम बाक-को-को को आहे. वे क्या गुन्हारी ही बाद वाले क्याका करें गये; वाच में बक्का अमीलक बढ़ा नहीं लोटे हैं।

बुग । तुल की इस करून संकटमें ही इस्तरिको हात कोलकार करे बाओरो । फिर अवस्था मेरा जीवन-निर्मात केले होता ?

कृत स्रोत्य**—श्राध । वै जो क्**च कारण 🐉 जो सुन्ने । मुक्रामें असाम नहीं है । कार प्रगाप प्रक्राच्य सन्तमे ही दिन्हा हुआ है। जिस्तार वाली जारी होती है, उसका

कुरू इसी क्षण यह हो जलत है; सवाधि चील ! शुरू वेरी राजी प्रतिक्र सुनी । इंश्वास्त्रकारे मैक्स तका विकासिके किन क्षेत्रन करनेले जो पत्त लगता है, सुठी

वं में सामार्थपुरुष नेकार करोत थे। नवस्था कोट् धार्व परा गर्क करेंग्।

प्रवाही केने, वरोहरको ह्यून रोने एक संस्था न व्यक्तिको स्वयंत्रण स्वेत स्वेति हो को स्वयंत्रको स्वयंत्रके स्वयंत्रको स्वयंत्रको स्वयंत्रके स्वयंत्रको स्वयंत्रको स्व

बाइका प्राप्ता तथा विकासी पूजा विक्रे किया और पहल समाने विका चीतान पार नेता है, इस समाना पारक पुत्रो तथे, वही मैं जीताक म

धारत, वर्गीं हिर शीवाद बोहरत, जन्महर-

भारते । सुरुवे करते हैं जाको कर सुरुवार

माधने वाहा— साओ, चीव स्वेटन ( काश्चरेर देखा व्यक्तियर जून कार्य जीवार कार्य गवा । के पूछ अवने अस्थानक विकेश । वीको क्षे प्रविद्यालय हो क्येर में । स्थापनमें एक-पूर्ण के कुलान्त्रको प्रार्थन्त्रकी सुनवहर स्थानके प्रारक्ते केवे पुर पर शबने नहीं निकार विरूप कि पह अवस्य काना वाहिये । इन विश्वानके कार वहीं बालकोको अस्तुरकर देखर वे २०४-के-१०४ भारतेके रिच्चे इस्तुव्य हो नाते । यह समान केंद्री मुगीने बहुर्वे अपने महारोशे कहा "कार्यिन् " आयोह विना पहाँ सामक केले होने है हुन्ते 1 मैंने ही वहाँ पहले सामार प्रतिहास की है, पुरतिको केवल मुहायो सन्तर पानिके। असर क्षेत्री नहीं गई। जनकी वह बात शुल्बार क्षेत्री मृगी कोलो--'कक्रिय ! मैं शुकारी सेविका है हरारिको अस्य में ही ब्याधके क्या सर्वत है। कुर वहाँ को । यह सुरक्षर पुर बोरय—'मै ही बर्ध जला है। कुन क्षेत्रों नहीं को; क्लेंकि विरञ्जानीयर रहार जाताओं ही हाती है ।' साज्यीकी बा बात सुरका का होनी गुलिकोंने वर्तकी इक्तिये इसे स्वीकार नहीं किया । वे केरी अपने वतिके प्रेषक्षेत्र गोर्ली— 'प्रयो । परिकं किन

क्रम जीवनको विकार है।' तब इन सबने अपने

व्याच्या राज्यस्य एकर वह व्याप्तान्यक हा वय सीव विष्या और सार्थ प्रीप्त ही उस स्थापको प्रवास विषया, वर्ष यह व्याप-विश्व स्थापे के साथ वर्ष की पीक्ष-मीक्षे कार्य आसे। उन्होंने को निक्षण कर रिच्या मा कि इन कार्य निजयती को नीत होत्ये, वर्षा इकारी भी हो। उस प्रवासी क्या अस्थ अस्था देश व्यापको क्या वर्ष हुआ। उसने वन्त्रका कार्य रहते। अस्य स्थाप कुरः करः और विश्वका विषयी कार्य कार्य की स्थाप हो वर्षा। उस स्थाप व्यापको प्रश्न कुरा की स्थाप हो कर्षा। उस स्थाप व्यापको प्रश्न कुरा की स्थाप हो कर्षा। उस स्थाप व्यापको प्रश्न कुरा की स्थाप हो कर्षा। उस स्थाप व्यापको प्रश्न कुरा की स्थाप हो कर्षा। उस स्थाप व्यापको की होता क्या

काली का कार सुनका काशको नहा

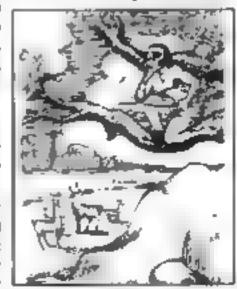

निम्नम कृत्या। जिल्ल्याचे जन्मको उत्तको कृतिय ज्ञान ज्ञात क्षेत्रका। उत्तने सोचा—'वे कृत ज्ञानदीन चयु क्षेत्रकर भी अन्य है, सर्वका

#### मुक्ति और प्रक्रिके सक्यका विवेचन

सरिवार पुरिस्तर नार रिवार है। कही कृषिः वरणदिन सन्त्री अने र स्वार सीट आसी है, वह विकास कर केल है ? मुस्ति अस्ति केली अवस्था होती है ? यह हमें कराइने ।

मृतर्वने क्या-व्यक्तिके । सुके । वै पुत्रके अभागोत्काका विकास नवा प्रकारकात क्षान पार्त्यकारी पुरित्यक्ष कारण प्राप्ता है। मुनित बार प्रकारको कही नको है—साधका, स्तरकंपनाः वर्धनिकाः स्था चौची स्टब्स्टाः , हार विकासीकारों का अवस्था कृष्ट सुरूप हो पानी है। वर अस्तराम अधिकाकी पानकी अस्त मान्य और ईसरीका सरकात् क्रिक है, के ही पहरी केम्प्यमंत्रके एक वर्ग, अर्थ और स्वयंत्रक विकासि को दाल है। केवल्या सन्तर के मनिनी मुक्ति है, यह समृत्यांके हैंग्से आरम्ब क्षांच्य है र सुविवारों . में इसका मानुष्य करावा 🜓 सुन्ते । जिल्लो यह समाना जन्म इनक होता है, जिनके प्राप्त क्रमात क्रमात होना है तथा अन्यानेताना का विकास तरेन होता है, के ही विकास है। जिल्लों बह संस्कृत जनम नगर है वर्षी विकास कर है। सुर्वादाने । केलेले विकास के एक कराने पर है -- समझा और विश्वहरू ह विकास समा प्राप्त, अन्य एवं अविद्यालय मानने प्रतिबद्ध है। विश्वीत, क्ष्मांबर'हेन, अधिकती, सुद्ध इसे बिल्ह्रम (विकेष) है। यह र लाग हेर पीता. न सर्वाह हैन केला व होन्ह

करियों पूर्ण-पूर्ण । असमे हैं न पह और न चेदा है न पहिन । यहाँने कार्यक कार्यका हो किया सहस्वका है। जैसे अन्यत्व कर्षत्र नायक है, उसे प्रयत्न ५३ विकास के सर्वकारी है। का कवाने यो, क्यूची इन्द्रोंने सीवर प्रथा क्यारतसूच्य करकार है। यह किर्यालया अस्य प्रतिके निक्रम की अन्तरी वाहित होती है अववर दिया ! युक्त सुरक्षित ह्या शिवकः ही प्रजन-काम क्षान्त्रों सन्दर्भाको विकासको प्राप्ति infi è

> र्शनारमे जानको प्राप्ति अनुसन् अस्ति है. कोनु करकावार कारत अञ्चल कुरत कार्य कार है। हानीको संबद्धितालीय पूजा मुनिसीह find the femous water of with \$1 अन्यक्ष्य मेश्वरूप क्षयंक वित्र क्ष्यके ही अन्तरेत हैं। पर्यापक हो जबून से पुरुष विवर्देश रमान करके अनकसमूचीक वरण औक्ष या सबे है। परमान प्रमानक भारत अन्ति अस्ति क्रान्ति कार्या मानी नहीं है को कहा धोन और कहा देवेकारी े । यह सम्बु महानुकारके कृत्य-प्रशासने स्ट्रमध केमी है । काम क्रेमकर शहर ही कामार संक्रम है। दियों रे का परिद्र भी मनून और विर्नुतर्देह भेदने से प्रकारकी जाननी बर्गाइय । किर नेबी क्षेत्र व्याप्तानिकारी---के क्षेत्र मेन्द्र अर्थेत्र क्षेत्र हैं। इन्हें कैनेन्द्री अनेक्ट सामानिकी सेंड पार्ची

अर्थ अस्तरम् । अर्थक्यस्थानम् । अर्थक विस्तरिक्षकारः सूत्रो विस्तरिक्षः र । मो विक प्रिन्त व संस्था केन कर का व । यहानो या व देवेह व त्यून्य कुन्य कर क क्षेत्र काले दिवाली अञ्चल मारह तह होते काल क्षेत्र वर्तन दिवाहतात् ह अस्ति । प्राचनके पहल कर्नन कारणो स्विद्धाः अस्तिके प्रतानको प्राचनको विकास । प्र कालीक प्रमेश विकासीयकर पूजा कारणा विकास प्रकारक क्यां पूजा ह ति कुलो के के प्रदूष वह

अस्तरकीय है; वर्तीय अपने प्रतिकों क्री यरोपकारमें समें हर है। की इस अवस प्रमुख-प्रमुष पायर औ विका प्रमानंका प्रस्म किया ? बूलरेके जरीरका मीका केवन अन्यने क्रारिको कोल है। अनिक्रि क्रकेट प्रकारके बाव काके अपने कट्टकार कारत किया है। प्राप् ! वेले कर करके नरी क्या गाँउ होगी ? artion & Butt relivate sup sinites ? All सन्तरे हेन्द्रन अवलया को पालक किया है, असका इस समय मुझे समय हो रहा है। मेरे जीवनको विकास है, विकास है।' इस जनार प्रियम्बर्ग होचा महायो असी पालको केल रिकार और कहा— हेन्द्र मुख्ये । कुछ प्रकार । कुन्द्राग जीवन भन्न है।

क्राच्ये देश क्यांन्स भगवा प्रधान सामान प्रथम हो गये और अनुंध्ने करावको क्रमणे सम्मानिक वर्ष पृथ्वित स्वयानका दुर्वन श्राराचा तथा कुरमपूर्वक उसके क्रानिका कर्या कार्य कारों केन्से क्या — चीन ? मैं कुड़ारे इसमें प्रकार है। यह माँग्री । स्वाप्त भी कनवान् दिलको प्रारं करको देखका मानाल बीकक्त हो गया और जैने तम कुछ का रिल्क' की बक्का कुआ अन्तरेह क्यानीके अपने निर्माणक । क्रान्के कृत भाषको देखका भाषका हिला के कर-ही-का बढ़े प्रमान हुए और उसे 'मुद्र' नाम देखत कृत्यादृष्टिनो देशको हुए उन्होंने जो शिक्स पर निर्व

नकृषेत्वरमे काम राजधानीका आश्रय ने दिवा भौगोका जन्मन करें। तुक्ते क्राकी कृति निर्वित्रक्रमां हेनी खेली। रेक्स भी स्वारी प्रशंका करेंगे। व्यापा । मेरे प्रकारत बोह रक्षनेकाले भारतान् औराज एक दिन निक्रम है। कुको का क्यारेने और कुकरे राज्य विकास करेने । कुछ नेती सेवाचें का रागाकर दुर्गभ चौध पा सम्बोर्ग ।

इसी सम्बद्ध में सब कुन चलकन् प्रोकरका काँन और प्रमाण करके नुमर्गानमें मुक्त हो नने तथा किन-बेहबारी हो विभागन बैठका विकास वर्षनायको प्राप्तक हे विकास को कार्थ गर्भ । कार्यो अर्थाह कर्यनका भागवाम् जिला क्यानेवाके काला जीवह हुए, को सांग और कुक्त करनेका राज्याच्य क्षेत्र और ओह उदाय क्रानेकारे हैं। म्यूर्विये ! यह स्थाप भी उस विद्यारे किया योगांका काओग आगत हुआ अवनी राजकारीचे रहते राज्य । उसने चनवार, औरन्यको कृष्य काल दिनका सार्व्य अस् का निवा । अन्यानमे हे हम प्रभवत अनुवार कारीके प्रकार संस्था मेरू मिल गया: विशे को नार्पक्रमानो सम्बद्ध क्षेत्रण हुए प्रस्तात करते है, से ज़िक्कर सुख मासूज जात कर के, इसके रिक्ते के कारणा है। क्या है । सम्बर्ध सम्बर्ध तक क्रमेन प्रकारके समित विषयमे वर्गभाति निवार कर्ने इस किनानि इनको सकते क्रांच क्रांच्य क्या है। इस ओक्सें के राज्य अवस्थाने प्राप्त, विश्वीपांत्र सीची भागित-भागितीह विक्रिय हुन्य, अनेवा प्रवासके बाह्य नगर-नगरके. त्रव नवा बहुन के जब हैं में त्रव इस शिकारी-क्राच्यी राज्याचरा वहीं कर राज्यते । इस्रांत्यवे श्राचन केन व्यक्तिकाने प्रत्यक्ति इस सुन्तर इन्द्रिय अध्यक्ष काला क्षत्र कार्यने । यह क्रिक्टरानि इस दिव्य है । इससे स्वरू और। और मोक्रम्पे प्राप्ति क्रेमे हैं। यह स्थिते । यह स्था दिव्याग्यी- इत्य अस्तरकारें, नामाने विकास है। पुरुषे विकास का वार्त के पूर्व का सी। अस और का सम्बद्ध पाले हैं ?

## मृति और प्रांतको सक्यका विवेचन

अस्तिके प्राप्त-- कुलके । अस्ति । ब्रावित पुरिस्का कर रिका है। यह वृक्ति निरम्पेपर कम क्रम्य है ? मुर्गताने जीवनदी बैडनी अकरका होती है ? यह इसे कराइये ।

स्तर्भावे प्राप्तः अवशिक्षः । सून्ये । वै हुमते संसारकेताचा निकारण गाव काव्यक्ताच in which then are one [. मुक्ति पार प्रभारको स्था राज्ये है। अस्तरक सर्वाच्या, श्रीमध्य तथा योगी सम्बन्ध । प्रम दिल्लानेकाचे कर प्रधानको वृद्धि कृतक हो कारी है। के प्रान्तकर अधिकारों, सार्था अन कान और हैतरहित साहबत निरूप है, से ही बही क्षेत्रकारोत्तरोत्त तथा वर्षः अर्थ और कामध्य रियाकि भी राज है। केरावा करता से प्रांक्ती पृथ्य है, यह सम्बद्धि प्रेक्ट अवस्थ कृषेत्र है। भूतिको - वि प्रान्त्र राज्या करान 🛊 grit Starte og menn ersy prop grit 8. Parelle gret group weren given it resp. अन्तरोत्त्व का फिल्में तीन क्षेत्र है, वे ही हिला है। फिलाने का अन्तर्ग करना जाता है. बही दिल्ला एन है। प्रतिकृत र केटन किन्नो के क्या बातच नवे है—स्वापन और निवास र former was you, some out adopting मानको प्रतिद्धा है। विल्का प्रवर्गकार्थका अधिकारों सुद्ध को निरम्भ (निर्मेश) है । यह म स्थान है न बोरस- य सरोहर है न जेरस- य होता

है व ब्या और न मेरा है र महिन। महीने क्ष्मित काली को न बाबक और आली है, यह क्षाक क्षात्व के किय कार्यक है। जैसे आकृत्य कर्षन कारण है, उसे असर यह विकास के सर्वकार्य है। यह मामाने की, क्रमूची प्रदेशी प्रदेश समा समापाल्य परमाना है। यह रिन्द्रात्मक सब होतेने निवास हो अल्पने प्रशंह होती है अपन्य हिन्ते । पुत्रा वृद्धिक प्राप्त विकास ही पानन-ब्रांस करको सन्दर्भको सिक्स्प्रेसी प्राप्ति men b \* o

शंकानी प्रानको प्रान्ति अन्यक क्रांत्रेज है, परेषु भागवानस्थ भागत् अस्तर्भ संबर्ध सामा नका है। क्राव्यक संगीतरांचीर वृत्ये पृत्रिक्ते from with Paperson oracle git marit file प्राथमान्य मो प्रयास प्राथमान्य विश्व प्राथमी ही अर्थान है। पारिकार की पहल के पूजा किर्दिहthe gris prompts are sky a rit है। भगवान् प्रत्यानी चौत्र प्रारची जनमै बार्टी नहीं है जो कहा बोध और बोध देखानी है । यह साथ नहान्यकारेक कृत्य प्रत्यकार कुरूप हेंग्से हैं । इसमा अन्यक्त उत्सूत्र ही कारका स्थानन हैं हिंदों ! यह परिच की समूचन और निर्माणके dipt if paperal week urfet. für daß क्षेत्र प्रमाणकेव्यते—ये के चेद और होते हैं। इस्ते कैनोची स्टेब्स स्टब्सियो सेट मारी

क रहते कि पोरंच के सेने केन एवं न कहती न न देवीन न रहता हुना स्थाप है। महे कर्न राज्येन अवस्थ प्रस्ता का होता पत्र होता होता हिल्लाहरू ह क्रांचाची स्थानने पहलू स्थीन प्रमानने विवास प्रमाणीने प्रमाणने पुण्यानेने विवासन्त्रम् । the grade or more transfer

व्या अन्यत्ते व प्रोक्कान्यक्षेत्रम् विश्वे विश्वविकालक पुत्रो विश्वव । नवर्तना वर्तन विकास वेदवर, कुन्तु वक्ताना विकास व्यवस्था रहा है।

± midrantion =

गयी है। इनके सिवा नैष्टिकी और अवैक्षिकीके मेरमे भक्तिके हो प्रकार और बतावे गवे है।

नैष्ठिकी पक्ति कः अकारकी व्यक्ती व्यक्ति और स्टेडिकी एक ही तकारकी। किन विश्विता और अधिक्रिक्क चेदने विक्रमीने उसके अनेक प्रकार माने हैं। उनके कहर-से पेर होनेके कारण नहीं विस्तृत कर्णन नहीं फिया जा रहा है। इन होनों उकारकी मनियोंके अन्य आदि चेदसे में अङ्ग जानने चातिये चगवान्की कृषके किना इन भक्तियोका सम्बाहर होना कविन है और उनकी कृपासे सुगनतापूर्वक इनका स्वयन होता है।

द्विजो । धरिक और ज्ञानको सम्बन्धे एक-क्लोसे

अधियोंने पूछ — देश बडीन 🖁 ? विन्सु

निक नहीं बताया है। इसलिये उनमें येद नहीं करना कविये। जन और मकि दोनोंके ही स्वभक्तको एक सुरू मिलता 🕻 । इन्हाप्ये 🕛 जो व्यक्तिका विशेषी है, उसे झानकी प्रार्थित नहीं होती । सनवान् दिक्कि प्रत्के करनेवानको ही हमिक्रासपूर्वक ज्ञान जाल होता है। अस कुरीकर्षे ! महेकाकी महिका साधन करना आवश्यक है। उसीसे रूपकी सिद्धि होगी, इसमें संसम नहीं है । यहाँ के . तुमने मी मुख que un, अवीवक क्षेत्रे वर्णन विश्वा है। इस प्रसङ्ख्ये सुनकर नतुष्य तक पापांसे निसांग्रह पुक्त हा जाता 🕏 ।

🖁 । इन्हाने सवस्य करके विकास साक्षास्थार

निरम, उन्हें निरम् बद्धा गया है। ब्रह्मा और

(अध्याव ४१)

## दिव, विद्यु, रुद्ध और ब्रह्माके स्वरूपका विवेचन

बर्रीन हैं ? एक बरीन हैं और बहुत बरीन है ? इन सबमें निर्मुण कौन है ? इसले इस संदेशका शास विधारण वर्तनिये । स्तजीने कहा--- महर्कियो र केद और बेह्यक्तके विश्वान् ऐसा यानते 🕯 कि निर्मूण परमात्मासे सर्वप्रयम जो सगुजकन प्रकट हुन्छ, उसीका नाथ दिवा है। दिवाले मुख्य-सर्दत प्रकृति ठापन हाँ । अन होनीने भूकरवानमें स्थित जलके भीतर तप किया । यह स्कान प्रकानोती कारशिक नामसे विक्यात है, जो भगवान शिवको अत्यन्त प्रिय है। यह कह सम्पूर्ण विद्यारे कहा था। उस जलका आसन से

'नारायणी' कहरप्रथी। भारायणके नाणि-

कपरको जिनको उत्पत्ति हुई, ने बहुत कहलाते

विष्णुके विवादको श्राम कानेके किये निर्मुण कियने को स्था प्रकार किया, उसका नाम 'बहरतेब' है। इन्होंने कहा—'मैं अन्तु इक्सम्बोके सरकटमें इकट होडीला' इस कवनके अनुसार समझा लोकोपर अनुसा करनेके लिये को शहकतीके लत्सरसे प्रकट हुए, उनका नाम का हुआ । इस प्रकार कथरहित परमात्म सम्बद्ध विकासक विकास करनेके सिने सामग्रहसमें प्रकट हुए। वे ही साक्षात् प्रकासकार दिव हैं। केनों चुनासे सिन्न सिक्नों सबा गुलांके धाम कार्ये उस्ते प्रयह काराधिक चेत्र नहीं है, जैसे सूकर्ण अहैर इसके आधुषणपे नहीं है। होनोंके वोगपापासे कुक श्रीवृति वहाँ मोने । नार अर्चात् बहरको अयन (निवासस्थान) बनानेक कारण कर और कर्म समान है। होनों सभानरूपसे किर 'जरायण' नामसे प्रसिद्ध हुए और प्रकृति क्लोंको उसम् गति प्रस्तुन करनेसाले 🛊 । दोनों

रुक्त-कृष्यसे समाके सेवनीय है तथा नाना

इकारके लीमा-विद्यार करनेवाले हैं । भक्षनक

\$85 harry ber 4400 arrates berts - 000 aft to 19 hours - 1 hours - 1 fine and बराजनी का सर्वात निरम्भव हो है। ये भागोंक , विभावनों अनुको सम्बन्ध ने स्थान केंद्र, अनेवह कर्न को देवला निवस कानमें प्रकट कु है, जभी कानमें स्थापो प्रांत होते हैं। वरंतु पहुंच का रूप स्टेन नहीं होते । सम्बद्धा स्वतृत्वम् दिनको ही सन्द होन्द है। ये अनुसं अन्तरे पहले निरुद्धाः हो रहनाहे मान होते हैं। मांचु यह इस्से निरस्का सम्बद्धी नहीं जान होने । यह यानको जुनिका उन्हेल है । इस लोग प्रदेश परंग करते हैं, जिस् स Briller was tall and i & seminal केरेके कारण क्षानी-काले अर्था-अर्थ पक्र-कार्रिक विकास स्था तर्थ हैं। को दानो वेकारका प्राप्त प्राप्त है, से अर्थन स्वेत क्षेत्र है, प्रवर्धनके के क्षेत्रीकरणमेंह कार कार्य गांध हमीका अवकार पार्ट है। जो कोई स्थाने करा है, वे सम्बन्ध दिन्ह क्षे जाते के अंतर क्यांट निर्म द्वारंगके अपकार मार्थि प्राप्ति । यह स्थानन्त्र स्थानक स्थानक स्थानक

figuit if gegret gabies photorogy glots fig. wing Reported upon the second the large parties. parties of the analysmather part वै करावेला, कृष्णीय आहरकुर्वक सुन्ते । प्राप्तके विकार पुरस्कारों के की बढ़ा की बढ़ा देखा जाता है, का पर रिकाल है है। अने कानाओ प्रान्त्रक विकास है। प्रतिके पूर्व के विकास स्वाह कारकी राजी है, मुक्तिक फारकों भी दिग्य विकास रहे हैं, सुरक्षिके अन्तरने भी तिस्त रहते हैं और सक क्रम क्रम प्राचनाचे परिचल हो जान है, का सम्बद्ध भी विकासी राजा गाली ही है। देशा: मुनीवारी । विश्ववंत्रं हो क्यूनिक प्रदेश क्या है । वे all from unfactory giridic survey "terpor" कारनेकोच्य है। इस अवस्थ से सर्वन-निर्माणके मेक्से के प्रकारके हैं। जिल्ह रिज्यों के बन्नकर

भारतंत्री विक्रिके वैक्टिन विक्रा अर्थेर प्रमुख्यों । अर्थेक प्रतान क्रांत अर्थेक स्थान क्रांत कृते कृत्रा क्रि रकायन्त्र सर्परेके रिप्ते प्राप्त हुए हैं। अन्य यो- 🐧 के ही प्रमूप्ते विकासीके हेवर है—ऐसी क्रमान सूनि है। अन्तर्य प्रान्त्वी केंद्रोका अन्यास्थानार्थं क्या 'केटबीर' बाह्य करा है। मे है कारण अनुबद्ध कार्यकाने सावान् प्रंकार है। Total, with and, total new Prifes of the 🐧 बुजरोके रिक्ते साराव्यत पान 🕽 गरेनु पारत-राज्य पहेंद्र किने प्रात्सकी पूरेई गुन्तम गाउँ 🏂 क्योंकि के अनुसन् कर्य व्यक्तात 🗦 और पहल्लाको सन्देश सामिता है । सम्द्राल, पर्व और क्षानीयो पक्-मे है काले हैं। इन क्षेत्रीने साथ नोत्ता कारोकाची अवसी प्रकारों ही राज कुछ कार विकास है । विकास कोई स्थानक नहीं है । प्रमान कोई करना और प्रमानक की गई है। के कार्य संस्थित है। इस होका की arter with \$ start in our development होत्रात को प्रकारकों । कहा हो बोध कहा होत्रार was after more perfects much selected place कुरक पूरः प्रीवासकारो प्राप्त हो जाना है। हसी nest forced when set well selve क्षेत्रेर हेन् है। यह क्रमा विकास विकास with my to prout the d prof. कार्यक है, पूर्वा मुद्दी ।

मून बंगें - मुख्यों ! साम न्यूक्तकीर proofs under sthinks, famult weeker म्पूर्ण विकासको प्रमु हे जान है। सार करत दिन्द देशे है अवका दिन्द ही संवर्त क्यान केले हैं ?

अधिकोच्या व्या प्रश्न पुरुष्टर सैनानिया-British graffy group firets करवार्गाक्षकेत्र क्रिके करके उसमें बहुत । (अधीर ४१)

दिग्यसम्बन्धी तस्वज्ञानका सर्वन तथा उसकी महिना, कोटिस्ट्रसंहितका

## भाइतम्ब एवं उपसंदार

है। में ही सम्बंधे जनने हैं, उनके बोर्च बढ़ें हैं कर बच्च करेने बारित होते हैं। कारताः ने इस कारतारे राज्य कार्यः कर्यः 📉 केरे साह्यः, निर्दे अवनार कुर्या—ने पूर्ण आहे. प्योर्कान्सेका असमें प्रतिनेकत बहुता the, of war want from front राज्याना व्यक्तिये । बन्द्रान्तः त्ये ये एका ही स्वय mar E : weeke de austre & maille farant किम किसी है। क्यांकी स्था नहीं है। संस्था दर्शनीने नारचंद ही विकास जात है, परंतु

मुक्तवेर्ते क्या--व्यक्तियो । विने विव्यक्तानः स्त्यायो व्यवद्या व्यक्तिः विवयः है और सम्पूर्ण रीमा सुन है, उसे कहा पहा है। पुन तथ स्थेप अस्तुओर आपना है। से उस और भूतो, यह आरम्य गुहा और राज केश्यास्थ्य केरव—सम्बंध ईक्ट होकर तम्में है सम्बंध है। बहुत, राज्य, सरकारि, कृति काल करा करणाय करते हैं को विकृत पूर्ण affert—pair recent pull rivide flages, department assets in unit respectivity करने प्राप्तक के स्थान करण है, सर्वन्ते हैं के समय करते हैं, इसे वह साधावस्थान प्रकर्म (तम सम्बद्धाः व्यक्ति । सन्तर्भ कृष्यः प्रकाशनम् अस्तर्भ होता है । व्यक्ति अधिनाम क्रिकार है, यह इसर पांच अनुवीतन प्राचेत काहर है। ऐसे में वर्ष के काहरी erchiter for wife fluggest us, were more for up untilgegreent artisals निक्षितकारों कारण काहिते कि रिक्ष कार्यका । प्रथा बार्यक देशका है। असे रुख में कृतिकार् हैं। सहारों नेपार कुमार्गक को कुछ कावा, वहां बाँच आहे कावानेपा अनुहार पारत है, Reserved from \$1, was now than the \$1 to 10 and process from an enter their \$1, point equipment all from expension is a constrained and a series decrease from it, there it, हरका होती है, तम से पूरा बारम्परी रचना करते । हैन्स हैन् दूसरे कोई कहा जाति है । ये दिना अनसे

पुरुष भीतर प्रविद्व क्षेत्रक भी पूजने कु है। जनक्षिकेली स्वयत्वको प्रतृत क्षेत्रे हैं, क्यी बारमाओं क्रम्पा हुअने प्रकेश नहीं हुआ है; प्रमान भगवान संमान भी सर्वाक्योंने है अनेमा कारोंक के निर्देशक सरीवारमञ्जानक है। केंद्रे अन्तेने नात्रके है। कहा और वारमाने मुक्तानिक मेह मही होता । केवान प्राम्त भागे है, बारकारों करनेर भीतर रूपका प्रचेत नहीं. हुई बुद्धिके हुए ही उसमें मेहकी प्रार्थित होती है। का का होते हैं केन्द्रिका जान हो सतत है। यह बीको अपूर अन्त्र क्षेत्र है, का यह married state dress & fire greek up बीतारको ही किए होता है और अहर यह है ज्ञान है। इस्के बोक्स्पने हे रिक्त है और भेवाची निम्म अहैन तन्त्रका वर्णन वरते हैं। याना प्रधानके विभाद अपूरणा है। इन भीत परमाना विकास है। अंग है, कांचु विकासकार अपूर्णकी विवृत्ति हो करिया अभिन्याने चोड्रिंग क्रेक्ट कार्या के वह है और -चुका वित्र प्रत्येकार के विका केता है---प्रतरी अपनेको दिवसो विका सम्पूर्ण है। अधिकारो । अन्यका विकार नहीं सम्भू कृष्टिने। एक बुक्त मुख्य होनेकर कहा मैठन हो हो जाता है। मैठन होता है और फिल हो जात कुछ है। फिल तंत्रा

वर्ति है। कार्या शरण सेकार जीव संसार- निकासकार बुझे उपरेक्ष दिया है। इसका एक षन्धनसे सूट माल है।

आहार्य । इस अवार वर्ड कवरे हर् प्रापियोंने बरस्थर निश्चय करके को यह ज्ञानकी बला बलायी है, धुपे अपनी बुद्धिके द्वारा प्रयासकोक कारण करना कारीचे । मुरीक्षये । तुमने को कुछ पूछा का, बढ़ सम मैनि तुर्चे कता विचा । इसे तुर्दे प्रकलपुर्वक गुप्त ररामा वादिये। क्यांको, अब और वक शुक्क प्राप्ति हो ?

प्राप्ति नोते— नकस्तित्यः ! अञ्चले गरकार है। आप अब है, शिक्षपकीये के है। शायने इने दिवसस्वयस्थ्यमं बरस्र क्रम प्राप्तका शक्य करावा है। शक्यके कृष्यते बुनारे मनकी फालि किंद्र गयी। इस अन्यसे मोश्रायक विकासका ज्ञान कवन व्यक्त संतुष्ट हर 🖁 ।

स्तर्वाने कहा— द्विको ! और अधितक हो। ब्राह्मद्वीन हो और शत हो, को करकान् रिमाका शक्त न के तथा इस विकासके सुननेकी इवि न रसता हो, उसे इस सरवाराज्यसः क्यरेक अही देखा साहिते । ब्यासभीने इतिहास, पुराचों, केन्द्रे और

शाबोका बारेका विकार करके उनका सार

बहर इतका करनेकाओं हारे पाप महन हो बाते है, अध्यक्त्रको परिष्ठ प्राह्म होती है और क्षकारी वर्षित काली है । तुश्चारा सुननेसे इतय श्राक्त प्राप्त क्षेत्रमें हैं । तीक्षरी बार सुननेसे मोक्ष प्रदा होवा है। अतः फोण और मोशक्य कलकी इच्छा रखनेवाले खेगोको इसका क्रांस्क्रर अवल करन जातिये । काम परनाके

करनी वादिये। ऐसा अस्तेयर मनुष्य करे अवस्थ कार है, इसमें अंदेह नहीं है; क्योंकि 🚌 भारतकीयाः यसन् है। विश्वने इस रतन पुराणको सुना है, इसे कुछ भी सुर्गम नहीं है। का विक-विकास जनवान शंकरको

क्षानेके औरकारे इस पुरायको जाँच आयुक्तियाँ

अस्तरम क्षेत्र है। यह चीन और मेश विकास एक विकास रिकार कहा नेवाला है । इस प्रकार केंने क्रिक्ट्रामाओं यह बीची आक्यापिनी तक प्राप पुरुषमधी स्ट्रीला कही है, जे कोटिकार्सक्रिलके भागने जिल्लात है। जो एतम एकामधित है परित्रधानके इस संहिताको सुनेना था सुनावेगा, यह सवसा चे केवर उपयोग करके अन्तमें परवर्गतिको प्रका कर लेका ।

(अध्याय ४६)

47

॥ कोटिखासँहिता सम्पूर्ण ॥

## **उमासं**हिता

## धगवान् ब्रीकृष्णके तपसे संतुष्ट हुए शिव और पार्वतीका उन्हें अधीष्ट वर देना तथा शिवकी महिमा

में को भूकानि का गुनन्तम् वाहा रक्षःसकः संस्कृतं नारकान्त्रमं पुनन्तते वाक्यकोन्य रेक्षः । सरकान्यकानाको वाक्यके व्यक्तिरेशिक्षकर् नित्यं संस्कृतिकान्यकाद्वीयातः पूर्व दिश्यं कोर्कः ।

'की रजीगुराका आक्रम है जैनारकी एडि करते हैं, सरकारको स्वास के रजी पुनराँका करण-संपन करते हैं, सकेगुराके पुनर हो अक्षमा अंग्रम करते हैं सकेगुराको रिग्रमाची सरकारो स्वीकार अचने हुन्द सक्समें विभाग रहते हैं, उस सरकारक-सक्सम, अक्षम सोवका, रिगंग्स एकं पूर्ण हाम दिग्यका द्वा आग करते हैं। ये ही स्वीर संदार सारकों स्व नाय कारक करते हैं सभा सरीय सारकार सामको अध्यक्ति हो सभा सरीय सारकार सामको अध्यक्ति हो सभा सरीय सारकार सामको अध्यक्ति हो

त्रही नोते — अक्षाप्रानी व्यासनिका सूनजी । आवादी संपन्तार है। उत्तवने कोरिका नामक जीवी लेकिन इसे शुन्न ही। अव अवादिकाक अव्यक्ति क्या प्रवासक उपाक्तायोगी पूर्व को परकाया स्वाम स्वासिकास करित है, अव्यक्त वर्णन क्रांचिने।

सुराजीने तथा झौनक आहि पहर्षियो भगवान् इंक्सका स्मृत्याव सरित्र पाम दिल्ला एवं धोन और मोश्रमके देनेबारण है तुमलोग शेमके इसका इतका करों। यूर्वकारणे मुन्तिकर स्मारने सनस्कृतारके सामने देने ही परित्र प्रसाको उपलिक्त किया का और इसके उत्तरणे अन्तेने सरावान् दिस्तके उत्तर व्यक्तिका चन किया छ ।

उस अध्य पुरुषते प्रतीरके निर्मित श्रीकृष्णके क्रिक्यान् वर्धलका काका नहर्षि इवयन्त्रवे विकनं, उनकी बतायी हा वर्जानके अनुसार भाषान् सिवकी अस्त्रमान्द्रे प्रियो सन् यहरते, अस्त्रे सन्त्री क्रमा क्रेकर परवेती, क्रांतिकेच समा वर्णकार्याक विकास प्रकार होने तथा क्षीन्त्रान्त्रके द्वारा क्ष्मको सुनिपूर्वक अध्यान व्यंतनेको कथा सुराव्यर सनस्क्रमारमीने क्या — श्रीकृत्याका वक्षण सुनका भगवान् भव इनसे कोले—'कासुदेख । तुमने जो कुछ वर्णास्थ किया है, यह सब पूर्ण होगा (" क्राफ प्रत्यार विद्यालयांने धंगकान् क्रिय किर केले—''कारकेल् । तुन्ते आध्य नामसे प्रसिद्ध क्ष बहुधसङ्ख्यी क्लबान् पुत्र जात क्षेत्र । एक समय मुनियाँने भवानक नंबर्गक (अल्बेकर) सुर्वको साम दिया सा कि तुम व्यवस्थिति उपन होओगे' अत-के संक्लंबर सूर्व 🏚 लुकारे युव होंगे । इसके रिका को जो जल तुन्ते अभीत है, का सम तम काल करो । "

राजन्द्रभारती कातो है—इस प्रकार वार्ववार विवास सन्दुर्भ वरोधों आह करके श्रीकृत्वार्थ विविध प्रकारकी बहुत-सी स्तुतिबोद्धारा कई पूर्णतक संदुष्ठ किया । सद्भवार भागकात्वारत गिरिशानकृतारी विवास प्रस्तु हो इस सम्बंध सिवासक स्वासन बास्क्रेयसे कवा ।

पार्वती वाली—परच पुरिव्रमान् समुदेवनदन वीकृत्व ! वे दुधेने बहुत मुक्तान्त्र पूर्वे व 🖟 ।

इस साथ प्रकार संबाह है और पूछे पर है गई t if if we want t for property who बाजी भी करने हेर न हो जे तह है। हैना पुरान करना रहें । मेरे मान-निका प्रशा पुराने र्रमा में। में को को की करे, प्रमा प्राचित्रकेट प्रति भेरे स्थापने अनुसार भाग मी। आपने पूर्वाच्ये प्रचारको हेरी संस्ती। रतम हो । में संस्कृते यह सामें: हम असी

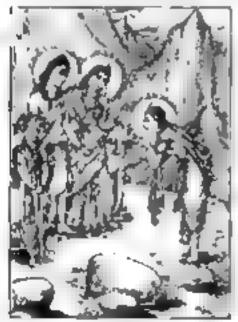

संस्था है। जन्म ! तुम मुक्तों भी ज्य देवकातीको दूस सर्वत सहस्रों सायु-कारामिक वर्गको पहल गावे, यो संन्यानिको और अमिकिकोको साह अपने कारत अञ्चलके प्रतिक अन्यका भीवन क्षेत्राच्याने कहा । केलि ? जाने आरम मेरे । व्यानी-क्षा पूर्वाचीह सहस्र किया हैया हैया क्या के क्या में कर संदूष्ट भी।

> क्षानकारण करते हैं औद्यानकार यह पर्या कृष्या समूची अभीक्षीको केरेकाचे प्रात्मानी केरी पार्वती निर्वतन हो क्याने कोली— 'कालूके । देखा ही होता । क्ष्मण करकार हो है इस इन्द्रस बीक्रमान कार कुल करके उने उन करियते केवार कार्यनिकेती करते परकेवार किया केने वहीं सामार्थन है को । सरकार विविद्याल प्रीकृतको युरियर प्रायमको क्रमान क्रमोर असे का-आहिता कारा क्षक्रमा क्षामा । यह का भूति स्थान 'सामार्थि । प्राथमध्ये प्रमानाम् विकासः विकास कृति कोन प्रकृति हैना है तक प्रोत्ती क्षानी पुराष्ट्र क्षीत अस्तान पुरास है अपना है। ध्यानकारणी नोतीन्तर । सान, सम, सीवी क्या विश्वासकी क्रिक्टो प्रकृतन स्टीन है। कार: क्षेत्र प्रान्तुनेत दिवन हेन्द्रनंता स्वयः (अन्यः कारों भी ।"

> mirror margin gry franch गरिक कुर्वेदि सार् इन कुर्वेद्याओं स्थानकर कर्मे वसुरेक्यका केवल प्रान्ती का कार्यका स्थाप काले हा अस्थानुर्वाको क्यों स्थे र

> > (जन्मच १—३)

a सिंदार रिजनराम + 487 44-40644044044044044440444044044

नरकार्ये गिरानेकाले पापीका संक्षिप्त परिचय

सम्बद्धानाची करते है—ब्बाबको ! देखेंचे बक्षान् चित्र से लेला है तथा को निर्देश पान-परायम और पहानस्कादे पुरस्का क्षेत्रारोपन करता है, यह करून भी चो अधिकारी है, उनका संक्षेत्रके परिवाद दिया जात-जावल क्षेत्रत है। यो गरी समार्थ कारत है; आवश्यान होबार सुन्ते । परजीन्त्रों अग्रामीन प्राप्तने बैठे हुए तेनु द्विताको अपनी प्राप्त कारनेका संकारण, करावे बारको अवदारण कारनेकी हत्का, विक्तें हता श्रामिक् विकास प्रथा व चारवेचोच्य कार्यवे प्रकृत क्षेत्रेचन दशास्त्र—ये चार प्रकारके बानसिक करकार्व है। असंपन प्रस्तव (बेरिश-बेरवरी करें), असन-कारत, अधिक केल्ला और बीठ-बेक्ने क्लाबे कारा—पे कर साविक (कार्यकार) होनेकारे) कावकार्य है। अवस्था-प्रश्नात प्राणियोगी दिला, कार्यके कार्योपे सम्बद्ध और कुररोके धनको हुका लेख-- वे कर प्रकारके जारेरिक पानकर्त है। इस प्रकार में बागा कर्न कराने तने जो वन क्रांकी और पार्राट क्रम तीन सरकारेले सन्तर्म होते 🕯 में संसार-सागरने कर अवन्त्रेकाने महारोजनीये हेन कार्य है, के सम-के-सम गरकोके क्यूनों निर्माणको है। इन्स्ते क्यून भागे पालक रूपात है। को दिल्ह्यानका क्यारेस हेनेकाने स्थानीकी मुख्यानीकी और निका-सरक अमिरियों निका करते हैं, से प्रकार बनुष्य गरक-सन्द्राने निरमे हैं। ब्रह्महत्त्वारा, मनिया वीनेपारम, सूचर्च प्रानेपारम,

गुरुवनीयाची तथा प्रत प्रतिके कन्त्रके रसनेवस्त वर्षवर्त वेक्का वर्ष-वे राज-के-राज महायानकी बढी नके हैं। जो अधेचले, त्येचले, कवले तक हेक्के प्राप्तानके प्रकार मैंन्से म्यूक्त कर्तने हैं क्षेत्रका कर्मन करना है, यह प्रद्राव्यक्तर क्षेत्र है। में इक्कान्स्से कुम्बर को कोई पन्

काली है। को वेक्साओ, अवस्थी सर्वा के अंकेट जनके कोर प्रेस की बूर्ड क्वीनकी प्रश रोज्य है, उसे व्यक्तकारा कहा रहता है। देखार और प्राथमिक भागको प्राथमिक सभा अन्याको का कामन स्थापनके समान ही क्षेत्रक कारण कार्याचे । विकासिक हता, रिका गांध कालो काल काले को सान केन नक पहुन्करकारेका अध्यक्षक व कारण महिराजाको राज्य काक करावा गया है। विका और संस्थाको स्थान देना। प्राठी नकाही रेग, अक्रमारे इस याद करना, दिव-जनमेको काम जिल्लाक तथा अभ्यक्ष कर्मा प्रकार करना स्ट्राइस्सके सुरूप कहा क्या है। करने निरंपराय प्राणियोका प्रय

कराना की प्रकारकोंद्र ही सुन्य है। सन्य

प्राच्या करिये कि व्य प्राच्याके प्राच्या

त्यान है। उसे धर्मके धरावंधे भी म सम्माधे,

अन्यका प्रदानकाच्या क्षेत्र राजात 🕻 (

बीओके कर्नने, करने तथा परिवर्त जो होन

आल सन्तमे हैं, से भी प्रदासमा ही करते हैं ।

निकाके अधिकारके अध्यासित करके औ

निर्माण (क्रामारिया) चार केमा है, जर्म

प्राथमक कर्म क्या है। जो प्रशिक्ष पक्षार्थ पूर्णका भी कारण सम्बद्ध करके

हुवे पुलोक्का अवने-आवको क्रकुट सिद्ध

फरका है, यह भी निश्चम ही सहस्रतारा होता है। को जॉइन्ड्रास बाढी बाली हुई मीओंबेर

क्या पूर्ण क्यांत्र प्रका करने हुए हिस्सीके

कार्यथे किन्न क्रम्पन है, को प्रवाहनकार

Entraprisation to constitute and and and another transfer and an additional designation of the constitution of the constitutio इस शरहके में अध्ययक पाप हैं, वे स्कूकोपर, वेहरेकी इसकों, कांतीवर, रक्षात्रकों समान सने गरे हैं।

प्राप्तको सम्बद्ध अञ्चलक कृत्या, पैतक सम्पन्ति बेटमारेचे स्टब्ट-फेर बारक. अवस्य अधिकाम और अधिका 🚟 कान्य पालन्य कैलाना, कल्कार कन्य, किर्माने अलग अलग्द होगा, पंजानी बारता, कल्कुकारि हेच १३०२, परवर्त-प्रचारम करण, होट कुरामी कन्द्रशंको कर्ताहर करका यह, कम-वनीके, स्रोकर रचा मी-क्योंका विकास करना, रीर्जनात, उपनात तथा इत 🛁 १६२५म अपरिवार मीचा करना, जीवंद वनके जीविनक क्रमानी, विक्रोक अस्तर्भ क्रिक्स होता. विक्रमेकी रक्षा न करका गया करके कार्या विकासि केवल करना, सक्कार्य असीर प्रानेको अन्य हेन्छ, हुन्तरेके अनुकारका पेक्ट पार्ट्स, अराज्य-प्रात्नीका अध्यापन क्षांच्या, जानी वर्णनका सहारत गेला, क्षेत्रका, अर्थित, गुरू, साथ् मध्य प्रमाणकार्थ विन्यू बारना, निमुच्यां और वेजन्यानको आर्थ देता, शकी कर्माका परिवास करता, कूरे प्राथमको अपनास, गणिका होता, कार्येन लगम और कड़ कुठ केम्पन-५० सम्बद्ध मानंति एक की-पुरुवधिने क्रमानकी पात्र प्रकारि ।

में बहुक मीडले, प्राप्तकारकाओ, स्थानी, निम्न तथा नकारी न्यातकातीके पार्टी नक कर केते हैं. से नरकरनाथी साथ गये है । भी बाह्यकोच्ये कुल हैं। हैं, इन्हें मारकेंद्रे रियो साथ उठाने हैं, जो दिन होन्दर शुक्रीकी रोवा करते है तक जो कान्यक महिताकर करने हैं, को शासकात्रक, कुन तथा विकास

कर्मनीचे क्या देवचीयरोकं अन्त-गार्थ कर-कृत्वा साथ करते हैं, जीन, हैंद्र, कार, कार, सीन और कील्पेक्स के राजा संबर्ध का नेकार्थ है, दूसरोक्ट क्रीन आदियो पॉन्स (बेह) रिस्ट देने हैं, क्रमारे प्रकार करते हैं, क्रान-करते हैं कार्रोने रूपे पाने हैं, विजयिको बनवार रूपके हर पाल, ताल तथा क्यांचा करनो ही प्रवर्तन करने हैं, को की, का, तिल, करा, कुछ, कुर्वल, अस्तुर पुरस, असिधि सक्त वानुवार्गको भूको छोड्छार क्या का रेने 🗓 को अधिनोन्तिन एकर साथै विकासीको स्थान कारके रिवर कर्षे अराव के हैं, संन्यास धारण क्रमके भी किराने का फार होते हैं, को हिन्द्रप्रतिकारक केंद्रन सरकेवाले हैं, ग्रीओको कुरवायुर्वक करने और 🛲 🚃 दुवर करते हैं, जो क्वेल पंत्रओंका केवल नहीं कर्मा क्या कर्षे होत राजन है, अधिक भार स्थानका उन्हें चीका को है तथा स्थान व होनेवा भी करपूर्वक उन्हें इस का राजीने जोतारे 🖁 अपन्य असे असदा चेत्र विकास है जे क्र पहुजीको 🏣 विमा हो मार सेने का प्रत्य परिवारिकेंद्र प्रात्याने कोल होते हैं, केवेंद्र हर पूर्व अध्यक्ति बरचेक रिज्ये नहीं क्रोड्ने गया को कारने वाक्त, नेपने पीक्रि और भूगाने अस्तुर भाष-बैलीका कवाप्रविद्य पाला जी करते. ये प्रथ-के-प्रथ में असारे रूपा नरकाराती करे पर्व 🕻 ।

को कार्यक्ष अनुका बैलोके अन्त्रकाल बारकारे है और बच्चा गरकके जोतने हैं, वे व्यक्तकार्य है। जो जाजाने घरवर आये हर कुल, ब्यास और चीनायों यह बले हर हैंगी है, जो चंकारपणे, अफ़िले, जलने, और अलग्री हुन्या रक्षणेयांचे अतिथियों,

अनाव्ये, साधीन पुरस्ते, क्षेत्रे, करू, युद्ध, दुर्बल एवं रोगियोंक क्रमा नहीं करते, वे कृद नरकके समूत्रमें गिस्ते 🛊 । मनुष्य जब परता 🕯 तब उसका कवाचा हुआ कर बरमें 🗱 छ जाता है। भाई-सन्धु भी इनहानसम्ब सम्बन सीट आसे हैं, केवल उसके किने हुए कर और पूर्ण ही परलोकके प्रवार जनगरने दल जीवके साथ जाते हैं।

को औषिरककी सीमसको मर्वेपकर मनमाना कर बचूल करता है तथा बुलगेंको रूपा देनेमें 🛊 रुचि रकता 🕏 या राजा नाकवें प्रकारत जाता 🛊। जिस राजके राज्यों प्रमा बसरकेरी अवसे स्रोक्ट अनुसार कम सुम हेकर अधिक स्टीपलका पाल है लेनेवाले अधिकारियों तक कोन-द्याक्षओं से आधिक सतायी जाती है, यह रहता भी नरकोमें क्काना जाता 🖟 । परानी विद्योक साथ व्यथिकार और कोरी

🛍 मायुक्ते और और सोरक्ते साम् सम्बद्धता है सभा विना विकार ही निरपराधको क्रमाद्रक दे देल है, वह राजा मरकमें बहुता है। जिल-किस्से पश्चे अध्यक्ते सरसी बराबर को ब्रार हेनेयर प्रमुख नरकमें गिरते हैं, इसमें संज्ञय नहीं है । इस राजके पायोचे कुछ बक्क बरवेकै पक्षान् यातना कोगनेके किये कृतन सरीर पाला है, जिसमें सम्पूर्ण आकार अधिकारा रहते हैं। इसलिये किये क्र करका अर्जाक्षत कर सेना साहिए। अन्यक्त की करीक्ष करूपीयें भी किया भीने हुए परकदा करूर नहीं हो सब्धना। की मन कानी और प्रशिक्षरा स्वयं पाप करता. इसरेने कारता तथा किसीके द्वार्यका अवने वेदार करता है, उसके रिल्के पायगति (मरक्ष) ही कल है। (अध्याय ४—६) TOT

करनेकले प्रकृष्ट पुरुषोको से परंप लगता

है, वर्क परकारकारी राजाको की रूपता है।

#### पापियों और पुण्यासाओंकी यसलोकसात्रा

सनत्कृत्वरजी कारते हैं — कशास्त्री ! मन्त्र चार प्रकारक क्योंसे वयलोकने जले 🖺 । यमलेक आवन मञ्जूतक और भ्यंकर है। बहाँ समल देवकारियोक्ट किन्न श्लेकार जाना वहता है। क्षेत्रई ऐसे जल्ही नहीं हैं, जो बगलोकने न जाने हो है किये दुव् क्षर्यका करु करोको अध्यय भौगमा प्रकृत है, इसकर विचार करो । जीवोंचे को जुन कर्म करनेवाले, सौम्यन्तित और राजान् है, वे सौम्पमार्गसे समयुरीके पूर्व हारको जले है। जो पापी पापकर्मपरायण तथा दानले रहित हैं, वे भग्रानक दक्षिण मार्गसे बन्दर्गकारी यात्रा करते हैं। मुखंत्येकसे क्रियाली हजार

क्षेत्रस्वते दुरी लीवकर नागानम्बाले कारकोकाकी स्थिति है, यह जानमा चारिये । पुरुवकर्ण बरावेकाले स्टेग्लेक्ट्रे हो वह नगर विकटवर्ती-सर कान बक्रता के पांतु भवानक मार्गके काम करनेवाले पानियोको का सहत दुर रिवल विकासी हेता है। सहीका मार्ग कहीं को शीरो काँटोमे कुल है; कहीं केकडोसे कात है: कही सुरेकी बारके समान तीरो कतार इस मार्गपर जहे गये हैं, कही बढ़ी भागि क्रीवड कैली हुई है कई छोटे चलकोके अनुसार कार्यकों कठिनाइयोंने भी भारीकर और इसकायन है। कही-कही क्यप्रीके मार्गपर लोहेकी मुक्कि समान

सीने सम्ब केले हुए है।

भागनाओं और कड़ोंका वर्णन कार्य मत्तरे हुए जर कर्णनर पत्ती है। विष्युने पहलेको ही सूलकारी पालेब (गहरार्थ) हे रशा है, से मुख्यूर्वक कार्यकार्थ करा बारने हैं। इस रेर्नन्से बाह्य प्रतासन बाबो जीक जब जेल्लाचे पहेब बाते हैं, यह उसके विकास करायको स्थल से जारी है। काची अञ्चल पायर इस वन पानियोको यमराज्ये आने से मानद सब्दे करते हैं। महा को सूच कर्ता सहयेगाने होता होते हैं, कालो कार्यक सारामपूर्वक आरात देखा पाक और अन्तं निवेदन बारोह दिया वार्तकोत. क्षण सम्मानित करने हैं और काले हैं--'विद्योग्य कर्न करनेकाने गुरूकाओं ! अस्त-स्मेर बन्द हैं, जिन्होंने दिवा सुकारी प्राप्तिक रिक्ते कुरुवार्ध किला है। ३०% कुरुवार्धक

दिल्लाकुमाओंके भोगले मुख्य तथा सम्पूर्ण क्ट्रन्स अन्त्रीके वर्गची चेचन बनेवाधिक च्याबीते सम्बद्ध विकेत क्रमंत्रेकने बाह्ये । वहाँ बहुत्य, चीनोका सम्बद्धारकोने नदा—स्थानको ? विन्होंने प्रकारन क्षरके अन्तर्ने पुरुषके श्रीण है मानी राज नहीं किया है, ने लोग है इस जानेका तो कुछ क्षेत्र-का अञ्चल तेन रह प्रकार कृत्या अवने और मुख्यारी कामचा जाय; औ दिन वर्ष आवार केरियोगा।' जो क्यांच्या स्मृत्य होते हैं, वे नाओ धनराओं रियो निर्मात समान है। वे समामाओ कुरुपूर्वक औरच अर्थानको कामी देखते हैं।

बिल् मो हर कर्न करनेकर्त हैं, मे क्यानको भवानक स्थाने देखते हैं। स्थानी र्रोले क्रम्बन्न एक स्ट्रोके कारन निकारक जार पहला है। देश हती और्पन पुरस प्राप्तित होते हैं। इस्संद नेत्रम कारपाने प्रदे केरे हैं 1 करी: पैक करी-कर्त केरी है 1 और

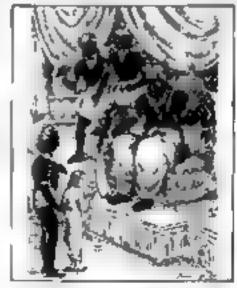

कारकी और प्रकृति सूत्री है। इनके अक्षम्यः भृष्यरे होती हैं, ये कृतित तथा करते कोन्सरोके देश-के विश्वासी देश है। उनके क्रमोपे सम प्रकारके अन्य-सम्बद्ध बहे होते 🗓 ।

484 · viller firmarer · \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* थै रूप प्रकारके दुष्पका अन विस्ताबह का व्यक्तिके सम्बद्ध कृष्ट मूर्तिमान् हो प्रार्थामें

पापियोंको डाँठो रहते हैं। बहुत को बैसेपर आरख, त्यान क्या और काल बाला धारक

करके बहुत केने पहायेकके सकाव वृक्तिनोचा होते हैं। क्राके नेत्र प्रस्कातिक अधिको सम्बद्ध

अभीम विकासी देते हैं। उसका सन्द प्रत्यकारको नेककी वर्जनके सकान

गम्भीर होता है। वे देशे कान पहले हैं जाने महस्तागरको भी स्त्रे हैं, निर्माणकारे विस्तृत

यो हैं और मैहमें आग उनक से हैं। अनोर समीच प्रत्यकारकारी अधिकोर

समान प्रकारति सुन्यु नेकल करे रहते हैं। कानरुके समाय कार्ट कार्र्यकार और

भयानक कृतन्त्र देखना भी रहते हैं । इनके भिन्नो भारी, इस महत्त्वारी, क्यंक्रर कास्थ्रतात्रि, अनेका प्रकारका रोग तथा धारिन-

नरकोंकी अञ्चाईस कोटियों तथा प्रत्येकके पाँच-धाँच नायकके क्रमसे एक स्मै बालीस रौरवादि नरकांकी नामावली

सनस्क्रमारकी करते हैं— कारकती ! सर्वना प्रभवत पार्वियोको अत्यन्त तमे हर पाधारमा नदे संगत्ते हैं जारते हैं, जाने बजारे बड़े-बड़े क्शोंको शरफानी कर दिया एक हो । क्या समय सरीरसे कर्वर इ३० देहधारी

जीव काममे सून कहने लकता है और सुध-चुम सोकर निश्रेष्ट हो कला 🕏 । तब कायबार रंपर्श कराकर ने धमका फ्रिंट उसे जीवित कार देते हैं अवैष अवके पार्यक्रिय प्रश्निके विको

उसे नरक-समारने इस्त की हैं। कुर्धाके नीवे नरकाकी साल कोटियाँ हैं, जो सालते तलके अन्तर्भे धोर अञ्चलपरके भीतर विश्वत है। उन

सबकी अञ्चाहर क्षेत्रियों है। प्रकृषी कोहि

मोरा कही कमी है। इसरी सम्प्रेस है, को

स्थानक क्षर, सरकार और अन्य बारवा किये वर्षा कारियत होते हैं। सभी नाता प्रकारके क्रम्बन करने करनेवाले; क्यून् बीर एवं वर्गकर 🖢। इनके अनिरिक्त असंस्थ म्बानीर मध्यतः, जिन्दी अञ्चलकि काले कोयलेके समान काली होती है, सम्पूर्ण अन्य-प्राप्त मैंन्ये बढ़े भगेकर साम प्रश्नो है।

लिये कहे रहते हैं।

हेले वरिवारमें किर्र हुए जार बारराज तथर चीववर विवागुलको वर्गधन्न प्राची देवली है। करास्य का काकावियोको अञ्चल श्रीको है और भगकर किरापुर वर्गसूक बचनोद्वारा ज्ये सम्बन्धातं है । (अरक्कात ७)

उसके जीचे रिका है। तीवरी अतियोग,

क्षेत्रि, सून्य, असूच्या पाका, पाक्ष और साहर।

कळातूला मुक्त बारक कानेवाले

मोमी व्हान्तेत. प्रीवर्धी बोरम्स्स, क्रडी नरप्रतान, सामग्री क्यानका, आठवीं कारवराणि, क्यी चयोरकटा, असके नीचे रसमी सम्बा, असके भी मीचे महत्त्वाचा,

किर क्या कोलाएन तथा इससे पिन्न प्रकल्प है, को चन्द्रांकी कविका कही नकी है: उसके बाद पदार, पदान्तती जीता और मीना है, जो भीकल तरकोंकी नायिका

कमी क्की है। अठारहर्वी कराला, जीमर्खी

भीगज्ञता, धीया तथा अहाईसवीं दीप्रप्राचा

विकासका और बीसवी अस्कानोट बजा कर्क मधी है। तदनन्तर त्रिक्तेणा, क्षक्रकेमा, सुरीयां, ऑललार्तिया, समा, है। इस प्रकार की तुमने फलान्य नगर- आईल, कम, क्षांत, मणुन, पृतिसृक, कोटिजोक तार समये हैं। इनकी संगत स्थान, पृतिपृथिक, समयुर, प्रतिसृथि, अप्रार्थित हैं। ये साथियोको जातार प्रतिस्था, क्षांत्र, अप्रतिह, संविद्यंत्र, नेत्रेत्राणी हैं। का सोटियोके कम्पनः प्रीप- क्षांत्रका, स्थानका, अन्यवाह, अन्यवाह, स्थानका,

पणि काम्य अपने कविने ।

अब ज सब कोटियोंके अध कार्य अभी है, सन्ते । इसमें अथाय नैरण करका है, जहाँ वर्ष्ट्रभवार बेह्रजारी जीव नेचे राजने हैं। बहुर्गरकारी के इसे से ने में से से से है । इसके बाद बीत और उस नामक नाम्ब 🛊 क्रिए सुबोर 🛊। सैन्यमे कुलारतना आहिये. पांच परक अध्यक्त साथे गये हैं। इसके बाद शुमहानीक्षम, संजीवन, बहुतान, विर्माण, विराहेष, कामका, त्रीवयेन, कारान, विकासको, प्रकारक, स्कूलको, कारक, कारण्याः, प्रणानेतः, सुचीन्त्यः, सुचेतः, कारक, शुक्तकेष्ठा, सुम्मीका, शुक्तक, प्राच्याच्या, अन्तिरक्षाच्या, अञ्चलकारिकाच्यान, चेत. असुन्तरित, तीवनतृत्व, प्रकृति, पहार्थकर्गकः, सन्, तहज्जन्, ध्रङ्गलेकः, प्रतिकोश, प्रमुद्धान, क्रमुकाम, सुविकासकार, स्टोचे, कुटराज्यंत, दृष्ट्, सुम्बन्य, प्रवास, स्ट्रांसका, जैव कुर, संस्था, रिकृत्य, कावन्त्र, नगदल, कुलुरन्त्र, शुक्राबुक, अञ्चलक, महिक्यूल, क्वाबुक, कोक्सपुर्वा, वृक्षपुर्वा, ब्रह्न, वृज्जीनक, ज्या, शर्व, कुर्व, करक, नृत्र, स्तुक, इल्लेक,

प्रार्थात, स्वाप, सम्बंदा, मन्युष्ट, पृत्रिमुक्त, रकात, चुरेन्थिक, कार्यपुर, अप्रि, कृषि, गविकान, अवीध, अवसिष्ठ, संघराण, क्ष्मेकर, फारमचा, अन्ययक्ष, स्ट्यिक्ष, सुराक्त, कम्दर्ध, सुविकाल, विकाद, कटकार, अव्यक्ति सदाह, कक्टापिनी बेतरको पहे, सुना संदर्भक, स्कारत, प्रकृत्य, यांत अविशतास्थ्यम, अस्थियञ्च, तुपृत्व, विल्लाव, अनुवन, कृटनास, प्रकर्तन, व्यक्तकर्तन, अस्त्वत्त्वं, ब्राह्मनेहमय, कृतीत्, अरुधारा, कार्यक्यांत्, पूत्रकृत्, विश्वच्याया, अध्यक्ष्या, श्रीतस्य क्षारकृष, कुळालंक्कृत्रक्त, कच्च, दिस्का, दुवकट, स्वाहुरू, क्षान्यक्ष्मक, अधिकात्रक्षद, व्याधकरमञ्जय, इल्लोड, शामिक्या, सह, प्राचन, अयोग्द्र (त्यक्रेकी जीती), समु:क, प्रकृतिको, स्वरूपान, श्रामान, सार्वाह, प्रत्यक्तार, विकास, क्यांच्य समामुग, क्षाकर, विकार, संग्रह, अधीवर और सम १ इस इक्सर के अङ्गईन नाम और क्रमकः अन्तेः वर्षेत्र-वर्षेत्र नामकः कहे गये हैं । अञ्चलकं वर्धेन्द्रयोक्तं सामकः गैरव आदि भीव-चौथ ही गुल्बक बताये जाते हैं । उनर्वता १८ क्वेरियोच्ये क्षेत्रका समामन स्वै कन्छ नाने जाने है और महावश्क्षमण्डल एक सी

बाने जाने है और महत्वस्थानपहल एक सौ भारतिस वस्त्रोत्ता क्ष्माना गया है। \*

(अध्याम ८)

À

वहाँ अद्वार्द्ध क्रीट्योक्स यहाँ। कृतक वर्णन प्राप्त है किर प्रत्येक्के प्रीय-पंचि अपक अलक्ष्य पीत एक भी प्रत्येक्ष क्राइन्स व अंक्ष्या विका गया है। योडिकोची क्रमण क्षित्य देशेस क्रम एक सी अपहरूत होते हैं।

en applie production of the pr विभिन्न पापांके कारण भिल्नेवाली नरकमाननाका वर्णन तथा

कुकुरवाति, काकवाति एवं देवता आदिके लिबे दी हुई बलिकी आबश्यकता एवं महत्तका प्रतिपादन

पूर्व क्रिक अध्यक्त संद्राह्मका राज्योने कर्ता वीबोको अस्तुन्त चीनम परवाणान्य which such his til floor ander (पार्क्सक्टनके साम्रा) में प्रवृत होता है, बह शिक्षिक नामक मरकामें जाता है और विश्वानी beineten bieg erstener gest für geber क्षानेक्षण नहीं और विशेष की के जाती है। ओ हुए प्रमुख प्राप्त-विका और मुख्यो where & stock god which are from हैशकर और सुम बीच्ड जाना है र जो सनुस विकासिक, अमीचे, मान्यकी सून, महान मधी प्रांत्रकारी स्थानको महत्त्व व्या के और बड़ी संस्थानमार रचन करने हैं के बाना प्रधारकी कर्पकर कीरण अधिके हारा वेरे और प्रवासे जाते हैं गया अन्यस्कार-धर्मात परकारियोचे व्यक्ते पूर्व है। परक्रीमानी पुरस्क उस-उस क्याने ही व्यक्तिकार करते हुए गले-वंदे जाने 🛊 । कृत्य शक्त प्रतान-तेले वागीरको भागक कार्ये कोहेको यन्त्रे और सूच तथलो ह्याँ मारीका गाह आणिकून काले तथ औरते काले राज्ये है। ये जल कुलकारिको स्थापक पाद अमित्रक्रम काने और रोने है। को सन्दर्भको निन्द्य सुन्ते हैं, उनके बज्जोने लोड़े वा तथि आदियाँ। नवी तुर्व परिल आगरी सूच गरावार पर दी जाते हैं; इनके निवा बाले, प्रांति और पीरतनको नरककर पानीके साधान करके अपने कानमें भरा नाम है।

किर वर्गकर गरम इथ और जुल स्थान

स्थानमात्री करते हैं –कारत्वी !

क्ष बहारीया क्षांबा-का तेले का विकासक ी। पूर्ण नगर कामकः क्रमके महानीको जनपुष्ट क्रमाओंके बारका उनको नामांने कानाई 🐞 क्रमी 🖢 । १६ जनः सची नरकांचे सम ओर वे कारको प्राप्त क्षेत्री है और सब्बे नाकोकी प्रात्माने पद्म पत्न वेरेकाची होती है। को बारत-विकास प्रति श्रीष्ट केही सालो अध्यक्त क्रमार्थ अर्थन अपूर्णकारपुर्वका पृष्टि आर्थन मा क्षा अवसे हैं, उनके बुक्तेको अन्तरक मोक्की परिजाति कुल्लपूर्वकः भर दिया जाता है। को करून क्याकर विकास और अक्टब्स इंडियो केन्स्ने हैं, क्रम्बर्ध अधिनोत्ते बनावर अन्तर्भः समान त्यात की वर्ष सहर्था चर के सब्बे हैं।

gan रेसर करके पारचीचे सारक जाना है । विश

को देखका, असीत, गुरू तथर आह्मणीयके अपन्यान निर्मेशन किये किया हो ध्येतन कर किले हैं, इनकी जिल्हा और मुख्ये मोहेकी र्वकाने कोले प्रकार देश के जाते हैं। जे तोच क्यांका उन्हेंच करनेकाने भारत क्षाप्रकारकारी निर्मा करते हैं, देवला, अधि कीर मुख्ये: भागोबी तथा समातन धर्मातास्था की विश्वास्थानी बहुते हैं, स्थापी कारी, कारक, विकार, बीगोपी संवित, साल्, और व्यक्तिक, कारक क्या मन्दर्ग अक्षांबद्ध व्यक्तियोचे आगके सम्बद्ध स्वाची हुई क्षेत्र काक्ष्मकरी लेकेक मंत्रदे बुद्धारेने क्षेत्री जन्ते हैं। का समय जरे बहुत मह क्रेका है। राज्यक्षाम् एवा औरसे देनके क्रकीया नवाया हुआ अवस्त विकास दिया पारी करानकी होती है। सो पानी रिटन-मन्तियो पास आवतं देवलके वनीकोर्वे मल-पुरस्ता त्यान सामे है, उत्से निया और अव्यक्तिकारे स्टेके कुरमाँसे पुर-पूर कर दिवा बारा है राजा आरको स्वरणी हाँ सुरूपी क्राचे पर है जाते हैं जिससे पर और इन्डिमोको बहान दुन्स होता है। यो वन व्यर्ग हुए भी तुम्लाने प्रताम जनमा कर पनि कारों और धोधनके क्रमा प्रत्या आहे हुए अभिनेशका अनावर करने हैं, वे पानका जान क्राक्टर क्राव्यक्ति जन्मत्वे निर्म है 🔭 : जो क्षाते और मेजांको क्रम्य कम अर्थात् कारित न वेकार कार्य परिवार कर नेतरे हैं, उनके क्रुपे कुछ ब्रिक्टे के फीले लेक के बाले हैं। 'बनराबके नार्नका अनुसरक कार्नकारे से Parts after more (where ever विकारकारे) हो कुले हैं, में प्रकार निकी पह श्रास्त्रा मान केल हैं, से इस स्रोतनों न्यून मारे र' 'पश्चिम मानमा स्थिम और नैतंत्रम विकास राज्याने को कुम्मकर्म कीए है, के केरी पूरा की पूर्व प्रतिपक्षे प्रमुख करें। । इस स्वतिप्रकारें के मणांते प्रत्यक्ष: कुण और क्रीपुर्ले प्रति ऐसे क्रिके। यो लेन कार्यक सरकार अकारते कृत करके विभिन्न अभिने अस्ति है रिजनकारी मकोद्या बांल कार्यन कर्न है. वे भो अन्तरि में हमें न प्रचलनि कृतन्त्र ।

मारा है। किर का शारित तथा और वहीं कारावाची जी देशने और सार्थि को है। यहारी कारावादी होती है। को वहारी दिल- क्रांतिकों क्रांतिकों के स्थान है। महिरकों कार आवाद केनाकों क्षांतिकों क्रांतिकों क्रांतिकों क्षांतिकों क्षांतिक

कुरुको कुन्यकरिक हिन्दे और पूर्व विकास प्राच्योर निको व्यक्ति है । व्यक्तिया दिसानी वानके हिंग्ये, पश्चिम विकासे स्ट्राक्षेत्रके लिये और प्रतिकार विकास विकासिक विको साथि केवार कर: कुर्व दिशानो अर्थकाको अञ्चल भाग अर्थित बारे । क्राहेकने बाता और विभागक रिप्ते min feiter mit i meren meil meilich क्याची और वर्षप्रकोदे क्रिके पुरस्तान अस क्रांट हें र केवल, विका, व्याप्त केव, पूर्व, गुरुक, पानी, कृषि और क्षेत्र —मे सभी special acres without worth \$1 काक्षाकार, अध्यक्षातः कार्यकार सवा gramme—में धर्मभनी केन्द्रेस कर साम है। ब्रह्मात्रकार वाक्यक सरम्बद्ध कार वेक्स करने है, व्यवस्था किया क्षेत्र क्ष्यक्रास्था कृति-दूसरे हेळल और यूनेकर तक इन्स्वसा मृत्यक्ष कार्यक्ष व्यक्त है प्रमुख्याम पान करने है। को भारत प्रक्रापूर्वक इस गरीवरी केनुका बाब दीना सम्बद्धार पारण करना है, बढ़ आजिकोची हो जाना है। को उनस्य गर्मी सुन् भी कुलका साम कर केरा है. यह अन्यकार-वर्ण बनको प्रकार है। प्रमाणिक उन सम्बद्धी

वर्तित केलिक प्रकार प्रत्या गराम के क्षानंपर

अभिनेत्रं स्वायक्त्यानं स्टारं स्टो प्रदेशको ठाव्या हे एक्ट्रेस स्टार क्याव्यांन कियात्राम् ॥ (विकास स्टार्ड के प्रदेश स्टो प्रदेशको ठाव्या है एक्ट्रेस स्टार क्याव्यांन कियात्राम् ॥

श्री आणी प्रकारतालां प्रश्नावां लोकार्यां तो स्वतां प्राप्तां के कृति देशके प्रतित् हैं
कृति व्यवस्थां काम विद्यालयोगिक । प्रत्यां प्राप्तां काम के प्रतित है
(शिक्ष क् प्रतित है के दे के)

असिविक्सी प्रसीक्षा नारे । कदि कोई भूकाने जाराये । जिनके पासे असिवि निराक्त होकार वीदित अतिथि का अही गरियक निवासी इतेटांट है, उसे यह अवना पाप दे बदलेने पुरुष मिल्ल जान को को अन्त्रों फोक्सरे जानक पुरुष लेकर पान जात है "। पहले प्रमाणकि सुन असको मोजन

(अध्याम ६ ६०)

यमलोकके मार्गमें सुविधा प्रदान करनेवाले विविध दानोंका वर्णन

भारती केटे—प्रजे | क्रमी क्**रू**म सहै कुश्चरे पणलोकके मार्गने उस्ते हैं। अस अस्य सूत्री का समीका चरित्रण केरिकी, विनमें मीच सुकार्यक नक्नानिक काल करमें 🛊 (

रम्मक्रमरकीये क्या--यूने ! अवक रिया हमा सुभावन कर्न किया विका विकास क्रोपार जोजना बक्रार है। अब मैं उन बर्धोका वर्णन करता 🛊 जो सुक्त केनेकारे है। इस स्पेक्तों को संख् कर्न करनेकाले, मोर्डिशनविका और स्थान, बुराव है, में क्यंकर वयवार्गया सुरुक्ते बाता वाकी है। के बेह ब्राह्मकोको क्या और स्वदाकै दान करना है, बह बनुष्य विकास केंद्रपर समार हो बहे सुन्तरी प्राप्तकेकाको एका है। इस इस करनेसे क्यूक इस मार्गवर क्रमे तरह क्यूक लामका चलते हैं, उसे वर्ड क्रमेनके खेल चालते हैं। किविकासक स्त्रा सरकेले सन्त्रा रक्के ज्ञान सकते क्या करने हैं। क्या और आजन्मप कुन करनेसे कुछ बन-कोको परावि विकास करने इह स्राव्यक्त असा है। यो बनीचे लगाने और बस्मावर बुद्धान्य अपनेपाल काली हैं अकार अञ्चलके कियारे प्रवासिक कामे हैं, में धूकों भी

क्रिक बळ्ड ब्रांचे क्लानेक्स्सो बाते है। औ क्तूच चुल्लाही समाते हैं, वे पृथक विकालो पद्धा करने है। केवलीवर क्यानेवाने का मार्गवर करके भीतर बाँक् करते है। को वनियोक्ते अल्लावका वियोक्त कराते हैं और अवस्थित क्रिय पर प्रान्याने है, के की करके जीतर प्रतिक्र करने हैं : के केवला, अर्थन, जुरू, अञ्चल, जाला और जिल्ला पूजा करने हैं, वे नवृष्ण कर्य ही पुरितन को अपनी इच्छाके अनुकार मार्गक्रम सुक्रमे क्या करने 🖟। इंक्सम कार्यमाने प्रकृत सम्पूर्ण दिवसओयो प्रकारित करते 📂 जाने 🖟 । मुख्यान कारनेसे दाना रीय-प्रोंको रक्षित हो सुरवर्षक बाबा करने हैं। कृत्यानोच्यो जेवा स्वापेताचे मानक विशास कानी हुए कर्त है। बाहर देनेवाले उसी तरह सुरको बाब्र करते हैं, बाबे अपने पर का रहे हो। मोलून धारमेकारे लोग सम्पूर्ण क्लंब्डीक्स क्लुओंसे को-पूरे वार्यक्रम सहने हैं। सनुष्य इस बार्यवर इस स्लेकमें दिये हुए अप-व्यक्ति ही पास 🛊 । जो किसीको र्वेर क्षेत्रेके सिन्ने जल देता है, जह ऐसे मार्गरी सारत है, जहाँ करनको सुविधा हो। में अक्टरणीय प्रकांके वैसेये इक्टर समाता है,

<sup>•</sup>अप्रिचित्रेस अस्तर्भ मुस्तर्गत निकामित्र स्थली हुम्पूरी दाख मूल्यादाम मन्त्रति । (神をませていな)

बह घोडेकी गैठफ बैठकर काल करन है।

आसमी ! को पान, अन्यह (अञ्चलक), दीवक, अस और वर क्य करता है, उसके बार क्यांक कभी नहीं कते । सूचर्ज और सम्बद्धा दहन करनेसे क्यून पूर्वत संबद्धी और सार्विको स्वीवता पूजा जारत है। चरित्र, माझे क्षेत्रेस्वर केंद्र और फुलोकी बारत द्वान करनेसे साम सुकार्यक मसलोकाने जाता है। इस तरकार करांके क्यूक सुरायुर्वक प्रवासेकारी काम कर्ता 🛢 और व्यापे एका चाँक-धारिको बोच की 🕻 । साथ दान्योंने अवस्थानको 🗗 जाना करात्रा राक्ष है। बनोर्वेक यह सामान्य वृक्षि प्रकार कारनेवात्वा. बन्तके द्वाप लगनेवात्वा गया क्ल और युद्धिको अक्रम्याल है। सुनिशेष्ट्र । अस्तराज्ये रूपम दूसरा पाई क्षाप नहीं है। बनोवित असमें ही जानी सन्तर होते हैं और असमें अध्यापने का आसे हैं। शतका अवदानके महान् कृत्य अवस्था क्या है; वर्षोपित अञ्चले विका भूतवारी अवनले गाउ हुए अभारत प्राणी कर करते हैं। जन: अलब्दी ही सब कोण प्रशंसा करने हैं, क्लॉफि अबसे ही कर कुछ प्रतिक्रित है। अपने सन्तर कर

य तो दुशत है और में डोला। मुने । लड़

कृत्यूनी अगान अक्षाने ही बारण विकास करता 🕯 । खेकमें अञ्चले बलकारक व्याप्ता गया

🚉 क्रवेडिट असमें ही प्राप्त अतिहित हैं। 🔭 प्राप्त कुन् अक्रमी कभी निकान की और व किसी गरह को केके हैं। कुने और क्राव्यातके रिज्ये की किया हुआ अनदान क्षणी व्यः नहीं होता। जो ननुष्य समि-नरि और अवस्थित परिकार अंत देता है और क्षेत्रे जनम कहन्या अनुमन नहीं कारता, मह समृद्धिका काची होता है। महापुरे । जो केक्काओं, दिलरों, झंदरजों और अर्थनिक्योको अपने तुत्र काला है, उसे महत्त्व चुनवारसम्बद्धे प्रतीत् होती है । अस और

जनका क्षम पुर और प्रभावके रिके भी

क्यान्यको काम रक्ता है। असमी

इन्यानको पुरुषके अस्त्रका गोत, साम्री,

क्राध्यान और देश मही पुरुष कहिये ।

अस स्वकृत स्वा है, अब स्वयंत्र किल्लु और क्रिया है। इस्तरिको अधावेद समान हान न कुशा है और म क्षेत्रन । औ पहले महा भागी पांच करके भी पीछे अध्यक्ष साम करकेकरण के बारत है, का सब बाधोंसे मुख क्रेक्टर व्यर्गकोकार्वे जाना है। अस, कल, क्षेत्र मी क्षण क्षमा, क्षम और शामन हुन ज्ञाद कानुजांके दान बनाबेकके लिये क्रम्य क्रमे क्रमे हैं। इस इक्सर टान-विद्रोपके कर्म विकासिक बैहर्कर धर्मकार्क क्याचे जाता है: इस्तरियो सकतो दान करना

सर्वकानेक स्वकानकारण को काम्यु । स्था केंग्रिक्ट इंट कारम्द्रिकियर्थन्त्र स क्षाराज्यम् एक विश्वने अधिकारकः। अञ्चलकान भूगवि नरभावे विर्योग च । कारण नेवानुस्तरकारी प्रचेतिक । तथा कुर्वातन एक विकास व्यक्तिकः ।

असमेन प्रश्नमंत्रं स्वसने प्रविद्या । असन कर्म प्रति न एते न व्यक्तियो । कारत धार्या एक निश्च प्रकारिक को । अवस्तु बेरको लोक सका हाते संस्थापनः ।

<sup>(</sup>top quite to to exist at he)

मासिने । नतामुने ! जो इस जनसूच्यो सुन्याः निनरीयो उत्तरंत अनसान जात होता है । अथवा बादुने प्रकानोको सुनक्त है, उसके

(सम्बद्ध ११)

है। विकास महानमें प्राप्तातनक अह

रुवारत है, उसे स्तावत चौवानवात कथा विरास्ता

🛊 — इसमें संजय नहीं 🛊 । जिससे, सामस्याने

केरण और निर्माश अनुसाम करी में कूट

ŵ

अलदान, जलाजम निर्माण, वृक्षारोपण, सत्यभाषम और तपकी महिया कर केवल ई—केव सहायोका समा

सन्त्यानमे नवते है—स्वतंत्राहि है मार्क्षित संबक्ते होता है । यह कहा द्वारोजे हाता क्षान है; बनावित करने प्रत्यो प्रतिकारमुहाकाओ मुख्न कारनेपारमा प्रांतक पादा प्रथा 🛊 🔭 । partiest up about the patientshape प्रवादान (भीवतम कन्यका दूसरोक्त करी विकारिका प्रकल कार्या कार्या श्रानामका निर्माण पूज स्टेक्ट और यरानेवार्थं की महत्व अन्तर्वार्ध हाति बारानेकारक क्षेत्रा है --- यह सम्ब है, साल है । इसमें पंचय नहीं है। इसरियर सर्वाच्या मानिये कि पंत्र कार्यों कार्यके और सरकार क्ष्माचे । कुर्वने तक करो निकार अस्त है, राव को पानी पुरस्कों परपार्मको अस्ता चारा हर तेला है तथा सन्दर्भने लगे हर मन्त्रको सका प्रथम पानीको पर नेपा 🗓 । विश्वके सुरुवाचे हुए कामान्यने मी अञ्चल तथा कार्य्यम महा पाने चीरे हैं, यह अवधे स्तरे बंदाबर ड्यून्ट बार केल है। फिल्केट क्लाप्रयमें नामीके क्षेत्रको की ऑक्का कारने कामे दिका रहना है, बहु कामी दुर्गक एवं क्रियम संस्कृतको नहीं जात क्रेस : जिसके केकारे केवान कर्त-अनुचे जन

कारत है, जो अन्तिन अनियोग कानेका

क्या है, यह सहा मी सुवर्ग जूधआंकी र्राक्रमाने पूर्व प्राप्त प्रत्य पानी है। जिनके सर्ववाचे बारू और बीनकारकार करी क्या रहता है, को अंगियत और studen under berg freien &-ben प्रातेकी ब्यानकार्थीका संस्था है। पुरित्य स्थान ! सीमोध्ये नृति प्रदान within and some sure foreign pain किया गया । अस वृक्ष भवनको जो मूल हैं क्रमात कर्मन सुन्ते । यो पीरान एवं वर्गम म्बर्गिने कुछ नगरम है, यह अवसी बीजी कार अस्तिकारी प्रान्तुनी पीर्वकृतीको स्वर केल है । इंग्लिको कुन अक्टब एक्स्ना वाहिते 🐮 । वे युवा सरमवेवालेके पुत्र होते हैं, इसवें संक्रम मही 🛊 । क्या (बनानेकाम कुला

पार्कको अर्थन अक्षय क्रिकोको पाल

🜓 केवल एक्क्किका वश्च स्टब्स्टिकाल

और यह कार्यक्रम को हैव है, यह तथा

हतारे-इस्ते कलबाबी क्या के सार्गते

<sup>•</sup> परिचार पाने स्वापन्ता का स्वीत प्रेम्पूर्ण कर्म केन्द्र प्र<sub>मिन</sub> ह

<sup>(</sup>計算 香 香 使用) अभितः। तर्मा सर्वेष् वैकृतप्रकान् वर्णवेदः कारणे वस्तरेषी कारणाद वसायाः वेरकेत् ॥

कामी नीवं नहीं निरते ।

सत्य ही परवाहा है. सत्य ही करण कर है. रात हो सेंद्र पंत्र है और साम हो जावह शासकार है। सोचे हुए कुलाने सत्य क्री जानता है, साम ही मरमपट है, समाने ही पृथ्वी दिवसे हुई 🕽 और सम्बन्धे ही स्था पुरस प्रतिनिद्धान 🛊 । जन, नदा, चुनन, देनला, प्रतिन और विसरीका कुलन, जल अर्थर विका-ने एक प्रत्यार के अध्यानीका है। क्षाका आवरर सम्बद्धी है। जन्म ही पत्र, सद्, स्टब्र मंचा, सरम्बानियो तथा प्रक्रमार्थ है । ओपान भी सत्यक्ष्य ही है। सामने ही जाय काली है, सामाने ही कुर्व सवसा है, सन्त्रमें 🕏 स्तान भारतारी है और सरवारे ही कर्न दिया 🚃 है। स्टेम्पर्ने सम्पूर्ण केलेका फलना सक सम्पूर्ण तीर्वाच्या काम बेरकार कार्या शुरूप ही जान है। सबसे का कुछ करा होना है, इसमें संसम नहीं है। एक महल अवयेण और मानों यह एक ओर सरव्युक्त रहे भार्न और दूसरी और साथ हो से साथका ही परस्य भारी होता। देवना, निनर, पर्नुबर,

नाम राज्यस भवा करावर प्राणिकीयक्रिय

सरकारे भाग दर्ज बहा गया है। असको ही परभव्द बसाना क्या है अहेर सत्त्वको ही पराक्षा वरकावा करते है। इसरिक्ते सर्थ सीव बोरवन वाबैजे ื । सञ्चयस्यम पुनि अध्यक्ष कृष्यत् सन् वसके सर्गावने आहा हुए हैं। तका सरक्षमंत्रे अनुरक्ष ग्रहनेवाचे रिस्ट्र पुल्या को सत्वकों हो अवनीह निकासी पूर्व है। अल: अहा काम क्रोफना काहिये। अत्यक्ते व्यक्तर कुरुए कोई वर्ष रही है। प्रत्यक्तमें नीर्च अपन्य विकास, रित्यु एवं परित कारकार है। इसमें क्षेत्रपुत्र होच्या अपके 🚃 कान करना वादिये । बायनी परनगर कहा नक है। यो करूब अपने रिक्टे, कुर्याचेक रिच्चे अवस्था अन्यने 🚃 निच्चे औ कुछ नहीं कोरनरे ने ही व्यर्गकार्थ होते हैं। केंद्र, यह क्या क्या—के साह्यधीने सह विकास करते हैं; कांचु अवस्थानके सन्दर्शनोने क्रमको अमेरि नहीं होती। अतः उत्त शहर

कोरपान काहिये । नंद-स्था क्या वही भागे महिमा बनारे क्षा सम्बन्धानाओं कहा—वृत्ते । **संस्तर**में देवत कोई सका नहीं है को समस्ताके किया श्रमान रनेक जनको 🗗 🚃 होते हैं। कुरूम होता हो। तको है सारा सुका निरन्ता

मानवेद पर क्षत्र सन्तर्भव वर्ष सक्तः। शानवेद को पतः सन्वयेव परं तृत्यः। माने मोन् क्रांनी संस् व कर्ष करन् । क्रांनीय क्या कृष्णे रांनी क्रां वर्ताहरू । हती. पुरुष: पूर्ण: व. देवस्थितृत्यने १ अन्ते विच्या च वे सर्व सर्व पत्ने प्रतिदेशन्तु ४ रानं नवामचे दाने भारत देवी महत्वारी अञ्चलके गया मानानीगरः अन्यान ५ १ सरोग व्यक्तवीरि प्रत्येन मध्ये सीच । सर्वानीर्व्याप सर्व, सर्वत् । स्वांत ३ भारते प्रकेशको स्थानियोगान्। स्थान व्यक्ते स्थान प्रकेशकान्। अवनेवसाओं व सर्व ५ सुरुष कृत्यु । तथानि प्रान्तवेश सन्तवेश विद्यालये । मानेन देवा वित्ती वाल्यांगणस्था (अपने सत्यतः तर्वे लेकाङ्क जन्मरासः र अस्थात् परे को अस्थान के पर पर्या अस्थाह में अहा क्रिकार कर पर्या क (विक पूर्व के स्टा १३० - वर)

= संवित्तं रिक्युन्त = 

err

है, इस कारको मेहनेज पुत्रम कारते हैं । इस्ता, जाते हैं । इस्ताने ही किया इसका फार्स्स मिलान, आरोप्प, भून्दर क्य, मौध्याचा तथा। काले हैं। तथामाके कारते ही स्वादेश संहार कार्यन सुक्त नवसे ही प्राप्त होने हैं । कार्यकों ही -बारवे है नवार क्यांद्र प्रधानको ही होच अक्षेप प्रदार किया परिश्रमके ही सम्पूर्ण किकारी सृष्टिः चूररण्डानको कारण करते है । (अध्यास १२)

## बेर् और पुराजोंके कारवाब तक चिविध प्रकारके क्रनकी पहिया, नरकोंका भर्णन तथा उनमें निगनेवाले पापीका दिग्दर्शन, जपोके रिज्ये सर्वोत्तय प्राथक्षित शिवस्थान

तवा जानके पदस्यका प्रतिपादन

सनत्काराजी करते हैं। कुछे । यह कारकाव भी भाषी होसर है। बनमें पंचली कल-यूल प्रकार का करना है और जो नेदाकी एक प्रत्यका स्थानक भारत है, इन दोनोंका करा जनार है। केंद्र हिम मेक्कान्यको दिल प्रकार कर है, कारो दुना काल बढ़ का केटबढ़े कहानेले करा 🕯 । मुने 🕽 बीचे बन्ताचा और शुप्रेके किया भगन्ते अध्यक्तर का उधक है, इसी प्रकार पुरायको विभा अस्तका अस्त्वेक नहीं स पाना है—अज्ञानका अन्यकार क्रेमा राज्य 🛊 । प्रशासिको सन्ता व्यवसाया अन्याना सारक क्तीचे । आसन्ते काम्य मन्त्रवे कास्त सदा मेनल होनंकाने न्येक्ट्रको को प्राच्यक 🗷 में केवर समझाता 🖫 💥 प्रशंतिका अपनी इसी महातमें क्यान स्वय कुमान्य है। जो जाय पुरुष पुरस्कालक विद्यालको हानका पात्र समझकर बड़ी उल्लालके स्वक उसे उनमोनम चस्तुई देन 🕻 👊 कर गरिक्को प्राप्त होता है। उठे भूजाव उज्यानकारे भूमि, गी, स्थ, क्राबी और सुन्दर केंद्र देख है, शरके क्यांन स्टान व्यक्ति स्टाने र व्यक्ति

अथमें और परसंक्रमें की समूर्य अक्रय

मनोरभोको या लेला है तथा अनुवेदकार्क

कृतिका ! जो एसम् अगमान् दिलकी कवा कुरूत है, 🐠 कारोंके विशास बनको जन्मका संस्थाने पर सामा है। को में प्रारी, एक पर्छ अथना एक एक भी परिष्यानके धनकान दिल्ला क्रांच सुनते हैं, उनकी क्षाची कृति नहीं होती । मुखे । सन्दर्भ सुन्ते अधवा जन्मनं वजानं के पुरुष होता है, सही पान क्रियमान सुननेसे अधिकतम्बने प्राप्त हो अला 🛊 ज्यानको । विजेषक कारिक्रको ब्राम्काकाके सिवा बन्धांके रियमें पुरारत कोई होड़ कर्ष नहीं है । यही उनके रियो मोहा एवं ध्यानाची फल ऐरेवाला काला क्या है। जिल्लाकामा अवल और क्रिय नामका व्यक्तिय प्रकृतिक विक्रो धारण्यक्षका राज्योग कार है. कार्य संदाय नहीं है। बहा, कर, रूप और सीर्यसंबनने जो कर किया है, इसीको मनुष्य पुरस्पोके क्षानामात्रमे का शेख है।

प्रतिक्रिय सुचार लोगोको को को को गाउँ देने चाहिये, से दान दाताको प्रदारक होने हैं। विकास ! सुन्दर्भद्यम, गोदान अप्रैर मुनिक्-- वे परिक रूप 🗓 जो दानाको

तो तारने ही हैं, लेनेकलोका भी उद्धार कर क्षेत्रं है। स्वर्णदान, मोदान और प्रकारिक — इस श्रंह द्वानोंको सरके बनुवा सम परपास प्रस्त के जना है। स्टब्स्टनकी पत्नी प्रयोक्त की गयी है, ग्री और पृष्णीक दान भी अञ्चल एवं समान व्यक्तियाने हैं। परंत्र करवर्गाका द्वान प्रत सनके अधिका क्तम है। किल दुई सलेकारी पान, बाल, सक्त, जूना तथा अंग और अल—में सक साम्प्रे पानकोको हेनी पाक्षिते । धारान्तेको मध्य अर्थिका काक्क्रोको जो संस्थानकृष्टिक धनादि कानुस्तिका साम निवास आगा है. कारों दाना नगर्मी होता है। स्टेक्ट में ओ-ओ असमा अभोड़ और सिव है। यह बाँद करने हो से को अपूर्ण कार्यको प्रकारको

क्ष्मको गुलबान् क्रमको सन करन

माहिये । हिसा-प्रशासन द्वार केन द्वाराचे

इतम है। यो अपने लिये सम्मान पनी असे

मराज्ञार बैठक और अपने सरियो गोली

सभी बस्तुका दान करना व्यक्तिके । हैनके,

प्रतने, क्षेत्री अध्यक्षश्रीके समय केन्द्रत्ये.

आधी रातके समय गया भूग, क्रांक्क ओर

भावित्या—लीवी कालोवी कर, काली अंदेर

प्रतिगद्धता किये गये गरी क्योंक सुन्ता-प्रत्यका राज दर कर केन 🛊 । इसके कर करमञ्जूराजना महान्या वर्ष **वारा**च्या पर्यंत काके समस्यादांने कहा सुनिवारोधें क्षेत्र व्याप्त ( प्रमालकोकारी क्रमा जी मरक है, क्रमा बर्णन मुक्तले सुनो; पानी क्ला इन्होंने श्रासनाये भोगले है। सैरस, अूबार, रांग, मार्थ, विकास का निकास, अञ्चलका राहकुम्ब, स्थाप, जिलोबित, बोब

च्हानेवाली वैसरको, कृति सा चुनीज,

कृतिकोजन, कृत्या, असियक्रमन, दास्ता साराध्यक्ष, प्रवाह, धाव, विद्वाहर, क्रम किया, संबंधा, कारपहा, समस् अर्थाकि, रोषक, श्रेष्टोजन, अप्रतिष्ठ, ब्हारीरक और समयकि हम्बद्धि बङ्गा-से क् स्वटानक नरक पहरे है । व्यक्तको । उनमे को मानकर्ग-परायक पूरुप प्रकाप जाते हैं, इनका क्रमक्त कर्मन करना 🐮 लामधान क्रेकर सुर्वे । जो पर्नव प्राकृतों, वेक्नाओं क्या गौजनि निन्धे दिनका कार्योके निमा अन्य किसी कार्यके रेजने जुडी पनाई। देता 🛊 अक्का सदा हुठ जोत्पन 🕏, यह रीरव मध्याने जाता है।

को भूग्य (मर्गका विद्या) की ह्रमा

और सुवर्गकी चीरी करनेवात्स, गायको कटवरेने केंद्र कार्नेनारक, विद्वासदानी, करानी, प्रशासनार, कुरारोके प्रकासी अपनुरण कानेकाल तक इन समझा संगी है, यह मानेका शास्त्राम्थ मानक नाकाये बारम है। मुख्ये कथमे की इसी नरकाशी प्राप्ति क्रेसी है। बहिन, बाला, गर्रे संबा कृतिका कर करनेने भी सम्बद्धानमें ही गिरमा क्रमा है। सामी मौको वेयनेवाला, आधिकी बाह्य होनेकाल, केव्र-विकय कारनेकान्य सक्त अपने भक्तनने स्वापने-कान्य — वे सक कार्य महस्तेष्ठ नामक नसक्त्री क्यानुके आले हैं। जो नरायन नुस्तान्त्रेका अध्यक्षक कार्यकात्वा सभा प्रतिह प्रति कुर्वका कोलनेवात्म है और से वेठकी निका करवेशास्त्र, केंद्र सेकनेवरमा संका अक्ट सीने सम्बंग करनेवास है, बे इन्य-के-सन समाप जानक अरकार्वे जाते हैं। कोर किसोरित जनक नरकते गिरत है। क्यांट्राको जुकिन करनेकाले प्रश्वकी भी हेसी

+ मंदिना विकासका = in neil finne fre ne el ne a la se a l'en rec'en en étre el rec'entre en l'entre à la serie el pare, l'entre l

ही गति होती है। को पूरक देवता, कक्षाच्या क्रतीवार ग्लेच करनेवारने शवा अध्ये और विकासको हेन करनेकाल है सका हो

4004

सामा र्यापा (असमें निरमान्द) करना है. यह वर्णसंदर्भ कार्यक्ष नरवाने पदान है। जे र्श्वास क्षा (ब्रामध्ये प्रति गर्नुवर्गके रिक्टे आशिकारिक प्रयोग का क्षेत्राज्ञकर कार्यक **पता) करना है, यह क्षणीय अन्यक अन्यक्षे** भाइत है। को बसाधार विद्याल, केवनमा और अमिनियांको ब्रोह्मकर (ब्रोहिनीयुकेवकी क्रान हेच्या आदिका चार गर्ने अर्थन फिसे किस 🗈 भोजन का रेका है, यह का राजनका नन्त्राचे रिवल्स है। यो सक-क्रमुक्ता

में दिय अन्यक्ष्में केंग्र नेन्त्र है, अस्य राय प्रकृत व्हरण है, काले, अजिन्हार्यक्रिकेन प्रकृ भारताल है और अस्पन्ध नवाल प्रत्ये हैं, के शब-के-स्था सीर्वाच (कुम्बद) जानवा परवार्थे रिपले हैं। जो खेलरकको केक्कान

है, क्रम्बरी भी बढ़ी गईर होती है। यह और

प्राथको स्त्र वारनेन्यान क्षेत्र कैनाओ नहींचे

विकारित करना है। यह भी व्यक्ति सन्त है।

महारा है। से नवी क्वानीचे कामाने है वर्नको मनांगाको प्रोजने हैं, अन्तरिक अन्तराः विकास सारे है और क्रान्-मन्दरी जीतिनार

भारताने हैं, के ब्राट्स मानक करवाने जाने हैं ह को अध्यानक ही कुलोको स्थानक है, बाह अस्तिकाकार पात्रका परवाले जाना है। चेंद्रको केववर जीविका कार्यकाले स्वा पश्चानीयरि किंगा कान्नेवाले काव्य शक्तिकारम नामक नरकार्वे निर्मा है। भ्रष्ट्रांकारी क्राष्ट्रिया, कृतिया और वेड्स तथा को बाहे सम्बन्धे अन्यव्य क्रेट अल्टिको

प्रकारके रिज्ये प्रकारके आग देश है, से अस

इसी प्रशिष्ट्रकारम जनकर्त्र विश्वते हैं। जो

term it a

अनवार प्रधानाय होता है, इनके किये में

क्रिक्ट बहुरे हैं, से क्रुकेंड्ट जानक नामाने रिक्त है । इस रुक्त के राज्य और भी सैकड़ों हकते कथा है, जिनमें कारकर्ती जाती कुल्यक्रेक्ट कारणे इल्ल्बर क्वापे जाते है। इस अवस्थित पालेके समाप और भी ब्याओं कामकर्ष हैं. किये परकामें पत्रकार क्यूबा क्षेत्रा करते हैं । क्षेत्र क्षेत्र क्षा, क्षाणी और विकासका अपने क्यां और आधानो विश्व कर्म कर्म है, वे प्रावत्में रिगमें है। रूपाने किर मेचे करके एककाने को प्राणी mph deficient stander Paraghan करने हैं और हेक्कालेंग भी मेंने हुई क्रुन्तेक ३२ 🚟 असेवक नार्याः जीवोच्यो देशको 🖢 । पत्त्वीरकोश जरक-मोराको अन्यता अन्यतः व्यक्ति काले सूर् स्थानार, कृति, करकार, यक्षी, यसू, समुख्य, धर्माला कारक-केव्यार कवा मृत्यु होते और अन्तर्ने मोशा प्रकार कर लेने है। जिसने कीक क्लांबें है, जाने ही परवाने हैं। जो बारी पुरूष अपने बारका अर्थका नहीं करण को गरकने काम्प्रेक्पल । कामध्य पन्ने महाम् क्योंके विके पारत् और तथ पानेके लिये लग् प्राथमिक स्थाने 📳 🚁 अशीव कार्कानीर क्षेत्रे संन्त्रे अवधित-सन्त्रयी कर्ग कराने को है, उन सक्तरें सरवान, इंच्हेंच्या सरस्य है सर्वहेंद्र प्रचित्रत है। बिल पुरुषेत्र विकास स्वयंक्ताने सारवेके

अस्तरको मिने कुए हैं, से छोनों ही जबारके

कुरू आरम्भ कुरूर रहेश फल्बा नरकारी कार्याचे पक्षे है। के अध्यानी क्षेत्रर भी

स्क्रमं क्रीकेन्स्स्य करते है तथा का पुत्रोसे

पगवान शिवका स्थरन ही क्रविता है। प्रातःकाल, सर्वोत्तव सार्चकाल, रातमें तका मध्यक आदिने भगवान् शिवका स्थाप करनेसे क्यार्गहरू हअत पतुष्य पानेका आवन्त्रो प्राप्त कर लेका है। यनवान विकास स्वरक्तरे सवका वाचे और हेलांका क्षय हो जानेले करूक कर्य अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेला है। जिसका किस जब, होम और पूजा आदि कारे समय विष्यार मनवाम् अनेवरमें ही लगा रहता हो इसके लिये इन्द्र आदि पहकी प्राप्तिकन पन्त हो अन्तराय (बिडा) डी है। क्वे । क्वे एक्व भवित्रभावके दिन-रास कनवान् विकास फारण करता है, उसके उसरे पालक नक्त 🗟

जाने हैं। इसकिये यह कभी नरकमें नहीं काला। परका और सार्गः ये माम और बुष्यके ही तुसरे नाम है। इनमेंसे एक तो 🚁 वेनेवक्क ै और दसरा सुख देनेवाला । क्या एक ही श्रम् क्रथी प्रतित प्रदान कानेकाली होती है और काफी दृ:ए। बेनेवारमें बर बारी है, तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ न तो हु:समय है और न सुरक्षमय ही है। ये सुरह-द: रह तो सनके ही निकार है। जन हो परमदा है और शब्द ही बारिकक क्षेत्रका कारण 🛊 । 🖼 साच करकर किश्र जानका 🖨 🕯। उस प्राय विकासके फिल दूसरी कोई कस्तु नहीं है। (atomit ta-ta)

## मृत्युकाल निकट आनेके कौन-कौनसे लक्षण हैं, इसका कर्णन

इसके प्रधात द्वीपी, लोको और मनुकोश्वर परिचय देशर संप्राधक फल, शरीर एवं औ स्थानम् अर्माद्यसः वर्णनं किथा गरम । सदनस्य श्रालके विषयमे श्रासकीके प्रक्रिपर पार्वतीतीने माना प्रकारकी दिव्य कव्याएँ सुनकर परमेखर विश्वकी प्रकास करके उनसे पत्ती बात पूर्वी भी।

पार्वती बोली— धनकर् ! मेर्न उत्तरकी कृषासे सम्पूर्ण यत जान रिस्क । देन 🖰 जिन भन्नोक्रस विस विधिसे किस प्रकार अववदी धूमा होती है, यह भी पुछो जल से नका। किंतु मध्ये । अब भी एक संकल रह गवा है। यह संस्था है कालबाहके सम्बन्धे । देव ! मुत्युका क्या बिद्ध है ? आयुका क्या प्रभाग है ? नावा ! वदि मैं तक्ष्मकी क्रिया हैं तो पुत्रे वे सब कार्ते बताइये ।



महत्रदेवजीने कहा—प्रिचे ! अकल्बत् इसीर सब ओरसे सफेट या पीला

 संदेशक विकास के WHE यह जन्म और जनरते कुछ राज्य होसे हो कु कुन्द्रस्य प्राप्त क्षेत्रा है। जब अपनी कायाको सानना साहिये कि उस प्रमुख्यकी पूर्ण 🐠 विरुप्ते रहित देशे अवना अपनेको क्रावसी महीनेके सीतर हो जायगी। किये ! अस बैहर र्शांत करे तक का मनक एक बात भी कार, मेर और जिल्लाका सरकार हो जान, तब र्जर्जनन नहीं रहना । भी यः वर्धनेके भीतर ही वृत्य सामग्री क्यांसी ! से कैंगे अञ्चलें प्रकट क्रेनेवासे पादिये । यहे । यहे एक कुमके बील क्षेत्रेसाली कुल्लेक राज्यास कराने हैं। भट्टे ! अस काहर विकारियोकी यनानक आकारको को उन्हें प्रवाद क्षेत्रकारे एकाओका कर्णन करता है कृत्ये । अपि । जस समृत्यकाल का सूर्यप्रयोग मही सुरास, कारकी कृष भी कः वर्धानेके भीतर 🛊 जाननी कार्यने । जब सूर्व, प्रयूक प्रभावित को स्तर दिसानी है, तब आने या अधिके स्वतिकाले समाद क्षेत्रकाले कारणे है पत्काकी पूर्व हो जाती है। प्रकारको पर्वा गरी देशका जो सब कह अल्बाती, महाभाग, अञ्चल — इन्हें जो न देख वारण-वारण — अञ्चलकात्रका है दिवसके सर्वे अल्बाक जिले साराज्यांका दर्शन न हो, देश है, सब अल्पा जीवन हा जानने अविवय केला प्राय क्या पावसावा व्येतीया रहता है। नहीं होता । रेटिंग ! क्रिके ! जब सन्त्याक कर्का चरि प्रदानक दार्थन प्रोतन्तर की दिशाओंका ग्राथ राजानस्य एक सामानाक सामाना हो गहे. ज्ञान न हो—नगरत **हाला कार्य में** से क सक दलका: जोजन क्या कार ही तन है— केवर सर्वाको निक्रम हो पान हो जाती है। सरि मानन काहिने । कुरने संक्रम नहीं 🕏 । सह क्रमच्या मानवा स्थापना अस्या मारे अवस्थि जैलावाई आने लगे और ताल् क्ष्मेंबर्व्यात्माका भी वर्षात्र न हो सके, राजने हम्ह क्षण जान तथ का करू<del>क एक कार्यक है।</del> वीर्षित राज्य है—इन्स्त्रे संस्था नहीं है। रित्रपुष्ये जिल्लाको साम् व्यूष्टे रागे, प्रत्यान जीवन पेर्ड दिनमें अधिक नहीं सतना । पूर और कारत सुराये ताने तो यह काराना वालिये बिक क्षा प्रातिक क्षेत्रकी-जीवने प्रत्यकी अन्य समाह हो जाधनी । फार्किन ! विकासी जीध मृतक जान और होंगोसे समाद निकासने सर्ग, इसकी भी कः व्यक्तिकंद ग्रीनर के पूर्ण के जाती। **ै। इव सिद्धारे युन्यकारको सम्ब**र् मानिये । सुन्दरि । कल, मेल, वी क्या वर्षकर्य भी तब अवनी पन्छत्। न दिलाली दे या विकास दिलाची है, एवं काल्यकाने प्राप्त पुरुषको यह जान नेना जाहिय कि इसकी थी आप कः मामस् अधिकः सम नहीं है। रेचेहरि । अब दूसरी बात सुन्ने किससे

करूव और कथान्त्रमें प्रकारकार होता दिलाकी दे जवा जीव और व्यक्ति वेर से की कर यन्त्रकारी आग् कः महीनसे अधिकारी नहीं है। वर्ष्ट शास्त्रापूर्ण जातीं तथा वर्णकर्त (क्रमान्ध) व दिवाची है से कालक कुर्भागों का कुरमको अस्त है काम है सेव सन्दर्भ काहिये। यो अध्यत्मम् सूर्व और कन्नको गर्भ का देखा है और सम्पूर्ण दिवादे जिसे कुल्मे दिलावी देती है, यह अवस्य हो कः व्यक्तिने का जाता है। परि क्षकारमञ्जू जीती जीवसामी आनंदर पुरानको पेर से न्ये जावनको जनकी ज्ञान एक सन्त ही प्रय जाननी वर्णाले । यहि भीय, बडेमा अववर कामूक्त जिल्हार कह जान को यह पूरूप सीध ही एक पासके भीतर ही यर उपता है, हमपे संस्था सर्वे हैं। (अध्यास १७—१५)

मालको जीतनेका उपाय, नवमा सन्दक्ष्म एवं तुंकारके अनुसंवान और

उससे प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंका वर्णन

देवी पार्वतीने कहा— प्रणो ! सामको आवारहाका भी तक होता है। वह गर्वकर साल बड़ा विकासक है। वह जर्वका भी एक्समा स्वामी है असमें इसे स्था कर

दिया था, परंतु अनेक प्रकारके क्वेत्रेक्स सम्बद्धाः अन्यस्त ज्ञानि वर्षः, तथ आप कार

तक रूपने आकारी मुनि की, तक आग कार प्रमुख हो गर्व और यह ब्राअन पुन: अवनी प्रकृतिकी प्रमुख हुआ—पूर्णन: अकार हो

रकाराच्या आहे हुमारे कुमारे क्या क राजा । आधारे कुमारे काराधीरको प्राक्त — 'काराम ! तुम सर्वात्र विश्वासेने, निरुत्तु स्तेत्र तुन्हें तेवर नहीं सर्वासे ।' अस्य प्रस्तुकी

कुरमानुष्टि होने और वर निल्डेसो वह कार भी कहा सभा कुरका प्रभाव बहुन का पत्न । असः मध्या | कक का ऐसा कोई फाउन है, विकास का कालको ना निल्या का स्था ? की है से मुझे कारको; कार्मिक

श्राम केशियोंने दिलोपनि और स्वाप्त प्रमु हैं। आध्य परोपकारके निनो ही दरशैर कारण कारो है।

शिन योग्डे—हेथि ! श्रेष्ट देवता हैल्स, पश्च, राश्चल, बान और ननुष्य—किसीके असम्बद्धाः स्त्री किस्स क

हाता है और उन्हान इसका लग हम्त है। सिट्टीकी रेड विट्टीचें ही जिल काले है। उक्तकारों के बच्च कथा होती है, कपूरे सेवलाव इक्ट होता है, नेजबे कनका प्राकृत्व क्रांसी एक है। और उन्हरें पृथ्वीच्या अस्तिकांच होता है। पृथ्वी आदि भूत ग्रामकः असमे कारणमें तीन होते हैं। पृथ्वीकं पांक, करमें चार रितके तीन और सामुकं के पूज होते हैं। आकारणका एकसाव

सम्बद्ध से पूजा है। युवारे आदिने जो गुल कारणे तथे हैं, उनके नाम इस अकार हैं— इस्त, कार्स, कार, राज और गुला। तक भूत अवने मुखारो आंग देख हैं, तब वह हो जाता

है और यह गुरुको खुल करता है, तब स्थान त्रमुर्थाय हुआ कराया जाता है। हेकेक्टि ( इस अकार तुम गाँको पुत्रोके बचार्य स्वयम्बद्धे सम्बद्धे। देखि ! इस क्रारण करणको जीतनेक्टि हक्कामार्थ कोतीको चाहिके कि का अन्तिदिन अकार-पूर्वाय अकी-अको कारको अस्तिहरू पूर्वाय स्वर्थ-अको कारको अस्तिहरू पूर्वाय स्वर्थ-अको कारको अस्तिहरू

केन्सेक कुलको साहिते कि सुकर

आस्त्रपार वैककर विस्तृद्ध श्रासः (अञ्चलकार) द्वारा केन्यान्यास करें। रात्रकें अञ्चलकार अञ्चलकार्य केया श्राप्य वीरकः कुलकार अञ्चलकार्य केया श्राप्य करें। सर्वारी जैन्युसीको केयों कार्योको वेद कार्योः के कडीनक वृक्तके रहते। उस अञ्चलकार्ये आस्त्रिकेया कृष्य सुन्धार्य केसा है। इससे श्रीकालों, कार्यका कुलको केसा है। इससे श्रीकालों, कार्यका कुलको केसा है। इससे श्रीकालों, कार्यका कुलको होता अञ्चलकार्ये वृक्त कार्यका है और सम्बूर्ण रोगो सभा कार

वेतर है। जो साधक जितरिय पृत्ती प्रकार से धड़ीनक जन्द्राध्यक्त स्थाधनकार करता है, कह मृत्यु नका कामको जीतकार इस जगत्ये काकान्द्र विकास है और मनंत्र एके स्थाधनी

आदि बहुत-से स्वाहबोका सीम नाम कर

होकर सन्दर्भ सिटिइकेको जार कर रेमा है। जार केमा है। युद्ध पुरस्के भी उसके भेते अभ्यासमें वर्णने पुण नावन गरमता अञ्चलते क्षेत्रेमले सम्बद्ध विकास देखा कार है, बिल क्रमा यनुष्पको इस सामगारे है, अभी प्रकार कर कुम्हाको सुन्दार खेली पूर्ण रक्षभ के इसके रिक्षे में बढ़ना ही क्या स्त्रास्य संग्रह-कथन्ते भूक हो सावा है। है। यह सम्बद्धात न ऑकार है, न नवा है, न

मंदिल विकासका क्ष्मिक क्ष्मिक विकास क्ष्मिक क्ष्

सहस्तर मेर्निक्येग्रस प्रतिक्षित किया किया बाला १४४ वह सब्द कारकः पुत्रको सकार से पास है। देखि ! इस उच्चार मेरे शुक्षे प्रश्रास्त्रकोट विकासका साम कारण है। र्वते सार पाक्रम्याम पूजा प्रधानमा संदर् केल है. असे तरह नोक्स्पी इंग्युन्स्ट्रल केंगी पूर्ण क्षान्त्रकोको उत्तर देश है।

इस राज्यासम्बद्धे राजर भी को पूरती क्षान्ती अधिकारक करते हैं, के मुक्ति अवक्रमाको भारते और मुख-माननी कारण बार्स है। यह स्थानक से प्रस्ता, मोक्स प्राप्त, यक्त-नोतरोह नेतरो पहिल, अधिकारी और प्राप्त प्रशिक्षीने र्शीक क्रमाह है। इसे साम्बार करून भूक हो क्रो 📳 को सोय कारणकार पोर्ट्स है पुरस्कानकार मही करने, वे कर्म और कुम्बुद्धि समुख्य स्टैलनेड पंजीने गैरो स्को है। मनुष्य गानीतात संस्थानी पाना तेले है. कार्यक सम्बद्ध अस्तरमञ्जूष परमान्त्र

(परवाद परवास्था) परि प्रशिक्ष नहीं होती। परप्रतासकार प्राप्त है जानेका पर्पाप काम-मृत्युक्त कार्यनस्ते जुल्ह हो सामा है। विद्या और आकार सामनाया ग्रही ग्रहा विश है। इस श्रमुको कार्युक्त बोलकर सुकत् भागनका आलीम हो प्रतिदित कुल्हाकुरका अक्सान वारण कांग्रेणे। सी क्लंबी का सुन्द मी प्रकारक है। सामा में अवस्थानकार वृद्ध पुरुष अवस्थित प्रत्यक्ष प्रधानीताओं वर्णन कारण है। पहले से अच्यान करे से करवार क्रारिकारी काम चोचावन नाए जनाट होता है, को

कीय है, व अध्या है। यह अस्तान नार (पिना अन्यानी अंचया दिना चनाने हैं क्रमार क्षेत्रेकान्य प्रमार् । है । प्रमान क्यान्य विको विकास के विकास केला है। यह प्रमानका क्रम साम्यानका है। क्रिके । सुद्ध वृद्धिमाने कृता कार्यकंत निर्धा इतका अनुसंबात

करते हैं। अब में प्रकारके क्रम्य कराये नके

है, दिन्दे अन्तरेक पुनर्गने अधिम विका है।

में उने उस्ता करते कर पर दे। क

राज्योंको पार्टीर्राष्ट्र को पान्नो है। में सम्ब क्रमकः कृत क्रमान 🖫 चोप, वार्था (इस्ट्रीव अस्ति), पह (मिनर अर्थर), चनदा, मीना असी, करिएरी, कुन्द्रीय, प्रश्ना और पार्टी मेच-सर्वार — इस सी प्रकारके प्रकारके स्थानकर कुंब्यराव्य अन्यान यहे । इस प्रकार सवा है बाल कारेक्सम क्षेत्री कृत्य और कार्यके रिया नहीं केवर है। क्षेत्र 🕽 क्षेत्रपालके प्राप्त सुरुवेक्क प्रथम क्षात्रेक्त की कर कीवी

देशा कारोते साथ दिलेने व्या शब्द प्रस्त क्रेम है, जो मृत्युको चीवनेवारम है। देवि | मुन्दुनो औरतोबारम हो काम है और को आल्युदिक्षक समृद्ध सामन है। यह रहन

प्राचनायको अभिन्यो बहुनेवारा आरोग्य कह तक बेनोको हर सेनेवारा उचा वनको

क प्रचलेको पहिल्ला और अध्यक्त

काने-वाले मरवासक हो कात है, एव भी

बढ़ दिन-एक इस बन्धारमें ही समा यो ।

इतरा कांक्कार है, जो क्रांभिकोची गरियों इन्होंच्या विकास करनेवाला सामक वन क्लीमत कर देता है। यह दिया, चून और यह - और मुख्यीर क्यूमी कुट जाल है। देनेक्सी 🗓 स्तादि सकतो जीवन है—इसमें संसक नहीं प्रश्नुनकार अनुसंबाद होनेवर कुछानुमार

है। सीवरर श्रह-जब्द है, जो अधिकारचे कल व्यवस्थ करनेकी परिव कर हो जारी है। राज्यन्त रक्षानेकारण है। अल्बा क्षात्रुके नेक्ष्यक्रके विज्ञानने केलीको कामी निपरिका

प्रवादम और मरनवे नियोग क्र्य प्रयोग को । केल क्या-सर है: जिसका सामान पानेका दिल क्यांच्या करते हैं। यह तक प्रमुखं हेक्क्कशोको आवृत्य कर रेका है, फिर भूगाओं मनुष्योगी से बार ही एक है।

बक्षों और कवार्वाकी कवार्य का नको अस्तिह हो चोगीको जनकी इच्छाके अनुकार मार्थनिक प्रदान करती है नवा करती अन्य कालको भी पूर्व करते है। पोक्यों कर मीचा है, जिसे कोनी एकर ही कहा सुन्ने हैं।

हेचि । इस बीजा-अनुने दूर-दुर्शनकी स्तीय वर्णन विस्ता है। अब और जन्म सुनन अस्त क्षेत्री है। वंशीनाकार काल क्षात्रेकारें: काली हो ?

जाकाचान, भूपव्यपे अफ्रिका ध्यान, मुक्तसे वायुपान तथा मुझी हुई

करोरी जोरमें—प्रची ! चाँदे शाद प्रान्तानामी नामा है साम । ऐसा करनेपर प्रसास है को चोली यो नक्या प्रायमित कानुस्त्रकों रिका प्रकार जात्र होता है, यह सब पूर्वे

सराज्ये । वगवान् शिक्ने क्या—सुकरि ! काले मी पोगियोंके हिलकी कामगरी एक पूज

प्रताका है, विकास अनुसार सोवियोंने फारन्पर कियम जाह को की। कोची किस प्रकार सायुक्त सम्बन्ध बारण करना है, अनके विकास की साम गाम है। इस्पेरके केन-

श्रुविको हरा पृत्यु-दिवसको बानकर

प्रान्तक नहीं कार्या पहला। करान्ते । जो अंतिक एकाविका अक्रमी क्रिकार ब्यान करक है, अस्त्रेड रिप्से कुछ भी असम्ब वहीं होता। इसे वनोवर्शकर सिद्धि जार्स के जाने है। का सर्वत्र, सर्वदर्श और इक्कानुसार क्याचारी क्रेसर सर्वत विकास करका है, कानी विकारोके क्लीपून नहीं केता । यह स्थापन दिन्द ही है, इसने संसद क्षी है। वरकेश्वरि । इस प्रकार मैंने तुकारे ्राच्या प्रमाणको प्रयोग सर्ववता पूर्ववता

CAPABINE PS.)

जिल्लाहरा गलेकी चाँटीका स्पर्श

क्षाल या मृत्युको जीतकर अधरत्व क्रम् करनेकी चार वैरिनक साधनाएँ —

अरचे जानमें ही यह जाने हुए कारपाने जीत केल है। इसकी विका को प्रान्तवान रहा अभिन्दे अहीत करनेवाली है । उसे अफिका हाक्षाचक काराचा गया है । यह कान् साहर और भीतर सर्वत्र क्यान और पहान, है। हान,

विकास और जनाइ: —समग्री प्रमुखे समुखे 🖈 होती है। जिसमें वहाँ बायुक्ते शीन रित्ना, उसने इस सम्पूर्ण कम्प्रत्यर विजय का रही ।

रक्षाकाको कान्त्रिये कि यह करा असेर कुरकृत्ये सीतनेकी प्रकासे सदा धारणाने

• प्रतिहास विकास क Separation of the second secon

रिक्त हो; क्योंकि योगवरकम योगीको स्थित प्रमु करात है, या सब विवास मैंने कारिये। मेर्ने सुक्ता पुरस्ते औवसीको कुँक-कुँकका जा कानुके प्रशा अपने पार कार्यको रिस्तु कराव है, उसी प्रधान चेतीको प्रकारकका शब्दक कृत्व क्षाक्रिके । प्रारम्भावके प्राप्त विकास व्याप फिल्ह साम है, ने आराजकेन राजेकर सकती महान्या, नेज, पैर और प्राचीने एक है क्ष्मा समाग परिवर्णको अस्तुन करके करके भी पुरा अंगुरू अरुपे विकास है। अर्थाने weight after aprolit figurescape मामारीका सीच कर का को और प्रान्तवान्त्रयो रोवे रहे प्रान्तवेद प्रान अन्यक्ता का प्रकारक है। बहुत और पूर्व असी, तह पा-सावल कोट असे है। पृथ्य प्राच्याव्यक्ष्येत व्यवस्थात्रक योगी क्रानेवर अल्लाहर वहीं और है (अधीर कुछ हो पने हैं) । ब्रिक्ति ! जो हैका भी जनतिक राज्यम् भारतेः कालोकं अध्यानानाने एक के बार पीतर है का जिल प्रमुख्ये करत है, बहुई बाह्यकोच्छे एकामा प्रकार अवन्त provident fire fire uper å i ab fine सबी प्राचन क्या अल्डाबा करते हैं, का अपने सन्पूर्ण करको सीत है यह कर देव और स्थानवेकको काल है। यो अलवान रहित हे सक एकानारे अन्यानार करता है, यह अरा और मृत्युको सीलकर बायुके प्रमान गरिकीक हो आकारको विकास है। बह दिरहोंके काम्बन, स्थापित, मेनल, बरासाम और क्रीवंको प्राप्त कर नेतर है । अन्तरी गति पान्ने समान हो जाती है तक को उन्हर्तान सीएव एवं काम सुकत्मी उद्योग होती 🛊 र देवेकरे । यांची जिल प्रयास सम्बर्ध

भागीमाँति भारत्या और भागमें कारर मूच्या करत हिच्छ । जान केवले जिला प्रश्न कह रिवीय-रंजन करना है, उसे भी कहा पहा है। कर्म कृत्ये त्येणोची कारकीतवा कोम्पाक्त न वर्षक्रम हो। ऐसे प्रत्य — क्याप्त स्थानमें शर्को सुरात आयान्तर वैद्यार परवास और पूर्व (बंदर और होता के) पूर्व व्यक्ति प्रकारिक संस्थानी देश भूगवाभागमें के क्रिया केर अन्यक्रमाने प्रकारित होता है, अने आन्नावादीय चोनी क्रिकार्यीय अन्यक्रान्त्र्यं प्रताने विकास कार्यक निक्रम ही देख स्थान है---इसमें संस्था नहीं है। योगी कथारी सेग्डीम्मोने स्वाप्तिक केरी वेळांची कुछ-पुत्र बळके रही और क्रमंद्र मार्गको देवाम द्वार एक्क्संकारो and uples affer from etc. कारकार अध्यक्षताचे की ब्यान कारनेवर का कर ईप्राप्ति क्योनिको देश सम्बन्ध है। यह क्योंके क्योत, साल, क्येन्ट, क्यांके सक इक्कर्केट अभाग रेक्करकी होगी है। नोक्षेत्रं क्षेत्रको एक्क्क्क्सी व्यवस्थित प्रमाणक स्थापनी का अधिकेता सम्भावनी कर्माः केनी इक्तान्त्रः का बाज कारेकार हे क्या है तथा मनेवान्त्रिय प्राप्ति क्षान्य काले प्रतिक काला है। यह केंग्री काफ-कारको प्रान्त काफी उसने कार्यिक क्षेत्रम, कुरनेके सरीरमें प्रवेक करना, अभिन्य कार्य प्रातेषी पा तेना, मनते ही शब कुछ देखक, द्राकी कलाओ सुनव और प्राप्ता, अहरून हो साम, महा-से सन कारत कर रोजा एक अवस्था विकास प्रवादि विद्विपायो निरमर अभागके अभावती प्रदा कर लेका है। को सामाव्यक्ते को और सुर्वक सम्बन्ध सेकारी है, ३४ी इस

बानता 🖁 । उन्हेंभद्रे जानकर यनमा काल वा श्रम्को स्रीय जास है। मोक्षके रिन्ने इसके सिवा दूसरा कोई फर्न नहीं है। " देखि ! इस प्रकार की तुक्ते नेजवररको विकासकी साथ विधिका वर्णन किया है, जिससे बोची कारकार किवार भाषात्र शामारकारो जात् कर रोका है।

देशि ! अस्त पुनः कुलत सेव कानव बताता है, विससे प्रमुख्यकी पृत्यु नहीं होती । देखि । बहान बारनेवाले बोलियोबी भीको गति (कावना) बताबी कली है। मोगी अपने किलको कर्लने अरके कलानेन्य प्रकार में शुरूष अस्तर स्था मेंद्रे । यह प्रारीपाने क्रिया करके अञ्चलि व्यक्तिया क्रेक्टी-सी आकृतिकारे मुखके क्रथ और-और कायुका क्षण भारे । ऐस्स कारनेसे अन्यभारने सारवके भीतर विश्वास जीवनवाची चलकी वृद्धे उपन्यने लाती है। इन क्लेको काको क्रम केकर सुँचे । च्या वहितल जल अनुसन्धनन है । च्ये केरी करे प्रतिदिन पीता है, वह वाणी पुरवंक अधीन नहीं होता। उसे पूरत-प्यास अही लगती । असका शरीर दिल्ल और तेज नकन्। अवस्तवको अनु होना है । हो पाला है। यह बलमें सबी और बेक्से

महान् क्योतिर्वय पुरुष (करपारमा) को मैं खेड़ेकी समानता करता है। सारवर्ग देखि बस्दके समाप नेज हो जाती है और उसे इसकी की भारते सुनाची देने समाती हैं। करनेत केल काले-कार्य और पूँचतले हो जाते हैं तक अञ्चलक कवर्ग एवं विकासरोकी राजनात्र काली है। यह समृश्य देशलाओं के कारे से क्वीतक जीवित खुता है तक। अपनी उत्तव प्रतिके द्वारा प्रदूरपतिके तुल्य है। काल है। जाने इक्कानुसार विवारनेकी क्रिक 🌬 बाती है और 🖦 सक है सुनी क्रमार आवक्रमाने विकरणकी स्थान कार मार लेका है।

> वाराजने । अन्य कृत्युवर विवास मानेश्वरी क्या कुरारी विकि बाग रहा है, रिस्से हेक्काओं भी जनसर्वांक क्रिया रसी है, हुन इसे सुन्ते । केनी नुकर अवनी जिद्वापने केक्कर बालुने त्यनकेता प्रकार करे। कुक कारकरक ऐसा करनेसे यह प्रानक लाखी क्षेत्रार गरेको पश्चिमक महिन जाती है। सक्तान क्या विकास मर्लको पाँठी सटनी है, तुम प्रतित्तर सम्बन्धा काम काशी है। उस सुरक्षको को कोशी शहा पीता है, यह

> > (७५ मधिनंद)

## भगवती उपाके कालिका-अवतारकी कवा—समाधि और सुरवके समक्ष मेधाका देवीकी कृपासे मध्कैटभके वथका प्रसङ्ग सुनाना

इसके अनन्तर साथ पृश्य, सर्ग, वर्षन सुननेके पक्षात् मृनियंनि स्ताजीसे करनपर्यक्ष, मन्त्रका, सनुवंश, सनकनादि- कहा- अवनेकाओं केह सूत्रजी ! हमने बंदा, पितुकरूप रूक्ष क्यान्संत्पति असंदेका अस्वके पुरस्ते चगवान् शिवकी अनेक

वेदाहमेते पूर्ण महस्त्रमदिकारणे तकतः करवाद् क्षेत्र प्रवरंतमस्मृत्युर्वतं अन्य-कन्य विद्वते सम्मानः।

इनिकारें एक रक्तीर क्या हुई, से क्या है। क्रिके सरक्यको वर्ष आहे काके राज्यकारोने सन्तन्त्र रकते है क्या करे कुल्क्योंकी अन्तन्त्रत प्रति होती है,

निया विकास ।

मनुष्योग्यो चीन और मोश्र काल करनेवाली जा देवी ज्याची आराश्या कीन क्षेत्र पूर्व है। अन्य इन स्थानने जननात्री चन्नानी प्रोड़ स्थान है। क्ष्मका क्षेत्र करित कुरुत काले है।

NOT

स्वातनी प्रतिब है, के जब कार्या विकास Die fi f Berfreffeit gerp Gerbunft परावाधित है। स्वापको । दक्षायाना साथ और क्रियान्त्री पूर्व पार्वते ने अन्तरे से अन्यतार इसमें सुने। सुराती । अन्य प्रमीत बूक्ती अवकारोबार कर्यन बहेरिको । अवकी-मन्त्री सन्तरमा इतके गुलोको सूचोर्क

क्षीप वृद्धिमान् पूर्वा निरम् हो प्रकार है।

प्राप्ती कृत्य को कामी जनके स्थान सकानके

पुष्प अध्यानको नहीं क्रोफो । मुक्तांत स्था-मानवाते । पूज्येण बाग है और सर्वत कुल्कुल है; क्योंक पा। अन्या स्थाने न्यून् परिको विकास 🗫 भी हो । यो इस कामाओ शुक्तो, यूक्तो और कविने हैं, उनके वारतकारांको चुरिनको प्री ऋषियोने नीवां भागा है । जिल्लाह firm with riding-season allegated in विकास के प्रोत है, से पूर्वक क्या है, कुलकुक हैं, करवरे पाला और कुछ भी पाल है। जो शमक कारणांकी की कारणकार देवेकरी

है, यह मानो महान्येओ क्षेत्रकर जात

वृत्तेकालने व्यापका सुरक्ते कहर्ति भगवा परमान्य प्रदेशन्त्री को आक्रा बेधानं वहीं कर पूरी की । वह सन्य नेपाने को उत्तर विका, मैं बढ़ी बका बढ़ है; तुसरतेय पुन्ते। पाने स्वातेषिक क्षणात्वे विश्व मानके जॉलड्र एक एक हो पने है। उनके कुत्र कर के बहुत कर और पराक्रमते समाप्त थे। वे स्थानिकृत, राज्याचे, स्वयंक्तारः विद्वार, वेदीयम, विकास कर है । इस्तान के बार कर के जा है। पारम्य करनेकाले से । इसके समान रेजनी क्ष्म पुरस्के प्रशीपर प्रमुख कारे समय वी ऐसे छन्य हुए, को इनके हाना पुरस्कारक करत होत नेतेई प्रस्ताने सने में। ज्योंने पुष्पत सुरक्ती राजधानी

वकेन्सव्रीको कार्ग औरते केर विकास कार्ये,

काम राज्यका बढ़ा शकायक युद्ध हुआ। क्ष्मके प्रमुख्य को प्रकार के s क्षातः कुन्नी भूकार सुरक्को करका हुई। सहकोरे शहर सम्ब अपने अधिकारते सरके सामग्री कोन्कपृतिने विकास क्षेत्रतः राजा अवसे कुलरी पुरिनी अपने और यहाँ सरिवामोंके साध कामन राज्य काले स्वते। यांसु प्रकार क्रमांकी स्तुनि नहीं करते, से मानाके मूनोंके जिल्हिनोंने नहीं की आक्रमण करके को मोहित गमा भाष्यदीन है—इसमें संस्था नहीं। धर्मीकर यह दिया । देवचोपसे तसाके पकी है। को कारणास्त्रको विस्तृत्रकारण अवदि पान की इनके प्राप्त को केट और महावेगीच्या व्याप नहीं करते, ये संस्थानकी कारानेने को कर संवित्र का, उस पत्र उन भीत अन्याकृत्यने करते हैं। जो देवी जनकों जित्तेकी अनुनी आर्थने आपने आकर्त कर क्षेत्रकर दूतरे देवी-देवनाओवी क्रम्म तेवा विवास का क्षेत्र पूरव तिकाले व्यक्ते बुक्रकेके निर्ण मन्त्रवारके मानकारके कार अवेतरे ही बोहेक्ट सकार हो नवरने बाहर

निकार और गान करने करे गये। वहीं इयर-क्थर कुको इस समाने कुछ केन्न

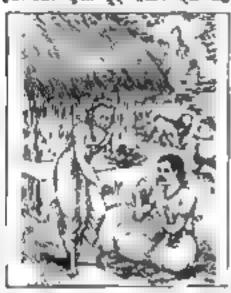

मुन्तिका आवश्य देश्या को पानों और कुल्मेके बारीचे लगे क्षेत्रेले कही क्षेत्रक का वक्र का । बर्क सेटलकोकी कानि गूंज की बी । कर मीय-क्यु सन्दर्भावने नहीं है। युन्ति हिल्लों, प्रशिक्तों सक्य करते की दिल्लोंने क्रम आक्रांत्रको एक आंग्री केर एक धाः शहासी | विकास मेशको प्रभावक का आक्रमचे बहुबली ब्यास असी असी प्रातिकाले भी आदि पंतुओंको केक नहीं देते थे। वहाँ आनेक जुनीका केवाने मीडे एकन, भोजन और अस्तरमुता का बरम दबाल मिछन् गरेशका आदर-सरकार निरमा ।

इक दिन तथा सुरक्ष बहुत है जिन्हिल तका भोड़के वसीचून होकर अनेक प्रकारते विकार कर रहे थे। इसमेंने हैं वहाँ एक नैहन 20 महिना । राजाने उससे चूल—'रीना !

क्या आरमा है कि दुन्त्रके दिख्यकी दे रहे हो ? क कुरे कराओं । काले क्लमे क प्या कान सुरका कैरवहका स्कामिने कैंगी नेजोंने श्रीन् व्यक्ति हुए क्षेत्र अकेर पहलापूर्ण क्रमीचे इस प्रचार उत्तर दिया ।

हुन औष हो और विज्ञानिको पहाँ आहे हो ?

वैत्रक बोला -शुक्रम् १ वे बैद्ध्य है। वेश भाग समाधि है। मैं बरीके बुक्कों इत्पन्न हुआ है। परंपू मेरे पूजी और स्त्री आदिने बच्चेर स्त्रेचले बुझे बरमें निकास दिया है। har: अपने प्रत्यक्तकारी दृ:पति हो में चनते कार अन्या है। काम्यासामर प्राप्ते । पहर्र कावार में कुरों, भीता, मही, भाई भतीने तक सन्ध सुद्धतेका कुदान-समाचार गाउँ पान पान ।

एका नोले — जिन बृतकारी सभा सनके लोकी पुर अलिने तुन्हें निकास क्षेत्रा है, क्लीके प्रति भूगी क्रीकारी मानि तुम रेम क्यों करने हो ?

नैप्रपर्वे कहा—संख्यु ! आवर्षे उनय कार कही है। आवनों कानी सरराधित है, तथानि केहनारचे बैका हुआ मेरा सम शास्त्र मोहको आह हो रहा है।

इस लाइ मोहरो कालुट्ट हुए कैएव और लाम क्षेत्रों मुल्लित नेवाके बास गर्ने। केंग्रामक्षित समाने द्वार जोड़का मुनिको असान किया और इस असार नहा--'चनका । अस्य इस क्रेजेंस मोहपायको कार रोजिये । मुझे राज्यसम्बन्धि होत् दिया उत्तेर मेने पहल सनकी सरक की: तथापि राज्य क्रिय सानेके कारण मुझे अंतरेय नहीं है। और यह फैल्प है, जिसे की अतिह क्रकनेने चरते निकास दिया है; नवापि क्रमधी ओरसे प्रश्नमी मनना दूर नहीं हो पनि

• व्यक्ति क्रिक्ट्सि • Al non the states of bear bakes them occur is became bein to english bear it bear it bear it bear it bear it between

है। इसकेस क्या कारण है? जलहमे। करती है, वे केरी महानामा कीन हैं? और सम्बद्धार होनेवर की इस दोनोका अन विका प्रकार उनका अनुर्वाप हुना है ? यह मोक्से व्यापुरत हो एक, यह के खड़े भारी। कुना करके खुड़े करवाने र मुर्लना है।

444



श्रापि कोल-सामान् । सम्मानन शरीक-स्वरूपा कार्यका नामका साथ करो है । वे ही अवसे, प्रकार प्रतिकार मोहने हाल केने है। प्रथ्ने । प्रमाने कामाने मोर्कन क्रेप्टेंक कारण क्रमा आहे। समान देवना भी पन्न राजकी नहीं शाम पत्ते, मिरा मन्त्रोधी से बात 🖨 क्या 🕯 ? वे धरनेवरी 🕸 स्थ, सम्ब और तम-इन नीनो गुर्लाका अन्तर्य से इत्यान्त्रातः क्रमूर्णं क्रिक्रमी सुद्धि, कारण और संदार करते हैं। नुकांक ! विकास क्षार के इक्कानुस्थर कर जारण करनेकारी क्ष्म्याचिकी जनकत्वा जनज इंग्ले हैं, नही क्षोडके घेरेको लोब काम है।

चरि में≾—अस सारा **प**रस र्व्यानंत्रके काले नियम क और योगेका भगवान केलन केलने क्षात्र निवासी कोचन्त्रिका अस्तर से सचन कर रहे थे. क्यी दियो भागमान् विकाले व्यापीनंद मानसे 🕸 अञ्चन करक हुए, को चूनलबर बच्च और केरफोड मानने विश्वता है। में केने विकासन्तर्भव कोर अपूर प्रस्थवसामध्ये

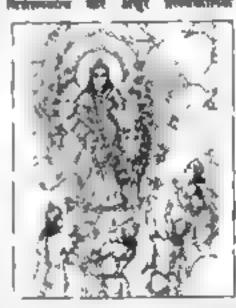

सुर्वकी पानि नेकारी थे। इन्नेंद्र करते कहा को थे। अन्ते पूरा क्रायंके कारण ऐसे विकासन विकासी हेंहे थे, मार्च के सम्पूर्ण जन्मको एक आनेके निजी उद्याग हो । उस क्षेत्रीय प्रकार किन्तुबी अभिने प्रकट हुए क्रमान्ते अवर विकासका प्रकारते देशका पूछा — 'जारे. मु क्येन है ?' ऐसा करने दूर राजानं पूछा—मुक्ते १ को सकतो मोतिस से उन्हें पान दालनेके दिखे उसता हो गये ।

इन्ह्याजीने देखा—ने केनों कैय असकान केव्हित हुए इन होड़ क्ष्मवर्गने रुज्यीपतिसे समुद्रके बलने सो घो 🗜 छ। उन्होंने क्यो 🖰 भरमेश्वरीका सम्बन्ध किया और उनसे प्रार्थक मार्ग -- 'अन्तिके ! कुछ इन दोनों दुर्जन तो मेरे हामसं मारे जाओ । नहीं मेरा बर है ।

अस्तिको जीवित करे और अधन्य चनकम् नाराज्यको जन हे ।' मृति करते हैं −इस प्रकार कर्यु और पैरायके मारके रियो सहस्योके आधीर

सरनेपर सन्पूर्ण विकाशांची अविदेशी कारकारकी महाविद्धाः कारुगुन सुद्धाः प्रवर्गीको हैलोकप-बोहिनी सन्तिके स्थाने प्रकट है महत्कालीके उपने विकास 🚅 । स्थानका आकारमञ्जली हा<sup>।</sup> 'कन्नकार' इसे बन। आब युद्धने क्यू-केटवर्का मारकर में सुन्दारे कन्यक्रका नाक कर्मनी ।' मी बाहकर में बहाबाबा सीवरिके नेत और मुक्त आदिले निकासका अन्यकारमञ्ज सहरके वृक्तिकार्य का एउट्टी हो गर्यों । किर से देवाधिदेव इबीकेस कर्नाट कार करे। क्ष्मोंने अपने सामने खेनो क्षेत्र गय और कैप्टानको केम्स । उस कैलोके भाग अल्ला रेक्स्पे विष्युक्त पाँच इतार वर्गील्ड बाह्यपुद्ध हुआ। तथ महाराज्यके प्रश्नाकरो

करना बाध्ने 🖁 और धरावान् क्यार्थन कहा— 'तुष्ठ इश्लो क्योवाविता वर प्रदूषा नरायण मोले — बाँदे तुपासेग प्रस्का हो

> इसे के। मैं इस क्षेत्रोंसे क्लक बर नहीं कृषि करते है-ज असरंबि देखा, कारी पूज्यो एकार्याकोह जानमें सूत्री हुई है;

> हम से केररावारे कोले — 'हम केमीको ऐसी

बन्द करे, न्हीं करके जैसे हुई बरती न हो । 'जबूत अस्ता' सहकार जनमान् निस्तृते अन्यन परंग तेवाची चाड उठाया और अपनी क्षांक्यर क्रमेंड मालक १५००र कर क्रमा ( सकत् । यह कारिकाली क्रांतिका असङ् क्या नक है। कानो ( अब न्यानकीके प्रदूष्णंकको कथा सुन्ते । देवी उना विविकार और विरायतर होका की देवताओंका द:स क्षर करनेके रिस्के कुन-कुगर्ने साकारका कारक कारके प्रकट होती है। उनका इत्तरमञ्जून क्यांकी इच्छाका बैभाव कहा गया है। ये जीव्यको इस्रविष्ये प्रचार होती है कि भव्यक्त उनके मुलीवय मान करते रहे।

(अध्याम १८-४५)

#### सम्पूर्ण देवताओंके तेजसे देवीका महालक्ष्मीरूपमें अवतार और उनके द्वारा महिषासुरका बध

श्रापि करते हैं—गामन् ! राम्य नामको इन्तके सिक्कानपर जा बैठा और सार्गालेकमें प्रसिद्ध एक अञ्चर का, भी दैन्तर्वकृतन कुकर विलोकीका राज्य करने लगा। तब क्रियोमिक करना चना च । असने क्यकित हुन् देवना ब्रह्माजीकी करकारें गये ।

महारोजस्मी महित्र जायक दानकका जन्म इक्कार्ज की दन समको साथ हे दस स्वानकर हुआ था। इन्त्यराज महिन सम्बद्ध नवे, बढ़ाँ चमवान् तिथ और विद्या देवताओंको युद्धने पर्याचन करके देवतन जिल्लामा थे। वहाँ पहेनकर सब

• अंदिया जिल्लाका । 446 

क्रिका की किया और क्रिकार का क्रिका क्रि किया तथा अवना सब कृतान प्रकारिकाके । सामित्री हुए वे । इनके केने सार प्राचनके क्योरकर कर सुनाम । के कोने— डेक्ने प्रकट हुए के। कटिकान इनाके सेक्ने 'भागमप् ! हुरात्क अहिलासुरने इस राजको असा अङ्गा और उस मक्शके तेजसे वैदा दूर morpool and excluded frame it gallet but fermet bir दिया है। इस्तियों इस इस आर्थनोक्टो इक्कानोके किया क्षेत्रों वरणोका आर्थियोव भारत से हैं किंग नहीं भी हमें कारत नहीं. पूजा का। बेरोबर अंपूर्णना सुबंध रेक्स जिल को है। उस अनुरने इन्द्र अवदि केल्याओको ब्राह्म कोय-हो प्रदेश को की है। सूर्व, क्यांक, काल, कुलेर, क्य, इस, affr, my work, former site कारण-१० सम्बद्ध तथा अन्य मोनोर्गः यो को पर्याच्यको है, उन जनको पर्य क्रमान असर सक्ते ही जाता है। इसमें केन्यवस्था briefe-gen mit Reit & : prefferb per will देवता अवस्था प्रत्याचे आने है। अन्य केनी कुरारी पंका को और का अनुसंक करका हेरूह करनेचे कवर्ष है है

क्षाकृत्य व्यक्तिवरित्र हेन्से भी । प्रमध्य कुल्लार, ब्यून-से कर्न, अर्थकार, बेजूर, प्रकारकार पुरा भगवान् तिकके देवले प्रकार पूजा था। पुजार् विकास केलो

केवाराओके व्यक्ति प्रकार हुए से 1 हम प्रकार हेरावानी 🚟 उत्तर 📹 कारानामा राज्यों 🖈 📺 बरनेक्से और समूर्व वेक्कानीको नेकोप्तरिको प्रकट पूर्व 🕫 habit house on housital up of आह हु३० । पांचु उनके करा काई अन्य नहीं क्यांच प्रतिक्ष की रहेचे; क्योंकित कारण केन्द्रे त्या र यह देखा सकत आहे. क्रेक्सरेने किन्स हेतीको अस्त-सम्बद्धे सम्बद्ध करनेका विकार केमराभ्रोकी का मान सुन्तर धनकार, किया । तथ कोसरने कोसरीनी सूर हिला और क्रिक्ट्री अलगर प्रदेश विकाद अवस्थि क्रिकाद प्राथमित क्रिकाट रीयोह को कार्य के यूको रहते हुने हुने का युकाने बाल, आधिको प्रति, सानु आरम्भ कोचने परे हुए परावस् तिथा और देवनाई बसूब करा वासीने परे से बरवात विकास मुक्ती तक अन्य केन्स्रअवेक और प्राथिति हुन्दरे यह रहे बन्दा ज्यान प्राप्ति हेन प्रकट दृश्य । रेजस्य यह स्थान् विके । सन्तरामी स्वतरम्य, जनानीते पुत्र आरम्प अन्योत्त हो हाते दिवालांचे अञ्चलता, अक्षाते कामधानु एवं सुप्रीयाँ प्रकारित हो उठा। बुर्गातीके एकत्वे सर्व अवस्थ नेक्कुकेचे सकते किरमें अधित पुर अब देखनाओंने का नेतानी प्रापक करें। कालने क्षेत्र कावजारी हुई बाल और हेका । सम्पूर्ण देवनाओंके संरोगेले निकास जलवार ही, औरकागाने सुन्दर इस तथा हुआ वह अवन्य परिचन नेज एका हो एक कार्य पुत्रने व होनेवाने से दिना क्या केंद्र मार्थिक क्रमाने परिच्या हो पत्ता । यह अपी. फिले । साथ ही अपूर्ण दिव्य पुत्रास्त्रीय, मै

witer ger, which been aft een

अनुविकारि पहल्लेक रिक्ने स्वीकी करी

कीर इत्याची जीपूरियारी प्रमुख्योंने केंग्रो

men gi ells misem gebris, ein

प्रकारिके, 🔚 के अधिक, केरी सीह

रव्यानगरे, येचे कर कच्छे एक शब

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* हैंगुरियों भी वीं t विकासनी कहे समोहर करेड़ों एकवारी महाबीर वहाँ आ धहुँचे। फररा थेंट किया। साम ही अनेव, प्रवासके निकार, जन्मर, क्यार, करास, क्यार, कम्बर, सब, काल, कार्यार्थ, बिक्रस,

भवा और अनेद्य कथा दिने । सन्दर्भ स्वट प्रतम्ब वर्षे सरक रहनेवाली वास्त्र ही और एक कमरूका पूरर बेट किथा। हिम्बान्ते

कामारीके रिज्ये सिंह तत्त्वा आध्यानको सिन्दे

माना प्रकारके रहा दिये । क्रवंतने उन्हें अवसी भरा पात्र अर्पित जिल्ला सका क्लेफि केल हेपनामने विवित्र रचनान्धीकरको सुकोधित एक भागकर थेंग किया, विकास पान

क्रमारको सुचर जीवनो गुँची 😅 वी । इन समने तथा तसरे देवनाओंने भी आकृत्य और अध-एक केवर केवीका समाज किया । तत्ववात् क्लेमे व्यक्ति अवदान काके अकारते नर्जन की। कके उस

वर्षका गर्दा सथ्यं अवस्थ कृत स्थाः करने को बोरधी अस्तिकार को निकास रीनों रमेकाँचे इरावल का गर्ना । कारी सनुप्रेने जपनी नवांक क्षेत्र हो। पृथ्वी

होलने लगी । इस समय महिपासुरसे पीड़ित हुए देवताओंने देवीको कव-सक्कार की । राजनगर राज केवताओं क महाराज्योकानमा परास्त्रीह क्यून्याका

मस्ति-गर्गर सामीक्षर राज्य क्रिका। सम्पूर्ण अलोकीको क्षेत्रकल देख देववेरी दैत्य अपनी समक्ष सेन्तको क्रमण आहिले सुस्रक्रित कर इन्बेंसे इक्किंगर से स्वतंत्र उठ काने हुए । रोक्से भरा हुउल व्यक्तिवासूर भी उस

सम्बद्धी और लक्ष्म करके बैक् और आने क्षप्रसावी कर विवाद फिर सो उसके

संव जिल्ह एक ह कोटा दावल ५ वन ....

कैवनम क्षेत्रं पाइक ब्यूजे (स्रो । इनका का जीवन समय सार-फलमें ही मीतने अन्य । इस गरह जनागळ चळ होनेके कर महिनासर देवीके साथ पाधासूह कले समा। तक देवीने करा-रे यह ! तेरी वृद्धि

भागी कभी है। यू समर्थ हर क्यों करता है ?

अन्यक, वृत्तंर, सुपुंस, विनेत्र और

व्यवस्—ये स्था अन्य बहत-से युद्धकुरुस

श्वरवीर समराञ्चलमें देवीके साथ युद्ध करने

रुपे। ये सम-के-सम अव-सम्बोकी

निवाने मान्य के। इस प्रकार देखें और

बीनों क्लेकोने कोई भी असर बद्धने मेर राजने विक वहीं सकते। ची अञ्चल सर्वकलायको देवी कृतकार विकास कर करी और अवने पैसी औ कारकार उन्होंने वर्षकार सुरूके इसके कथाओं

आपात विकास । अनुदेर पैरसे सुन्ता होनेपर भी नविवालुर अपने मुख्यो दूसरे कवारे बाहर विकासने रूपता। अभी आके सरिपसे ही यह क्ष्मर निकलने पाना वा कि देवीने अपने प्रयासको उसे रोक दिया। आधर विकास क्रेनेकर भी कह नहा-अवन देख देवीके साथ

बुद्ध करने सन्ता। तक देवीने बहुत बढ़ी

कारणरसे काव्य सिर काटकर उस असुरको महैंबकर उसने देवीको देखा, को अपनी फैक्किकन 'हम्ब ! हम्ब !' फरके नीचे मूख प्रभारते तीनी स्वेकनेकने प्रकातिक कर रही जिल्ले कवसीत हो रक्षश्रीकी भागने और वी । इस समय महिकामुरके द्वारा फालिक काहि-जातिकी कुकार कारने लगे । उस समय

हुन अर्थात् प्रकार हेक्काओं ने नेतीयों सुनिः हुन्तर्ग देवीके जातरकारी-अवकारकारे कथा मही । जातार्थ जीत जाते अने और अवकारों, कही है । अन हम सुनिवर जिल्लो सरकारीके मूख कारों अर्थी । साम्यु ! इस अकार मैंने आदुर्जाकका अरस्कृ सुनो । (अध्याप ४९)

देवी उपाके सरीरसे सरस्वतीका आविर्धांव, उनके रूपकी प्रशंसा सुनकर शुव्यका उनके वास दूव चेजना, दूतके निरास लौटनेपर शुव्यका

क्रमञ्ज बुक्रलोकन, कव्ह, युव्ह तंबा रक्तवीजको भेजना और देवीके द्वारा इन सबका मारा जाना

अस्वसार्थे अस्ति आहं है। उस होगोंके वास्त्रक प्रतिन्योगर्काम संभाग क्रियोक्टिक गामपर्थ कर्मपूर्वक आक्रमण क्रिया। इससे पंजित पूर् हेल्साओं क्रियामक क्रिया हाम्मा क्रिया और सम्बूर्ण अधिकार सम्बन्धिकों क्रियामक सर्वपूर्वकानी हैनी असमार सम्बन्धिका। रेम्सा गोरो — क्रियो पूर्व । असमार्थिका स्वा है। असमे क्रियामोंका जिल सर्वकार्या हैकि। असमार्थी समा हो। असमार्थिका अस्त्रोगरिका समार्थकारी क्रिया है।

रिवृष्ट प्रायक्ति के प्रायमी केना के, को

हैकि : अराज्यी जान है। अन्य तीर्थं अराज्यों प्रांत्र कार्यकारी जिला है। अराज्यों कार्यकारी करा अन्या है। अर्थ्यं कार्यन कर्यकारी करा अन्या है। अर्थ्यं कार्यका नार्यकार है। अर्थ कार्यकार्थं कार्यकार्थं अर्थका, निर्मा और संद्वार कार्यकार्थं है। अराज्यों नार्यकार है। कार्यकार्थं कीर नाथ-

मन्त्रकार है। हिम्सकार अस्तरका है सरकार

है। आय है शैक्सिस है। अन्तर्यो जनस्थार है। सुबनेहरि । आवस्त्री जनस्थार है।

क्षेत्र व्यवस्था है। अन्य से विश्वपूर्ण और व्यवस्था है। अन्य से विश्वपूर्ण और व्यवस्था है। अन्य से विश्वपूर्ण और व्यवस्था है। अन्य से व्यवस्था व्यवस्था है। अन्य से व्यवस्था क्षेत्र अन्य अन्य अन्य अन्य स्थापन अन्य व्यवस्था स्थापन से व्यवस्था स्थापन से व्यवस्था क्ष्यप्रस्था है। इस व्यवस्था व्यवस्था स्थापन से व्यवस्था व्यवस्था है। अपनी (प्रत्य अवस्था व्यवस्था है। अपनी (प्रत्य अवस्था व्यवस्था है। अपनी (प्रत्य अवस्था व्यवस्था व्यवस्था है। अपनी (प्रत्य अवस्था व्यवस्था है। अपनी (प्रत्य अवस्था व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था है। अपनी (प्रत्य अवस्था व्यवस्था व्यवस्था

कार्यक्) कार्य शासको नामवार 🕯 । धोर

अवकार धारण कार्रेपारची आपको सम्बन्धा

है। अन्यानिकारणं अध्यक्षे प्रमाण है। वित्रत पद्धाविद्यानी कर्म अध्यक्षणं व्यवस्था प्रत्यता न्यस्त्रता है। साथ ही प्रत्यक्षणं क्षा भारता क्षात्रकारी क्षात्रती हैं। अञ्चक्षे व्यवस्था क्षात्रकार क्षेत्र होता है। अञ्चक्षे न्यस्त्रता है। अञ्चक्षणं है। अञ्चक्षो नेरा प्रमाण है। अञ्चक्षणं है। अञ्चक्षो नेरा प्रमाण कारोकारी अस्य अञ्चक्षणं व्यवस्था

क्षेत्रकारोंके इस प्रकार सुनि कार्यपर

अवस्थात है। "

देख अक्--- अब दुर्गे महोदानि जवानीकानील । वैत्राधकानवार्कन्ते विकास से को का ॥

करदर्शकरी एवं कान्य-नगर्गकरी औरी देवी बहुत प्रमान हुई । अनुरेते समस्य देवनाओंने मुक्ता आयन्त्रेन वर्षा किन्त्रकी मुक्ति कसी हैं ?' तब वर्ज़ी गौरीके क्रीरचे एक कुमारी प्रकट सुर्द । यह एक केन्स्स्य क्षेत्रके देशके-वेशके विकारिको असल्युवेश केली—'माँ ! मे इत्यक्त वर्गकारी देनता निवृत्य और सुन्य मामक प्रकार देखेंचे अत्यान नेवित है अपनी रहाके रिजी मेरी सुद्धि करते हैं।" पार्वतीके प्रतिरक्षेत्रासे 🕸 कुमारी निकास भी, इम्बरिक्ने कोशिक्ता नामके प्रतिद्वा <u>वर्ष</u> । मोर्गिकाकी ही साधार प्रान्तासम्बद्ध नाम क्षरनेकाली क्षरकारी है। उन्होंको उनकार और बहेपायस में बहा राज है। साराने प्रातिको साल प्रकार हो और कारक के हार मुनलबर सल्ब्र्डी भी बाइएको है। उन्होंने क्रमत क्षेत्रमध्येसे यहा— 'नुस्तरेष विर्यक रहे । मैं समया है। अल. किसीका स्कृत नियो किया है। तुन्हारा कार्य किन्द्र कर हैंगी। देशा करूका के देवी सरकार वर्षी अनुस्थ हे ज्यों ।

एक रिप शुरूर और निमुख्यों सेवया क्या और कुथा केमेन्ट्रे देखा। क्या पनोड़ा रूप नेजेंको सुक्त प्रदान करनेकान मा । उसे देशले ही में मोडिन हो सुक सुक

कोच्या मुक्तियर निर को, फिर दोजर्ने अवनेवर के अवने समावेद कार गये और अहरूको ही सारा कुलक बलावन सोले— 'ब्ह्नास्य । इस क्षेत्रीने इस अपूर्व सुन्दरी नारी देखी है, जो दिवासमध्य राजनीय क्रिकारपर राज्ये 📱 अतेन विश्वपर समारी कारती है।" कब्द-मुख्यानी यह कर सुरकार बहार असूर सुरूपे देवीके करा सुरीय धानक अन्य दूस केल और वाहा-- 'कूर ! क्षित्रान्त्रवार काई अवूर्ण सुन्दरी गानी है। तुन यहाँ व्यक्ति और इससे केंग संकेश कड़का को प्रकारपूर्वक नहीं के आओ !' यह आहा कावल कुनवर्गलकेलीन सुबीब इंग्लिक्क गुल और जनवन्त्र महेश्वरीमे हर क्यार केरन ।

दुनने काल--केकि ! केला सुन्यासुर अपने महत्व पर्य और विहारमधे रिमो ····· विकास है। स्टब्स क्रेस्ट पाई िक्तम भी बैका हो है। प्राम्पो मुझे तुमारे पान का प्राचनका चेका है। इस्तरिकों में पड़ी आर्था है। प्रतिकारि । जार्थ को संदेश दिया है, को इस समय सुन्ते । 'की समराकृतामें इस् असी वेक्साओको जीनकर उनके सनक न्यांच्या अच्छारक कर रिक्स है। यहाँ देखना शासिक दिये पूर् देवलाग्या में स्वर्ग ही

नने कृतिकारिको परान्तके नवं पर १-२० अस्तरसंस्थानेन्यिकारकारिकः॥ महानिकारकारको अनुस्थानको अस् । विकासकारकारको विकास स्थानको छ। मुक्तोतिक कारम्पा कारते चैतावयुक्ते ( कावद्रम् वागानाम्याचे वृश्यस्त्री नहीं नहः स कर्मकार्यम् व्यापनि है। उसे अन् । अंग्रेस्तर्थ स्थापनि विकास स्थापनि हो। प्रभूषे ब्युक्तमे हे दिलानियों को का । दोन्तीयने प्राप्तुनी को बेशकुराज्यु है ह मनोत्रकारिकाको निकारको उन्हे उन्ह । प्रयासनामध्यक्तिको अञ्चली है उन्हे उन्ह ॥ क्यों वेद्यालोदानी क्यांत परकारों। अन्तवादिकालकार्वनकार्य तथे कर र

स्टीक विकास के

क्राचीन सरसा है। है माना है कि हुए। तुल्का का क्रास्त्र सामेकान मूल कुरित

जिलोंने का हो, राज स्वांके कार विनय हो । प्रसारको तुम बात्यवर्गिक रतको सम्ब मुक्तयो अथवा मेरे वर्तको अपूर्वका करो ह

दुर्गात बीहर्त सुरूकत यह संदेश सुरूकर स्तानक परावाद दिवाकी प्राप्तकारण बहायायाने इस स्वयंत व्यक्त ।

देशे बोर्स्य-कृत । सुर सब बाह्रो हो । सुन्हारे कथनमें केवा-सा भी अन्तर भी है।

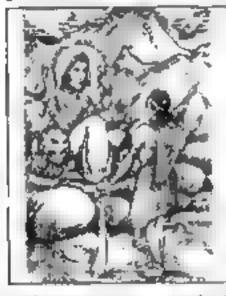

क्षेत्र हैने कालेको एक अधिका धार औ है: को सुनो । को नेता सम्बद्ध पूर सर है, जो पूजे मुद्धने जीव से, क्रारिको में चीर क्या सकती है, तुओको नहीं । यह नेगै अध्यय प्रनित्ता है । इसल्पे हुए पूजा और विश्ववाद्यों केरे यह प्रशिक्षा करा हो। किर पुरा विकास केरा क्रिका हो। बैस्सा से करें ।

हेरीकी यह मान सुनकर सम्ब सुनीय

हो का और कामानोने क्षेत्र रोजनी कुरुक्तमे केला—'कुरुक्त ! कुरुस्तकार क्येई सुन्दरी नानी है। तुन सीच वर्ड बानर कैसे की का कार्र आहे, उसी सरह उसे से अपन्ते । असुरक्षमा ! उसे सामेने मुन्दे पन न्हीं मानक नार्वने । भीर ना पुद्ध करना कई से तुन्ने जनसमूर्वक उसके साथ पुद ची करना चाहिने हैं

मुक्ताबंदी हेली अससा पानार देख बुक्रवेक्ट क्रिक्सक्वर एक और आसे अंक्षे प्रथा हो करवते कृत्रीयांचे क्का - पेन्सीवरिं ! क्षेत्र कालीके पास करते, नहीं को सूचे बरका प्रार्क्तन । मेरे एक्स कार हमार असुरोक्ती केवा है।"

टेची कोली-जीत ? तुन्ते केवारणने केवा है। यहि चुड़े सल ही श्राकेरी से क्या सर्वानी । क्षेत्र प्रकृति विका मेरा वहीं क्षेत्रा annen fi fift biet fi weren fi

देवांके ऐसा कहरेवा क्षमा बुवानीकर उन्हें क्याकृतिक विनये क्षेत्रा वरंड प्रदेशनीये में के बहुतनाताओं जानने जान और दिया । सर्वासे से देवी इस चुनलवर चुनावती व्यक्तको कर्ना । इनकी अस्तिका करकेरर के क्षण्ये भागतिक प्रापृत्रतिका संक्रम कर कारणी है। बुक्कक्रके को क्रांच्य अवस्थ कृतिन हुए देवीके व्यक्त विक्रो प्रत्ये मात्र आने हुए क्रमका अञ्चलकोच्छे क्या हात्म। जो नत्त्रेरं क्रवे, वे मान क्रवे हुए। इस प्रवास देवीने क्षेत्र ब्यूक्टबेक्टब्ब्ले और प्रश्य । प्रश राज्यकारको सुनकर ज्ञानी शुरूने प्रकृ क्षोध किया। या अपने क्षेत्रों ओसीओ होट गता। यहाँ जाना काने विश्वासकृषिया जीनेने बुव्यकर स्व क्या । जाने कामकः राजाओं इस बार्वे बरावी। कुम्बी बात बन्ध, कुन्द मध्य स्वर्धीय कामक असुर्वाक्ये

e marifica e 

केजा। आह्रम प्राथमर ने देख जन स्थानकर कहा गीरहरूको काफी अध्यन पति नहीं गये, अर्ह्नो देवी विशासकार की । अकिया अनकोकी । इकिमी गरहेको और वाधिन आदि सिद्धियोंसे सेवित तका अवनी प्रकारे । सरकेशको नहीं वरेवी । देवी । तुम सक

सम्पूर्ण दिवारओंको प्रकारित करती हाँ होन कुठ बोल्ले हो; क्वॉकि कारकारी धारवाली सिंहणाहिनीको देखकर के श्रेष्ठ सर्वक करोगे फैले हुए हो। तुम या ती हानम चीर मोर्ट देनि । तुम सीम ही चातत्वको और व्यवके मा शक्ति हो से पुर्द शुष्प और निश्चके पास करे, अन्ववा

हर्ने गुन और बाइस्सर्वेत बस्क बस्तेगे।

माने । शुक्तको अपन पति क्या तो। क्षेत्रपाल आदि यी क्लमी सुति करते हैं। बाज्यको पति जना सेनेवर तुन्ते अस महान्

आनव्यी प्राप्ति होगी, जे केन्स्रऑके नियो भी दलेभ है। उनकी ऐसी काल सुनकर परकेवरी

शाचा मुक्तराकर प्रश्न वजुर कालीचे योली । तेवीने कहा —अस्तिनीय प्रकेशर परवदा

परमाला सर्वत विरावकन है, के सवसिव बाहरातो है। बेद भी उनके गलको औ पानते, फिर किया आहियाँ से बात है जब

🕯 । उन्हों श्रम्यक्रियाची में सूक्ष्य अवसी है। बिर इसरेक्ट्रे वरिर केसे बना सकती है। भिष्मिनी मिलनी ही कामानुर क्यों व हो आये.

देखीका यह स्रोध पैदा कानेवाला क्कब सुरकार वे केल बोले-'इसलेग

अवने काले तुन्ते अवस्या सम्बद्धधार मार नहीं चो थे। वरंतु बहि तुन्हारे काचे युद्धकी ही इच्छा है से शिक्ष्यर सुरिवर होकर बैठ काओ और चुळके रिज्ये आने बजे हैं इस तरह माद-विकास कारते हुए उसमें कश्मा क्षप्त गया

और सम्बंधक्रमचे दोनो बलोपर तीर्ल व्यानक्रिकी वर्षा होने लगी। इस सग्द्र काके स्ता सीरवपूर्वक कृद काके परवेश्वरीने क्ष्य-स्थानहित महान् अस्य स्टानीजन्ते

मार क्रारत । ये देवचैरी असूर क्रेक्ट्रिक करके अहने थे, तो भी अन्तर्में उन्हें उस जनन रकेककी जाति हा, जिलमें देवीके मक भारते 🖥 ।

(SHAMELAN ACA)

देवीके ब्रारा सेना और सेनक्पतिवोंसहित निशुम्प एवं शुम्पका संहार

प्राणि करते हैं। जन्म ! प्रकार-विव पराक्रमञ्जली महान् असूर जन्मने इन लेख

कैयोका मारा जाना सुरकार अवने व्य कृतंत्र

गर्जाको सङ्को वियो जानेकी आहा है, जो संप्रापका नाम शुनते ही इर्वसे स्थित उठवे बे। उसने कहा— 'आज नेरी अधारो

असुरगण बड़ी भारी सेनाके साथ संगठित

कालक, कालकेव, बीर्च, टीईट तका अन्य

लिये प्रत्यान करें हैं निकृत्य और मूल्य दोनों बाई का देखांको पूर्वोक्त कादेश देकर श्रवपर असम्बद्ध हो इच्छी की नगरसे आहर निकल्डे । इन पहल्ली वीरोकी अखासे उनकी संनाएँ

हो किलक्सी आहा रहाकर शील पुराके

उसी तरह बढ़के रिग्ये आगे बढ़ों, माने सरकोष्पुत्त पतक आगमे कुतनेके स्थि दठ काहे हुए हो । अस समय असुरसकते युद्ध-

थरा भारे । युद्धानकश्ची काले राज्य कावक आदिले आप्रार्थिक अपूर्णको में बोज्जा विजयको अधिकारको अध-एक कृत्य

मिल्पे पुज्जस्थानमें का व्यक्ति। विकास ही सैनिक वाधियोक्त समार के, बहुत-से देश भोदोंकी रोक्स बंध से और अन्य असूर अवने-क्रापेकी क्रमान नहीं होती थी। प्रकृतका तम ओप्ते पुर आत्म कर रिका। मार्गकार सलाही (मीप) की अनकाम होने जगी, वित्ते सुच्चार देवना क्रांप को । कुल और पूर्वने अवस्थानमें महत्त्व अन्यादार का गमा। हुनेका रच नहीं दिलाबी केन वा । अस्यन्त अभिन्तनी क्रोड्डे वेक्ट केक्ट विजयाती अधिकार किये प्रकारको शासर इस गर्ने थे । सहन्तर, इस्केम्पल तथा अस्य राज्यक असूर भी वर्ष प्रसामाने साथ क्षेत्रोकी संस्थाने वहीं श्लमे थे। यह महानामचे काले वर्णनेके समान विकास बहरता गळताव ओर-ओरसे बिक्यायु को थे, कोचे-बोचे जीन-दिवसरोके

स्थलमें पृद्धह, वर्तल, चेरी, विशेषान, प्राचेश जे । प्रमुखी ऐसी डोन्सको आक्रायण करती अपेर क्षेत्र आदि वाले करणाने । का सुक्राक देशर जानकाले अपने कनुकार करणाहा बाजोकी अस्त्रात सुरक्ता पुरुषेची और हर्ग प्रकृती । साथ ही सपुर्जाको इत्तेत्वक् एवं अस्तरहते भर वर्षे, वर्ष्यु जिल्हें अपने कानेतरहरे बंटेन्डो भी बजाया । भा देख सिंह प्रत्य ही अधिका कारे थे, ने उस रमाधुनिये औं अवनी काँव और मानवाने नेत्यांको केम्प्रेस ६३० पोप-भारते करने समान 📉 क्षा समय हिम्मान्य पर्यतपर राजी कां

रणनीय आर्थ्यको और 🚃 सुश्रीमित रिल्ल देवरियो और 🚃 रिस्ट्राव्य विकासिको स्थानिकोदी अन्येशासको रबोपर बक्रमंत्र जा यो है। जन मक्त्र जाई सन्द्राज्ये नितृत्व युक्तमंत्रे पति सरस कार्याको कारण-'न्योक्टरि ! सूच-वैसी क्रवॉर्ने असुरकार्यक स्थाप सम्बद्धानाचे सुन्दरियोके रचनीय प्रात्तिस्था बार्काके कुरमान एक कुछ भी हुए। दिसा भाग हो सह व्यक्त करक का देश है। ऐसे परेहर वारीको पुन विकासन पुत्रका विकास केले कर रही है ? यह कर क्कबर कर महत्त् असूर कुर के नवा। सब धरिक्का देवीने सक्त—'पूर अपूर | स्थापी क्यों पने कारत है ? यह यह, अन्यवी पातानको भाग का रे का सम्बद्ध कर महत्त्वी और अध्यास 🗤 🐞 समस्युधिये बाओसी अञ्चल वृद्धि करने रूपा, कमे करूर बरुकी बारा धरम्य रहे हो । इस समय इस रमाहंशमें कर्य-क्रमुक्ट जालभन पुरस-स्त कान प्राप्ता का I काने बद्धा दृश्य का असूर नीचे वाग. समान केट भी अन्ये मानेने मानुनात् क्षानं, करते, विजियसारं, परिव, प्रतुप, व्यक्तिका विकास करने लगे । अच्छी कृषिणे कुशुनिह, अल, श्रुएत तथा वड़ी-बड़ी कथा। हुए कोड़े गरेनी विकास करवार कालामेंने युद्ध करने समा। काले पर्वताने मारण किये ओर-ओरसे हिन्हिन्त दो थे। ये जन्मान बड़े-को शक्तक कुन्नाकार विदेशी अनेक प्रकारकी वाले जनने में और हो कारेके बढरन समाजुलये बढार कारने हाचिन्योके मालकान पैर रक्तो हुए समे। उनकी पीठपर प्रदरानी हुई कुन्न-आआइन्यर्गने पश्चिमेची पनित वह करते नियुक्तको प्रतासको, को अन्तरी हुई

कार्यकाओं (बगुर्जि)ओं वंशिवनोधे सकार स्थान क्षेत्रराम सुन्तरे मही जारी समित महारिक्तोंके स्तार सहय को थे। पार्ट बाद वानेके कारण घोड़ोके लग्ना को वर्षका दिकानी हेते थे। यहाँग्याने दिवाने है देखोंको चीरके यह उत्तर दिया करा देखेरे बाह्य विद्यार अन्य बहुत-से असूचेको अन्यस अवदार करा विकास का राज्य देखीने, पारे सारेको क्या राजपुरिको स्थापकी साथ मार्ग्यकाची किरानी ही गरियों का करते। क्षेत्रिकारोके केवल बालीचे रोजारकी सामि विकासी केरे से और अन्तर बाहर करेन केरका पर अवस करते हो ।

इस राज्य और युद्ध होने नका प्रकृतीका मकार पंजा के जानेक प्रकार करे आविकारे कियों को हुए हैंसे क्योहर नियुक्तको सारकार बराधानी कर विका dealy make attenues the make out कानेवर कुम्ब रोजले कर पत्ता और रकतर बैटबा अब चवारोंने एक 🖩 क्वेबर-क्रिक अधिकारके भाग भगा । अस्ते और-क्षेत्रके कुन्न करमका और प्रकृतकेका कार करनेवाले क्यूकरी दुवाद क्यारकानि की तक क्षेत्रक सिंह भी अपने क्रायानीको दिलामा इत्था पहली राजा। इन जीन प्रकारको प्रानिकारी जनसङ्ख्या भूष रहा ।

केत प्रियमणी केले जी, अपने क्यानके क्रोड्डी, निस्त्यती विरस्ताने आगावती प्रयास कार्यक्रम क्षेत्रक जीने मिल्ने मानी। विकास की बी र पांचू केरीने एक सन्तानेत हार-विहान इत्तरपाने केव प्रभावन निरमा । इस को भार निरमा । सुरमके कराने पूर् कारांके केवेंने और केनेके काराने दूर कारोबंद प्रान्ति प्रकृती कृतदे कर दिये। क्ताक्षात् वरिकासने विकृत कारका अस कान् अवस्य अंतर्भा क्रिक्ट । विश्वत्यक्री फोटने पूर्वित हो का इनके हारा नेक कार विके कार्यक निर्देशको वर्णनकी साहित क्राव्यक्त, पूर्वा क्या क्रमुक्तो स्थानक क्षात्म क्षेत्रक धार्मीचर तथा नक्षा । स्वयन्तर कुरको आवास्त्रे क्षेत्रेकस्य काकान्त्रे सक्ता का बहुकारों असूरने इस प्रकार नहीं सारक का भी और देखारओका को नाम करनेते प्रवर्ग प्रकारकत रिकारकत प्रकेशन विकास आकृत करका आरम्भ क्रिका । असके कराने हुए प्रकारको पोल-पोलनो हो सिलीको प्रत्ये। हेको क्रिक्स बहुत्या और इस असुस्था कारक प्राप्त किया । विकास संस्थानन वारिकालको वृत्यूको उत्तर क्षेत्रार ये केनी अञ्चल करण करके कानी पूर्व ।

का व्यवस्थान तिल्ला और क्यान्य कालाती प्रत्येत यह कनेना क्षाच्या केल प्रतासको पूरा गर्ने, अन्य व्यापनी प्रमुगेको काली और सिंह आहिते भा निका तक सेच देख करते काकृत से क्षे दिलाओंने चाप एवं । अंदियोका अस क्रमा हो गया । में डीम्ड मार्गले महर्ने मर्गी । स्वरूपर बन्द्रपाने अपूर्णन किया, बन्द्रपान बन्द्र बहुने सभी, क्रियका स्वर्ध निवासे सरकत असून संस्था हो को । यह जुनाई असेन होता था, अस्वास निर्मात हो देवीने शुरूरते व्यक्त कि 'युन कुन्नने नवा। देवलाओं और प्रावर्तिकेने किर विभागतपूर्वक को दो' तक देवना केल जान्यताचे आत्म कर दिवे। इस आदि को — 'सम हो, सम हो उपलब्धना ।' इस एक देखल सुन्ही हो पने । उपने । देखराजके

स्था अराष्ट्रको पुष्ट इसे पत्रम धर्मित शक्य ! इसे अवसर सुम्बस्थान स्थान स्थान अराष्ट्रको पुष्ट इसे पत्रम धर्मित शक्य ! इसे अवसर सुम्बस्थान स्थान स्थानस्थिता को सञ्चानुर्वका बार्गका अवस्थ करनेनास्य हेनी सरस्वतीके परित्रका वर्णन

a पंक्षिक तिवादका +

शा पाए करता है. यह इस स्केकने केन्युर्वेश किन्य करा, को स्वकार क्यांके अवासे प्रकट भीगोंका काशोग करके करकेकने न्या- द्वां थी। मायाके प्रकटने कन्यकनको नाम है। (अध्याम ४८)

देवताओंकर गर्च दूर करनेके रिप्ये तेज-पुक्तकविकी उमाका प्रादुर्धीय

पूर्ण जातर जूरुओ ! जूननेश्वरी जातो. जिससे सरकारी जातर हुई थी, अन्यास्त्रात्ते पूरः वर्णन कीरियो । से नेवी परम्याः, सूरकार्यो , ईवरी, विरामात होती हुई भी सामार तथा विरामान्याको स्त्री करी सारी हैं। स्वारतीने करा—स्वर्ण प्रतिको । आपरोग देवीचे जान एवं कान्यु परिच्छी प्रेस्ट्रांस सुने विस्ति जानकेस्त्राको प्रमुख प्रस्ति महिल्लो आहे केक है। एक सम्बद्ध देवस महिल्लो अस्तु केक है। एक सम्बद्ध देवस महिल्लो अस्तु केक है। एक सम्बद्ध देवस महिल्लो अस्तु केक है। एक सम्बद्ध

मनियोंने कहा—समूर्य प्रक्रवेंकि

电电缆

प्रश्न प्रतिकार्ध आत् कृष्ण है। इस सकता दिवसाओं और श्रानकोंने वरस्यर पूज दुआ। इ उसमें व्यानकाने उपलब्धे देवलाओंको अवसी बीत के पत्नी। इससे केन्याओंको अवसी सूर्वीरसायर कहा जर्म हुआ। में अवस् स्वांस्त करते हुए इस बालका उपलब्ध करने स्वां कि 'इससेन क्षण है, क्षणकाने केन्य है। अधून इनारा क्षण कर लेने। वे इससेनाका अस्त्रण कृष्ण उपलब्ध केन्या प्रवासित के 'शाम करने ! शाम करने !' सामे हुए बास्तकानोकाने वृत्त तमे । इससा करने असून है । इससे अस्त्रकानका केन्या सरनेके सामार्थ है ! असूरे ! वेन्याओंका

कैस्स स्वीपाल है।' इस प्रकार ने व्यक्तियाँ

श्रीप श्रीकरे लगे

स्वतन्तर ज्ञारी समय इनके जनस् वेजना एक नावन् पुत्र प्रचार हुआ, जे बहुते सभी देखनेते नहीं ज्ञाचा था। ज्ञे देखका ज्ञान देखना किन्तुकरी भर गर्थे। वे क्षेत्र हुए शर्मको करकार बुक्तने ज्ञाने—'बहु

क्या है ? व्या क्या है ?' उन्हें न्या करा नहीं व्या कि व्या क्याका (अन्वताती उन्हें) कर उन्हरू प्रकार है, को क्याक्रिका अधिवास कृत व्यापकेशाय है। व्या क्याक क्याक्रिका क्याने क्याक्रिकी अव्याप है। 'क्याक्रिय जाओं और पशार्थ-क्याक्रिय प्रशास अस्ति क्या क्यांच है।'

विकास करें। एक उस नेजेगांकिने उनी सम्बद्धित करके पूछा—'अकी ! एक करेन सम्बद्धित करके पूछा—'अकी ! एक करेन के ?' जल महान् नेजके हुए उकार पूछनेपर कर्मुदेवाल अधिकानपूर्वक करेंगे—'वें बाबू है, सम्बद्धित कर्मकाला करते हैं पूछा सर्वाधार प्रमोकार्थ के स्वाधार-जेगाकान सारा कर्मा अस्तिकोत है। वे ही समस्य विकास समस्य करता है।' एक कर महानेजने कहा—'बाब्वं! चेंदि तूम जनस्के रोवास्त्रचे समर्थ हो से का नूमार कराओं सो स्वी:' स्व वाय्येकसाने सभी उपाय करके

अपनी रक्ती अस्ति लगा दी। परंद बद

तिनका अपने स्वानसे क्रिक्य भी न इटा। प्रमासे वायुरोव लक्षित हो गये। ये कुप हो इन्हरूही सध्ययें होट गये और अपनी पराजयके साथ बर्जकर सात करून उन्होंने सुन्तरम् । ये बाले—'देवेन्द्र ! इन सब लोग अहे ही अपनेथे सर्वेश्वर होनेका आधियान रक्त है: क्यांकि किसी क्रोडी-से वस्तुका भी इन कुछ नहीं कर सकते।' तब इन्हरे बारी-बारीसे समस्त देवलाओंको सेवा । कव बे इसे जाननेमें समर्थ न हो सके, तब हुन, स्तर्थ गर्ने । इन्हर्क आने देख ग्या आगन पुरस्क रेज राज्याल अनुस्य हो नवा। इससे इन्द्र यहे जिस्सित हुए और मन-ही-का बोर्ल-'जिसमा ऐसा बरित है, उसी सर्वेषरकी मैं सरक लेगा है।' सकत-पेत्रधारी इन्द्र बारंकार इसी धाकका विकास कार्य लगे । इसी समय निकास कारणावय वारीर अरबा करनेवाली सविकारण्य-श्वकविणी विवासिया स्था अन वेबालकोयर वका करने और उनका नर्व इरनेके 🎮 चैक्सुक्र रचयीको दोपहरमें वहाँ प्रकट 📹 । में का लेक पुत्रको मीलने किराज रही थीं, अपनी कानियसे दशों दिवाओंको प्रकारिक कर रही भी और समल देवनाओंको सुरवहरूपसे व्या जला हो भी कि 'मै साक्ष्मल्, यरमञ्जूष्य यरमातम् 🖆 🕻 🖍 🐞 चार श्वाचीने क्रमकः बर, पाल, अक्टूक और अन्यम ब्राह्म विक्रे थीं। अतियों सम्बद्ध होकर उनकी सेवा करती थीं। वे वही रमशीय दील्ली वी तवा अपने कृतन पीयनपर उन्हें गर्ब का। वे लाल रंगकी सम्ब पत्नने हुए भी : त्यल फूलोंकी पास्त वका लाल बन्दनमे उनका शुद्धार किया गया था । वे कोट-कोट बन्दवेंके समान मनोहारिकी

क्या वारोही क्यानाओंके समान बंटकीशी वॉहरीसे सुसोचित वॉं। स्थाती अक्टबॉनिकी, सबस्य पूरोकी साहिएी क्या क्यानाकर्वकों का बहामायके इस सबस्य क्या।

तमा कोर्ली—मैं ही परत्रहा, परम कोलि, प्रकारमध्यी तथा सुगलसम्भारिणी



है। में ही सब कुछ हैं। मुलसे जिस कोई बटार्स नहीं है। में निश्तकार डोकर भी सामार है, सर्वतास्थाकार्याणी है। वेरे गुज अनकों है। मैं निस्तारक्या तथा कार्यकारकार्याणी है। मैं ही कामी आगावस्थाका आगावस्था धारध्य करती है और कार्यी अभावस्था पुस्तका। करती सी और पुरुष होनों क्योंने एक साथ प्रकट होती है (यही नेश अर्थनाशिक्षरक्य है)। मैं सर्वकार्यकी इंकरी है। मैं ही स्थिकतों बहा। है। मैं ही कार्यकारका विष्णु है तथा में ही संसारकार्य यह है। सप्पूर्ण विश्वको मोहपे कार्यकारकार्य पहासाया में ही हैं। कार्य,

हरकृषि और सरस्वती आदि सन्दूर्ण प्रक्रियों मेरे के प्रकारके कम माने गमें हैं। हन्मेंसे तथा में सबल कलाएँ मेरे अंहाले ही प्रकट उच्च भी नामायुक्त है और दूसस 😭 है। मेरे ही प्रभावको तुमलोगोने सम्पूर्ण । मानारहित । देवताओ ! देखा जानकर गर्व **हैं,संघर कियम पाची है। युक्त सर्वकिनविनी- खेक्के और भूक शनातनी अकृतिकी** को २ जानकर तुक्तोग कार्थ 🖟 अपनेको 🗦 जेवपूर्वक जारायना करो । \*\* भारतेश्वर मान हो हो। जैसे इन्हरकार - देखीका यह करणायुक्त क्षणन सुर इसी प्रकार में इंग्रहे ही समान आध्यातेको परचेश्वरीकी खुलि करने बेरा भए जनकर हो होकवासम्बन्ध निरम्पर जिल्लाकी हो वर्ष ४ हो।' अपने-अपने क्रवंचि लगे रहते हैं। मैं सर्वक प्रभावत है और अपनी सीसासे ही कपी देख-समुद्रायक्षेत्रे जिल्ला सन्तरी है तका कामी पराध्यर कामका श्रुटियाँ वर्णय करनी है, यह अध्यक्तकाले परावद्यते प्राप्ति होती है। मेरा ही का है। सनुज और निर्नृत्र—वे

करनेवास्त्र सुत्रवार बरुपुरसीको नवास्त्र है, देखक भविष्यानने वस्तव, सुकानार उन नवाली है। मेरे प्रचारे हमा कान्सी है, मेरे 'क्लाईस्तरि । क्षमा करे । यरवेश्वरि । असम क्यमें ही अफ़िदेश सर्वाको जलाते है तथा होजो : बाल: ! ऐसी कृष्ण करो, निससे

क्षणाहे रूप केवल गर्व क्षेत्र एकामधित हे वर्तका विविध्वंक स्मारेपीकी आरामना काने क्ले । ब्रह्मणी । इस अकार मैंने तुमसे देखोंको । यायाने परे जिल अधिनाको प्रकार प्रानुशीवका कर्मन किया है, जिल्लो (अस्माद ४९)

슢

सर्गं रिर्मुणं केंद्रेत बहुके दिनियां महार्था (स्वयाहाबांशत चेकं दिनीयं तदनवीतरम्।। एवं विकास वह देखा हो सा गर्न जिल्ला में। पत्रहा प्रथमिकाः प्रमुखि जो सम्कानीम् ह

n हमोन्यम् — पूरं प्राप्त पूरं प्रयोगिः प्रणासहायुक्तपिनी । आस्मेन्यान्तिः सम्बद्धः स्थानमे आस्तिः सम्बद्धः । क्रांतरस्थकरियो । स्थानकंगुन्य निस्य वृत्यंकारमञ्ज्येषी ॥ दिवासमाधि स्टब्स्ट क्टा भएककार्थेः । महाविद्यकारम् सर्वाचकाहरूवेशचे ॥ भारतनिक विकासका सर्वीकविकामध्ये अ विश्वीकः सहित्यानीतं बयन्यव्यासम्बद्धः । स्टः स्टिप्सर्वर्ते स्कारक करता व सर्वा वि एकन्यः। गर्दश्योकः संव्यवस्थितः and the second second second क्वाचिरिक्टकः। समीकार में एवं दुवा समेत्रमनिनः॥ मरप्रभावार्थिकताः सर्वे पना राज्यमी योध न्त्रंपानेक्यांत्रिकः। त्रवेषा सर्वागुतानि नतंपाध्यक्रभेषरे ॥ मेक्टबाद वावि प्रयमः वर्षे दास्त स्वयम्बद्धः स्वेक्टबस्यः अक्टब्रीस स्वस्थ्यमांच्यभारतम् ॥ अस्तिनिर्देशिक्षणसम् । करोपि विकर्ष सम्बद्ध स्थलका निर्देशिक्षणाः॥ सन्द्राच्योक्यांको अधिनाशियरं क्या शाकारित करारपरम् सुरुवो वर्णयके कृतवृपं सु पर्वेच हि

# देवीके द्वारा दुर्गमासुरका यथ तथा उनके दुर्गा, शताकी, शाकमारी और भ्रामरी आदि जाम पहनेका कारण

मृतियेते यहा—वहातहा कृतमे ! हम यह स्थेत प्रतिदेश पूर्णायीका व्यक्ति सुरता वहले हैं। अतः अस्य और विक्री अस्तृत स्थेतनात्त्वका अत्योग स्थान वर्णाय स्थानिये। सर्वप्रतिप्रतियोग सूत्र । अस्योध मृत्यारविश्याने नामा इत्यानको सुरवास्त्रका स्थार क्यार्थ सुन्यो-सुन्यो इत्यारा क्या क्यां

स्ता व्यक्ति क्षेत्रा ।

शुरुवे ओले—भूटिको । दुर्गन साम्रो निकास एक असूर का, को फाला मध्यमनमान् पूर्व वा । असने बहारतीके बारदायके जाते वेद्येको अस्त्री क्रमणे का रिन्दी का गया देखताओं के निन्दे अकेन कार पानार ज्ञाने कुलावर कहा से ऐसे ज्ञान किये, जिम्हें सुकबार देवन्येनको देवता की कारिका हो हो। वेदोंके अनुस्य हो सानेवर रतरी नेतिक किया गुरु हो धन्ये । प्रथ सन्तर प्रकारण और देवता भी प्रश्यती हो भवे । य पत्ती क्षत्र होता था, व अस्त्रक उस कर विकास जाना था। य यह होता का और व होय ही मिन्स जाना या । प्रत्यक्ष परिनाम यह हुआ कि प्रकारिक भी क्योंकाओं हैको क्यों कर हो गर्थी । सीव्यं क्लेकोचे इक्क्स्यत क्ल गवा । स्था स्थेग प्रस्ति हो गये। सम्बद्धे पुरस-जारका कान् कह काने राज । \$30, बाबदी, सरोवर, सरिताई और स्टब्स भी असमे रहित हो गर्छ। समझ कुछ और रक्तरी की सुका नकी। प्रतके सकत प्रमाओके विकार स्था के पान का पाने। अनोर महान् दुःसम्बर्ध देखनात समा देखना महेकरी चेनामामकी सराव्ये करे।

देशकारी चार—च्यामचे | अवसी सभी प्रमानी एक करे, दक्ष वारी । अपने सोचको केनो अन्तर्थ एक लोग निक्रम ही व्य से कानेने । क्याकिनो ! दीनकारो | की कुन जनक कर, व्याक्तरे निक्रम, कुन्ने, कन, कुन, नकर, क्रिक्सिकारी एक्टोप, कन, केना से संस्था क्रिक्स हुन क्या-नगर अन्याम सन्तर्भ ही खाल है । केनार कानके रिक्स संस्थानों दूसरा की । केनार कानके रिक्स संस्थानों कुन करना है । केनार है, नव-नक क्रिक्स से अकार रिक्स कुन सब स्थेगोंको कुन्ने बन्तरी है ।



वेक्साओकी यह काकृत अर्थन

Sec. मुनका कुरानची केमेने का समय अपने के सार्ग, अन्तरिक्ष कीर कुळीवर बक्क चारी

कारण रेजने एक प्रत्यक दर्शन कराया । कोल्यक्त यस गया, औ सुरक्तर उस क्रमा मुकारिक्य क्रमामके जिल्ला हुआ। क्रमान्य क्रमां करी अरनी क्रेस्ट्रीको केर

कर्ष, बार, क्यार क्या क्या प्रकारके पाते ओरके देवीच्य प्रवासित निर्माण करन-पुरू निर्म हुए भी। इस अन्य पान्ने कार्य का बेरेने बाहा का नवी। बिरा प्रमाणनीको नाम प्रदानो हेका उनके राज्यों तो क्यों और देख क्षेत्रोंने और युद्ध आराज्य हो नेमॉर्न करणाने श्रीषु क्रम्ब अन्ते । के कारकार होतार राजारात के दिन और के राज हेको सुर्वे । अनुवेद अन्यदे नेपांको अनुन्यानको स्कृतो भारत् प्रकारित की । इन व्यागानांत्रे भार स्मेन सुर हो उसे और सरकर ओवनियाँ भी विक नवीं। इतिकासी और समुद्रीने

या और में अपने याचे इन्तेने सन्तः

अन्याद वाम भर गया । पुरतीया साम और कार-पूर्णके उत्पूर जनस क्षेत्रे रणे। केले स्टूड क्षरणको ज्यूना जनस क्षेत्रे रणे। केले प्रथमें रहे पूर् फल घोटो लगी। क्योंने भीओंके मिले सुन्त पात और दूसरे pellentik flok warniwa nisara pape निरुषे । केवल, अञ्चल और व्यूक्तीनकेत राजुर्ज प्राची संतुष्ट के गये। यह देखीरे वेजनाअस्ति पूरा---'गुन्दाना और स्वीत-सा मार्च रिव्ह करी ?' का राज्य का वेजन एक्स हेक्स क्षेत्रे—'हेर्ड | अवने सन मोनोको प्रेन्स बार दिया । अब कुछ बानो क्रांबरत्यके प्राप्त अवदात हुए केंद्र स्थापन हों। केंप्रियो (" सम हैकीने "संस्थाना," संस्थान क्यून—'वेक्काओं । अपने करको स्टब्से, साओं । मैं जीस है सन्दर्भ देह नाकर हुने

अधित कार्यन्ते ।' म्ब शुरुका तक देवता कई प्रमान हुए । है प्रकृतन्त्र मेराव्यानन्त्रे राज्यन देशेयानी बनकोरि बन्दबाको क्षेत्रको प्रकार कार्यंद्र अवने-अवने कार्यादे कर्ष गर्ध । मेरर

mu-ab-een flegreit mete Offrech दिल्लाकी केले की है इसके बाद का वाकुलकोके जान केलीवन प्रकेकर पुरु क्षाराम्य कृष्टा । इस सम्बन्ध निरम्बन्दर करा रोपक क्षांच्या पूर्णन केलावी को अध्योतिको सेनावे बहु बहु भी। इसके बहु देवीने क्रिकुलकी कालों का सूर्वय केवाओं का काल। यह केन ब्यूके एतेरे गये वृक्षकी मानि वृक्षीयर मित प्रदान इस प्रकार ईश्वरीने कर सरका कृतिकानुः जानक कैनको मारका वार्त वेद बारका से केवलाओंको है सिने । तम देणका वाले—अस्थिके । असमने क्रमणेगोके निर्म अर्थका नेवाने क्या का कारण कर केला था, इसलिये पुनिजन आक्रमो 'प्रत्यक्षी' क्रमेंगे । असने प्रार्थिको क्रमा क्ष्म कामोक्स कामी सम्मा

रवेपरोक्त परण-प्रेक्त किया है, इसरिन्धे

रिक्या । एक दिल्या केम्बाइओको रहाके रिक्री

गताः । सम्बद्धानारं क्षेत्रं ओस्से सम्बद्धाः

क्रिया-रिक्स कर बेरेकाल तीको व्यानोवके कर्या

होने राजी। हसी श्रीकर्ण देवीके सरीरके

कुन्दर कार्यक्रमी कर्णा, तथ, किन्दरना,

क्षेत्रिकः पुण्यक्ते, केन्द्रे, कान्त्र, बृध्ह,

बोर्ज रिक्स्पूर्ट और मस्तूर्ग—के हम

व्यक्तिकार्यः अस्य-कृष्यः त्रिके विकासी ।

परबद्धान् विका सूर्विकारी अर्थका कर्नकाई क्रमा हो। का सको शको प्रकारना

कमानाम् नेपद्ध सारक दार १४० क और वे

शाय करणाजनको जनकरीयके 'दुनी' महोते । योगन्धि । क्यांत्रे प्रयास है । महामाने । आरमधे प्रमाणक है। हान-स्विति । अल्लो स्वयूक्त है। अल क्रान्याताको धारेकस अवस्था है। क्रान्याहि अती महत्त्वकांद्वत किन परवेद्वरीका प्राप होता है, इस अन्यस्थ्येक महारक्षेत्रा संबक्ष्म करनेवाली बनवती दर्जको मार्गकार मुख्यकार है। कारत है आवताई वृत्त भारती और प्रशंतको पहेल होन्छ करिय है। कृषं, पंचारत उद्येश असि —ये तीन्ये असर्पंड के हैं। इस आयके प्रमाणको भूति कार्यक् प्रात्मिको आकारी शुक्ति वार्त्यको अस्तवार्ध 🕏 : सुरेवरी गाल क्राव्यक्रीओ क्षेत्रका कुरस स्रीय है, यो इम-तैसे अवशेषर संहत्या भारके ऐसी इक करें। देनि । अस्तवके सक् देशा ही बार करना वालेके, जिलाने सीनों क्रोन्ड गिरमर निध-काकाओं प्रियमक न है। अल इपसे इक्लेका पर करती खें।

देवीरे पारा-न्येकारको ! प्रेसे मक्रवेंको देखकर गाँधै जल से उलकारिक क्रमा क्रमार्थ आर केव्ही है, उसी सन्द्र में सुध स्तानके देखकर ज्यानुस्त हो देखे अपनी है। शुर्व न वेलनेसे नेश एक अन्य भी प्रापेत समान बीलता है। मैं तुन्हें अपने कड़ोनेड कारान सम्बद्धारी 🛊 और तुम्बरे रिप्ने अपने

'कावरमार्थ' के जानने जानकी काली अधिकारको सुन्नेपित हो, असः तुन्हें मोर्च होगी। क्रिके ! जारूने कुर्नन करणा की विकास नहीं करणी वाहिने । मैं गुकारी tapipage un files 8, perfeit vier und apalletiqu feuren urrite fieb स्रोप काल है। मैसे पूर्वकालमें सुन्हारी रकाके रिक्ते मेंचे क्रिकेश मारा है, जरी प्रकार अली भी असुनेका भेड़ार कार्यली---इसमें मुखे अंक्रम नहीं करना कादिये । यह मैं कार-पान बक्ती है। अभिनाने जब पुत-कुल और निश्चाम कारके दूसरे देख होंगे. का सरप में पानेचकी देवी प्रयुक्ती क्लोबाचे गर्पके केनिकाम्य करण करके नोक्कानी क्रमा क्रेमेंटी और ममासमय का कार्राच्या प्रथा कार्यन्ते । क्याप्टी यूरी होनेके बारण का स्थम भूते लोग 'प्रमुक्त' करेंगे । क्षेत्र में प्रचानक कर बारण करके असल कुरुक असुरका क्या कर्तनी, तथ संसारके करूम कुरे 'सरमरी' सहेंगे । जिर मैं औप (मर्ककर) क्या करण करके राह्ममाँको काने कर्तृती, इस इत्यन केरा 'बीमाईबी' क्य प्रतिक क्षेत्र । यक्ष-तम प्रशीवर कर्तनेकी ओरमे कथा क्रमत क्रेगी, तक-तक A source from soundfood opening कर्मानी—इसमें संस्था नहीं है। को देवी क्रमको क्रांड गर्के हैं, के के जाकनमें माने क्को है नका उन्हेंको चुनों कहा नक है । सीनो क्रमोद्धार एक है। व्यक्तिका प्रतिपादन होता है। इस पुर्जीपर महेवारी प्रत्यक्षीके समाप कुलाल कोर्ज द्यानक देवतर नहीं है; क्योंकि के देनी सम्बद्ध प्रस्थानां संबद्ध देखा में दिनों-प्राण भी है समारी है। समार्थन मेरे प्राण कहा नेती का नहीं थी। (अध्यास ५०)

देवीके क्रियायोगका वर्णन—देवीकी मूर्ति एवं मन्दिरके निर्माण, स्थापन और पूजनका महत्त्व, परा अम्बाकी श्रेष्ट्रता, विधिन्न पासी और तिवियोंने देवीके इत, उत्सव और पूजन आदिके फल तथा इस संहिताके सथण एवं पाठकी महिया

कारानी चेले—बहायते, ब्रह्मपूत्र, सर्वत सनस्कृतसः । वै डवाके कन अञ्चल क्रियाचेगम्बर वर्णन सुरुत ब्यास 🐌 व्या क्रियाचीगच्या स्थान व्या 🛊 ? अस्त्या अनुक्रम करनेपर किस करूकी प्राप्ति होती है तका जो परा अल्ला क्लाको अधिक प्रिय है, बहु कियानोप क्या है 7 के एक बाते पुत्रमे बताइये ।

रस्तक्ता जीने वदा — व्यक्तिकान् हिराधन । युग जिस साम्बद्धी कर पुरु रहे है। यह सब मैं बनास है जान देवर सुनी । हानकोण विस्ताधीय, अस्तिकोण—के ब्रीयासम्बद्धी इंप्रस्थानके तीन नार्न बद्धे नमें हैं, जो भोग और योख देनेकाने 🛊 विभागत जो शाम्यानेर गाम संनोत्त होना है, कान्यर नाम 'ज्ञानकोच' है: उसका बाक् कन्द्रअभिके सम्ब को संबोध होता है, को 'क्रियाकोप' बकते है। देनीके जाब आन्याकी व्यक्ताकी भावनको चलियोग क्या क्या है। हीने योगोर्वे के क्रियाधीए हैं, इसक्य प्रशिक्तान किया जाना है। कर्मने वर्गक उन्पन्न होगी है, भक्तिमें ज्ञान क्रेंगा है और ज़्जनसे मुक्ति होगी है—ऐसा प्रान्तीये विज्ञान विज्ञा गण है। मुनिश्चेष्ठ । योक्षका प्रशास कारण योग 🐍 मरेनु कोनके क्षेत्रका काल जाना क्रियाचीरा है। अकुतिबंधे माबा कावे और

सरावन प्राप्तको प्राप्तको अध्यक्ष मामाया स्थानी समझे । इन हो रॉके काइमानी एक-कुराने अन्ति वानकर मनुष्य केन्द्रर-वनको एक हो कर 🖟 🕈

ब्यानीयन्त्र । यो मन्त्र्य देवीके तिथे कार, राजादी अभवा निर्दाणा मन्दिर कवा है, जनके पुरस्कारका कर्नन सुने । अनिविध केंगके हारा आराधना करनेकाकेको जिस कहान करनकी जाहि होती है, बहु स्तरा करन कर प्रश्वको जिल जाना है, जो देवरिके रिचने वन्दिर समयाना है। बीक्सभावत वर्षेत्र वनवानेकामा कर्याचा पुरुष अन्यनी पहले क्षेत्री हुई तथा आगे इक्टोबाली इंजार-इजार पीक्षियोका स्टार कर केम है। करोड़ों क्योंचे सिम्बे हुए मोड़े का बहुत को बाब होच रहते हैं, के ब्रीसालके वर्ष्यका निर्वाण आरम्भ करते ही श्रवाणरने नष्ट के कले हैं। जैसे नहिपासे नहा, सम्पूर्ण क्योंने कोन्सन्त, सन्तर्ने पृथ्वी, गहराईने कृत्या और जयस स्थाने सुर्वित्यका विक्रिष्ट कार है, जरी प्रकार संपन्न देवताओं वे औररा अन्या बेह मानी गयी है। वे सनस वैक्राओमे ब्रह्म 🖁 । जो उनके दिन्दे चन्द्रि कार्यमा है, बहु उन्त-सन्त्रवे प्रश्नेष्टा पास 🛊 । कार्यो, कुरक्तेत्र, प्रचाम, प्रकार, न्यास्त्रकार-सह, वैधिकारको, जानरकार्यक-

<sup>=</sup> मामो तु प्रपृष्टी निकासकारि उद्धा द्वाराज्यः स्वीतन त्युपूर्वत्व सुन्तके परावस्थात् ।

कार्यः, भरत कुम्मान्य श्रीकर्यः, प्रत्यकर्यः, क्योज्यः जीवे और इनकर कार्यः मोर्ड

गोकर्ण, मध्य, अलोका और प्रस्का क्रमादि पुरुष अरेजीमें अध्यक्ष विक विकार भी ज्ञानचे बालका माँध्र करवानेकात मनुष्य क्षेत्रसम्बन्धानो पुरत हो सम्बन्ध है। मनियाने हिरोक्ता मोह जनतक का जिल्ले कर्न किया है, जाने हमार क्लीनक का कुछ मन्त्रिको प्रतिकृत केन्द्र है । को सनका सुध राक्षणांको सम्बद्ध अनुबद्धी प्रतित्व क्रान्सात 👢 यह निर्धय होकर अवस्थ इनके परंप करते माता है। इस महा, सुन का और इस मक्षापने देवीकी पूर्णकी कारका सरके योगनामाने अस्तर्ते यक्ष कृतकृतः है पाला है । याज्यके धारकारे जेन्द्रर अपलब्ध कुराने किल्ली चेत्रियां चीत चर्चा है और विकास अलोकाची है, इन सकते करून सुन्दर वेबीयुर्निकी एक्क्य करके सन ton ku को केन्द्रस कामहोत्ति वस क्रम्बनको

हरण हैने हैं, उन्हें बर्ज्य भूते क्रांच कारिये । के साक्ष्मा क्रेमीके मान है। क्रे चान्ते-फिरने, संने-आयो अच्या पत्रे होते समय 'जना' इस के अक्रमके मानवा जभारक करने हैं, से कियाने से नाम है। से निम-विकास कर्वन एक, एवं और रीपोद्यम देवी यस किवाबर यूजन करते है. वे रिकाफे क्यांने अले हैं। को जॉलॉहर नेका वा विष्टीचे हेलीके अन्दिको सीको 🛊 अनन्त कार्य झाह की है, ये की कार्य बारमें जारे हैं। जिन्होंने देवीके परण उत्तर एके रमनीय मन्दिरका विजीत प्राप्तक 💃 इनके कुरको लोगोको मान उस सह

अवसीयांद्र देती हैं। ये कक्षती है, 'ये त्येण नेदे

है। अन- भारते हेक्के जानी की महरत हो।

धानीनांति पूजा आर्थिक प्रकृत सामक निया-निवा मधीरमधी निर्म प्राचीन करता है, का-कारको अध्यक्त प्राप्त कर रेस्स है। को ओन्सावको पंजांका को हुई उपन कृतिको कर्याक्रिक भीचे ज्यानास है, सरके पुरुषकारको गामना प्रदेश कर समारा है? क्यान, अन्यत, क्यान, विद्यालीको समा धनन्त्रीया आदिते पुत्र सार तथा एक रिकार केशोरेर हुनके कानेज़रीको महत्त्वके । जन्मान् अपूर्वकामुच्ये क्षति अपिने काल कार्यान दे तत्त्व कुत और वार्यास्त्रीय व्यक्तिकारः वृंबोच्छे अस्तर्तः अत्यो । कृत्या कारणे अपूर्ण, कार्य, अधातावाचे अक्ट प्राप्तकारी प्राप्त और प्राप्ती विभिन्नोचे नाथ, पुण अली, क्रमानेक्स सम्बद्धान्य विशेष कृत्र करनी काहिये। गरिक्का, श्रीकृत शकक देवीलूकको पहने क पुरस्कात कर करने हुए हेवीची आगवण कारी व्यक्ति । विकासाना और कुरम्मेको क्रांक्कर प्रेय सभी पुरु देवीके हिन्दे अनिकारक कार्य वाश्विके ( कार्यलकी पूजा क्यांक रिपये विक्रीय औरियक्टरस्य होता है । को देवीको स्रोते-कशिक पुरस प्रदास है, यह करोड़ों निकॉने कुछ ४०के परम बाममें

कारत है। देवीके प्रधारकोच्छे प्रकारके

अपनी तथा अपने अपराजीके किये सम्ब-

प्रचंत्र करनी कारिये । 'जनसको आरम्ब

आवित न अस्ते।' इस उत्तार शीवाला

राम-दिन अस्त्रीओर देती हैं । जिसने न्यादेवी

इंगानी सुध पूर्विका विश्वाम कराया है,

अन्ते कृतके का दूखा कैंक्जितक लोग

र्वाज्येको स्थानकृति को है।

महत्त्वपानी पुरियो स्थापित करके जनकी

• मेरिक सिक्क्स क 84% Elbit a fiel füngelige barteten zuve bifengelen ermeltener zelt fingengene befielt gebegenen.

प्रदान करनेवलमें परनेवले ! जनक होको ।' काधिक और इसरिरिक क्योंका नाम करके इसादि बाजबोद्धरा प्रकृति एवं अच्याबाट वर्ग, अर्थ, काल और मोड्स—इन बार्ते

(क्यारिका) और कामको कुलांसे आने। महकार सैकाई बार प्रचान करके प्रोक्तरसहित गौरीदेवीओ पूजा करता है, यह जन्दवाले प्रार्थना क्षेत्र। जो विद्वान् करोड़ों जन्मोने किने पने फनरिन्छ, इस प्रध्या देखीचा कुछन, इन एवं श्लोशक

करता हुआ देनोके भारतो राज्य दानेकाच पुरुवकोको अञ्चलकाने अञ्च प्राप्त 🛊 । क्यानाम क्रमान क्रम क्यार व्यान करे। देनी 💎 चेद्ध स्ट्रान हरीचाको 🕬 करके को सिक्षार मध्यर है। काले प्राथमि अध्यय एवं आवन्त प्रत्यानको साथ महेबरीया यूजन बारकी जुताई है सभा से जनानेको अभीता अल्या है, अलो प्रेरंग कुछ की अलाव नहीं बारता है, यह उपा-माध्यक्षे बच्चनते एक है परम्परको जान केल है। किवाद पूरव उसी क्तीपाको केल्वलक करे । उसने केवर-स्त्रीत जन्मन्त्र उन्तरती पूजा को। पूज-, कृतुमा, जाक, कार्य, अस्था, कार्या, स्था, क्षेप, नेकेड, कुमझर गया अन्य नाथ-प्रकोद्वा विकासील सर्वकारकारकारिकी महामान महेशरी श्रीनीरी हेनीवा पूजा कारके क्ये जुलेने जुल्लो। को अलिका निकामकांक कर विभिन्नो केवीका इस और अलोक प्रदानों केने हैं।

पाल अक्षण करनेकारी है। इस अधान क्षेत्रक अल्याको सुनुवक्षणी पूर्णकार्थ महिन्द्रारिका ब्यान करके क्यूँ नैवेकक सन्तरे अपने कैपनके अनुसार स्वास्त्रक करे। यह नामा प्रकारके कोट हुए माल अस्ति और । प्रकार देवीको आवन्त प्रेम है। पृथ्वीको रथ को परान्य अन्यवस्थित स्थित अञ्चल सन्त्रो, ब्यूबल और पूर्वको उत्तरे पर्दाने करता है; यह मनुष्य अध्ये सारे पायवहुनके. यहके, केहोंको कोई और ह्याराजीको सारकि बोक्स निर्मान के जाना है। यो केंद्र सुद्धाः माने। इस भारतको मॉलनाकि राजनी तुनीवाको भारतनीको जनवाको निन्दे का काराव्य करके उसे पुन्यसकातीने क्षारोतिक करे। किए काले जीतर किन्यकेनीको विराजनाथ वर्ष । संशक्षात्र स्टिक्ट एक का जनक को कि गए अन्यत क्यानेकी सन्पूर्ण जनस्वती स्थानेत निर्मा कानी देवाकार कानेबे निर्मित रक्षके चील केरी है। कह रहा की वॉरे करें, तह तक-कव्यार करते हर प्रार्थन वरि-the t designed t pre street prend आने हैं। जरू हमारी रक्षा परितिये। (पाहि देशि क्यानानान् प्रशासन् ग्रीनामनाते हे, 🕬 क्षेत्रोत्सक करता है, इसे दित्या देवी अन्यूमी अन्यवीक्षण देवीकी अंतूह वर्ष और पासके क्या क्या प्रकारके को क्याने । जन वैज्ञान भागके सुद्ध पक्षणे को अञ्चल का उनस्की सीमाके अनातक रसको से हारीया क्रिकि आसी है, उसमें आन्यासरहित जानार वर्ज उस रक्षांतर हेवीकी पूजा करे हो को अध्यानकार प्रत करवा है तका केला, और अध्या प्रवासके क्रोडोंसे क्याकी फारती, चन्ना, जन (अवकर), कन्नुचा इत्हीं क्षश्रीः किर अहे वहाँने जर्मा घर है

क्षानेप करते अन्तर्ने देखेले जन्मते ann it e

भावन और सहस्रहतानी सुद्ध कृतिकाको को विकित्त्रकेत अञ्चलक कर और कुराय पराया है, यह इस स्टेम्पने पुत्र, चीत्र हुने बन आदिले सम्बन्ध क्रेकर हुना भौगात है बाज अन्तरों एक लोगांजी जनर शिरायमान क्रमानंत्रको जान है।

आविक्तालके सुक्रावर्थ अवकारत कारण वार्थाचे । इसके कारनेवर सन्पूर्ण माननाई सिद्ध हो है जाती है, हमते संस्थ नहीं है। इस काराय-स्थादे प्रश्नानक कर्नन बारोनी काराया आहा, यहारत यहान मका प्रदानन कर्तस्थित भी समर्थ औ है; वितर दूसरा बर्धन समर्थ हो सम्बन्ध है। पुणि-क्षेत्र । जनगर-सन्दर्भ अनुसूच काले. विरामके कुर राजा सुरबंध अवने सोधे हुए राज्यको प्राप्त कर रिका । इस्केशानी कृतिनाम् गरेश्च सूचलंगिक्युवार सूचर्वको इस बारायके प्रकारने हैं राज्य अनु विक्या, कें पहले उनके शतको दिन गया था। इस प्रतासकात अनुसार और महेश्वरीयो शाराक्षण करके रासाधि केंग्र संस्था-सन्धानो कुछ हो चोक्स धानी हर है। जो मन्त्र सामिननारके सुरुक्षणे विविज्ञीक प्राप्त करके दुनीक, बहुती, सालवे, रूपूर्वी, नवानी एवं व्यक्तिती विश्वित्योची वेशीचा कूलन कारण है, वेशी दिल्ला निरम्पर अस्के सम्पूर्ण अर्थाञ्च नकंत्रधारी पूर्ति करनी रहती

बारता है, यह इस सोवाने सन्पूर्ण जोगीका है। यो बार्गिक, नर्गकीर्य, बंग, बाब और कारन्त्र असमेर सुद्ध पक्षमे कृतिमामो जन करण प्रथा साल करेन आहिके कुली एवं क्षांच्या क्षेत्रे प्रहलाके देवीकी कृत करता है, यह सन्दर्भ बहुनको प्रसा कर रोवा है। दिलोको अपने सोपानकी जारि क्षे रक्षके रेजे एक इस बहाद प्राची आवरण करना कांग्रेचे नथा कुलोको भी क्रिक्स, क्षत्र एवं प्रकार प्राहित्के निर्मे इसका अपूक्त करना वर्षाको । पुरुषे विका अन्य को भी देवीको दिल सम्भवती ज्ञा न्योकी आर्थिके प्रथा है, मुस्सू कुम्मांको प्रथान व्यक्तिकालके आवारण करक कार्यने ।

पह उपलोक्ति परा पुरुवाची तथा क्रिक्टचरिक्तां क्यानेकाली है। इसमें कार्य प्रकारके ज्याच्यान है। यह कानामकी क्षेत्रक चोल त्या गोवा प्रदान क्षत्रकाली है। को हो। परिवासको सुनवा सा स्थापनिय क्रेक्ट कुरूक अथक गांग व पहला है. का कामकरिको प्राप्त होता है । विकास भागी सुन्दर अक्टाने फिकी अभी वह संदिता विरोक्ति अधित क्षेत्री है, यह सन्पूर्ण क्रणीक्षोचके आस् कर रोगत है। वर्गे भूत, वैस और विज्ञासारि सुरेंने क्रांची पर नहीं केला। यह कुरुतीय अवदि सम्मनियाँ अवका पार्ट है, इसमें संप्रय की है। अस-क्रिकारी परित्र प्रमुक्तिन पुरस्को सह इस क्या पुरुवस्थी रससीय इनासंदिक्तका शयम दूर्व पांच करना चाहिये।

(अव्याच ५१)

## कैलाससंहिता

### ऋवियोंका सुत्रजीसे तथा वामदेवजीका स्वन्दसे प्रज-प्रणवार्थ-निरूपणके रूपे अनुरोध

तकः विकास सङ्ग्राम स्थानका अञ्चले । प्रधानपक्षेत्रस्य भागीकाकाकोत्वर्वे स

वो प्रवास (अकृति) और पुरस्के नियमा तथा सृष्टि, याख्न और संद्वारके मारण है, ज्य पार्वनीयक्षित विश्वको उत्कोह पार्वक्षे और नुवोके काम प्रमान है।

व्यक्ति नोले -- सुलवी । सुवने अनेवा आर्जानीसे युक्त परम मनोबर कार्याहरू ध्यानेवाली केलावर्गहिताका कर्वक वर्तिकिये ।

व्यासकीने कहा—पूजे । विकासकार प्रतिकादन करनेपाली हैएक केरनक-संविकासर वर्णन करना है, तुम प्रेय-पूर्वक सुन्ते । तुम्हारे प्रति श्रोह होनेके कारक ही में सुन्हें यह अस्तृह सुन्न था है।

प्रतना वाह्यकार व्यानस्त्रीने कार्याने मुण्यिके शवा सुरुवीके संबद्ध व्यासः पुनि-संबद्धः विज्य-पानंती-संबद्धः विकासिक द्वारा कार्यतीके प्रति संस्कास-पञ्जी, इंन्सिसरकार, संस्थान-क्यार्ट, संन्यामपञ्जीत्यास, कर्णपुत्रम, अन्यासी-मद्भीत आपि जर्मगोका वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सुराजीके निजन को संवादकी अवनारका काते हुए जुनजीके इति कवियोके प्रसंका के कर्नन किया।

कृषि बोटे---व्याधना सूनती । अन्य हमारे जेंद्र गुरु है। अनः यदि अस्यका हकक अनुमद हो सो इस आयरो एक प्रश्न पूछने हैं। श्रदालु किन्योवर अल्ब-वैसे बुक्तान सक्त स्रोह रत्सरी हैं, इस सम्मान्द्रे अन्यने इस सम्माद क्षें अवश्व दिका दिका। मुने । किरवा-क्षेत्रके कृत्रय पहले आयने जो वापदेवका का बुक्ति किया का उसे इनने विस्तार-कृषेक नहीं सुन्त । अब हम बड़े आर्ट्स और अञ्चलके प्रत्ये को पुत्रक वाहते हैं। कुर्राद्धिको । अस्य अस्त्रास्त्रपूर्वक अस्त्रा कर्णन करें ।

व्यक्तियोग्नी का बात सुवकार सुलके सूची। अस काम निकारकाल इतन सरीरवें बेबाल हो आया। उन्होंने गुरके भी काम अकृत्व पृत बहादेवजीको, विभूकत-करणे प्रक्रमंत्री उत्पन्नो तथा गृह कारको भी भाषापूर्वक राज्यार काके युमिकोको अञ्चलका कारते हुए गाँकीर कारोंने इस उत्पार क्या ।

> कुरको भोले—बुनिको । सुकारा कल्कन हो, तुन भव लोग प्रदा सुर्शी रहे । यक्रभग यक्रमाओं ! तुम भगवान् विकोर



भारत तथा श्रामानुर्वेक प्रतक्षा कान्य और सर्वेद्ध था । यह सरोवर संबद्ध , अगाय को पान कारगाँउसी कुई था । आये सम्पूर्ण करवेवाले हो, यह निवित्रकारों अञ्चल ही क्रमार्थकरू रूप विकास से। यह A cer piritit gente per forebreit प्रसारमाध्येक सर्वत करात है। कार केवन कारकार सकादरकारीके समीच ही भार। महान्ति मान्द्रेयने दिल्लीक साथ अल्बे क्यो । पूर्वकारको । प्रमान बारको बाजानि कान करके किन्गरका बैठे हुए बुनियन्द-बानकेस सामनेद गर्नने बाहर निकारने ही रिकारको प्राथको स्थित को स्थ शेकिन कमानका दर्शन किया । वे जाते हर कुर्वके सम्बन् रेजन्सी से । मोर अनका सेव्र

हरते । में मेट्रो, अल्लाहें, पुरत्यों क्या अल्ल कार प्राच्योके भी मानिका क्रानिके पराजनेकाके के ह केवल, अनुष तका कन्नक भारति जीवांके पान्य-सामीयाः वर्षे व्यवस्थिति आप था । अवका सम्पूर्ण अञ्च काम नामानेती इन्त्रका दिखानी देता का। उनके मातकार बाह्य औरवा अनुस्त प्रतेष्य हेता था। वे Partitie perfeet teff & : Steit Weit क्रिको बन्तुकी इक्क नहीं की 1 के प्रीत-कन आदि ह्यांने को कथा आईकारपुरू थे। के रिगम्बर महत्वारी महत्वा दुसरे महेवाफे स्ताम जन्म ध्यो थे। अविके-वैसे समाज्याने वर्ष-को पुनि तिल्ल होका करें पेरे रहते थे । ये अपने करणीके सर्वाजनित पुरुषाने इस वृष्टीको परिवा करते हुए उठ aits Report aire sent Reveal Preset बामबाब-अक्ट परम्क बरावन्त्रे कार्यके रक्ते थे। इस नगर जूनते हुए कल्लोकर्जन र्राज्य दिल्ला— क्रम्बरश्चाचे प्रशासायुर्वक प्रवेश किया, अर्थ क्या बद्धार विकासकार, प्राचनक प्रतिक सारम

करनेवाले, सवस असरोबेर कारण और

स्वविध-वर्णिक धरमान् काचे रहते थे। काके साथ कावी सक्तिकार 'गनाकाची'

भी भी । भार्ति स्वान्त्रसम्बद्ध अत्तरी प्रसिद्ध एक

शरोबर था, यो समुन्ते समान अन्यम एउँ विकास विकासी केल या । समया जल देवा

कार का क्यां का भूतम् वी। सभी अनुरित्ते प्रदानन सूचित होती की। कृत्य अपनि क्रमणी प्रतेषात कहा रहे में र स्वरूप हैं क्षांकर्मा करकी क्रमान करती थी। अनुनि अन्ते पार क्रवीपे समाप्तः समित् कुल्ल, यर और अचन सरमा कर रके मैं। व्याप्तक राजि और एका करने का कृतिकृति वाही प्रतिको प्रवास समित agreed flowers नारेष चेत्रे—के प्रकार समार्थ. promiés pirang, promiéros जीवारे पुत्र गया प्रशासना है, का आह med miffereit miert serent bi केट्टरनके अर्थाभूत कहा है। विकास स्वयंत्र है, को केटान्यक कर्च करते हैं, वेदानकी अर्थाको अस्तरे हैं और निर्म भिन्ति हैं, उन इक्क्नुवानीको कार्रकार नगरकार है। क्रमस व्यक्तिको स्वापनको प्रतिहर गुरुके क्यान्यवर है। को साथ गुरू है, जिल्ला सन गुरू है कथा को गुरू स्वयोके सात हैं, स्व

क्रमी क्रानिकाको सरस्या है। इस्ते !

आप अगरंग की आधना आद्य और महान्ती

भी काम महान है, सारका और संस्थे अवस्थ

चून और मजिन्यमें भी कृता है। अस्य चन्यक्रमाक्रमकं स्थानकर है। आप स्थन्द

(मामके नर्जरे चल) है। स्वन्दन (नर्पके

< विकास विकास के अ 

स्तालन) ही आपका रूप है। अस्य पूर्व जातुरविदारक देवको नगरकार है। आपका और अरूपके समान देवली है। षारिजातको मारवसे सुकोषित, मुकुट आदि कुक्कुमले अक्टिल है। अवने क्रोटे भाई धारण करनेवाले आज कन्द्रसामीको स्था नमस्कार है : आप शिवके क्रिका और कुत हैं, जिब (कल्कम) देनेवाले हैं, विकक्ष जिब 🖁 ल्ला दिया और क्रिकंट किये आवयादी निधि 📳 आपको ननकार 🕏। अस्य भक्तमीके कलक, कृतिकाओके कृतार, धगवती ज्याके पुत्र तका मरक्योंके कर्ये शायन करनेवाले है। आव महत्वृद्धिकर् देवताको नगववर है। बहरूर गन्त आववा पारीर है। असर कः प्रमारके अर्थका निकास कारनेवाले हैं। आयवद इस्ट कः कार्गीहे को 🖟 । आप पञ्चानमञ्जे वारंकार नगरकार 🕸 । प्रायकात्म् । आपके बारह विकास नेत अस्य सारह आयुक्त सारम्य कारते हैं । अस्यको मनकार है। आप क्यून्त्रभक्तारी, भागा अब अन्तर्व अधीवको केनेवाला है।" तथा चारो भूजाओंने कन्दाः सरित, युक्का, मर और अभव कारण करते हैं। आज भागकन् कान्यकी स्तृति करके तीन वार

नवस्त्रीको आनन्त्रमधी गहिमा सुनकर आप वन-ही-यन आनन्तित होते हैं । आपकी नक्षका है। लाह आदि देवता, युनि और किनरपन्नोसे गत्नी मानेवाली गामा-विक्रोपके हारा जिनके प्रक्रिय कीर्तिभाषका निराज किया बारा है, का आप सार्वको करकार है। देवताओं के निवंश किरीटको क्रिश्रांका करकेवली एक-मालाओसी असम्बंद वजेहर चरणस्थित्यंकी एवा की कारी है। जानको नवाकार है। को बाजरेब-क्षार व्यक्ति पुरस् विका स्वयंत्रसोपका पाट क क्रमण करता है, यह परमर्गातको प्राप्त होता 🕯 । 👊 स्थेत्र सुद्धिको सहानेपास्त्र, और बारह उडी हुई भुजाएँ हैं। उन भुजाओं ने विकासीताडी पृद्धि कार्यकारक, आयु, अवरोच्य तथा बनकी प्राप्ति करानेवास्य और कामदेकने इस प्रकार देवलेनापति

बक् त्याल नवाव्यत्तीके कुचोंने तमे हर

• करलेन इतान

604

अर्थ- प्रकाश क्षेत्र प्रकाश के क्षेत्र के प्रकाश के ब्राह्म का अर्थ का अर्थ का अर्थ का अर्थ का अर्थ का अर्थ का वैद्यासर्वाराज्यातः । वेद्यासर्वाराज्यानी । वेद्यासर्वारादे पार्थ विद्यास्य पाने पार्थः ॥ मन्ते मुक्तम भूरकः। स्थान्य प्रशासन्य च । सूद्धान स्थानस्थान मुद्धानसभीके वकः ॥ अपनेरपीयसे सुध्ये प्रकृतिकोरे भारतिको । नेक प्रसुक्तात्व प्रस्कृतकार्वकवित ॥ स्थान्यक् स्थान्यकच्या निर्विधकानोजसे । स्थी मन्द्रस्थानोद्यान्यक्रादिक्ष्णे सदा () दिव्यक्तिकाय पुरुष शिवस्य दिव्यक्तिने । जिल्लीका जिल्लाहरूदियने नगः () गार्कुपाक गारिताओं कार्निकेश्वय कारते अन्यपूर्वाय व्यक्ते अस्यानगराधिने ॥ पद्चिमार्वनिभाविते । पद्मनार्वतसम्बद्धः भाष्मुस्तमः असे नयः ॥ **प**रकारागीयव **अयम्बद्धानमञ्ज्ञते । अयम्बद्धानमञ्जन्भ अवस्थानम् समीतम् हे ॥** गतनाया के हैं। चतुर्पुरम्य प्राप्तान प्रतिकृष्णुरुवानेने वस्तापन्यकार नामेऽसुर्यनेदारिके ॥ गजानस्त्रेषुमार्विकावृद्धामाञ्जितकाले । भागः नामकाकारम्बिकानिकाले ॥

क्रमणी परिक्रमा की और पृत्तीपर क्ष्मणी जोजनेकी सकि वा का करनेकी केन्सल

स्रोति गैरकर नतमसम्ब 📦 व्यवकार स्वाहाङ्ग प्रमान और परिकास कानेके अनन्त से विनीत वावते उत्ते पत करे हे न्ये। बायदेकरीके द्वारा किये तमे इस कामार्थपूर्ण स्रोक्को सुनका महेवापुत करकम् कार को जलज हुए। उस समय में महारोग वाल्येकवीसे कार्ड़—'बुने । वे मृत्याचे वर्ध ह्यं क्या, सुधि और व्यक्ति गुक्ता वहा प्रस्ति है। तुम्हारा करणाण हो। आज मैं मुख्यारा कोन-सा विक कार्य रिन्ह करें।? तुस कोरिकोचे प्रवास, सर्वका परिपूर्ण और विःश्वष्ट हो । इस सम्बद्धे कोई ऐसी मध्य वहाँ है, किएके दिने तुन-केने जीवरान यहर्षि कार्यम् वरिः शयसि वर्षकी छ्या और कानूनों जनस्वर अनुष्य कारोबेंड सिम्बे

है। अधन् । यदि इस समय पुरुषे पुरु सुनम हो हो भयो; मैं लोकमर अनुमह बहरनेके किये इस विकासका कर्मन क्रांतिक र स्थानको यह काम सुनवार न्यान्ति कार्यक्षमे विकासका हो नेक्क सकार

तुष-त्रेचे आधु-संत पुरान्यर विकास रही

बामदेव कोले बन्धव ! आब परमेश्वर है। अल्बेकिक और स्वेकिक— सम प्रवासकी कियुनियोके शता है। सर्वज्ञ, सर्वकर्त, सन्दर्भ शक्तिकेको करण

गानीर कानीमें कहा ।

कानेवाले और मण्डे काली है। इस क्षाब्रारण जीव है। अस्य परनेकरके समीच अस्तरकारण, अकृतिस मेनु कामाओहारा

इनमें नहीं है; संश्रापि यह आपन्यत अनुमा है कि जान नुप्रत्ये मारा करने हैं । नवरमधी ै 🖣 कुमार्थ है। कमानाव विज्ञानमें प्रेरित हो अपनेक समाध्य अपन्य प्रथा राम रहा है। मेरे इस अवसम्बद्धे आव क्षमा करेगे ! जनम राजने इतथ प्रकृष्ठे । यह स्वभूतर् नामेश्वरका व्यक्त है। पशुओं (जीवे) के पास (कका) को कुछनेवाले कावान् प्रश्नित 🛊 कालेंद्र व्याच्याची 🖁 । ऑफिनीटे सर्वय्' (के क ११८११)--ऑकार ही का प्रमाध क्षेत्रकेवाला प्रयोग वनम् 🖫 पर स्वत्यसम्बद्धाः स्वत्यम् है। अवस्तिते स्वतः (के ३० १ । ८ । १) अर्थात् 'उर्के यह प्राप् है' तथा 'सर्व होन्द् बस (मान्यू-१)— 'यह सम-का-मन सह ही है।' इत्यादि समें भी ह्योग्यांहरा बाह्य नची है। इस प्रमार मैने राजीह नक्षा व्यक्तिकारको प्रकारकार प्रकल क्रिक है। सामर्ग यह है कि समीह और

क्रकि---सची परावं प्रत्यके ही अर्थ हैं, प्रसंब्देश द्वारा स्थापन प्रतिकार होता है— क्क बता की सुन रची है। महस्तेन । पुने काफी आस केला गुरा नहीं जिला है, आर-कुमा करके आग प्रकारके अर्थका व्यक्तिकारम क्रिनियो । उपनेत्रकी विकिसे गया

क्रो प्रकारकेका क्रमेश है। ार्थनोड इस प्रकार प्रकारक स्थापनी

स्वयुक्तर-परम्पराच्यो व्यानमें रक्तार आप

को अन्द्रको देख कारीन गाँका । य पर्यक्कारी संभी समें गाँक ।

margini definite fabrica analysis professor

(昨年季申 校1科一份)

**१८** दिनेस्पृतिकारीयसम्बद्धान्तरिकार् विश्वितनवर्षिको स्थापन वर्षात्रीयसम्बद्धान्तरम् स्थापन वर्षात्रीयसम्बद्धान्तरम् ।

सरिक्त क्या राज्य कार्यकारणे क्याची कार्य कर्मन कार्यन विकास किसे सुनिवर्ति औ रसम्बद्धाः और मुनियरोने विरे हुए वनवान् विकारका है। स्तुतिकानो प्रकार करते हा क्रेमक (4944er t-tt)

प्रणयके राज्यार्थकम् स्ट्राफिक्के स्वक्यका स्वान, वर्णाक्षय-धर्मके पालनकः महत्त्व, इतनवयी कृता, संन्यासके पूर्वाङ्गभूत नान्दीलाङ्क एवं अक्रव्या आदिका वर्णन

बीरकरदे सहा—बहारतय कृतिहर बार्क्स । हुन्हें अल्बाबर है; क्वेसिट सुक servery flower among some all after flow-सन्तर्के सामाओं के काले के के। सीचे क्षेक्षेचे कही करहे क्षेत्री करू जहीं है, से सुनो प्रस्त न हो । तथानि सूच स्वेक्ट्यर अनुवाह सारनेवाले हो, इसकियो मुख्यो समक्ष इस विश्वपन्ता सर्वत स्वर्धन्त । इस मोनावे रित्तके भीत है, से एक साथ अध्यक्ति प्राथमिक मोतील है। पानेकाकी असे विकेश पानकी क्षेत्र परामार्थके वर्तकार कर दिया है। ३००. प्रथमके कथाचिक्त सामन्त्र कोकाको वे मही जानते । ये महेश्वर ही अनुग-रित्तेश सबी विवेजीके जनक पराक्षा परवाका है। बै अनवा समित प्राप्त स्थाना नामी स्थान-पूर्वक प्रदान है कि का सब है, कर है, काम है। मैं वर्गकर इस सम्बद्धा केंद्रसम्बद्ध कि इसको अर्थ मानून किया है है। सुरियो, स्ट्रांस-साम्बर्ध, युगलो लक

कार्याचे वयाचा नवा है। अधिरे परासीत मानो का वानेश्वरको व कारत सीट आसी है, विकास अम्बद्धां अनुसार परनेपाल कुम्बर निवासीओ प्रस्ता गाउँ प्रस्ता, निव्या संबंध क्रमानीय यह सन्दर्भ सन्तर भूगों और इत्तिक-स्वयुक्ति साथ सर्वत्रका विसर्व प्रकार होता है, को धरनायह रूप विकास और नाभी भी जन्म नहीं होता, विकास निवट निवास, वर्ष और कवारामा प्रकास काम नहीं क्षेत्र संबंध किलाई: प्रकारतमें क्षेत्र पह क्रमुणे उपल का ओलो अवसंत्रत होता है, क बन्तक बन्यक्रम सम्पूर्ण ऐक्षमेने सम्बद्ध होतेके बारान साथ ही क्वेचर दिखा गांव कारक कारक है। है इस्तान्त्राहरूके भीता विकास के प्राथम प्राप्त गरंश करोड़े क्षेत्र है, को धर्मकारी प्रवस्ताना, भागमध्य एवं विकाद है किए पांच कुरमधी पराप्रतिक दिन्दा व्यक्तिकारको सुराज् मनक्षा निर्मुल, अवने गुर्गोचे ही निगुड़ अवारपीयो प्रचान्यामा अनुविद्यो प्रायमका और निर्मात है, इन परमेन्द्ररके तीन प्रार

वर्षे क्यो किलंते अञ्चल केला का अपनी कर में विद्या दियाँ। कृत्युत । राज्यानंतरं १६वे विश्वित्रांत्रपार्त्यात् का कृतिहरूको प्रकृते सामान्त्रीत् र सम्बन्धे में वे कृष्ण स्वयन्ता स्वयन चाले (स्वरूप प्रकृषे र प्रत्ये र पार भागो निकारि कर्या पर्न करवार । व्यक्तिय क्याने नहीं स्वेत्रक क्यान्त (file of the de 22 ( um 2+)

मूचे । ज्यान केलियोको निज सम्बद्धः सन्देत इन स्वक्तीका जान करन करिये । वे प्रमु Preside, respet throught spenier आधिक, अन्य क्रिया-न्यामान हर्ष परपालक काहे जाते हैं. उन देवलीक्टेक्की साहान्य वृत्ति सर्वारिय है। ईसल्ली परि यस उनके क्रमेर है। में पहलेक्सी बहुबारत रूप है। अवदी अञ्चलको सुद्ध मन्त्रीयको स्थान अन्यका है। में साठ अलग स्ट्रोकाने नवा प्रोत्तर अस्पाने पुरत है। इन प्रमुखे परेस मुक्त, यस भूकार्य और फेब्र नेत है। 'ईवान' मच करका स्कूट-संस्कृत मनश्च 👫 🗈 'मानुष्य' यस कर पुरस्त प्रमुख्य सुन्न है। 'अरबोर' मन्द्र कुरू है। 'करबोर' एक गुरू क्षेत्र है क्या 'स्वकंशम' पन्न प्रत्ये के हैं। हेन अस्तर से प्रमुख्या कर है । से ही स्थानस् भारतार और विराधार परमान्या है। सर्वारना आहे. हा: प्रतिकारी प्रान्ते प्रतिन्ते हा: अह है। के प्रमानि प्रतिकारि स्थापित प्रदेश-स्थानके अस्त शुक्रीका है। बावधानमें क्लेक्को कक्क अवसे सांस्टी विकृतिक है।

अस्य में बच्च असीर कुः प्रमानके क्रांचीको एका चरनेके रिन्धे जो अवर्धीयन्यासम्बद्धी बद्धानि है, जनके हारा प्रमाणके जनकि और कार्युक्तकानी पापार्वका कर्मन क्यांग्यः परंतु काले medigitate gare unterm miene ft, gegliebt क्रतीयारे क्षूत्रे । यूने १ हम मनगरनोव्यत्ने शास कर्म प्रमिद्ध हैं। इसकेरे जो प्रकार, प्रतिप अर्थन वैभूष—में मीन चर्च है; ब्लॉन्स पेरिक अस्पारने सम्बन्ध है। वैक्रांशिकार्वा रीवा ही विकार विको स्थानपुर धर्म है, इस प्रश्लोका

है—स्कूल, सुरूप और इन क्षेत्रीये को। बेट्स्क्कूपणे अधिकार नहीं है। यदि सब केवरिकेट अन्यमे-अन्यमे अस्थाय-वर्गके कारको क्रांटिक अनुसारके साथ समे हो से क्रमान ही वर्जनको और स्वतियोगे प्रतियक्ति वर्गके अन्यक्षानी वर्तनकार है, इसरेका पादानि पात्री । असि और स्वतिने स्रोतिपादित क्रमीया अस्तुत्रम् क्रमीयाच्या स्टब्स् अस्तुत्रम् विश्वको आहे होत्य, यह बल बेह्नेकमार्गको विकारिकाले परमेक्सरे साथ कही है। वर्णकर्व और अध्यक्षकर्वके पालन्यनित कुन्त्रो परवेकरका कुन्य कार्क व्यान-से केंद्र पूर्ण उनके सामुख्यको प्राप्त के नमें है। अञ्चलकेर प्रत्यनके व्यक्तिकीत, प्रत्यक्तिक अनुस्रकारे देखार जोतारी नवार संस्थानी स्वाहनके विकारीको पूर्वत क्षेत्री है—देशत ब्रूजिने क्या \$ . per beger seffe-men fer-men fren विकृत्याम---इव नीनीचे एक हे कारतकः अल्लामे प्रश्निक क्षेत्रर प्रमुख क्रीत, कल क्या शुक्त-पू: कादि प्रयोको जावा कारी पूर् विलेक्षिक, क्यांनी और विस्ताहरी हो पर्य-निकार असी पोलका अध्यास की जिससे कृति निकार तथा अञ्चल एवं हो जान । इस क्रमार क्रमकः अञ्चल काके सुद्ध-कित **१३व कुल सम्बन्धे कार्यका संस्थाल कर है ।** क्रमा क्रमेंका संस्थात कारोके प्रश्नान् क्रमणे सथापाचे मारा यो सम्बद्ध सम्बद्धानो हो अनुमन्त्री पूजा कहते है। यह कृता क्रीनकी स्थानन क्रिक्के साथ इक्टनका क्षेत्र कराकर जीवन्द्रिका परन क्षेत्रकार्यः है। व्यक्तिकोत् क्षेत्रं प्रस्त गुजाना क्रमंत्रक क्या निर्देश स्वयूक्त काहिये। न्यानका । जुल्का केंद्र क्षेत्रके प्रवस्त र्रोकानुष्यको सामगाने ने उस क्याकी विकि क्या देव हैं, स्तक्ष्मन क्रेसर सुनो ।

क्या-प्रकार आधिके प्रथा को व्यक्तीय । बंगुह बारे। किर गुजारी अञ्चल से बह कावा Spiliter bereit dar ebent ib i merent पुत्रकारो कार्यों से एसमीके प्राप्तकार विकित्त सामका सुद्धिक हुआ विस्तृ क्षात्रक विक-कर्ण काले पुरस्के पुरस्का प्राच्यांका विकिले कार्यकाल करे। मन्दीबाद्धारे विश्वविद्यान्त्री श्रेष्ट जन्म और पश्च क्षताची गयी है। प्रशास केश्वयक्षी मानीम्बर-विकास स्वाप्ता, विकास अर्थेट मार्थेड कार्य है । हारो प्रानिकाञ्चले क्ये अक्टमें, केवारे गया राजर्षि कहा गया है। जीको दिव्य संदर्भे अन्तर्भ पहु, या और आदिश संक्रा प्रकारी गुर्वा है। चीच व्यवस्थानुमें क्रमार असीर कार सुरीक्षर ही अन्दीन्त्र काल है। प्रीको पुत-आदार्थ क्षेत्र अक्षपुत, के कार्य प्राची इतिक-इक्ष तथा प्रत्युक संति व्यक्तिय प्रवंत्रसम्बद्धाः सामीनुकः सामे वने है। प्रवे forestable from thereas after प्रशिक्तमञ्जू—ये सीन मन्द्रीमूक्त-रंगना है। शालने मानुसाद्धारे साला, विकासी और श्रीकामधी—इत सीलेको सम्पोदन-वेजन

सारकार्य वाहिने कि यह सम्पूर्ण अस्ता, निमा, निसान्त और प्रतिकारक---ने प्राचीके समार्थके प्राप्त, नेवानकान्ये कर कर्यपुरः वेक्स नहे भी 🕏 🗈 कांगर रक्ष वृद्धिकारोंने केंद्र कार्याचेकी कार्यकारक स्थाने कार्यक, उपलब्ध क्रारानी आव । असन वृद्धिते एक एवं कहर और वृद्ध-अवस्थानक-चे सीच नामीनुस क्षात्रक अन्यानीके कार्यन जायत विभिन्नीक देखात स्थातिक व्यक्ति नर्म है। उन्नेक आद्वी थे-थे प्रकृष कर्म किमे प्रकृष अवस्था हो, इसको अवस्थित को और समें कार्यक अग्रन्थन करके गाँवन हो जा अञ्चलके की कोनो । अस प्राप्त प्राप्त प्राप्तात परहे — 'मो समास जन्मिकी प्राहिते कारण, असी हा आयोको समुद्राते गुरु सामको विनो सुम्पान् (अपि) का तक अवार संस्तरसम्बद्धे का क्रमानेके निर्मे मेलुके समान है, से साहाजीकी क्रम्बद्धीयम् युक्ते परिवा करे । को अन्तरिकारी को अञ्चलकार हा करनेके देन्ते कुई शर्मीकु अन्त्रेको देखि निर्मे व्यक्तिम् समा समाग प्राथित कालो क्षेत्र पूर्विची है, के प्रकृतिकी पञ्चवृत्तिको पेरी स्था परे 🖒 :

हैका कह दुन्तीक स्थाको माने प्रकार साहात प्रयास को । समक्षाम् वृत्तीमधूक केव्यान कावान् इंग्याके कुनल बरमारविन्धे-का किया करते हुए कुम्मपूर्वक सामन स्थान करें। समाने प्रतिकों के पहल है कृत्य प्रक्रीकर्वात आरम्बद्धर तीन वहर प्रत्यक्षमान यहं । अनुस्था रितीय असीनमा स्टारम काले. क्रम क्रम संस्थान करे- 'वेर संस्थानक अक्टबर को पहले विवेदेकक गुजर, निरा क्रमान क्रम है तथा असने अस्तरभावने देखते. अपूर्वति साह प्रथा अन्तर्वे

मन्द्र, सम्बन्ध्, स्थानन और क्याप्त्रमा ।

र पर्यापानुसर अस्ति अञ्चलका नी तीर में उपयोक्त को है—अन्तर निवास भी विकास (

the families operations metalliche mit अवस्थानकारकारक वर्णान्य वर्णान्य वर्णान्य वर्णान्य वर्णान्य । स्थान्य वर्णान्य वर्ण

पातामञ्जान है, जो आवलोगोवी आहा

लेकर में पार्वणकी क्रिपिले सन्दर्भ करीता।' ऐसा संकाम करके मासनके

क्रिये गुडिया विकास आरम्ब करके उसरोत्तर क्रमांका साथ को । समझन् अस्मान

करके करू हे ज्योक्तका आरम्ब करे। अपने द्वाधार्थ कवित्री कारण करके थे क्राह्मणोके प्रजीवा कार्य करते हुए इस

प्रकार करे-'विश्वदेकार्य भवन्त्री कुने प्रवद्भावे जन्दीशाओं श्रामः प्रसादनीयः । "

शर्मात् 'एव विदेशेष प्राथमे रिके शाय होनोका काल करने हैं। अस्य होनो मान्दीशास्त्रमे अपन्य सन्त्य देनेन्द्री कृत्य कोरे ।" इतना संभी बाउड़ोके सरक्रमोके निर्मे

क्ये । सर्वेत श्रीक्षानकरणकी विशेषका व्यो बद्धा है।

पुरत प्रकार बरनाया कार्य पूरा कर्ना क्षा संबद्धलोका किलील करे । क्लामे आस्था करके दली बच्चालेका अध्यक्ते पुरुष करके प्रकृते करमञ्जः प्रवद्याध्योषको स्थापित करे । विकर इनके परशीया भी अक्षम असी प्रकृषे ।

स्वान्तर सम्बोधनपूर्वक विद्योपेट असीर बाजोका क्वारथ को और कुछ, पूज, अञ्चल एवं कराने 'इरं क करान्' कड़कर याध किवेशन वले \* ।

पैर को से और इसमियमुख हो आजपन करके एक-एक जानुके लिये को शे-के pages करियम हुए हैं, इस सम्बन्धे असम्बोदर विकासे तथा यह को---

्रम्स प्रवयर पाल देवार सार्व भी अपना

'किश्टबानकपता क्षात्रकात इटलासन्स् ।'---निर्देशकारण प्राप्तानके रिन्ने वह आहर कर्मान है, का कह कुकारन है सर्व भी क्रमारे कुछ रेक्ट आसम्बर विका हो जान ।

इनके पाद वर्षे—'अस्मिकानीप्रशासी क्रिक्टेक्को प्रवासको संभ क्रियताम् उस क्रप्रीम्पा आञ्चने विश्वेषको निन्ने आप केवो क्षण (क्षमण प्रकार) करें हैं स्वयन्तर

'प्रदेश धरूपी-आव होती खरून करें।' देखा बड़ो । दिना के दोनों क्षेत्र क्राह्मण इस प्रकार कार है अध्यास—का बोनो प्रकार करेंगे। इसके धाव कममान वन नेक ब्रह्मणीर्थ क्षाचेन करे-'मेरे व्लोरशकी

आण अन्तरक करें।' सामाना (ध्यामिके अनुसार अर्घ्य है, कृषण कर) सुद्ध बेलनेक बने आदि योचे हुए भारते परिचार क्रम आहि चौरक पदार्थीको वर्गसम्बद्ध पुरुष्क-पुरुष्क कृत विकासर और

वर्ति हो अंबरन्यकी रिग्निह हो—इसके रिज्ने

रूपं बढ़ी जल क्रिक्सकर प्रतेक पास्तर अस्तरकृतेक केनी साथ स्थान 'वृधियो ते

क्रमण सम्बद्धारे के विद्योगके किये किया अवस व्यवक्री क्रमण देखाँद अस्य कार्जन अधिकारियोंक स्थि तथा दक्षरे क्यान्त्रे २००७० वर्षक्य अस्ति क्रिके क्या अर्थन करने क्यांने । अर्थन-अस्त्रम प्रयोग इस वकार है-

२५ सम्बद्धांकरः विवेदेनः क्रायेक्सः पूर्णेक का हो यः का पदानोको सदस्यकर पृक्ति ॥ र ॥ ९७ सहरिक्क्संबर करोन्छ, कृत्य का हर्ष का को करायोगर करवाहरू विकेश हैं।

ah देवर्तिकार्त्विक्रमंत्रेचे अन्तेत्रकः पूर्वक स्ट. इदं वः यस्त्रे बद्धवनेका काक्यालन वृद्धि ॥ रे

इसी प्रकार अन्य आहोंके दिने यानगणे हता का देने पार्टिने ह

+ सरीवा विवयसम्बद्धः ७ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**电电池** 

पानम् " इत्यदि क्याच्या कड करे। वहाँ सुराजा कावसम्बद्धानसमित पाठ करे। पुराव-रिक्षा हुए देवना आदिका बहुर्व्यस उद्याप करके अक्षासदित कर के 'काइ' बोलकर बनके रिक्ने अन्न असिंग करे और असमें न मार द्वार कार्यकाल क्षारक करे 🗠 सर्वक---माता आविके रिष्ये भी अन-अर्थनकी पार्ट विधि है।

अन्तर्वे इस प्रकार प्रार्थक करे ---भागाद्वपुरसारकार् कार कार्यकार्त्व। न्द्रने क्यों कोश वर्ण से करे सक्कारेकान ।।

'विक्के क्याराविक्के क्यार का माम-अपने श्वासपूर्ण क्रमां क्रमां कर्म भी पूरा हो करता है, का सब्दा प्रत्योक्त ('जनामहेब्द') की मैं क्यूक् करना 🕏 🖹

}लका याठ काके कडे--- 'साहको । मेरे हारा किया हम यह सम्हेन्स क्षत्र धवोत्तरमासे परिपूर्ण हो, यह आव करे। हेरी प्रार्थनाके साथ का केंद्र क्रायुक्तीको प्रमाण करके, क्रम्यत अस्तरीयांच् के और अपने हाशमें सिना इसा जल संद है । किर पूर्णीवर राज्यकी असि निरक्ता समाम करे और

हो।' निर उद्यरकेत सामक हान जेड समान प्रसारमञ्जूषेक प्राचीन करे । श्रीच्य-

३८का प्रकारोसे को —'ब्ह अत्र अक्कान

सुककी की जिल्लाम् अवस्ति को । मनमें करवार कटरियका कार करने कर ईवार अवेरिकारका इत्यादि प्रति भागीका कर परि । का महाराजेप केंग्रन दश की, का स्तु-मुकाका कड सम्बाह्य श्रमा-अर्थना-पूर्वम क्र प्रमुक्तिको कृतः अनुसरिक्तनर्गत साहर बहु बन्ध पहला जानाचेत्रान्ते रिक्ने जार है । रक्षण्या छ० वेर के आयान करके

निव्यक्तरके स्थानक जान । वहाँ पूर्वाचित्रक बैहरूर जैनकारों की बार प्रकार को । प्रमुक्ते बाद 'वे नल्टीम्बर' ब्राह्मका अङ्गपूर विष्यक्षत्र कर्मन्य' देशा अवस्थ करके व्यक्तिकारे रेक्टर जलरकी और में रेकार्ट स्टीके और का देखाओंचर कामक: कारह-कारह पूर्णांत कुछ विकास । वितर दक्षिणको औरसे देवता अस्टिके पाँच १ स्थानीयर युवचाय अध्या और सन्य सोहे । विजयांके होनी ह प्रकारीयर क्षांच्या आहात, बाल क्षीड्यान पर्वे व्यवाध्यविके स्थानक की वर्णन करे है। वस्त्रहासू अत्र किनरो महत्त्वभाष् स्वाचार

वैक्टिके पाँची स्थानीयर करणाः आहतः, सत **ाहे । इस प्रकार अध्यक्ति है चौची स्थानीय**।

प्राचेकके देखे क्षेत्र-शेल दिख्य है-। (वृत्ती

मुख्यों ते पत्र क्रीनियन काइएक्स धुनाअ्टेअ्ड बृत्यीन स्वाहों का कृत क्या है

व्यवस्था अवेत इस अवट है । ३३ जनगर्मकृतिको विकेषो देवेको अञ्चल्योकः स्वकृतः न नर्ग' इस्कटि ।

<sup>^</sup> टेब, ऋषि, टिक्स कम्पन और कृत—पुत्रके परिप्राचन स्थापने कहिले (

<sup>🛊</sup> चित्रा आदि, पाल अमेर तथा अग्राम आदि । ये और एपान है (

<sup>\$</sup> राम सम्बद्धान करता कहें <u>"सुरम्पणं स्थानने सन्दोपुरकः श्वामन</u>व निकालो सन्दीमुक्तः शुप्पणं महेका। मान्द्रीपुरतः । यह प्रथम रेपाया मार्थन करते काल कहै । इस प्रथम अन्य रेपाओमा भी बहुता यसे ।

<sup>&</sup>quot;पिन्द्रदान-भावत इस प्रस्तर है—"कहले नान्येनुसान कहत" "मिनल अन्येनुसान कहता। इत्यादे

吸收机 प्तरह क्षेत्र स्वानीयर वी करे।) अवने क्षेत्रका और स्वित्व आदि लेकर सनुह या

गृह्यसूत्रमे कलची हुई यद्धनिके अनुसार सची fran gung-gung bit unffiet i fert

विकासिक सार्गुरूपको रिग्वे करा-कावार अस्ति करे । सामक्रम् अपने इसकामान्ते

सदा-क्रिक्ट्रेक्ट्रा शहर को और पूर्णक

भरगानपद्भागात् क्रामी

इलोकका पुनः यात् काले आहम्लेखाँ मसम्बद्धारपूर्वक अकार्तनीय प्रक्रिया है। किर प्रतियोक्ति किये क्षया-प्रार्थमा करके देवता-

विकासिका विकासीय करे । विकासिका अवस्थी मारके कई सीओंको कारके रिक्ते हे हे

श्राचका अनमें द्वारा है। सम्बद्धार पुरस्क-**शाक्षण करनोर सम्मानोत्रे रातम भोजान स्त्रो ।** 

कृतरे हैल जन:बाल कावत सुद्ध व्यक्तिकारम् स्थापक इतकासम्बंधः हार गर्ने ।

कारित और इयस्थित सरस्थिती क्षेत्रकर सेन श्तमी बाल मैक्सा है, पांचु क्रिकाने समा-आप कार अकट्य क्या है। जिर कार

काके कुरे हुए क्थ परिस्कार सुद्ध हो से कार आध्यम करके और हे विश्वित जन्म श्रारम् प्रते। पुरुषात्रमानन काले उससे अपने आरक्त जोक्षण कर कहा-भौताने

शुद्ध को क्रेम, प्रथा और अस्मानंत्री कृष्टियाओं प्राथमके क्षेत्रकर क्षेत्र सभी प्रमा मोधार्यना-वृद्धिते प्रस्तुक्ते और विकेशाः विकासकोको बाँद है। साध्यका पुरुकारकारी

विषयोग रिच्ये क्या अराविकी व्यक्तिक थे. पृथ्वीका सम्बद्धात् प्रकास करके होग, क्रोपीन, कस तथा क्या कादि जो धोन्कर

पश्चित्र कियो गये हों. शारक करे । न्यानकर

नदीके सटकर, क्यांतपर क्रिकानको, बनमें क्रमण प्रेम्मलामें किसी क्रमण स्थानका क्रिकर करके वर्ज वेड पान और आसम्ब

करके काले कार्याच्या का बारे । फ्रेस्ट ३५ कर्म आएके हुए अन्यक्ता सीच चरर जम करके आहित्यको पूर्वक्षणप् इस प्रशासन पाठ करे । द्वारोह कार अथ महास्तर अधिर्य

देखनाम् "एकाव सम्बद्धनम् अ- हमे स्रोजे त्या व्ययनास्य" । आह आवर्षात बोलने' तथा 'शे ने देवी रचीहर्षे प्रकाशिका कहा करे।

arakan 'अधारमतक धानल ग'वच-वेश्वतरमञ्जू "सम्बद्धान्तः सम्बद्धानः", अय डिला कारवानि 'वृद्धिगर्दम्', अपानी वर्धाज्यास, अधारो सर्धानकस्त – इन क्षाका पान परि । स्वयंतर वशासकार वेद,

कुराका आवेदका स्काध्यान करे। इसके बाद 15 सहाये जा: 15 हमाये तसः năs. सर्वाच करू 🐠 सोलाय कर्न 1304 प्रशासनी नय '35 अवसनी नय 145 123 अन्तराज्यने नमः 🗈 अन्तराजे गमः पाननारे मार प्राथित कार्य कार्य आहि

व्यक्तात अनोर धतुर्जन्त क्ष्मका जब करे। इसके कर होने यूही सबू लेकर प्रशासके अक्टरनार्वक होन बार जान और प्रमानसे ही को बार अस्वयन करके गरिनका स्वर्श

邗.

प्रकारोके जातियों उठ और असरी

को । इस समय आगे बताये वानेवाले क्रव्होंके अवस्थि प्रकार और अप्तर्म 'तपः रकार कोड्कर करका अकारण करे। क्षा -- '25 अवस्ति नमः स्वदा',

बार्गिककृत्याने प्रत्येक देवलके लिये हो हो किन्द्रक विचान किन्य है. आहे नी स्वानेकि २० देवलाओं के लिये

५४ विष्ट होंगे

६९६ । व्यक्ति स्थानित । वर्षा र प्रत्योक्ति र प्रत्योक्ति व्यक्ति ।

'ॐ अनास्तरणे का साम्रां, 'ॐ अनासके साम्रांतर पुनः हो साम् अध्यापन सहे । इसके नयः लाहा', 'ॐ पश्चापके नयः साम्रां', 'ॐ साह वन्यत्रे स्थित काले सुवित् आयानपर अवायतचे नयः स्थारां इति । अवन्यतः कृष्णः पुर्वाणिनु सः वैद्यापन साम्रांतर विवित्ते दीन पुर्वाण्ड प्रमाणकारणे हो कृष-रही नित्ते सुर्व सार अनास्त्राण सहे ।

(अध्यक्ष १२)

ŵ

प्रीक्षे (अध्यक्ष केमार जलकी) सीन पार

संन्यासप्रहणकी साम्रीय विधि—गजवति-पूजन, होम, तस्व-शुद्धि, साकित्री-प्रवेश, सर्वसंन्यास और दुष्ट-धारण आदिका प्रकार

मान्य कारते हैं--- मानदेव ! सहायार अपने अपीष्ट सार्वकी निविद्व पृत्तिक हिन्दी मध्याह्मकारूपे धान भारते सामक अपने ऋषेन को । मनको बजने रक्ती हुए नका, पुन्त और - सरकार अपने मुहानुकी बताबी भक्त साथि कुल-इक्टोओं से अन्ते और **व्हां विश्व**ों अनुसार औरताननाति वैकेत्रकारेगाने क्षेत्रपुर्वित विकासक वर्णकारी आव्याकारका : प्रथम कार्येत अलिकेस्सर-क्ष्मानकी व्यक्तिकारक कारणेकाक क्षेत्र करण पुजा बारे। 'गणाना तवा' प्राथमी बच्चले विकारिक वर्णकर्माका आरक्षक करे। क्रमीयो । इसके कर्य 'तुः स्वया' आवाहनके प्रकृत क्रके स्वयन्त हत पूर्णाहीर क्षेत्र करके प्रकार भाग करना कांद्रपे। उनकी इक्का कर्ण समाप्त करे। तापक्रम अञ्चलनित राजन है, सरीय विश्वास है। सब अस्तरकार्यक्ष है। अध्यस्त्रकार्यक्रम, गायकी-प्रकारके आयुक्त उनकी हो का बढ़ा हो है। क्याच्या कर करता स्ते । अध्यक्तर काम उन्होंचे अध्ये कर-कामांचे प्राप्ताः पातं. अर्थः प्रभोगासम् तथा अञ्चल, अक्षणांका तथा कर कावळ कुळहे. सार्वकारिका अवस्थानामानी निर्माणन धारंग कर रक्ती है। इस प्रकार आस्त्रक असी, व्यानों और ही मुलबरी क्षेत्रक और काल 📟 प्रसान, प्रान्तुका के कर कारणे । फिर अधिये समिक्षा, सस गवानकारी कुल करके स्टील, पुत्रत, और जैकी कालकरों और बचोजनादि नारिक्त और नुद्र आदिका साथ वैकेट योग क्लोडो प्रश्नह-प्रश्नक आहरि निर्मेदन करे। सराक्षण जन्मक जारि है दे। अधिने जनस्तित पहेलाकी भारतम

उन्हें संतुष्ट करके तथकान करें और और और औरोटोबीका जिलान करते हुए

वर्गीय-क्वारो इतके निमे तीन क्वा सम्मे है। प्रथम कर कारका को विकृतिमं हितीय कर 'प्रकृतिम और कृतिय कर 'विकृतिमं।

<sup>े</sup> कुश्मानिकारे अभना अधि में का अधिक से क्षेत्र के प्रकार के प्रकार के से अधिक सीत कांकर देखें अस्तावन काले हैं। प्रकारि और इसके ओड़कों 'अस्तर क्षेत्र और और सेमके ब्हेरमके अस्तावन दिया गास है।

maint tipe to constitute and define and define and define and definition of the special and and definition of the special and and an analysis 'गीर्राजियान <sup>क</sup> इस प्रमाणे एक को आहा बार 'जन्मन' समर्ग' इस्तरी, याँच व्यक्तीस्तरा क्क्रेय करके 'अपने स्थित्युने ज्यार' इस कुम्लक्क्री बच्ची आहरी है। इसके यस मक्ते एक मर असूने दे।

इस प्रकार सम्बद्ध कार कार्नके पक्षान् क्रियुन् पुरस्य अधिको असन्ते एक आन्तरसर बैठे, जिस्तों पीचे कुच्छ, करनेत करन मुनवर्ग और अस्ति क्लर पन्न विका पुत्रत हो । ऐसे सुराद आसरपर वेदायर कीन-मानको सुर्विभागित हो जानरमञ्जूनीय प्राप्तानुहर्ग आनेतक क्यारीका क्या करक स्हे । इसके कर कार करे । के सानी कार करनेने असमर्थ हो, यह जरूने ही विविद्याचेक काम को निवर का अंतियर के क्रम्य अक्राप्तर को बीचे वर करे। को अनुसकार अधिको असर विश्वको सुधानर रचने । कृतः चीत्रे कलावे निर्देश करे । प्रार्थः कर ब्लाइति-करा, स्वयुक्त क्या क्रयोजनाती;

'अदावे रिवर्ट्यन्ते स्वदा' बोलकर एक aught और दे । महरूपर फिर ब्रह्मुक स्था ईक्रान्सी चौन सम्बोका कर करे । खेकारी चनुर्वाह सन्योक्त भी गाउ करे । इस प्रकार तक-होण काले अवनी गृहकाराजे करानी **र्ज बर्जनके अनुसार उन-वन देवताओं**के होरायां अभिकार पुरुष साह क्षेत्र करे। इस तरह को अतिरमुख आदि कर्मनकावे प्रवर्तिक विकास राजा है, इसका विनांतु कारके विरुक्त क्षेत्र करें। क्ष्मीम सम्बन्ध कर सर्गान्ते क्रिये कृत् काल-लबुद्धानको सुद्धिके विको विकास प्रोप करना वर्गाले ।

**्रका समय गा कहे कि 'मेरे शरीरमें भी** 

के राज्य है, इस सामाने सुद्धि के हैं जा प्राथमि आधानकारी सुद्धिते रिजे पांच मन्त्रीका यह करे और इनके क्षरा आकरकेत्वक बच्चेका कर करते हुए पृत्वी क्या-क्या आहोरे की है। विकास कावाद आहे, मानते केवार कुरवारकार्वक समाधः मिलके परकारिकार्थे स्थानका प्रकारति, सभी सम्बोधी सुदिक्षी निर्मित सुरायुक्त pu, विश्वेरेण और प्राप्तके निर्म भी सरावा संज करे तथा रिक्के करणार्गकरी एक-एक आश्री है। इन कर्मा चन्ने का कियन करते हुए मैन से । पूजी अभिने 🖎 और अपने प्रकार पान, मेन, पानु और आपान मे कोक्सर अनुर्कात क्रमाना को कृतिकारिकाम स्थानके हैं। एक्स, स्वर्ग, (बक्रा—धी- प्रमाणनी वन: स्वाहा— क्रम, रख और नम्ब—में स्वाहादी नक्कार है। इक्तरि) । सरकार् प्रथमकात्रक वस्त्रकर व्यक्त, वर्ति, वस्, वायु अक उपन्य -- वै 'आयो स्थात' इस कालो अधिके 'कुलो चामादिकक्य है। बोल, नेत, नारिकार, acalle हेनेतन्त्रम् सार्थ सम्बद्ध करे। सिर जान्य, और 🚃 – वे श्रीमादिनस्था है।

पूर्व मध्य पूर्त प्रकार है। जीतीविकार प्रतिपाली महायोक्तको दिलाई का प्रतुपादी। अञ्चलको नक्षणी वर्षको जनकारी एले लोला स्थार (अनेट के १ ६० १६० (४१)

र कारहरिक्षेत्र तिको पुन्छ-पूर्वक् कारत कोन्य कार्य जानिक जैति पूर्व्य आहेके तिने— पुरिवासकोजी बागुरावाओं से पुरुवती पर्वेटेश्ट निरम्ब निरमण पुरुवत्तिका (दिन बोरावर संवित्त, पर और आज्यादी पालीस-बहलेक आधुनियाँ है। इसी तरह माने ल्लॉन्ड बान लेकर पालन बेजना गरे

• वंदियां विकायुक्ताः • 

सिंग, वार्च, पुत्र और अल-में बार है। इन्होंने नहाको भी मोड है। किर तक कादि कर बातुरी है। ऋष, अकान आदि

686

परिव बाजुओंको प्रजातिकक्षक कहा गया है। अञ्चलकारि पाँचो कालाको कोञ्चलकुक कालो है। (अनके नाम इस प्रकार है— शहरक, जनपन, क्लेक्ट, दिलक्ट और आस्प्यूक्य () प्रत्येत रिज्या क्या, विका,

सुद्धि, अहंबार, स्थाति, संस्थान, मुख, अकृति और पूरम 🕏 भोरतस्थाक अस 🚑 पुरुष रियो पोरस्कारको तो बांध अन्तरह स्तरम है, उन्हें राजपञ्चक बळ क्या है। इसके जल थे हैं— निजाति, बाहर, प्राप्त, सिक्षा और करना। ये परिके मानाई अवस् 🛊 । 'मार्च १ अनुसी नियान् । इस स्रानिधे प्रकृति ही याचा कही गयी है। क्रारेये ने तन्त्र

क्षापात हुए हैं, इसमें लेकन नहीं है । ब्राह्मका

स्थापन के 'नियमि है, ऐसा सुनितंत संस्थान

है। के निकारि अली। जो परिवारिक है, प्रशासिक

'महामाञ्चल' कहते हैं । इन मौब तत्वाको स बालनेकारण निवास की कुछ ही बढ़ा गया है । नियमि प्रकृतिने नीच है और वह पूछा प्रकृतिमे अन्त है। कैने वर्षस्वर्ध एक 🛊 आणि समके खेली गोलकोंने चूननी गानी है,

क्षेत्री अकार पुरस्य अकृति और निवासि क्षेत्रीके माम रहता है। यह विकासन सहा नवा है। सुद्ध निका, कोश्वर, सदाविक प्रतिक और रिक—इन पर्णिको शिक्तनक बहुने है। **श**हरत् । 'प्रकाने अन्य कुल अनुनिनेक परायक्ते मह दिल्लाच ही अनिवादित हुआ है।

मुनीबार । पृथ्वीसे हेका विकासंख को

त्रकारम् है, उसमेंसे क्लेक्सो समक्रः क्रमने अपने कारणमें तीन करते हुए उसकी स्त्रि करो। १ प्रतिस्वर्तिपञ्चल. २ सम्बद्धितस्थानः, ६ जानस्थितक

४ क्षेत्रांश्यक्त, ः विराधिकाकाः ६ लगारिक्सलुब्दरुष्ट, 😼 प्रश्मादिवस्था, ८ अक्रम्बर्ककोक्रककृत, १ वर आदि पुरुषाच्या काम, १० निष्यसम्बद्धाः ताल्यञ्चन (अन्यव प्रकृतसञ्जा) और ११ तियास-

क्कानः - वे न्यास्य वर्ग है; इन एकारशयर्गः सम्बद्धी बच्चीके अन्तर्वे परस्ते काल्यानीयने हर्द न वर्ष इस कारकार उद्धारन करें ै। इनके इस अपने प्रदेशका लाग बताया क्या है। Beite aus 'fufuge' nur graften'

सम्बद्धी मचोके अन्तर्वे अश्वीत विवेधार्ये

कार 'क्नोलाय कारा' इनके अनाये रक्षकारको स्थिते 'नक्ष्यनाम प्रामान्तरे विकल्पांतरे विकासकारोज्यका पराने रेकाय क्ट में जाते इसका क्रमाना करें। क्त्यक्रम् 'इतिह बद्धानस्त्रो देवयन्तरस्थेपहे । त्य व यम् कार सुद्धान्य हन्द्र प्रापृत्येकः सं मां पूरा बन्धके अन्तर्ने किकापान प्रानान 23 न्यक बोककर स्वायकागक सैनवे 'स्केन्द्रन्त्रचर्याको प्राचनको शिक्तके र क्यां च्या क्यारम्य करे । स्थानमार **अवनी जानसमें** कारणे सूर्व विविधने पहले समावर्धका रूप्पादन करके कृतिक्षित प्रकार प्राप्तन क्ष अञ्चलन करनेके पश्चात् परोक्ष अञ्चलको कुर्का आदिते सम्बद्ध समुचित र्द्धाणा है।

कथ— पृथ्वित्वदेशस्त्रकं में भूभाग व्यक्तिकं क्रिक्त क्रिक्त पृथ्वित्वहें — पृथ्वित्वदेशसम्बद्धः काली दिवामकोश्ये हाई २ वह ।

फिर सहाका विसर्भन करके प्रक: फालिक ज्यासनासम्बद्धि किन क्रेय करे। इसके बाद पतुष्य 'से मा सिवान् परनः' इस मन्त्रका जप करे।<sup>\*</sup> करमहाय्— 'या ते अव **य**ज्ञिया तनुस्तयेद्वाग्रोहात्मात्यनम् + प्रस्थादि मन्त्रीसे द्वायको अफ्रिमे सपाधन उस अप्रिको अक्रियाम-सक्त्य अपने अक्रमपे आरोपित करे। सुद्धन्त्रम अवःग्वरूकी मेध्योपासना करके सर्वोपकानक बहान वश्यक्षयम् जाकर अधिनक असके केवर प्रचेक करे। वर्षे प्रशासनायुक्त स्वयंत्रे रिभरकार अस्तकतापूर्वक केदककोषा अन

पहरे । 2 जो अफ्रिक्रेज़ी हो, यह स्वापित अफ्रिने

अपन्यामें आरोप भारके ब्राह्मण बरसे निकास क्षा । पुरीधर । किर वह सायक निवादिकारों 'स्ववित्रीप्रवेद' करे---ॐ 🤫 स्त्रविजी प्रवेद्धयामि, ॐ तत्ववितृतीण्यम् 👫 **मृ**तः क्रवेशवाचि इ समी देखाव भीवाहि 🕉 ल सर्वनर्थं प्रकेशकामि, धियो यो न प्रचोदमात्, 8% पूर्वंच 🖚 सर्वित्री प्रवेशकांप, सर्वावन्-कीरणं भूगों देवस्य स्रोमहि भियो यो तः

—इन कार्क्सका जेनपूर्वक उद्यारण

'अञ्चयन्तिष्टि' 🗲 साते सच्या केदोन्तः वैश्वानर

कार्रायक होन करके उसमें अपना सब

कुक दान कर है। पूर्वोकस्थले अभिका

• प्रारंभिन्धुकारों: कहा है कि "से का मिक्रक करतः एक एकारे आहिता उपन्थान करके उसरी काञ्चमय पहारात्रीको जल्ल है। भारे पान नैजन काल्क हो है उन्हें उत्तरप्रांकर है है।

प्रचेदका ।

पूर्व गन्त और उसका अर्थ हम प्रकल है— में या सिक्षांतु मनतः अभिन्नः अ कुल्पाँतः । सं अववर्षः विद्यालयपुरः च वर्षत्र च वर्षत्र चायुव्यसः वयोत् च । अर्थात् मत्त्राणः इत्यः, सुरुर्गाते तथा असे।—मे सामे देशसः स्ट्रायः करणाराम्यं सर्व करें में आसिते।

मुक्ती ज्ञान, क्रमकारी अन एका साधारको प्रतिकते सम्बद्ध करें। रहण ही गुहरके दीर्घनीयी भी समार्थ । y पूरे स्वयः और अर्थ थे है—

या में अमे पहिल्ल सनुसारोह्यरोहस्त्राच्यानम् ( अच्छा चामुनि कृत्यालये नर्या पृष्टीम ()

महो भूरमा बहुनाओंट को मेरिन् । अन्तरेट्रो पूर क्रास्त्रमान सक्ष्म एति ॥

है सांब्रिटेश - जो तुम्हारा पश्चिम (महाँमें उन्दर होनेन्याला) स्वरूप है हमी स्वरूपने हुए यहाँ प्रभागे और मेरे क्षिये बहुत-हे प्रकृष्येषयोगी विद्युद्ध चन (साधन-सम्बन्ध) की गुड़ि करते हुए आगाकपक्षे मेरे कालाने किरासमान हो जाओ. तम बजकप होकर अपने बक्रप्रधन बजने पहुँच बाधते । हे असमेदा ! तुम

पृथियोते तत्त्व होमर अपने मामके स्थल नहाँ पथके। । कहाँ बाद रोकर उसे आहा जिल्ला इस मुचलो ऑफनीकर करके सर्वाच्या देवताच्या स्वाहा देसा कहकर चोह दे। फिर संन्यानका संकारण के तीन का जलाइतीन दे। उसके मत्ता इस प्रकार है।

8<sup>5</sup>- एवं हं का आंत्र: सूर्य: प्रार्ण प्राप्त कावा, ११ व 85- एकन कोर्न नक्त स्वाहा ५२ व 85- आयो में प्राप्त स्वाह्य ॥ ३ ॥ (धर्गीरान्ध्र,

🛊 'बदिष्टं थ्या पूर्त बक्तरपासप्ये प्रजासने सन्दर्भार अवेदिः। विद्ञते 🕫 देवीकिल्यक्तस्याहः' ऐसा कर पीकी जाहाँवे दे—'इदं प्रकारको न पन' बहुकर स्वान करे । वहाँ प्रकारवेंह है ।

🕯 वर्षीक्ष्यमे 'प्रविदर्शन' कर है

इसके परिव पुरत और का जुजारे हैं । वे पंचा नेजोंसे प्रकारिक होती है। कुल सक्ता क्रिगेटने जनगणती हुई जनतेना इन्हे मकाबारको निर्माणित काली है। कुलकी अनुमार्थित स्तुत्व सम्बद्धित महिन्दे सम्बद्ध क्रम्पार है। वे शुभारक्षमा देवी अपने का हाजोने एवं प्रकारके आवृत भारत काली 🕯 । श्वार, केव्यर (कानुक्य) कर्ज, काकनी और युवा 🕮 आकृत्योंने क्यां अप बिजूबित है। इच्छेने विका पता नारण नार रका है। इसके सभी आयुक्त सामितित हैं। किन्तु, अक्षर, देवता, व्यक्ति तथा गुन्धवीरामा और समुख्य ही सहा इसका सेवाद mert fit i in medagefried figure murben-देवकी मनोद्याणिक वर्षकर्म है। सन्दर्भ प्रान्तको नासा, सीचे स्वेपनेकी जनने, क्रियुक्तानची, निर्माणक संध्या अञ्चलक है। इसी प्रकार गामक्रीकेकी स्वकारक विकास काले हर सुद-पृद्धिसार पुरु स्थानस असे प्रदान करनेनाली अञ्चल साथि देखें केन्स

माने और बिरामां महाक द होने दें। - व्यवसँका का धारे। पापत्री कामुतियोसे क्स समय प्राच्योच्या इस प्रकार प्राप्त करना हुई है और वर्जनों लीर होसी हैं। को—ने चनको जन्मी सन्धार जनका, जनको जनको उत्तर हुई है और अस्तर्भ इंक्सके कार्य शरीरने काम बारनेकारी हैं। ही राजको जाए होती है। जनक सन्पूर्ण केलेवर असरे है। यह विश्वका अध्यक्त, क्योधः राजनियमः, व्यक्तिस्थनः और केश करते हैं । दिल्ल प्रकार है और प्रकार किय कता नक है; क्वोंकि कवा और वासकी आविका केर वहीं होता। इसी न्यान्तको महत्त्वीचे प्रतीर-स्थान करनेकारे श्रीकांके कारणकारणे ज्ये सुकला करकार विक क्षम भौक्ष प्रदान स्थारे हैं। प्रमाणिये श्रेष्ट पुरे अपने अपन्यकारके राज्यमें निरामनान क्षात्रका अवस्थान परम कारण क्रिक्टेकसी क्रमाना करते है। इसरे मुन्तु, और स्वे विरक्त मोशिक कुल भी पनमें विवयंका करियान काके जनवाल बाब मित्रकी क्ष्माच्या साम्ये हैं।

क्रमें अध्यान परायक्षिका विजयानका प्रकारको रूप करके. आई गुआरा रेग्नि 🔭 इस अनुवासका कर की। सर्वश्रास् पत्रकर् magest" (Meller 21×12)—an अनुसामानो अस्तानमे सेन्सर 🗥 👓 पुर में भोजन । तक बढ़कर कई — दरिन्यायक

<sup>»</sup> अन्ते कृतक देशकः वर्धतिः पूर्व भवेतवः । अन्तिनीत्वे स्वतिनीतः स्वपूर्वतिनः । इतिनी स्वप्नेतरम् । मुदेशा अकृतिदेशः । इति विञ्चकृतिकारमञ्जू । (विश्वकिः ६ । १० । १)

के कारायकाल उन्हेंद कर्नावार है। नेने कोड़ी कांत्रके दिल्लाको भाग कार है: अवोरकाक अतिनी मुक्त कृति मेले उत्तव असून है, उसी प्रथम में भी अधिताम परित्र स्वतृतस्थान है तथा में प्रकारमुक्त भरका भवार है, परकारणम अनुसर्ध अंपरित तथ के पुरिताम है। इस प्रवार क मित्रकू अस्ति। सनुष्य केल द्वार बेरिक प्रमान है।

<sup>ः</sup> बञ्चान्द्रशास्त्रको विकास । क्रान्तेकोद्रन्यसम्बद्धम् । सः वेनदे वैकाव स्कृतेतु । अनुसार देव मारची पुरस्तात् । अपि के विन्तर्कत्त् । विद्या ने कनुम्तान्तः वर्णाच्या पूर्व विश्वपूत्त् । सहातः केरहेऽसि नेकस भिद्धितः शहे में मोपान ।

क्कूकर क्षेत्र कर जनको अधिकवित करके

क्रमा अध्यान यो । किर क्रमानको विकास अवसर करा और सरिस्तानो पुषिपर

लाम दे गवा कार का पूर्वकी ओर मुँह करके

क्रम करने कुछ अधिक करें । कुछ रह कानेवर

आत्वार्व असमे कहे, 'ठहरो, तहरी जनवन् ।

Tricklasses internativistical later farmers are an extensive and an extens वित्तेवनकात स्वेकेनलन्त्र न्यून्यकेञ्चन अर्थात् 'में क्षेत्रके पत्रपत्रः कार्यके कार्यक और लोकोंने एककिकी कल्पको करर क यदा है।' क्षेत्र । इस कल्पका कर, मध्यम और उच्चरवासे जनकः औन चार उच्चरवा चारे । स्त्यक्रास सहित रिवर्ति और स्थवेड क्रमने बहुते प्रधानमञ्ज्ञका प्रदूष करके किर सम्बद्धाः इन पालकांका उद्यारम करे 🌝 🕉 👈 🕾 सम्बक्ष मन', 45 पुषः संन्यक्षं क्या '45 पुषः संनक्षं क्यां 🗱 पूर्वतः सूक्षः संनक्ष्यं शक् 🕈 प्रा पायरोक्ट पाय, पात्राम और स्थापनी इसम्बे सर्वाहरूका भाग सन्ते हुए शानभाग किसमें उद्यासन करें। सदनवार 'आपने सर्वचनेत्रके मुक्त च्याहाँ (सेवी औरके स्था प्राणिकोको अपन्यान दिना गन्यः) —केस माहो दूर पूर्व दिशाने एक अग्रामि पान नेवार ship : preis une firende für meileb सुमते उत्तर क्ले और प्रक्रंपरीतको विकास कार कार के राज्य क्षात्र के का प्रकार

क्रम्बर बार्क्स ही होन बार है। फिर 🍄 फ् संन्यको समा 'के एक संन्यक्ष समा', को मुकः संन्यतं नवा —इक् अध्यर सीव पार मोध-राज्यात्वे हिन्दे ग्रीपेन और कृष सीवार करें।' में यह आकर्त अपने प्रकी 🖒 उने करियुष और सीधीन हेकर गेरूमा क्या भी अर्थित करे । सरपद्धान् संन्यामी क्या करते अपने जरीरको समस्य से बार आयपन कर ते एव अध्यानं दिल्लो को—'इन्हरू नकारीत का रूप केरमका दुख्य प्रहार करे। का पह हम क्याची को और 'नका म गोककेनः अस्य केऽमीलुक्त क्रोडीर करीतः पूर्व के का करवरे संक्रिकर है — हुए क्याका बकरण करने पूर कवाओं आर्थना करके को क्ष्माने हे । (तायक्षाम् प्रकार का माकानिक कारण काके कामान्य प्रकार करे ।) प्रकृतका प्रमुक्ताम् विकाले वरवाराज्ञित्-

का विकास करते हुए गुलके विकाद का बहु

तीन कर पृथ्वीमें त्येतवर एक्कर प्रमान

भरे । जा समय यह अवने मान्यो पूर्णनमा

<sup>&#</sup>x27;में बेट्रेंबे सर्ववेद है, कर्ववंद है और अन्यानान्य बेट्रेंसे प्रधानकाने डाइट दश्क है, यह सबका स्थापे करनेवार पूछे पारत्यमुक्त पृथ्विमे सारक को ह देश भी आवशो कृताने अनुसाम परनायाको अपने ह्रदूसने महरण करनेपारक पान जाने. जेश धर्मेश निर्माण कुर्मेन्स—कुछ अस्तरक केन्स्टीक के और लेरे विकार अस्तिकार मध्यको (मध्यक्षिको) हो कम् भी तानो बारोहारा अधिक सुनक रहे (है प्रकार) हु। सीमिक सुंदर्श वर्षी हुई परमान्त्रको निधि है। हु मेरे जूने हुए क्रक्टेकको एक अर ।

सी. कुलेकका संस्कार (कुलि स्थाप) का श्रेष्ठ । मैंने कुछ (अन्तरिक्र) खेळका क्षीकल कर दिशा हम्म की कर्गालकक के जर्मक जान कर देखा। की भूतक, कुरानेत और वर्गलेक—हम तो केंद्रे भागेभीर साम दिया :

ह है द्वार । इस की अपन (स्थानक) है, जेने एक करे । के ओन (स्थानकेट) में क्या करें, जुन औ मेरे सभा हो. जो इन्होंने क्रायमें मुक्के रूपमें तहते के र मुबरे के प्रकारकों आवाह करके मुक्तासूचा संक्रा सिन्ध 🕯 हम मेरे मिले कर-पालका करे। पूछले जो पान हो, इसका विकास करे।

< विविध्य विकासको क

\$41 | 41 | 44 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | प्रोक्कों एसे । किर व्येके कृतक प्रेक्षिक प्रावकों अर्थक की क्षेत्र कराने । वेद्व गुरुको अपने पुरावी जोर देशते पूर् प्रथा क्षेत्र अनेतः । पार्विकं कि यह प्रमानके प्रः प्रधारके अर्थका

107

समाप्त प्रेनेका इस स्थापी संबद्ध करने ब्रुएक्टिन एके। राजनार क्षेत्रकारको प्रकार कृत विरामाणियांका का क्षेत्र मानको रोजार क्षांच्ये विकास स्थापि कालो अन्यस औ रामानेकी आजा है। कारक सम्बद्ध इस उकार 🖢 । ३५ अधिर्वित स्था कर्षाती भाग कर्षाती चन्न स्थार्त्वपति चन्न व्योपति चन्न सर्वे "र स हर्द भाग का श्लीन पुत्र कि इस कवाने भागमध्ये अधिवर्गन्य को । महत्त्वम ईकाराई: चीत नकोश्वर का नकता विकास अवस्थि क्षाई कारकर को स्थापको सेकर वैरोसक राजांक्रमें राजानेके दिन्हें है है। दिन्ह कर मानको विविद्यांक प्राप्ते रेन्सर

मान्याल क्षेत्र किया अपने अपने बायको विरायकार प्रकारित भारतार इंक्टरका परिवर्तक विकास करने वर्तन । किन गृह निरूपके बसायावर द्वाच राजवार अल्पे प्राप्तिने कारणे जानि, क्रम् और देवलागील पुरस्कारी पश्चितिक अनुसार अतिनिय अनामका अर्थक करे । इतके कर कुळ करके । ब्रह्मेंक की वह । (अन्यान १६)

शक्षीये कामानः विकास धारण धारे ।

करमोके समीप एक है जान। अन्यान- प्राप्त करने हुए समी करने नेदांका उन्हें क होशा-विकास कर्न आरम्प होनेके काले ही है। सरकाल किया कवाकी असि कुसीवर चुनु गोकर लेक्ट्र आंक्ट्रे बराकर करके चेले. प्यावत गुलको सामुख्य प्रगणन को और स्था कता है। और कुर्वकी किरणोंने की उन्हें करके अनीन मो, उनकी आजाके निया दूसरा सुरहाते । फिर होन आरम्भ होनेका का कोई कर्ज व करे । नुकारी आहाते दिवस मीत्रको क्षेत्रमाहिक स्रोधने क्षाप्त है। क्षेत्र वेद्यानके स्मानके स्राप्तार सन्तर-निर्मातtheir Breek prett mer tit i ge seeft जारी किन्स्मेंके क्षात्र शायान, पायन अवैत विवेद्यासम्बद्धाः कान्येः अन्तर्वे अपि-कार्येनक असी निवर्णीका अनुसार करवाचे । केम्प्राच्याच्याः कार्यस्य वास्तुताने विकास हारा प्रतिकारिक कार्नके अञ्चल किया कर्ते राज्यस वैत्यवृत्यनं यहे । यहि पूर्णीः अनुसर्वे अनुसर का प्रतिकृति को रहका महत्त्वक देवता विकास पूजा करनेने असमार्थ हो से उनसे अन्योनांका नार्याकारण दिल्लीक नाम गर ने और क्यों की स्वयंत्र नित्व सामा दूसरे किया को । वह गुम्बंद निवार करना माने हुए क्रा पान प्रतिका को -- 'मेरे प्राप्त करे भागे, 'अन्तर्थक <sup>क</sup>' प्रथा 'अध्ययक र' इस केने का अका है। केन जिए क्षेत्र निका पान, कह प्राचीको सीन-तीन कार पढ़ारे हुए राज्यार असी, भी अब्बार के बाद में कावान क्रिकेकरकी क्या किये किया प्राथमि भोजन भरी कर सामान ।' देशो प्रकार सुब्द विकासक विका काने दिवारों क्षेत्र राजे एको निवार तीन

> क्या प्राप्त काम और प्राप्ति गर्मी जना रकारत ज्ञान वर्गकारको पञ्चाकरम-

च्याप काटो प्रश्नका निकृत् वरंग्य ज्याप खोल्य ज्यापात् ।
 चन्त्र क्याचे मुक्ति पुरिवर्तन्त् । क्रांक्सिक क्याप्यकर्तिको समृत्यः । (maint \$185) (angle billion)

#### प्रणवके अर्थोका विचयन

मार्ग्यकर्तं कोले-सम्बद्धाः प्रक्रमन १ शायको विद्वालयम् अस्त्राचे सम्बन्धः । सम्बन रेक्साओके सामी मोचनो पूर्व । प्रकारतिके ध्याप कार्तिकेव ! अस्ति क्या

है कि प्रथमके का प्रकारक अवस्थित परिवास अचीह कसूक्ये देनेकरण है। बढ u: प्रकारके अवधिका अध्य क्षण के ? प्रकी है हे 🗃 प्रकारके अर्थ क्षेत्र-कोनके है और अन्या वरिक्रान क्या क्या है ? उनके करा

प्रतिपास पास क्या है और इन अधीका प्रतिकास आनेपर प्रवेश-प्रक प्रकार विकास है ? क्रवंतीक्वर । की जो-जो को की के है, क

इत्यादा सम्बद्ध काओ कर्णन स्टिक्टि । स्वक्रप्रय कान्द्र क्षेत्र पृथिकोत् ! हुको को कुछ कुछ है, जो अवहरूकोछ सुनो । समाहि और काहिकानके महेवानक भारितान ही प्रमाणार्थका परिकास है। मैं इस विश्ववारी विकासके साथ काला है। उत्तर प्राप्तका प्रत्यन करनेवाले बुनीश्वर । वेरे इस प्रकारको इन छ- प्रकारके अऑकी इक्सका भी क्षेत्र होना। यहान नकनन

कार्य है, कुमरा कवाभागित कार्य है, मीमरा हेक्साओक्स अर्थ है। कीवा प्रमाणक अर्थ है, प्रोक्को अर्थ गुन्के स्थाके दिवानेकाल े और प्रदा अर्थ, निरम्बंद स्वरूपका वरिक्रय देवेकारक है। इस ककार के क्र- जार्ब बताये नये । मुन्तिकेष्ठ । कर बढ़ो अमेरि को मकारूप अर्थ है, उसको सुन्ने करून है। अस्ता प्राप होनेपायसे सम्बद्ध महस्तानी हो

अला है। प्रशस्त्री बेहोंने चीच अक्षर काले

है पहला जादिका—'अ', इसरा प्रीकर्ण

कर—'इ', तीलस व्यक्त वर्ण प्रवर्गका अभिने अक्षर 'प' उसके बाद कीवा अवर किन्द्र अर्थर परिवर्ण अवस् अस् । इसके रिन्या

इसरे वर्ज नहीं है। यह संपष्टिकल बेदाबि (प्रकार) सद्धा गया है। यह सब अक्ररोओं राजीहरून है: किन्दुन्त को बार अक्षर है, वे व्यक्तिकाने विभागायक प्राप्तार्थे rafinition 🗓 i

भिक्रत ? अस्य क्षात्रका का क्षाप्रशासिक

अर्थ सुने। यह पन्त है सिवन्दिक्साने रिवार है। सबसे मेंन्से फेंड (अबरे) लिसे। कारके, कारत पश्चामा क्या अस्वतार दिन्ही। क्रमंड क्रमर प्रकार अञ्चल करे और इसके भी जार प्रकारका जीभाग अक्षर गकार रिक्को । प्रकारको भूगर अञ्चल अभैर क्लके को काल अर्थाचनाच्यात यह अञ्चल मेरे। इस तरह वच्चके पूर्व है आरंपर शाधकता क्रमूची वजीवस विरक्ष क्रेम्स 🛊 । इस प्रकार क्या विकास को प्रमाधि ही बेदिन करे। का अध्यक्ते हो प्रकार होनेवाले महके हुए। व्यवस्था अवसान सम्बोध कृते । अब मैं देवतरका होतर अर्थको

कार्याना, को सर्वत पुर है। मानदेव र तुन्हारे केंद्रवाच्या भागान्त्र संभारके द्वारा प्रतिकारित कर अर्थका में तुक्ते मर्जन 📾 भर 🛊 । 'स्त्यान्तरं प्रपक्तमि अद्योगे आरम्भ क्रमंद्र सट्धियोग् सक्त के पणि " गण है, श्रीको प्रकारको हुन सम्बद्धा सम्बद्धा कहा है । इन्हें जहारूरी जीन सुध्य देवना समझना वाहिये । प्रयोक्त क्रिक्टी वृत्तिके क्रमपे जी

विकारपूर्वक क्लंब है। दिख्या भाषक

इन पाँची पञ्चेका इल्लेख करून है जुका है।

\$ the 

मधा विराजनिका की वायक है; वर्षेक्ट मूर्ति और मूर्तिधान्ते अधिका भेद नहीं है। 'ईपान पुष्टाचन' इस इस्पेकले अवस्था करके बहले हम सम्बोद्धारा विस्कृति विश्ववस्थ प्रतिभावन किया या सुध्य है। अब उनके पीय पुरांच्या कर्मन सुने। यक्षम क्या 'ईशाम: सर्वीनकानम्' को आदि भागकर क्योंने रेप्यून इत्याचे 'स्त्यंपाय' वापान्य क्षानकः एक व्यक्तने अञ्चल व्यक्ति विका 'सर्कोच्यत' से लेखन डिजन' क्यान्यक इस्पर्कः असी काराने अञ्चल करे । ये हो परिव मगराल विरक्षेत्र पाँच कुछ बताचे गर्न है। कुलाने केवार रायोजनामा को अध्यक्त जार मना है, से ही मोधारेकोर कर्नाह बरार प्रतिकृति है । 'ई'सम्' क्या स्वक्रेयानादि वर्तिने मचोषाः सर्वाष्ट्रका है। पूर्व । कृतको संवार श्रातंत्रात्माता के पार गण है, ये ईक्त-रेक्के आहरून है।

इमें अनुबद्धार कार कहते हैं। नही प्रशासीका कारण है। जा सुरुष, विश्विकार, अक्तमन परस्थात्रकार है। 🚃 भी हे प्रकारका है। कुछ से विकेशन आदि पणि " कायोग्रे अन्तर्गत है, दूसरा जीवीको कार्यकराम आर्थको करान्त्रेन भूकि देवेचे समर्थ है। यह दोनी प्रकारका अनुवा स्वातिकाम है दिनिक कुल्य प्रदान गया है। ष्ये ! अनुष्याने भी सुद्धि आदि कालोका चींग होनेसे चलकन् सिकके यांत्र कृत्य महने गमें हैं। इस परेमों कुम्बोने की ऋदोजात आदि देवना प्रतिक्षित बनाये गये हैं। के चीजो पराम्बद्धकान समा एक 🛍 कान्यानकान्य अभिनादम विरुक्त है। हिल्लाका हेन्द्रची भी पह सर्वाहरूम 🛊 🛊 । अवनंत्रवादी वृत्ति औ पारती है कि यह सम्पूर्ण देखनेने शायक है। सन्दर्भ देखने अधन कालेकी वान्य सराज्ञिको के धनानी गती है। धन्यवरकार पर्वे करते कर सुवित होता 🖟 कि जिन्हों कहार इसत कोई पर नहीं है। हवी-पक्षपाने विकासको ही प्रयक्त धारो है। 🗗 परिक प्रवाद्यां क्षेत्र क्षित्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र

कार के जाने के अपन की नाम स्थापन

स्वक्रिके सेनेसे प्रशासको विस्तास है।

उसम् इतस्य पासन करनेवाले बामदेव |

रक्तकारमें प्रधान को यह जगत-प्रमाह है.

इसको विको पाँच क्योड्रारा म्याह कर रका

है. यह इस्त अपने इस पाँचों क्योंके साल

विकार कार्य कारण करता है। युनियोह है

है। अनुबद्धका पाइ प्राप्तातीत 🕆 सामानाम

है। सर्वाकारो अधिक्रित होनेके बयाज औ

वस्य वद ब्रह्मो है। इह सन्त-सरमध्यके

संन्याधिनरेको भितने क्षेत्र पर यही है। जे

सराधिकोर प्रशासक है और जिनका किल

प्रमाणकार्य में स्टब्स है, उन्हें भी इसी

क्टबर्ग क्राहि होती है। इसी प्रदेश पासर

वृत्तीक्षरकम् इत् प्रदायनी महादेवक्षेके साथ

प्रकृत विका ओपरेका प्रत्येत प्रतिह

मध्यानसम्बद्धानम् विकासी सम्बद्धानी ज्ञाप हो।

बाने है। ये जुल बीच फिर कानी

है सक्तियेन प्रकारको प्रकृतः परिवृत्योग हो।

— इस सम्बन्ध श्रुतिने इसी अर्थका

Opening to the Co.)

**अंक्षाकाचाने को** विकास

मृष्टि विश्वति संग्रह अलेकात कवा कानुष्ठा—के प्रात्मेवार्गंद प्रोप कृत्य है। र भारतम् पांच है। जिल्लाकारः, चाँकामातः, विद्युक्ताः, प्रारंभवान् वर्षः अवस्तिकारम् ।

मुरुष, ओश, बच्ची, जब्द और आकारा—इन व्यांत स्ट्रोजातकमी ब्रह्मसे व्याप्त हैं। इस पौजीको जहाने ईसानस्थाने ज्ञान कर रहा: उकार वह जवत् पञ्चनहरूपस्य है। यसकपसे है। मुनीधर ! अकृति, त्यवा, कांब, स्वर्ण कत्तवा क्या जो शिववाजक प्रणव है, वह और वायु - इन पाँचका ब्रह्मने ही कुरवकारों - जाएवर्वका पाँचों अलीका समिहित्य है तथा क्याप्त कर रखा है। अहंकार, नेप, पैर, सम किन्दुकुत को जार वर्ण है, वे प्रणवके करहिताप और अग्नि - ये पाँच अच्छेरकमी इक्कमें स्वाप्त 📳 जिल्लेड उनदेश किने हुए पार्गसे उत्कृष्ट 🖁, बुद्धि, रसना. वायु, सत्र और कल—ये अन्तरिधान क्रियमनी प्रणयका पूर्वेस्ट बामदेव-सर्वे अपने नित्व काम् को है। कालकार विनान करना बाहिये। यन, नामिका, कारक, कन्छ और खब्जिन्हो—से

(अध्याय १४)

## शैवदर्शनके अनुसार शिवतस्व, जगन्-प्रपञ्च और जीवतस्वके विषयमें विशव विवेचन तथा विकसे जीव और जग्स्को अधिप्रताका प्रतिपादन

सृष्टि, स्विति और संदार—सक्के शक्तियान्। शिवसी जिला पतलाते हुए सम्प्रेककंड पुरुनेपर करवने यसा—मने । क्रमाधितसंख्या रेकर जो किसार सामकाद है अर्चात कर्य-सत्ताके प्रतिपादक कर्यफलकार**ो** आरख करके प्राचीने जो विविध क्रिक्मेश्वर क्रिश्न विषेत्रन है, वह ज्ञान अंदाय अल्बेकान्ड है, अतः हानवान् एरुक्तो विकेकपर्वक इसका शक्या करना चाहिये । तुसने जिन किन्छोंको

तदनकर उत्तम श्रेत प्रवातिक वर्णन करके। इन्हेंस दिका है, बनमेंसे कौक सुकार समान है ? वे अधम विष्य आज भी अन्यान्य क्रामांचे भएक से हैं। अबीधरवादी दर्जनीके सकारमें पड़कर बोहित हो रहे हैं। छः मनियोंने क्टे जान वे रखा है; क्योंकि पहले से प्रियमी निया नित्या काने थे। अतः उनकी वाते नहीं सुननी चाकिये क्योंकि है अन्यकाकारी (जिल्ल-अन्तरको विपरीम बात करनेवाने) 🖫 । यहाँ परिव<sup>ा</sup> अञ्चलोतः पुलः शनुपानके प्रचोगके रिप्ने भी अवकाश है हो। उसम

<sup>•</sup> मतिस. वेषु उदावरण, उपनय और नियमन—ये अक्षानके बीच असमय है। पुर्वती बहियान्। (वर्तनक अवग है, सब प्रतिज्ञा है 'कुक्वरका। उन्होंक को कृप दिवसको देख है) — यह हेतु है जहाँ जहाँ पुन्न क्षेत्र है. वहाँ-वहाँ अवय अन्तर्भ सहते हैं, जीवे रावेहंबर' नगड़ उदाहरण है। वर्ताओं ब्रुपकान' (ब्रुकि यह पर्वत भूकवान् है) । वह एकाच है। अन्य आंध्रेकान्' (अतः आंध्रित युक्त है) यह जियम है। इसी तरह रोप्सके छिने भी अनुमान होना है। जाक---'विन्यहुराटिके कर्तुन-वर्ष' (पूर्वावी तथा अक्कुर आदि फिल्मी कर्माद्वारा तस्पन्न हुए हैं) —पह प्रतिशा ै त वर्शनाल (प्रवीकि में नामें हैं— )यह देख् है। "सत-यात् वर्ण सरदा कर्तुवरणे सथा पट १०००।८८मा (वा को कार्य है, यह निज्ञी-<mark>न-शिल्</mark>सी कर्त्वसे हरका होता है, जैसे बद्धा कुणस्थारसे उत्तरत होता है। यह उद्यक्तण हुआ 'का इट अस्पेंग, 'देशित ये पृथ्वी आदि कार्य है) यह उपलय हुआ अरः चर्तकावन (इस्तंसके बर्जाफ) उत्पन्न हुए हैं) यह निर्मारन हुअब - पृथ्वी आदि नवर्ष हम-वेसे लांगीसे उनाव मुख्य है, यह २० व सम्बन नहें अतः इसका नोई जिल्ह्या कर्ता है, वहीं सर्वदर्शकारन हेसा है।

< परिवय विकास क LIL Leadert v Past with white had had described to the reserved to be an additional expenses 4414. अलबा पासन करनेवाले बाब्येस ! केले "अस्ति" भाषाच्या भेट विद्या चारत है। जन

क्ष्मात दर्शन क्षेत्री स्थेन अनुवासक्रम क्षांत्वर अधिकी प्रत्यका अधिकार काले है, क्ली अकार क्रम प्रान्ध्य प्रनाहर्वेद एक्रीनामा हेत्या अवस्थान करके परनेकर परमहानको जाना का सकता 🕏 प्रस्ते संस्था नहीं है।

क कि भी-कुल्ला है, ऐस प्रकार ही देशन जनत है। छः स्पेशनम् जो प्राप्ति है. इसमें आदिके बीच मालके अंतर्ग प्रयक्त हुए 🕯 और अधिक ग्रीन विस्तर्थ अंगरी—बह श्रुतिकार कावल है। इस प्रकार स्टब्से क्रुटीरोजे स्ती-प्राथमाध्यो आयोगको होन है। कृते ) विद्वानीने कावास्ताने की सी-कुम्बन्धां को का है। धूरि काली है, पंतास कामाना सन्, विन् और अन्यकार Er seine prograd fregu gerbaten mat हैं सहा पान करते हैं। फिल्-क्रम्ले अह धगलको निवाल की जाती है । बवाध राज-क्रम्य तीनी निकोंने विकासन है, सक्ति मही माध्या परमामके अर्थने क्षेत्रक क्स-संभवते हैं सहन करना करिये। का मन्-राज्य विकासका कार्यक 🖟 । सन् प्रकार: — सन्-सन्द्र स्वकृत्यको प्रकारकाः मान्यस है। परनाताने को सन्त क प्रकारकारण है, यह उनके कुलकारको पुण्या करते है। प्राप्त सरकता क्योक्स्पती

को नित्र-सन्द है यह प्रतिन्त्र है अन्यांत् परमामको विद्यास उतने सीचनको मुखिल काली है। प्रकार और फिल्-के क्षेत्री जनस्क कारण-नासको जञ्ज हुए है। प्रमी प्रकार स्वीवकात बरनेकर की तक सगरके कारणधननो आह क्षेत्रे हैं तह क एकपात परमान्याचे ही 'तिन्य' पान और

क्रमानकार्य विकासकार और प्रतितकारणकार साधानकार करान्या पत्ता है। रेक्स और क्षांकडे बंबोको निरमार आरम्प स्थार कुल है, जल को र इस जानको प्राप्त करनेके क्षेत्रकों हो काराईक वृत्ति किनने का राजकार विशासन दिन्ह (पास कारणान) क्षे परमानक) को जात हुए हैं। क्यनिकारि fire our urbreit ift werten sie un स्थान क्या है। हाल-स्थापने प्रतिभागार्थका व्यानकार एवं सर्वाच्यकः हे जीवस्था

केल और वर्णमें महिन्दक होती है, तम

उसके प्रवासको भी परिचयत आ बाली है।

किरामी आप आदिने अस्मिता और

वर्षिकार राष्ट्र देखी बच्ची है : अन: मस्मिना

आदि आगेरिक क्या है, उसका निकर्तक

gives unter verments "frem un fi

appropries adult & 1 appeals Braffields, fired

ही परमानाचे सार्वकारिक वर्षप्रक्रियता

विकास है। ईश्वर करावान् है, सर्वित्रमान्

है---व्य क्याकर देखा काल है। साल्पे

कानकेय । श्रीषा और बेटने की तथा ही

whole antion at Persons 8, we

व्यक्तिक क्रम प्रतिकार विकास गया है।

रिव्यक्तिमक्त्रों विश्वकी प्रतिति प्रदा प्राव्यक्ते 🛱 कही सभी है। बायदेख ! 'इंस: बद्धको उत्तर हेपेसे 'स्थेप्टर' 🕶 करना है। काले जननका

होत्य है । प्राप्त अन्यत विष्युप्ते ब्रोहरात्य और

कुरुवं (व्यवस्थान एवं विकासका) निश्व

विकास 🕯। एको जातादि प्रकृतक्षम्य

प्राथम केरे होता है का गुलारे खेलाए मैं कर एक है, सम्बद्धन क्षेत्रर सुने। सोआन् बद्धवेसे सम्बद्ध और क्रम्पर नामक

विकारक का रहा है। 'अहार' क्या 'बैसन्ब'

का कर्माय है, इसमें संख्या नहीं है। मूने !

विकासनमें बाद करार गया है कि 'पैलन्यम

३००४ अर्थात् आवत् (प्रमु मा परमामा)

केरकार है। केरक-इच्छो का स्त्रीया

क्रेक है कि विसमें विश्वका सम्पूर्ण क्रान लगा

राज्यकानुर्वेक क्षण्युक्त विज्ञानुकी क्रिया

क्रमानकः विकासन है, असेको अल्पा पा

परमान्य महा राजा है। हम प्रमार मैंने पडी

वस्त्रणं (सीवसम्बद्धाः) का सक्षण काला

नमा 🖟 । पूरा व्हानों आभी पर 'आवर्' के प्रश

विक्रिक्ताम प्राप्त और क्रिकामा होना ही

जीवना स्थान पान गर्म है यह जान और

क्रिया पराश्चांकाका प्रयास सम्बद्धा है। कृष्ण-

weight during Authors biones. क्षानंत्रातंत्र विद्वानीमे 'क्षानांत्रात्रो प्रान्तवानीका

च" इस भूतिको प्रशा हती परावाधिकार

प्रमाणकार्यकः कावतः विका है। याचाम्

अवस्थित सीथ सुविध्यो अस्यो स्थ्यो है---इस्त

किया और प्रकारका से रोजे प्रोत्स जीवांके करने विका हो इत्तिकालगोका देवने

प्रवेश करके बीवक्य से एक जानरी और

करके हैं। असः यह इहित्रप्रमध्य जीव असमा

(म्बंबर) का लग्न हो है, देश विश्वित

'क्रम वन्तः 🖦 स्वतंत्र शिक्तम् 🕯 । इसमे

क्रिक्सुलेकी ब्लास्क ही की है।

क्या राज्य है, को बरमास्थाका बाक्तक है । राजदर्शी पनि कहते है कि उसे पहास्त्रकत

काहानीको स्थान बेनेने स्थान ऑस्ट्र' सन्द

बस्तवा चाहिये । उसमें को सुक्षा च्हानक 🕏 20का प्रक्रुप में तुन्हें कर का है। देश.

कामें तीन अक्षत है—'ह, अ, सं', इन सीनोंने जो 'अ है, यह पंछले (अनुसार)

और स्तेलकों (किस्तों) के साथ है। क्ष्मारके काथ के 'अ' है, का विकारकर्ता 🛊 सह पदि सम्बद्धांक साथ ही उद्याप 🕏 के

आर्थिये पान्य पान्य हो 'ईन्स- के निवरीत 'सोआय' यह महासम्ब हो व्यवना । इसमें जो TOWAY &, THE PROPERT WHERE & I SHARE रिल्म ही सम्बद्धारको अर्थ माने गये है। धानवासम्बद्धाः दिन्यः ही ३४६ नहानन्तर्थः Mempel B. Mr Regarder State & 1 1/16

क्षत्र विकासी इस म्यूजनकार उन्हेल की है, शक सोऽहम् बद्धे इसक्ये शकासमा शिवकर ही कीम कराना जानीह होना है। शामीन कर पर अनुकर्ण को कि 'में शिक्षानामामा विकासमा है।' इस अकार संस यह महारूप जीवयरक होता है अर्थात् भीवको विकासमाना क्षेत्र कराम है, सब

इनला दिन्नु हो अनेसे दिवकी यक्ताका अब सुनिके 'दलने जात' इस बायको

भागी हो जला है।

प्रमु (जीव) अपनेको सम्बन्धानक को हिम्बका अंदा जानकर दिलके साथ अवसी

जी 'प्रजानम्' पद जान्य है, जरूक क्षर्यको

विराह्मण है।

अब वे कालवाक्रके साथ प्रशासकी एकरका क्षेत्र करनेवाले प्रमुखन्त्र वर्णन

क्रान्त्रभ्, ब्रह्मभ्य, क्रियाम् इत्यो प्रदानिक योगः विभिन्न रूपने एते पने हैं, स्वाधारेक उसने सर्वे ।

मह स्त्रीत केल्क्क्ककोच्योज्यह १६, ८३ औं ते इत्यक पूछ पाट इस करता है—

**य सार महाने गरायों मा विद्याने के राज्याव्यक्ताव्यक्तिक एकाले । प्रत्यक और मेंश्वरील भूगले आवाजिको हायवानीकिया व स** देश और इंटियमें उससे है समय को नोई। अधिक कर्त उसने यह यो ने देश का न वर्ने वेर्टें ह

a differ families a 114 Standfitert billianeren filte einemfilt engenyeren det to er prochet fallement be ein enemfilt bereitet w क्रप्रेत्य । अवेन्तिरं सर्गन् (नैनियोध- क्रानियस्य, अयोग्ने विद्यापाला, धान्नोपाने ११८(१) अर्थात् यह प्रायस दिसाची प्रतिक्षाकत्व और वर्धाकारने नियूति-वेबेकारा सरसा जन्म ओकार है—यह इत्यानम् सुनिवार कथा है । इसमे प्रकार और प्रकारों एकम बुध्य केसे है। 'मरनक' (Afferha- 914) yer mount server mein fefteller gefeit vieneralt gefeit. प्राथमा कर्मन विकास है। कार्मन र कर शुरिका को विशेषातुर्ध सामर्थ है, को पै पुष्टारे जीवनात्र क्या यह 🐌 सुन्ते । विकास किया संयोग है परपाल है, पर लागे मुक्त्योका निक्रिय का है। विश्वयो के

बरायारिक है, जाको निवासिक प्रकार होती है। विकासिको अस्माक्षाकिका अस्माक होता है, आप्रयानिको प्रयान-प्रतिकास स्थाप एउन है, प्रकारतिको अन्यतिक और अन्यतिको मोपची किरमासीक अच्छा को है। यूने ! इन्होंने निवृत्ति आदि कान्त्री तताव कुर्व हैं। विकासिको नाम अग्रैर आसन्दश्राधिको विकासी प्राथमित कराया प्रथम है । प्रयास्त्राधिको सम्बद्धाः प्रमाद कुरत है । प्रान्तवसिक्तने परिवारों कर उकत क्षपण हुआ है और विद्यालयिको अध्यासकी क्षापीत हुई है। क्षिप्त 1 इस समार की कुई प्रकारको सर्वात स्वत्याची है। क्षा हैकानारे पह जानके सामिता क्वीर सुने । विश्वने इंडान जन्म हर् हैं.

ईशायके सर्वाताका प्राप्तांक कृता है, राजुरको असोरका, अधीरने अस्तेतका और कार्नाच्या व्यक्तिकारका प्राथक हुआ 🕏 । इस आदि अक्षर प्रकारमे 🖨 मृत्यपूर पांच क्या और रेंगील क्यानकों क्यांने अकृतिक अप्रतिका अनुभवि एउट है। अन

कारणओकी उत्परितक प्रथम सुन्ने । ईशानसे

ज्ञानवनीत्राकत्व रूपम हां है। कापुरुवने

बाव्य विकार है आवारत, हरार बायु, जीवना अर्थात, प्रोधार काम और प्रोपक्षी मिथ्यून कुल्डी है। इसी अस्तरताने नेपार gediegelt gebet der eren men गना है, औ सुने । शास्त्रासमें स्वानात राजा 🐞 पुरु है, क्यांचे काम और सबसे के गुण है; आधि प्रका, राज और पण-पण मीन नुस्तानके अध्यक्ता है। सारमें कन्त्, राजी, क्य और स्था—के सार मुख्य गाने गर्न के तक पृथ्वे प्राप्त, मर्फा, सम, रस और क्य-क संद कुमेंचे समय है। भी क्रोक्ट कारकार कहा गया है आधीर क्रकारी, गुज्जेक्करा आकारणी, भूग गानु आदि वस्त्रार्थी चुनोने किल जकर स्थापक है, यह दिशाना पना है। इसके विकास क्यारी प्रजेश प्राप्ते के पूर पूर्वनहीं कुलेंगे काम है अर्थात् गर्क गुगवासी क्ष्मी अल्लाह और स्तपुक्तान्य कर आंत्रिका व्याच्या है, झार्काह कारते इनकी ब्लाब्सको सम्बद्धाः वर्त्तके । योग पूर्णेका

क्द्र विकास है 'जनह' कारणा है।

रार्थसम्बद्धिया जो असमा है, इसीन्द्र नाम

कलाको अधीर हा है। ईकार से फिक्सिर

क्रम विकासकार्यकारी संस्थित है।

क्रमुक्त, विरोधान, प्रसार, विनयि और वृद्धि —इक बांक कृतकोका हेत् होनेके कारका

को प्रकार काले है। या बाद सम्बदर्श

प्राप्त पुरिचंदि सही है। साम-मानगरे

प्राचनको जन्मे विकासको अस्ति सुर्व है।

कृत्य वर्णनायम् इत यहास्ये पुरावक्षमधी

कारण है। पुरियोग्न । अन्यत्रामानिके मानके

प्रम परेको निर्मुनोची अपनि रहाँ है। इस्ते

हिल्लासम्बद्धा को अपनेका समुख्य है, मही 'प्रकारक' है। यह प्राच्या जनगरपूर्ण स्थेत होता हुआ अन्तानेत्रका सकते जीवरपुर कैरणार्थ्य परवेक्तने हैं राजके जार होतर है और मुहिन्दरसमें दिन सम्बद्धान Rent framer our seut serie प्रत्यवस्थातम्बर्धेन स्ट्रास्ट्रिके विकार स्थान है।

arest parts sineral tylpic field बद्धात हुए क्लंबरफार को जबन भरिकाद है, जो 'रिक्स्प्रेस कार्य है। यह इक्स्प्रेस करा है: क्योंकि सम्बन्धे क्रायोधे क्रायेक सन्दर्भन होता है। युनेपूर । हान और विक्या—इन पे प्रतिकारि क्षेत्र प्रतिकार अलीवाण हो, त्या को स्त्राविकारम् सन्त्राना वर्गान्तेः वया विका-प्रतिकास क्षेत्र हो तथ को मोहरूपण सामन कार्रिये राज्य जब जान और केरण केर्य शांकिको सन्तम हो एक वर्षा सुद्ध निकासका-सरक समझात कांद्रके । समझा कांध-क्याची परमंत्रको अञ्चल हो है, जनके अने जे मेक्ट्रिक होती है, अस्तर सम पान्य-रूप है। क्या तिला असमें काम क्षेत्रमंत्राली संस्कृत सामाने मिन्दीत प्रत्ये समून्तं पदार्थायो महान क्षेत्रके राज्यात है, तथ कार्यक नाम 'पूर्ण क्षेत्र है। किन्द्रक तरकन क्रांकल (क्ल क्षारीरको रककर सन्दे करने अभिन्न हरता) इस बुनिने अस्के पूर्वी अध्यक्ता प्रनिवादन विकास है अन्यव इसी सन्ववह प्रतिकारण वार्त्यके रिक्ते कार सुनिका आक्ष्मीय हुआ है। यही पूचन मान्यको बोधीन होन्यर संस्तरी । संस्तर-क्यानों केंब्र हुआ) यह कारका है। हिम्मासको अन्तर्भ कुन्य होनेक कारण अस्तरी वृद्धि कर कार्नि अगल्य हे प्रज्ञान

'Brost' है और कुम्मीनकारे लंकर करणा: जात के काले है। यह जनतको तिकारे अधिन बहुँ बहुन्स तथा अवनेको की दिवने किए हैं ल्लाहरू है। प्रभी ! जॉद विकास अवनी सका कुलाको अभिकासका क्षेत्र हो जान से इस पशु (औरर) को चेंहको सकत न प्राप्त हो । केले इन्द्रकार-विकास (सामितर) सी अवनी त्यों हुई अञ्चल क्लुओक विकास मेह या भूक नहीं क्रांक है, उसी प्रकार उस्त्रकोणीको की वहीं होता। कुलोड उत्तरंगहरूप अपने केंश्राचेका मोत्र प्राप्त हो क्रानेका का विकार का जिल्लामा है। हे साम है।

> gringung, a unimmung & guinaum), ४ विकास समा ४ थीर ५-व्याच्यास्थ्याः । बीकारी परिव करवारे हैं-- १-काम, १-विका, ३-सम्बद्धाः ४-सम्बद्धाः अर्थेतः ५-विकासि । इत्ये सारमान बस्तार स्थाने हैं। को नहीं क्षेत्र सम्बोधित कर्मने प्रकार केनी हैं, समया नाम 'फामा' है। जो पुरु-वृक्त स्कृति है। वर्ग है और कुछ राज्यक्ष साथन होती है, का करणका गान Their Brait Breefit genefte big unb-कानी है, इस कारफका नाम 'तान है। जो पान क्ष्मार्थे और प्रकारतिका सामानाकाकानी क्षात्र अवकेत्व इंग्डा समूर्व श्रूतीका क्राहि व्यक्तपना है, बढ़ी 'काल' है। यह मेरा कर्मक है और यह नहीं है। इस समार विकास करनेकारी के विश्वकी शक्ति है, क्रमा पान निर्मात है। उसके आक्षेत्रसे जीवका परस्य क्षेत्र है। ये पश्चि ही प्रीपके क्रान्यको अन्यक्रादित जार्गम्यको अस्याक 🛊 । प्राथमिक 'प्रमुख्यास्था' यह पर्न 🛊 प्राप्ते निवारकके रिक्वे इरकरङ्ग स्थानकी (assess seems) sourcem to

मंदिल दिल्लपुरात =

434

महायाक्योंके अर्थपर विसार क्या संन्यासियोंके योगपद्रका प्रकार

सक्दर्भी कहते है—सूने अब (तैत्तिरोय• २ (८), 100 h १२ अक्रमानि पर्र ऋहा वरात्परम्। महाबाक्य प्रस्तृत किये जले 🛊 — \*

१३-वेदशासमुख्यां तु स्वयमान-दलक्षणम् । १-प्रमानं अक्षाः (पेट्रस्य: ५ । ३ तथा

१४-सर्वधुलीको बहु नदेवाहे न संदायः। आस्पान १).

१५-तत्त्वच प्राकोञ्जनकि धृक्षिमाः १-आहे ब्रह्मकि (अहदरण्यकर । ४ । १०).

१-लक्ष्मानि (सा- ३- स-८ से १६ क्य) प्राप्त अपनित्र,

१९-अव्यं च प्राची प्रमवित तेमस्थ ४-अक्सल्स छहा (मान्यूका २: ३०-

ज्ञाण्ये स्ट्रापीय. 215,133). ५-इंशाचास्व**िदं सर्वोच् (ईश:** १). १७-४०कोश प्राणोप्रामित आकासको

६-प्राफोऽस्मि (424- 1) वान्ये अवस्थि

फ-प्रज्ञामकता (गर्रके 5)-१८-विज्यास अफोडहमस्य,

८-मोह सर्थन सर्थिकः (करु-२।१।१०) १९-लगें जो सर्वात्वको संस्तरी पदारे ९-अन्यदेव विद्यितारको अविश्वितारिक व्या भवा बर्डामाने सर्वात्रकरका-

(date 2:13) रहितीको अप. १०-दम वं आस्वाननांच्यकः (पुरु ३० सर्व स्वास्थित सह (४४-देश-३ (१४ (१),

\$ 915-835 २१-मधीश विज्ञातिहरू । ११-स पक्षायं पुरस्के प्रशासकारिको स २२-योज्यी कोजं इंगः क्रेअक्सित ।

प्रथम प्रभागत पार्याच निवासन करने । अस्य प्रक ब्युवार है। (अस्य अर्थ सहर्रास्ट कर अर्थ नहाबाक्योंका पावाची कहते 🖫 '४३०'। क्ताया जन्ता है।) सन्तित्वस्य अक्बा

अस्मिक्त वरकेवर हो। असम् बदके अर्थपूर बहाँ का बाबधार्य पहले ही सम्बन्ध क - इत करवेंका व्यवस्थ अर्थ के अध्यक्ष प्राप्तिके । १ व्यक्त अवस्थ क्रवस्थाप शक्त केशप्रकृष है। र-न्या कहा में हैं। 3 कह बहा हु है। Y-4g अवक कहा है। 4 यह अब (बहने कहा है। 4-में प्राप्त है।

क-महानक्षक्षण है। ८ जो परमहा नहीं है, कहें वहां (प्रात्नेकने) भी है, को वहां है, यही नहीं

<sup>(</sup>इस स्केकने) भी है 💌 नह कहा किंद्रत (क्या करूओं) से किस है और ध्वनिद्यात (अक्षात) से भी हमार है। १०-वह सुरक्षा आतः। जानवांकी स्वयुक्त है ३ ११-वह को पर पुरुषाये है और वह जो यह सर्वदश्यामें है, क्क ही है। १२-में क्यूररक्तकर कारण कारण है। १३-वेटो आसो और गुरुवनेक क्लोसे साथ ही हिंदपमें अकान्द्रशक्त सहावय अवनाव और स्थात है। १४ में कानूर्य पूर्विये स्थित हैं, आहे हहा मैं हैं—हुनमें संदाय को है। १६ में क्यान पान हैं। पूर्वोचा प्रकाई। १६ में क्यान पान है। तेनस प्रका हैं। १७-अक्ट प्राप है, आअक्ट बन है। १८ में जिल्लक बन है। १९ में अब है अर्थल है। संस्थित क्षेत्रस्य है, जा पून, कर्नवार और व्योक्त है, यह राम घंडा में २००० बेनेके बारल में उन्हितीय परमाना हैं। २० यह सब निवाय हो तरह है। २१ में करीमा है, बुद्ध हैं। २२-जो यह दें, बह में हैं तमें यह है कीर 如曹良

· invention • ut हैं। 'अब्बार' सब करोंका अवनन्त्र, परेण-साम्बद्ध के—बद्ध इस करकाका साथर्थ है। (अब ईस कार्यन्तं नवेग का पाकार्य प्रकारक विकास है। 'कुरवा' स्टेस्ट्रास्ट्रा कता रहे है— ) परमेखरमें स्थानीय होनेके क्षेत्रके प्रारंक प्रस्ता कृतिकारले कर्नन किया गया है। ऐस्स और प्रतिकोह संबोनसे कारण पर सम्पर्ण जनस् उनसे न्यास है। (अब्ब 'सम्बद्धांना' 'महानत्या और 'मदनेत सदा अस्तव्य करित होता है। 'कारत' करी तटपुर- इस प्राथमोके अर्थपर विकार निरम आनन्त्र्या मोक्क है। 'क्क्ष' कन्त्रने कार है— ) में अप्रात्मकाल प्राप्त है। नहीं विवस्तिको सर्वेकास स्वयु के सुवित प्राप्त प्रमुद्ध परनेक्टका है कार्यक है। 📽 होती है। बहुते ही इस मानवार उन्वेदन निरम्ब का है, का का है -- ऐसा किश्वन और । यहाँ गया है कि वह प्रतिकाद परवेक में है. नन्, तत्रभा अर्थं सम्बद्धः कि और नि मै देशी पापक अल्पी प्रतिकेश (अन अवांत को वरमाना गार्ड है, यह वरमाना शतकारिकार अर्थ कालो है—) मन्तर्कार का है—हेरस विश्वासम्बद्धाः अवस्थान प्राप्त बारावाचे सरस्याता व्यक्ते अर्थ है, जो språnnit fingritt tog å i prefer 'बोऽल्यांश में 'स' क्यूबा अर्थ क्लमा कारको 'बद्धा भदीना' का कारकोहका गम है अर्थन् क्यू क्रमानक मान बढ़ है कि 'में ज़र स का रिवर' **व**रमेक्स्पा के बावक है, अन्यक मोत्रम् अर्थात् से पामसम नहीं कालेकने दिना पुर क्रान्यमें कियरीत अर्थनी मानम हे है, बड़ी वहाँ (इस लोकाने) भी विश्वत है। क्षात्र है। क्षांधित अवन् यह ऐतियह है, per much fingelieb upfelt mein & कृतः ११ के पान अस्ता अञ्चल है अन्यत क्रम्पुर्वे क्रांसालका सर्वे वह अभीत्र है । कांतु तत्रांच्य पर्यत्या है और 'सान् वृष्टिन्या. (३६६ अन्यदेश महितिसार्थे अलाः वरम्परविश्वती क्रिक्क सेनेके कारण का अभिरित्यांभि प्रत बार्याचन विकास काले क्षेत्रीमे अन्यय नहीं हो समस्य । उस्त क्षेत्रीका है--) मूर्व । अन्यदेश स्त्रितिहासभी अर्थ 'प्रक्रिश्रम् वरनेतृत' होता. स्था अर्थने कांश्रांत्रकारीय क्रम कामको विका प्रकार समाननिवृत्ता होनेसे शायको अनुस्त्रीय कारकार्ध को विकारिताहकी भागाया होती है. महीं होगी । यदि केल न मान जान में की-को वहाँ कराना 🖟 जुन्ने । फिरियात् 🕬 🖦 पुरस्कार करहात कारण को निराध और हो अवकार्यात्त्रात् के उन्हेंका हम समस प्रकारका क्षेत्रा। इसकेले बोज्यसँग'का प्रकृष्ट गुजीसे नित्य सम्बन्ध है। अपने और 'सः और 'सम्बर्धस'चा तत-ने क्षेत्रो भवानार्वक है। इन व्याध्यक्तीके प्रवोत्तरी क्रमकोड नेटकमान के अर्थने प्रकृत है सम्बद्धा है। यह विशेषको विक है अर्थात् जे एक है अबेको कार्यका कियार है। आरम्बर्क्स्यक्त्रे अल है. उनके निम है। धूनी (अस्त अन्यक्ता सहावेश अर्थ कराना प्रकार को बकायत्त्रको निवित गाउँ है, बारत 🖫 ) अन्यत्म ह्या क्रम कारणे अपने भी पुष्पक्ष है । इस कशनसे मह निश्चित 'अयम' और अल्य'—में केनो का होता है कि मुक्तिम पराची विद्वित किये पुरिस्तपुरुष है। इस: नहीं अन्यवने जन्म कोई और 🛊 रूक 🛊, को बिदिताविदितसे पर मार्ग है। अवस् क्रक्तिकान् वरवेकातम

 संद्र्य दिलक्षण + 400 है। पांतु को जतना है, यह सर्वक्रम है, यह रामारे अवस्था और सर्वात्रका परमाप्त नहां गण है। असे सीन बेट है—पर, अपा क्रिलीसे अञ्च नहीं हो सम्बन्ध । क्रम: आल्या समा प्रसारक । यह, उस्ता और विष्णु---वे क लक्ष आदि कर गूर्वकर् सरिवासर् गावेकर क्षित्र देवला सुनिये ही बनाये हैं। ये ही कारण शिवके ही कोचक है, वह मानक पार्थने । १९, अवर अक्षा प्रकल्पराज्य हैं। इन सीनोसे (अस 'एम स कारना' प्रथम 'कारना भी को होता देवता है, में सम्बू 'परामदा' एतं इत के वायगंके अर्थन विकास किया कारा है—) यह सुमाय अवकारी आकर कुम्बले बढ़े गर्ने हैं। है, को सब्दे ही अनुसरस्थान शिन्ध है। यह जो केले, प्राच्यों अर्थर गुरुके क्यानेके अञ्चलको ज़िल्लोह अनुनर्ग रहने ही भूतवये पूरान् है, यही भूजेंचे भी विशा है। इन क्योक्त्वम प्रमुख अद्भीय होता है। होओं में संतर्ष केंद्र नहीं है। यह पुरुषने हैं, सही कुर्मार्थ भूगोके प्रकृति विश्वकार प्राप्त अविद्रावयं है । इस संक्षेत्रे पुष्पताः व्यक्ति है । व्यक्त सक्त एक ही है। इसीको सर्वश्य बाह्य नक अक्षाप्रमा है है। बहे में है, इसमें संसम नहीं है । मैं हिला है। सन्पूर्ण सम्ब-सन्दानका है। धुरूप और आदित्य--कृत से उपाधिनोठे प्तार को अर्थ किया काना है, यह प्राप्त 🌡 ( प्रेंग्ड ब्रह्मका स्थान्त्रके किर क्यूने हैं-शीवकारिक है। यह प्रश्निकारको सब शुनिकाँ मुक्ते । में दिला आवकात्म, विदासन्य और द्विरञ्जनम् वर्षानी है। विरञ्जनमं स्थ freere--pe elifer mer Es gfeift

है और संत्रुं के वृत्ति है। यो पुरुष है। यह असंदेशको है। इन दोनों में पुरुष यहि है। यह एक एक ही है। इस्तियो सर्वकार सहा गया है। पुरुष और आदित्य—इन से उपाधिकों दे पुरुष और आदित्य—इन से उपाधिकों है। यह औरकारिक है। उप प्रेम्पाधिकों सम शृतिक हिरुप्य वह साम है। दिरुप्यकार कर शृतिका उपाध्या है। उपाधिक से दिरुप्यकार कर अध्याधिका विस्त्री की सकते सम्बद्ध यह सुनि है—'य प्रित्यकारिक दिरुप्याखः पुरुष हुउबले हिरुप्याधिकों स्वीतिका है। है। है। इसके हार्थ आदित्यक्कोक्यक्ति, सुरुप्यक्ति

प्रकाशमय ही करावां गया है। अतः यह

इस शायक्या सत्यनं बताय 👢 सुन्ते ।

'अक्ष्म्' क्लोर अर्थाश्रुत स्टब्स्या विका ही

बार्साये गये हैं। वे ही दिला में हैं, ऐसी

सारकार्यकोजना अकाव होती है। उन्होंको

अब अहम्बिन के बढ़ जायरकारकार्

हिरम्बरूप एवम साक्षण कृष्य हो है।

की सहस कराता है। इन अंध क्लॉक्स में आज है। में कर्च है, क्लॉक्स है, ऑक्स भी अवकारों होनेसे अस्त्रत भी कीय (आत्म) है। से चूब, क्लंबर और श्रीक्सकार है, वह उस नेम क्लब हो के कराज में ही है सर्वों ने कर ' (सब चूब कर ही है) — यह हति आक्षान विवक्त मुक्तरों अबट हुई है। आर दिवा ही क्लंबर है; क्लोकि अपीका इस सकार असूब मुक्तेने निस्त संस्थाध है।

अवने और परायंक भेरते रहित क्षेत्रेक

कारण में ही आहितीय आत्या है। रिस्नै

कांग्यर वहाँ इस वाक्यक सर्वे प्रत्ये

बाराका का भूका है। मैं भावका होनेके

अमिका को प्रका है। वृक्षी आदिक

गुलांतकका काल क्षेत्रके यह समझ लो कि

व्या सार्वे आस्थातम् गृहीतः हो नवे । किर

लक्का जाल विद्यालय और विकासका

माराज पूर्वा हैं : विश्वपुत्त की मैं हैं हैं । यह विश्वपुत्त की में हैं हैं । यह विश्वपुत्त को में । देश माराज पूर्व हैं : विश्वपुत्त की मैं हैं है । यह विश्वपुत्त की माराज हैं : विश्वपुत्त की माराज हैं । यह विश्वपुत्त की माराज हैं । यह विश्वपुत्त की माराज हैं । यह विश्वपुत्त की माराज हैं । यह

गुक्को जीवत है कि वे अक्षारवर्धन प्राह्मको नेकर अध्य-नक (यह) में स्था भागप्रण जाको गृन्धि करके को अध्ये स्थाने कौकोर मध्यानने स्थाधित करे। किन शोकरश्या जानाम करके गुन्ध अधिके प्रण जल सङ्ख्यो पूजा करे। जाने क्या एकंट दे और सुराधित जान भरकर जनका स्थारण करते हुए इसका पूजन करे। सरक्षात् जाव कर जनको क्या किन करें। सरक्षात् जाव कर जनको क्या किन करें। स्वाप्त जीक्ष्यक्तित करके विकास करें-के सिक्ष ! जो कोड़ा-क की जनस करना है—चेड्का रहाना है, यह क्यान करते होता है। यह सुनिका विकास करका गया, इसलिये हुए अध्यो विकास विकास करके

व्यक्तिकारीका असन करते हुए उन्होंके स्थाने हिम्बद्धाः अर्थन करे । शिन्तके आसन्त्रवे कुछ करके करने किक्के आसन और किलाब**े पूर्तिको प्राय**ना करे । किर सिरारे वैशाक 'सक्षेत्रलाहि' याँच अन्तेका जास करके पक्रक, पुरू और बस्तकोंके भेरते प्रकारको करणओका की न्यास बारे। दिल्लाके प्रारोगमें अस्तिम मुख्यम्या प्रयासकी करण आहे. काम करके असके मसकपर क्षित्रकार आव्यक्त करे। सत्यक्षात् स्थानमी आहि मुक्तकोका प्रदर्शन करे। निर अकृत्याच क्रांके अवस्त्रात्र्यंत्र पीवत क्रकारोकी काल्या करें। कीरका पैक्ट अर्थन करके ३५ तका का स्थारण को । कारण और अध्यान कराने । अर्थ आहे क्रम सम्बद्धः भूत-दीपादि सपर्वित करे। विश्वके आड मानोरी पूजन करके बेदोंके क्षरंग्यत प्रमुख्यांके सत्त्व प्रमुख्यामंत्रि परम् क्रमारी प्रकार-क्रमारोके मन्त्रीको गर्भा मृत्ये कर्मनः क्रमादि भूतुक्क्लोके क्यांको क्ये। तत्त्वक्षत् 'यो देवाना प्रधर्म पुरस्कान् — (१०१६) से लेकर 'तस्य प्रकृतिलीतला वः परः स स्वेधरः (१०।८)

र परस्यपारं निर्वापानि कृतसेऽकानीः पीतिभाग्हः । इत्यासः भूतिसमस्यः दृष्टस्यः महायीर्पातः ॥ (प्रित्र सूत्र सीत्र देश । ३५, ३१)

तक महान्त्रसम्बद्धीयनिषद्के मणांका पाठ और उनके दिल्लीको भी मसम्ब सुकाये । करे। इसके चार शिष्यके सम्मने क्यार आधिकी बनी हुई मारण संस्कर रखे हो गुरु ज़िवनिर्धित बाद्धारियक ज़ासके सिद्धिस्वन्त्वा भीरे-धीरे जब करे । जनकृत विनासे 'पूर्णे कर्ष' इस अन्साकका अव बारके गुरू का मालाको हिल्लके कण्डमें पश्चा है : तहकत्तर सलाटों जिल्हा समाहाः समहायके अवसार समके सर्वापने विधिवत् चन्द्रका सेय करावे । सरधान् गृह प्रसासायुर्वेक क्षीयबकुत जब केवर शिष्यको सम और परकरपञ्चन अर्थित करे। इसे क्यास्थान देने 🚃 अन्यक्यक क्षत्री आदिके विश्वे गुजीवन च्याण करनेकर अधिकार है। फिर मुरु अवने वल रिकामणी भिष्यपर अनुबद्ध करके अञ्चे—"तुम सदा क्रमाधिका रहका 'मै सिक है' इस प्रकारकी भावना करते रहे ।" में कहकर कह स्वयं हिस्सको नवस्त्रार करे। किन समायायकी

इनके शरीरका दाहकमं नहीं होता । बरनेकर उनके पारीरको गांध विमा जला है, यह मैने सूना है। बेरे गुरु करतिकेय ! आय

पर्याहाके अनुसार दूसरे स्त्रेग 🕬 उसे नाराकार करें। इस समय शिक्त क्रांकर

गुरुको नगरकार करे। भागने मुख्के गुरुको

प्रसम्बद्धापूर्वक यहियोंके इस अन्त्रेड्क्यंका

इस प्रकार नमस्कार करके सुशील क्षिक जब मौन और विशेतभावसे गुरुके समीय रहाइस हो, सभा गुन्ह समये उसे इस अक्रांसका उपदेश दे—'बेटा । आजसे तुम समात लोकोनर अनुवाह फरते रही। यदि कोई रिक्ट क्षेत्रेके रिक्ट आर्थ तो पहले क्राम्बरी परीक्षा कर रहे किर शास्त्रविधिके अनुसार उसे किन्न बनाओं । राग आवि बोबोब्स स्वाग करके निरमर सिवमी किन्तन करते गर्ने । बेह समस्याधक सिक प्रजीका शह करो, इसरोंका वर्षी । प्रामीकर संबद्ध आ जाब हो भी दिलका पूजन किये किया कभी भीतम व करो । गुरुभक्तिका अक्रक से सुली गई, सुली फी 🖰

म्बीकर सामदेव ! तुन्हारे सोहमप्त श्रामाना गोपानीय होनेयर भी सैंथे यह धीरमञ्जूषा प्रकार तुन्दे बताया 🛊 र केंग्रा कारकार स्वान्त्वे कतियोगर कृत्य करके इनसे संन्यासियोक्षे और और सामविधिका कर्मन केला ।

(お口間 セルーセナ)

# पतिके अन्येष्टिकर्मकी दशाहपर्यंत्र विधिका वर्णन

वामदेकवी बोले----जो मुक्त बति हैं, मुक्तने वर्णन कीजिने; क्योंकि नीनों लोकोंने आपके रिका कुराय कोई इस विषयका वर्णन करनेकाल नहीं है। धरावन् र क्षेत्रस्यकृत 🖟 को पूर्ण वरहतामें अर्हमायका बनक्रम से देशपदारसे मृतः हो गये हैं तथा जो

सामादिनोधान् श्रीत्राज्य दिस्तावयात्राचे भय । सामान्यद्वासम्बंधन्दैः सक्षं कुरू ३ चेरौ. ॥ अनवर्ज दिन्ने नातु मा प्रकृतका पांध्यकः । मुरुधांकः सम्बद्धमान मुन्ती पन सुन्ती पन ॥ (रिक्र क के से १९ (५३-५४)

innell b biefer ramme fer en kade mingen for er nach berängung properties togen des basistenages f क्रमानाको मार्चके प्रारीतकमानके मुख्य हो। अधिकारति—मे साथ निलावत परिच होते हैं। क्रमानाको जार क्र है, क्रमाने नरियों क्रमा से प्रोची विकास केमले हिन्दिन आसी अन्तर है: —बद्ध कराहों । प्रच्ये ! मैं आवका: अस्तिह हैं । बहुम्पूरे कराहेम । अस तुम कर हिल्ला है। इस्तरिको अच्छी क्या विकास सामेद तथा हैकार ओकी पुरिस्का समीत सुनी र प्रसारमानुर्वेक पुरस्ते इस विकास कर्नन कर्नक असूत्रको रूने हुए प्रीकासो साथ है mitafarit i

कार्य का—यो कोई बीर को है और वहाँ प्रयोक योगीका स्थ्योग समाजिक है कियाँ। विकासपूर्वक अपने काले ने बीच पूर्ण हींग होनेग पूरः क्षतीरका वरिवास प्राप्त है, को की महत्त्व क्षत्रकारेकों क्षत्रे अने क्षत्र पूर्वका क्षत्र भीर हो से परिपूर्ण विकास हो समय है, जाते है। किया परि कोर्ड अधीरनिक क्षेत्रेस कारण समाधितराज नहीं बार पाला हो उसके दिन्हें हैं कार है. में पुरानके लेकर इस्कीपीकारकोड़ क्यान स्थापन है। कालबान क्रेका शुने । बार्गको बीच नालीने विचना बरावेर नरीयो बैद्धान-पान्त्रके बावजीते से प्राप्त, अन और क्षेत्र-का सेन प्रकारित परिवार होता है, को पूर्ण पुरस्के सुरक्षा करें क्षे-विकासीयक क्षेत्रकः अभ्यत् वर्षः क्रो क्राने हुए कह जन्मेश्वीत विकास व्यापने समार को । यो । जो निवन निवनपूर्वक provide and safer and formally month क्रमाने रक्ता वर्षाके । को ! की फेलरे पूर्वातनाचे करण सीच्या करण करनेते account tally Productional Formal स्तान करके अपने प्रीर्थ अग्नियो प्यान दे से भगवान अवस्थितके अनुसारे उन्हेंक रेचे हुए विकास योग आविकारिक रेकार कारी है। उनकेरी कार्य के अधिकार अधिकारी, कोई कोति-स्टाप्तका, कोई Reiffemill, mit gegregefremit gibt कोई ज्ञानकाम अधिनकार्य क्रेस है। वे

चौक्रे सक् क्रमियोक अनुस्क कावेचे सन्त

राने हैं। इसी तरह क्यांक्रियाके, ज्याका

आविकारी, राजिका अधिकारी, कृष्य-

मध्यमा अधियानी और दक्षिणाननमा

वे पांची केवता प्रमुक्त प्रश्नामक स्वर्गलोकाओ ्र प्रश्नेत किया को उत्तर कार्नीत परिव काल के कालक: आहि आहिक वार्गने केने to all motors about when \$1.00 वेक्पीक्तक बहुनेकोड कान्योने प्रभाग कार्क ओ-अप्रकार पर्यंत्रे के समाने गर्म वे अन्तरहात्रामा वेकास का स्वयुक्तिकोर पीछे कर्त के करते है। व्यक्तिके अलग नेप burfales section all un firm it it को प्रकारको प्रान्तकी अभेग है भूकावीओर पहलून अधिनविका फरनी अधिन ही सम्बद्ध प्रतित हेते हैं। इस प्रकार सम्बद्धा क्रिकेट करवार संबंध सरवर सहस्र करने हैं। को उत्तरकार करके निकास प्रकारित हैते हैं। इत्याने ज़रीर व्यापाध्यापारी प्राच्याच्या स्था पूर्व अपरिके कार्य कार्यको प्रविकास देशी विरोद्धारी प्रयान कर्त है, जो बड़ी अवस्त्र भी केरी। साथ

है के जनका संबंध कर बॉलको का परम

परित्र केने हैं, जो अक्टरबीचने अंग्यू समाह

होनेक्ट भी क्रास्कृतिको सहारको हुन रहनी है। काः वहे काहिकाः अनुनं देशवेशे वृक्त

क्ट है और यह बोधका समस्ता है, ऐसा

येक्टलकाम्बद्धाः निकायः 🛊 ।

सम्बाद्यां क्रिके वर्ग अनुवाद्यां के भावता है उसके पानी और एकं हो जाने । वे राज वर्षा क्रमाः प्रमान आहि मानवेषा कार्य है कार्य सामानिक सामानिक और प्रमाणके साथ सुराष्ट्र वर्णन को सक प्रकारक कार्या प्रारमेक रूप व के पान सकता निर्मूण परनायोगि नामन क्षताहित्यका को निरम्पर करना कारणे गाँ। स्त्र परियोक्त को स्टान्स्ट्र संस्तार कान कारण कारण है । संन्यानके सन्य कार्योका म्बल करके अवस्था निरमका ३००० पहल कार होतो है। इस्तरिको क्रमोट प्राप्तिका हाइलेक्सर नहीं होता और अलंद न होतेले प्रकारी पुरांकि नहीं होती। संन्यानीके प्राणितको दुर्वका कालेकाचे स्टब्स्का सम्ब हो भारत है। इतका गोनांचे शुक्काने गोन अस्तर कुली हो सभे है। हमाँको स्थ though after mirble first perform विकास कराना काना है। इस सन्तर 'गर इतिकास से लेका रूप सम्बोधीया सम्बोधी मन्त्रका निर्मात्तिक होतार क्या वर्ष । किर क्षणाने जीकारका जब करने हुए विश्वीती देवच्यानकी <sup>क</sup> पूर्ति को । यूनीका ! देखा मारनेसे का बेजबरी जातित हो बाती है।

(अस प्रेन्स्परीक प्रथके अस्तराकी विक्रि करता है।) का का किया आदिको व्यक्ति कि वर्तके प्ररोक्ता वर्करिक रेतिके इतम् संस्थार को । तक्ष्म । मैं कृष्णकृतिक संस्थानको लिकि कार एक 🕻 सामग्रान

होता सुने। यहने व्यक्ति प्रतीपने सुद जिल राजक वर्तन मरम्बासक हो प्रानेश्वे । सामके महत्त्वकर गुण आदिसे समकी गृतर विकास के कार, का कारने 20 में को को । प्रतनके कारन और कारणी क्षान्यात्राच्या और अन्यक्षान्यात्रका पार करके कार्यक्रमा उद्याग्य करे । उसके आने सहयो भागम सन्ते सहया बलाहे भारताः प्रतीतनाः शामिकेतः नारे । विश्वत कृत रकारतः प्राथमध्या उत्तरका पार्थन करे। व्याप्ति प्रतिका अस्तिको साम्बर कृती क्योग क्योपीय काहि करण सराये । सिर विभिन्नवंद्ध काली कर्त अपूर्ण भाग ल्लाको । विभिन्नत् विकृत्य स्वतानारे क्रकाकाः रिलाक करे । किर पूर्णा और भारतकोतं साथेः प्रामेष्यो आर्थक्त यहे । करते. कान्य, समाना, परि., कान्यां और कारोने सम्बद्धः नहस्रको कार्यके आधुकर क्यां क्षारकार्यक व्याप्त कारकार का उस अव्योगको सुप्रतेरिका वारे । किर जून देवार वस प्राचीताचे इंद्राने अकेर विभानके उत्पर राजकर हेकास्त्रीद् व्यक्तकारम् रचनीय रचना प्रकारिक पारे । जातिये औरधारमे जूना पाँच विकास करिया का विकास करिया करिया करिया शुन्तिका कुन्ते और व्यानकारे कर राज्यो कुल्लीका करें। फिर कुल, बाब लगा प्रक्रमध्ये वेदनको सरमध्ये व्यक्ति साथ क्ष्मकी प्रतिकृत करने कुर कर केरनों कुरू से करा।

व्यवस्था स्वयं पने कृत् में तथ पनि नोक्क पूर्व का उपर प्रेजाने प्रवित्र स्वानमें विराम परिया बुद्धाने निवास वेकन्यम (राष्ट्रा) कोर्वे, क्लार्वी सम्बद्धं संन्यासीके क्याके बरावर है होनी पादिये । जिर प्रथम

<sup>-</sup> इंग्यानीय इतंत्रको राष्ट्रपेके रिको यो राष्ट्रक सोटा करते है, उनको ऐस्परका स्वारं है

der alt de generale par en en participat de constitut à constitut annuel par par en en participat de constitut de constitu विकासे । क्रमोर कार कारणा सुध्य निकासन क्राका योगपीठ रही। क्राके क्रान पहले कुल किवाने, कुलोके कर कुरूर्ण कर इतके भी तार क्या निकास समामाधिक सक्रमानारि रिकास्ट्रान्यकेश पाट करते हुए प्रक्रामधीक्षा का सम्बद्ध क्षेत्रम को। प्रत्नक्षात् व्यक्तम् एवं प्रत्नकाम् अकारण कार्त हुए प्रश्नुके जनमे जनक अण्डिक ब्रारके अर्थे मन्त्रकार कुरू करे । क्रिक आदि संस्थानकर्ता कृत्य वर्ता वर्त हर कृत वांच्या अनुकूत पाव रक्तो पूर् गावका विकास कारतः यो । स्थानस्य अन्यास्था क्यारम और क्रांतिकाचन काके का क्रमधी उद्धानन ग्रहको भीतन भीतानाना हात गया मिलाने मिलाने सराना गुरू पूर्व विकास और में। कि समान्तान अल्पान करके को कुछ और गुन्गुल्की gren it seite unt Breit i gestet रश्रम देख कहार जाडे शांके काणे क्या है और 'प्रजानते में स्वरेतान्याना-(सु- कर्ष- २३ । १५) झा मध्यको प्रकार कार्य क्रथमें जनमञ्जन कारफान आणित बारे । बिर 'का बहुन प्रकार (क्षार करू ६७ ( ६ ) इस सम्बद्धे अधीर पालकाक स्पर्ध करके होनो पश्चिम सम्बद्धांक सामुख्या क्षत्र करे । नामक्षत्र मा जे नामकान (स-कार्क १६११६) झाली कर मचीको पहला नारियरको द्वारा करिके प्रकरेत मानामाना सेवन कारे। इसके मार् का गक्कोच्यो कर है। किर उस स्थानका रूपई निवि सुन्ते।

तका कार्योग-सन्दर्भे प्रतः भक्तमध्य प्रोह्मभ । कार्यः अवन्यवित्तरे परिव प्रयुक्तमध्या वर्ष करके कई प्रमुक्त सुर्वाके का और कुल करे। महारक्त 'ने देनने प्रथम पुरसात्' (१०)३) से लेकर तस्र प्रवृतितीनस्र मः क्ट म स्थेक्ट। (१०१८) स्वय व्यक्तराज्ञकीचरिक्युके क्यांबिक ३४ वरके संस्थानकरी रोजके भेगम, सर्वत, स्थानक क्षक स्थापन अनुष्य करनेवाले स्थापनीका व्यक्तिकर्मका कियान एवं एउम् सारे। (प्रथमके विकेष को है--)

> क्क बाज देने और से प्राप्त संके पीड़े nes elleren ferfrit gen fresten mit i fert क्रो गोजरके संस्थे । यह संख्य सीमोर होगा वार्क्षेत्रे । कार्येः कार्याकान्त्रे अल-महेश्वरको कारिक करके गाँध, अक्रम, सुगरिका पुंचा, विकासका असेर सुरक्तीकारोते काफी कृता ब्रो । सम्बद्धान् प्रकारते पूर्व और रीम feige mit i fire que site plumen frèqu अल्बाक क्षेत्र कर परिक्रम काके नगन्ती करें। देश कार्य कर प्रशासका कर कर्णेंड प्रकास करे । स्वाप्तान (अक्षीपुत महिन्दी वृत्तिके रिन्दे नारायमञ्जान, वर्तनदान, कुरादीय-दारम्या संमान्य अत्योह गतीके समा कुर्वको विका क्यांका कृत्यसूक्तके कृता क्रके कुलिकिन कावसकी वरित है। प्रीकार क्षेत्र काम क्षावस्थारिको जनमें इस है) क्रमान दिलाविद्धिकालेक प्राचने प्रकारे इक्षान्त्रमुर्वेक ३३ व्याने ३० वर्ग समाने प्रभीपूर गाँउके रिक्टे सञ्जूको आहा गार क्राजंकर है। इस अवसर कर दियोगक करना हो । व्यक्तिह ! यह दलाहरकारी विक्रि तुन्हें कराची गुकी। अब कॉरावेंग्डेर एकाव्याहकी (35mid 54-55)

यतिके लिये एकादशाइ-कृत्वका वर्णन

कार्या वरत है—अवंध ! फॉल्स कार करन स्वीते । इन सक्के बार-कार

क्कारप्राप्त जान होनेका को विशेष कावनी शक्ती है, जलकर में सुन्तरे केवलक कर्मन कारता है। विश्वीकी केवी क्याकर जानक कारतानी और ज्योगक करे। सम्बद्धान

सामाधीय और जनमेन्द्र सहे। सम्बद्धान् पुरुषात्रवाच्याप्यांका क्रेशन सामेः पर्दशन्ते स्वयं साञ्चात्री और पर्यंत्र प्रकार समावे और सार्थं शाद्धात्रात्री रेन्स्स्मिन्त्रा वैक्तर सामे सार्थं । अनेपासम् संसा-परेक प्रकार प्रकार

स्वयासार सारके सम्बन्धान में किन्दू, उसके स्वया कियोग जन्मान असके स्वया कर्मांक स्वयान और उसके स्वयाने स्वयुक्ती सम्बन्धा स्त्राचे (प्राचित विश्वी स्वयानी सूर्व कर्मांक स्वयान आव्यान, साम्यानाच वृत्व संवयान स्वयान प्राचेस वर्षिक आवित्यानीका हैस्साओंका केन्द्रियों हैस्तिकीक स्वयान प्राच स्वरं । इसके और अस्त्राचीत विक्रे पूर्ण इस्त्याम स्वयंक्त स्वयं स्वरं । व्यक्तिकी इस्त्याम स्वयंक्त स्वयं स्वरं । व्यक्तिकी

गये हैं, उनके प्रीता पीतके कामे पूक तके और अन पूक्तिय कामक: उन्न परिके हैक्टिक उनकार करें। काके अधि-पूक्तकनियी आनिवासिक हैक्टिक अध्यापन करते हुए इस अवक करें— 25 ही आंत्रकनार्वाद्वार्थक्टन्स्याम् अवकरण्यां नेत. ) इस अवहर अर्थत पाकक्येत्रका और कामना करें। इस नवह परिके सेन्द्रिक्टिक अध्यापन करके प्रत्येक्ट निके साहरण्यंक

कावना करे। कुछ तरह वर्षण विश्वनीका आकावन करके प्रत्येकके निष्ये आहरपूर्वक कावना आदि कुछलोका प्रदर्शन करे। मायक्रम् द्वी हो है ही है—इन कीशमधीहारा यहकू-कर्म और काम्यास करे। इसके बाद कर वेश्यिकेका का प्रकार

 अपूर्ण कारण कारते हैं तथा ग्रेम के क्रमीने अपरान और क्रम्य मुक्तई है। उनकी व अप्राम्य क्रमीय क्रमाय है। व स्थान क्रिमीटनोकी प्राप्तने कर्नाने क्रमीय ह हिन्दानोके क्रमा-क्यालको रेग क्रिक है। वे

प्रथ है। उन्होंने से सामेने ने पास और

नाम क्या वारण वारणी है। उनके हान और के वारणके वारण वारण को थे। तीन नेकोर वारणिया वारणकी पूर्ण कारणकी वारण के कारको जोडे तेनी है। जारियाक निर्मित स्वार्टिन वार गी है। जारोगलेया वारण कुम्मा प्रश्नामा गो है। जारोगलेया वारण कुम्मा प्रश्नामा गो है। जारोगलेया वारणकी त्यहिनांने विम्ना को और वारणकी कारियाम कुम और निरम्ब स्वारण है। वारणे जीग स्वारण रंगके विम्ना वारणेये आकारित है। वारणार्थिन्तीने

विक अन्यक सुन्दर वर्ग वर्गकर है। वर्ग अनुनद क्रिके सम्बन्ध वृत्तिकर है। से उन्ने क्या निद्ध हो स्थानक है। इस्तिकों के देनियाँ महेद्वाकों सम्बन्ध है। उन्नः अनीर अनुनदारे सम्बन्ध सम्बन्ध है। उन्नः अनीर अनुनदारे सम्बन्ध करनेवाले वन्नवर दिवाने है। उन्न वर्षक वृत्तिकोको स्वीकार विकास है। इस्तिकों के दिवा, सम्बन्ध कार्यके वर्गकरे

समर्थ तथा पर्या अनुस्त्र सम्बद्ध है। इस

प्रकार का तब अनुव्यक्तरायम बलयानायमी

महिन्यवन्तितंत्र प्रायकेकेकी प्राप्तवर होगी। गानी है। पैरोकी जैनकिकाने विद्यालीकी e homeles e

देनियोक्त प्राप्त करके इनके विन्ने सङ्ख्या अरुके किनुआंद्वारा पैरोपे पान, हानोबे

आक्रमीय समा क्रममोपर अर्थ देवा

चाहिले । तद्वयार शहर्षः बरावते वैद्येशे करका कारकार्य सम्बद्ध करान्। कार्युने ( कामके महान् दिवा स्तान रेगके कहा और

क्षानिक अस्ति करे । बहुदुव्य सुबुद एवं

आभूकम है (इस बाह्यअंदेके अभावार्थ करके धरा काका सामे इसे आर्थन सरक षाविषे)। सर्वकार सर्वाध्या करते. आयम सुन्दर अञ्चल तथा अन्य क्रमचे पुन गनेवर एक क्याने । आक्ना प्रगतिक स्व

भीर जीनके क्लीनो कुछ जीनक प्रिकेटन बारे र पुन क्या बान्यअनेको अर्थक कराते स्वयूप शास्त्रको भी ही का प्रजेम करने दिल 'सर्वकाम तथः' बोलक काहिने कथाः 'अर्थ ही

आव्यक्तिकारमञ्जू सम्बद्धीयन - 61 सभवैयापि नार । इस सम्ब अन्य क्रावारीको अर्थित करते अचन काश्यक्षेत्रक कर रेजी माहिये ।

क्षेत्रस्थानेनके प्रकार क्षेत्र जोडकर प्राचेका वेक्टीके रिज्ये कुळळू-कुळ्या केरकेके यरोपर पूरा-पूरा सुसाधित वैश्वक रहे । 🚌 नैमेख थी, क्यार और प्रयूत विनेश सीर, कुआ, बेम्लेकं कम और गृह आदिकं कम्बे

क्षेत्रा चाहिले । पुर्वतः सः खेलका प्रतका कोशान आदि संस्थान करे। वितः ३२ वॉ स्वाच नेवेसं निरंदचनि ३५: क्रेसक्टर

नेवेक-समर्पणके च्याल ३५ की वेबेवाने आवयभार्त पानीन समर्पनांत कर र बज्जे हम सब्दे प्रेम्परे कार आर्थित करे। मुन्तिकेष्ट ! ताराक्षात् प्रधासारामुखेक नैकेकको कृषे दिलाने

इटा दे और उस इसानको सुद्ध करके

कुलच, जायमन गया 🚟 रिम्बे जल क्रीबंधे बरमालको रिम्बे शाद प्रक्रम

अध्यक्त चलाने प्रभार है। प्रमाद्ध विकास अवीर कारी किस्सी प्रकार की न हाते। भारी पार्टाक करो । वर्गान्केंद्र निज्ये कार्री भी इन्हेरिक आहमा किवान नहीं है। यहाँ पार्थक-सम्बद्धे लिये को विश्वन है, को बै

दे। फिर सम्बूस, भूग और 🗗 देशर

वरिकास एक नगरपार करके बकायकर ग्राप

जोड हर एक देशियोंसे इस प्रवार जार्बना

को—'हे बीकामाओं ? अबन आनंत प्रसाह

हो विकारकारी अधिकारक राजनेकाले हार

यनिको परमधानो धरणारविन्होने रस है

और इसके रिक्ट अवनी स्वीकृति है। इस

प्रकार अर्थना सालेंद्र कर स्वत्वार, से जैसे

अरमी थीं, अर्थ तरह विद्यु देखर, विद्युतीय

कर है और उनका असल् लेका कृतारी

कामाजांची बांद दे का मौओंको किला है

€at

कर का है। मृन्तिकेष्ट ! तथ को सुनो। इससे कल्काकको प्राप्ति होगी। अध्यक्तती पुष्प कार कार्ये अन्तवास करे। क्रोक्कोन कर करकान के सकते परिती बारका सारके देश-कारकार क्रीलिए करानेके वक्रम भी इस क्यानिविको क्योग-शास

बाद कार दिलाने आधनके रिक्ने कार पहल विकास । किए प्रतासन सर्व को । उन अन्तर्भवर इक्ट्रायुर्वक इतम प्रतक्त वासन कर्णवारे कर दिलाचक हाहानोको

कुराबार भविकासको विद्याचे। वे प्राप्ताना

क्रमेना' क्रम मध्य संस्थान करे । संस्थानके

उनदर सरकार कार किये क्षेत्रे साहित्रे । क्नामेंसे एक ब्राह्मकारे करे-'अलब विश्वदेशके लिये यहाँ ब्याह्य प्रदास प्रत्येकी कुम्ब करें।' इसी सन्द्र दूसोंसे आत्याके लिके, बीसरेके अपरस्ताको रिच्चे और

• संविद्ध विष्णुरूप +

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* करनेकी प्रार्थना करके आज्ञकर्ता यति श्रद्धाः करे । तरनन्तर ब्रह्मण्येको विश्वित्तर दक्षिणा और आदरपूर्वक उन समका वर्काणसम्बद्ध

BY:

बरण करे । पिए उन सकके पैर धोधार उन्हें पूर्वाधिम्बल बिठाये और गन्न आदिसे

अलंकत करके क्रिक्के समास क्रेक कराचे । मदानार वहाँ मोकरसे मुख्यि

सीपकर कुर्रम कुछ जिलाने और

प्राणायामपूर्वक पिष्यक्षनके क्रिये संकारण करके तीन प्रव्यालोकी युजा करे । इसके वाध्

क्षाले विकास हो सामने से अहत्यन हमें विका ददानि' ऐसा काइकर इस निष्युक्ते प्रकट मण्डलमें दे है। तत्पक्षात् हुलो जिल्हाको अस्मतामने इसे निष्टं दर्शांस चळ्या हुसते

मञ्चलमें ये दे। जिर तीलरे रिज्याको 'परमात्मने इमें पिण्ड बदामि' **बद्धकर लोको** मप्तक्रमें अर्थित भरे । इस तरह चर्कि-भावके

विचित्रपूर्वक निष्य और कुरोकक है। शरपञ्जात, प्रक्रमार शोधक्रमा और मनानवर मुनंश्वर ! यह येंने प्रकारकाष्ट्रकी विधि बलानी है। अन्य हान्यसाहको जिक्ति बलासा 🛃 आदापूर्वक सुन्ते ।

(मैं अपने गुरुको यहाँ पूजा करूँगा)' ऐसा बहुबार कुशीका स्था करे फिर

है । असे क्या और असे दिन नारायणवरित

करे। एकके रिज्ये ही सर्वत शीविष्णुकी

कुळका विकास है । अंतः विकासी महाकृता बार और कोरका नैवेद लगाये । इसके बाद

केदोकं प्रतंत्रम कारह विद्यान प्राप्ताणीको

क्ष्मकर केशक आदि नाम-ममोद्वार गया,

एक और अञ्चल शादिसे उनकी पूजा करे।

करोड़ शिले विधियुक्तेक जुतर, छाता और

क्या अवदि देश आयन्त भक्तिले भक्ति

व्यक्तिके ज्ञान कवन कड़कर रुद्धे संतोष है।

भिर पूर्वाच कुशोको विकासर 🧀 मृ

स्वाह, 🗱 एकः स्वाहा 🥸 सूचः स्वाहां ऐसा

बकाण काके पृथ्वीयर सौरकी बरित है।

(अध्याप ११)

पतिके द्वादशाह-कृत्यका वर्णन, स्कन्द और वामदेकका कैलास पर्वतपर जाना तथा सुतजीके द्वारा इस संहिताका उपसंहार

कारको काने है—अल्ब्हेस । सामार्थे करुके। किर धरमेवाओं निवट विधासर

हिल प्राप्तःकारत वहन्तर काञ्चकर्य क्रम पक्कारण-पद्धतिसे सम्बद्ध पुत्रने करे। सान और निरमकर्ग करके विकासकी. तत्वक्रथः वीनवाधसे ज्ञानावाय करके देश-काल आहिके कीर्तनपूर्वक महान् प्रतिकों शक्ता क्रिक्के प्रति क्रेम रोकल्पको प्रकारको अनुसार भेकल्प रसनेवाले ब्राह्मणीको ื निवन्तित करे। काले इए— अस्प ्रापेरिस पूर्वा करिया

ŵ

मध्याङ्गळालमें कान करके पवित्र हुए उन प्राप्ताणोको बुलाका व्यक्तिभावसे विक्रि पूर्वक मोति-मोतिके श्वादिह अस धोजन

 क्ष्मिक्क अनुसर सोरक कारणेम्ब नियक्तित कान चाहियं क्रमेंसे यह हो गुरू परमाह, परमेति एक और परास्पर एकके देखे होते हैं और कहा कहानोकी कहानांदे नामेंसे पूरा होती हैं। परंतु

इस प्रापमें कि गये करेको अनुसार कहा सहामोको निर्माणक सम्ब अवदायक है।

DE RODE POPANTE DE SERMENDE DE LE PRESENTA DE CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE इक्कानोंके के बोबार अध्यान करके केलेक बार, नारिका और गृह की रहें। साञ्चलम् स्रीत हो और भवता विश्ववित हर व्यानेको रक्षके विनो आसन भी आस्पा-प्राक्रकोको क्वर्षियम्स अस्तराज्ञ विद्याने । वर्ध संस्थित आसिंह करने के अन ब्राह्मणीका यहै जन्मके बाध विकास करे अवर्ति क्ये स्थापिक आर्थका क्रम्प करे । मुत्रे । अस्य परा सम्बागीका भी परा गुरुशोके कार्य किन्छन करे । वारों गुरु वे 🕽 — मुक्त, करवापुर, करवापर गुरू और परिवर्ती मुल। परनेतुरी गुरुवा, अन्ते क्रमलक्षा महेनाकी जन्म करते हुए विकास करे। अवने मुख्या कर रोकर कार करे। ज क्रमके देन्ते 'हरणयःम्' केस व्यक्ता पृथक्त-पृथक्क आसम्ब रागे । अस्तिये जनमा, बीक्को द्वितीयाचा पुरु तथा अप्तके 'बारवाहंपनि तकः चौलका आवाहत करे। **प्रथा—३३** अधिकारको गृश्य अध्यक्षणी कार । ३५ पर्रमपूर्ण अवस्थानि सह । ३५ **५**००सम्बद्धः अस्ति । ३३-परनेतिमुक्त अस्तवस्थानि एकः । इति प्रकार आवादन प्रतिके अवविषयः (अवीचे रक्षे वर्ष करूर) से पर्स्त, अरखायन और अर्थ्य निर्मात कर्त । किर कथा, सम्बन्ध और अधान देखर '85 गानो कर:' प्रमासि कारते मुख्यानिके समा '85 संदर्शनका कर प्रकार करने आह बारोबेट उत्परमार्थक शास अन्य प्राप्तकोच्यो सुन्धित चुन्नोसे अन्तक्त करे । सरपद्धाना पूच, दीन केका क्लांका शक्तमग्रास्था सम्पर्धमन् (की नकी नह सारी अवरायना पूर्णस्थाने संवयन हो ) ' ऐसा महमार प्राष्ट्र हो नवस्थार करे , प्रारक्त कर बेलेके प्रतीको स्वयन्त्रके विक्रास्त्र जलमे श्चित्र करके उनकर सुद्ध अला, स्त्रीर, पृथ्वा, बाल और साम आदि व्यक्तन परोसकर

आरम् है। इन आसर्वेक्ट करूकः जेवल कालें क्षें बजात्वार रखे। फिर चोपानपालका भी प्रोक्रम एवं अभिषेत्र करके प्रकार काका रचने करने हर गाउँ--किन्त्रों कुलिट्ट रक्षण (हे किन्त्रों । इस प्रतिकारो आव सम्वित रहें ) वित व्यक्तर इस अञ्चलनेको बीनेके रिको पान वेपार अन्तरे इस प्रदार प्राचीय को -- क्यांककटयो में फेल करच चनन्त्र (स्टब्स्टिक आहे। मुहाना House als an origin our Sphouse all ) I ्र क्रमके सन्दर्भ रेग (क्रू- मनु-

१७ (१३-१४) कादि क्याचा क्याचा कार्येत काक्षणकारीया इस क्षेत्रका साम करें। फिर रक्तकर क्रफे को और कर्पक्षकारम् ।' देखा सञ्चार प्राच्यानीको क्षा करके 'नगम स्व' (शु: पर्यु: १६ ( १९) इस सम्बद्धा शहरे क्या करके कारो केलके आदिवामीका, सहाध्यानका, क्षामा । व्यक्तिकार स्था स्कांजलादि याँच प्रमुक्तकोश्या काट गरी। प्रकार-भोजनो अन्ते यो वससम्बद प्रचा बोल्डे और अक्रम क्रेडे, फिर आयानकी जार है। इस-नेर और पुँठ धोनेको निर्मा भी कर अधिन पर्रे। व्यापनार्थेक प्रकृति एक प्राप्तानीकी मुरव्यक्तंत्रा अस्त्यनीया विश्वन्तर सुद्ध सन्द केनेक अवसर मुख्यमुद्धिक रिक्ट बच्चोबिन कर्ष अवदिन्दे युक्त ताम्युरू अधित सर्छ । कित दक्षिका, शास्त्रकात्कत, आसन खाता, कारण, बीधी और बोरखी बड़ी हेकर

परिवासी और जनस्वतरके द्वारा स्ट

महारूपेको संसुष्ट करे तथा अन्से आसीवन्दि

BOOK 6801 FOR FREEENING FRANCE SECTIONS AND SOURCE SECTIONS OF THE SECTION SECTIONS OF THE TRANSPORTER है । कुर, प्रमाण करके गुरुके प्रति अधिकार काम अस्त्राधिक कैत्यार हिस्सार हिस्सार के Beste fiet ereit greenberg prit führ-चीके जाय । मित करने रोजानेका आने न बाबार लीड जाने । लीडवार क्रम्पर नेट एक इत्याची, क्यूक्ती, दीनी और अक्तांक साम क्रम भी कोजन करके सुकार्यक हो । देशा कार्यको कार्य गाउँ थी सिकृति नहीं हो सन्दर्भी । यह राज साम है, साम है और क्रांकार सम्ब है। इस प्रकार डॉम्पर्व गुल्बारी कृतम् अपूर्वाश्यम् सार्वेन्यस्य विकास स्था क्षेत्राचे महान भीतंत्रक क्राचीन काले. अन्तर्भे क्रियमांकाको आह् मार लेखा है।

हरे । यह साक्षान् यक्तान् विकास क्षात हुआ काम रहना है, को केव्यानी Begreift Riger Rest was \$1 gmb मुक्ती को कुछ शुन्त है. जो निक्रम पुरस सुन्दारा ही रूप कहेंगे। अन्तः पनि होती बार्गये कलकर 'जिलेजनरिन' (वै किय है) हार कालों आजगणना दिनाती कालत भारता दशा मैरकका हो जला है।

सुराती काले हैं—इस प्रचल स्टीकर कामरेकको उनसेक केवर दिव्य जनसङ्घ गुरू hour unffine fem-meit mitte-मन्त्रित परकराविक्षीया विभाग करने हर क्रानेक वित्यारीमे अस्तुत, प्रतेशकारात एवं

मसिक्ते सिक्ते प्रार्थना करे। जनकात् क्ये। केंद्र जिल्लोसहित कामदेव भी विकर्णनारी पालनारे महे— स्टारिक्टक अवस्थान कार्तिकेवनो प्रकार करके सीव प्रीता क्यास्त्रं क्यान् (अक्रिय आदि है परम अक्रु कैलालॉहरूरण का गईने संबुद्ध है शुरुष्यंक कांने कारे) (इस और अह्मक्यनीके विकट का उन्होंने क्रमान्द्रीय कोन्द्रगोर क्रमान्त्रका मेशस्यक वरकोक्त दर्शन विस्ता । किर चरित्रपानसे अवन साथ अङ्ग कालान् क्रिक्को संपर्धित मानोह, से प्रारोजकी शुक्ति जुल्लाकर उनके रिकट रूक्कारी भारति यह गये और वर्गमार का-कारका नामकार कामे लगे। नाम#ान् क्रमुके व्यक्ति-अस्तिके क्यानेप्रण को वेदी और जामनोके राज्ये पूर्ण के, सम्बन्धा और कार्याक्त क्षेत्रकृत क्षेत्रका सामग्र विकार प्रभक्ते कर देवी कार्यनी और व्यक्तिकारिक ब्राम्बर्ग्स्यको स्थाने म्यान्यवा राजना क्रमा पूर्ण अनुसा प्राप्त करके से नहीं शुरुवृत्तेक रहते लगे। मृत सभी कवि भी पुरते प्रकार क्यांन्य अर्थपूर्व महेश्वरका समा बेहाके बोक्कीच रहता, बेरास्क्वेस और चोक्रकाक सम्बद्ध क्षेत्र क्षेत्रका साथ क्रमा करके वहीं सुरस्ते रहे तथा विकासकारिक प्राथिति साम्यानानि अन्तरम प्रके जनम मुनियम मिनाने कियो क्यां । अस्य में गुरुक्तेकारी सेवाके निर्म वर्टाकानव नीर्वको जातेना । तुन्दे निवर मेरे साथ सम्बद्धानकातः कृषे क्रालेगमा अवसर जाम के ।

(अक्यांच १३)



# वायवीयसंहिता (पूर्वसम्ब)

प्रवागमें ऋषियोद्धार सम्यानित सुक्जीके द्वारा कथाका आरम्प, विद्याखानो एवं पुराणीका परिवय तथा वायुसंहिताका प्रारम्प

**1979** 3777

नकः जिल्ला सेवाय प्रान्त्य सन्दर्भे । प्रधानप्रवेदासः सार्थितस्यव्यक्तिते । श्रीवरप्रविद्या पत्र ग्रीधने व्यक्ति सर्वतम् । स्वतित्यं च विश्वयं च सन्दर्भे स्वयन्त्रये । प्राप्ते विश्वयन्त्रये प्राप्ति जिल्लायम् । स्वतित्यं स्वत्यम् स्वयंति प्राप्ति विश्वयन्त्रयम् ।

व्यासको सामे हैं —को जन्मको सृष्टि, बारण और संस्थित हैं। नका प्रकृति और कुम्मके ईवार हैं, उन प्रभावनाय, पृष्ट्य गया स्थानहित प्रगंताय विश्वको प्रभावनार है। विश्वको ऐक्को प्रमंत प्रमान को है। विश्वको ऐक्को प्रमंत प्रमान है कथा प्रशंकित और विश्वकात, स्थानक प्रभाव गया है, उन विश्वकात, स्थानक, स्थानक, स्थित्यकी, पहान् हैन, प्रमानक प्रभावना, विश्वकी में सरक नेता है।

तो वर्णना श्रेष और महन्त् नीर्थ है, वहाँ रहा और महन्त्रण संग्य हुन है तथा को महन्त्रणमा गर्न है का स्थानमें कुई इस्पेयल स्थानगरायण महन्त्रण संग्य अपनेत्रण मिला। यहाँ हैस्ट्रीत वर्ण महत्त्रणमें इन महत्त्रण संग्रणम्य, किस्तानीता, उन्य नीर्तिक अन्य तथा महत्त्री दिए कान्यर अर्थ । सुन्योको माने देस मुन्योका कर सर्गातको रिकर करा । स्थान मुन्योका कर सर्गातको रिकर करा । स्थान मुन्योका कर सर्गातको रिकर करा । स्थान मुन्योका कर सर्गातको रिकर करा । हुई इस पूजाको प्राप्त वारके सुरवर्धि उनकी प्रेरच्या) अपने निन्ने बनावे रावे उनपुक्त आवानको स्थिता किया। उस सामय बहार्थकोचे अनुकृत समयोग्राम उनका अस्तर बारके पूर्व उन्हें शासक अभिनुक्त बारके या बार करी।

कृतकोंने कार — वहाँविकी ! आपने वैता शावार विराण और पुहाना कृता की है, देनी द्वारणे आपने बेरित ईकार में अन्यके सम्बद्ध कार्यकोद्वारा सम्बद्धित पुरानका धारीव्यक्ति प्रकार करों कहीं क्रिकेश : अस में व्यक्तिकती, देवी कार्यकी, कृत्यार स्वत्य, व्यक्तिकती, नावी तथा स्वत्यकोस्वार स्वत्यक्ति अंग्यान क्रिकेश स्वत्य करों स्व

a परिवर्त दिवस्तात क 

पूर्व में शब्दारे करन हेनेकाल स्वयूक्त स्वयूक्त नाम औक्तुम्बद्धियाक्य हुआ। मुन्दिका र है। विद्याने सम्पूर्ण अवस्थित, प्राम्नेकी पंत्राका और उनको जनांतका विकास है का है। आयलंग मुत्रमे इस विकास म्बानपूर्वक क्षेत्रे । कः केवतः, काः केव, मीमांता, जिल्हा नारकाच, कृत्व और धर्मालक् —से चाँद्य विकास है। इसके साम असम्बंद, समुर्थेद, मन्दर्भनंत् असेर जान अवंत्रात्वाची भी दिव दिवस जान से पे रिकार्य अस्तरह से मानी है। इस अस्तरम् विकासिक वार्ग एक-कुलेले विकाद है। इस प्रकोर निर्याण विकास्थली विद्वान् साधन्त् भागवाम् सूरुवामित क्रिक् हैं, केला श्रांतवात कार है। कार्य कार्य कार्य का पर्वारम् विकासे का स्थान संस्थाती पृष्टि क्रानेकी प्रकार हो। एक अन्तिक स्वाने पहले श्रापने सन्तराम पूर्व मध्याम् सहाराजेको अन्तर क्रिया और अल्पे हर प्रयूप पूर, निकारित इक्कान्त्रे वरनेका जिल्ली वन्त्राती कृतिक प्राप्त आप्त व्यापनेके रिच्चे पहले में राज निवासी 🌓 : इसके कार इन्होंने फारवर कारवेक रिज्ये भागवान् अविशिष्टो नियुक्त विकास और उन्हें माराहकी रक्षाके कैनने पर्तक प्रयान की । वे मानवान् विकान् प्रदास्त्रीके की कारक है। ब्रह्माओं निवास प्राप्त करनेह कर प्रधानकी स्रांक्षेत्र विकासकार्यमे सन्दे, तत उन्होंने सम्पूर्ण क्राक्रोने पहले पुरस्कारे ही प्रारम किया और इन्हेंको से प्राथमने साथे। पुरागतेके प्रकट होनेके अनुनार उनके सार मुक्तोमे कर्न बेदोका ऋहर्यक हुआ। किन अधिक पुरस्ते सन्दर्भ सान्त्रेकी प्रदर्श हुई । द्वापनमें भगवान् श्रीवृति सरम्बर्गन्ये गर्धसे असे लाह जबाद हुए, जैसे कारियर्स

क्षीकारमध्यापान्ते क्षेत्रेयारे संविश्व कारके वर्षे कर करोंने जिनक किया । इस प्रकार कर पानीवे वेद्येका ब्यास (विकास) अस्त्रेके के लोको केल्पालके पानमे जिल्लास हुए। अभी क्या अव्योगे कुरुलोको संवित्त वरुके कर साथ प्रत्येकोने जीवित किया । आग भी देवलोकने प्राचीका विकार में कोर्टि एककोने है। यो दिन क्यों अपूर्व और ज्योग्यद्वेत्तर्थ्य करो बेहाको से जनस 🕏 किन्यु प्राचनको नहीं चान्या, यह लेख विद्वार नहीं क्षेत्र सम्बन्धः । इतिकृषा और पुरार्थामे केवारी कारणक नारे । विकास ज्ञान नाहर क्रम है अचीन से चैरानिक ज़नसे सुन्त है, हैने पुरस्कों केंद्र कह स्त्रेथकार इस्तर है कि नह म्हान्यर असर मार केटना । सर्ग प्रतिसर्ग, वंद्रा, जन्मणा और जन्मनुखरित—पे पुरानके पांच राज्यान है। कोटे और बड़ेके थेको अक्षा पुरस्त कराने सर्व है। १ क्राप्त्रपुराका २ चळपुराचा, a fillrapigrant, ४ जिल्लामाना, ् भौतिकामुगारी, ६. धरिकान्युरामा, क. कारवयुग्यस्त्, ८. व्यर्कन्येक्यूगरण, ९ अस्तित्यम् १०. अक्रकेलांपुराधा, १२ बागसन्तराम, ११ निवास्त्राच्या १३ सम्बद्धान्त्र, १४. कल्ल्युसल, १५. सम्बद्धाल. १६ मस्यप्राची १७. राज्यपुरस्य और १८. ल्यान्श्रपुरस्य— न्या पुरस्कोच्या परिता साथ है। इसमें किन्युराज जेना है, से जनसम् किन्से सम्बद्धाः रहाता 🛊 और स्वयं अभेरधरेका भारतक है। इस सम्बद्धी क्रमेकसंस्था एक त्यक है और यह काल स्वित्वजॉने विभक्त आप प्रकट होती है। इस समय उनका है। प्रस्काद निर्माण प्रामुख्य चलवान् दिस्यने

बेदव्यासने इस एक लाल अन्नेकवाले विकारराज्यको संविद्या करके चौनीस हजार इस्त्रेकोंका कर दिया है। इसमें सार संदिशाये है : पहली विदेशासंक्रिया, दूसरी स्थानंहिता, तीसरी शानस्त्रसंहिता, चौची कोरिस्बर्धरिया, पश्चिमी क्यामंत्रिया, प्रशी केरलास्त्रवेदिता और मासूबी स्वयंत्रवर्शना है। इस प्रकार अवने सात हो संक्रिकर हैं। विद्रोधरसंहिताचे हो इकार, खारोहिशाचे दश हवार पाँच सी, कलकारंक्षिकों के इवार एक सी असरी , कोस्टन्डमंहिलाने खे डालर हो सौ बालीस, क्यासंक्राचे एक इकार शाह सौ चालीस, केलाइसंक्रियाने एक इमार हो सौ चालील और क्याचीनसंक्रिको बार हजार इस्तेब्ड 🖺। इस बरण परिवा

ही किया है तक इसमें धर्म प्रतिकृत है। तिकपुराकको आपरनेगाँने सुन रिस्या। केवल कर इत्या ध्रमेकोकी वाचनीय-संक्षित रह गयी है, जो से घानोंसे एक है। करका कर्णन में बत्रीया । जो वेदोंका विद्यान् न हो, अल्ले इस ३सम शासका वर्णन नहीं करना चाहिये । को पुराजीको न जायता हो और जिल्ला पुरस्कायर कहा न हो इससे भी असकी कथा अही कहनी चाहिये। जो प्रमाणान् दिल्लातं भक्तं हो, दिलोक्त क्ष्मेंका कालक कारता को और क्षेपदाहिसे रहित हो, कर जाँचे-मुझे इह धर्मामा विरुक्तको 🗗 इसका उन्हेज देना काहिये। विकास भूरवाके प्रमुखके पुरायासंक्रिताका ज्ञान है. इन अधिततेजन्ती धगवान व्यासकी वयस्थाः है। (अध्याप १)

÷

#### ऋषियोंका ब्रह्माजीके पास जा उनकी सुति करके उनसे परमपुरवके विषयमें प्रश्न करना और ब्रह्माजीका आनन्दमञ्ज हो 'रुद्ध' कहका उत्तर देना

सुराजी करते हैं—यहवियो ! कहते अनेक करूपोंके बारकार बीलनेकर सुरीर्चकारको पहान् तथ पह वर्गमान करूप रुपरिक्ता कृत्य और स्रोहेका सर्भ आरम हुआ, अब जीविका-साधक कर्ज---कृषि, मोरक्षा और वाकिन्यकी प्रतिक्र दुई तका प्रकाशनीके स्त्रेग समान क्ये अजेत हो गये, तब छः कुलीये क्रयत्र हुए यहवियाँमे परस्वर बाहर क्रिड गरी। 'यह वंशतह है आ नहीं है' इस प्रकार उनमें सहान् विवाद होने तन्त्र । कित् पर्य क्लका निस्मन अत्यन कहिन द्येतेके कारण उस समय वहाँ कुछ निश्चन न

के सका। तक के श्रम स्त्रेग अगत-सङ्घा अधिकाती बहुताजीका दर्जन कारनेके लिये का स्थानकर गये, अहाँ देवत्वओं और असुरोके पुलसे अपनी सुति सुनते हुए धनकम् इत्य विराजनान ने । देवताओं और क्षानवीते भरे हुए सुन्दर रमवरिय मेस-जिल्लाकार, जहाँ रिस्क और चारण परस्पर बारत्वीत करते हैं, यक और गनावं सद्दा रहते हैं, क्लिकेंक अधुदाय कारत्य करते हैं, थाँग और मूंगे जिसकी क्षेत्रमा बढ़ाने हैं तका विकुत्र, कदशाएँ, सोटी मुकाई और अनेकानेक निर्धार निर्धा सुद्रोधित करते हैं,

 संक्षेत्रक विकास का ENE. 

एक इन्द्रावन रामसे प्रसिद्ध कर है। इसमें केंग्रर हो उसकी सेमा कर रही थीं, इससे नाना प्रकारके सम्बद्धा और इस है। असकी रंजाई मी क्षेत्रन और ब्रॉइड्ड दम क्षेत्रकर्म है । उसके भीशर एक रमणीय सरावर है, 🍱 क्षानाम् निर्माण जन्नमे भरा सहस्र है। सहस्रि रक्षणीय पुष्पित वृक्षोपर कावाले और कर्ष रहते 🕯 । इस बन्में एक बनोहर एवं निकास नवर है, जो जात-बारको सुर्वको समि प्रकाशिक होता रहता है। यहाँ कुर्वर्ष सर्वकरो युक्त कार्यायकानी केल, कुला स्था राक्षरनेका कियात है। यह क्यर क्याचे कुट् सक्योक्त क्या जान काला 👫 सम्बद्ध यहारदीयार्थयां और सदर काटक कहा जेने हैं। क्षेत्रे कृती, बालू क्षणी, आकारणकारो क्षण केल्या गणियांचे का नगरकी बढ़ी शोधा है। यह विक्रिय बहरूमा व्यक्तिके आकारको कुंबस-का प्रतीत होता है शक

कई कोड़ किसास भवनेते अनेतृत्व है। का गणाचे प्रकारति स्था अधने समाप्तवोके साथ निवास करते हैं। बढ़ी जाकर इस प्रतिकोते साक्षाम् स्वेकपित्रास्य प्रकारमेको देवा । देवविकांक सम्पूर्ण काकी सेवार्त केंद्र थे। इनकी अञ्चलनिय पूज सुवर्शके स्थाप की। वे सक आधुक्योधे किथुकित थे । उनका नृत्ते प्रतक 🐿, जनसे सीम्बनस्य प्रयट होता 🕬 । इनके मैस महाराज्यस्थारे समान विकास में । दिन्ह कान्तिमे सध्यम दिव्य गन्ध एवं अनुलेखनसे कवित, रिका केन बजाये सुरवंधित तथा दिवय पालाओंसे विश्वविक प्रधानीके चरणार्थक्योको कन्द्रस सुरेन्द्र, असुरेन्द्र स्था योगीन्द्र भी करते से और्थ अध्य विकास स्थी सेवा करती है, उसी ज़कर समस्त शुध

रुक्षणोसे एक साज्ञान सरकती देवी हाचने

इनकी बाढ़े कोचा हो औं भी थे। प्रक्रातीका दर्जन काले का सभी मार्थिकोह पुरु और नेत शिल करे । असेने

वक्काका अञ्चलि बॉचकर वन सुर-वेहकी स्तुमि की।

क्ष्मि कोले -असारको सुन्नि, करान और संदारके हेत् तीन धन वात्म करनेवाले अन्य पुराणपुराव परचारका प्रदानको नगरकपर है। अवती कियवार वारीर है, को प्रमुक्तियें क्षेत्र क्ष्मक करनेवाले है स्था अक्रूलिकाने तेईय विकासोचे चुक्त होनेवर भी जो बाकायमें निर्विकार है, उन सहवेक्यो क्षणकार है। प्रस्तान्य जिल्ला के हैं। ते को जो प्राप्तकाके स्थाने निमास क्षाने है अभा वर्ष राज्या किसके सार्य और करण स्टब्स्-कथमे सिख श्रास्त्रीको नगराना 201



जो सर्वरहेकल्याम स्था प्रमात त्येक्वेके

• ध्यानीयस्थितः । webt trestrational removables trestrations become a trestration to an extensive plants of the second second

सहा है, वो सम्पूर्ण शिवोकी अर्गरसे संबोध और विक्रेग क्यानेमें केन हैं, का स्वापनीयते नथस्कार है। नाम । निवास्त्र । अवनसे सी सम्पूर्ण जनत्वते सृष्टि, फल्प्न और संदार होते

है, स्थापि मानाले आनुष होनेके कारण हुए शायकरे नहीं जानने । स्तानी काले हैं—इन महामान

महर्नियोके इस प्रकार स्तुति करनेक प्रकारी इन मृतियोक्तरे आधुरः प्रदान करते हुए गर्मार बार्क्डमें इस प्रकार केले।

हराजीने कहा—स्वास् श्रेकालको शब्दाः वद्यापाम् वधानेत्रको महर्विचे ! तुन इत्य रचेन एक सामा गाउँ निवस रिपये आने हो ? ब्रह्मानीके इस प्रकार प्रक्रोपर

ब्रह्मकेलओंने केंद्र का राजी पुनियोंने हाथ जोश विवयमरी वाजीये बढ़ा ।

अज्ञानके बहुन् अन्वकारारे अन्तन हो निर्मा जोड़कर चेते । हो रहे हैं। परस्त्र किवाद करने हुए हुने

करणनकार सहितकार नहीं हो रहा है। आप हम्बर्ण ज्ञानके बारण-क्षेत्रण करनेवाले मक समस्य कारणोके भी कारण है। मध्य J यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है, को आपको क्रिदित न हो । बर्धन ऐसा पुरूष है, जो सम्पूर्ण

जीकों प्राप्तन, अन्तर्भानी, इत्कृष्ट विस्त्य परिपूर्ण एवं सम्बद्धन परमेश्वर \$? स्वीक अपने अञ्चल किमानान्यपहार समसे प्रथम क्रिकामा सुद्धि कारत है ? महाज्ञात ! हमारे हर संदेशका निवारक फरनेके रिप्ये आय हमें

परवार्यसम्बद्धाः उपदेशः है ।

वृत्रिकांके इस प्रकार पुरुषेपा बहुएसके नेता आध्वर्णले विकास करे । ये केवताओ, क्षणां और मनियोके निकर सबे हैं। गने और विस्तारमध्य धाननम है 'मा' हेन्स करते हुए आक्टबिकोर हो करे : उनका मृति जोलं---मनकप् ! इन्लोग साल सारीर पूर्वाकत हो उठा और वे हाथ

(अध्याम २)

ब्रह्माजीके द्वारा परमतत्त्वके रूपमें मगवरम् शिवकी ही महत्तका प्रतिपादन, उनकी कुपाको ही सब सहयनोंका फल बताना तथा

उनकी आजासे सब मुनियोंका नैमियारण्यमें आजा

बहराजीने परंग -व्यनियो है जिल्हें न यह और इन्यपूर्वक यह समास जगत पार्टन पाकर मनस्तील बाबी स्टेंट अली है, किनके 'बकट क्रेसा है, जो करफोके भी बहा और

आमन्द्रमा स्वक्रमधा अनुन्तर करनेकारा विकारक परम कारण है, जिसके रिस्ट और पुष्टन कभी किसीसे नहीं हरता, जिनले सम्पूर्ण किम्बोचे कमी जी जनत्की उत्पत्ति नहीं भूतो और इन्त्रिकोंके स्तक बहुत, विच्यु, होती," सन्पूर्ण ऐसपैसे सन्पन्न होनेके

<sup>।</sup> नहीं बाजे निवर्तने जवाय माना सर । अगले नम मैं विद्यान न पेप्पेर मुटबान ।। महात् सर्विषद् अस्तिकपृत्तेन्द्रभूनिकः। स्थः पृत्तिन्द्रके । होः प्रथमं स्टब्स्याने ॥ कार्यको व यो पाता जीता प्रशंकरान्छ्। न समस्योऽश्वरमान् बुराधन बाहायन प (衛中中中中華 112-1)

कारण को सब्दे हैं। सर्वेक्षर कर बारण करने है, एक पुष्प किन करपुरत अपने क्राप-आवारके जीवर कल करते हैं, नियोगे समझे पहले पुत्रों ही अवने पुत्रके समझे क्रमा किया और पुत्रों है समूर्ग नदीना प्राप्त विचा, कियोर कुलास्त्रास्त्रों की या प्रजानस्था का प्राप्त किया है, को ईवर अलोटले ही पश्चामी मालि निकास पालको प्रकारकार आकारको विश्वासका है, जिल प्रस्तवान कामानाते का सन्तर्भ अन्त् परिपूर्ण है, जो अधिर्द्ध की बहुत-से निर्देशक बोबोके प्राप्तक को उन्ने सांक्रमण जान बारनेवाले हैं, को कोश्वर एक बीजका अनेक करांचे परिचार कर केरे हैं, की समझा प्रचल करनेवाले होता हर जीओपवित हर समाप्त रहेकोको काले रहते हैं, सब क्रांधि को एकमा प्रमान का है है, काम कोई नहीं है, को 100 ही मनुष्योधे हरायो बलोपानि प्रतिष्ठ क्षेत्रर विका है, यो कर्य सम्पूर्ण कियाओं हेमली हुए भी कुलानेले क्रमंदि लोहत की होने और तह समय प्रचलके अधिवासा है, जो अन्य प्रतिकारी एकाक भावन् स्व कान्से मूल जनमा कारलोपर की जातक करने हैं, जिल्लोर कियो न क्षेत्र है न शक्ति है, जिल्लोर मनान की काई नहीं है, फिर अधिक से हैं के केले कवाला है, जिल्लाहे जान, बहर और

(अपूर्णि) पर गया अपूरतस्थान अश्वर (अधिकाती) जीव्याकार क्रांतर करते हैं, डरका निरम्त बाल कामेरो, बसको उनमें कराने रहने तथा उन्हेंके नककी पावना कर्ता हुए इसमें सम्बद्ध रहनेते और अन्तरे क्वोंको अस से साम है। फिर मे सारी कारत अवने-अवन पूर के बाली है। इनके पास र में जियार्थ प्रयास करती है और न सुनं तथा कड़ना के अवने प्रधा केताने 🕏 श्रांका अवस्थि प्रकारको यह सन्दर्भ सन्तर् प्रकारिक केला है। केल क्ष्मान सुरिकार कारण है। र एकमार महारोध महेन्द्राको ही अथन आरम्भवेष पारत परिते । उसरे केंद्र शुरूप पांचे पर उपलब्ध नहीं होता। मै कार्य ही राज्यांक अस्ति है, जिला हराया म अर्था है में अपने । में स्वयंत्रकों ही निर्णत क्रान्य, परिवर्ण, लेकाबीय स्था बराकरका है। इसका स्टीर अञ्चलक्षिक (जिल्हा) है। के अन्तरम् गहेवर सबस और मध्यमध्ये परिवाद हैं से निरमान्त्री होधार स्थानो क्यापने मुक्त कानेनाते हैं। काराको सीमानं यो गुकर काराको हेरिन बारनेवाले है। : वे श्वाची कार निवास करने है। एको ही नकके सामान्यकान है, पार्वक है गावा छ: अवसम्बंद अवना (बार्ग) से

क्रियालया प्रशासिक स्थापनिक रूपे नित्र है।'<sup>‡</sup> को इस क्षर (विश्वासकीय), अञ्चल

३ अस् अंकारं द्वांनं क्यानं न पारित्रः काप्यनित्री प्रकारितर्वेत्वा क्रानीत्वे अपि ॥ (शिल्पुः क्रान्त्रेन प्रनारित क्रान्त्रेन । ११)

र चौरात १८६८ विद्युत सुन्ते न च ७५३० । यात चारा विकासिकीयोग प्राच्याती सुन्दिः (। (विकासः चार के पूर्व स्था ३ (२४)

३ अळपुरस्यम् अस्यत् मध्यस्यक्षायार्थातः । अतः गुण्ये मंत्रमञ्ज प्रत्यस्यः स्वतःनोटनः व

शासकारिकारी कहरणका का कार्यकारे वकुल (प्रतर) है। असब्ब प्रकृतस्थि क्रमानकर प्रतिकारके क्रमान कर केरकी मानाचे परिवास है। ब्यानास, बीराव, मानीरामा कोर सम्बन्धाने मानाम्म है। इसके सरका भी बाई पन्नु भी है, दिन पुनाने सक्तार को हो ही बैतर करवारे हैं। में क्रमार्गात है। स्टब्स क्राविकांके राजाविकामोर कार्य विशासका है। में के शृक्षिके जारावारें जाने अञ्चल क्रिकाकारका-प्राप्त का सन्दर्भ जननकी मुक्ति वाले है और promound up for published it महत्त्वक । सब प्रकी क्रांकि काले हैं । के ही राजको विभिन्न सामाँचे निवृत्त साम्बन्धे 🜓 परायक्तिसे 🗗 इनका वर्णन क्रेन 🥼 शब्द किसी प्रकारने कभी नहीं।

इत्त, सम्बन्धं दान सम्बन्ध और विकार-इस सम् साथकेको पूर्वकारण स्तर्काने भागपूर्णी गधा अनुसम्बद्धी इस्पेरिके रिक्षे ही कराना का, हमसे संस्कृत मही है। में, सरकार रिका, सहोब उस क्षाने-कृतने केला एनं असूर अवन भी का स्वाकाओंके क्षत्र करके दर्शनकी प्रकार रहती है। धर्मका, कृत, दह और वृत्रित आचार-विकारकारे लोगोन्हे उनका दर्जन क्षेत्र अस्तान्य है। सरकार मीनर और बाहर भी अधिका कुछन एवं अञ्च करने है। बहु एक कीन प्रकारका है—श्वास, कुल्प और इस क्षेत्रीने परे । इस तक देवता अनी जिस सम्बद्धी अस्ता देशमें है, यह न्यून है। सुभूप प्रत्यक्त पूर्णन केवान केनियोको होगा

मुक्त हुन समूची कम्मुके परायत है। है और सरसे भी में यो नितर, प्रारम्भाग अगरोतार अवृद्ध कुरोते में परंप अवृद्ध है। अवन्यत्यन तक अधिकारी परामनायान है, इन्हें बद्धार दूसरा कोई नहीं है। अन्या कर उसमें विद्या रसनेवाले अञ्चलकारम कानेकी है दक्षिणे अस्ता है। भगवदाताना कार्यन केर्नवाके क्या है जाको देश की है । इस दिवसमें अधिक कालेके क्या लाग, पुरुषे भी पुरुषर एवं समृद्ध सामन है मनकार क्रिकेट प्रति परिता को उस वर्षको कुछ है, यह संस्तरककारो कुछ हो कार के-पूर्ण क्षेत्र यह है। यह परि वन्त्राम् किवासी समाने हैं। उसल्या होती है और जनवी कहा की कॉसले हो सन्तर होती \$---क्रम अकार ये क्षेत्रों एक-दूसर्थेर अल्लाक है—बीब्द बेले ही, जैसे अञ्चल्ते यांच और योजने अपूर केल है। जॉर्नको धारकावाको हो अर्थन विश्वविद्या विरामी है। समूर्ण सामन्त्रेले अन्तर्भ जनवान्त्रकी कृत्य है साथा है। अन्य:कामको सुद्धि म प्राथकार करवार है वर्ग और इस क्रांके काम्यक्षा प्रतिकात्म केले किया है। केलेक क्रम्यान्त्री व्यक्तिक एक्ट और वार्याने सम्बद्ध अली है, इस सम्बन्धे प्रस्तर (प्रस्तक्री क क्रमा-प्रदेश) का सम्मर्क प्रकृत क्रेमा है और क्रमंत्रे कर्मकी शृद्धि होती है। वर्मकी पृद्धिनी क्य (बोक्के) क्योक क्य केल है। इस बाह्य विकास काम क्रीमा के गये हैं, उस क्रांच्ये अनेक सम्बोधे अञ्चलने सम्मतः क्य-कंप्रके रूपका जार जात हैकर क्रमंद्र अनुसारे सम्बद्ध अनि अधिकार सहस्र होता है। अर जीवधानके अनुसन् ही महेनाके कुळालसञ्ज्ञ कोळ होगा है। इस अस्त्यारी क्रमेंक साथ सेसा है। क्रमेंकि स्थापका अभिनाम उनके परमध्ये सामाने है, अभेनिर क्षराज्याः स्थापने गाउँ। सरः पंत्र शिक्षः

- वर्षेत्रक श्रीकारण -

हुआ कि कर्जकरोंके सामने दिक्काकी दिवा। ये का इत्तरक उन क्षेक्रसाध सङ्गलकानी अवस्थित क्षेत्री है।

240

इस्स्टेंग्से विस्तावत कृत्यात्रस्था प्राप्त करनेके कुट्राकर तथ एक स्थल अपने की-कृतों और अधिकांक साथ काली और काले. क्षेत्रोचे रहित क्षेत्रर एकावा प्रत्यान हिरम्बा 🛊 भाग करने को । जाति निक्र रक्तका अन्ते अवदर्ग तन्त्र हे साओ। क्षाणि का सराकार क्षाके आर्थन क्षेत्रक रहो । सन्य कर्मा करने पूर्ण पूर्ण प्रत्ये अधिका विकास विकास करते । पूर्वा स्थापक विकास करातिक हैं को देशकारियक बहुतको अस्टर्क कारके उसे पूर्व करो । प्रक्रके अन्यवे अन्यक्षण अभ्यक्ष क्षरनेका साधान कार्याकार वर्ष क्यारेन । विकार के क्षी पूर्वत करका गर्वे गरेकी कारणाव्यक्ती इत्थान क्ये अक्षक कार्योगे । नामकार्य स्थ क्षा मोरा परंप कृत्या पुरस्कानी आस्तानी-प्रेका साम वर्ष विनानवर्गन क्रीनान् क्यांक्र किन्नार कारकवेट अनुवा merbite finde die medichen sonn mit विकार करते हैं। द्विजीनको । वहाँ तुन्ने कन भागे अरुवर्ध दिव्याची स्थाः । वस आवर्षको बेक्सकर जुन किए मेरे काल अन्य कर में सूच केशका असम कार्यमा । इस अन्यन्ते का ही जनमें मुन्ति सुनते हालने ३४ जनमी. को अनेक सन्योक संसानकार से कुटवान दिन्तनेवाली प्रेची । या के वनंत्रव व्यान्य States form \$ 1 per sepond if with क्रोड्सा है। जहाँ जावार प्रकार नेव विज्ञार्थ हो जान-दृद्ध पुर क्या वही नगलाने प्रिको पूर्ण देश है

देशर कहाकर विभागक प्रधाने कर ब्रुचेकुम्ब नेजन्त्री जनोत्त्व काटन्ट अंग देशक और महारोपनीच्या प्रमाण करके पत ग्रंड केटमिक्ट महिलातीको परहार वा प्राप्तिक

प्रक्राजीको जनस्य धारके वस स्थानक रिस्टे कार दिये अर्थ का बाहरती गाँध और्थ प्रीर्थ क्षेत्रमानी भी । प्रक्रातीका केना हमा नह हत्त्वर कक वनंत्रार विरूपकारकोश पुरू और हिम्बेट को पर्वाद्य कारते पूर्व किसी बनमें रिया । कर पहल्की केंग्से सीमी संपर्ध पड ब्रुजिन्द्रोद्धाः सम्बद्धीयाः नामने विकास स्था । action was, west afte feature and आकार रहते जाने । पूर्वकाराणे जानागरी कृतिकारी कृत्या राजनेकाल विकासका स्थ THE RESERVE particular and from spread

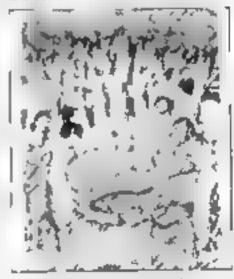

विकास का । अही प्रस्तुत्राच्या, अर्थान्त्रम्य सम्ब महत्त्वाच्याके हान न्यान् महर्तिकोने सन्ति, हार और क्रियाचीयके हान प्राचीय विश्वित्वार अनुसार विरुग्ध वर । क्वारे असनवर वेक्केसर विकास समा अर्थर अध्यक्त सर्वाने कुछ क्यानेक्टर अस्तिक अस्तेकारे

This bajangi'n principle ganadde nathampaell te nathe namedd e nathampael a nafhe mane é i bade tap करने थे। जनीते वैधिकारण प्रार्थिनोधी जनस्य यह का प्रारंभीय जनित होता है। स्वकानो क्षेत्र्य १४१८ वस गया । स्वतीयतः वहाँ प्रायः अञ्चय स्वीत्रे कम देवेवाले वृक्ष मुलिया क्रांतको क्रिक्टोचे इस्ते पूर् है तक उस करने दिशक बीच-राजुओंका सन्तरोह राज्या पहुर एवं साम्य काले. अन्या है। (Seeing 1)

वैधिवारण्यमे दीर्वसङ्के अन्तर्वे मुनियोंके पास क्युदेवताका आगमन, अनका सत्कार तका ऋषियोंके पूछनेपर कायुके हारा पत्तु. पात एवं पशुपनिका तारिकक विवेचन

कारणे कोई क्षेत्र के गई अत्या ? मन कृतवी करते है—वृत्तक्वे l उस तुमानेनोपे प्रवेश अर्थेश प्राच्यानेश्वास प्रकार करेंचे प्रतिकार चारत सार्वकारी की महाभाग व्यविदाने का केवने व्यविद्यांग्ये केवलक्षित प्रथा विवृद्धानीक्षर विक्रोका अलावना करने हुए एक नक्षण कारण कार्यन्तीत पूजन करके कार्यित्रका आयोजन विरक्ष । यह यह तार कारण अनुहत्त्व वार्तभावि सम्बद्ध विरक्ष ? इस महत्त्वकृति करती हो समित अस part, for supplicable string as produced. arrandor was more track 2.7 कार बद्धा । सक्तान्य संभव बीतनेका सक प्रकृत व्यक्तिकारकोची चुना बढ बढ़ा समाप्त कुश्त, राज प्रकृतिकीयो श्राह्मको कार्युटेन सार्थ und wurd i Breit bereit ber Befreiten. स्कृतक अनुसूत्रक प्रत्येकाले के कृति प्रकारियों बाल्यों का कर्क अनुका इनेस्य अनुसर्व करने समे। इस समये **३७कर अध्यासम्बद्ध समृदेशको उन्त** 

क्राके वे क्राल-नवृत्त पुत्रने तने । माप्टेक्स मोले-- सकन्ते ! महाम् पश्चमा अनुहान पूर्व होनेतात पूर्व गर्व लोग सकुतान हो प ? कारूमा वैकारेडी दैलोंने तुन्हें साध्य में नहीं न्हेंन्सनी ? तुन्हें

कोई क्रवंशित से नहीं करन पक ? नुकरे



कार्य — प्राची । min district प्राप्तानको पृद्धिके सिक्षे यस अस्य स्था नहीं आ गये, तक अस इनारा अब प्रकारते

कुरेसर-स्थान हो है करा हमारी करका भी 💎 वैकियरनको जारिको पूछन केव 🕽 क्षांत होती । तस पहलेका पृत्तक सुनिये । असने ईवर्गकाका प्रत्य केले जात फैला? इनस इस्य अञ्चलकारको उत्सारक हो

140

मना का, तथ प्रथम विकासको प्रार्थको विको भूपीयराज्यों प्रयानानियाँ) प्रयासन्त स्त्री : **बर कुन्छ नारके इस प्रधार कक्क**— द्वारा पर्यक स्टारम इक्क्रिकारी अस्तराज्या वस्ते ।

प्राप्ति होग्से ।' महत्त्वाम । देशर आहेता हेवार पानेक्षीने इस सकत्ये वर्षी केवा । इस इस देशने जानके सानवनकी प्रतिक्ष सकी पूर् ter this few wifes delection मान्त्रे अस्तुत्त्वमें सने से है। ३००: इस समय आयो आयवनो रिया प्रयो रियो इसरी कोई अर्थनीय कहा नहीं है।

मान्त्रेयस वर्ष प्रवर्तने । उनके मुन्तरे वर्षा

त्त्रों आनवाम होता और राजी पाल्याकरी

**वैर्वकारको वा**लगुहरूको छन्। इस इस म्बर्जियोका यह प्राप्त प्रयान शुक्रात बायुरेका का-ग्री-का प्रका है कुनिकार मिने पूर्य मानी बैठे रहेर मिन्ट इस सम्बद्ध कृत्येक कर्मा व्यक्तिकारकारे वृद्धिक विका अवोपे भागमन् प्रांकानोः सुद्धे आहे ऐक्षपंत्रते संक्षेत्रने वालपा ।

तमा अस्य अन्यत्कारका प्रमुखीके विका विकास समारत पूर्व ?

कप्रदेशके जेले — व्यक्तिके ! उत्तीरवर्षे क्षारमानामान प्रजन्मीने इन सरमानाने- कान्यतः सम केलनेप्रैनकान सन्द्राता पानिये । कार्रे कार्य्य कर्तुन्त्र स्थाने भाग्नाको । ब्रह्मेन राजनी होतु है । ये ही परण - सुर्वहाती पानकानो स्वतान की । कारकी कार कारण है। उन्हें कांग्रे की कार को और परस्कों अनु है कार्य इन्हें किए रुवार्त । महिल्लाम् कुल्य ही प्रमाद स्थानकारे । हेस्कून महेश्वरते इन्हें वृद्धि हिन्छ । से हिन्स बीचा-बीच्य हेपला और राल्याना है। यात्रा कृत्यराज्याको पूछा वार वारार कार्येत भी अपनी कुमारे ही जिल्ली है और कर अवस्थानेने क्षेत्र कर मानक मुन्नि होन्दर दिन्छ कृत्याने ही पंत्रासम्बद्धी आदि होती है। अनः - सामी बोतको हुए क्रमेंड सामने क्रमीनात हुन् । weite germeenen ung meible find debite beforeit unt made unem fint पुरस्केत वैविधारकारे पहला अस्तिक कोचला पूर्वन वाले पार्थार्थकार् वाने । होनेकान्यका कार्याक्तके इस बालेंड अनुसारित करो प्रवास विकास और अनुस्ति कार्य प्राप्त करा । अने पासर विद्यालये माने अपने स मानेक पूरा प्रसादने पार्त्ता प्रकार वर्तन प्रताद पूर्व है। कार्य रहते । साम्राह्य कार्यकार शिक्षणे सुरकार प्राामको अपूर्णकारका प्राप्त आहे किया वह इस्तिको की स्वयंत्रके ब्लाको इन्हेंके स्वयंत्रे का क्रमके उपन्यत विकास

> र्जनके एक-अवने का कीन-स ज्ञान जात निकल, को कारते भी धन्ध पता क्षे पुत्र 🛊 तथा निवाने प्रतम निव्ध रक्षका पुरुष करकारपाको प्राप्त करका है ?

> वापूर्वत्रक संत्रो—स्वर्तिको । वेर्ष कृषेकारणे 📺 नाम और पशुपरिचा को उन्ह अञ्च किया या, शुक्र व्यक्तिकते कुलको स्त्रीने ईसी विद्या रक्ती काहिये। न्यानको जनक क्षेत्रेयका ६:क उपको ही दर क्रेम्स है। प्रमुख विवेदम्बा नाम प्राप्त है। मानुके तीम जेह माने पने है—अह (अपूर्तर), सेवन (चीच) और उन होनीवर

िकता (बरबेक्ट) । इन्हें तीनोको क्रमले जान पूजन (जीन) है। वर्ज से प्रकारके कारा, पञ्च तथा क्ल्पांत काले हैं। क्लाइ है—पुरुवकर्य और प्रपक्षमं । पुरुवकर्मका पुरूष जाय. इसी तीन तन्त्रीको हार, अक्षर तमा का खेलोसे अलीन करते हैं। अक्त ही पन्न बच्चा गया है। श्रद राजका ही जन कर है तथा का और जाइन होनोंसे की को ब्रास्त्रक है, असीको पति या पशुपति कको है। प्रश्नुतिको है क्षर पहल एक है। एक (जीव) को ही अकर कहते है और के इन क्षेत्रोंको जेरिन करता है, यह धर और अकर धेनांने निक्र तस्य परनेका नाक गन्त है। माधारक ही नाम प्रकृति है। चुन्छ उस मानासे जानत है। यह और वालेंसे हरा प्रकृतिका पुज्जे साथ सत्त्वन हेता है। वित्य हो हम क्षेत्रोंके जेल्क ईक्ट है। स्वय महेशाची प्राप्ति है। विकास कीय का मानाने आकृत 🖁 । केला जीवानी अन्यातीस कारनेकारत आजनकर करा है कर

स्था: किय है साम है। यह निराह है रिकाल है। कृतियोंने पृक्ष —शर्वनकारी केन्स्त्रकी माना फिल डेव्ले अनुस करती है? विद्यालिको पुरस्काने अस्वत्या प्राप्त केना है ? और फिल उपायों उसका निवारण

काइरसाम है। उससे सुद्ध हो सानेवर जीव

कार्यक्रम योगे—स्वायक प्रकार थी

अधिका अन्याचा आह होता है: क्योंकि करार आदि भी कालक है। योगके रिक्रे क्रिया गया कर्न है का अस्मानने कारण 🕯 । मरस्का अस होनेने यह अकरण हर हो भारत है। करण, विका, राग, करफ और मिलारि—इन्होंको करण जारि काले हैं।

क्ष्मका पेवन अवकारे कुछ सम्बन्ध की है, क्यानि अञ्चानभग्न चीवने उसे अपने-आवने मान रक्ता है। योग कर्जना विनास महरनेपाएस है, प्रयूप्तियक्षे योग्य बाहने हैं और कोरकार स्थापन है सामेर । बाह्य प्रतिस्था और अन्य:काम्य कान्ते द्वार 🕯 । अस्तिय क्रीक्रकारचे उसलाक हुए महेकाके कुळाल्काको करका गांव होता है और राजका कहा हो सानेपर पूजा निर्माण—

रिक्के समान हो चला है। विका पुरस्की

क्रान्सरिकको और कन्य करवी किया-प्रशिक्षके अधिकारक प्रतिकारी है। राग

ध्येष्य जलके निन्ने क्रियामें प्रकृत

कार जुका और पानकर्मका कल दःका है।

क्यों अपादि है और फलबर स्वयोग कर हो-नेकर इस्ताहा अगल हो चलक है । चरावि पाड

See in

क्षानेकार क्षेत्र है। काल कार्ये अवयोगक क्रेल है और नियति को नियक्ताय रक्षतेकानी है। अन्यक्षात्रम से कारण है, बह सिन्द्रमण है। जाति यह जनत्त्री क्रमानि क्रांसी है और क्लीमें क्रमाना रूप होता है। राज्यविकास पूरण इस अस्तराज्यों है प्रधान और प्रवृत्ति काले हैं । सर्वे, रेथ और कार को सीओं गुब्द प्रकृतिको प्रकार होते हैं: शिल्पने निरमकी स्थानि से अक्टनिमें सुक्षमञ्जनसे विकासन रहते हैं। सूक्त और अनेक हेत्सने संबंधने जारिका कहा गया है, कुन और

अलके हेर राजस कार्य है तक कहता और

रोह—से वजेनुव्यके कार्य है। सार्त्यकी

कृति क्यांको हे सानेकाचे है, सामग्री कृति

आक्रेन्डिनमें प्रत्यनेवाली है तथा राजसी वृति

कर्मपालका जो अपयोग करता है, जरीका अध्यय विश्वतियें रखनेवाली है। भौत

• मंदिल रेक्सपूर्यण = 44% 

सन्तवाहे, चोष भूत, चीव अनेनियाँ, बीव 🏚 कठिन है ! सन्युक्त बुद्धि, इतिय और क्रमें क्रियां तथा प्रधान (चित्र), व्यासन (बदि), आंकार और मर-न्ये जार

होतो है । इस प्रयास संक्षेत्रको ही निकारसर्वात शब्दक्त (प्रकृति) का वर्णन किया नगी। क्रारमाध्यक्षमाने रहनेकर ही हुने अन्यक कहते

है और सरोर आदिने स्थाने का या महायोगसम्बद्धी प्राप्त होता है, एव स्थानी 'ब्लाक' रोजा होती है — टीम्स इस्टे तरह, चैसे कारकावासाचे किया होनेक किये हा 'निष्टी' काली है कही करणांत्रकारों 'कट' seift wie seren um fielt &: die um आहि कार्य मुलिका आहे, कारणले अस्तिक रिक्स नहीं है, जारी अध्यान प्राप्ति असरि कव्या

मस्तु है, कुलश कोई नहीं। मनियांने पुरान-प्राची । सुदिह, पूर्विया और प्ररोपने कानिरिक किसी अंतना जाना.

प्रकृषे अल्लाको अधिक विश्व पढ़ि है।

प्रमाणिके मुख्याचा अस्मान 🟚 कारण,

करण, क्यां आकरकर करेर तक मेन्य

प्रजूती फल्लिक रिक्ट वर्ज है ? क्षेत्रे—व्यक्तिको । सर्वन्याची चेत्रन्यत पृद्धि, प्रत्याप अर्थर

क्रमिरके नार्वकर अध्यक्त है। आत्रा सन्तर कोई परार्थ निक्षम ही निवासन है। धन्य

कारकी सरताने मिल्ली हेतुकी उन्तन्त्रीय बहुए किन्तुने ही प्रासेर जा हो गर्न और

सन्पूर्ण प्रतिस्था एक साथ अनुस्तर नहीं होता । प्रारोशियों केंद्रों और केंद्रान्तीमें आवाको पूर्वपृत्ताः विक्योका सरमार्थाः सन्पूर्व क्रेय क्याचेत्री व्यवस्था गया अन्तर्वानी प्रका कारा है। यह न की है, न मुख्य है और में म्यूलिक ही है। में समर है, य अनुस्य-सम्पन्धे है, य अंधे है और म विकास प्रकार-विकेचने । यह सम्पूर्ण पता

प्राचित्रको आस्या नहीं मानते, क्योंकि स्पृति

(ब्रियम १६३) अभिवत 🛊 सका उसे

प्रशितेचे अधिकार, निरामका एवं अधिकारी क्रमणे दिला है। असी पुरूष निरमर विस्तर कारोको प्रत असमारकाका साकारकार गरि und für " पुरुषका जो यह सरीर कहा गया है, प्रमारे क्यूबर असुद्ध, प्राचीन, र:प्राचेष और ऑस्थर कुलरी बंदई मस्तू नहीं है। क्रारीर

🖟 नवं विद्यांशयोग्ना पूज बदारण है। उनके कुळ हुआ कृष्य अवने कार्नेड अनुसार सुन्ती, कुन्दरी अतेर मुद्र क्रीना है। - जैने वानीको गरीका हुआ चील अहुए अपना फला है, जारे क्यारा अञ्चलके असुप्रभित कुआ कर्न जान करीनको जन्म देशा है। मे शारीर करमण द:सोके आरम्प मूले कर्न है। इनकी पूर्व अधिकार्य होती है। पुरस्ताराने

त च को न कुलोग के कांचे अप्तार । नैकेसी कांचे विशेष स अवस्था प्रमाप । अपनीत अभीत्। जरुषु स्थानुस्थानको साथ प्रत्योग हे बोधे नर प्रत्यामानित्।।

<sup>(</sup>物 東中市東南大(1863代) े **क्यारि**टीमें क्रेंक पुरस्ता तह कार् अञ्चलका दशानको र प क्रिको ।

मिनको प्रीप्रमूचेन पुरस्कोत संपुतः सुनी दुनको प सुन्धा पर्वत क्रेप कर्ममा । (To by the Ar by the 14 (41-42)

मविन्यकालमें सहस्रों सरीर आनेकले हैं, वे सब आ-आकर जब जीर्ज-सीर्ज हो जले हैं. तम पुरुष उन्हें कोड़ देता है। कोई भी जीवाच्या किसी भी पारीरवें अन्त्य बस्तकक रहनेका अवस्टर नहीं कता । यहाँ विक्रों, कृतें और कम्-वान्यवॉसे को जिलन होता है, वह परिकारके मार्गने फिले हुए तुसरे परिकारिक समागमके 🖟 समान ै । जैसे बहासकरचे एक काइ कहींसे और तूरल करा कहींसे बहता आता है, वे क्षेत्रें अन्य कर्ती केरी

देशके किये जिल जाते हैं. और मिलकर फिर निवृद्ध जाते हैं । उसी प्रकार प्राणियोका यह समानम मी संयोग विद्योगरी युक्त है। ब्यानीसे लेकर सामर प्राणिकेतक ससी बीब पर्य कड़े गये हैं , इन सभी पश्कांके रिक्ने ही का दहाका का दर्शन-आ**स क**हा गया 🛊 । 🖙 जीव पालोंचें बैंधता और सुस-द:क चोनता है, इसकिये 'यस' कहत्वता है। यह ईवरको सॉलका माधन-पुर है, वेहा ज्ञानी पहास्या पहले ै ( (अध्याप ४-५)

ᅶ

#### महेश्वरकी महत्ताका प्रतिपादन

कायुरेवता कहते हैं—शहर्षिके । ३० विश्वका निर्माण करनेवाल्य कोई पनि है, जे अभन रामपरिय गुणोपात आसम प्राह्म गणा है। वही पशुओंकी पात्रसे पुल कलेवाला है। इसके बिना संसारकी सृष्टि कैसे 🛊 सकती है: क्योंकि पदा अक्रमी और पास अश्रोतन है। प्रचान परमाणु आदि जिल्ले औ जह तस्य 🕽, इन सम्बद्ध बार्ज 😎 पति 🕏 है—यह बात खर्च सम्बन्धे का जाती है। किसी बुद्धियान या चेतन कारणके विन्त हुन बढ़ तस्वोंका निर्माण कैसे सम्बन्ध है। पशु, पाल और पतिका नो बालनमें पुकर-पुषक स्वरूप है, उसे जानकर ही उद्यागेका पुरुष योनिसे पुरु होता है। क्षर और अक्षर—ये केनों एक-कुररेने संयुक्त होते हैं। इन महान् अनुवस्तक्त अधिनाक्षी पुरुष

व्यक्ति का प्रदेशन की व्यक्तान्यका जननुका भरम-पोक्स करते हैं। वे ही प्रगत्को क्यानसे कुढ़ानेकाले हैं। चीता, चीवा और प्रेरण — वे तीन ही तन्य धाननेयोग्य है। विज बुरुकोके रिक्वे इनसे फिल दूसरी कीई बाह्य जाननेकेच्य नहीं है । सुद्धिके आरम्पने एक ही नकोव किवायन रहते हैं, बूलग कोई नहीं होता । वे ही इस जगरूकी सृष्टि करके इसकी रका करते हैं और अन्तमें सकका संहर कर कालने हैं। इनके सब और नेत्र है, सब ओर मुख है, सब ओर चुवाई है और सब और करण है। वे ही सबसे पहले देवताओं में इक्ट्रामीको उत्पन्न करते हैं। सूनि कड़नी है कि 'स्टरेज सबसे बेह्न महान् ऋषि हैं। मैं

वैत्यास्य परिता नाविकासी काणी कार्यांच्यः। प्रीपः संपनः एकापं ८०. पुर्वेकः चन्युनिः।।। पना कार्त म कार्त म अपेक्स कार्यको । स्वरंत च व्यवेक्स तदर् प्रस्थापकः ॥ (दिक मूच्याल में) मूल स्टेप ५ ४०५९)

• मंदिल क्रिक्ट्राल •

BEF has be the mineral britis and as a factor before a basic and a destanguage to the destandance between the contract of the परभेश्वरको जानता है। इनको अञ्चलकि

141

सूर्यके समान है। वे प्राप् अञ्चानान्यभागके मरे विराज्यात है।' 🦜 🕬 परवासको परे कुरनी कोई करतु नहीं है । इनके आकर्ष सुक्रम और प्रजमे अधिक महत्य भी कुछ नहीं है। इनसे यह जारा जन्म धरियुक्त है । इनके सब और हाथ, पेर, नेथ, सक्क्षा, जुल और सन्ध 🖁 । में लोकमें स्त्यकों काश करवेंद्र विकास 🖁 । ये सम्पूर्ण इन्हिमोके विषयोको जानकाले 🗓, परंतु व्यक्तकरे सब इन्तियंत्रे रहित 🕻 : भगके स्थाने, सारका, सरकात्रा और सुबद है। में नेत्रके मिया भी वेलते हैं और कानके किया भी सुक्ते हैं। में सकतो जानते है, जिल्हु प्रकारों पूर्णकारते कारणेकारत कोई

क्स (धरीर) यह आअब सेव्हर राहे हैं।

न्हीं है। इसे परम पूजन काले है। में अलुके

भी असम्ब असु और महामुखे भी साम

महान, है । ये अधिकाती महेश्वर इस जीवाडी

इवध-गुक्तमे निकास काले हैं 🕞 एक साथ खर्मकारी हे व्यूटी एक 🛊

अन्येके एक तो उत्तर मुक्को अर्जन्तर प्रत्योका रक्षर के रेक्टर करकोग करता है, विज् कुरत का कुशके फलका उपयोग न करता कुमा बेक्सन बेक्सन रहता है।‡ औसावा इस 🚃 📰 आस्तिको द्वारा हुना है, क्लाः नोदिन क्षेत्रार प्रतेषा करता रहता है । यह क्षा क्यो भगवत्रकाते शहरतेतित गाव कारणका परवेशरका और अन्तरी महिना-का मानुसरकार कार रेजा है, तब प्रोकारहित के मुख्ये के अध्या है। क्या, बार, करा तथा भूग, जर्मकर और यशिया अवर्थ क्रिक्से का मानाको रकता 🕯 और बायाने 🟚 इसके प्रतिक्ष क्रेम्बर रहता है। प्रकृतिको हो माना रिकार पार्थियं और कोबार है का पारानी है। ३ के विश्वासनी महेबार ही बरण देवता बरमान्या है, को सबके प्रत्यन विशासमान है। अने आनवार हो पूरण परवाज्यान अनुस्ता अनुस्ता कता है। अधारे जी **ंक्**. अमील एवं अस्थिताती पापत्रवाने

निका और अभिका केनी नुहुपानके दिवत

<sup>·</sup> Personalisation and materials by after a केरकोर्त पूर्व महत्त्वकृत सुकत् आरिनाको साध्य वरस्तामध्यके प्रतुत्त (計五年本本本(1446)

<sup>🕈</sup> समीतापार्वनपारोऽके समीते प्रविदेशिकेषुवाः ३ वर्णातः पूर्ववर्णामध्यः सर्वजन्तुम् । तीवति ॥ सर्वेदियांच्याकः वर्षेद्रभीवर्धित वर्षेत्र प्रकृतिकः सर्वत अन्ते सुरूप्तः अकर्णानि व परवरकारणीत्री क्योंने व असर्व वेटि व वैशास सम्बद्ध पूर्व पास् । महीकारकारणकः । गुरुको विक्रीतास्त्रीय अस्तेतास महेकाः ॥ अगोरणीया जनते

<sup>(</sup>御中部即會及 22-24) इ क्षे सुरमी य अनुत्री समानं नृत्रावारिको । एकोओ विकास अब्द प्रदेशकान् प्रयुक्ति स (你生物化生物(1)和)

<sup>🛊</sup> बन्दर्गित यदाः समान्ते कहुएं मध्यकेश 🗷 । भाषा निर्व सुरक्ष-क्रिमीतीयक्ष भाषता परः । मार्च सु अनुति विद्यागरिको मु अहेशरम् ॥ (fir कु tir ér कु को ६ (३२-११)

है। विवासकारिक प्राप्तवर्गको ही नहीं अधिकाः चारकाः वसके मानकः भौगोके सामी सभा कहा गया है और अधिनाती जीवको निका अधूर्ण निकार करने हैं, को ईशरोके की पत्त मान दिशा गया है; को कर दोनों निका और अवेदन, वेस्ताओंक भी गरन देखता सका अभिकार प्राप्तन करते हैं, ने कोचा असी जीतरोक्त की पत्त की हैं, उस मुक्तेकरीके union from—Hersara &: 4 service मर्गवर इस कनाएँ समादि पूर और क्षेत्रकार्यका एक-१०६ सामाने अन्य प्रकारके रक्तकर प्रस्का निरुद्धर काले है। ब्रिक्ट अन्तर्के संस्थार आरक्षेत्र सम्बन्धे अनेनाके इक्टों परिवास कर केंगे हैं सक पूरा सुविकालको सम्बद्धी पूर्णका राज्य अस्ति रंख्यार आधिनार करते हैं। वंशे सूर्य श्रावेदको ही कार जीने गया अन्यत-सन्तरकी दिकाशीको प्रकारिक वान्या हुआ १०४ औ हेडीन्यभाग होता है, असे असर से नामरीय बारोबर अकेरे हैं। समाध बारपाल पृत्ती शाहि लगोपा नियम प्रामे है। आहा और भारितके पानको प्राप्त क्षेत्रेकोच्या आधारतीय क्रई क्रानेक्स, क्रम्पुती क्रमीर और संतर क्षरनेवाले, कारणाय-एकमा वृत्ते होत्या काराओंकी रचन कर का महानेवाले के प्राची है, से सरीरके सम्बन्धी स्थाने विके आर के है अर्चाद कर-प्रमुख बकारों बह

enit fill के की पर्यापा क्षेत्री कालोंने को, विकास, सर्वत, तिल्लाकीका एवं सरवान् बरात्वर प्राप्त है। संस्कृत क्रिया प्राप्तिक क्रिय है। के शक्तकी अन्तरिकंड कारण क्रेकर औ पूर्व असला है, सुनिके चेल्य है, प्रजानकि बारका, वेक्सक्रोंके की वेक्स और संसूर्व क्रांत्रके रिजे कुल्लेक है। अवधे प्रकार विराधनक का मानेवन्त्री का कारका करते हैं। जो काल आदिने परे, विजने का संक्षा प्रथम प्रकार होना है, यो वर्गके

को ईक्ट बहुम्बेक्को इन सकते को काको है। इनके प्रतिस्थान कार्य और हाँग्राम समा क्तकरी कास नहीं है, उनके समाम और क्को जीवक को इस करायो काई की हिरस्तके केल । प्राप्त, क्या और हिरमानम उनकी मान्यांकड कार्यक वेदोने जन प्रकारको सुनी नवी है। प्रसूध सुनीक्ष्योरी इस क्रम्पूर्ण निरुक्षकी रकता हुई है । क्रम्प्या न क्येपू burt & wirt friger fire & a west विकासिक प्राप्तन 🖢 । यह सन्तरन नाराजीका कारण केल हुआ है उनका अधीवर भी है। क्रमार र पार्ट क्यारामा है, य सन्त है, य प्राच्योह प्राच्या-संस्थादि हेनू ही है। यह सूच्ये ही संस्कृत किन्नुके, सामान कुरोचे प्रमुखनाओं काम है। वहीं एक चुलेका अन्यसमा और कर्मान्यक व्यक्तमात्र है। यह सब प्रतिके कंदर करत हुआ, सरकार स्था साथी, बेसन अर्थेत निर्माल है। यह एक है, वसी है उत्तेकी formen fefung greint werd turburu fie us funben fire. केल्प्संबर केल्प है। यह एक है, कालकादित है और व्यूनोकी बारपात पूर्ण सरनेसारध हेंग्रह है । सांस्था और बोल अंशांन सरकीय और विकास कर्मकेंगरे प्रदा करनेकेंग क्रमंद्रे स्टाप्स्य स्थ जनकेश कालेक्से क्रावक्षर बीच कन्दर्ग पासी (बन्दनी) से कुछ हो जाल है। ये सन्तुर्थ निक्के सहा, grain, que de arreis menconte des.

प्राचनकार, कारके के सहर, सम्पूर्ण दिवा

मुक्केने अन्तर्य, प्रकृति और सीमानको

1.60

स्ताबी, सबस्त गुजोंके प्राप्तक तथा संसार- अस-द्वारे तहत हो, बसे ५स घरम उत्तय-वारणांचे जाता है। 🍍

प्रहारजीके मुखसे इस शाक्को थाया वा । जो - लेले हैं ।

सन्धाने सुद्धानेकारे हैं। जिन परपदेवने जनका उन्देश भएँ देन वाहिये। जो अपना स्वारी पहले स्वात्वीको उल्ला किया और पुत्र, सक्तवारी तब विवाद हो, उसे भी वहीं स्वयं क्रतें वेदोंका ज्ञान दिया. अपने देना चाहिये। जिनकी परमदेव परमेवारमें सस्प्रमिषयक बुद्धिको प्रसन्न (शिकस्ति) वरण थाकि है, जैसे परपेश्वरमें है, वैसे ही करनेवाले उन परमेश्वर दिख्यको जानश्वर में जुठने भी है, अस महात्वा पुरुषके हरायते ही इस संस्तर-कामनसे कुटनेके दिन्ने उनकी ने सरको हुए सामानक अर्थ प्रकारित होते है। 🕹 इस्तः अंक्षेपके यह विद्धालकी बात यह बेट्न जासका परम नोक्नीय सुने । भगवान् दिश्व प्रकृति और युरमसे परे काम है। पूर्वकारपर्ने मुझे कुरस्का उन्लेश है। ये ही सुहिकारसमें जनस्को रचते और किया गया या। मैंने बढ़े भारी भीधान्यसे संदारकातनमें पुनः सकती आव्यसात् कर (अध्यक्षम ६)

숲

व्यक्तिकारराज्यकः व १५ श्रांतकः । व्यक्तिकः विवृक्तिकारोति वक्क स्थानकः ।
 हे प्राप्तिकः विवृक्तिकः विवृक्तिकः व्यक्तिकः व्यक्तिकः । कारपदिनिः पर्व भागम् अस्याः चीरवाते । वर्गवाः चारपुर चीरेश विश्वधान च । रामेक्सानो पहले प्रदेशने हे देशनानो पाने व देशतब् । पति क्लोमी बदले बरासाहिदान देशे भूगवेशकेशसम् ॥ में तस्य विकास नामें कारण या न भिराने। न कनामेड्डिक्सानि कांकवारी दुस्यो। परास दिवित्या प्रतिक पुत्री सामाधिकी सूच। अर्थ बार्क क्रिया केन भारती विश्वविद्ये पुत्रस्थ न करवालि परिः वर्धक्रिय निर्म न वेशितः कारण कारणाई व स सेसामीक्यविकः। त्र पहल जीवन विद्वार में क्षेत्र कुलान ने अन्तर्भवस्त्राह्मण्यास्त्रीहरूनः । स १कः सर्वपृतेषु गृष्टे पाहल विचार । सर्वपृत्रकारकः न मार्थन्यस्य स क्रमते । सर्वपूर्वप्रकारका एको बेस च शर्नुक (एको सर्व विकिश्यको सहस्र विकासकारण ह विकारमध्यां निर्मात्कां म केन्द्र त्यारे कहर्य कारणः वस्त्रकेशः अध्यक्ति । सीक्यक्षेपादिनाक्यं कष्ट् स्टारनं सन्तर्भ परिष्यु सामा देनं प्रसूः पारीः श्रवीत्व विमुन्तर्वे । विश्वकृद् विश्ववित् जाकामेनिकः कालकृद्युत्वे । प्रयानः केत्रक्रगतिर्गुणेकः गासमीयकः । **व्या**रणं विद्यो पूर्व वेद्यानेपारितसम्बन्ध् को देशसम्बर्ध पुरुषक स्थानसम्बद्धाः । मामुख्या संस्थान करते अपने दिन्दाः कि कु का के कु की ६। ५६ — ६८६ ) । यस्य देशे पछ अस्तिर्वेषा देशे उत्ता नृहै। तस्येते कांगल हार्याः प्रकारले अस्तात्रनः । (दिल कु बाल संन्यु एक ६ ७६)

# हहार्जीको पूर्जा, उनके पुरुसे स्वत्वका प्राकटा, सप्राप हुए ब्रह्माजीके हारा आठ जामोसे पहेचरकी स्तुति तथा रहकी अरहासे ब्रह्माद्वारा सृष्टि-रचना

भागानुसंबर्ध क्रमा विका, यो क्रमंत 🛊 प्रथम करें है स्थान थे। उन्हें साथ इन प्रमान है— और प्रेम्प्रेंक्स मीत से हम सरका पन glyris formal and that it i pull-th अक्षेत्रे सहित्यकाची हत्या नहीं की । सहित्रे रिक्ता क्षेत्र जनक आहे, बहुत्त्वा श्रव केले केले. रेन प्रकारि पुरः प्रदेशी इकारे नही भारी राज्या की । इस प्रयान केवंबाराज्या स्थारक करनेवर की जब बोर्ड काल न करा, एक अनी मनमें दृश्य हुआ। इस तृत्यारो ब्रोप प्रकट क्षेत्रा । प्रतिकार अपनित् क्षेत्रेयर papealite with bolth solvent tit berb राजी । इन अवस्थित्यक्षेत्रे कृत केन क्रमण हुन् । असूनी कृत्यक हुन् इन तथा चून्ती जेलीको देशकर प्रकारती अवती विकास है। सा समय प्रोप और चेंद्रके प्रान्त पर्दे केंद्र कुर्वा अर्थ गर्नाः क्षेत्रसे आणि हर प्रवास्त्रीको मुख्यित होनेवर संस्थे प्राप्त नारक क्षित्र का प्रान्तेक पाली प्रान्तक मीनावेदीत वह अपूर्ण कुर्वात्रका प्रका करनेके दिन्ने प्रदास्त्रीके नुसस्ते नहीं प्रकट पूर्। इस क्याडिक्ट प्रभूते अवलेको न्याक कारोबे प्रकट विस्ता । व्यानेकारीने अपने उन स्कृत्यस 'काळ काळारेले सङ्ग**—'का**ळे !

राहरता सराव्यक्ति, प्रत्या पारकार्य सुवालेकोची सुद्धि स्त्री है; अतः हुए निर्मात सम्बं आदित्य सर्वय काफे कम् अस्तव्यक रहित हो सम्बूर्ण कोन्द्रवरी स्थानमा, देशको स्थान—स्थान सहाव्यक्ति स्थान दिल्लाका बच्चा स्थान संस्थानकी पृथ्विक सिर्म

व्यक्तिको देश व्यक्तिक वे रीवे और क्षका, सम्बद्धा, विद्वार स्थापन, प्राप् और आर्थ और दीव्रों को। ऐसे और दीव्रोंके क्षानमुक्तिर । ये क्रम-के-सम् घोली, योजराजः चायका प्रान्ता काल 'सा' हुआ । यो का है, से Proper gie wern fi aufer als wern ft, ft नकार क है। सन्दर्भ आकृत महेशले कृत करके भी कुर देशल कार्यक्षी सञ्चानीको कृत: अन्य सून्य विन्ता । अञ्चलको प्रतीरने प्राथमिक स्थित अस्तिक अर्थाकार स्था अन्यानो विता व्या । का विकासी **अक्रमाने पर जल यल क्ली—'जल** क्रिका कार्य कार्यकार्य वर्गातुन व्याप्ताना विक्रिक्त । उसे कर 1 वर्ग कर 1 मेंने इन्हों प्राणांको कृत्य मीका प्रदूत विकास है; आ: सुनाने उन्ने १ जालों सुनै हुए बन्यान्ती परित की करोदर क्रमप्ता कुलका क्रियोने प्रकृतिक क्षेत्रकारों स्थान सुन्दर नेप्रोह्यत भीति प्राच्या प्राची और देखा। इस्से जाक प्रकृतिको सर्व लीट आहे थे। अल: ब्ब्रहानीये केची हाथ और बोहबूक राजीर क्लीक्रम क्लो क्या - प्रची । शास इसंनकानी के बनको आनम् प्रकृत सर हो के अल- ब्लाइड 🚃 बर्धन है? जो हामूनी सम्बद्ध अपने निवार है, सपर में ही कारान् अस्य न्यान्त करोचे प्रस्तर हुए है ?"

कार्यो पह तथ कार सुरक्तर क्षेत्रकार्योके की संकार अनुबद्ध कार्यके दियों सामी महेका अंगरे परण हुस्स्थानक सक्ति करे ।"

Erreiffert bareaarti aaattelemaajari verreitelemaajari verreitelemaaja करफारकोद्वारा अक्राजीका रूपाँ करते हुए चूर्ति और आहा प्रकारते आव प्रशंकान् श्रीते—'देक ! मुन्दे हात होता जाविये कि मैं। दिलाको नेव जानकार है। 🐣 बरकारम् है और इस सक्य तुम्हार कुछ । इस प्रकार विकास व्यक्तिकारिकी श्रीकर प्रकट हुआ है। ये के स्माध्य का है, स्मृति कारके श्रीकारिकाच्या प्रदाने सुन्हारी सुरक्षाके विन्ये कार्य आने हैं। असः प्रकारकृतिक असरे प्रार्थन की—'सून, तुन केरे अनुकारी इस रोज क्यांको भवित्य और कांकाको काली केरे पुत

प्रकारिकेंद्र अन्ये कही प्रस्तवार हो। यह शिल्ड हुए युक्त स्थानके आप सन्तेत स्थानक विकासको अस्त अन्येकुक सम्बद्ध सिल्या को और स्वर्थ मी प्रकारी सृष्टि को ।' विकासको अहा असोहान वरकेश्वर विकास सामा भागा।

आगमा तेव अलंका कुर्वेद समान अकत है। असमारे जनस्थार है। सारम्या और प्रत्येष विषयुक्ति अस्य ग्राव्येषणायी जनकार है। क्यों और सुर्गन (कल्केन्) ये दोनी आपके म्यून्य है। अस क्वारी-करवारी क्रवंको जनकार है। सर्वकर काश्वरकारी शायको मनस्थार है। अन्य 🤀 क्ष्मुक्ष्मकारी 🕍 🛊 । अञ्चल अञ्चल है । क्षरभक्त हेकारी अधिकाय आग पहलीवको नगरमा है। अवस्थानाओं पूर्व अस्यवस्थानस्थाने अन्य जीन्योक्यके प्रमानकर है। इसकारपानी प्रजनानपूर्ति आरम्पो कारवार है। सोमध्य आय आकार्यन कार्यकर्मिके सम्बद्धार है। इस प्रकार आह

त्यानकार जान क्यो और पूर्णका प्रकारी चनकान, ब्योक्ट ( व्यानकारत ) आप कृतिक विन्ते की क्रावेशके अध्यक्ष हुए हैं। भगवान् विक्रमें देशा कार्यन इस्तिन्दे सन्दर्भ । इस मान्य सार्यने

स्थानीके इक प्रकार प्रत्येन करनेकर क्रान्तवार्थाः, क्रिपुरवासक साहेवये 'सहर अरुक्त' कावार करनी नाम नाम की। स्वाप्ता अस्त हुः व्यक्तिकीका अधिनक्त कानोड सुर्वक्रिके निर्मा जनकी अन्तर पास्तर क्यान प्राप्ति अन्यन्त प्रवाओकी सुद्धि असम्बद्ध को । इन्होंने अन्तरे सन्तरे ही नरीति, ५५, अप्रेच, कुमान, कुम, सन्, अप्रे क्षीर व्यक्तिपुर्वाते सुद्धि वर्ते । मे सक जहारवीचेत पुर बड़े करे हैं। बर्ग, अवस्थ और कारे स्थाप प्रत्यों संस्था जारत होती है। में सम पुराने पुराना है। वेशमध्येत्रवित इनके बारह दिक्त क्षेत्र कर्य गर्न है। को असमान, General ein unffeite arrigen 🕏 अन्धान करनर रिका हर स्वर्गीन प्रकारीय केवलाओं, असूरो, बितरों और

<sup>-</sup> क्योनाय-

नवाने मन्त्रम् २६ धानवर्गाननेत्राते । यथे भागत देशम अवस्थानकाराने ॥ क्षांत्र विकिन्ता क्योगुराने का । प्रेतन कर्ण क्षा पर वर्तनकाने । प्रमुखं नरुने केंद्र करवानांशिक्तो । केन्द्रव न्वेजवनान क्रम्युक्तान है स्थः ॥ प्रमाणेक्षकारकं कार्यकारकं तक । अर्थातका प्रोधंकः कारतवृतकृति ह

Manage and the same of the same and the same विकासे एका किया । सन्धान कुरते देवनाक्ष्मित् स्रोत्सरे क्षित्रस्थे, व्यक्ति क्षानीर भारतके अञ्चलेको सन्त प्रकारतीया (निक्)में का पहलोची क्रमा निकार क्षेत्रे पुरस्कारके राज्य क्षेत्रा हुए, को कह भूत्रम् अस्तुक रहते हैं। अन्ये वर्षाणुक और Talepreit wurme die fit is wirte Bourt afr meury gib fie mit, mp. कृत और पंचार के की प्रधानीक स्थानी कारत हर। उस्ते स्थानस्थ स्थी हर। California States (America September क्षम हुआ। जुल्ला क्षश्रो और राजीवानले कुर्वनातीकी क्रांति हुई। क्षेत्रे केन्द्रत क्षेत्रे, क्षाची, करान, चीरानारा, पूर्व केंद्र, संचार, ---प्राची जनम कुर् । रेजायरिकांचे जोपनिकां और काल-कृतीवा प्राथमी दूर्ता । sample dead into seas and ब्रुकेट, तेला, स्रोध, रक्तक साथ क्या शरीतहोत्र मानव्य कारणे क्यांने ह्यां । उनके बीका बुंबले कहाँच, तिवृत् कर, वकाल क्रोप,पुरूषण और स्था संस्था याची क्रमीर हो। क्रमीर असरे ब्रॉहर कुरसी प्रत्यकेंद्र, बन्दरी कन्द्र, सहस्रक प्रतेत्र, केन्द्रव साम और अंतिरात पानक पानते पानक किया । इस्तेर जान्याची पुराची स्थापिक कोण, अध्यक्ति, अस्तिकीय मानव्य पण, प्रमुद्रकृति और कैन्स्य कारण सामग्र अकृतीय हुन्छ। उनके अपूर्ण और के बहुम-से होटे-बद्दे प्राची अलग हुए। उन्होंने क्य, विकास, समर्थ, अस्तराजेके समुद्राच, करूब, सिंदर, अस्प, पार्ट, पर्द,

क्यून्योकी पृष्टि करनेका विकास विकास पूर्व और वर्ष काहि कार्यून विकास पूर्व प्रकृतिमें पृत्तिके केले क्षणीया है असी अनिमा सम्बद-प्रमुख क्षणायी त्यास की । अन्तरेश किन्द्रीने केले-केले कर्ण पूर्व कान्तरेले अन्तर में, पुर-पुर पूर्व प्रेन्स अपेने किर क्यों क्रमीको संस्थाक । जा समय मे कार्य कृते पालाके भाषित क्रेमर विका-अधिकारों कुळ क्यू-कारोर, वर्च-अवर्ण नक was afte from unfut arrest & क्षातीक पहुनेको पालको अनुस्तान कर्न ही को सके को है।

क्षा प्रकार किलामध्ये के राज इतिराजित विकार पूर्व और प्रारंत कार्यको विश्विताला पूर्व कार्यालको पृथ्वि पर्व है । उन विशासको months agreed them and principle मान, पान पान कार्य-विकासको विकेच क्षानेको अनुकार ही निर्देशन विकास tafte-dite min mit tildrim-rimme mil th aigh bille septer & Prity fieb : अवनी पान प्रातीन होत्तन अपन्य प्रातीन प्रतिक प्रकारिकोची है है कर और वर्ज fich, alt quiserant and most the Ports pear fem fen myselle que-que arrive well flug after receive with कृतेका रहते हैं। जाते सकता कृताहे कारणे की प्रकार कृतेकार की कृति केवल क्षेत्री हैं । इस प्रकार करान् प्रकृतिको लोकानी वर्गके विर्वापक अञ्चलिक प्राचक क्षुत्रि है । स्थान्त्रि नेस्पान विक्रोपार्थमा साथ कुछ प्रकृतिस्था विकास है। व्या व्याप्ता करण करणा और कुर्वकी प्रशास क्रमानिक प्रमु और क्रमाने वर्गिका, जीरवी, mint you troplet account and with-वर्गिके स्वयंत्र करो का स्वयंत्रालयी menter freiben f. begein mingen कर का उद्यापक सकते हैं।

विशेष व्यामं इक्के निर्मल पर्ने हैं। वर्ण और अधर्म इसके सुन्दर कृत है। इसके सुन्द और कु करवारी पाक सराते हैं तथा पा संस्कृत भूतोचे चौकलका स्वास है। प्रधानलोग

तल ब्रह्मकारों अध्यक्त एवं सर्वात प्रक्रा शुरुवेकाको बनकर करूका, आकासको विकारते है। यह सन्तरात अञ्चलक जानि, कन्ना और सुर्वेको नेत, दिसाओंको अन्यासामधी बीजने प्रकट एवं ईपरके कान और पृथ्वीको उनके पर बगाने हैं। मे अनुषक्तर विका है। युद्धि प्रकान तथा और अधिनकावका स्केपन ही सक भूतोंके कड़ी-कड़ी प्राणिकों है। इतिकों शीमरके निर्मात है। उनके मुखले ब्राइका प्रकट हर् क्षोत्राते हैं। स्वापूत क्राकी सीमा है। है। बक्ककारके क्रमरी बागसे क्षतियोंकी क्रवति हा है, होन्हें जोगारे केएक और पैरोसे कुद जनम हुए हैं। इस क्वार उनके अङ्गोरी ही सन्दर्भ क्योंका समुधीय हुआ है। (अध्यान ५-- १२)

# भगवान् रहके प्रशासीके मुखसे प्रकट होनेका रहता, लाके महायहिम स्वस्थका वर्णन, उनके द्वारा स्वापनोक्ती सृष्टि तथा ब्रह्माओंके रोकनेसे क्वका सहिसे विरत होना

ऋषि योरो—प्रथी । आयमे परार्थुण इस्ताने नुसने पानाचा कार्यका पृष्टि कताची है। इस कियमने इसको संस्था होता है। यो अल्ब्स्यालमें कृतिन क्षेत्रत स्कार विकार और स्टेक्सिय समान सोकान संबार कर बालते हैं: किये अंबर और निष्णु भागते अध्यास करते हैं. जिल खेळालेकरकारी म्बोधारके बचार्य में दोनों सका ही रहते हैं। विका महारंक्जीने पूर्वकारको सहय और विल्युको अवने प्रार्गरसे प्रकट किया था। जो प्रमु सक है का बोजीके योगक्षेपका निर्माद करनेकारे है, वे आविदेश प्रातन पुरस पराकान् सा अव्यक्तनमा सहाके पत्र केने से गर्ने ? तात ! जगवान् इत्यामे वृत्रिकोरो जैसी बात भरावी बी, बहु तब जार रीक-टीक कहिये। याचान् तिस्के उत्तम बङ्गमा शबक करनेके लिये हमारे हरकों बडी सदा है।

क्ष्यदेवताने कहा---ज्ञाहाणी । तुम सर्व क्षेत्र विकासमयें कुरस्य हो, अलः तुमने यह सञ्चल ही जर्मभार क्या किल्ला है। देने भी पूर्वकारको विकास अञ्चानीके समझ नहीं क्रम रक्ता था। करके कारणे विशासकी **पुराते को एक पदा था, पदी में तुन्दें** क्तारीना । जैसे कार्यक अपन हुए और मिर जिल प्रकार कहा और विकासी पास्ता रूपाँग पूर्व, यह सब विषय सुना यह 📳 कार, विका और सा—सीमें ही कारणाता 🖁 । वे क्रमकः करका कालकी सृष्टि, पासन और जेक्सके हेत् हैं और साकृत्य महेश्वरसे अबाट हुए है । इनमें परन ऐसर्प निवासन है । वे वर्षभारसे कावित और उनकी सरित्से अधिक्रित हो रक्त उनके कार्य करनेने समर्थ होते हैं। पूर्वकारणों विता महेश्वरने ही उन रीनोको रीन कवेनि निवृक्त किया था। कारको सक्षिकार्यमे, कियाको रक्षकार्यमे

सथ्य स्थानी संबर्धनार्थने निवृत्ति ह्यूं की । असलो नारक है। स्थानो सुनेकि सन्तर कान्यानाचे वर्णका किन्छे प्रस्ताने कारेगने प्राप्ता और माराज्याची दुर्गंद्र की भी । इसी तरह दसरे स्थापने जननाव प्रस्ताने का तथा निरमुको अन्यत विकास का । किर कार्याचार्वे प्रत्यान कियाने भी वह प्रक मारायकारी और जिल्ला प्रकारी पहि MIL DE MAN MINE SPECIAL PROPERTY. विश्व और महेवा करका प्रका होने और एक-कृतिका कि पत्नी है। स्थ-स क्षानोके कुललाको लाला व्यक्तिका प्रापेत प्रभावका वर्गन किया करो है।

प्रकेश करूने प्राप्ता पहे. आदिनांच्या के करण है, जो का ना fr adit menink apatel pipe ren aftergreen were ger to प्रकारको स्थान क्षेत्रेयाने बहुत प्रकार मानवी प्रकारी पृष्टि मान्ये प्रकारीकी पुरिष् म क्षेत्रिके कर जनगण गुज्यों के गृतिक ही जाने हैं, तब किस दू सबते क्रान्ति और प्रवादनंत्री प्रदेश क्षित्रे स्थानस प्राप्ति terrolik und unverse der eiter महेकर का अपने कारणका परवेकरकी शासामां प्राथमिक कुर क्षेत्रक उनका श्रमुक्त moch fig it ift frebrife, appren, अन्तरि, अन्यत, काल, कुल्लेक्ट्रांक और सर्वकारी सरकार हैत कर देखती संबंध, वरकेवरके ज्यांका और एक क्यूंक्रिकी प्रक्रिये अधिका के ज्योंके किए धारण कारते हैं। उन्होंके उन्होंने प्रतिक को उन्होंके समान स्था भारतकार उनके कार्य कार्यने राजर्व होते है। उत्तव रक्त व्यवहर ज्यी परमेशको प्रथम केल है। ये काली

अवार तेल है। ये अर्थक्युको अस्पूर्वको कार्य कारण करते हैं। अन्ते हार, कार्यंत और बाबे सर्वत्रक है। के पेनकी बेरतान वारण काने है। कर्नवर, निरंश और इस क्रमणी रोजाने पार्ट पार्ट है जबा प्रश्नि क्रकारकाम्ब व्यवसे क्षेत्रा मकास 📳 रक्षाची सेवी प्रस्केत जनके विजन कर्मकारे केवा और मुख्य भीने कार्य है। and applies former uninde follows भाग की हो क्यानारे किए असे प्रान प्रमुख्यते अस्तान्त है। जनके वाले कालेके was element sprage familieren epri है। में बहुत्व कुरकार सकती करते है। प्रमाण करने पहले नेकको नर्मनके समान मानीर है, क्यांनि प्रयास अधिके संसाम क्षेत्र है और कल-बरस्तर भी जात्र है। का क्रमा प्राप्त मोचन्या निवास का यहा व्यवस्था है। ये उद्धानीको विकास देवार वर्गान्याची प्राची स्वाचन करते हैं। an mic general min med प्रकारिको प्रकारको प्रकारको निव गरी mit ter

क्षा समय सहातीचे मीलानेहिल क्याक्य बहुने मुद्दि करनेकी प्रार्थना की। का परावाद साथे कार्यका संस्थानके हार कार में पुरस्तिकों सुद्धि की 1 वे सक-के-सब उनके अपने ही समान थे। सबने बहायह पारक पार रही थे । प्राची निर्मात, मीतनताम और क्रिकेट हैं। यह और पूछा उनके पास नहीं नहींको सामी थी। यानवर्धने सूत्र इनके हेंद्र अन्यूष्ट के र इन कारणोंने समूर्ण कीया. पुक्तको आक्रमित कर निवा का। उन विक्रिय महोच्ये देशका विक्रमाने स्वरंपरे

संवित्र सिम्बर्कण •

कहा — 'देश्वेतेश्वर ! अन्यको नगरकार है । नहीं होगी । अञ्चन अक्तओकी सृष्टि तुम्ही

डनमें ईस्तो हुए कोले—'येरी वृद्धि कैसी

448

आप ऐसी प्रजाओंको सृष्टि व कीजिये, करो।' इक्काओसे ऐसा काकर सन्पूर्ण आयका कारपाण हो । अब दूसरी प्रकाशीकी पूर्विके लागी जनवान् स्व: उन स्वरणाँके मृद्धि क्योजियो, जो अस्थानप्रधानमा हो ।' साम जनावारी सृद्धिक स्वार्थसे विवृत्त ब्रह्माजीके ऐसा कहनेयर धरवेशा का हो नवे ।

> क्रम क्रम देवंशाचे, क्रम-अक्स्मे रहित, क्रमा अवश्वकेते सुन्य, शरमाग्राकासन

और सनसम्बद्धाः दच्याच्य जनाम करके

(MURITI ES EV.)

ब्रह्माजीके हारा अर्द्धनारीश्वरकारकी सूर्ति तथा उस स्तोत्रकी महिमा

मायुरंग कहते हैं---कम जिल कम क्यानीके कहा भये। ३४ सर्वकारी, ब्रह्माजीको स्त्री ह्यं प्रकारक व सम्बंधी तक क्यांने पुषः मैथ्मी सृष्टि कानेका निवार क्रिया । इसके काले ईकरने जरियोका प्रमुखाय प्रकट गाउँ हुआ था। इन्हेंक्के गवनक विसायह मेशूनी मुद्दि नहीं कर सके है। तह उन्होंने पन्चे ऐसे विकासको स्थान दिया, जो विशिक्षणान्त्री उनके वन्त्रेरशकी निर्देशमें सहायक का। उन्होंने स्तेत्वा कि प्रकाशीकी बृद्धिके निवे बरवेकरमें ही पुक्रक साहिये; क्योंकि क्यारे कुमले विना से प्रमापे 👊 नहीं सकती। ऐसा स्टेककर विकास अधाने नकाक करनेकी विकास की । तम जो आया, अवन्त्रः त्येककानियी, सुक्ष्यतम, सुद्धा, भावगाचा, अनेहम, विर्मुपर, निकासका, निभक्तका, निम्बा बच्चा सन्। ईश्वरके पास गुल्कामी को क्यारी पाल इस्ति है, उसीसे युक्त मरावाम् विश्वेषनकः अपने इत्यान किलान करने इन लागनी नहीं भारी तपाया करने रूपे । तील तपायाने रूपे पूर्व परमेत्री प्रद्वापर उनके किल व्याटकी बोहे ही सम्बन्धें संबुध हो गर्न । तदकतर अपने अनिर्वसनीय अंत्रको कियो कर्पुत

मूर्तिमें आविष्ठ हो सगवान नक्ष्येत आसे

करिरसे वारी और आले क्षरीरसे ईंगर हंग्यर

इक्कानी हुँ। और हाथ और महादेवनी नथा भारती कर्वनंत्रको स्त्रति काने लगे।

**ब्यान केलं - देव ! यहादेव ! आपकी** ज्ञाय हो । ईचर ! यहेचर ! असपकी जम हो ।

सर्वापुणवास शिव ! आयवन जर्म हो।

सम्पूर्ण वेकसाओंके स्थापी प्रेकर ! अववादी : याच हो । प्रकृतिकारिको क्रम्याकानको उसे १ शिक्को क्या हो। अवस्थिती आधिके । आवनी चन हो । अकृतिने पूर खनेनाओ दिने । असमाधी जान हो । प्रकृतिसम्बद्धीः ! शास्त्री कर हो। समेच महाकरा और सम्बद्ध बनोरबकारे केंद्र 1 आकर्ती क्रम हो. यथ हो । अयोग यहालीका और यहची कर्त म कार्नेकारे महान् अल्ले कृत वानेका ! शासकी जन हो. यस हो । सन्दर्भ कन्युकी माता जो । असम्बद्धी पान हो । विश्व-धननको ! आयम्मी सम हो । किस-मन्त्रकृति । अन्तर्भते यस क्रेश सम्बद्ध शंभारकी राजी-सक्तकिये । अस्वतं उप हो । प्राप्ते ! आरम्बर देशने तथा बान होती सरमार है। अन्यादी कर हो, यह हो। आक्ना का और अनुवर-वर्ग के आक्र्य ही जाति प्रकारत है। आयादी राज हो। अव है । अपने तीन क्योहरू बीची खेळीचा निर्माण, पालम और संदार वालेकानी देखि । अस्त्रको जन हो, सब हो, धव हो । मीमी लोको अकल आत्वा, अकलका और वापाला—सीने जलवाओवी वाधिक ! रायको सब हो। इन्हें र राज्यो प्रकृत सर्वोध्य प्राट्नांच अंतर विस्तार अस्वती कृषावृद्धित हैं अधीन है, आयाद जब हो । प्रत्यकारणे आवधी क्षेत्रावृत्तं वस्त्रकृत्तं र्वाहरों को भागनक आग अबद क्षेत्री है. रूपके क्रुस साथ मौतिक जन्म प्रस्त है जमा है; आकरी कर हो । देवैत ! अस्पर्क स्थाननात सम्बद्ध हात

हो. यन हो। उन्हें ! निश्चके क्लॉका ल्युक्तर अनेक और एककाने आक्षेत्र ही कामारका विका है, आवादी क्या हो। शानको होता रोजकोच्या स्टब्स् सक्<del>चेन्स्ट्रे</del> श्यापिक वश्यापा वीच रकतः। है । आवयी कर हो । सरकारकोच्छी १३० सरकेरे अन्तरम समर्थ परनेवति । अन्तर्थ प्रम 🛊 । जीवरणानी विषयभूतके उपनेपाले अंक्रुरोका प्रकृतन कारोकारी को ! राज्यको क्या हो। हारोहका देखने, बीचे ade ufeber forme erriente be t आपनी क्या हो । विकास को विकासक देखा है अन्यो अर्था वैष्यको हारोके वैष्योको मिरम्बर कर दिया है, आवर्षी सब के। कारिक मोक्स्प कुरूबंधे उनेभारत कर्णकारकार अवस्था प्रति करानेवाले करनेवर । आकारी क्या है। क्याबिक पुरुवाकी विद्यालया अवस्ति परिपूर्ण क्लेजनकरियाँ पानेश्वरि । अल्पनी धन हो। अरक्त प्रत्मक संसारकरी व्यक्तिमध्ये कृत कारनेकाले वैद्यारिकोलीक । ज्ञानको एक हो। अगरि धर्मनार एवं अक्रान्त्राची अध्यक्षारमध्यिको पुर व्हरनेवाली व्यंत्रकारमध्ये किये । वारकी यस है। विकास किराम करनेके रिक्त काराजिन करण पहलेल । आयब्दी जब हो । सिपर-मैरनि । असमारी जन हो। सीनों नुजोसे कुळ कोशर ! जानकी क्या हो । तीनों कुर्वन्य वर्षन् करनेकाले क्षेत्रार । आयकी रेक्स आहेचे किये की श्रासकत है। क्य हो। अभिनतीत ! आवनी क्य हो। असम्बद्धी कर हो । आग अस्मारशब्दे सुद्धा राजको जन देनेकानी देनि ! आवको जन अनमे अवस्तित होनी है। अन्यती 📖 🛊 । हो । अन्य दिल्य आहोते सुरहेत्यत देव 1

वेपरि ! अपने पहल अस्त्यत्रविने परावर

क्षणाको प्रकार की रहा। है। आपको सब

REN

देवि ! आपकी चव हो । मनवन् ! 🔄 ! . तुष्कु काणी, तवाचि भक्तिभावसे प्रस्त्रप करते हुए युक्त सेवकके अपरस्थको आप अधीष्ठ करूको प्राप्त कर लेता 🖁 । जो समस्त Mसाकर वें। <sup>‡</sup>

चतुर्भुस्त ब्रह्माने का एवं स्वाणीको वार्यार भगकार किया । अहारजीके द्वारा पठित यह पश्चित्र एवं उत्तय कार्युगारीश्वर-स्त्रोत्र स्थित

आपकी जय हो । मनोकव्यान करा देनेशाली । तथा पार्वनीके प्रयंत्रे बदानेवाला है । जो व्यक्तिपूर्वक जिस किसी भी गुरुकी जिसासे कहाँ तो आपका उत्कृष्ट व्यय और कहाँ मेरी। इस स्लेडका बाउ करता है, वह दिख और भार्ततीको प्रसन्त करनेके कारण अपने धवनोके प्राणियोको उत्पन्न करनेवारि हैं, इस प्रकार सुन्दर जीकवीद्वार। भगवान् जिनके विषद्ध वन्य और मृत्युमे रहित है तथा रुद्ध और देवीका एक साथ गुज्यान करके. जो बेह नर और सुन्दरी नारीके क्रवमें एक ही हारीर झारण करके विक्त हैं, इन कल्याण-कारी करवाद क्षिष और विवक्तो में प्रणाम करता है। (अध्याम १५)

÷

देश अहारेक अधेकर गरेकर। एक सर्वप्रत्येष्ठ जन सर्वन्युर्धन्य ॥

• व्यक्षेत्रमञ्ज

वास प्रकृतिकारकारंग क्षम प्रकारिकारिको । अस सक्तीरको २वे जम प्रकृतिस्थारे ।। जगायीयमध्येतम् । जनस्योक्ताहान्तिः जनायोगसहस्रातः (। प्रभवनात्रकार्यकः विकासमध्येषः अत्र विभावपाद्यके अत्र निवासपत्सीन ।। पाय दशक्तिकेक्षर्य जन्म इत्रवनिवयंग्यम् । यस प्राथमित्रक्यार कम प्राथतिकानुग । जनामकर्मातीः । अधानस्यक्षीः वक्तमानगरिके ॥ Water of Build इयावहोक्तांयस्वायत्तारस्योक्तः । अवशेक्षकराश्चेत्राहरूप्यकृतियोक्त वयः रोजस्मित्रोने स्वकृतसुक्षान्द्रकोतन्त्राके । जन स्थूत्रान्यस्वयत्त्रेत्रे अयः स्वाप्तवस्याने ॥ गर्नेक्षक्रियस्त्रियरस्यसम्बद्धाः । अन्यसूर्यतस्यिक्षतेत्रानुगकरस्यकः वाध प्रचीयश्चितसंरशासंबिधानपदीर्यास । प्रचीयक्तिरासंस्थावेषयादायुरीदण्ये प्रदेशिके प्रवेदी चेन्नरे विविद्यालयः । जन विकासी पूर्व विकास विविद्यालयः । 9 574 प्रमीतपञ्चार्वप्रयोगम्हरमध्य । अस पञ्चार्वीयश्च-शर् पास्त्रेत्रस्य विथि ॥ वयातिबोरसेसारण्यारोगीकरूमः । जनमन्दिश-ध्रत्यनसमःपटरण्यन्तिके विपुरकारको स्था विपुरकेरके । इस विमुर्जनर्गुक्त स्था विश्वणसद्भिते ॥ क्षय प्रथमश्रवीय जन सर्वक्याधिके। क्य प्रवृतिकालु अव व्यर्थितरामिने॥ क्त देव तं पर शहर कान्य तुम्छ के नो ककः । उपापि मनवन् मनक प्रत्यनं क्षमस्य मान् ॥ (हिन पुन बान सेन पुन संग् १५। १६—३१)

# महादेवजीके शरीरसे देवीका प्राकटन और देवीके भूमध्यभागसे शक्तिका प्राटुर्भाव

सायदेवता काले हैं सदस्या महादेवजी सहावेधकी वर्जनाके समाव मसूर गम्बीर, सङ्गलकाचिनी क्ले व्यनेकर बाजीये कोले—'ब्रह्मर् ! तुस्ये इस समय प्रजाजनोंकी बृद्धिके लिएे ही स्वरूप की है। हर्जारी इस सपनासे में संस्कृ 🛊 और शुक्रे अभीष्ट कर देता है।' इस प्रकार परम अवर संबा साधारतः वधुर वका कार्यस् देवेका प्रापे अपने प्रारीरके बायभागके हेकी स्क्राचीको प्रकट किन्क । जिन दिख न्य क्रम्बक्त देवीको ब्रह्मकेना पृत्य कामान्त शिक्षकी प्रशासिक कालो है तथा किनमें अन्य पूर्व और वरा आहे, विकासका प्रवेश नही है, के ध्रवानी का समय सिकार अपने प्रकट हो जिलका कामका केवलाओं को भी जात नहीं है, ये समस्त हेक्काओंकी भी अधीश्वरी देशी अपने स्थानीके सहसे उकट हुई। इन सर्वलोक-महेबारी वश्येष्टरीको देखकर विराद् कृतव क्रमाने क्रकाव किया और उन सर्वज्ञा, सर्वकापिनी, सुक्या कदमञ्जाबसे रहित और अवनी प्रभासे इस सम्पूर्ण जगनको प्रकारिक करनेपाली परायक्ति नहादेशीले इस जन्तार आर्थना की ।

आधारी भोले सर्वजनसभी देति। ' महादेवसीने सबसे पहले मुझे उत्तर किया और प्रजाकी सृष्टिके कार्यमें कनाना। इनकी अधारों में समझा जगतको सृष्टि करता है किंतु बेठि ' मेरे मानस्मिक संबद्धपने को गये देवक आदि सबका जन्मी बारंबार सृष्टि करनेथर भी बद नहीं रहे हैं। अत: अब में मैसूनी सृष्टि करके ही अपनी

सारी प्रयासने सहामा सहाहा है। आपके पहले सहीकुलका प्रदूषांच नहीं हुआ मा। इस्केलके नारीकुलको सृष्टि करनेके लिये पुलाने प्रतिक नहीं है। सम्पूर्ण प्रतिकर्धोका आविकांच आवते ही होता है। अतः सर्वत प्रयासने एवं प्रयासकी प्रतिक देवेवाली आप सरहाविनी पर्याद देवेश्वरीके ही प्रार्थन सरहाविनी पर्याद देवेश्वरीके ही प्रार्थन सर्वाश्वरीके देवें इस सर्वायर अपाहकी सर्वाश्वरीकी देवें इस सर्वायर अपाहकी



वृद्धिके लिये आय अपने एक अंशसे मेरे पुत्र दक्षणी वृत्री हो जहांचे ।

व्यक्तिकोति अञ्चलके इस प्रकार श्राचना करनेवर देखी कारणीने अपनी भीड़ोके व्यवस्थानमं अपने ही समान कान्तिमती एक इस्ति प्रकट की। उसे देखकर देशदेवेश्वर हाने हैस्से हुए कहा—'तुम स्परमाद्यारा इक्स्त्रानीकी अस्तरभना करके उनका मनोस्थ

• संविद्या विकासिक • 

पूर्ण करो ।' परवेशन श्रिक्को इस अस्ताको निरोधार्थ करके पर देवी जाराजीवर्ध प्रार्थकके अनुसार स्थापी पुत्री हो जनी। प्रस प्रकार प्रकाशिको स्थाननिकी अन्यव प्राप्ति केकर देवी किया प्रदार्वकारिक शरीनमें प्रतिष्ठ हो नची। बिल महस्टेककी की क्षालक्षांत क्षे गर्ने । वर्जनी क्रम बग्रम्के भीतर सोवातिमें चोन प्रतिक्षित हुआ और वैश्वाद्वार प्रकारको स्थित्य कार्ने कारने स्ता। मुनिक्ते । इससे ब्रह्मानीको स्री

जारून और इंत्रेष प्राप्त हुआ। वेत्रीसे जानिको जारधीनका यह सारा जमह मैंने तुन्द्रे कह सुन्वता। ऋतिनोध्ये सुद्धिके प्रसार्थ का विकास कर्मन किया गया है। का प्रकारी पृथ्वि करनेवामा है, अतः श्राक्य सुनवेकाम है। जो प्रतिदिन देवीसे क्षतिको अनुभावकी इस कथाकर कौर्तन कारत है, उसे सब प्रवदाया पुरुष प्राप्त होता है कथा यह सुरक्ष्यका कु शास है। (अस्पाय १६)

भगवान् दिक्का पार्वती तथा धर्लदोंके साथ वन्दरावलपर जाकर रहना, शुष्प-निशुम्बके वधके लिये ब्रह्मार्थकी जार्थनासे शिवका पार्वतीको 'काली' कहकर कृष्यस करना और कालीका 'गौरी' होनेके क्षिये तपस्यके निषित्त जानेकी आजा माँगना

मान्देशस सदने है—इस प्रकार महारोक्तवीको हो जनसङ् यगासाम्बन्धे पान्तर प्रमापति सद्धा केन्द्री शृष्टि करनेत्रके इन्या रिकार कार्य भी असके प्रतीराते अञ्चल नारी और आये स्रीरते पुरूष ही गये। अस्ये शरीरने जो नारी उल्लंब हुई की, नव उनसे शास्त्रमा है जन्मर हुई थी - बहुतमीने अपने आके पुरुष क्षरीरके किराइको क्रफा किया । हे भिराट् पुरूष ही स्वायक्ष्य पनु अञ्चलको ी। देवी एसक्याने अस्वन्य कृष्यन क्ष्यक्य करके जीम बरावाले करूको ही परिकर्ण . प्रमान मिल्या ।

इसके प्रकार समृद्धे की शक दक्ष-पत-विषयंस आदिने प्रस्तः सुनकार बायुरेकारने व्या बताया कि जनकन् प्रेकरने दश तथा देवताओं के अपराय करा ब्बल दिये।

त्रदरनार मान्यिमें पूरा अभी है अवने कवी बचा देवीके साथ अन्तराति हेका चनवन् तिव बढ़ी गर्ने, वर्दा से और बक्त काके विशेष हरू 7

वाक्र्य थेले—सहर्विको । वर्वलीवे केंद्र और विकिन कन्द्रनशांसे सुद्रोपित के क्त्य सुन्दर कन्द्रराक्त 🛊, अही अवनी सरकाके प्रथमको देखविदेश महावेषणीका क्षिप निवास-स्वान कृता । उसने पार्वली और विकास अपने विरायर होनके रेपने वहा कारी कर किया था और डीवेंकालके कर अते उनके करकारकिन्द्रोंके स्वर्शका शुल ज्ञादा हुआ। इस वर्षतके सौन्दर्यका विकारपूर्वक कर्णन स्कूजो मुक्तेश्वर सी कृतंद्र क्यांने भी नहीं किया जा समाता। उसके सामने समझ पर्वतीका सौन्दर्य हुन्छ 🚵 जाता है। इस्क्रीलये व्यानेपनीने वेपीका क्रिय सरमेकी इच्छाने का अवस्था राजनीय पुरस्कों, जनके जिन्हें केन्द्राओं को पर्याच्यो अपन्य अन्यःचर कम् रिन्या । इसः अधिव व्यक्तिये ।" सर्वतेष्ठ करिएक सरक करेंग्रे रैन्स- सहायोके इस रुख अर्थन करनेना देनीसाहित महेश्वर ब्यूनिडी राजनीय क्षता मार्थ वर्ग ।

कर हम तथा कुछ समय बीत नक कारोक्तन केसी। और प्रकृतिको नेतृते वृद्धिक प्रया पर प्रवर्त का गरी, तर सुन्त और निसूत्त राज्या हो देश करता हुए। वे कारण जाई के र कर्मक सर्वाच्याचे प्रकारक क्षेत्र पर परवर्क प्रकृति का क्षेत्र प्रकृतिको वह वर विक स कि पूर्व जनगरित विकास की पुरस्कों हुए करें नहीं का राज्योंने हैं इस केन्स्ने स्वाहनीने बह freite after Sterr 📰 in fin rebrig इत्यूत्र को अपनेतिका कावा प्राप्त है. जिसे पुरुवता साथ क्या की नहीं प्राप्त हों से क्या जो अस्तुष्य पराज्यानो समाव हो, जनके प्रति कार्यकारो वीकि हेरेक हम प्रज्ञी करीके क्रमी भी सभी है काफी क्रम अर्थनक अक्रमंत्रे 'तन्त्रम्' क्यून्त जीवती है है। सभीने पहले इस आहे देशलाओंको जीवका का क्षेत्रीय सम्बद्धाः अन्त्रेतिनपूर्वक केटकेट एसम्बर्क अर्थेर क्यापार (पार) असीतो सीत पर रिया । राज प्रधाने का चैनोंके कर्माड रीमी केंग्रन इस्तानने देवीको निष्क करके भी जैसे-तेत्री। अलग करते हुए ही चोते ।

\*\*\* Income the very selfer to be sent of the same to be a sent of the sent of

आक्रमके स्थीप विद्या हुए अन्यिकार्याक अन्याप नीतर्कातृत प्रद्र प्रकारामें क्रांतीयके भागवान् विकासम् व्यक्ति अन्यस्थान क्षेत्रकः विन्यानको सम्यो हुए पुरस्कारकार करे गर्थ। अवस्थाति कारणे शहेनार केले—'तुन से कली हो।' तब सुन्द वर्गकार्थ हेनी कर्नमी अन्त्रे एकावर्गकी दिल्या अन्य पुरुषी जुनियोंने रचन बारण अवहेन कुनवर कृतिन हे की और कोर्टको प्रवासनका समावासरीक

> े देवने क्या अनो । नहि की इस कार्य रंग्यर अस्थात केन गाउँ है से इसके delement arest fragene unt gere बजे कमें से हैं? जोई की किस्सी 🛊 राजीपु-सूचरी क्यों न हो, जी वरिया कारण अनुगर भी हुन। से अन्य समझ कुलको, साम्य ही ज्यानक समा तेना मार्थ हो wer his Resident me geft at witch प्रोत्पक्त प्रधान अपू है। भी का जाती जीवन के पाने से इसका और कहाँ उपयोग में कारत है ? प्रमांन्त्र अवने एकानार्थ हिल्लाको जिल्हा को है, कर कर्मको स्थानका अब में कुरस्य कर्ण प्रदूष प्रातिनी अकता mai th fine wat file.

केल प्रकार केले पानेने प्रकार कारत वार्ड से पार्ट और स्वयंत्रक रिपर का विकास करके गांध करानी धानेकी अस्ता चरित्रे स्थारित

प्रस प्रकार जेन यह होनेसे पर्यापीत है। कियारे प्रार्थन की-'प्राप्ते । अन्य प्रतासक सम्बद्धा किया वर्ष प्रधानिको

कर्षे स्रोध क्रिक्तुचै और क्लो का-रेपानी । भागान् दिसमें बजा नीत्री । वैने रिन्तर्ग क्रमा हुई, कारण्यको स्थान, जोक च पनेनिर्मको रिन्ते वह नाम नहीं क्रमारीसकान्य प्रतिकारे निवास और है। मेरे प्रस अधिप्रसम्बर्ध न संस्कार सुन

वहीं होता हो और विस्तार हो अवास है ? लेकर क्षूचे इस स्वत संनाय हो पर है से शुभ हुन काराह्मी काल हो और मैं किया एका हुनके जिल्हें जनका कारनेकी कवा अभिन्नते हैं। फिर तुल्ला मेरा क्रेन न होना आवश्यकता है? तुल मेरी या अपनी क्षेत्री सर्ववर हो राज्या है। इस दोगोच्या यह इत्यानक्षणे ही दूसरे करोने पुन्त हो जाओं। हेश भी क्या बाव्यक्रिको प्रेरणाचे हुआ है, 💎 देखेंने क्यां—मै आक्से अपने रेपकी पार्टाने पूर्वे, क्रांकेंट कार्याच्या अर्थात्वे प्रतिकार पूर्वे प्रकार । एते भी इसे कृषि के वैदे सामान्य सोनोको सीको पेन्से के अस्तान्यम् स्थानकीको अस्तान्य करके की है। कार्यक पूर्व प्राथमन केलावें के में प्रीय मोरी के कार्यके । कारण नाजवार मेरा कुछ कुछ विरवसार - रिस्त कोल-पाहरेकि । पूर्वकारणी करने साना का अल: मैंने को भाग कर जेती हो कुनावे सक्ताओं सक्तानकी जाति हुई दिवा । इसे केनोबा का जीवनविद्यार भी भी । अनः व्यवस्थार को कुरावर पुत्र करा मानाहरी रक्षाके रिक्ट ही है, अन्य अधिक वार्यको ? किर्द आज के दुन्हते और यह परिवासन्त पुजर सीव ही क्यार हो जन्मी ।

भवित्रण क्षेत्रेयर को पारी अन्तरे कालाका भी धीरवान नहीं कर देती, वह बुलसहन्त और प्रभावक्षका होनेका की सन्दर्भक्षण निर्मित साना कैयो राज्यम के सम्बद्ध का । नेता - न्यूप्रोधीओं ऐसा संशोधन सम्बद्ध प्रमाणकार प्रत्यक्ष ज्ञान विर्त्ये विका अन्य मैं। येक्टनेके मेरने हुए नहीं निर्मा । पर्धा साथी नहीं समारी।

बहुति हो परण्युको सामी। पूर्व है । वारण्येकाती । वहरूनेवार संबद्धान नहीं कर सन्वती । अन्य

देवाने कहा — प्राप्ती क्षेत्र नहीं कि सद्धा क्ता कही थी। के इस कार्यकी इसका अभी समान देगावांको सामने ही साम क्योकी प्राप्ति को है, बकानि आक्सी आज देवीने क्या-भगवन् । जीवी व्यापी, प्राचार में सम्बद्धान प्रदानीकी आगायस क्षान्ते ही अपन्य अनीव सिन्ध करना भारती 🛊 । पूर्वकारको कर में प्राप्तिक जनसे सक्की पूरी 🥩 की, तक क्यालाहरा हो 👫 आव ही सम्बुरी जाती है। मेरा सरीर और क्लीका अन्यतेवाको वरिके कारणे प्रदा मिरक था। मही है, इस करनो रेप्टर सामनो करने इसी प्रकार अन्य भी सामाहाय साहान कोर होता है, अन्यक बरेहा का वरिवासने हाहताने संपूर्ण करके में मौरी होता सहारी है। भी आरको: क्षण गुर्हे 'मारमी-मान्दी' महा हैत्व करनेने नहीं क्या क्षेत्र है ? यह बसाइये ।

विराणिक सामको द्वित नहीं है, इसलिने का जुलकारों कूर-के जुन क गर्थ । वेक्सओसा परमुख्योद्धारः भी निर्मात है; अतः कार्य किंद्र कार्यको इकारो उन्होंने देशीको

(maps (w-1%)

Efet mit sa er v effet im gele mellen er e fellemme d'e va find a nelle mellen provint en mil empere et पार्वतीको तपस्या, एक क्याप्रपर उनको कृपा, ब्रह्मानीका उनके पास आना, देवीके साथ उनका कर्तालाय, देवीके इस काली स्थाबत

त्याग और उससे कृष्णवर्णा कुमारी कन्याके कपमें उत्पन्न हुई कौतिन्दीके छात्र शुल्प-निशुल्यका वय

बायुरेय बहरे हैं— बहर्यको । लक्ष्यपर विकरितीकत-मा विकासी हेरे समा ।

कारके अन्ते विकास क्षेत्रेकारे कुरवाते वेकावर भी देखे वर्तारी सावारण सारीकी किरको साथ रोजावार क्षेत्रकार वर्षस्य पाने, पानि अन्यायने विकासिक गाउँ पूर्व । उस राजी। अधीर्थ नकुने सर्विरवर्गित साम्य निया काराजीः सारे असू आवया गर्थ है। यह क्यानक एवं क्रिका का कर क्यानके क्रकार कुनको आवत्य नीर्वक के रहा था और यह हेन हो गम या । अनः वित वर्गान्ते अहंने रामको विमे पूछ। सर्वतर पाक-Bertie un an gefen gefen affer weren and the second street and title is with an arrows and his afte fine reduced on more ware स्थानीका स्थापनाचन केन कारण करते अस्थान तील मुख्ये बनक कुमार सम्बद्ध महर्गका संस्थान विकास वे कान्यी-ना स्त्रा रहितोः प्रश्यातीयरोज्य विकास स्वर्ता क्षे किसी क्रिक्स केंद्रमें अधिक भाग meit garen ung fuffelt segent street, six-use and posteriors तीची पानव प्रमात पूजन करती भी। 'श्रान्ताम् संपर से ब्याना रूप श्राप्त कार्यंत केरी कारणाव्या कार गुर्ध हेंने हे देगा कृष्ट विकास रक्षात्र से अनिवेद स्थानाओं स्तरी सहरी थीं। इस राष्ट्र समाना अस्ते-

करते का अपूर संबंध कीत करत, अब एक

दिन करनेर करन कोई बहुत कहा समान देखा मना। यह पुरुषको यह शास गर। शार्वक्रीओके विकास आने ही जार कुरवासका श्लारि अक्रमत् हो नवा । मह उनके संसीय

परिवास माना पर्याची परिवास प्राच्याको करा आहे हुए उस वनावको क्षेत्रकार कि नाई नेया क्षेत्रक हैं विरक्त देखीकी और ही देख रहा या । देवीके मानने काहा कहा का कामी कामाना-मी कामे कुन्। इसर देवीके इसमये क्या नहीं कर्य क्षाना का दिए पक्ष नवाल केना हो क्रमानक है, क्षा का-प्रानुशामें केरी एक करनेकारा है। बा जोकार वे कावर क्या करने राजी। प्रकृतिको कुमाने सामोह जीनी प्रकारके पन सामान ग्रह हो गर्ने । दिल के इस सामानके स्थान देवीके व्यवस्थात कोच दुआ इसकी कुछ किए गाँधी और प्रात्ती अपूर्विकी जानक की कु के नहीं। साथ से सामरे संप्रतिह कार के के नके और को निरमर गृहि क्षेत्री रहते । ३० स्टब्स अव्यक्तिकासे क्षांक्षी कुलार्वसामा कानुष्टम कान्त्रे का अस्तर पद हो गया और जा परनेपरीओं हैया करने एका। अन्य का अन्य का वर्णुजीको सरेहता हुव्य स्वोचनमे विचरने क्या । प्रकार केनीची संदरक सही और सीमने

केल्या केले कर्ता । bem ger aufe beide gerein कुर्व हे अक्राजीको करवाने पर्छ। अस्ति सभुगीकरवानित अपने दुः सम्बो इतसे नियोगन · Mires Brokers ·

किया । शुर्वन और निकुल बस्तान पानेके किन का प्रमानी पश्चिके निने आपके क्रमेवूने देवलाओको जैसे-जैसे कृष हेरे थे. बढ़ सब सुरकार बढ़ानीको सम्बर बड़ी दश अहाथी । जन्द्रीने देशसम्बद्धेत हिंग्से धानसान् शंकरके साथ हुई मानवीतावा स्वरूप कार्य देवकाशोके साथ देवीके स्थाननको प्राप्ता किया। वर्ष सुरसेष्ठ बंदाने उत्तर करने प्रतिकृति परवेषारी कार्यक्रियां देवत । वे सम्पूर्ण क्रम्पाची प्रतिद्वान्त्री कान पहले थीं । अपने, और्वारके वका स्थापको भी जन्महान विवा महामहेकाची मानो सामा अन्यका विक्रित्रकार्यम्भी कार्यनीयोग्ये सक्तार्यये

MIL

असास किया (

हेक्जमांके साथ अक्रमीको अस्य देश हेर्जाने प्रत्ये। योग्य कार्य केवल प्रयास आदिके क्षा अनुवार सम्बद्धार विकास । अव्योक्ते क्रमा भी सम्बार और आंधानक करके प्रकारको अवस्थानकारी असीत देखीयते स्वयंत्राच्या कारण प्राप्ते तथे। स्थानी पाल-वेशि । इस लीव

prompts ger and had been arring क्योरकारी रिनीड करन कारणे है? विकासके सम्पूर्ण पार्टाकी विर्वत से अल्पी बी अप्रीत है। को समान खेळांके अवसी है, क्रमी बरमेकरको परिके रूपने ककर अध्ये प्रवासका अनुष्यं पान आहे कर निष्य है अभवा का सारा है कियाबस्था सम्बद्धा म्हेल्स्मित्वल है। यांच् आक्रवंकी का से मह है कि अन्य प्रत्ये दिनोसे महानेपनीने बिरहमा यह कैने स्थ यो है ?

रेकी क्या-स्थाप । तक स्थिके आहिकारको स्वादेशकोले अस्त्रको उपर्यक सुनी जाती है, का सबका प्रवाशीने प्रवास बोनेके कारण आम मेरे ज्येश पर बोरे हैं।

हारक्षां चनवार् क्रिक्या अर्थनि हास, हुए अपन मेरे नरिने निता और की समूर होनेके कारण प्रकर्णको कोटिये आ जाते है और का में का सीवासे हैं कि सार्थ मेरे विकार विविद्यान क्षित्रात्मक आपनेक पूरा है, गांव कार भेरे स्थानक विकास सम्बंध है। सीमा-विभाग्य ! इस गया आग सोमध्यानांक रिकार है। अन्य पूर्ण जीके साथ जे कुलान्द्र वर्गका हुआ है, उसे मैं आपके सामने केने नम प्रमुक्ती ? जान-वर्ज ज्यून प्रमुक्ते क्या रहश । की ज़रीरतें को यह कारणवर है, hit suften foliet rerent & strawi होता करूरी है। anga-के कोलें- -वेड्रीय ( प्राप्ते की

प्रयोजनके हिंदने आपने ऐसा यहाँन तम वसी केरके ? एक इंश्वेद रिप्ते आवकी इच्छा-माने की पानीत नहीं की 7 अध्यक्त पान आरको एक सीम हो है। जनका. 1 आवयारी जीवन भी लोकावित्रके रिक्टे वी होती है। उस अल्प इसके हारा भी एक अभीक प्रकार वित्रीत स्वीतिको । निसूच्य और सुरू काम्य से केन हैं, जनके मेरे मर दे रक्ता है। पूरती क्रमका क्रमेंड महत शब नका है उद्देश में वेक्साओं को कम गई है। उन केलेको अलके ही कुछने को जलेका बन्द्राण प्रथम कुला है। अनः अस विस्तान कारोंसे कोई त्यान नहीं । साथ क्षणायाचे किये चुनियर हो जाहने। आवने हारा को प्रतिक रही का होड़ी कारणी, वहीं जा क्षेत्रोके, पैक्के मृत्यु क्षे सामगी। क्षातातीको प्राप्त प्रकार प्रार्थना कारनेका

विभिन्नकार्य देखे वार्यनी स्थाना अपने काली त्याने सामानको सारकर कारणती है। उसके आठ वर्क-बादे पुजाने थीं। असे हर सधीये कहा, कार और क्षिपुरूप आदि आयुध चारण कर रहे थे। क्त देवीके तीन कर है—सोका, कोर और विश्व । यह सीन वेडोसे कुछ थी । उसने कारतकार अविकासका कृत्य नारक कर पक्षा था। को पुरुषक स्वर्ध नक परिन्छ। क्षेत्र नहीं प्राप्त वर और व्या अस्त्राच सुन्दरी बी। देशीने अवनी इस सन्तान समिनको प्रातानीके प्राताने हे दिया। यह देखाना शुभ्य और नियुक्तका का कार्यकार्थ हुई। कत प्रान्त अन्तर हुए अधानीने कर मर्चन करण है।

गौरक्षणां क्रे मधी । स्वक्रकोच (काली परावासिको स्वारीके स्कि एक प्रकल सिंह स्थापम आकरण) संवते साली नवी जो जवन किया, वो उनके साम ही आसा वा । अनुवा स्तरित को उसका कल 'कोशिकार्' जस देवीके रहकेत रिक्ट इन्हानीने हुआ। यह काले वेकके रूपान काण्यिकारी विकासीसीयर कारराजान दिया और वहाँ कामाकार्य कामा हो गुन्ते। केलेको यह काम प्रकारके कामारोसे उनका पूजन मामामयी कृतिक ही जोगन्तिक और कैकावी किया। विश्वकर्ता अक्राके हुना शत्कानित हुई वह इस्ति अपनी बाल गीरीको और सहारतीओं कारण प्रकार करके अपने ही अक्षांको प्रथम और अपने ही समान क्रांसकारिक्टी व्यूपंक्षक शक्तियोको साम ले देवालय जुल्म-निश्चनको जारवेके विश्वे कार क्षेत्रर विश्वपूर्वतको बारो सबै। काने समराकृषामें इस केन्द्रे देखराजीको मार निराक्त । असे पुरुषक अन्यव कर्णन हो सुका है, प्रातीको कामती मिल्लुन कामा नहीं नहीं कही नवी। कुलो स्थापीसे करानी बाहा कर लेकी वार्तीके। जन में प्रस्तुत अन्यक्रका (अध्याम १५)

गौरी देवीका ब्याप्रको अपने साथ ले जानेके लिये प्रक्षाजीसे आज्ञा मौगना, ब्रह्माजीका उसे दुष्कर्मी बलकर रोकना, देवीका पारणागलको स्थागनेसे इनकार करना, प्रायस्त्रीका देवीकी महत्ता बताकर अनुमति देना और देवीका माना-विवासे मिलकर मन्द्रतचलको जाना

करमा करके उसे क्रकानांके अवने देशके रक्तके स्थित दूसरा कोई मेरा क्रिय कार्य नहीं पक्षात् भौरी देवनि अनुस्कारके रिक्ते है। यह मेरे अन्य-पुरावे विकासीयास्त होगा । पिलानप्रसे करा।

रक्षनेवाले इस व्याक्रको देवत 🛊 ? इसने 🐯 अन्तक्ष्मीसे घेरे तयोगनकी एक की है। मा मुहारे अवस का संख्या अकनवासरे। अस असरति है।

मापुरेशना माहते है--व्यक्तिकारियो मेरा पर्यन सरात का है। जनः इसकी धननाम् प्रधान कृते प्रस्तरायुर्वेक देवी मोर्टी—क्या अस्पने मेरे अस्तानमें जनकरका कर प्रदान करेंने : में इसे आगे करके समिन्देके साम बार्टरे जाना माहती है। इसके रिच्ये आप चुने आज़ा है; क्योंकि Train.

देवीके देख व्यक्तिय कई घोतरी-कार्य है ? आकोर मिना विकासी सर्ववर्तन अल हैरते और मुसकरते हुए बहानी का कालकी पुरानी हारतापूर्ण करनूने करते हुए इसकी बहुनरका कर्नन करने रहने ।

धार्मानीने फार--देवि ! वाली को पश्चमंत्रे कर प्याप और बढ़ों पर अन्तर्धा महाराजनी पुरुष । अस्य निकास सर्वेद चुमाने माळल अनुस ज्यो सीच रही है ? च्या केवल व्यापके काले दुर्गकार कोई हुद्व नियान्तर है। इसमें बहुम-सी गाँउसे और सकती प्रश्नायोग्डी का दल्ला है। यह उन सम्बद्धे प्रकारमुकार नाम हेता हुआ प्रकारन काम भारता व्यापेट विकास है। अन्तः इसे अन्तर्भ वाल्यानंत्रा पात अन्तर्भ पोत्राह कारिये । ऐसे द्वारेका अध्यक्ती कृत्य कार्यक्री क्या जाकाकश्रात है ? इस सम्बद्धि है क्यतुरिक विकासने ह्या जीवने वेतीको प्रका काम है ?

रेची जोती--अल्पे को कुछ वाहा है, च्या समा जीका है। यह देशा है स्थान समानि मेरी करवाने का पत्त है। असः को कारक रंबाय नहीं करना कड़िये (

व्यक्ताओंने कहा—देशि ! इसकी आपके और भन्ति है, इस कारको करे निया ही की आयो समझ प्रस्ते एवं-चारित्रका मर्पात मिल्या है। नहि हरसेट चीलर मानिक है को अवलोकी वालोंको प्रताबक प्राप्त निमानेकाल है; क्वेंबिंद अपके प्रसादा कर्मी गाह नहीं होता । को उसकार अस्ताबा मानन नहीं करना, यह ५००वार्च केवल की क्या करेगा। देवि १ शत्य ही अवस्था,

मुज्जिलती, पुरानाम सामित और धरवेखरी है।

राजके सन्य और मोक्षाकी कावरण आक्षेत्र

ही अधीन है। अवन्त्रे विका बरावन्त्रि कौन

क्रमानीकी अर्थन को का समाने । आयके र्वजनको प्रकृति और स्थापलका सन्तरन करमान (केल-सक्त) भी क्षे प्रतात है क्ष्मिक प्राप्ता स्थानक (स्था अस्ति) हो स्थान ft afte mitter mitte meller wer acht पारको पारकोगरी पारकार अल्पने ही भी है। आप क्री अपनुष्टे राजनी पर्यातक निरमको अपनीर, अवच्या और अन्या आहे। सनातत सारित है । अल्प अन्यूष्टी स्वेचीस्वातस्वतः निर्वात् कारोके रिप्ते किसी अस्तुन वृतित असीवा हो काना अवस्था भागाने हरिका बारती है। भाषा, आपको शीक-होता स्वीन पाएला है। lec. यह मांच्याची स्थाप भी आम आपनी क्रमाने परम सिद्धि आहे की, असमें कीन कारण है। जनक है। Die Mille Buis 47% renger Wille. कराकर प्रकारतीये कर उचित्र प्राचीना की. तम जैतीको सकतामे निवृत्त हुई । सहस्वार देवीची आहर रंकर सहायी अल्लान हो नवे । बिर देवीने अनने विद्योगको न सह क्रमानेकाके प्राथ-निता वैना सीर क्रियमञ्जा एर्टन फरफे उन्हें प्रकार किया

रिबंदि करा के कंकली है ? आप ही असंस्क

क्क्रेकी विकिय प्रांक है। प्रतिशरीका कर्ता

काम करवेचे धौन-की सकारका प्राप्त

करेगा ? कारकम् विकासके, महारक्षे स्था

अन्य केवाल, सामग्र और राज्यसंख्ये कर-कर

देखनीकी प्राप्ति करानेके लिये अल्पकी

कारत 🕏 कारण है। अनेएक सद्धा जिल्हा

क्या कर, को आकर्षा अञ्चलक पालन

वहरनेवाले हैं, बीत क्के हैं और शरिवालें भी

phile bright I arreall accress fieth

विना इस सब होड़ रेक्स भी भर्न आदि वारी

प्रसक्ते कर देवीने तगरपक्ते हेगी तपोयकके पक्षीकी देश्यः। वे उनके सामने वृक्तीकी वर्ष का रहे थे । ऐसा जन प्रक्रा का पन्ने उनसे होनेवाले कियागके शोकसे फीईत हो वे अर्थः बरसा रहे हो । अपनी जारूवओपर बैठे हुए विश्वगमोंके कलावांके बावसरे मानी वे क्याकुरकायुक्क राज्य प्रकारके दीनतायुर्ण जिल्लाम कर स्त्रे मे । बहुनकर

क्षक रुन्हें नाना प्रकारसे आकासन दिया। यतिके दर्शकके रिक्वे उठायरणे हो उस व्याध्यको औरल पुत्रकी धाँति होहमे आगे करके स्वक्रियंत्री बातबीत करती और देशकी दिन प्रधास स्तो दिजाओको उद्दीपित करती ह्यं गौरीहरी पन्दरावसको सर्वत कर्णी, बर्जी सन्दर्श जगरके आधार, ब्रह्म, बालक और संहशक पतिदेव महेश्वर विशासकार के । (अध्याव २६)

मन्दराचलपर गौरीदेवीका स्वागत, महादेवजीके द्वारा उनके और अपने अकृष्ट सक्तप एवं अक्तिकेस सम्बन्धपर प्रकाश तथा देवीके साध आपे हुए व्यायको उनका गणाध्यक्ष बनाकर अन्तःपुरके हारपर सोमनन्दी नामसे प्रतिष्ठित करना

क्रावियोगे पुरा-अपने सरीवको विका गौरवर्णसे युक्त बनाकर निरित्तककृतारी देवी पार्वतीने अब सन्तराज्य प्रदेशने प्रवेश किया, तथ के अपने प्रतिसे किया प्रकार फिलों ? प्रचेत्रकालमे उनके कवन्त्रारक रहनेवाले गर्भावरात्रे क्या किया एका महादेकतीने भी उन्हें देखकर उन समय उनके साथ केसा बजीव किया 7

व्ययदेवताने वहा जिस प्रेमगर्भिक रसके द्वारा अनुराणी क्राओंके बनका हरण हो जाता है, इस परम इसका ठीक-ठीक कर्णन करना असम्बद्ध है। द्वारपाल बढी इताकरीके राह देखते थे। उनके आध ही महारेक्सी भी देवीके आगधनके दिन्हें उत्सद्धा थे। अन्य से घलनमें प्रवेश करने शर्मी, तस प्रक्रित हो उन-उन प्रेमजनित भावींसे वे उनकी ओर देखने लगे । देवी भी उनकी और उन्हीं पार्वासे देख रही भी। उस

समय उस वयनमें पानेकारे होत पार्वटीय केकंकी बन्दमा की। किर देवीने किरधपुत्त बागोहारा प्रगासन् त्रिलोबनको प्रणाप कित्या । से प्रधारम करके अभी उठने भी नहीं क्षा 🛍 🕿 कानेकार उन्हें होनी हायोंसे पक्षद्रधार को आकरके साथ इस्परे लगा रिक्ता । विस्त मुख्यकराते हुए के एकटक नेजेंद्र इनके यक-अनुको सुमाका पान-मा करने सने। जिल उनमें बातकीत करनेके विच्ये उन्होंने कहते अपनी ओरसे बार्ता आरम्ब की । रेवाधिरेव महादेवकी योके सर्वाहर-

सुन्दर्भि जिले ! जबा सुन्दारी कह सनोदशा दुर हो गयी, जिसके शहरे तुमारे क्रोधके कारण मुझे अनुकर-विकासक कोई भी उपाय नहीं स्तुक्रक वा । यम साधारण लोगोकी भारि इस क्षेत्रोपे भी एक-दूसरेके उद्धायका कारण क्रिक्रफन है, तब तो इस चराघर

प्रतिकृतिकपुर्वतः »

\$44 400\$400 \$40040 \$454 \$40\$40 \$4000 \$4000 \$4000 \$4000 \$4000 \$4000 \$4000 \$4000 \$4000 \$4000 \$4000 \$4000 \$4000 \$ कारामा पास पूजा है सामाना वार्थिये । वे श्राप्तिके प्रकारकार स्थित है और सूच सोमपेर । इस संस्थिते ही यह अधि-संस्थानक um abige \$ 1 ample Spile find स्वेच्छाने प्रतीर बारण बान्के विचानिकको हम होनोंके विचीनमें वह जनम् विगवार है। क्षांकात । क्रान्ते क्षांक और कुर्वको निर्देशक किया हुआ दूसरा केंद्र औं है। यह स्वाधन-धाननकार जन्म बानी और अनीन्य के हैं। पुत्र सामान्य प्रायोजन अनुस हो और पै अर्थनम् पाप उत्तर अपूर्व है । ये क्षेत्रो अपूर्व एक-पूर्णाने जिल्ला केले हैं गावते हैं। पूर मेरे कारणका क्षेत्र कारणकारी विका हे और मैं गुज़रे सिथे हुए जिल्लागर्ज बोक्को प्राप्तिकारम् वेरस्तात्रम् है। इस होती प्राप्ताः विकारक और वेद्याचा है, किर इसमें कियोग क्षेत्र केले प्रस्तव है। में अलो प्रकार श्रमात्वये सुद्धि और अंदार मही काला। क्षापाल अस्तानो हो सम्बद्धी कृष्टि और प्रदेश प्रकारक होने हैं। यह आरम्प सीरवपूर्ण असमा तुन्हीं हो । ऐक्टबंबा एनसमा सार अगात (प्राप्तन) है. क्योरिक वर्ती कारकारका मधान है। अस्ताने पेन्यूक होतेकर मेरा केवाचे वैदान: होन्स । हमानेकोवा एक पुरुषेने कियन होका सहस कार्य सम्बद मही है। हेक्साओंके कार्यको साहितांत र्वरूपने हैं की उस समय उस दिन नोजा-पूर्वनी प्रशास करन स्थान का । तुन्ते भी से कह बार अप्रान्त नहीं भी । जिल तुम कृतिन कैसे हे गयी ! अस- पड़ी काल बहता है कि तुमने मुहरूर भी जो क्रोप निरुद्ध था, पह विरुक्तेन्द्रियाते उक्कारोड विरुक्ते की बाहु कर्नातीक हुमने देशी कोई क्रम को है, से व्यवस्थ प्राणियोग्य अन्तर्भ ग्राग्नेकाणी हो ।

्रा अवार देख क्या केलनेका**रे** प्राथमा वर्गकार विकास प्रति अञ्चलकार्थ सरपूर वालेको प्रकृतिक स्थापूर्ण देवी कर्माने अनुने प्रतिक्रों कर्म हाँ पह नामेहर का सुरक्षा हो सब यह प्रत्यक्षका स् क्वी, राज्याच्या परेर्ड उत्ता व वे स्वार्ट । केवल क्षेत्रकाचे प्रकार क्षेत्र क्षेत्रक क्षीर पुरस्क प्राचीन नहीं संस्कृत देखीने क्षेत्रिकारेके विकास को मूक्त काल जनका meter mirer 🛊 i

देखें केंग्से -- 'काबन् ! की विक क्रीरिक्योची सुद्धि की है, को क्या अक्से च्या देशक है ? कैसी कान्स प के इस लागाने क्षा है और व होती। वो पहकर देवीने



अर्था विकासनीतार निवास काने तक मान्यकुराने सूच्य और विश्वासक्त का कर्मा उनका कियान करेगा प्रमाह सुरकार प्रत्येत कार-पराकृतका कर्मन विकास ( साम है पह को बनाय कि पह उसलाय बारने-कारे स्थेनोको एक उन्हार वस्त्र हेती है तका

विरक्ता कोक्केको स्था करती खाते है। इस अपूर्विक विद्वा बारण करके सक् रिकर रहे।' विषयमे प्रकारी आवको अन्यापक को शामाचीचे ।

अस समय प्रश्न प्रकार काल्योत काली हाँ देनीको असलसे ही एक सर्वाने दस क्याप्रको स्थापन करते सामने कहा शर क्षिण। को देखकर देखें कहने राजी-'हेम ! यह ज्यान में जानके दिन्हें केंद्र स्वाकी 🜓 भाग क्रो देखिने । क्रमें समान नेत ज्यानक इसरा कोई की है। इसने सुर मकानेक प्राथम की उपोधनकी रक्षा की बी। यह मेरा अल्डन यक है और अपने रक्षणासम्बद्ध कार्यसे सेना निकारनात कर गया है। मेरी ज्ञाबातको रिक्ने बहु अकरा देश कोडमार पड़ाँ शा नक है। बहेबर । पदि मेरे आनेने जानको प्रत्यक्त हुई है और की; श्राप पुराने अस्त्या केन वर्गने हैं के नै थाइती 🛊 कि यह उन्हेंच्छे आहातो वेरे mental and the state and

क्षापुरेन करते हैं -- देवीके इस कहर और अन्तर्गताम प्रेम बहानेवाले सुन क्षानको सुरुवार महावेदकोने कहा-'सै ब्यूल प्रमाण है।' जिल से माह स्थात उसी क्रम सम्बन्धने हुई सुमर्जनकर बेतकी बढ़ी, कांचे अदिन किरिया कावण, कर्वजी-स्थै आकृतिकाली कृति बच्च स्थानोतिका केव करण किने नगरपाक्षके परंतर प्रतिक्रित विकास दिया । इसमें क्यान्तिस महावेक और क्योंको आयम्ब्रिय किया का। इस्स्रिये रवेशनकी नामने विकास हुआ। इस प्रकार देवीया क्षेत्र कार्य करके क्यार्श्वयूपरा महानेकाने को सामुन्ति दिवा अर्थकृष्यकोति भूतिस् वित्रकाः व्यवस्थानस कामान् विको सर्वनवेशविकी विविधान-कुम्बरी ग्वेरी केबीको वर्तमका विठायर अन राज्य सुन्दर अर्थन्यवरोधे १४४ ही प्रत्या श्रामार विरम्प । (आमाप १५)

### अति और सोयके सक्यका विवेचन तथा जगत्की अज्ञीचीमात्मकताका प्रतिपादन

रेतीका समाधान वाले हुए न्यानेकाले नह कार पाने कही कि 'रान्त्रने निव शामिक्यालकः एवं क्षत्रवालकः 🛊 । ऐक्षपंत्रा सार स्थानक आकृत ही है और यह आक्रा सुन हो।' जल क्रम किन्मचे का सम्बद्धाः चन्त्राचं कमें सुरुवः साहते 🛢 ।

कार्य संस्थ-कार्निके । कार्यकार जो कोर तेजेकन सरीर है, उसे आहि कहते हैं और अध्यक्ष सोम प्रक्रियत स्वस्थ 🏗 क्योंकि लॉलका प्रदेश श्रुविकारक है।

मारिकोरे पुरा—प्रथ्ये । व्यवस्था को अनुस है, वह प्रतिक्वा करना है; और में तेर है. यह स्वशान निया नामक काल है। सम्पूर्ण सुक्षा भूतोंचे के ही केची रहा और केंद्र है। बेकाफी चृति 🖒 प्रकारकी है। एक सुर्वक्या है और दूसरी अधिकया । हाने तरह रज़बुनि भी के उक्तारकी है-एक कोन्पक्रमिकी और कुररी जलक्रमिकी । तेज विकार आदिये जनमें क्याना होता है तथी रस, सभूर आस्त्रिके ब्रम्मने । तेज और एसके नेव्हेंने ही इस करावर जगरको बारक कर रका है। आफ्रिके अधुरुवारे उत्पक्ति होती है

TACANT TO MANAGE OF FEET PASSES TO MANAGE AND A PASSES AN और अनुभवन्त्व चीने अजिब्दी बृद्धि होती है, भाग्य अबि और शोपको दी हुई अव्हति बन्तको निन्ने बैहाकारका होती 🗗 अस्त-स्तर्गत इतिकास क्याइन करनी है। वर्ष प्राथमको स्थाननी है। इस अन्यार संगीते 🛍 इतिकाका प्रमुखांक होता है, जिससे वह अशीयोप्सरका जन्म किया हुआ है। अर्गत भागिक प्रमानको अन्यन्ति प्रोता है, सहरित्य सोम-सम्बन्धी क्ला अकुत विद्यालय के और प्रदर्भिक अधिका कार है, कारिक रहेक-क्षान्त्री आयत गीवेको आस्त्र है। अर्थानके मारमीर मेचे है और शक्ति कर । कार्यक आहि। है, जनवर्ष गाँग प्रधानकी ओर है और कं प्रात्कार आधानात है, देशको गाँव केवेको और है। आधारकविन्ने ही इस अल्ब्लार्ग कारपरिषये भारत बार रका है तक विक्रमधी क्षेत्र क्षित्र-प्राणिके आधारण अस्तिक है। जिल्हा अध्यर हैं और सर्वित मेचे तथा सर्वित अवर है और रित्य मीचे । इस प्रयान दिला और दर्वकरें महार्थ एक पुरस्क कराइत बार रहता है। वार्रवाहर अधिपार क्षमण हुआ अभ्य कारकार है भारत है। यह अधिका बीर्य है। पहाका 🗗 आदिकार कीची कराते हैं। यो उन्हें प्रकार कराते:

केंच्य (क्लारको जानकर 'लाँके' इत्यादि क्कोड्डरा क्लामे कान करता है, यह बैधा हुआ बीव कहारे युव्ह हो जाता है । अधिके बीर्वक्य पालको संस्था अस्तिन-मुख्यि क्रांश किर अव्यक्तिया विरुक्तः इस्तियो यह प्रकृतिये आंक्कारमें बस्थ क्या । वसे केमब्र्किसे शक्त अपूर्वकर्षीके हारा जा भागवा भाग और आक्रमन के के नद जबूरिके अधिकारीको निवार कर देख है। अनः इस सरक्ता अवस्त्राचन सक्ष कुल्यर विजय नानेके लिये ही क्रेल है। विकासिक साथ व्यक्ति सम्बन्धी अनुस्ता क्यां होनेक विसर्व अनुस्तात अनुस्था जार का रेग्स, सार्वार मृत्यु केले हे कारकारी 🕏 । जो असीरके इस गुहु अन्तरकारे सथा क्वीक अनुसर्वाचनको श्रीक-श्रीक सामक 🗓 क शामिकामानक जन्मको भारतहर विस वर्ष क्य की नेता। से किनारियर प्रशेषके 🕬 करके क्रांक्रकका लेवावनर योगवार्गके हुए। इसे अस्तुर्वाक चारक है, यह अपन्यास्त्र के काम है। असे अधिकायको क्रूपरे धारण करके व्यानेवयोने इस प्रत्यूपी सम्पूर्ण अधियोग्यतम् स्था वा । अन्यत् वह वाधन सर्वका प्रतिक है। (38/2007 94)

#### जगत् 'वाणी और अर्थकव' है—इसका प्रतिपादन

मान्देशता कारते है—महर्षिको । अस कह बास रहा है कि जनसभी कार्यानकार की निर्देश कैसे की नकी है। का अल्काओं (भागों) का सम्बद्ध ज्ञान में संक्षेपसे ही

करा रहा है, बिनकाले नहीं । कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है, जो बिना सम्बद्धा हो और कोई भी ऐसा प्रस्ट नहीं है को किया शब्देका हो।

अतः समयानुसार सभी इच्छ सम्बन्धे

अधिके चोपमा होते हैं। अनुतिका क चीन्सान कुम्बनायमा और अर्थनाकराके भेदने हो जनगण्य है। उसे परमाला विक नका धार्यतीकी प्राकृत यूनि कदने हैं। उनकी को प्रव्यक्ती किन्नुति है, उसे विद्यन् मीच प्रकारको काले हैं—स्कूल्य, सुश्रम और पंग । स्थान यह है जो कालीको असका

सुनाकी देती है; जो केवल जिन्हानमें आती है,

प्रतिद्ध है। अन्य स्थानेका शाम डिक्कान्य के आन्त्रको जात्र करना माहिये ।

बहु सुरुवा कही गयी है और को विकासकी। आरम्ब हुआ है। अनेक मुख्य उनके अंबरारे भी जीभाने को है, जो कर कहा करते हैं। ही प्रकट हर है। अध्येने कुछ से मुसकार्य up migramm it ud fprerreit आक्रिय स्टोबसरी, कार्यांक क्क्री गयी है। प्राथमानिक संबोधनो वर्ग प्रवासी क्योक्सरियम (को वह मार्गभारते) होती है। यह राज्यमं क्रांप-क्षेत्री क्रमहित्रमा है। बड़ी शासिसरको समये विकास हो समय बार्वक्रमध्ये कुर बढ़ति क्ली गरी है। प्रतीको पुरुक्तिको कहा राज्य है। पही Registration with \$1 to provide विभागगाँक क्रेमी क्रूड भी क्र रूपकार्यके कारों विकासको अस्त केनी है। उन क श्वासकोधेन तीन तो प्रान्त्या है और की क्षर्यका कराचे को है। सभी पुरस्केको शतकात्र[हिके अनुस्ता सन्तृत्री सन्त्रोके विकासने स्ता और योगके अधिकार सन् क्षेत्रे हैं। के सम्बन्धे सम्बन्धानाओहार बचायोग्य प्राप्त है। यस प्रयुक्तिके को अर्थनमें परिव प्रकारके बरियान होते हैं, के ही निवृत्ति असीर कारतरे हैं। क्यानक, महत्त्वा और क्षांचा—के सीच अध्या कार्य सम्बद्ध रक्ते 🛊 तथा कुद्रमध्या, प्रकारम और क्षालाध्या—चे तीन अर्थने क्रमना रक्षनेकाले है। इस सक्ष्में भी कार्यन ब्रह्म-स्टान्स कर क्लावा कर्ला है। संख्यां क्या कोले काह है। क्यांकि वे प्राप्तकान है। सन्दर्ग का भी करोंने न्यास है; क्वोपित विद्वाल पूरम मध्येपित सम्बाधके ही भद्र करतो है। ये वर्ण की कुल्पोंने व्यास 🕸 क्योंकि उन्होंने प्रस्की करलीय क्षेत्री है। मुख्य भी तत्वोंके समुद्धान कवर भीतरने

म्बाह्य हैं; क्योंकि कहती अवस्थि ही सन्तरेले

हुई है। इन कारकपूर तन्त्रोंने ही उनकर

कुछ राज स्थान्य और चेन्यान्योने औ अभिन्तु है। ील्यक्तकोर्ने प्रतिस् तका कुले-बुसरे की जो गरा है, वे सम-के-सम करना ऑग्रास क्याकेन्य काल है। यस प्रकृतिके को असंस्थानको प्रीय परिचास हुए, ये ही जिल्लीत अलीर कारत**े हैं। में पाँच करता**है कार्यपर सम्बोधे बाह्य है। अतः परा प्रक्रि कर्षक व्याप्तक है। यह विकासरील होतार भी का अन्यक्षात्रिक स्थाने विभाग है। क्षांको नेवा पृथ्वेनस्वयंत्र सन्त्री गुरुकेका प्रमुख्येन विकासको हुआ है। अने the up auch flegiet were & self wurr वे जारे गांव इकामात्र विकास है। स्वास है। को छ: अक्टाउनसे जात होनेनामा है, नहीं क्रिक्टम परण कार है। परिव शर्मानेट होत्यनके व्यवस्थित और अञ्चलिका परित कानी व्यवसे है। निवृत्तिकारणके द्वारा पालोकार्यन्त्र अक्रम्यको विक्रीपात प्रोधन होना है। प्रतिहा-करणहरू इसमें भी सपर क्षत्रीच्या अञ्चलकारी सीचा है, व्यक्तिकारी कोचा को करते है। सम्बद्धतिनी विका कारकार करते ची कार विकेशायर्थन कारकर सोवन क्रेम्प 🛊 । सानिकासका इससे भी कवानेंद्र स्थानका नवी प्रताननीती कुमाके हुए अच्चके जनस्कता सोयन हो करन है। अभिन्ने 'परम कोम' कहा

े वे वॉब राज बाधने गर्वे जिनमें सम्पूर्ण काम् काह है। यह साध्यांको यह सम

क्या है।

 मंदिक विकास के 640 कुक देशना चाहिए; जो अध्याकी व्याहिको । हिनको ही माथ उनकी नृतिकी बनका रहती

केव्यक नरवाकी हो जाति असन्त्रात्मक होता. है। व्यत्नावने क्ष्यान साक्षात् विच ही से 🕏 । प्राणित्यासम्बद्धाः संभागः पून् विन्यः सर्गावातः स्थापेने निकाः 🖫 पून्यः लोगोच्याः कारणाः 🕏 विक क्षीया-श्रीक ज्ञान नहीं हो समाता। समाने ब्याहित और मुद्धिका प्राप्त को अस्तानक है। शिक्षणी को विकासकता परदेशको परा सर्वेक है, बढ़ी आजा है। का महत्त्वका आजाते क्ष्मचीगरे से दिल सन्तर्भ तिल्ली अधिकारा होते हैं। विकास्त्रीपुर्न देशन वाच हो जनसमें काफी विकार नहीं होता। 🕮 विश्वप्रस्थारे प्राणित व्यापनामा है । य मो प्राप्तन ी और न का कवानमें कुछात्ता विरामेकारी कोई मुक्ति है। हिम्मकी को अव्यक्तिकारिकी परा शांकि है, बढ़ी सब्दर्श देखवंकी परस्काता है। यह उन्हेंने समान वर्गकानी है afte ferfren: artic po-un floreare धाओंसे कुल है। उसी भ्रम्तिके लाग किन गुरुष्य कर्ने वृद्ध है और नह भी रूब स्थ

य जानकार कोशन अरवा सामक है, जब है। को प्रकृति-जन्म क्यार्-कार कर्न्य है, बढ़ी क्षुद्धिने कांग्रेस रह पाल है, उसके पालको उन दिल्य बन्धीसकी संतान है। तिन्य पाली है न्हीं पा सकता । अरका सारा परिसम कर्ग, और सरित बक्तम । नहीं पन क्रेगेका धेर की और पूर्वकार्य हो उनका केर है। अन्य रांग प्रक्रो है कि परावर्तिक शिवार्थ निका स्थानेत है। जैसे प्रथा सुनंते विक नहीं है. कृती अवशर विभागकारिको बस्तातील विस्कृत अधिक हो है। बहे सिद्धान है। असः निष् करब ब्राट्स है, काफी आक्रा ही परकेशरी है। इससे हेरित होजा दिवाकी अधिनाती क्रम प्रदर्शन कर्जनंत्रने बहुत्वाचा, माना और केर्युक्तीक्क प्रकृति—हुक तीन कर्योंचे विश्वार क्षेत्र कः अस्थारअनेको स्थातः सरसी है। बहु छ: प्रधारका शक्त वानर्थनव है, नही शुक्का प्राप्तक करने विका है। सभी प्रत्यक्तम् श्री पावका विकास अतिकासन करते हैं। (attern (q)

# ऋषियोंके प्रश्नका कार देते हुए वायुदेवके हारा शिकके स्वतक एवं सर्वानुप्राह्मक त्वरूपका प्रतिपादन

शहनकर ऋषियोंने वर्ष काम दिकाका पुरा—बायुरेन । नहें दिन्द स्टब शानामामसे राज्यर हो सम्बद्ध अनुम्ब करते है तो सबकी अधिकारकाओंको एक सरक है पूर्व अयो नहीं कर के ? को सब करा करनेचे समर्थ क्षेत्रत, बह सक्तरे एक सम्ब ही प्रधान-भूका क्यों नहीं कर सकेक ? व्यक्ति क्षाहे अनाविकालसे क्ले आनेकले सक्के विभिन्न कर्म अलग-अलग है, उस: सम्बद्ध

इस राज्या बार की बिल सकता से का होना जो है। बयोधिर क्योंकी विकास भी नहीं विकासक नहीं हो अधारी । कराण कि के कर्ज की इंक्रकोर करानेसे ही होते हैं। इस विकास साथ सहयेते का लाभ : उपर्युक्त-कारी विभिन्न पुरिच्चोक्चय कैसाबी नकी नारितकता जिस असारते कीत ही निकृत है ज्ञान, केला उनदेश केलिये । श्वरदेवतमे कह-सद्भावते । अंतप-

रवेगोर्न चन्द्रकोते हेरित होच्यर को संस्थ क्वरिकार किया है, यह दरिया है है; क्वोकि किसी बालको बालनेको इच्छा अञ्चल मुख्यानको सेन्द्रे प्रकृतक रूपा प्रक सामृत्रीकृतको कृतको व्यक्तिकारमा क्रमाहर नहीं बार क्रबंगा । में इस विकास हैना कुरान असून कुर्मना, के सन्दर्भने मोक्को हर मान्येकारम है । असन् कृत्योगा में अन्यक पान होता है, उनमें प्रम दिवाकी क्षांत्रका अञ्चल के कारण है। परिवर्ण करवास्त्र क्रियके काम अनुसाके निया कुछ की कर्मक नहीं है, ऐक निवास किया नवा है। मरानुष्ट बार्टने स्थापन ही पर्यात्र (दर्गतः समर्थः) है, अन्यक विश्वपादक कुल विकास भी अनुबद्ध नहीं कर सकता । पश्च और प्रशासन कार करते ही पर कहा गया है। यह अनुस्थात पान है। ural acquire arrive first which property transfer between \$1 offer शाक्षा होचलक है, कही कहा पानवर अनुबद्ध जाराम है। एक प्रान्त्वकों क्रिके ही अवहर-स्था अर्थको जीकार कर्नेवर दिख प्रशास कैले को सा सबसे है। अनुसारकारी अनेशन न रक्षकर परेले की अलगा निरंह नहीं के स्वात् । काः स्वात्त्र-स्वाते अर्थकी शर्पका न रस्तक है। अनुस्ताव सक्ता है। में अनुसार है, यह करनम करत करत है; क्योंकि परिके अनुसक्ते किया को योग और जेकको जाति को क्षेत्री । से कार्कना है, से भी अनुवक्ति पत्र हैं; क्योंनित प्रयत्ने भी दिल्लाकी अवस्थानी निव्यति नहीं क्रमी —मे भी विकास अक्रमं बहुर महिंद पही कोई देशी वस्तु नहीं है, जो विस्तवर्ध अध्यक्ते अधीन न हो । सम्बन्ध (सन्दर्भ स्था सम्बन्धन)

(मिर्नुक पर निरम्कतः) विल्यकी प्राप्ति होगी है, इस वहीं का प्रवास करने स्ताहत दिना की विकास को है। यह 'दिल्काकी पूर्वर है' यह बात के इस्वारके वाही मानी है। को मानूना, रिकार एक परंप कारकार किया है, पे हिम्मीके हुए। भी अन्यात अनुनासके अवस्थित नहीं होते. देशी पहर नहीं है। यहाँ प्रकारका क्षेत्र क्षेत्रे सभावका उपलब्ध न्हें है, इन्हरू अथवा इतीवासको अनेका व्यक्तिक क्या वर्ष केता। वे परम क्रमको, क्रांत्रक्ष्मणकात्र 🗓 क्रांत्रीत विशेषा प्रत्यात कोर कोर्न अधिकार नहीं है। सोर्न-य-मोर्न वृति हो असमाद्या माञ्चल, समादान होती to through split to per neutron क्षांप्रकार का है कि का मुर्तिक क्यारे परण fine flerenne ft i uff greuz presiden है। केंद्रे काई ज़ादि जननावार आसर रिक्ते किया केवाल अधि वाही प्राप्तक नहीं क्रेमी, अभी प्रकार रीव्य भी मुख्यीकार्थ क्षाप्तक पूर्व विकास कारणाव पहि प्रोते । पानै क्रम्मीक्रांत है। केने विकास का वक्रीया हिर 'पूरा आला हैर असओं असके द्वारा अस्तरी हाँ नकती आदिहे दिखा साक्षण अपि नहीं स्ताची जानी जाने जातार शिरमका एक**न** भी व्यक्तिकारों हो हो स्वकृत है, अन्यका नहीं। deplicing don singles advanced, only व्योग्यानका केनी हैं; क्योंकि क्योंकाके प्रसि को कुछ विराम काम है। यह सामान् विनाहे uffe feien mer de freie tellt & e fing auflie festere arallement an कुरुक्ता होता है। यह समयान प्रित्यका ही कुरूप है। उप-क्रम मूर्तियोक्ते कर्पणे शिक्सकी पालना करते. क्रान्तेच स्थितकी से स्थापना

क्रेमेचर की विकास क्रांत क्रांत रिकारण

१०२ - वर्गात विकास १ १०२(१११२) १०१८ प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त १०० वर्गात १०० वर्गात

भागनान् वित्य साधार अनुवार् हो करने t. Carrier Fran will serie, weller निया करनेवाले खेलीने के क्षेत्र केंग्रे हैं, ये विकास अस्तरकार है। सहस्र अस्तिके स्तीर की रिया देल्प गर्ने हैं, ये को बीवस्थ्यपूर्ण क्रिकोर प्राप्त नोकर्कतके विके ही किये को है। ब्रिक्टनोधरी एड्रिके विश्वह औ सामानी हरिया गाउँ है। (जन यह राम-देखने जेरिन होन्दर किया जात है, क्वी निवर्गक महत्र अला है।) इस्तिनके वृष्ट्रनीय अवन्तिको-को चनाअंको ओको निर्म हुए एककी अव्याप्त की कामी है। यांच् आवृत्ति स्थापा भूतानी है के अन्याध्यक्त विभागन साम्य के होत्य । पहले एक कार्य में कार्यक्र beireit feitenter fem fartt alle है। परि यह प्रथम सफल जार्रे हुआ मे अन्तर्भ पाँचे व्याप स्थापन से अवस्था निया पान्त 🖫 पद राज्याचा अनुस्तरास मोन्दर्भिकोर निर्म से किया काम सर्थिन । यही करके ओर्वजनको परिस्कृत सराज्य है। पहि अनुसरका प्रकार विकरित के के क्षों अधिनकार मध्ये हैं। यो सब वैताये है सने प्रांत्याने हैं, उसे ईक्पक दुहत्य असी प्राप्तके प्रश्नास साहित्ये । (ईवार केन्यान ब्रह्मेंको हो दब्द देने हैं, हमीर्पनक निर्मान नही अपने हैं।) अनः जो स्ट्रांको ही कह देश है.

क्षेत्र जन विश्वा-कर्मको संभार साम्यानेप्राय

ance coul first from orders दिवा प्राच्या अनुष्या यानेवाले साहे गरी है। को प्राच्यान-प्राप्यक्त सर्च है, प्रमे भी अनुसद ही पहेंद्र गया है, क्योंकि क्वास की केरणन क्षेत्र है। अल व्यवस्था उपन्यत सार्वेश्वासे क्रिक सर्वानुष्यक्षा है। दिल्की प्रश क्यू-केरन अची अहा दिल्ले हो निव्यत होते है। परंतु सबको सो एक साथ और एक स्थान दिल्ली क्लाकि नहीं होती, इसमें programment de schoolsen die deb syd क्षत्रके विज्ञानिक्षण सन्त्री क्षान्त्रनेको Property. Dock Miles mark & why de अपने-कृत्ये सामान्त्रे अनुसार एक साम अर्थेत क्या क्याच विकासिक मही होते. मध्यम् को प्रकारिक पानी असीवा स्थापन होता है, जिल्हा यह यह होने हुए अधीको क्षानंत्रोके रिक्ट किन्द्र की कर सकता। केने अधिकार कंत्रोग शुक्रणंत्रके ही विकासक है, क्रोकने का अंकरको नहीं, उसी असार राज्यान् क्रियं व्यक्तिक मानामे बहुआंखी 🛊 कल्पाक कमे हैं. इस्ताको भई । भे करत जैसी क्षेत्री पार्वको, केसी पढ़ सार्व गर्दी क्रमाति । केली प्रामनेके प्रियंत प्रामनिती कारताला सहयोग होता आकारक 🖫 कार्यको प्राथनको विका हेना होना सम्बन भूते है, अब- कर्ता सब समय होता है।

'बीध' एका कारण कारोकाली आसल्ये महत्त्वकाः वर्तान्य होती है। बहेर देती कर य होती नो से जीव करों विकासकोड़ संस्तरने भट्टको और हिल्ह क्यो जंगार कवाको के रहते ? विकास सुरक सार्थ अर्थन सामाने. कार्यकारों के जीवनक 'संस्तर' सरके हैं। यह मन्दर बोजनो से कह केन है, फेनको महीं , प्रतने बारण है, जीनक सामानिक कार । यह कारणानुस क्षेत्र क्षेत्रीका अन्य trace & & service of \$1 till आरम्बर होता से फिलीको की फिली की कार जो कथन प्राप्त के मान । के बढ़ हैए है, यह क्या है; क्योंकि का प्रोधीका सम्बद्ध Service for white south person some were \$1. th all speak whomas after अर्थानसम्बद्धाः व्याप्त्यः कृष्णः जीन बद्धः है और कुछ क्यानों एवं है। वह जीवाने के पूछ कोण रूप और पोलके अधिनाउनी अनुसार अवहरू और निवास क्षेत्रक क्षात्र और पंचर्य

कुछ क्रोल अधिक अस्त और वेक्को सुद्ध

विकारनेवाही जाते हैं। शुर्वाच्याओंने बरेहें जे

क्षत्रक अनुवाद वारतेवाटी दिवा विका अन्यत्रकार्या विक्री है और को समाने सन्द्र करणायाने ही निर्मात है, जाने गया अनुस्कृ क्रेन्डिया ग्याम है, अर्ल्य करणायानी finelle है। में क्षेत्र morels mart, Prog और मोध्य पहालो है। धोई पत् (मीप) promotes seem drings jik (t. udd अन्यराज्यसम्बद्धाः और अन्यराज्यस्य समितिस die Ro

- प्रकार किए से अन्यस्त है हन्स क्यानीको क्यानो भूग धनको सकते है। हिंदर में उन्हें कन्यानने हाते रचनकर बनो दु पर क्षेत्र है ? वर्ड ऐसा विकार का मंदिर नहीं were united therein and above n, marte alt &, han formerenden feliget विकास है। से स्वयंत्रक कुलबर है, यह granden fich ib weim bit sermeit merche mit & seems : beseit werd रोग असेन वहीं क्षेत्रर । यह रोगनीदिव म्पूज्या अवने काले सुम्पूर्वक दक्षा me der fie geft mare all terretere: क्षील की संभागों में हजी है, क क्युआंको अवसी अध्यक्ति अस्ति वेकर artifest fermennt mir für f armfe. fine much gen bit & i der girte fer बारका अर्थ है, पूर्वन संस्थानकी क्राविको क्रिय होते हैं तथा कुछ मोग कर । पांचे मुर्मान्या । बारण है । अरू रोग और वैक्के सुप्तानने विका और संस्थानेंद्र सहांत्राचे समान्य स्था gift & sale und though flowin traffe है : प्रार्थिको प्रार्थेक प्रारा कियाना क्षेत्रारोजक Response it mit promptite per flog क्ष्मी विकास का संस्थात । यह कृष्ट सम्बद्ध-होने हैं, क्येर्ड अध्यक्तमंत्रिः प्रध्यक्तमंत्रे क्येक्ट Real & use flow made unren fich at short ton it after unit from until कारते है। जीवति को स्थानकीय कर है, कारनको विका होते हैं। विकास समीवकों को उन्हें जंगानके कराने सामना है। क्रमानों भी मानाते को क्षेत्रीय कारण संस्थानक सारामकृत को सार-असीतन क्रमुक्त, प्रथम और निवृद्धके चेवने केन पाल आहे है, यह निवन्दी सर्वित्य आह giftered girlt \$---mad Dry warreit their their west deposition reft als remove t अस्तराही विक्रीत है, जन्मण क्यानमें कैसे मून्यक प्रति मेरोका संभिन्न प्रकार ही

+ प्रेटिस कियर्यक + 

उपकारक झेल है—सोड्रेप्टे स्टॅक्स है. रसी प्रकार दिला भी जह कवा आविका मांजिक्य भारतर ही उसके उपकारक होते है, उसे सम्बद्ध कराते हैं। उनके विश्वनकर सोनिध्यक्षे अस्तारक हराना जी अ सक्ता । अतः जगतुके निन्धे को सदा अक्रम हैं, वे शिव ही इसके अधिशास है। विक्क दिना यहाँ कोई भी प्रकृत (बेहासील) नहीं होता. इसकी आहाके जिन्ह एक पना भी गाउँ क्रिकल । उनसे घेरिन होकर ही पह साम धारत विधिय प्रकारकी बेहादे करना है, प्रधापि ये शिव करनी मोहित नहीं होने। अवसी अध्यासमियाँ को सांग्य है, यही रुक्का निधानक काली है । इसका का ओर मुख्य है। इसीने स्वयः इस सन्पूर्ण कृत्य-प्रवासका विकार किया है, राजनि इसके बोभसे किया वृत्तिम भागे होने । को दुर्वीय बानक मोपुकस इसके कियरित कन्यतः रकता है, बह यह से जान है। शिक्की क्रिके बैधवने ही सेमार करणा है, तथापि

सीप्यप् 🔭 पुनः कहोस्ता बहाँ स्वह स्थारण **्रभा, जो सुरकर छन लोग बहुत प्र**रक्त कृए। इनके सबका संसर्वोका विवारण हो क्या तथा इन कृतिकोंने विशिक्त से प्रयु यक्षान्द्रेयको जनाम किया । इस जनार उन व्यक्तिको संस्कृतील क्षत्रके भी वाय्येकने बहु नहीं पर्त्या कि इन्हें पूर्ण हात हो गया। 'प्रमाण प्राप्त अध्ये प्रतितित नहीं हुआ है' हेला कलककर ही से इस प्रकार बोले ।

सम्देशको कहा मुनियो । प्रशेक्ष

इसी समय अवकाशको ऋगिररहित

काकी सुनावी कै—'सल्लम् ओम् अमृतम्

श्रीर श्रवचेशके चेवले ज्ञान हो जनारका माना गवा है। यमक इक्कार अधिका करत जाता है और अक्टेक् झनको सुन्ति। पुन्तिपूर्ण इस्टेड्स के अन होता है, को विद्यान पुरूष यरोक्ष कड़ते हैं। बढ़ी केंद्र अनुहानसे अपरोक्ष हो आधना । अधनेश ज्ञानके निना मोश नहीं होता, हेम्स निश्चम काम्के तुमल्येग अलग्यानंत्रत 🛊 होड अनुहानको सिद्धिके किये प्रयूप करो । (अध्याप ११)

#### दारम् अर्घका प्रतिपादन, शैवागमके अनुसार पाशुपत ज्ञान भक्षा उसके साधनोंका वर्णन

क्रमियोंने पूर्ण बाजुरेक । यह कहा गया है। इसके सिद्ध होनेपर साझात् कीन-सा श्रेष्ठ अनुहान है, जो प्रोक्षणक्या प्रोक्षद्ममक तैरव जपतेल से साते हैं। यह ज्ञानको अपरोक्ष कर क्षेत्र है ? इसको और दसके साधनोको ज्ञान कान हमें नगानेकी 'फेक्सका जानना चाहिने। इन वर्षकि नाम

इससे फिय दुष्ति नहीं होते :

कपा करें हुआ जो परम धर्म है, उसीको श्रेष्ठ अनुहार । हुआ धर्म परम धर्म माना है। जहाँ परीक्ष

परमध्ये वोजे क्वेंकि कारण कवतः योग है--क्षित्र्या, तय, जब, ब्लान और ज्ञान । वे नायुने कहा— अनुकार दिलाका कनावा । उन्होंना ब्रोह्न 🖏 वन अकृष्ट साधनीसे सिद्ध

» इन पर्दोक्त समितिसन अर्थ इस क्वार है—हो 🚌 १४० 🐧 समुनक्त है और सीम्प है

भोता है। मैदिक पर्न हो प्रकारक बनावे गये हैं, अववार विकास की करोड़ क्योंकोनें है—बर्ग ऑर अवन्य । वर्ग-क्रम्मो क्रिया नवा है। इसीने समृद्ध 'पाशुप्त का' अरियादा अर्थनें इसारे निन्ने सुनि ही प्रचान । भोगवर्गन को पत्न धर्म है, यह इतियोक दिलो पूर्व उपनिष्युचे वर्णित है और यो अपना वर्ग है, यह उत्तरी शरीवा नीवे शुनिक्त जुक्क-भागले आर्थात् संविधा-क्योक्स अंग्यांक हुन है। फिल्म वर्ष (प्रज:) चीवोचा अधिकार जी है, मा क्षेत्रप्रवर्णिस धर्म 'परम वर्ग' परम रामा है। इसमें फिल को पत्र-कारादि हैं, काने संस्था अधिकार केनले यह सामान्य या 'अपरा धर्म' काल्यात है। यो अवस्य वर्ग है, व्ही मध्य वार्ववा सावन्त्री । वर्ण-प्राच्य अस्तिके श्रूष क्रमान सम्बद्ध काले विकासकृतिक रत्युरेग्यक विकास हुन्य है। भागकर् शिक्ते हर मीलक्रि के एक को है. उनीकर नाम क्षेत्र अनुहान है । इनिहास और प्रत्योक्षरा करका विली प्रकार किल्बा प्रभव है। यस्तु क्षेत्र-वालबोद्धान जनके विकारका ब्राह्मेशकु निकाल क्रिक एक है। सही अस्ति स्टान्स्या स्टान्स् काले प्रतिपादन सुभए है। पर्ना ही अल्ले संस्थान और अभिकार भी सम्बद्ध सम्बद्ध विस्तार-पूर्वक करावे नवे हैं। सैय-आननके के नेट ई—औस और अधीन : को शुन्ति सार रात्मधे सम्बन्ध है यह और है; और से न्यान्य है, यह अर्थात मान गया है। समय रीधारमा पाले का प्रकारका था. निर अरुपार्थ प्रधारका पुत्रा । व्या व्यक्तिका

हान भी अपरोक्ष हान होन्दर मोक्षकम्ब सार्थ करता है। श्रांसवरमय मे रॉन-सरक और 'अञ्चल क्रम' यह वर्णन किया गया है। पूप-पूपने हेनेकारे क्रिमोको सामा क्योता देनके विन्ते मनवान् विन्य सार्थ ही चेन्यचर्नान्त्रमे वर्जनाई अवस्ति है क्याच्या प्रचार करते हैं।

्राप्त केव-कारको संदित्त करके कर्ना विराह्मण्या अवस्था सार्वेच्याचे मुख्यानः सार व्यक्ति है -का, वर्ताम, अलाव और व्यापकारो उपभाव । इन्हें लेकिनओंका प्रकारक 'काञ्चल' समान्य पाक्षिके र उपनी इंग्लब-परम्बन्धे सैन्द्रको-प्रवासे गुरुवन है। कुछ है। क्षत्रका विद्यालये को परम धर्म करूब एक है, व्या वर्ण के असी वर्ण श्राकेंद्रे स्थानन कार प्रकाशका माना गना है। इस बारोपे को शतकुरून मोग है, यह कुरुक्षेक विकास का क्रम्बर करानेवाला है। इस्तीनके कालका भोग ही शेष्ट्र अनुहान माना पथा है। जानों की सहाजीने को उनाय काला है, अल्या करेंच किया जाता है। प्रत्याद रिक्को हाथ परिकरिया से 'अञ्चलकार केम' है, उसके द्वारा स्वामा 'क्रीकी प्रकार'का उन्हर्क क्षेत्रा है । कर बहुत्स्यान पुरुष प्रीप्त की सुनिधार पराय ज्ञान प्राप्त कर लेका है। किरकोर कुरको यह ज्ञान जरितित है जाना है, उसके उत्तर कावान् विक प्रमन्त होते हैं। करके कृष्ण-प्रकारमें का पान केंग विद्यु क्षेत्रा है, को विकास अवसेक राईन कराना है। जिनके अवरोध जनसे संसार-अर्थारे संज्ञाओं में निर्देश केवल सिद्धाना नामा जनकार करना हा हो नाम है। इस प्रकार

मेनारमे पुत्र हुआ पुरुष विकास संस्थान हो। जिस्से नेतारे सामिने अंग्रेसरका नदा गया कारत है। यह प्रक्रामधीयत कारता प्रथम स्थाप

4et

• मंदिता क्रिक्ट्रिका •

है। ज्योगर पृष्टक करने आसे है। जिल्ह मकेशर वड, विल्लू, दिवल्टर (बहन), समारकेश, अर्थक्ष और चरकावा— के मुख्यमः आर्थ पान है। ये अत्यो मुख्य मान रिक्तिक प्रतिकालक है। प्रकारि आदि परिक क्षा क्रमकः क्षाप्रकान अस्ति परिव पालकोसे सम्बन्ध रकते हैं और वन गरिन प्रकाशियोको प्रकार करनेले स्टारिट्य şeffeis ubwar girt fi i muftedt fingfo क्षेत्रेवर कुछ चेद्रोब्दी विन्तृति क्षेत्र काली है। यह un de Peru E : Men unt Auger mirtiger क्रिकेटाले अधिका करते गये हैं। यहाँका परिवर्णन होनेका कहातांचे कुछन कुछ हो जाते है। बॉर्फानको अस्त्रास कुन: दूसरे अराज्याकरेको जार परच्यी जाति कारणी साली है और अ्वीके के अहर वर्क नक निकर की है। इस्तर्भ असी चेलले अन्य गीम जान (संसारकेल, प्राचीन और धरमाला) भी

विकास ही अनुस्ता होते हैं। कारादि धन्त्रका संसर्ग उसमें प्रक्रोको ही नहीं है तथा के सामानतः अन्यन्त पुरुष्यानाः E. guillink "fire" Warrell E averag & **\$4**र समझ कम्यामध्य प्रांके स्कारत मनीभूग विराद है। इस्त्रीतमे विरातनाओं, शर्मको भागनेवाले केन्न ब्यालक उन्हें विश्व मार्ग है। वेदंश सन्तरेने परे जो उन्हरीर क्ष्मिकी कर्य है, इस्तों भी को क्योलवे राष्ट्रके स्थानने एकावरे बरावा गाव है.

अब- उनमें भी परे को परम पूजर है, करन्या राहर 'राहेकर' है। कार्वेडिंड प्रकृति और मुक्त केनोब्दी प्रचीत अधित अधीत है अधवा यह को अधिकार्या प्रियुक्तका तक है, इसे अकृति रहन्युरुप काहिये । इस प्रकृतिको बाबा काही है। यह बाबा रिल्म्बी संदित है, इन पाया-परिचय पान 'क्लेबर' है। म्लेबरफे क्रमान के क्या अवस प्रकृति क्षेत्र करण करने हैं, से अनन या 'निन्तु' नहीं गर्छ है । ये ही प्रारम्भाग और परमान्य आहे क्रमंत्री क्यारे कर्ते हैं। इन्हेंको स्थल और कुल्लाक भी बढ़ा गया है। कुक समित क्षेत्रको क्षेत्रका कथा 'कम्' है। जो प्रश् इंक्टबर प्राचीत क्षांनी है—को जार जनाते हैं, क्रा कर्ण कारण निर्मानो साम् कृष्ण 'स्ट्र' विविध क्यानिका प्रतिनाका कर्म हुए कारों है। कारा, कारत आहेर सरकोरों सेवार कुरोपे पुर्वी-कांन के क्रुनेस हैं। क्रमीने अरोर यान्या है। इस सरीर इतिहा आदिये को रूपार्गाल हो स्वापकारण निवर्ग है, के जनकार जिला 'का' कई गये। सन्तर्क किराज्य को कुर्यामा है जब सबके किराके कारों प्रमान्य क्रिय निरामकार है; इसलिक वे 'शिक्तवा' सहै को है। जैसे केनोके विकारको जाननेपाला वैद्य स्टन्कुल स्थापी अरेर क्राज्यकों सेन्स्को दूर बार केल है, जसी

कार क्षेत्र कारचेनाविकाली एक पत-

🙎 । ओक्कर और पुरुषे बाया-सम्बद्ध-सम्ब

grape \$ 1 Serie ward Marcon Seri प्रकार केली है होना है। में ही केहानरी

mirige & : Ang we myclich eigen &;

करना चल्का विश्वति, विकास कर, समृति और एक-- वे सन्त सक्त, चल्कानकर, इस इन्द्रियों, यह अल्यु कर्म, कोर प्रमद् ५५% विकास सभा १८७३%, याचु, तेवा आर और कुमियों ने प्राचीत क्रम हैं

अगः सन्दर्भ सन्दर्भ जन्म निरुद्ध उन्हे 'बामारबैद्य' कको है। इस किन्नांक जानके लिये वर्ता इन्डियोके इस्ते हुए भी और तीनों कारतीये होनेकाले स्कूल सुरूप कटावीको पूर्णकरको नहीं जानते। क्योंकि बान्यने ही क्ये भरती आयुक्त कर दिया है। यांनु करावान् कड़ारिक सम्पूर्ण विकासके प्राप्तके स्थापनक इन्सिमाधिके न होन्यर भी जो करा किए कार्य निका है, को क्री करने डीक-डीक जन्मे है: इस्तरिकों के 'सर्वात' काइन्सरें हैं । को इस सभी काम गुण्डेंचे दिला संस्था होन्छ बारच्य सम्बद्ध कालक है, किन्छें क्रिये क्राय्येके असिरिक किसी इसरे धान्याची तथा नहीं है. वे भगवाद क्षिप क्षये ही 'मरपाला' है।

अस्यार्थकी कृष्यने इन असदी जानेका andmine states were from anily often मानोपुरा निवृत्ति ३०वि वर्गवी सामाजीयो प्रतिकास कामार केवन और गुणक अन्तवार क्षेत्रम करके गुर्भात ज्ञूकारहण और श्रामित्रहा अक्षीक्षर प्रकार काम ताला. भूगाच्या और प्रकारकारी कृत पृथ्वेदकावार बेट्न करके सुरस्ता नाईसरा अन्ये अन्यानी संप्रधार चाइन्के भीतर से वाच । सन्वर प्राप्तकर्त है। यह भवन मुक्कि महार रकतानी मेदनगोर हामा रहिला और क्योग्या है । इनके यक्ता क्लोने विकास आ है लेकर के क्या समित् अवर-कशिकके बीको गेराकार यान-पंचाल है। या बन्द्रश्यक्षक क्रांत्रकारों रिका है। असने एक कार्नपुत्र हुआए-तार कारानको उसकुर कर एका है । इस कारानकी क्रिकार्ने विकृत-संदर्ध अकटारि विकास क्या है। का क्याके वाले ओर सुवासायर

मूलसद्वित संस्थान रोगावी निवृत्ति कासे हैं: ब्रांनेक कारण का व्यक्तिको सावारका हो पना 💲 इस क्षेत्रके प्रकारतन्त्रे पश्चिपीह है। अस्ते जीवने यह विकृषे अन्य इंतनीय है। जन्मर करत किय जिल्लाम्बराम् है। उस कह-मन्दरनो स्थान दिलको तेनमें अपने अस्थान्त्रो अंधूना यहे । ५० ६-वार जीवको विकास सीम करके प्राप्त अनुस्थानीके द्वारा अपने प्रतिरक्षे अधिक्षिक प्रतिकी भावना को । मन्द्रश्राम् अनुस्तरम् विश्वप्रसारे अको आरम्पने प्राप्ताने स्वाप्ता स्वपने हर्ग क कारण भीता विकास प्राथमि यो क्षेत्र कम्पाचन अर्जुनागेश्वर कमने क्रिक्टकारण वालेक्टर अस्तुप्रतिस्थाने निर्माण केट वक्रमास्त्र प्रस्ति क्रेस्ट्स विकास सी steel aspectes officers always इत्यान प्रत्याप है। ये प्रतियत प्रधाने पुत्र और प्रसास है। इस प्रवास बन-क्रे-बन ध्यान काले सामाजित हुआ प्रमुख विकास आह क्रमंक्रम ही भारतमा क्रमंत्रं अधी दूज करे । युजनके अन्तर्वे धून- प्रकाराज करके Second underSt sparts cost go first-मानव्यवस्था सन् वर्ते । वितः भागनत्त्रात नर्वाच्ये ३०६ आवृत्तियोखा इत्या कार्या पुर्वाची एवं स्थानकाम्बंद आह मूल ब्यायान अस्ति। अर्थना पूरी काले ब्यानुने किये हुए कालब्दी याँगि इत्यने-अवपन्धे किनके चरकोचे वयकि। का है। इस प्रकार करनेने जीत ही सहरतात परतुपन जानकी जाति हो जाती है और साधना जम जानकी मुक्तिकरना के लेका है। साथ ही बढ़ परंच उसम माञ्चल का एवं करन संगवने ककर नुक है। कता है, इसमें लेकन नहीं है।

पासूपत-क्रतकी विधि और महिमा बना भ्रत्यवारणकी महत्त

बुर्गं केले—अनमर, । इन वर्श्य काम-करके क्रमकः थी, स्त्रीयवा और वससे इयन पासपत आने तमे हैं। कप्रेको कहा—वै तुस सम स्वेतीको

गोरानीय पास्त्रान-जनका गावा कावत है, विकास अवसंबंधिनंत्रे कर्नन है एक को सब बायोक्स बाह्य करनेकारस 🕼 विकासे कुळ भीकोकारी पुरस्के निर्म जनम सारह है। शिषके द्वारा अनुनदीन काल ही क्राके रिके असम देख है अध्यक्त क्षेत्र अन्तिके आहे; तथा मन्त्राच्या की कृत्य एवं प्रकारत देश है । जाने म्बोदबीको सम्बन्धि कम कर्य विकास कर है। किर अलो कारतार्थकी आहा नेपार करता वृक्त और रकारण वाली प्रत्ये अपन्यां केवलाओंकी विशेष कुटा करें। इंगलकाते सार्थ होत पात, होत सारोपणीत, हेन पुन और भेस क्यान बारण करक करिये । यह कारके आयन्त्रर बैठकर अवने मुहेन्त्रर

और देवी पार्वनीयत ध्यान यहे । किर यह र्शकान्य करे कि मैं निरम्पालक्षमें बरावती हा विक्रिके अधुमार वह पासुनव-सन करोगा । का जबसक प्रशेष मिर न जान, स्वरूपके रियमे अध्यक्ष चारतु, क्षः यह गीन वर्षेतिः विक्रे

स्तार से पूर्व का जनरकी अंधर केंद्र करके जीत

प्राप्तकान करनेके पश्चम मानकन विका

अवक बाक, हा, तीन का एक करिनेके प्रम प्रान्तारी दोक्षा के । अंबक्षण कारके निकता हो जा कहे को केवर हिरस्वर हिरस्व वाएक

प्रोपके नियं विकास अभिनी सम्बन्ध करें। इसके कर बान करके वर्ष कर

बाश्यत-प्रतको सुन्ता काहो 🐍 विस्तका करे। सन्तक्षम् अन्तेको शुद्धिके उपरेक्तने अनुहार करके हुन आदि सब केवल किए कुल्लकहुन उन समिया आदि क्रमानिकोकी ही आयुनिकों है। का समय क वर्गकर का कियान करे कि 'मेरे करियों

> को ने बन्द है, यह शुद्ध हो जाने हैं उन क्लोके राज इस इकत है—वर्कि भूत, काको चोची सन्त्रमार्थ, चीच हानेन्द्रियाँ, पूर्व क्रमेरिका, बोच विकास, सामा आहि। कार बालू, प्राप्त असीर चीच बायू, सम्, सुद्धि, अध्यार, प्रकृति, कृत्व, राग, विद्या, कृत्या, निवासि काला, पाना, पान निवास, महेचर, महार्थनं, श्रावित-तत्त्व और दिन्ध-

सर्ग — के सम्बद्धः स्वयं करे को है।

मिरा वच्छेरे अच्ची शर्फ होगा रक्षेत्रमध्यक्ष सुद्ध हो जल्म है। सिर रिकारत करवा प्रथम यह अल्लाह होना है। संस्थाना नोबर लाकर क्यांकी विपक्षी बन्धे। सिर् को भगवार अभिनेतिस मतनों, अतिनों पाल है। इसके बाद इसका क्रोज़न कर्मा इस दिन करी केवल इनिका रात्कर स्ते । यस एक मौतका प्राथ-फारक अल्पे, तक कहर्रजीने पुरः पूर्वोक राज कृत्य करें । इस दिन क्षेत्र समय निरहार खब्धर ही किताने । जिन चुर्निकाको बातःकाल इसी क्षत्र क्षेत्रकर्मक कर्न करके स्वर्गनका क्रमंत्रार वर्ते । व्यक्तार व्यक्तिक क्रानेसे भाग प्रका करे। इसके बाद सामक पाने रिन्ने अक्स नार्य, कः, तीन का एक विश्लेष २०० रहता हो, कहे एकच दिश मुद्रा

रमेक्टरकारी जार का चना है से दिनावर हे जन। जनक नेन्द्रत पक्ष, कृतवर्व क पाटे-पुराने चौचाहेको ही कारण कर ले । एक क्या नारम करे या गरधार व्यवका हो। करिने नेकार जात्म करके इसमें इस है है। महत्त्वार केने के बोबन आकर्ष को । निरमाणिये प्रयाद हुए परस्था हुनाव यहने र्माप्तर्यति धरम् हामान्ति हाः हामानेनेनीय मनोद्वारा को अन्त्ये स्तरित्वे राज्ये। मनकारे नेकर पैताक सभी अपूर्वि औ अन्यती सरह पान है। इस्के स्थानी प्रस्ता पा विवयनसङ्ग्रा सर्वाक्ष्ये क्या रक्षका 'मान्त्रम् **प्रमाणे क्यांने** स्थान आहे अपूर्ण निवृत्यको रकक को । इस उत्पार दिवासीकार्य पाह ही विवासीनात आवश्य बारे । भीनो संकारक्षिक्र सक्तम क्षेत्रक हो कारण मानिके । मही 'मानुका-कार' है, को जीक और सेम्ब हैरेक्ट्य है। यह जीनीसे मसुमानको निवृत्त कर केल है। हार अवता पानुसामाने अनुसन्तरी प्रमुखनी मरिनाम करके विकृत्ती स्वास्त मानेवनीया कृत्य करना कविने । सर्वे र्क्षभव के से मोनेका अनुका पासन करवाचे, फिल्में में प्रवासके का वर्षे को हों । करने करिनेका और केवर की हो । देने क्षानंत्रको सरकारका आस्त्र कालो । बराभाव होनेवर साम का स्टेबर कारानोह कृत्यका आसम् असित करे । यह भी व विक्रे तो केवल पंजानंत्र क्रम्प स्टॉर्नेट को ।

का कामाओं क्रॉबंबलों नेडिका-शकित क्रोबेसे सम्बोधक परिवास विश्वपक्षी स्थापना करके क्रमणः विशेषपूर्वक कृत्या कुरून करे । उस नियुक्ता सोयन करके पहले प्राचीय विकित अनुसार काली ज्ञापन

क्षारके कृतिकी कारणना काचे प्रकृतक आहिले पूर्व, अवने कैपवाके अनुसार रंगुकेन करे हुए सुक्योंनिर्मित कामकोके उस कृतिको साथ धरानो । प्रित्र सुन्तिका प्रथा, कर्र करूर और कुतुन आदिने केरीसदिन कुरस्तकृतिक क्रिक्सियुक्त अनुसेवन करके किरमाना, राज्य कारण, केन कारण जीत करन, अन्यान सुनन्तित एक परित्र हो। करण पर पता दुर्ज और अक्षण आहि British Street Improct femality सामानिकोत्रास महत्वकारी विकित्ते अस्ति मुनियो अञ्चर्यन यहे । मिन यह, दीव और विनेश विनेशन करें। इस तरह सरकान् रिकामो जान कम निकेत्य क्राप्टेस अवस्थ क्रान्यम करे। इस अनुमें क्रिलेक्स के मची कल्पे हेनी वादिश, को अवस्थित अधिक किय हो जेल हो। और व्यावस्थित क्रार्गिक र्खे हो । किल्कांक, जनम और फल्मांकी र्वेच्या एक-एक इसार क्षेत्री क्राहिके। अन्य वर्ते और कुलोनी प्रत्येक्को संस्था एक सी अपन होती पातिसे । इस सामाधितीये भी किन्यवस्था निर्माण चलपूर्वमा शृहाचे । असे भूगकर भी व कोई। चोनेका बना हुआ एक हैं केवल एक स्वक्र कारतीये केंद्र बताया नका है। नील कावल आदिक विकास जी पढ़ी कर है। वे रख किन्यकार्धि सवास है। व्यान्त रकते हैं। अन्य पृष्टीके रिक्ते कोई रियम नहीं है। ये किएने सिर्फ, उनने ही काले कदिये। अनुस्तु अस्त्री कुनुकु पहल काम है। एवं और अल्लेब (कवार) के मिनको क्रिकेट काल यह है। 'बाराहेक'

राजक पुरस्ते कदन, 'तानुस्त' ऋतक

पुरुषे प्रतिकार और इंग्रान' नामक भूताने

कर लेजी व्यक्तिये । विध्य आसम दे पञ्चम्सके

a thing foregot a \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

प्राप्त सरामा बाहिने । कोई-कोई महत्त्वती अस्तित युन्तेवरोकी, कोर्गिकीकी, सम जगह अस्तेवनका विकास करने है। सन्ते अकारके क्रका विकास होनेने कुछ स्तेन प्रसिद्ध पुरुषक निषेश कारते हैं। 'अप्योर'

नामक पुरुषे रिप्ते केत अगुरुष्ट भूग देना काविये । तरम्बर अन्यस मुख्ये वियो कृत्या अनुस्तेत कृत्या विकास है। 'बायनेम'के क्रिके मृत्यूल, 'बब्बेनक' बुक्तक वित्रवे कोगांत्रिक तथा 'वंकान'के रिन्ये भी वर्गीर आदि श्रामके विकेचनाओं देवा कर्ताचे । कर्वता, क्यू, क्यून कर्वतक प्राचका थी, क्यान्त्री क्या स्था अगुरू नामक पराष्ट्र अवदिका पूर्ण—का सरकते

भिलाक्षर को भूष नैयार किया करत है, को प्रवास क्रिये सामान्यकारी उन्योगके बोल्य बाराचा नवा है। कपुरवरी क्वरे और केवेर दीवता सामध्या क्षेत्रकाला हेनी वर्णक्रमे । शुर्वकात् असेका मानके निर्म नृष्यक्र-नृष्यक शर्था और जान्यपन दनेका विभाग है।

प्रकार आकरणांचे मानेक और क्यांतिकेक्की कृष्ण करनी कांक्रिके। उनके शास ही नाक्ष असोबी भी यूजा अस्मानक 🕯। प्रचनावरणवरी पूजा हो जलेका द्वितीयामरकाचे क्यावर्ण क्रिकेशरोका पुरस करना साहित्रे । तुर्राकाकरण्ये अस आहिः अनुमूर्तियोक्ती कुमाना विकास है नहीं महादेश आदि क्लादक वृतिकेका की वृजन आकर्षक है। बौके आकरणी सबी गर्वाचा पुजनीय 🖁 । प्रश्लामकरण्ये कमान्येत क्षाता प्राप्त के अपने देश दिवसाने, उनके

असी और अनुवरीको क्रमकः कृत करनी

श्वातिये । वहीं ह्याबेर कानस पुलेबरी, सम्बन्ध उद्योतिर्गकोकी सम दे<del>वी देखन</del>अन्त्री सामी

आकाशवर्गरयोकी, पातालवासियोकी.

क्लोको, स्टब्स सुर्वोको सालकाओकी, क्कोस्ट्रिंग क्षेत्रकारकीकी और इस समान बराका जागाची कृता करने कविये। इन राजको इंग्सरनीकी विश्वति जानका क्रिक्की प्रस्तानके रिव्ये ही इनका युक्त क्षरक अधिक है। कृत प्रकार आवरण-पुत्राके पश्चान्

बार्कश्चन दिल्लका युवन करके वर्ग

व्यक्तिपूर्वक कृत और व्यक्तिनस्त्रित मनोहर

इतिका विकेशन कारणा काहिये । मुख्यमुद्धिके रिको अञ्चलका क्रम्यान्त्रोसांका साम्बल देखर पहल प्रकारके कुलाने यूनः इक्टेक्का नुक्रम कर्र । अन्तरी कारे। सन्दर्शन कुलनका क्षेत्र कृत्य कुले करे. ज्यासा गया क्रकारक सार्वाक्रकार्यक समा सर्वान करे । प्राथमिक समाज कामजीका क्रम है। सम्बंधित बनोहर बनाएँ स्टब प्रकारते लेकित चारके है । सार्व पुजन और ह्मारेले भी सामने सक्षा प्रजेक पुजनमें क्षापुरी है। इनके बाब जुला, प्राचीना और ज्ञव काल्के प्रकाशनी विद्यालये जपै। प्रतिकास और प्रयास करके अपने आपकी स्वार्वेत को । बदनबार ह्रष्ट्रोक्के सामने ही पुर और प्रश्नामधी एक करें इसके बाद अर्था और जान पुरस्त देकर पुणिन लिए जा वृत्तियं केवलावा विकार्यन करे। फिर अफ़िट्रेककर भी किल्प्जन करके भूगा समाप्त बारे । कर्याको साहिते कि प्रतिदित इसी प्रकार पूर्वोक्तकपारे सेवा करे। पुरारके अन्तर्भे सुधर्मस्य सम्बत् तथा अन्य सम इवकरकोमिका इस क्रियमिक्समें गुरुके हाको हे हे असमा दिखालको स्थपित कर

टे। एकओ, अस्ट्रान्टें सथा विक्रेयतः

441

प्रत्यवरियोगी पूजा करने सामर्थ हो से संबद्ध करे । सन्दर्भ क्रम्पारम्मे अस्मान्त्र्य होनेना पाल-पूर्व एक्सर या दूध क्षेत्रर यो अवस्थ विकासकोती हो क क्या सक्य भोजन को । प्रताबो प्रांशविक परिविक परिवर को और पविश्वपानमें कृतिक ही सेवें। वरतक, पुरुषर अध्यक्ष कीर का कुलकार्वर प्रकर क्षारे । प्रतिकृति अञ्चलकीयाः कारणः कारते प्रद इस अनका अनुसूच करें। बंद समित से से एकिक्सके दिया, असूर्व बक्तामें केने क्यांग्री पूर्वित् और अञ्चलकारो अपूर्वको नक मार्ग्यामको अन्यस्य यहे । पन, व्यन्ती और क्रियाहारा कार्यने प्रकारी कारान्धी कीना, रमन्त्रम औ. कुल्बमें भई हुए लेल क्य क्षान्त्रक क्षानिक सम्पर्धनक न्यान करे। विरुत्तर क्षमा दान दक्त सामध्यानम् और अविश्वामें मान्य रहे। संस्था और मान्य सुकार क्या और बाराओं राजा की विनी काल साथ को अवस्था पान-साथ का 🕸 । मन, बाली और विस्ताहर निर्मेश पुरस किया करे । इस निरुक्ते अधिक कालेचे क्षत्र स्थाप ? जनभागे पूरूप काली असूच अस्त्रान्त न परि । प्रत्यानक परि वैना आकर्ष का काम हो अस्ते पुर-साववका विकार करके उसके केवल विकास करनेके रिग्ने पूजा, होना और जन असीने कुछ प्रतिम अवस्थित करे। अन्तरी समित्रकेत पुरुष्टा की अञ्चय आकार न करें। सम्बन्धि को सो उसके अनुसार गोद्धार, व्यवेतानं और पूजन करे। धना बुरव निकासनाको निकास सेनिके निके है। सब कुछ करे। यह मेक्क्से इस समर्थी रक्षमध्य विभि कार्ड गरी है।

अब प्राच्यके अनुसार प्रत्येक गामचे पान प्रभावनो तथा क्षेत्रे और अन्यानोको भी 🖈 निर्माण पुरस्त 🐛 उसे परस्ता 📳 derround fitte at se featiges कृतम कारण कारिये । स्वेष्ट्रकारचे मानत मानिकार दिल्लीन्युकी पूजा अधित है। आकारकारणं योगीकं को इर शिवन्यिकारो कुर्वात अस्ति । आसमसम्बद्धे जीवनक्ष क्या कुछ क्रियमिक पुत्रनके प्रोप्त है। पानुष्यानाराचे कुळानी तिन्ने नवारान र्धानक विकासिको उत्तर पान पक है। andpround whitestein al bil वैन्युको उपय अन्तर्भ । कार्तिकामस्यो प्रेरेके और वार्तनीयंक्ताओं केइयंक्तिके की पूर् विकासी पुरस्का विकास है। सेवकारने कृतका (प्रकार ) मानिक तथा नावmend upfall-realleds firgum han काम कर्कन । काल्याकार व्यवस्थान व्यक्ति अर्थन केम्ब्रो सुर्वकान्यानीको वर्थ पूर् शिक्षकेंद्र प्रकारको विक्रिक है । अध्यक्त रहाकि न क्रिक्टोबर सची माओने सुन्तराय नैपाला ही जुजर परश्च चाहिये । सुकर्षके अधानमें with, nith, water, firgh, trop or afte किसी बागुर्वत जो सुराय हो, विकास लेख काफिने । असका अवनी मकिने अन्तराह सर्वानव्यतक हैराइका निर्वाण करे। प्रकारी समापिक राज्य विश्वकार्य पूर्ण करके पूर्वका विशेष पूजा और हमन करवेके व्याप्त आवार्यका व्याप्त विशेषस प्राप्ती प्राप्ताननका कुमन वारे । निवर आकार्यकी अराज से पूर्व का अनस्की और मुँह करके कुलानम्बर्ध केले । प्राथमे कुल ले, आनामान कुरके, 'लाव्यकक्रांतिक' सा ध्वान कारते हुए क्यांत्रकि कृतकशका सब करे। किर कृष्टेक्न् अस्ता हे प्राप और नगरवा करके इस इसका उद्धर्ग करना है।' ऐसा बड हिव्यत्मिक मूल भागमें उत्तर दिसाकी ओर कुशोका त्यरंग करे । तदम्बार द्वार, और, बटा और नेसरगको की खान दे। इसके **बादे फिर बिधिपूर्वक अवस्थान करके** प्रशासर कवका जब करे।

ओ अगावित्रक बीहर प्रकृत करके अपने प्रतीरका अन्त हेन्सक एक्सभावते इस मनका अनुहार सरक्ष है, वह 'नैहिक हाती' कहा गया है। इसे सब आक्रमंत्रे हमर क्का इक्षा महापाशुप्तत जानना वार्तहर्वे । वर्त्ती सवस्थी पुरवर्गाने होता है और नहीं सहस्य इसभारी है। जो बाब्द दिखेलक प्रतिकृत विधियुर्वेक इस अलाह अनुसान कारत है, बार भी नैतिकके ही गुरू है; बच्चेंकि करने सीम इसका अध्यक्ष किया है। जो अपने श्रापिको की कामकर सक्के सधी निवासके पालनमें तत्वर हो थें-लीन दिन का एक निव भी इस अवका अनुहान करता है, 🛶 📽 मोर्च नेकिया हो है। यो निमानम क्रेयर अपना परम करीका मानकार अपने-आक्को निवर्ण करणीये समर्थित करके दल उपन इतका सदा अनुहान करना है. उसके समान कर्ती कोई नहीं है। विद्यान प्रकास वस समाकर महापासकर्यांका अत्यन राज्य पापोसे भी तत्काल कुट कता है, करने संदाय नहीं है। स्वर्शहरूक जो अवसे अवध पीर्य (बल) है, क्ही मरू बका नक है। अतः ज) सची समयोगे क्रम लावये सुरक

कड़े—'भगवन् ! अस्य में अल्पको अव्यक्तरे 🖠, यह वीर्वकम् मतनः गया है। चलमें निहा रकानेकाले कुरुको साथे क्षेत्र इस भागातिके संबोधको बन्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। विसम्बद्ध प्रारीर जरकमानसे विसद्ध है, यह वक्तनित्तु कहा क्या है। जिसके सारे अहीते चक रूप हुआ है, में मलते प्रकाशमा है, जिलमें जलनम डियुव्ह स्था रक्षा है तवा को भक्तने काम करता 🕻 सह म्बलनिष्ट काना गया है। युव, प्रेस, विकास तथा अवस्था दुवस्था रोग भी भागनिहासे निवादने दूर चापने हैं, इसके संसाव नहीं है। का करीरको चारित करता है, इसल्पेट 'च्यांनत' बद्धा क्या 🛊 तथा पार्वोका सञ्चल करनेके करक असका नाम 'धारा' है। ज़ीर (ऐंक्स्पे) कारक होनेसे करें। मूनि' या 'विश्ववित' भी कालों है। विश्ववि राहर कानेकारी है, अल- अस्या एक गाम 'रक्षा' भी है । भारतीर भाइतन्त्रको सेकर नहीं और क्या कहा जान । सहामे जान करनेवासा करी पुरस्य साहमत् भ्यंचारोच बाह्य गया है। यह परमेश्वर (प्रशामि) सम्बन्धी मन्त क्षित्रकारकारेके विश्वे कहा कारी उत्तक है. क्वोंकि इसने बीम्ब युनिके बढ़े भाई क्यपन्तके समये आची हाई आग्रतियोंका विकारण किया का, इसलिये सर्वथा प्रसार करके पाञ्चयत-प्रतका अनुहान करनेके पक्षत् इवनसम्बन्धी प्रस्तका घनके समान संबद्ध करके सदा चल्पकारमें तत्पर कना नाहिने ।

बालक उपयन्युको दूधके लिबे दुःली देख भाताका उसे शिवकी

आराधनाके लिये प्रेरित करना तथा उधमन्युकी तीव तपस्या

ऋषियोंने पुरा — प्रथी ! श्रीमार्थः वहे

कार्य प्रथमन् अस्य कोटे बारक्य से, स्व रूपनि बुक्क निक्ते गुरुता को वी और

भगवान विभागे प्राप्त होबार को औरवासर

अवान निरम्त का । वरंतु ईत्तरकारकाओं अहे रिम-सम्बन्धे प्रकारको स्रांत केले स्वा

gi acust è doi firett represent मानकर संपन्धाने निश्त हुए ? स्थाहरकके

काँच को जनक विद्यालको प्राह्म केले हां, मिलते जो कार्रीच्या उत्तव बोर्च है, बार आस्परक्षक भागको इस्टेंन कहा विका ?

कप्रदेवने क्या-व्यक्तिके ! जिल्हारे ब्द्र तम किया था, वे उनमानु कोई सामारक कारका महि थे, परम मुद्रियन मुनिवर व्यागायको का थे। अने क्यागाय 🗗

विराम् प्राप्त को पहली की। वस्तु विरामी

कारणका वे अपने कारी जूत हो एके— योगभट्ट हो गर्ने। शतः मान्यस्य सन रेकर वे वनिकासर कर ।

एक राजपकी कार है अपने कार्यक शासनमें एन्ट्रे कैनेके रिन्टे ब्यूस बोह्र हम मिला । उनके मामाना केहा अपनी ह्याकेह अनुसार मरम-गरम उत्तय हुन खेला अनेड स्तरूपे साझ सा। वातुम्बद्धान्यो इस असरवाचे देशकर स्वतस्यकृतका

इसकानुके मनमें ईवर्ड हुई और के इसकी मंकि करा काकर कई डेकरे केले---'मातः । नक्षमारो । तपन्ति । नुहो असम्बन्धानिक परम-परम पानका तृत हो । मैं केश-स्त नहीं पोर्डन्त (

वारी नवर्तिकारी जाताके अवने का समय बहुत द्वारत हुआ। उसमें पुरुषों बड़े आयरके साथ क्षातीको स्थान सिच्या और प्रेरम्पूर्वक स्थान-चल करके अवनी निर्वनसका सरस हो

अतनेले बद्ध कुली हो जिल्लान बहाने हाली। नकनेकाची कारका कारका वास्तार कृतको कर करके रोते हुए कामने कहने ताने — भाँ। दूध के दूध ये हैं कलका कर

प्रकार जानकर जर्म अवशिवनी अञ्चल-नार्धीने क्राओं इसके विकास्त्रके निन्दे एक सुन्दर काम किया। साने सार्व सक-धारिये कर भीजोक्त राज्य किया हा। इन बीजोकी वैरम्बार कार्ने सम्बद्ध कहा रिच्या और

बीलकार बानीचे क्रोस विचा। किर बीती

बाल्केने बोरपी--- आजो, आओ मेरे रातन 🖰 मी बद्ध करनाइको ज्ञान करके प्रकार राज्य रिका और १:३१वे पीड़ित हो करने कृतिक दूस करने हामचे है दिया। कारके देवे हर का कारकरी कुळको पीका करणक करकल करकूल हो जह और कोरम — 'सर्ग १ वस दूध वर्षी है। तस यह

व्याप पुत्रती हो गयी और बेटेका प्रशास

क्षेप्रपट अपने होती हाजीने उनके समान-स्कूल नेजेको जेकावे ह्याँ कोली—'वेटा । सर्व्य क्रम सन्त्री प्रस्तुओका अन्तव हेनेके कारण बरिक्रमण्डा गुरू अञ्चानितीने पीने हुए की तको कानीने को रखार यह तुन्हे विकास इस किया था। तुम 'इस नहीं दिया ऐसा

कड़कर रोते हुए पुढ़ो करनार दू सी करते हो। बिज् धनवान् दिल्करी कृताके विक केटेकी यह कम सुरुक्त स्वाहक्त्याकी क्लारे किये कही दक नहीं है। संस्कृपक्क 电电池 

पाता ५/अंती और अनुवर्तेमधित भगवान् जानी और कियाद्वारा भक्तिनावने साथ रिरमके परकर्मकारोम के कुछ सर्वार्थन किया गया हो, नहीं समूर्ण सम्बक्तियोग्ध बतरका होता है। महल्किकी ही बन देनेवाले है। इस समय इस खोजीने उनकी आरमक्त बही को है। के बनवान् ही सकता पुरस्कार arest graphs sergere care hirmes & e इस लोगोंने स्टायमें काले साथै भी कारती कावनको भगवान क्रिक्को एक नहीं की है। इस्तिको इस दन्ति है गर्ने और गई कारका है कि तत्त्वरे निमे इस नहीं निरूप ना है। बेटा । पर्वजन्यमें भगवान् क्रिय अन्या क्रिकाके क्षेत्रकर्म को कुछ दिया जाना है, बही बर्तमान जन्मने मिलला है, दूसरा एक

इपयन् क्ले-वर्षः व्यव पार्वतीस्त्रीत भागवान् शिम निवासन् है, नार अहमते होना करना नवर्ष है। नाटकार्थ ( अब होन्द्र होत्रो, रूप न्यूनन्त्र ही होता। कों । अरख मेरी बाल जुन को र वर्गा कर्दी अहादेवाजी है मी में देशमें का कल्दी ही इनके **श्रीत्स्वाचन मानि समर्केना श** 

प्राप्टेयम बदन है—क्षा च्यान्द्रियम् बालकाकी कह करा सुरकार उसकी मन्त्रीवर्गी भारत जस समय ब्ला प्रतास हुई और वीं केली।

यानाने काल-वेदा ! कुनने काल अच्छा विकार किया है । तुम्हारा का निकार मेरी प्रमाणनायों संस्थानेपारण है। अस तुल देर न तामाओं । साम्य स्वयंत्रियका भवन बरते । अन्य देवलाओंको क्रोहकर क्या,

सक्त करते । 'तमः तिस्तव' यह असा का देवर्गानेक प्राथक विकास किश्रीत क्रकड़ मध्य गया है। प्रणामक्रित जो दूसरे कार करोड़ महाराज्य हैं, से राम क्रुरीने सीन क्रेंचे हैं और फिर क्रमीने क्रमत क्रेंसे हैं। मा क्या कृत्ये सभी नकोरी प्रमान है। व्या सम्बद्धी शहर करकेने अवर्ध है; अस: कुरनेकी प्रकार नहीं बहानी वार्यको । इसलिये तुल दूसरे क्यांको महत्त्वता केसल प्रकारको सपर्वे हरू आओ । प्रत बनाने बिकुमा आसे ही व्यक्ति पुरुष की रूपेन नहीं वह मानत है। यह कार परंच किसे मैंने सुमारे विसामीने ही प्राप्त किया है, यह विश्वा क्रेक्सी अपिसे विकास पूर्वत है, असर अभी से-सड़ी क्षापरिकास विकास कारोपाला है। मैंने नृष्टे को प्रकाशन मध्य कारण है, इसकी मेरी अध्यक्षके प्रदूषके कार्य । इसलेह कार्यके ही प्रतिस कुमारी रक्षा क्षेत्री । बाय्टेवल करते हैं -इस प्रकार अद्या

क्रवंदरकोत्तरीय उन्हें साम्य सदादित्यका

केकर अर्थेप 'तृष्टाचा करूपाम्म हो' हेस्स क्कारत प्रानाने प्राची निता नित्या । पुनि क्रक्रमण्डे का आधारते जिलेखार्थ करके ही क्राफे, ब्राप्योंने प्रशास क्रिक और समामाने हिंच्ये ज्ञानेकी तैन्द्ररी की । उस समय मानाने आओचीर केंगे पूर करता -'साम केंगता कुरारा यहाल करें। याताको आहा चाकर क्रम वस्त्रकारे कुन्तर सरका आरम्भ स्त्री। हिमानक पर्णतके एक दिस्तरपर जाकर

क्रावन्यु एकावधिक हो केवरर अनु पीकर

पूर्णकर्मान करने विक्रमृद्दिस्य नै प्या । संदेश सम्बद्धे वन्त्रद्द निरमृतृतेस्य के अपूर्ण ॥

रहने लये. उन्होंने आत ईंटोका एक मन्दिर स्थानको सताना और उनके तपमें विश्व बनाकर उसमें भिद्रीके दिखिरहरूकी स्वरणन इक्टना आरम्प किया । उनके हररा सताचे वरी । इसमें कारत पहर्तती तका कर्वोत्तरित अलेवर भी अवसन्य किसी प्रकार तथमें सने अधिनाही प्रदादेकतीका अध्यक्त करके रहे और सहा नग शिक्य का आतंनाहकी भक्तिमावसे पद्धाक्षर-मन्त्रप्रश ही कनके चर्षित कोर-कोरसे उद्यारक करने रहे। उस पत्र-पुष्प आदि उपचारोंसे उनकी पूजा करते प्रकारको स्वते ही उनकी सपस्यामें विश्व हुए ये सिरकालसम्भ इतम सपनाये लगे रहे । क्रांत्रेक्कते के मृति इस मात्रकाको सताना उस एकाको कृशकाय सालक विजयर क्षेत्रकर उसकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण-कारक प्राप्तका उपमन्त्रकी उस तपस्यामे इरमन्द्रको दिलामे का लागका स्वरूप काते देख मरीकिके आपने विलासकारको राष्ट्रणी कराकर जगन् प्रदीप एवं संसद्ध प्राप्त हुए कुछ मुनियोने अवने राक्षक **jir 199** t (अध्याव ३४)

Ġr.

## धगवान् इंकरका इन्द्रकय सारण करके उपमन्युके भक्तिभावकी परीक्षा रोजा, उन्हें श्रीरसागर आदि देकर बहुत-से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वतीके झखमें सौंपना, कृतार्थ हुए उपमन्युका अपनी माताके स्थानपर सौंदना

स्त्वकर प्रमानन् विकाके अन्तोध काने-या औदिक्जीने पहले इन्हरूत रूप कारण करके क्रमान्त्रके पर्ध वानेका रिकार विकास विकास श्रेल देशकरूपर आरम्ब हो सार्थ रेकराव इन्हरूप श्वरीर पहल करके चएकाद सक्राधिक केवले. असुर, किन्नु तथा बहे-बहे नागके रूक उनवन्तु भूतिके तथेक्यकी और चले। जर समय क ऐराधन सूची मुंबमें सेवर केवल प्रत्योतनीत द्वितर-सकताले देवराज इन्ह्रको इका कर रहा 🕬 और बाबी सैहमें बेत इंड लेकर उनका लगाने क्ट रहा था । इनामा रूप करण किने उनासकित भगवान् सराज्ञिव वस क्षेत्र सकते उसी वरह सुरतंत्रित हो रहे हे जैसे उदिन हर पूर्ण सन्द मन्द्रस्तरे पन्दराजल लोभायमान होता है। इस राष्ट्र इन्द्रके स्वरूपका जावन से प्रापेश्वर दिला क्रमन्त्रके उस आक्रमक अपने अर मक्तम

अनुबद्ध करनेके रिज्ये जा पहुँचे । प्रशासनाथारी



646 • Alley Brogan =

मरनेश्वर क्रियको आत्म हेल मुनियोमे संह स्वमन्त्र मुनिने महत्त्व झुकाकर स्वित्व किना और इस अवस्य स्वाः—'हेनेश्वर । स्वमाश्व ( स्वयंद् ) हेल्लिकेयमे । अत्य स्वयं क्षाँ प्रयोग, इससे मेरा यह आसम्ब प्रवित्व हो क्या ।'

हुन्तर-पश्चारी जिल्ले केले — काल प्राच्छा पास्तर कारमेशान्त्रे कीलाके कई सेक महापूर्व कालानी | में तुम्हारी इस सरकारों का संस्कृत है। तुम कर मानो, में तुम्हे सन्दर्भ सरकीत बसाई कहान कर्मना।

वायुरेक्ता वद्यो है—क इन्संक्वे ऐसा काइनेवर का प्रकल मृत्यिकार क्रम्यकृते इस्त कोइक्टर क्या—'क्ष्मक्या ! वे साम्बाक् इस्त्र कोइक्टर क्या—'क्ष्मक्या ! वे साम्बाक् इस्त्र — 'क्या तुम कुछे नहीं कान्त्रे ! वे इस्त्र । इस्त्र केशिया कार्य कीर तीर्थ इस्त्रका अधिवती इस्त है। क्या केश्य कुछे कार्या अस्त्र वेटी ही कुळ करो तुम्बत कार्या को ! ते मुखे कम कुछ हैगा। निर्मूण कार्य कार्य के ! क्या कियुंग कार्य कुछान कार्य-मा कार्य कियु होगा, को केशाक्रीकर्य पंतिरूप बाहर होगार कियानकारकार आस हो

मान्देगमा करते हैं—बा सुकार प्रशासका नव करते हुए के मूनि इसमान् इन्हारों सनने करते विश्व हालानेते लिये आवा हुआ सालकार मोले।

गवा है।'

स्पष्टकारो क्या दिला। मूल भूगि कारने कि

अपूर्णिक को है। अपूर्णिक लोग अपूर्णिक सार-अस्पार, ज्यास-अस्पार तथा निर्मि एक और अस्पार कार्यो है। जारा में अपूरिये का कार्युगा। को पूर्णिक्याको को जाना सांस्थ्य और कोर्यो सारमुग अस्पार अपूर्ण व्यासका अस्पार्थिक है, अस्पार्थित पूर्णिक अपूर्ण व्यासका विकास है में कर आर्युगा। वेकावक रे दूर्वांक विकास के मेरी प्रकार है, यह को ही या कार्या के कार्य क्रिकाकके अस मुख्या क्या कार्या के असमे क्रा वार्यानको असम मुख्या क्या कार्या के असमे क्रा वार्यानको असम मुख्या क्या कार्या के

धनकान् रक्ष सरमूर्ण क्षेत्रकारिक भी ईश्वर हैं। बहुत, किन्तु और स्केतनेंद्र भी जनक है तथा

मान्देशना करते हैं— ऐस्क सामार इसके पर कार्यका मिक्स करके उपलब्ध इसकी की इसका कोइकार इसका कथ करवेट असको अधिकारिक कोर परस्का नेकार पुनिने इसके खेड़करों क्षेत्र विका और बढ़े औरसे सिक्स किया। किय साम्बंध पुरस्क सरकारकियोंका विकास करते हुए से असकी देखों हम्ब करनेने दिन्दे उद्धार हो कर्ष अरेर आदिनी सारका सारका सरके रिका हुए।

व्यक्ति जन्मण्य तम् इस प्रकार विका हुए, वय चनवेष्यको नेत्रका नाम करनेवाले धनवाल्य विकान चेन्छ जनमञ्जूती इस धनवाल्ये अपनी सौन्यदृष्ट्रिये रोक विचान इनके बाढ़े हुए जन अस्तराख्यको ननीव्यक्ती अस्त्रको जिल्लासम्बद्ध ननीत्र चीवाले ही चकड़ विकान । सार्यक्षण चन्नीन चीवाले ही चकड़ विकान । सार्यक्षण चन्नीन चानवाल्य विकान

और प्रदक्षण क्रमण्यको को दिसाया । इतना

ही वहीं, इस अपने वह मुनिको सहसाँ

\$11.20% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.00% \$10.0 gheater, gramme, the stable many. — from tale—tale 5 get analy rathberiege i & 19 the fellewick flow enfield staff stell, assetsted spidells भाई होते तानी सका विन्तु, अहार और pre and bounded and front अन्यानीय के पार्च ।



IN 1880 HAVE RESIDENCE रिलमे "वर्ध स्टब्ने, वर्ध स्टब्ने" बदावर क्षे कुरान्त्र और अस्ता समाव कुराहर अनेक कर दिने ।

their sails' describert any sails and sails and sen ten tentimes and मान-मोर्क्स प्रत्योगित समूच्या दर्शन फोला प्रत्योग्य सम्बोग करे। शुक्रांत बद्दारक और पुत्रतेषा चारह परहा सामेंद्र कुरमार सर्वत पूर्वते यहे, शुक्रो प्रस्के मेरे दिल्हा किया । पूर्णी करह देखी व्यक्तिके काल अपने व्यक्ति करहा करते रहे । वहान्यार महारेक्को कहाँ कृष्यका अवस्त् हिकाको असमाते । ये व्यवंते देवी कृष्यके मारा है। हिने । के अपने गानाव्याहर कथा बिखार अपन की मुन्दे अन्य का बार विशेष और graph flow afterprise states factor a district books if the way, talk, and, 48, 4600 क्रक पाए अर्थाकोर भागत पर्न अपूर सुन्ते है हिला। में पुरस्कें पहल तथा पहल-जेना पक्षपंत्रित काला की सुन्हें सामांका किये। प्रााम्को । ये कथ काल सत्ये । अल्लो से कार्यक मुख्यात प्रवास है और प्रत्यक्त प्रक क्षारी माम है। की पुन्ने अनवार तथा mentione securit 40; place faces a sec-कुर्ता काले के पूर्व-कुर्या अधिकारमध् हों, इस सब्दर्श हुद कही इस्तानको साथ unte wert strift i ft unge die gerfreit क्ष भव हैया। इस विकास कोई अन्यत former will write and the

early with t--but territ कार्यक्रम क्ये क्ये हिंद प्रस्तिक प्रमाणक कुरुको सामा जिल्हा और मानक क्षेत्रका बह main are defend which it from the wa कुलान पूर्व है। देशीने बार्सिकेनवरी पाति केरपूर्वक उनके प्रकारक अधीत कारकारक रका और क्षेत्र अधिकामी भूग्यान्य प्रदान registe fielt gig ib i it seffenberg freite gleinerreit all meine une unter fand gullet track with up wit mak pak grait street firefren अन्ते समय वर्ता कुलकार्यः हुन् धन्यान् प्रतिद्व दृत्र धन्यति क्रियाः। तत्परान् क्रांक्रिको अनुस्थित हो उन्हें चेनकील वेक्टर, महा संयोग, अधिवर्गाहरी प्रकृतिकार और अल्प कर्नुद्ध प्रदान को। सहस्तर प्राम्पने उपयन्तु भूतिको एतः विच्या करदानः होतुने । दिया । पाञ्चयत-व्रत, मध्यपदक्षन, साम्बद्ध प्रतयोग तथा जिरकालम्ब असके अवसन- सम्बन्धे चर देनेकले प्रसन्नात्मा भटावेकने क्षी परम् पद्भा उन्हें प्रकृत की। अनकात् सुनिकर उपकन्युको इस प्रकार उत्तर दिया। शिव और दिस्करों दिया का तका किन कुमारक पायर में प्रमुद्धि हो उठे। इसके मार प्रशासिक हो प्रणाम करके हुआ जोड़ इतहाथा उपसन्धुने देवदेख भदेवरसे यह बर माँगा ।

अन्यन्य जोतं--केवनेकेका ! अस्य होड्ये । वरमेश्वर । जनज होड्ये और युहे शयरी परन दिवा एवं अव्यक्तिपारियो मारिक हीजिये । स्थापेक ! मेरे जो अन्तर्य शरी-राज्यको है, उनमें बेरी रखा श्रास्त नामें रहपेका कर वीजिये ! साम डी. अन्यनाः शासल, क्लाह धेड़ और नित्य सरमीयां प्रसाद वरीकिये ।

ऐसर काइकर प्रसम्बद्धिक क्षु विक्रमेश्व उपयन्तरे हर्वभवन्त् वाजीहरश नकदेवजान्त्रः शतका विशेषा ।

हराज्य ओले—वेक्केम ! महावेश !

क्रान्स्याचित्रको । प्रारमाग्यक्तालं 🕴

उनके त्योमध तेजको देखका प्रसार्वाकत हुए। सामासदादिक । आय सदा मुक्तपर प्रसार

कुप्टेव करते हैं — इनके ऐसा अहलेका

क्रिक्ष संस्थे—क्रिक्स इस्थानके है मैं सुमयर रक्षेत्र है। इसकिये मेर्न सुद्धे सन कुछ है दिया। ब्रह्मचें ! तुम मेरे सुदुब भक्त हो। क्योंकि इस विकास मैंने तुन्हारी परीक्षा है। ली है। पूज अजर-अवर, द्:कार्यत. वक्तकी, रेजन्सी और विषय अनसे सन्बन्ध होओं । हिन्तह " तुन्हारे बन्धु-बन्धव, कुल सभा क्षेत्र स्वय अध्यय रहेने । मेरे प्रसि सुन्हारी थांक रस्त करी रहेगी । विश्ववर । मैं तुम्हारे आज्ञानमे निर्म्य निर्मात क्लीगा । तुम मेरे पास सावक विकास ।

देश बहकर ज्यानपुष्ये अधीर वर दे करोड़ों समेकि समाय रेकरकी मानवान् महिन्द्र कही अपलबंग हो पने। इन शेष्ठ परवेश्वरचे इसम् सर पावल स्थमन्त्रका इदय प्रस्कानको किला हुन । उन्हें बहुत सुरह बिला और थे अवनी सम्बद्धीयनी माताके स्थाभवर अने को 1 (अध्याय ६५)

॥ ऋक्वीयसंहिताका पूर्वश्रम् सम्पूर्ण ॥

## वायबीयसंहिता (उत्तरखण्ड)

# आवियोंके पूछनेपर वायुदेवका श्रीकृष्ण और उपमन्युके मिलनका प्रसङ्ग सुनाना, श्रीकृष्णको उपमन्युसे ज्ञानका और भगवान् संकरसे पुत्रका लाभ

सूत क्वाच

वकः सम्पन्नसंस्थात्काः कार्यकोति । गौरीकृपमध्यानुसूचाञ्चितकासे ।

स्तर्ग कहते हैं—को समझ संगत-बारको परिश्रमकर बारकास्य है सब गौरिके सुगल कोजोपे समे बुद् केतरको जिल्ला बश्च-स्वरूप शक्ति है, ३५ चनधान् स्वातरूक्ष दिख्यो बारस्था है।

इरमन्द्रको धनवान् शेकाके कृष्य-प्रसादके प्राप्त होनेका प्रमाह सुसकार यध्यास्थात्वार मिला निरुपके जोउनके कापहेल कथा क्षेत्र कार्यंत्र का गर्ने । तक वैधिकारण्यनिकाली अन्य व्यक्ति भी 'अक अयुक्त बात पूछती हैं। ऐसा निश्चय कारके sis और प्रतिवित्तको प्रतिव अवका सारकारिक निरमकर्ग कुत करके शतकान् बायुरेककी आचा देक किन आधार उनके पास बैध गर्ने। नियम समाप्त होनेका जन आक्रामाच्या मामुदेव युनियोकी संभावे अवने रिप्ते विश्वित ज्ञान अध्यतना विराजनात हो गये—सुरसपूर्वक बैठ गये, तक से कोकवन्त्रित प्रवासेक प्राचेक्टवर्ज श्रीसम्बद्ध विभूतिका यन-ही-यन विकास करके इस प्रकार बोले—'नै उन सर्वत और अपराजित महान् केन चनकान् इंकरकी इरण हेतर हैं, किनकी विच्छी इस समस्त चरावर जगतक करने केली हुई है।

इसकी शुन्द काणीको सुनकार वे निकास कृषि भगवानको विभूतिका विश्वासकृषक कर्णर सुननेके सिन्ने का उसक काल केले।

व्यक्ति कहा - धनवन् । आपने पहल्या अध्यक्ता वरित सुनाना, जिससे या झार पृथ्वा कि उन्होंने केवल दूवके रिल्वे सवला बरके की परनेकर विवास राज कुछ या विवास। इनने वहलेसे ही सुन रहा है कि अनावास ही महान् अर्थ कार्यवाले समुदेवनकार जनकार् बीकृत्य किसी समय सीकाले कई बाई स्वयन्त्रों किले से और समकी वेरवासे पास्त्रान-सन्त्रमा अनुहान



• गाँवम विकासन्त •

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* करके उन्होंने करव प्राप्त प्राप्त कर विश्वा था; बारक व्यक्तिया सरकात् प्राप्तुपत-अस

असः आपः च्यः कार्यः किः चणकान् कारकारः । सरकारा मुन्ति असे कार्यः कान ब्रोक्शनने परम ज्ञान पाञ्चनकार किया ज्ञान किया । को ब्रामको जनन जनका क्रमार जान निरम्प ।

अवसीनं होनेयर की क्यालन कामुदेवने मानव-जरीरकी निन्दा-रहे करते हुए मोक्सक्तके रिन्ने प्ररीरकी सुद्धि की थीं। ये पर-व्यक्तिक विकास तम करकेट निर्म क महास्त्रिके आश्रकार गये थे. जहाँ कहा-जे वृत्ति इनकन्त्रतीका दर्जन कर से के। भगवान् औक्रमाने भी वहाँ ताका कारण इसीन विकास अनी अंगे अब कारणे प्रशासन विभागों की थे। मानक विभागों अद्वित भा । काश्रमी मारम 🗗 वनका आयुक्क को । के कराक्कारण प्रक्रित के । प्राचाने केवरी भक्ति के अपने किन्यपूर महर्षियोंने विरे एक वे अरेर किन्नानिक ब्यानमें तत्वर हैं। प्रान्तभावके केंद्र वे 1 क्र महातेताची जनन्त्वा हर्जन करके श्रीकृत्यन्ते उन्हें नगरमार विल्या । उस सम्ब क्रमके सम्पूर्ण पारीरमें नेकाल हो असका। श्रीकारणे को आएगोर साथ मुनियों की कार परिकार की । जिस्से अस्तर करराज्ये शाब मलावा अनुबार क्षाब औत्रवार अनुवार शक्य किया । अवस्था अस्यान्त्रे विविध्याचीयाः व्यक्तिविधि भूगम् प्राथनीतं वस्त्राचि

शीक्तको प्रतीको कल समाकर उनसे

यारण वारवेवाले सन्पूर्ण दिव्य पासुपन पुनि क्षान्ट्रेय मोले—अवनी इष्याची इर क्षीकृष्णको व्याप्ते ओर घेरकर दल्के कार के को लो। जिर क्लारे आज़ारे वरण प्रत्याचन होक्त्याने पुत्रके रिव्यं मान्य किव्यक्ती आराजनस्था उदेश्य सम्बं लेका स्वका सो । का स्वकाने संदर्ध है एक वर्षके पश्चाल कर्पकेलांका, याच ऐवर्पकाली बरनेवर स्वन्य क्रियमे अने वृत्तीय दिवर। श्रीकृत्याचे कर देवेके देखे प्रकार हुए सुन्दर श्राह्मकारे व्यवस्थानीयो हाम जेवार प्रकार विकास असेर सम्बद्धी कर्तुन प्रोत बड़ी । अस्तीवाहित प्राप्त सहार्वभववा भवान काके ओक्स्पाने अवने विश्वे एक एक प्राप्त विश्वा । यह पुत रायकाचे राज्य किया हुए साम्राज्य विकास क्षीरुक्ते देश था। देशि साथ रिको क्षे अवस का जास किया, इसलिये बीक्रमाने कारकारी कुमारका राम साम्ब 🐧 रहत । इस प्रकार अधिनगराव्यक्ती क्षेत्रकान्त्रे अभि अवस्था प्राय-सम्ब और व्यवस्थान् प्रोकारके पुरा-स्थाप प्रश्ना । प्रश प्रकार का तथा प्रवाह की पूरा-पूरा का सुराका । को अभिदित इसे कहारा-सुनता का स्थान है, वह भगवान विकास प्राप्त प्राप्त अधिक साथ अध्यक्ति होता है। (अभवाष १)

क्यमन्युद्धारा श्रीकृष्णको पाशुपत ऋनका उपदेश

मुनिनोंने पूरत -क्रम्पन प्राप्त कथा औक्तमने उनन्त्यूने किस प्रकार प्रश्न किया है ? भनवान् तिन प्रश्नुवर्ति केमे हैं ? और आ ? जापूरेण ! जाप सामान् प्रकारके अअध्यक्त ही महान् कर्म करनेवाले मनवान् स्थान है, इप्रतिने ने तल करों कराएंथे।

तीनो क्लेकोचे अक्लके समाप प्राप्त कोई पका इन बालेको कलाने समर्थ 🕬 🕏 । सुरुओ पहाले हैं—जब महर्मियोगरी यह शांत शुरुकार वायुक्तिने वनाभाग् शंकरका क्रमण करके इस प्रकार करने देना आरम विकास ।

बाएरेक केले—व्यक्तिके ! कुर्वकालने जीपुरमामधारो परावाद् जिल्हो असे आसनवर कैंग्रे हुए नहाँचे जनजड़ने जबे प्रधान करके जानकृतंत्र में उस विस्था । श्रीकृष्णमे सदा — समस्य है महारोक्त्यांचे केरी कार्यतीको रिवा दिना प्राथमा होन् तथा अवनी मानूनो निवासिका \$क्षेत्र विका था, मैं उस्तिको मुक्ता कारण है। बहारेक्टो प्रसुपति केले हरू ? वस्तु कीले कारानारे हैं ? से प्रमु किन व्यक्ति कीने पाने है और मिल मिल प्रमार करने पुरू

व्यक्ति श्रीकृत्यके इत प्रकार कुल्लेक शीवार् जनवन्त्रे न्यानंत्रनी सथा वेती पार्वातीको प्रकार प्रापंत कर्मा अस्ति अनुसार कार देला आरम्प किया ।

油色 化7

इकान्य श्रेटे—देववर्गनका ! सामगीले रेजार सामारकोचा को ची संस्तानेक प्रस्तवार्ध सरावार प्रत्ये हैं, के शक्ष-के-सब भगवान् विको यह बक्नाते है और उनके की होनेके कराय देनेकर शिवको पश्चमि बद्धा क्या है। वे पश्चमी शक्ते पहुरुक्ति वस और समा आहि मानांने जीवने हैं और मसिल्वंक उनके हुन। आराधिक होनेवर वे क्या ही करों हन पालोंके कुल करने हैं। को क्लेकिन करन है, में नामके कार्य को गुरू है। से ही किया सहस्तते हैं, जीवों (चहुओ) को कंपने

काने काल के ही है। इन पारतेक्रण उद्यास रेन्द्रर कीञ्चलेन जन्मन पश्चनांको साँगकर



महेचा बहुतार हेव अवने अवना कर्ण काले है। इस महेनामध्ये की आक्रमी प्रमुक्ति कुल्लेचिक वृद्धिको जन्म केले है। युद्धि अर्क्काररको प्रकार कारणे है गया अर्केगर कान्यानकाची केवानिकेच निरुपकी आजाने न्यस्य प्रतिको और योग सन्यामाओको क्रमण करवा है। अन्यकार्य भी अनी महेशान्त्रे महत्त्व प्रतासको हेरिन हो सत्त्वतः परित सहार्थनांको अन्यत्र कार्या है । वे सब प्रधापुत विकासी अधानों सहाये लेकर सुरायर्थन देशकार्यकोके देशके देशकी सुष्टि करने हैं. वर्षक कार्यक्रका निश्चम कारती है और अञ्चलक अधिवास कारण है। विका भेरण है क्रोप क्षेत्र संबद्धान्य क्रिक्स क्रिक्स है, क्रावन अती: अधिकार्ग पृष्यक-पृष्यक् असे आहे. विकासिको पहल कार्या है। वे महादेशजीके अहम्बद्धानमें बेहवार अवने ही विवयोक्ये संध्य तिम्बरमा •

महत्व करती है। कह अर्थि कोर्नेटर्स उपलब्ध प्रत्ये कार्यकारी है। ब्रह्माओ कतानाती है और विकासी प्रमानने अपने दिखाओं ही अद्यानी संभूजी जानदारी सृद्धि किये नियम कर्ज ही करती है. दूसरा कुछ करते हैं एका अपनी अन्य मूर्तियोद्धा पालन नहीं । प्रष्ट आदि जाने जाने हैं और नोष्ट्य और संक्रमक कार्य भी फरते हैं । प्रगधान् सबस प्राणियोको अवस्थात प्रदान करना है, मामनम्ब प्राप्त आहि सम्बोद्धास क्रमार-भीतरके प्रान्तुर्ग क्षणात्को कारक भारता 🕏 : अजिस्ता देवताओं के विशे हात और कुम्बाधीयी वितरीके निर्म कुम पर्मुचाला है। साथ ही क्यूब्लोके रिक्ने प्रस्क आदिका भी कार्य करना है। जल सकते जीवन रेख है और पृथ्वी सन्दर्भ अन्तर्क सका भारता कियो राजते हैं। शिक्षकी आहा सम्पूर्ण देवलाओंक. निर्म अल्ब्युनीय है। बर्गामे हेरित होबार देवराच इन्द्र रेजनाओंका बाह्य रेज्येका दयम और गीनो मोकोका संस्थान करने हैं। बनान्द्रेक राज्य जनगरको प्राप्ता और मेरक्रणका कार्य क्षेत्रालने 🐍 काळ 🏚 राजनीय प्राणियोको अधने बालोक्स बाँव रोमें हैं। धनके स्वामी मधराज क्लोर प्राणिमीको उनके पुरुषके अनुकार कार धन देते है और उत्तन मुद्रियाले यूग्यांको सम्पत्तिके साथ ज्ञान भी प्रदान करने हैं। ईशर असाध् पुरुषेका निवह काले है तक शेष जिल्हा है। आजारे अपने करतकार पुरुषिको कारण करते है। उन फ्रेंकको मीइरिको लायशी रीहमूर्लि कहा नवा है, जो

आदि कर्न किये जाते हैं। इन स्थाने निन्ने जिल्ला अपनी निनिय मूर्नियोद्धार विश्वका भेगमान् संकरकी गुन्तर आहाका सल्यान पालन, कर्मन और संदार की करने हैं। करना असम्बद्ध है। परवेदार जिल्हां, विकास मनवान् हर भी तीन करतेथे सामानो ही आकारत सर्ववानी होका विश्वक हो सन्तुर्व सन्तुरक संहार, सृष्टि अवैर रक्षा करने है। करन सकत्रो उत्पन्न करका है। बढ़ी प्रशासी सुष्टि करता है नथा बढ़ी विश्वका भारत काता है। यह सब बह व्यक्तकाराज्ये आक्रमके जेरिन होकार ही करना 🖟 : चनवार, वृत्रं अवीकी आजाते अवने र्वीय अञ्चेत्रमा क्षणमध्य पालम अस्ते. अवनी विरुष्णेक्का भृष्टिके विनये आदेश हो। और साथे ही अवकाताये केंद्र जनकर बरसले है। क्यापुरक रिपंका प्राप्त वानका है कत्ता औषधियोका क्षेत्रम प्राणिकोको अस्त्राचित कार्त 🛊 नाम 🗊 देवताओको अपनी अपनवरी कलाओका पान करने हेरे है। आदित्व, चस, ठा. अन्तिनीक्षणर, जन्द्रगण, आवजहाबारी कवि, सिद्ध, सनगर्ग, वनुष्य, धूग, पशु, वर्ती करिट आहे, क्लाबर प्राप्त, पटियाँ, सम्बद्ध, पर्यंत, बन, सरोबर, अङ्गोसहित बेट, प्राप्त, क्या, वैदिकस्तोष और यह आदि कारपंत्रिसे लेका दिवापर्यन्त भवन, उनके अस्मिति, असेल्य प्रद्वापदे, उन्हेर आवरण, वर्तमान, पूछ और पविषय, दिल-विदेशार्ग, जला आदि कालके चित्र-भिन्न भेद नथा जो बुक्त भी इस बगत्मे देखा और सुना काता है, अह राज भगवान्

Antra handagers en alesta en frequencia en en electron de referencia de la federa de places de la federa de l इंकरको साहत्वे करूने ही देखा दृश्य है। इसकर, जड़न अवना यह और नेतन— इनकी अपन्यकं की बराने वहाँ पृथ्वी, कर्तव, एकाफी हिस्सी है। केर. समूत, कार्याच्या, इन्हरीं, केरणा,

(अध्यक्षण १)

## भगवान् शिवकी ब्रह्मा आदि यसमूर्तियों, ईशानादि ब्रह्ममूर्तियों तथा पृथ्वी हवं ऋषं आदि अष्टपृतियोका परिषय और इनकी सर्वस्थायकताका कर्णन

पूर्व अभिन-रेजनो विकासी सहोत्रका हैसरन तथा सहसेव -- वे जिल्हारी विकास

इस्तम् १४मे है—सीक्षम् । महेक् परवासा दिवको पूर्तिनोते का सन्दर्भ बारपा राज्य निवा जनार पाता है, पह सूच्ये । प्रदान, जिल्ला, तथ, व्यांस्थान स्था क्लांक्रक — में इस परकेश्वरकी पांच व्यक्तियाँ प्राथमी वाहिये, विकास यह राज्यां किया विकारको अस हुआ है। इन्नेट विका और th mile the other E. fort warms (अप्रा) पहले हैं। इस अन्तर्ने कोई की ऐसी कत्त् नहीं है, को उन क्लिकेसे व्यक्त म हो । ईरतम, चुका, असोर-कालोब और क्षिकल-पे स्ट्रमेक्सेसी विकास प्रीय प्रक्रमुलियों है। इसमें की ईश्राम नामक प्रमाण आधि रोक्सम मुर्जि है, यह प्रमाणिक माजाम भीका क्षेत्रकारे काम कार्य क्षित्र है । पश्चिमान प्राप् दिनायों को मन्त्रक कायक मुर्जि है, यह मुक्तेके आध्यक्तम स्टेप्ट अरणपा (प्रकृतिः) वे अस्तितिसः है। विवासकारित मोधुरको से अल्पन प्रतित अयोर मामक मूर्नि है. का धर्म आहे अस अञ्चेने पुष्प पुरिक्राणको अन्य अधिकृत Bart 1: faun autom Bais मुर्तिको अस्तरकोता विद्वार अवंतारको अधिक्रको कराते है। सुदिश्यन्

विक्रम् पूज्य प्रकारम् क्रियमो ईसान पालक कृतिको स्थानेनीहर, बार्गी, स्था और करवर्षा अञ्चलकारकारी स्थापिती पानो 🖫 । कुरायमेके अर्थाज्ञको निक्त सम्बन्ध विद्यानीके बोक्सके राज्यम सम्बद्ध विकासी भवा, क्षात्र, प्राप्ते और वाक्-संन्यका प्राप्ति संपद्धा 🖟 । मर्नाची चूनि वित्यवर्ध अचीर वाजक splick his, for, the other arts-arrests palagraft work \$1 stream filmit करवाने अनुसर रक्षतेत्रके ब्यूजन पुरस इसकी जानके कारक मूर्तिको रहाता, प्रान् रक अहेर कारकात्राकारी स्वर्गानकी प्रान्ताने है रूक श्रद्धोपास जनक वृत्तिको से प्राप्तिका, काल, कव और पूर्ण-सम्बद्धी अधिकारी मार्के है। महावेकशीयों में पविते मूर्तिकी कान्यवाको भूकाचन हेतु है । कान्यवाकानी पुरुषोक्ते पुरुषो सक् हो कार्यांक स्थान करनी पाक्रिके । उस वेकानिकेस पालकेसजीवारी को अन्य प्रतियों है, सरकारण ही यह जगन है। उन आढ़ मुर्लिकोचे कह किय उसी प्रकार अ्टेन्प्रोम प्राथमे शिवत है, जैसे शुरुषे भगके मिलेनं होते हैं। ्यर्थ, सम, स्थ, उत्र, चीम, वसूपति,

क्रमा पूर्विको प्रकारी अभिन्तापी काले है।

= संबंधाः विकासकाः +

**W**ork

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* माद पूर्तियों है। महेदाबर्ग इन इन्हें साहिः दिखाया (सुनं) बान साहब करते सामूनं आद मृतियोंने कमरा मूनि कर, जींध, बाब, हेक्स, सूर्व और कड़क अधिद्वित क्षेत्र है। उन्मद्रे कृष्णीलको युक्ति सन्दर्भ बरायर सम्मुको करण करती है। उनके ऑप्रेड्डमाना पान वर्ग है। इस्तिने स्ट रिक्का 'सामी' मुर्जि कहाराती है। बढ़ी शासका विश्वेष है। जन्मी जन्मकी पूर्वि सम्बद्धा प्राप्तको विन्ते चौक्ताहरीको है। जन परमाना प्रवासी पूर्व है, इसर्वको उसे well' mark to formal desired क्षान्त्री विक्रमे कार जेनर जास केवर विश्वत है। इस योरप्रयंत्रके मृतिका मान का है, इम्लिक्ट कह 'रोड़ी' कहारतकी है। धराबाद दिल्य बल्युकारके त्यूबं गर्वनकील केते और इस कामको गरेकोल काले हैं। साथ ही में इसका भाग-संभक्त भी कार्र है। बाब् भगवान् राज्यो वृति हैं, इस्केन्डे साथ वृत्य क्षेत्र 'अर्थकी' कालो है। ज्ञानकाम् क्रीकादी नेतं वारावास्य वीवायाः मेर्च तीवारी आवाराम् हेर्न-बाली, वर्षकारिके तथा प्रत्यक्तावारी मेरिका है। कर चील नामले प्रस्ति है। अल-इसे बैची' वृति भी बदले हैं) । सम्पूर्ण नेत्रीये निभाग कानेकाची तथा सम्पूर्ण आसाओकी अधिकारी देखवर्गिको 'पश्चनि' मूर्नि सम्बन्ध कान्द्रेचे । क्य पञ्चातीक प्राप्तिका अक्षेत्र कालेकाली है।

महेश्वरकी जो 'ब्रेडरम' करका वर्ष है, बहै

निकारों है। किन्छी किस्सोंने असूह चरा है और को सन्दर्भ किन्नुओं जब अनुसमे मन्याचित करते हैं, वे क्यारेक धनकान रिकार प्राचेत कावद विकास है, असे अने 'मान्येम' भूति प्रकृते हैं। यह से अस्तरमी वर्ड है, वह परकारत जिल्ला साक्षान स्वयंत है तथा अन्य तथा मुनियोर्न मानवा है। अव्यक्ति वह सन्दर्भ किन्नु हिल्लाम ही है। केले कक्षणी यह सीकरेने उसकी सरकार्य का केमी है, उसी उच्चर परावल दिखकी कुमाने अने अन्तर-कुरकार्गका नेपन क्षेत्र है। इस्तियां सम्बद्धे अध्यय दाव देशा, समाप अनुबद्ध काला और नवका शिकार करना — क. विकास अवस्थान नाम सना है। कैने इस सम्पन्ने अपने मूत्र-केंग्र आदिसं क्रमण रहनेथे विकारिकारम आविश्वरे प्राथमक क्रमी है, इसी प्रथम सम्पूर्ण उपलब्धी प्रकारको भगवान प्रकार प्रकार की है। यह फिलो को केक्सरीको एक केल क्रम है से अलेंद्र क्रम अवस्थितारी विकास हो अस्ति किया जाता है, इसमें चेत्रम नहीं है। आह पूर्वियोके कार्य सम्पूर्ण विकासी कराई करने दिला हुए जनवान् रिकामी रूप एक प्रकार समय करे क्योंक क्योव सक्के क्या कारण है। (अध्यक्त ३)

जन्मको प्रकारिक कारी हा आकाराने

# क्रिक और क्रिकाकी विभृतियोका वर्णन

श्रीकामने एक भगवन् । अभिन है, यह तब की सून । अस मुझे कह नेकाली कारकान् विकासी वर्तियोति हार नाजनेकी इस्ता है कि परवेदारी क्रिक और सम्पूर्ण जगरूको विका प्रवास काहा कर रहता. परनेश्वर निकासन संभावी हराह्य स्था है, उन होनोंने की और पुरस्कार हुए सम्बद्धारे किया सुरक्षेत्रिया नहीं होते हुन्हें प्रकार दिख अन्तर कार्य कर रहा है।

क्यान् <del>जेले -केक्सीनका</del> ! कै विस्ता और विष्यक्ति वीरम्पक पंचानीका और का रोजोंके क्यार्थ काल्यक संक्षेत्रके वर्णक कार्यन्त्र । विकासस्यांका प्रता विकासका कार्यन यो परमान् रिया भी सही यह समी। प्राचान पहल्ली पार्वक प्रतिक है और महारोकनी प्रशिक्षण । इन क्षेत्रीकी विश्वविका नेपाला 🛊 का सन्तर्भ परावत प्रमानके कारणे किया है। बर्ज कोई कार प्राप्तकार है और कोई बस्त बेलगरून । के बेनों करनः सुद्ध, असुद्ध क्या का और क्ष्मर करी गर्न है। मी विकासक बाह्यमानुस्त्रों साथ संस्था हो संस्थानी पाला रहा है, बनी अस्तुत्र और असर बन्हा गया है। अतो किए को सकते कथाओं एक है, यह भी और बद्ध कहा नवा है। उत्पर और भी Performent & provinces from afte figures surfice &: four adv रिक्की ही कराने यह निव्य है : निक्की वक्रमें किया और दिन्हें नहीं है। यह करते दिन्ह अर्थेर दिल्लाकी प्रशासनों हैं, प्राचीनके के क्षेत्रों प्रमाने प्रधार का निर्माणन करने गर्न है। जीने क्रिक है केरी किया देती हैं, क्या केरी किया daß & der de ftem &r flert wen urmar और क्रांकी कोट्सिने कोई अन्तर नहीं है, क्सी अकार रिव्य और फिल्ममें कोई अनार न समाने। जैसे परिकारके दिया के प्रयूक्त

विकासन क्षेत्रेका की सर्विक्रोर सुराधिक पढ़ी होते । सैके के सुर्वीप कार्य प्रथमिक किया नहीं रहते और प्रथम भी उन सुर्विकांत किया नहीं रहती, निरम्तर इनके क्रान्त्र ही रहते हैं, उसे अपनर शरित और व्यक्तिकार्यो सम् एक मृत्रोकी अनेका क्षेत्री है। न से किसके किस प्रक्रि स munit ft saft if feferit fore freit" i किराके प्राप्त किया कहा दहनारिकोको कोण कीर परेख केरेने सचर्च होते हैं, यह असीर क्राविक्षेत्र विकासी प्रशासीक विकास ही अल्पिक है। इसमें फूज वर्त स्विकार क्रमेश करकाम क्रिकेट अनुस्ता हर-का कालीविकार पुरस्कों, प्रतरक प्राची क्रमान्त्रियो सक्ने 🕏 । सह एकमा विश्वयो कराजांक कृष्टिकांनेको है। वही विकासी हाळाले विधानन्त्रवेद नाम प्रकारके निकासी रक्षा कार्य है। यह क्रांक मुख्यकृति । सन्तर और क्षिणुना—सीम प्रकारकी बनानी नवी है, इस साहित्यानिको हिल्लाने ही इस क्षणाच्या विकास विकास है। व्यवस्थार नेपूर्व व्यक्तिकोचेर क्या-चे, स्त्रे, इजार एवं व्यागां रूपार चेद हो जाने है।

from part would fire-क्ष्मित साम्ब इक्टनावर्षे प्राप्त होती है। स्थाने कार्यके आदिये ज्ञाने जनार सुविका प्राप्तानीय क्रेम है, वैसे निरमते रेतनका। कारण कांक्रमानी कांक्रमें विकासी

करों न सार्-वालेन क्या प्रिकाल किया। न भागि विद्याननंत्री क्या प्रकार किया तिथ ॥ प्रकार के किन पहलामुंग न निकोत्ति। प्रकार के अनुस्त के स्वाप्त कार्यकार । क्षेत्र परस्कानेका प्रांतकारिकानी: विभाग । व पैतनेक पित्र प्रारंग्ने प्रान्ता प विन्न विकार । (for the state of the experience)

 अर्थिक विकास का de4 प्रसिद्ध प्रस्कार होती है। असके निश्चाम होन्यस कारकार करवार जनावती सुद्धि काली है. देख विज्ञ प्राचीका निक्षण है। ज्ञान क्रिका आविकाराने पहले नावनी समित हुई । जिस अंक प्रका—अध्ये हम तीन सांस्काद्यारा भारते विकास प्राथमा हुआ और विकास सदासिय वेजवर । इन सदासियके महेवा प्रांतकान केंद्रर मध्ये प्रत्यून निवासी स्थाप क्राचेंद्र विकास केलं हैं । यह हमा प्रकार की अगैर प्रकट हर और ग्लेक्स्मे युद्ध निकार मा पद क्षेत्र प्रकार न हो —इस स्ट्रह काओंका बार्नाकी इंडरी है। इस जकार किव्यानारी बहेकारों काणीवृत्ती कालक क्रांक्टका रिकार करक्यांनी संक्रियकी प्रकारतित प्रात्नीय इंश्वर, यो मनी (अक्षरे) के रेक्ट है। अन्यो से सन्तर्गित है का वृद्धिका क्षेत्रर कार्य, करना, कारण और कार्यने विकासको जात्र क्रेमी है और पानुका महाराज्यों है : सर्वाच्या अवस्थित सम्पर्कता प्रकारकात् तीन्द्र-तीन्द्र विश्वय काली है: मानाचे मारक दिवारित साम्य और विकासी प्रधा रिक्को के किन्नुकरित है, यह सुद्धि स्वी । सरमाने तस् तस्य पुन्ने हुए जिल मंद्रालयकांक्को क्रेकर क्लामी क्रका और मरकारे है विक्लानिका अन्यक उन्होंन विश्वकोर अवस्था कार्यका सम्पूर्ण जनस्की पूर्व । इस विज्ञासम्बद्धाः अञ्चलको सोधी गुरा क्षांत्रकारमे कान्यका कार केरी है । इस उत्पार ग्रेजो प्राप्तिकोसे क्यालका सवान होगा है। drief-dent mett fil i beit am f-

पुश्चम - प्रथम क्रमण हुए । इसके साम है --स्तार, राम अंतर तमः इनार्ध का सम्पूर्ण क्रमण् साराया सीम पूर्णिया क्रमण हुई । साराय की 'माना' अर्थाय तम्मणिया क्रमणाः क्रमुर्गाय हुंशा । अर्थाय विकास अंगाय होते हैं, को अत्यान आहि विद्युत्तर क्रमण्योतिकां अर्थापुत्त है । स्तीरात्मणके निर्मा क्रमण्योतिकां क्रमण के भेद क्यों रागे हैं । स्वाप्त अर्थाय क्रमण्ये क्रमण का अर्थाय क्रमण्ये क्रमण्ये क्रमण्ये क्रमण का अर्थाय क्रमण्ये और क्रमण्ये क्रमण्ये क्रमण्ये क्रमण्ये और क्रमण्ये क्रमण्ये

क्रकार प्राचनसम्बद्धे ब्याहा है, केले क्राप्टर

अन्यसम्बद्धाः । अन्यः सम्बद्धाः स्थान्यः । जन्यसम्बद्धाः जन्यः प्रतिकासः है । यह वसक्रांकि

परमात्वा विकासी कामा काठे पाने है। इस

सरह यह पारशस्ति हंपरकी हस्तके अनुसार

क्रमक वर्षकरची औ शहर है, यह प्रकारिको सील क्रेकर हो सन्दर्भ जन्मकी क्षांक कराती है। इस तरह प्रतिस्थानिक अंबोलके दिवा प्रतिकाल बावलाने हैं। प्रतिक और व्यक्तियान्त्रे प्रकार होनेके कारण यह करन प्राप्त और क्षेत्र करा बना है। उसे क्रमा-विकास विका प्रकार क्रमा नहीं होता, क्रमी प्रकार क्रम और समानीके विकास बराबर जननमें करते। नहीं होती। नहीं और पूजाने जाद हुआ जगान की और कुल्यान्य ही है, यह की और पुरुष्की विश्वति है, असः को और क्लाको अधिहास है। इस्ते प्रक्रिक्ट कुल्ला सिम् हो कारकार को नवे है और बीधरिकी रिका इनकी पारवर्तक । क्रिक सदाविक क्रुडे गर्न हैं और किया मनोकारी। सिम्बर्ग क्रीकर कारत कार्यने और विका बाबा कारतारी

🖁 । नरमेक्टर दिखा क्वन 🏗 और नरमेक्टरी

दिला अनुर्दर । कोचर दिला स्ट्र 🖁 और

हरूकी कारणमा विकारिकी कारणी । विश्लेषण असी हैं और सरकार, क्या असरहणा । देख विका है और अन्यति क्षेत्रर त्यांची १ जर्म र्शालकर्ता दिला प्रकार स्थानकरे हैं, अब उनकी क्रिकामके सहराजी कहते हैं। धन्तकन् रिका भारतार है और जनकी दिन्स प्रभार ब्रायनास्थ्य क्रिया ग्रोज है और निरंगक ज्ञिती का प्रची । यहचेवकी कवि है और इनको अर्जुहिनी एक कका। जनकर क्रिकेसन यस है और निर्मातकारिको करा बर्बातकः। सरकार् अंकर निर्वेतिः है और कार्याती नैतीवरी । सरकार का बरान है और वार्थकी कावली। कन्द्रशंबर क्रिक बरव है और परचेनी बरव्हिका। जिल्ल पक्ष है और कर्तनी स्वतिः सम्बन्धेनेत्वर क्रिय सम्बन्ध है और व्यापकारण का सेविकी । बरकेकी रिक्स प्रेमान है और पामेश्वरी किया प्रमाने पक्षी । मानाराम्य कारणावयं कारणकारणे कारण महरूनेवारके परम्यान संगठ अन्तर है और migh morning from morns a married Personal and the second second कारकार्यकातिको है । जिल्लाम मुख्या गरम पुरान है, ऐसे भारतकान समाहे समाहे साहार काम ही है और दिल्लीका कर उल्लाक है। काशस्त्र महादेश दक्ष है और चन्नेश्वरी पार्चनी प्रमुक्ति। भागमञ्जू एक स्वीत है और भवनीको हो विकास काम आकृति करने 🛊 । जन्नवेकारी पूर्ण है और पर्ल्यने क्लानि । भगवान सह मर्गाच है और विश्ववास्थ्य क्राम्पति । पार्यसम् महाचार अधिक है और काशास क्या स्थाने । सन्दर्भनित प्रतान है और कार्यनी प्रीमि । विद्रश्नाकक क्रिक कुन्य है और वर्तनी है उनकी रिवा है। बहारिकांनी विकासन् को नने हैं और

इनकी विका भार्तती संगति । भागवान जिल

देवस्थान अहिति । कामनाकान निरम वर्तना है अर्थेप स्वयुक्तां देवी पार्थाते अन्यन्तरी । भूगवान् इंद्या है संमान्द्र सरे पूछा है और महेवारी किया है जन्मूर्ज विद्या : अनः सभी क्षी-पूराव अर्थाको सिन्द्रशिको है। भागवान क्रिक विषयी है और परमेक्टी जन जिल्ला । को कक सुननेने आता है नह क्रम अस्तिक क्रम है और बोला साक्षान धनवान् प्रंका 🖫 जिलके विकास प्रकार विकास होती है। इस नवाल बाल्यप्रदानकी क्षा संस्थानकारक विराह्म कार्य वाराम सराती है तथा पूर्णपालक को पुरस है, यह बाल wegatert formen freuen di å : शक्कारचा उत्तर हो ह्याच्य बन्त्रश्रीका कर करका करनी है और प्रकृत पुरुषक करने व्यक्तिकार्वाति चनकान् निवासम् ही सब क्षात हेलाते हैं । सन्तर्भ राजनी गाँक महारंगी े और उस राज्य अञ्चलक करनेवाने प्रकृतका बहुनेव है। हेलसमूह पार्वले हैं अर्थेर जिल्लाम क्रियाओपरी जिल्ला है। देखी पहेचरी एक परस्य क्युओका सम्बद ब्राह्म ब्रह्मी है और विद्याली मीवर महादेख इन बाल्ओके मन्त्र (समन करनेवाले हैं) । जनकालका कर्वती बोजाय (प्रकार केन्द्र) वस्तुओक्ट स्वरूप भारत करानी है और दिश्त प्रक्रियेखर भगवान महारोग ही कर मानुक्षीके सामा है। कानकां प्राप्त वार्यात् वित्राची सम्पूर्ण अभिन्योंके प्राप्त है और समके अलांकी पैक्की अनुवर्शनको साम् पार्वती है

क्षिपुरस्थाक प्राप्तकारी प्राप्तकारका कार्यतीरची जब क्षेत्रका मानव सारक कारती

प्रक्रमक्रमा क्षित्र प्रक्रमण है और मोखने जन

🗓 तक बहरूके को बहरू करवान् बहुबहरू 💎 औद्धाल । अन्य की सुबारे समझ इत्त्वी तरभूमि है। वृत्रभावत व्हानेय कृत है, से क्रिक्सिक्सिक का स्टब्स केलनेकार्य कार है। सम्बद्ध क्षेत्रुरकारक स्थानेक शब्दर्ग देनिकारकारके तथा बारण करते हैं aft meine-merm bie ferm met भौतिकृष्य कार्य कार्य है। विकास कर् विका स्थान क्या करूका कर शहर करती है और वर्तन्द्रशेवन क्रिय सन्तर्भ क्राचेच्या । विका-विका चत्राधीयो औन्नो वर्षण कार्ड गरी है, यह यह प्रतिक के विकेशी àidt feat 🖠 aire an-an saor mad स्थानम् कोन्द्रः है। यो सक्ये को है, यो बांकर है, को प्रकारक है एक जो बहुनकार है. कर-का पश्चिमे पालकान नहत्त्वाओंचे इन्हें केनी निव्ध-क्यांतीके केवते -मान गुर्दे कलका 🛊 ।

र्जन जनमे कूर् कैंपकारी निरम्ब स्त्यूके परको जनस्थित करणी है, क्यो जनस शिक्ष-कर्वनीया 🛍 🕸 नेन प्यास क्रेका सम्पूर्ण जनसभी जनमा है सा है। है क्षेत्री निवार और दिन्ह सर्ववार है, सवका कारपार करनेकारे हैं: अनः राज ही इन क्षेत्रीका पूजन, क्ष्म एवं विकास धारमा पार्विचे ।

क्षेत्रहरूको पियम होते हैं। सुरुवारी अस्त्री मुक्कि अनुवार वरमेश्वर दिस्य और महारोजनी दिन है से जुल्लानि क्रिक कार्यती. जिल्लों, नामर्थ सम्बद्धा कर्णन क्रिक है, पति । कर्मानकारी मुक्तिमाँ आकार 🛊 पांचु प्रमानन्त्रीय महिः अर्थात् इस मर्गानी और संकारीत्वा पार्वती पुलियो । सन्वतन, यह नहीं त्यन रेन्स वर्राहरे कि इन दोनोंके महेका समूत है तो निरित्तव-कामा दिया। बकार्य कामा पूर्वतः कर्मन हो नगरः क्यांन्स इनके स्वस्थानी इत्या (श्रीमा) नहीं है। को समझ महत्त्वनकों की भवती क्षीन्यको को है, परकेश्वर ज़िल्म और विकास इस क्यार्थ सरकारम करीन केले किया था क्षात्रक है। किन्द्रोने अपने विकासी महिन्द्रपति कराओं में आर्थित बार दिका है गया सो उनके अन्यव पाक है, इनका ही समाने के आने हैं कोर क्यांच्या स्थापन केले हैं। कुल्लेको कृतिको के असम्बद्ध नहीं होते । सही the from Resilient webs flows & up प्रकृत है, प्रतिक्षे अवस करी पर्य है। प्राच्ये क्रिक के अञ्चलक एवं परा विज्ञानि है, क्ट पह है। उनके पूछ स्टासको जाननेवाले पूजा ही उन्हें जानते हैं। शामेश्वराती यह अक्टाबुरन पान विश्वात यह है। बहाने नम और प्रनिद्ध्योगांका पानी तीद अति है। धरनेपुरवर्ष नहीं निज्ञान नहीं परंप मान है, क्की कर्न परमार्गन है और मही कहा क्रमान्त्रक है।" को अपने क्षान और इत्यानंतर विकास का कुछ है, से जोतीसन ही को करेका अन्य करते है। सिका और क्रियको यह विकृति संस्थानकी विकास क्रवीह अस्त्रेले मृत्युके अधीन हुए मानयोके क्रिके संबोधकी अवेचीर है। प्रते जाननेकारन

<sup>-</sup> वर्ग क्या विकास अन्य सेन्स्य स्थान स्थान का वैक विकास प्रत्नेक्ष है। नेकर कहा बाग रीवे; पारत पाँच र वेचेव परण पादा निर्मात पानेतहरू स (for its time to be the or lateral)

पुरुष किसीसे की कवकील नहीं होता। यो इस परा और अवश विश्वतिको ठीन-ठीक बान देता है, यह अयर विश्वनिको लॉक्सर थर। विपृतिका अनुसब करने स्टाता है।

श्रीमध्या । यह तमसे परपाटक विस्व और पार्वतीके येकार्व स्वत्यका सेवर्नेक होनेवर भी वर्णन फिला गंधा है; क्लोकि तुव मगमान् दिलको धन्तिके केन्यु हो। को फिन्म म हो, फिल्के उनलक म हो कीर भाग भी य हो, देने लोगोंको क्राफी दिला-वार्यनीकी इस विश्वतिका उन्हेंस की देन चाहिने । घड नेवकी आज्ञा है । गल: अञ्चन करणायम् श्रीकृष्ण ! तुम दूसरोको क्राका कारेस न देना । जो तुकारे जैसे योज्य फुल हो, अधीरे बद्धमा: अन्यका औन ही क्रमा । सी भीतरते प्रतित, शिवका अन्त अर्थेर विकासी ही, यह नदि इसका श्रीसंग करे से भनेनरविका पालका चानी होता है। वरि पहले जनत जनकाम कर्नेप्रश प्रकार कर फलकी जातिये कथा यह जाय, वे भी वार्ष्या साधनका अञ्चास करना कार्किने । ऐस्स कारनेवाले पुरूपके रिजने यहाँ कुछ भी धूर्नभ नहीं है।

(389FF Y)

### परमेश्वर शिवके यथार्थ जनस्यका विवेचन तथा उनकी आरणमें आनेसे जीवके कल्याभका कवन

क्षमन्त्र, अहते हैं—अहरूक )। यह स्थानी काले हैं। पूर्ण लिया बेलग है और बराबा जास देवांतिक सहदेवनीवा स्वरूप है। पांतु पञ्च (जीव) भागी पाहली बैचे होनेके कारण जगरूको इस करने नहीं प्राप्ते । पहार्थिगमा का परकेश्वर दिस्को निविज्ञान परम मायको न जापनेके कारण का एकता है अवेक क्योंने कांच करते है—कोई का परमानको अपर प्रदानन बवले हैं. कोई परप्रधासन बनावे हैं और बर्धेर्ड आदि जन्तते रहित शब्दक व्यान्त्रेयः स्वकृत काले हैं। यह बक्रभून हरिया, अन्तः करण कवा आवृद्धः विश्वयक्तय यह सरकारे अपर ब्रह्म करत गता है । इससे पिक प्रमाहि चैतन्त्रका जान परावक्ष है । बाल और म्बारक होनेके फारण क्ष्में प्रका करते है। प्रको ! बेर्से एवं प्रक्रानीके अधिकार कराता परमात्मा शिकके से घर और अधर के कव 🖫 प्रक लोग पहेचर भिन्नको विद्यालिक-

अभिन्न अधेनसः। यह विकासिकासम् विश्व बनदन्द जनवान दिल्लाम का ही है, प्रशंते संदेश नहीं है; क्योंकि कियु उनके शहाने हैं। काणि, किया सका पराविद्या वा परम तन्त्र—चे कियके तैन अक्टू सम् यूने गर्ध है। प्रश्चनिक विकास को अनेक जनारकी असरक कारकाई है, उन्हें भागित कारते है। क्यार्थ ब्राटिकर का प्रात्कत करन विद्या है तथा को किकानगरिन साथ ज्ञान है, उसे परभ मन्य करने हैं। परय प्रच्य ही सन् है, इससे किपरीत अन्नन् कहा गया है। सत् और अनत केनोका चौर होनेके कारण शिव सटसम्पनि कहरूरते हैं। अन्य यहर्षियोंने क्षा, अक्षर और इन दोनोंसे पर परम तस्थात इतियादन विक्या है। सम्पूर्ण पृत्त श्वर है और नीवाल्य जका क्ष्मुलास है। वे देनों वरमेश्वरके सम 🐉 बयांकि उन्होंके अधीन

है। बार्यायका हिला जर बेटरेंग्रे को है, इसरिक्ने क्रान्स्यक्त गढ़े को है। कुछ व्यक्ति वरम् कारणका दिवस्यो कर्नातु-व्यक्तिसम्बद्धाः क्रमा सम्बद्धि अकेर व्यक्तिया यहरून व्यक्ति 🕏 🛭 अन्यत्रको सन्द्री बक्तो है और कारको स्महि। में रोजें कार्यका क्रिक्के कर है. क्लोकि अहीको इकाले अकुन होते हैं। इन क्षेत्रीके कारणकार्य केवल कारका क्रिक परम कारण है। अन्यः कारणान्त्रेशन प्राची पुरुष करो सम्बद्धि-वर्णाहरू सारक स्थान है। वृद्ध रहेन परवेकाको साथ-स्थानकार कालों हैं। जिल्लाहर क्रानीरने की अन्यकांत्र हो। यह मारि यही को है। स्टीरवी जाकि शारीका शहरेकाली को ब्यापुरित है, रिस्कोड ger understateren begannte gert कैपरिका प्रधानका अवस्था होता है, क्रमणा पान व्यक्ति है। सनीर अंत व्यक्ति क्षेत्रके ही भागवाम् विकासकी अस्तानके परिपारिका है, असः उन महस्वकारिको असीर-भावित्राचनाम्य बहुत् गाना है।

व्यक्तित्वास्त्य व्यक्त गुम्बर है।

वर्गा अरेर कारणाव्य कारणे हैं। अवस्थित हैं।

गाम प्रधान है। अर्थकारणां है सेवार कारणे हैं। सेवंश स्थानिक मार्थित कुरवार कारणे हैं। सेवंश स्थानिक कारणे प्रधान कारणे हैं। सेवंश स्थानक कारणे हैं। अर्थकार कारण है।

परावान किया हम सम्बंध हैंवर, प्रधानक, वारणाव्यक, जारणांक, जारणेक, निवर्णक स्थानक हैंव्
है। वे स्थानकारण स्थानकार स्थानकार है। हमिनिको का स्थानकार जारण है। कारणां कारणेक कारणांक, कारणेक, व्यक्तिक कारणेक कारणेक

धीम मोदारको विराट और हिम्ब्यूनधीका

क्रिया, कार्य, कारण और सारकारण कार्य है। करो अनी उन्हें सरका, नक और सुप्रात्मक कराने है । कांचे भगवान् विकासी तुरीनकाव कालो है की कोई तुरीकातीन । काई किर्नुक करून है। बर्वर सन्त्व । बर्वर संस्ति। काले हैं, कार्ड अलंकारों । कोर्ड राजना व्यानो है। कोई अव्यानन । कोई उन्हें की राज्याने हैं, कोई जीना । कोई राज्यान काही B. vitá vlaven, maj fellusu svali B. कोई बॉक्स । किन्सीके कामनानुसार के निरिन्तिक है के किन्द्रीयेंट बरावें सेन्द्रिय है। क्या क्षेत्र क्षेत्र क्ष्मात है में दूशन अक्षतः कोई ५% काकार कराने हैं से कोई निरामकर र मिल्लीचे प्रमाने के अस्तुवर है से विल्डिके मान्ये पूरण; कोई उन्हें धर्मनीय मानवे है के बोर्च अधिवंत्रतीय । विज्यक्ति कर्त ने प्रकारकार है से फिलीके कार्य प्रथमित काई को विकासक किया गामी 🖁 मो कोई अधिका प्रमानने 🖫 स्वरी न्येन्त्रेया कामा है कि से प्रत्यक्तन है, बरेई उन्हें विकास्त्रको स्थान केंद्र है। किन्द्रीके सन्दे में जेल हैं और बिल्डिके माले अहेच । कोई क्दे पर ब्यान्स है से चंडेई अवर । इस तरह क्रमें विकास क्षा प्रकारकी साम्याकी

होनी है। इन जन्म अलेनियोंके कुतरण

हैं, उनका का विकासकों है उद्योग विकासकों निराद काले हैं। उसके पुरस

प्रत्यान विकास अन्तर्वाची और पान प्राप

बालों है। इसरे लोग अहे अहर, रिवास और

विकास बनारे है। कोई को तुरीयाल

कानों है और कोई सोन्करन र विजये ही

विद्यानीका बोजोर है कि के के समा, सार,

केव और विकास है। अन्य सोप कर्ता,

भुनिकतः उत् परमेक्षाकेः कवार्वः स्वस्थकः। पश्चिकती नेपिकं समान पुगता एता है। जब निश्रय नहीं कर चले । को सर्वभावसे उन चह हुए जीवनया समके शासक, बहाके

मरमंधरकी सरणमें आ क्ये हैं, वे ही का

परम कारण जिसको मिना यसके ही जान पाते हैं। जबनक पत्तु (औष), जिनका इसरा कोई ईखर नहीं है उन समेंधर, समंद्रा,

पुराणपुरुष तथा सीचें लोकोंक ज्ञासक शिकको नहीं देसला, स्वतंक का कार्योसे

बद्ध हो इस दुः जनय संसार-व्यक्तमे नाहीके

तपमन्द्र कहते हैं — यद्भवन । विकासी म हो आकत पलका ही क्यन जारे हैं, प कार्यका और न मानाधा है। शक्तर, मेन्द्र, असंस्थार, मन, फिल, इल्हिब, सन्बन्धा और

पक्रभूतसम्बद्धी भी कोई समान कई नहीं पू सका है। अधिक केनली शास्त्रको न काल, म सालर, न विद्या, न नियति, व राण और न हेदकम ही कमान अप है। उनमें न स्त्रे कर्म हैं,न इस साधीका धरियान्य है. न उनके फलसमय सूरा और दुःस है, ४ उन्हार

भोगों सभा उनके संस्कारोंने भी उनका सक्तकं नहीं है। न उनका कोई कारण है, न कर्ता : न आदि है, न अन्त और न मध्य है: न कर्म और करवा है: न जकतंत्र्य है और न

ब्रासनाओंसे सम्बन्ध है, व कर्मक

संस्कारोंसे। भूत, चलिन्य और वर्गनान

कर्तका ही है। उनका न कोई क्यू है और न अक्रम: न नियन्तर है, न प्रेरक; न पति है, न गुरु है और न जल्त ही है। उनसे अधिकारी चर्चा कीन करे, उनके सभान भी कोई नहीं

है। इनका न जन्म होना है न मरण । उनके

🖏 आहिकारक, सन्दर्भ कगरके रचयिता, सुवर्गोक्य, बिन्द प्रकाशसम्ब परम कुरुवका माक्षात्वतर का लेता है, सब पृथ्य और यात्र केनोको चलीचाँति इटाकर निर्मल इक्षा बद्ध ज़ानी महातम सर्वोत्तम समताको

प्राप्त कर लेखा है। (अध्याव ५)

शिवके शुद्ध, बुद्ध, कुल, सर्वमय, सर्वव्यापक एवं सर्वातीत खरूपका तथा उनकी प्रणवसकताका प्रतिपादन विको कोई बस्तुन से मान्यित है और स

अञ्चलकार हो । इनके रिल्मे न किथि है म

विषेश । ज अध्यक्ष है व भूकि । को-को

अवस्थानकारी केथ है के उनमें कभी गहीं रहते । यांत् संस्पृतं काल्यानकारी गुण उनमे सक्त की पहले हैं: क्योंकि दिल साक्षण बरमस्या है। वे किय अधनी प्रक्रिश्रीहरर क्रम सम्बद्धां जगल्ये अवाध श्रीकर अपने इसकारको पहल न स्वेते हुए नवा ही निभत रहते 🕏 इस्तरित्ये अने स्थाप कहते ै । यह सम्पूर्ण क्याक्य अवन् किस्से अधिद्वित है; अत

धगवान् श्रिष सर्वस्त्र याने गये हैं । जो ऐसा

कारवा है, का कभी मोहमें नहीं पहता ह

सह सर्वका है। उन्हें नगरकार है। वे क्रतंत्रका, परम महान् पुरुष, विगयनसङ् चुगवान, हिरण्यपति, इंग्रर, अधिककार्णत र्द्धकार, विज्ञानस्थानि तथा वृषयकाहर हैं। एकपद्ध सद्ध ही परम्बद्ध परभाव्या हैं

बे ही कुल्ल-पिट्टल क्षणीताले पुरस्त है। वे इटवर्क चीनर कमलके मध्यचागरे केशके असम्बनकी भारत सुक्ष्मरूपसे चिन्तन करने

कारणके समाग सुन्तर है । अञ्चलक्ष्मि अवस्थ और वाक्यमंत्री है। ये सुक्रांद्य जीवकात्र देख रखा निकास मुले हैं र अहे कीना, चोप, चित्रों, अंग्रान, अस्तुन और श्रम्बाव पहल गास है। वे प्राथिकोप क्रिक्ट भूतका क्रिक प्रात्मके भी सारह है। बाल और अधेनको में हैं। इस प्रवक्तां भी प्रस्तव है। सिवारे केले इसन अर्थेप रेखाओं देशों गांधे हैं, सिन्हों मक्तर प्रत्य और ऐक्वर्ग अन्यक नहीं है। मनीची प्रामाने चलवान् विवयने राज्याने समाने अर्राव्या केंद्रवीलाकी करवर स्रोतीहरू काराया है। अनेक कार्यने क्रमूत होन्द्रा क्रमू सीनित कारणाव क्योपाने प्रकारतेनो अनीकारको विकासकृतिक एउटावा उन्हेल क्षेत्रकार जनवान तिल्य ही है। एक प्रीरिक्त पारतन्त्रका रहानेकाले गुरुक्ताके को के कुछ है। वे सर्वेक्ट सक्त सन्त्रिके गुर्व है। कालाई सीमा महे व नहीं राजानी। काली बहु parenters with reach separate and अनुष्य प्राप्त और विवय अध्यय प्रार्थेत प्राप्त है। अनोद ऐक्पनेकी कही पुरस्क नहीं है। बनकर शुक्र अञ्चल और वहर अन्यत है। इत्ये अधीय रेड, प्रमात, प्रमात क्ष्मा और करका भरे हैं। वे किय वरिपूर्ण है। क्यें एक्टि आपिये अपने पिन्ये क्षेत्रे प्रयोगन

महीं है। कुमरोका परम अनुस्ता हो उनके

समाज कारोंका पर्यन्ते । प्रमुख क्षेत्र प्रमुख्या

रिक्यक सम्बद्ध है। फिय, यह असेंट्र क्रजेंसे

मोन्य है। उनके केल कुनको रेगके है। केल

प्रमाण ही सामग्रे कालक मान्य है। प्रकारकार सरको विभाग और समावे जो रिवर्विक प्राप्ता क्रोली है, व्यक्ति परा रिपर्विक है, इसके संबद्ध कर्ती है।

हर्मानेको सम्मानेको सार्थक स्थानी विद्यान् पास्य अप्रैर कार्यन्यको एकाल स्वीकार कारो पूर् स्थानेवानीयो अन्तरस्य स्थाने है। क्रम्बर्ग-स्थापनके प्रकारको पार प्राप्तकी काली क्वी है—अस्तर इसका, सकार और पार् । अध्यानको प्रत्येत प्रकृति है। ज्ञान वर्गकृत्य कहा एवा है जन्म स्थानके है और यह अध्यवेशको सुनि है। अन्यका माननीया है। यह प्रशासना सभा सुरीह-कर्ण करते हैं। कारण क्यूनिकार कोने हैं, का सन्तर्भाव स्था कार्यकार्य होती है। पंचार क्षेत्राच्या एवं क्षेत्र 🛊 पह सर्वात्रम् क्षेत्र संहरकार्य यह है। तथ वन्य क्ष्म under it, og forfer på fofere fore है। इस प्रकार प्रकार अवस्थे तीन सामध्येके क्रांत के बीच कराये का जनन्मत प्रतिवादन कालोः अलगी अर्जुनाता (नार) के प्रश रिकारकारकार योग कराना है। जिन्हों सेह कृतरा कुछ भी नहीं है, जिससे बर्डाल कोई में के अधिक मुझन है और में महानू से है क्या को अनेको हो प्रश्नको महिन निश्नात प्राचने प्रकारकार आकारको विका है, का बाब कुरू बाचेका दिल्ली व्य समूर्य समूर् ufrqui è i\*

(अक्सच ६)

(पित पुर का के का का ६) हर, यह सम अवस्था (३) १) वैक्रवानोन्दिनहों है।)

म्हण्याचे अन्तर्भाग विशेष्ट् प्रमाणकोष्ठे व अवस्थातिक विशेष्ट्र। go to their fife intrinsient and dries made

परमेश्वरकी इस्तिका ऋषियोद्यारा साहारकार, शिवके प्रसादसे प्राणियोंकी मुक्ति, जिक्की मेवा-मक्ति तथा पाँच

प्रकारके जिल-धर्मका वर्णन

प्रकार करते हैं। कार्यका क्रिकारी समात करावर प्रकारकारे अगागास है स्वाभाविक प्रक्रि निवा है, के रूपने निस्तान है। या एक होकर की अनेक कार से सारिक होती है। जैने सुर्वेदी क्या क्ष होकर भी अनेक कार्य प्रकारक होती है। इस विकासनीयनो इत्यान, सान, विन्या और क्रमा आदि अनेक प्रक्रियों क्रमा हुं है, डॉव्स करी तरह पैसे अर्थिको सहत सी विकासिको प्रकार होती है। कार्यके क्यानिक afte dure write non four oils follows आर्थि मुख्य की प्रभाव हुए हैं । यत्तवक प्रकृति भी करिये करण शुर्व है। सहन्त्ये रेक्टर विशेषवर्णन नारे कियार तथा अब (उद्या) आदि जुलियों को करीने प्रकार कुई है। इसके रिक्स को अन्य कर्न्स है. वे सब की उनी भाषिकोह करने हैं, हमारे संशय नहीं है। यह शक्ति वर्षकारिये, सुध्य वक्त प्रकारन-स्वरिक्ती है। इसीसे शीनां सुन्यस चनकार् हिरम प्रानित्यान् काकानने है। प्रतित्यान्--तिस केट है और प्रतिकारियों -- विस्त क्रिका है। ये प्रतिस्थान दिल्ला ही प्रति, वृति, मुक्ति, पृक्ति, विवक्ति विद्या, प्राथमन्ति, कृष्णापारित, कर्मजरित argumentus. परसद्धा, बार और अवश कारकी के किया है, सुद्ध किया और सुद्ध करण है, वर्षकि क्या कार प्रतिकार हो कार्य है। कावा, उक्नि, जीवा विकास किकृति, अस्तत् और सर् आदि यो क्या भी कालका होता है। का सब इस सकिये ही नका है।

के प्रतिकारिकी जिल्हा देवी बाजाहार।

न्यंत्रके कथनको जुन्ह भी कर देनी है। इस प्राचिके स्वार्थन ज्वार है. स्वार्थन प्राप्तराज्यां इस प्रतिकोह साथ अवेशर विवा angel Regal map with from \$1 क्रमीक करणोचे वृद्धि विराजनी है कृषेक्राम्बद्धी कृत्य है, संस्थानककारणे कृरवेगी प्रकारको पुरु सहस्रादी ग्रांच्योके सन्ते पर इंग्लिक हुआ । के बरम्बर फिल्मर प्रधार्थ-कारो विकास कामे जाने—इस मानाका कारक कथा है ? इस बिसाने स्थान हुए है और विकास प्रियम कारण काले है ? समापी प्रतिकृत करते है है हमारा अभिन्नासर कीन है ? इस विकारों, सहयोगाने कहा सुमार्थ और क्ष्मिको पूर्ण है ? विस्तर प्रम विश्वकी अल्युकीय प्रमुख की है ? यदि क्यों काल, व्याचान, विकास (विश्वास काल देवेनास्त कार) और चनुवार (आवारितवार चंदनर) इसमें कारण हो से का कक्षा मुक्तिसंगन वहीं जान बहुता। भीची भक्तापूर समा श्रीकारक की कहाका नहीं है। इन समका र्वकोश राजा अन्य कोई की कारण नहीं है: क्योंकि ये काल आदि अधेतन हैं। बीकारकोर केंगर होनेगर भी का स्टान-ु लगे अभिनुष नका जनपर्व होतेसे इस क्षण्युका कारण नहीं हो सम्बन्ध । असः कीन काम है, प्रांता किया करना वाहिये

इस इच्छा अस्तराचे किसार कानेवर क्या से

वृक्तियोद्धारा किली निर्णयनक व पर्वेश

क्षेत्रमं कर देती और लीलायुर्वक क्षे

 संबंधिः विकारणाः » etr Tradition darmy population and productive description of the description of the section of the s क्रमोन्य प्रकारिक की विश्वित मन्त्रोपने दूर धके. तब उन्होंने ब्यानवीयचे विका क्रेकीर बहरके उनकर कुरण करते हैं, इसमें सन्बंद नहीं परमेक्सकी लक्ष्यकृतः अस्तिका पर्वतन्त्रः है। चनवन्त्रकी कुमले ही लीक होती है सामान्य विका, जो अवने ही गुनोसे --और पर्वक्रमें ही उनकी कृषा होती है। इल्बा, रक्ष और तमने क्वरी है नक्क इन मीनी अवस्थाधेकक विकास करके विद्वाद पुरस श्वांको यो है। परमेश्वरकी वह साहका प्रक्रि द्रम क्रिक्टो केंग्रिस 📶 होता है। स्त्राम् पार्ट्याः निर्मातः क्रानेकारी है। क्रमकारकद्वपूर्वक को यह आंक्त होती है, यह क्रमके द्वारा क्षमा काट दिने जानेका जीव च्चेम और याज होनीकी प्राप्ति करानेवाली अध्यती दिव्य इहिमे वन सर्ववस्थानस्थानस है। को प्रमुख एक जनमे नहीं प्राप्त कर श्रुविकार व्यवस्थानिक वर्गन करने तनने प्रभागा अन्यत् सन्तेतन्त्र क्षेत्र-स्वर्त है, के कारके रेका जीवान्करण क्रिक क्षाचेंका अनुहान भागके निरंह हुए विश्ता इत्यान कारणांचर कथा समूर्ण विश्वास कृषे आशास्त्रक कुमलीवर महेश्वर असमा होते अपनी इस स्राधिके द्वारा ही शासन करने है । और कृष्य करते हैं। देवेका रिजके असम है प्रामात्वा अप्रयेष है। सहस्रात वासंधानेत क्षेत्रेक इक 🔤 (जीव)ने सुद्धिपूर्वक प्रवाद-योग, परव-योग शब्ध स्ट्र बोद्धों की चर्चनका स्थम होता है। तम यह धरिकारीराओं द्वारा इस मुस्तियोंने विका गरि का अनुभाव करने त्यांत है कि प्राथमिक प्राप्त कर सी । प्रियक क्षेत्रे जानको है । विकार समाज्यान्त्रीका यह श्रीकामा ! जो अपने इत्रथने प्रतिहरू नाम प्रकारके प्रेमधानिह कारनी संस्था सहित प्राप्तान विकास दर्शन करने है. क्षेत्रर है। इस क्यांके कारकार सार्ग अर्थाको सनासम् प्राप्ति जात्र होती है. राहेले उनके प्रत्याने पराभक्तिका प्राप्तांक बुधरोको नहीं, यह शुरुवार कावन है। क्षेत्र है। अस पराधानिको परवेशाना वरण शुक्तिमानकर राजिनी के भी वियोग नहीं प्रसाद कालका क्षेत्र है। प्रश्नवसे सन्पूर्ण होता । अस: सांकि और सक्तियान संपोधि बारको बारकारा जिल्ला है और बारकारी शासाम्बर्धे परमानमुखी अर्थात होती है। र्वेदान क्रामेवर परम्कवन्त्रकी आधि होती है, भूतिकारी प्राप्तिमें निश्चाय ही अपन और कार्यकार रिवर पर्यक्रको भगवान् दिस्तने बोद्ध-सा कोई क्रम किवाहित नहीं है, कव फ़िय और ची परिक्रमान है, यह तीन सन्दोने नार प्रतिस्की क्षाप हो जानी है, तम बह मुस्स अव्यक्तक स्टब्स हो काला है। उसे इस संस्थानों हाधने भा जानी है। देखना, राजक पञ्च, क्षेत्रिक्कार्व्य वीक्र नहीं साहने पहली ( साहन पानी तथा वर्षाहे-मकोडे भी उनकी कुरानो (अक्टर्सक्त) और अनुसर (अहरहित) जो भूक है कर है। नर्पण क्या, जनमा हुआ मेंका है, इसीयारे जातिर करती हैं । इसके फिर **भारत्या जिल्हा, सरका, करा, मृत्युं,** क्षेत्र केट होते हैं...वाननित्य, वाणिक और सर्गवासी, नारकी परित, धर्मान्य, प्रांच्या अवया पूर्व सामाधिकारी कुछ होनेकर क्राविक । क्रिके का आदिका के जिल्हा है उसे व्यवस्थित सेवा स्वतंत्र है। जब असरि सत्काल एक हो जाने हैं, इसमें संतरण नहीं कांकक सेवा है और पूजन आदि कर्ज है। परमेक्ट अवनी स्थापनिक सञ्ज्ञते

इसरीरिक लेखा है। इस विविध श्रांकनोरी प्रका क्रिकरम्बाधी अवनवीर्ध जिल क्रास्का सम्बन्ध होनेवासी को यह सेवा है, इसे 'सिम्बर्क' की कहते हैं। यापत्रमा कियने यांच प्रकारका दिन्द-वर्ण कारण है। तप, कर्म, प्रय, व्यान और प्रथ । रिप्राप्तम आदिको 'कर्म' कक्ष्मे है। क्षमत्मक आदि प्रत्यक्षा शाद 'सप' है । साविका, क्यांस् और भागस—सेंद्र प्रकारका के रीख-प्रकार अक्षाल (अक्षालि) है, उन्निको 'सन' करने 🛊 । दिल्लकर जिल्लान ही 'ज्याल' काहरजात 🕏

क्कंट है, उसीओं यहाँ 'क्रान' सन्दर्भ क्या क्षक 🖟 । श्रीकारक विकाने दिवानेः प्रति जिल अलबार उपरेक बिजा है, नहीं दिवाराय है। डिलके आसित जो चलावन है, क्यार क्या करके काम्यानके व्यानात्र सरक्क इस ज्ञान-का उन्हें स विक्षा यक्ष है। अतः कल्याण-क्षानी सहिमान ५७वमो नाहिने कि वह पर्व कारक क्रिको प्रक्रिको बहाये शक्ष विकास क्रिकेट स्थान वारे । (अध्याप ७)

## शिव-ज्ञान, शिवकी उपासनासे देवलाओंको उनका दर्शन, सुर्यदेवमें शिवकी पूजा करके अर्प्यदानकी विक्रि शक्षा व्यासावतारोंका वर्णन

श्रीकृष्ण योले--- शतकान् । अन्य वै क्य शिक-ज्ञानको सुनदा काइन्स 🕻 मो केलेका महश्याचा है सक्त जिल्हें भागभान् विकाम अन्यने क्षाणागत धालोकी मुक्तिके रेग्ये कहा है। प्रथा विकासी कुल कैसे नहें अपनी है ? कुल आदिये किल्ला अधिकार है नक प्रान्योग आदि कैसे सिन्न होते है ? क्ला क्रान्स घालम् करनेवाले व्योक्तः । वे सक वाते विकासकृतिक बनाइये ।

उपगान्त्रमे कहा — समस्यान विकासे जिला केंद्रेक ज्ञानको संदित्त करके करा है. वसी रीय-ज्ञाम है। यह किया-स्त्रीत अर्गादने गाँवत राजा क्रवासामको ही अपने प्रति निकास इत्या स्थानेवात्य है। यह दिस्स झान गुरुवी कृपासे प्राप्त होता है और अन्त्रफल की योज हेनेकाला है। मैं उसे मंत्रेयमें ही करार्कवा: वयोंकि उसका विस्तारपूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। पूर्वशासने प्रदेश किय मृहिक्ती इच्छा करके सम्बद्धनं-कारकारो नियस हो स्वयं ही अनकताने व्यवह स्थाने

काट क्र्। का संसद क्रामलका भगवाद विकासको वेक्नाओं सबसे प्रधान वेकना केल्प्स प्रदूषणीको उत्पन्न विष्या । जनाने क्रमा क्रेकर अक्रे दिला मार्क्सके देखा राजा प्रकारकोके अनव यहारेक्कीने भी अवस इन ब्राह्मकी और केसपूर्ण दक्तिने देखा और इन्हें वर्षेत्र रचनेकी आज्ञा दी। सहरेतकी कुराष्ट्रक्रिये नेन्ने क्रानेया सृष्ट्रिके सामध्येले क्क है का प्रहारेकने सकता संस्थारकी रकता वर्ष और वृक्क -क्ष्मक शर्मी तथा अवसमीतरी कारका की। इन्हेंने धरके निये सीयकी हर्मक करें। स्टेमसे चुल्लेकन्स प्रमुखीय हरत । किर पृथ्वी, अफ्रि. सूर्व, यहायय विष्यू और इसीयनि इन्हें अकट हुए। ये सम नमा अन्य नेवास ब्रह्मध्यम्य पदकर सहदेखकी अस्ति काने लगे। को घरवान् महस्र अधनी लॉल्स प्रकट करनेके लिये उन सबका जान हत्वस प्रमाणकारी उन देवनाओंके आगे

तम देवताओंने फेडिन होका उससे

सर्दे से क्ये ।

श्रानिकार्थं भी में ही रहेगा। मेंने तिस्ता कुलता सोर्ज नहीं है। में भी जानने मेजले सामूर्ण जनत्त्वों तुझ सामता है। सुझाने जाधिक और मेरे सामाण मोर्ज कही है। नो मुझे सामका है, मार पूर्ण है। जातर है। <sup>9</sup> हेमा सामका

भगवान् पर वहीं अंचार्यन हो गये। अह हैमारऑपे उन महेशान्द्रों यहीं देखा, रूप के साम्बेदके सम्बोद्धार उनकी सूक्ति कार्य रूपे। अववीदोर्गने विशित कार्यन-अन्तर्व

महाना कारके का आवारणकोरे अवने कानूनी अपूरिने पास स्वया सिवा । यह वंक क्रम्या कृत्य कारनेके निक्षे क्षमुक्ति महानेक अवने राग्यों और उपाने साथ अवने मिनार आने । मानायासके कृता श्वासकोर जीवकार विकारकित को निकास कुत्र बोर्गांशक अवने

ईकारकी इक्काका अनुसारक करनेकारकी बरायकीय कालों है, इक कांप्रकंकना स्वामीयों भी अनुसर्व कांप्रकंक कोंकरके बावकाराओं विश्वकारत देखा। को संस्थाकर्क

peni frant eria uni f. seff

महारोजकी उन देवेश्वरोते वहाँ देवता। सिन्दे

क्यानकर जिल्लां परस्कत्वके जात हो क्षेत्र है तथा में निक सिद्ध है, उन क्लेक्ट्रोक्ट की देवनाश्लों दर्जन किया । तत्वहान् हेवल क्लेक्ट्राक्ट्राकी वैतिक और बेट्टाक्ट (acc

महेचारमञ्ज्ञको वैदिक क्षेत्र खेशनिका दिख सोधोग्राम क्षेत्रमहित महेक्कारी सुन्दि करने अन्यत्व प्रस्ता के स्वश्वनकः नगुर वानीने जेले--'वे पुरस्तेनोकर स्वत्व अस्तरपूर्वक कृत्यानावको अस्त्रत्व अस्तरपूर्वक कृत्यानावको अस्त्रत्व अस्तरपूर्वक कृत्यानावको अस्त्रत्व अस्तरपूर्वक अस्त्रत्व प्रस्ता । स्वत्रत्व विले-- भागवत् । क्षा भूतस्त्रत्

विकास नार्पको अस्त्याची पूजा होनी पात्तिये और जल पूजाने विकासक अधिकार है ? यह डीमा-जीवा पालनेकी कृत्य दारें। जल केनेका विकास हैकीकी क्रीए पालकार इस देवा और असमे बाल की

कृतिका सरकारके दिशाका । क्रथा का सरका कर्युको प्रेडके गुणोशे सरकार सर्वत्रेडोका, सर्वायुक्त कथा स्वित्यो, यूनिको असूरे, सस्ते और वेकस्त्रत्रीके विश्व दूशा का । सरका आस श्वारते और कार शुक्त थे । अस्त्रत्र आश्वा काम मारोको कराने का । का अनुस अव्यक्तिकारके अस्त्राचित्रकार राज्याको देखारे ही स्था देखान का जाय तथे कि सुवित्य, पार्थाहित्यों, साह्यत्त, अस्त्रत्रक्त,

कप्, नेड, कम, प्रची तक होन परार्थ थी

विकास ही सामन है। समूजी प्रचार बनात्

रिस्कारण ही है। बराबार ऐसा क्राइकार उस्तीने धराबार कुर्वको आर्थ विका और नगस्तार किया। अर्थ केने सबका के इस प्रकार बोरोर—किसका सर्व सिन्दुरके समाव है

मोजनीत् मण्यम् वदा अस्तेन्द्र प्रदेशकः । अस्ते प्रकारिताः वद्यानः ॥ मृतेन्त्रः ॥ मान्यत्ये प्रभावतः न्यानां न प्रथमः ।

भागोर जनसर्व अधिकोत्र १०१५तमः स्वयोधधानः सभी क्षति सानी पेट्र साम्वर्धते । (कि. १५ सन् १५ क. ८. १५ — १५)

और मण्डल सुन्दर है, जे सुन्तनंत्र सन्तन कारियान् आधृषणीये विश्ववित हैं, विकास नेत्र कामलके संचान है, निगर्क क्रकने की

कमल है, को जात. इन्द्र और मासवको भी कारण 🖏 ज्य जनसङ्ख्ये नकस्थार 🛊 🗥

यो कह उत्तय स्वासि पूर्ण सुवर्ण, कुतुःथ, क्षक और प्राप्त क्षम अने स्टेनिक प्राप्तने लंबार का देवंचरको अपने दे और कडे---

'बारबर् । आप जनस हो । जन्म सम्बे आर्विकारक है। अस्य ही यह, मिन्नू, सहस और सर्वकार है। गण्डेलविन उत्तन साम्ब

विकासी समस्थार है।' -यो एकामिक है हुर्गनकाने पुराने काके जलकात,

प्रश्नासुकतानं अतेर सार्वकारतने इत्योद विको इतम अर्थी देता है. अन्यान करता है और इस श्वकाशुक्रक इलोक्टेको क्वना है, उनके रित्ये कुछ भी दुर्गाम नहीं है। मदि वह भाग 🖣 मी अवस्थ ही चुका हो जाता 🛊 । इस्संतर्क प्रतिदेश कियानी सुर्वका पूरण करना

किये यम, काणी तथा कियाद्वारा स्थानी अन्यक्षमा करनी मानिये । तत्वक्षम् चन्क्रको विराजनान कोका

माहिये। सर्व, अर्थ, काम और मीवने

देवनाओंकी ओर देवकर और उन्हें समूर्व काओंचे सेन्न क्रिकाल केवर वही अन्वर्धन 📦 गर्धे । इस जानाने सिमयुक्ताचा अधिनार

विरुद्धानमीय कृतकात्वय सुक्रमीवर्गानस्थान तृत्वम् । प्रकारोध्यमः नरसुप्तायः व्यक्तिप्रमञ्जयसम्बद्धानः ।।

स्थानका क्षेत्रंकारके पश्चम् का व्यासा नुस हो गया, तब बनवान् संकाके अञ्चले केडी ह्यूं बहेबरी किथाने परिदेशरी उसके

है। 🖦 कानकर देवेशर शिवको प्रकाश

करके देवता नेते आने थे, मैसे वले गये।

किनवर्षे पूछा। तब देवीसे प्रेसित 🕏 क्युक्त क्टारेको बेटोका सार विकालकर सम्पूर्ण आभवीये केन्नु सामना क्ष्मंत्र किया, किर का वन्त्रेक्सकी आज्ञासे सेवे, चक्टेम अन्यस्यां और भार्षि दशीयने

भी क्षेत्रको उस प्रशासक जनार किया

कुरकार्यक कार्यक स्था भी पूर्व-सूर्याने कुरान्यर अक्टबर हे अवने आक्रित कराँकी व्यक्तिक रिक्ते प्रशासका प्रधान आसी है। मानू. क्रम, अर्थन, अर्थिश, समिता, पृत्य, इन्ह. व्यक्तिक व्यक्ति कारायत, विकास, मुनिकेन्द्र क्रिक्ट, प्रारंतका, शाकान् प्रारंतकान व्यागक्क, स्वतंत्र शुद्धिमान् आसिंग,

क्रम क्रमा चुनि, 🚃 सुन्नासरीय क्षत्रीकर प्रति, कृष्ण, सन्ति, शानेन्य (भारतकर), उत्तर कानुकायर्थ और माधात शासकारका कृष्णीयसम् मुमि—ने सर्व व्यास्त्राच्यासः है। अस्य अध्यक्तः व्याप्तः कारोक्टरीका कर्णन शुक्ते सिमून्टराणवे

कुरुकुथ, भरक्षक, क्षेत्र विद्वान् गीतन,

क्रमाके अन्तमें क्रेनेवाले उत्तम प्रतमारी कारतकार तथा केपानाश्रीकारीका वर्णन प्राह्मण, कृतिक और कैंक्कोको दिन्ह गण है। प्रग्रह्मान् विकके विकास भी जो प्रसिद्ध

袑

<sup>(</sup>物學學術中學(198)

र प्रदासकार स्रोतका समानामधी प्रकार सरीहर

विकास सुर्व अञ्चल सुर्वकृति ।। नमः रित्यम सम्तरम सम्पन्नमिक्षेत्रवे । राज्यम (See as see six as an 2 ( ) \$5-\$4)

सं= देत० पू= ( मोटा टाइव ) २४---

• रहिन्द्र देख्याचार • 

है, उनका कर्णन है। उन असलारोंने इन्हेजके अनुसर प्रकार विवास आहा। पर्यवानुके मुख्यरूपसे चार सहातेन्यको पालन करने आदिके हारा परितासे अत्यन्त शिष्य होते हैं। फिर उनके सैक्यों, इजारें - व्यक्ति हो कान्यवान पूर्व पून्त हो जाते हैं। हिम्ब-प्रक्रिया हो उसते हैं। स्तेतको उनके

656

(अध्याय ८)

## शिवके अवतार, योगाकार्यों तथा उनके शिव्योंकी नामावली

श्रोक्तमः जोने— धनकष् ! समाधः सम्बोदर, नाम, नामारक, सम्बद्धरहास, युगायतीये केनाकार्यके व्यायके भवकात् । र्शकरके जो अक्तर होते 🖁 और जा अवागरीके जो किया होते हैं, उन समया करीय करियमे ।

रुपनको करा-केत, सुक्षर, बहुर, मुक्तेन कञ्चलीगार्थः, व्यवस्थानी जेगीयक, दर्धिकार, स्टब्स सृत्रि, रहा, अति, सुकालक, मीलक, बेटविया मृति, गोकार्क, गृहाचाची विकार्याः महाकानी अनुहासः, शतक, लाहुली जहाकाल, जुली, रूकी. भूपक्षेत्र, सहिन्तु, सावक्रमा और मक्तीक्र — वे बाराई शतको इस सामने धन्यकारमे क्राइतको अनुसूक्त क्रीरसकार्य अव्यक्त है। प्रमाने अवेदके ज्ञान्तविनवाले कार-बार फिल्म हुए 🐍 🖦 धेनमें लेकर इत्यवर्धन सन्तवे वर्धे है। व क्ष्मका सामया। कर्णन करना 🗐 सुनो ( होन, श्रेतकिक श्रेतक, श्रेतकोतिक, इन्हर्कि, प्रतक्षा, जुलीक, केन्द्रकान, विक्रोफ, विकेश, क्यांक, पासनका, शुक्त, दुर्मेश दुर्गम, दुर्गतक्रम, सन्दर्भवार संबक्त, संबन्दर, संबन्दर, सुधाया, किरबा, शक्ष: अध्यात, सारस्कर, लेख, बेक्काह, स्वाहक, कपिल, आसुरि, वर्ड्डारस, बालकल, पराचार, गर्ग, ध्वर्णक, अक्टिस,

बलजन्म, निराधिक, केत्पृत्कः नवीधन

क्षांत्र, सम्बद्धि, साथा, विश्वे, शुवाना, करम्बन, परिनष्ठ, वैदारक, असि, सा, गुरुकेष्ट, सकल, श्रीवहरू, कृषि, कृषकाह, कुलगैर, कृष्टिक, कारवर, उलगा, कार्यन, कुरकारि, क्रांक, सामग्रेक, प्रश्नाकार, वर्तान्त, कव:सक, सुनीर, इपायक, वर्गकर, हरक्कराय, कौतल्य, लेकाशि, कृष्णी, शुक्तपु, संविक्ष, कृतका, कुराकान्धर, श्रूम, सामीधांम, केतृनाम, गीतम, भागतमा, मध्यिक्क, केनकेलु, ब्रिंगिज, बारक, देवल, कवि, सांस्कृत, सुवेब, चुक्तक, सन्द्रस, क्रमा, क्रमांकर्ण, सम्ब प्रवासक, उत्तर, विद्युप, साम्बद्ध, अक्ष्याच्याच्याः, अञ्चलंदा, क्रामान्, क्रमुकाः, कतः, कृष्टिक, गर्ने, निरुद्ध और स्वयः—ये बोन्सवार्थन्त्री बोह्यस्के दिल्ल हैं। इनकी मंख्या एक स्रो वास्तु है। वे सव-के-सब सिद्ध बाञ्चल है। इनका प्रतीर सम्बन्ध विश्ववित रहता है। ये संबूर्ण शास्त्रीके सरका, केद और केटाइनिक पार्रगत विद्वान, क्षितासम्बद्धे अन्तरक क्षित्रकानपराधक, सब इकारकी आसम्बद्धांसे युक्त, एकपात्र ध्यन्यान् क्रिक्यें 🤀 मनको स्थाने रखने-काले, सम्पूर्ण इन्होंको महलेकाले, यीर, सर्वपूर्वकृतकारी, सरल, क्रांबल, काल, क्षेत्रसञ्ज्ञ और जिलेष्ट्रय होते हैं, सहाक्षकी मालः हो इनका अरकुक्त है। उनके मस्तकः तक शिनके ही किनाकों लगे रहते हैं। शिक्यको अस्तित होते हैं। उनमेरे कोई सो विकास अध्यो ही अदा धारण करते हैं। किल्बीके सारे केल ही कटाकव होते हैं। कोई-कोई ऐसे हैं, जो जहा नहीं रखरे हैं और कितने ही संदा माध्य मुहाने करें हैं। के प्रायः पाल-पूलका आहार करते 🛢। प्राप्तक्याम-स्कानमें संस्पर होते हैं। 🌂 रिशंकता 🕻 इस अधिकानो चुक होते ै :

क्ट्रीन संसारक्यी विषयुक्षके अङ्करको नथ करन है। वे सक्त क्रम धानमे जानेके लिये ही कठिवद् होते हैं । जो योग्यक्यवेंसहित इन विक्वोंको आप-सामकः सदा सिवासी ठक्रराव्यक करता है, यह दिखका भाग्यक ज्ञान कर लेखा है, इसमें कोई अन्यक विचार न्हों करन च्हीचे । (altain 4)

ŵ

## भगवान् शिवके प्रति सद्धा-चिक्तकी आवस्यकताका प्रतिपादन, विविधर्मके बार पादोंका वर्णन एवं ज्ञानयोगके साधनो तथा शिवधर्मके अधिकारियोका निरूपण, शिवपूजनके अनेक प्रकार एवं अनन्यक्तिससे फजनकी महिमा

मानवार श्रीकृष्यके एक कानेवर क्षप्रमु क्षाराज्ञालया प्रदित हुए क्षित्र-पार्वती-संबादको प्रस्तुत करते हुए बोले---श्रीकृत्या । एक सदय देवी पार्वतीने मनमान् क्रिके एक्का-- 'मक्कोम । यो आस्थालक आदिके भाधनमें नहीं लगे है तथा जिल्ला अन्य:करण पवित्र एवं कशीपुत नहीं है, ऐसे सन्दर्श, पर्यक्रोकवामी बीवात्पाओके काले कर किस उपायके हो सकते हैं ?"

पश्चादकको कोल<del>ं - देखि । यदि सामकके</del> अवसे अञ्चलकि न हो तो पुरुषकर्ण, स्वरूप, जप, आराव आदि, जल तथा अन्य सम्भनते भी पै इसके बज़ीपूर नहीं होता 🛊 । यदि पद्धांकी मुहायें शद्धा हो तो जिस विकते भी हेतुसे मैं करके बदाने हो जाता 🖟 1 फिर ले 🕮 मेरा दर्जन, स्वर्ज, पूजन एवं की साथ सम्बन्धन भी कर सम्बन्ध है। अतः जो कुरे बाज़में करना जाते. उसे पहले घेरे प्रति अन्द्र

करनी साक्षिते । अञ्चा ही स्वयनंत्रत देश है और क्यों इस रवेकमें बर्माक्रफे पुरुवेकी रक्षा क्रत्येताली 🖟 । को मानम अपने बर्णामय-थर्मके फलनमें लग्ह गुता है, उसीकी मुझमें बाब्ध होती है, बूलरेकी नहीं। क्यांक्रमी कुलकोकेत सम्बार्क धर्च सेदोंने सिद्ध 🖫। क्षंत्रकारों सद्धानीने वेरी ही आजा रेका। इनका कर्मन किया था। प्रश्लामीका कराया हुआ कर धर्म आधिक धनके द्वारा साध्य है तक अनेक प्रकारके क्रियाकलायमें युक्त क्षेत्र 🛊 । उससे विक्नेबाला अधिकांक फल अक्षय अही है तथा उस धनके अनुपानमें अनेक प्रकारके केल और आफार उठाने पड़ते है। उस पहान् धर्मने परम दर्शम श्राद्धाको कारत को वर्गांशको अनुष्य अन्त्यभावसे मेरी प्रात्मपे आ जाते हैं. उन्हें सुरख्द मार्गमे धर्म, अर्थ, काम और मोश प्राप्त होने हैं । क्लीशम-

सम्बन्धे आसम्बर्ध सुष्टि पेने ही बारबार

की है। अपने अस्तिमान रककर को के हो क्ये हैं, उन्हें कर्माक्रिकांका नेरी उपस्थाने कविकार है, इसरोधा नहीं, यह मेरी निर्देशक अहात 🛊 । जेरी आहातोर अनुसार कर्मकार्गसे प्राप्तनेवाले कर्णाक्ष्मी पुरूष नेती करणने आ मेरे कुम्बारसायने मार्ग और माना आहे. बार्गासं पुरु के जाते हैं तथा की कुरराकृतिरक्षितं व्यापने व्योधका नेता काल शायको प्राप्त करके परभावको जिल्हा है बता है। इसलिये मेरे काले हुए कर्नकर्वको पाचार अवध्या न पाचार औ जो केने प्रारम के बेग पर्यक्र कर करता है, यह सब्बे ही अन्तरी आस्त्राच्या बहुत कर रेग्स है। यह संग्रीक प्रतिके पूर्व अधिक अस्तान-सर्व है। असः की मुख्यों प्रतिकादिक बर्जबर्जना कारण क्ष्मान्त्रं सामा सामित्रे ।

of theretis force duce goth किसी बंबाके रिक्ट का कारत है, उसके रित्ये वही समये बढ़ी हाने हैं, बढ़ी बढ़ी मारी होते हैं, स्क्री मोच है और बढ़ी संस्थान hit word fine bitefe i fer ab क्रमानकार्थ है, यह बार करनांचे पूज बनाया गया है। इस वारणेके कर 🖫 अत्य, विकास कर्ण और केम र पह. बाह्य और परिचय जल ही जान वाहरणा है। गुरुके अधीन जो किविन्त्रीय गाउनावेशन-का कार्य होता है, उने किया काले हैं। मेरे हारा विक्ति कर्णातकास्य को सेरे कुनन आहे वर्ष है, काके आकारणका नाम कर्य है। मेरे बताने हुए अनीते ही जुलते भूतिशरभावते जिल सम्बोधारे साथकके

क्रुत के अन्य कामको अन्य प्रतिकेखा निरोध दिवस साथ है इसीओ चीन काही है। देवित । विकासके निर्माण पूर्व प्रतास समामा अक्षांच्या व्यानेकं नगहरते भी क्षेत्र है; क्योंकि वह पश्चि देशकाम है। विकासीमधी हका रकारेकारे लोगोंक हैंको कह 'का:प्रसाद' कुर्वन है। किल्ने का और विकास करा प्रतिकारमञ्जूष्टराज्येत विकास प्राप्त स्थार विकास है, इस विरक्त कुरुके रिक्ते ही योगको सुलान बताया गया है। योग पूर्ववायोगी हर हेन्द्रेन्यस्य 🛊 र पैरान्यमे अन्य होता है और इसके बोग । बोग्झ पुरूष चरिता हो तो भी कुक हो कारत है, इसमें संशय नहीं है।

तक प्रतिकोक्त क्या करनी पारिने । and representation about their first अभिन्न है । प्रान्तक संस्त्र भी अस्तरमध्य है । कार चोरत्या, चोरीको कुर रक्षात, ईकर अर्थर कालोकका विकास रहता, सुरूपे अस gras, přestat stant rem, de-प्राचीका प्रशान-बद्धान, यह मान्ती-बरान्य, बेरा विकास बारता, ईवाओ प्रति अन्तर रक्ता और सह प्रावहीत होता इस्तुकांद्र निषे विसाध आवश्यक है। यो अक्षाप प्राप्तकारको निर्देशके विके स्वयं प्रश प्रकार क्वांक बनोक बालन करना है, सह जीव है दिख्या कावर योगको भी निद्ध कर रेका है। क्षेत्रे । जनी कुल जलानिक हारा हा। कर्नपर प्रतिपक्षे क्राल्याने एक करके भेरे प्रमानको चीनका उत्तर क्रीकर कर्मकथनसे कुरमाना का काम है। कुछ-क्षानक को कर्त है, उसे चेत्रकर अस्थित्तक

स स्थितान्त्रीकृतं स चेदः सम्बद्धाः । क्यानः अतं कृष्यं केदन्यविद्यानंत्रीयकृतः ॥

बराजा गया है; इसलिये क्षेत्री पूरव कोलके

प्रता मृज्याकृष्यका परिवास का है। कारकारि कार्यनाने हेरित होवार कर्न करनेते

ही पर्पण क्यानी पहल है, केवल कर्न मार्गमानो म्ही- आ: मार्गम मार्ग्य साम्ब

हैना काहिये। डिले १ पहले कार्यकर महस्त्रक बाहर करी कुळा करके बिटर प्रधानकोच्यो जनस हे सरकार बोलका अध्यास को । कुर्वजानो वेरे बकार्य व्यवस्था क्षेत्र आह हो कारण भीव कोनक्त के मेरे कमनरे विश्व के करे है। इस समय में निहीं प्रधार और सुमानेने

भी सम्बन्धाः रक्तो 📳 यो नेप अस निवर्क को क्कानिय है हान्येकी सरकर रहता है, यह मुनियोंने केंद्र एवं योगी होबार मेरा सरकृत्य आह बार नेता है। यो बार्माक्ष्मी कुल बनने जिल्क नहीं है, के नेय broad in sec. and after floor- per मीनते ही प्रमुख क्षेत्रेके अधिकारी है, प्रमुखि अन्यक्रामको चौत्त्वास रक्षणे हैं। केन पूजन के Material E-water with personners with मन्त्र पान, करवी और मनीर--क्षा विकेश

बाल गया है। यह बार्ग, बार, बाल और प्राप्त —मे भी प्राप्तानी प्राप्त प्राप्ता है। उना साम्युक्त को चीप प्रधानको भी बढ़ते हैं। मुर्ति अस्टिमें को मेरा मूकन कार्यः होता है,

भावनीके पेट्से मेरा भवन नीन प्रवासक

नियो दूसरे लोग बात रेके हैं, यह 'बाह्र' क्या का प्रथम कहा पर है तथा औ भवन-पूजन कर मनके द्वारा होनेले केवल अवर्ग ही अनुसरका निरुष होता है, एव

'आर्थ्यपर' महाराज है। युक्ती साम हशा बिल ही 'कर' कहाराता है। सामानाः कर मानको पहर्द पर पार्टि पहर परा 🖫 प्रती

मरा को काजी मेरे जानके जब और वॉ.संटर्ने

कुमरी नहीं जन्म को की प्रत्यकों सामने हुए रियुक्त आदि विद्वारित अधित है और विरक्तर नेवे नेन्य-पुजाने तथा पुजा है, बढ़ी सरीर 'करीर' है, कुलर नहीं। येरी कुलको ही

लगी हुई है, बड़ी 'बल्बी' बड़लाने केना है,

'कर्न' कारण काहिने । बहुर को यह आहि मिलने पाने हैं, उन्हें 'पाने' पाने पाना राजा है। मेरे प्रेरचे करीच्या सुकारत ही 'गर' है, कृष्ण-व्यक्तिक अस्तिक स्थापित सहि। पक्कश-मध्यकी आसूनि, प्रमयका क्षण्यक क्षण स्थानन्त्र आवित्र कांग्राह

कार ही बार्व 'कर' कहा गया है, वेकास्तवन आदि पार्टे । वेरे सरकारका विकास-सारक हो 'भागन' है। जातम अर्थानंत निर्म की सूर्व प्राच्यांक व्यक्ति को अपनानोक्ते अर्थको कार्यभावि कारक हो 'हार' है। इसमें किसी क्युके अर्थको अध्यक्त स्थी। क्षेत्र । पूर्वपारकारका बाह्य अधारा

अवस्थानक विका कुळावें बानका अनुसार हो, क्रांने कुर विक्र रकती क्रांत्रेचे। बाह्र क्षानमे आकार कुल्य की गुना अधिना केंद्र है; क्वारिक इसमें क्वेचीका विकास नहीं क्षेत्र तथा अन्यक्ष वीवनेवाले क्षेत्रेयो की को सम्बन्धा औ रहते है। जीतरकी स्थितां है स्थि सम्बन्धि कविने । बाहरी सुर्वे क्षा के कार्र है। से अल्लिक क्रांड्रले गाँवत है, यह बाहरते शुद्ध होनेवर भी अन्यक्ष की है। देनिया पास्त्र और अरम्पनार

पूर्वक है होना पार्युने किया मानके नहीं। पालकीय फार्य से एकमा विकास (क्रमान) का ही कारण होता है। ये में सक् ही कुराकृत्य कर्ष परित्र 🕻 पर्यूच्य चेता करा करेंगे ? उनके बारा किये नमें बाब अवसा

केने ही प्रकारका फान फान (अपूरात)

a tiber frequency 

424

आस्मान्तर कुळनमें अन्यात को भाग (हेंग्य) है, उत्तीयो में प्रकृत करता है। देनि: । विकास प्रकारता आरमा चान हो है। यह नेस सन्तन्तमधर्ग है। यन, वाली और धर्महारा कारी को किश्वाचनक कराको प्रवास व रएकर हो किया करनी वाहिये । हेनेश्वरी । मारकार प्रदेशक रक्तमेले केना आधार हत्या हो पाला है। क्योंकि क्रमधीको की कर प निस्त से वह मुझे क्षेत्र समान है। ससी कानी देनि ! पालकी होनेपर भी जिल शायकार किया पुराने हैं। अधिक्रित है, उसे इसके भावके अनुसार कर में अवक्र केंद्र है। जिल्ला का प्रकार कुछा न रक्तार है। रहामें स्था हो, यांच पीठे ने कल कहते हते हों, के अन्य की जुड़े दिना है। को पूर्वनेकारच्या हो कारावारको विकास स बारके कियार हो नेरी सरका रेको है, से कक भूको अधिका क्रिक है। चरावेक्टर । उन चलतेके रिन्में नेती अतिको बक्कर दूसरा काई वाक्रिक मान नहीं है तका की निवे भी वैसे पानीची जातिने बक्कर और काई राज्य नहीं है। सुरूपे समर्थित ३३० जनक भाग मेरे अनुस्कृते हो उनको जन्मे कन्पूर्वक मरन विवरितकत फाल अञ्चन कारता है।

मिल्होंने अपने जिलको मुझे समर्पित कर दिया है, जनका को मेरे करून भरत हैं, के महाराम पुरास ही भेरे बार्चिक अधिकारी है। कर्में आठ त्याच सताचे गये हैं। मेरे अस्त्रकारोड प्रति संदूर, नेरी पुत्रास्त्र अपूर्वकार, स्थापेकी भी की प्रजनने प्रयूपित केरे लिप्ने की चारीनिया चेवा आंचा क्रेमा, नेरी कका सुक्षेत्रे विभावाय, कका सुक्ते समय कर, मेर और अक्रमें किसारका होता, कांकार केरी स्मृति अर्थन प्रस्तु मेरे आर्थित गावार है जीवन-निर्मात करना-में आठ प्रकारके विद्व परि किसी मेरेक्टने भी हो से का निवारियोगीय औरान् गरि है। यह मंत्रकारी है और बड़ी वरिवार है। को ऐस क्या नहीं है, ब्या करने बेबोबर बिहान हो तो भी मुझे किया मार्टि है। यांत्रु को मेरर जाता है, का भागान हो से भी प्रेस है। को उन्हार देश कार्युचे, कांचे अस्तर सहज करना कारिये तथा का मेरे समाद ही पुरानीय है। को परिक-पायमे युद्धे यह युष्प, करा श्रमका पान राजनित सरवा है, उसके रिन्हे में अन्तरक भूती केशा है और यह नेते की द्रांतुने काची अंतुनस नहीं होता है।" (artime to)

## कर्णक्षप-वर्ष तथा नारी-धर्मका कर्णन; दिखके धरान, विनान एवं ज्ञानकी यहनाका प्रतिपादन

महारोपमी करते हैं —देवेकार । अब में . प्रियं प्रेक्षेत्रके चर्ण-धर्मका वर्णन प्रतान करता है। अधिकारी, निवान पूर्व लेख सावान-नाववेचेंद्र क्षेत्रों काला खान, आधिकोत, विशेषका

(Su-yo ) up 中 中 中 中 (1)

म में विकासक्तिक कारकार क्रमणेडीय कः । इसमें देश तमें प्रकार स म मुख्ये काम द्वारम् ॥ पर्न कुछ कुछ होने के के कारण कारणी । जायह न कारणीय से व में न कार्यकी व

सियसियु-पूजन, क्रन, ईश्वर-डेम, सक्त और करना, स्वाम्यूर्णका<sup>क</sup> कार, प्रत्येक वासमे

प्रियक्तरम्त्रांतिके न्यासम्बे अस्मान्त्रके साध्यानीका कर्मन हुआ क्रमत है—

क्राचेत्र क्या, सरव-भागवा, संसोप, इक्काइन्डिसे विविधार्वक युक्ते बहुत्वाकर केरा अप्रतिकता, किसी को जीवनी हिना न निजेक्काको कुछ करवा, संस्कृते करना, लगा, धन्तु, अञ्चल, क्षेत्र, क्षित्राचना जान, ब्राह्मका परितान, निरमार अकारन, कारचान, इद्यावर्ग, कारी अंग्र तथा विशेषतः वायक (कुल्पी क्रादेश-अवक, स्थापन, क्षांत्र, प्रीच, विकान- व्या कोचे वान) यह त्यान, व्या और पदानी कारण, महोक्जीत-करण, पराही कारण क्याबा स्वाप, जिल्लो निवेदित करना, स्पष्टा सम्बन्ध, निर्विद्ध कार्याद्ध होका (कांग्रेश्वरक्षेत्र श्वान) वैक्टका स्वारा— म करना, काक्षकी अलग पहल्का, अलेका ने राजी कार्गके सरकाण वर्ष 🕻 । हाहाजीके कर्पने निर्दोक्तः बाह्यंत्रीयते विश्वकति कृता क्रिके निर्दोच वर्ण में है—कृता, प्रतीय,

मीन्द्रों सोवर्ग और वर्षि क्रमिं कुरवरकम् ) निर्देश प्रशासन्त्रों च पन्ति प्रशासनम् () १५ () प्रोत्के पुरस्तानगीकः केन्स्रात्मीक गोलक्ष्य् । प्रमान सक्कार्यक राज्या मुख्ये स्थि । ६० ।। व्यक्तिक पूर्व तथा तथी प्राधिकोच का पुर्वकारण अक्तिपुरूची सु केन्द्रम् १३२० भीरं सारपारं एकाद्रीक विकासमूच्याते । मुक्तीसमानं द्वारत् कार्यक्तं सुप्रतेत्रकात् ॥ ५५ ॥ मानव्यक्रकार मेंगूबे प्रव्यक्तित सेवनम् । अस्यव्यक्तित मा और र्षायक्रकारम् स्वयं । ३३ (। विकेशीय शुक्रविकालको देखान एक पुरानेद्वाम् । यहाराज्यानुसार्थः 💎 एकानोद्यान्त्रविकी ।) 🖫 🛭 आणे है क्षेत्रि महरेशक वा वक्षेत्रेति पार्यात् । सहम्बद्धाः में शर्भ अविद्यानाः सुवर्धानाः । ३५ । मुनिकानुस्थ केलाओं प्राप्तानार्थ कामानिका (Stand) हाई विकामकेलानोक्तीर प्रोपानी () हाई व क्रमानिकोच बोलको क्राप्तांचे क्रियेट हिटा । कालोहर क्रमानिक क्रियोच क्रमानेन हु ॥ ३७ ॥ कर्मान अन्तर्भनेत विकेश अन्तर्भन हु। कार्याध्यक्षक वर्ष रेडे निवास सीरमार्थ ३८ ह महापूर्व दक्षेत्राचे वर्ववर्धानिकाव्यम् । योश्य छन् लोश्य देवद्यानिहासिक्षान् ॥ १५ ॥ निमृतः नीन्तः, द्रापः, द्रापः, वर्ताः वर्षे और कृत्यन्य अन्य—नि वर्षकः और व्यवस्थानः 'पञ्चनन्तं करे पति हैं । (क्योरकनिक्त प्रकाश से सम्बन्ध कामान है।) अञ्चलके विकास करोवानेकी लेका है कि बाली चैचा रोच्या, सरेद्द रोचा रोचर, अधिके शाको रोच्य द्वा, त्यार चैचा हते और सरित्य रोचा के आपना

मानिका गीमा ही गोन्छ आदि भीने कहा उसके १ पत गोन्छ। आने सेन्द्रे का गोन्स १० पत दुन, ३ पत दही, १ परा में और १ परा प्रतास्त्र पान प्रकृत करे । 'सामग्री' अन्तरे लंगून 'तन्त्रदारा' तनारे गोवर, आन्ध्रपास क्यारे दुव, 'द्रीवालक' क्याने हुई, 'तेओओर दुक्त अन्तरे वी और 'देवाव का अन्तरे कुलका जुन सहस को, इस प्रकार ज्ञान्यकों से परित्र किये हुए प्रश्नानकों। अधिके प्रकार है। अने हैं। हुए सम्बन्ध पोत्रूप आदिकों पांचरों, 'मा नसोके' मनारो नामियनित को (मनो) इकार्या हर निरूद 'मा सनोके' और 'संपती इस भागकोष्ट्रभा अञ्चलको पुरत ७ प्रांका कृतकोले पहुलकाल क्षेत्र को, क्षेत्रसं सके हुद प्रात्नकालो कोनार पहकर निरुष्ये, ओक्स उचारण करके यथे, ओक्स गहकर इसके और ओक्स उचारण इसके दिश होते । वैसे मानि स्वरुपने अरमता है। वैसे ही स्वापूर्ण सनुष्यांके राज्ये और हार्याने दिये हर प्रापेको करन देश है। देवक ओसे अधिक्रित होनेके कारण अञ्चल सेनो लोगोने चीवत हुआ है ॥ २९ 📑 ५९ 🛭

• प्रीवर क्रिक्ट्या • 

महाकर्ष, दिल्लाम, बैरान्य, क्या-संबंध स्वाती है। को की परिवर्ध सेवा क्रीक्यर और राज प्रकारको आस्त्रिकोसे निवृत्ति— अस्त्री सराव होती है, बहु नरकवे जाती है। का दल क्योंको ब्राह्मणोका विकेष वर्ष प्रक्रा प्रक्र विकास कियार कारेकी स्वेपस्थकार weeks

क्ष्म केरियों (जीयों) के रक्षम सारके करते हैं । दिनमें निवहता क्षेत्रण उनका विक्रेप क्षार्थ है। यह पानक्षक आक्रमकारोके रिन्धे को उनके सामान की अन्तर्वह है। इन स्वाको और साम्बाधिको की सामे भोजन को करन करिने। करन, का क्षेत्रेयांने प्रधानारीको जानम, तथा जना और पत्नी धर्म तथा अधिक प्राप्त है। क्षाच्या करना तथा करनाव करनाव करना । सोको से बनुवा अनमी प्रकारी मेरे Mrtit : Pfrigt, Miffrit afte geft-it fomfall foreit bie utere fieb gie &, throat and much and \$1 telest कारों — साक्रम, वृत्तिम और कैस्प्रीमी सेमा श्वास्त्रा कर्ने कहा गया है। क्या राज्यक मेरे शीवांकी परत करन रूप रूपने प्रचंदनीके राज्य है राज्यका कारण पुरस्कों। कात । वेरे प्रस्काने विश्वह पूर् इन निवेकी रिन्हे दिक्षित कर्न है। क्राव्यक्तियों जीत्यों क्यानेकों मेरे क्यानका क्रार्न हो मान्त है। कौर क्रमुक्तरियोंके निजे क्रमुक्तर्यका फारून किर उनके निजे कार्यकावर्तकामा विवि-मुख्य वर्ष है। फ़िलोंके रिक्ने परिवर्ध संका ही

इतिष, स्तर, असीव (कोरी न करना), भनिकी अक्षा है से वारी वेश दूबन भी कर and the अब वै विकास विक्रीये समामा-

mine with active a per, my, my, होत. भूगि-सम्बर, केमल राज्ये ही प्रोपन, राह्य प्रक्रामधीरक परस्य परस्य जन्म जन्म वर्गनी कृतन, प्रतापित, स्टेंग, कृतन, विशित्यपेक साम क्षेत्रोको अकका रिकारक, अपूर्णी, कर्राची, काराव्य और दान केन्यू — प्रवक्ता विकास केने प्रतिकृत पूर्वत विकास : प्रवक्तावृत्तिकी विशेषक प्रतिक और वैश्वके किये नहीं विशेषक प्रकार और वेश पूर्वन- ये प्रियम है। वेरे अस्तरको स्वान्यको स्थानको स्थानको प्रियम प्रियमिक सर्व है। देखि । इस प्रयास वर प्रतिक्रिके किये प्रोड्नी कर्मका संबद्ध हुना की प्रांतुक्त अपने अलबावार क्रेयन प्रभार है। एक क्योंकी पक्षा, कुरूरे कारोपको प्राथमी, क्षांतको, बैस्से, कुर्वश्रीका तक, क्षा विक्रियों, कृते तक अन्यतिकों, क्षाप्रवरियों तक कर्याओं बुराकारी राजुन्योका कृष्ण करना, राज और पुराकोके क्रांका कर्नन दिवस । साम होतीपर विश्वास प करक, केवार हो खुटे और प्रार्थिक रिक्ट की इस प्रमुख्यालमें ही स्त्रीनंतर्ग कृत्या, रीजांधा एक चेत्र काम और मेरे पश्चार-मणांधा अन मेरकर, मुहबर संबंधर क्षेत्रमें बांक काम कहिये। यह सन्दर्भ केवेक वर्ग है

gebreut bert viereit ger gibb कुरूव भागानिकारे समय है, वे की आदि किंक्कोंने अनुरक्त हो का किन्छा, पानीसं असे अकार शिक्ष नहीं होते. जैसे जरूरते कामरणका निषेत्र भी स कसार समानि समा सन्तरकार्य है, इसरा नहीं । कारणानि ! यदि । सरकारकी भी आवश्यक नहीं रहती । मैसे

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* मेरे रिक्त कोई विकि-रिकेस नहीं है, बैसे ही। केवार समुख नहीं का बसो—केरा सकत हो करी जात जा कावार जान्वेरियोके रिन्ने भी कांत्रं कर्मना नहीं का अला है। से भी पर्तार्थ क्रिके क्रिके वान्यवस्था भागम रेन्सर प्रतास्था रिका है। उन्हें बारनेकरे परिश्वक वह ही सन्वान्त नाहिते:

प्रसमें संस्था नहीं है। मैसे मेरी Mile page आदि देवलओयो कार्यने प्रयुक्त सरवेकारी है, क्वी क्वार का रिज्योगियोगी आज भी अन्य मनुष्योको कार्यकार्थनी प्रमाणकारणे है। में केरी आजाते. आपार है। क्रमी अभिनाम सञ्चल भी है। इस्तीएके क्रमा क्रांप क्रानेपक्रते का पातीक नाह है पत्त है उस उक्क प्रमुख आधिके मुख्यित व्यापेकाने विश्वासम्बद्धी की पृद्धि होती कारणार्थी है। प्राप्त, होना, कानुहोत्त, 🛊 । मिल कुरलेका भूतने अनुरात है, जहें का अधिकार, कावल और सहाय-पूर का बालीका भी प्रथम के जाना है, जो पहले अध्योख्य के पद मंदित संबद्ध कराया गया बाभी उनके देखते, सुरने का अनुभवने नहीं 📳 ओकृत्या । यह दिख और दिखासन्यनी आणी होती है । अपने अन्यत्रमा, कांध, ओर, - हरणानुको भूत है और उन्होंने नारियो सम्बद्ध अञ्चलता, काम्याने कारमिकार राजा आनगर 🐧 प्रत्येत रिश्वे ब्राह्मर-मीतर कृत्व मी कर्तव्य आदि भागोंका करेकार काम क्षेत्रे सन्तार है । क्षेत्र मही है । इस्तीओ कारक: माझ और वे तथ सक्रम जाने कभी एक एक करके। आक्रमण कर्मको आगार आसी जैनको अलग-आरंग प्रयाद होते हैं और याची स्थानस्थार व्यापे देश जर जाधनाथा सम्पूर्ण मानोबा एक साथ उदय होने सम्बद्ध है। करी विराय न होनेकरे हम गय. मध्यम और जान चार्चक्रम का है। प्रमुक्तेची प्राचन करनी कविने । कैसे कब रहेक अलावें राजकर राजन के अवहर और पीतरके कर्न करके का न करके

बाला है, इस केवल लोग और या नागा.

इसी तरह मेरा सांनिष्क प्रका क्रेनेसे हे

इनके निन्ते भी नहीं है। परिपूर्ण होनेके जाते हैं। हाम, पैर उसक्रिके सामार्गाने कारण कैसे मेरे सैको कुछ साथ्य गाउँ है, जान्य-सारीर धारण करनेशर जो से सामावर्गे का है। करे अनुका समुख्य समझ्यार विद्वार, पुरुष अन्तरी अन्योत्तर न करे । यो प्राणित मानव अनोड प्रति अपनेताना कारते हैं, में

> अपनी अरुपू, स्थानी, कुल और प्रीतनको आपका परकारे रितो है, अध्यक्ष पहल मानोपो प्राप्त राज्य ? विस्त विस्तरी भी कारको पहले किया समाना समानानी क्रदेशक एकपात सामन 🛊 । उन्तरम् स्थाते 🖫 पूरा प्रकार परधाना allegregress farmit elekt mitwirkt fijmin first produ greege anders story were क्रिक्त है । क्रान्त्यों केन्द्रकात, प्रतिकार, प्रतान pår Rugoli per Russr-stupelt på Frenn

> अन्यक्षे भी स्थान है। यह किस विवर्त क्कान नहीं है से कर्ज करनेसे की बका रक्षण ? और की फिल एक्स ही है से कर्न

> कर्मकी भी क्या ज्यासकार है? आह

किस-केरले के स्थापने क्यापन निकरे

किन समावे । किनका किन मनवान जिल्हें

- व्यक्ति विकासिक र 

प्रमान करकार-कुकी आहें। होती है । यहाँ 🍄 करवाक क्रान क्रान करना कालिने । नवः विकास इस कारको सब निर्देशकी

रणा है और किन्नी मुद्धि सुनिवर है, ऐसे सुरूत होती है; आर: परागर निधूति सरमुख्योको प्रकारक और चरस्येकमे माँ (जनव-मन्द्रम हेशून) को प्रमीरके रिस्ने द्वार (apparel tt)

बीकृष्ण जोते- कर्वत्र कहर्षिक्रवर ! क्रब्यर अञ्चल सुक्ष्म क्रेनेवर भी इस बन्मको

# पक्राक्षर-वक्तके महास्वका वर्णन

निवारों (जन्में) का बीज (जूल) है। वैशे का किसी कुद्धिकर् (बेलन) कारणके करके बोजने पहान् कुछ रिप्प हरता है, उसी किया उसने 'फर्जा' मही देखा गया है।

आन सन्दर्भ प्रापंके सहस्राचर है। अब मैं न्यून् अर्थने मरिपूर्ण समझन चारिने। आको प्राप्त प्राप्त-क्यांत प्राप्त-क्या स्त्याः वर्णेन सुरक्ष पाएम 🕻 । प्रथम-को कहा—केवली नका ! ब्रह्माका-क्यके महान्यका विकास्त्रका क्रमेंन हो भी करोड़ क्लोंने भी नहीं विकास क रामाताः अतः संशोधने प्रथमी परिवा सुनो —बहने तथा रीकानको दोनो कन्य बह बहाधर (प्रमातकील बहाधर) क्या समझ विभागमध्ये सम्पूर्ण क्रावेका मानवा कहा होनेके बाराम विभा काम है और मान गमा है। इस मधाने जावन से बोड़े ही है, मांतु यह महान् अर्थाने सम्बद्ध है । यह बेह्मक और अपन्यतः यह अर्था-अपन्य-मान सारतन्त्र है। योक्र देनेवारत है, फिक्की अमहिकानके परंप क्षा रह है। वैसे मह अग्रामक्षे विद्यु है, अंदेशकृत्य है कथा कोर अंकारध्यक्त अवाधिकारको प्रकृत है, विकासकार प्रकार है। यह पान प्रकारको उस्ते प्रकार संस्थाने क्रुप्तनेकारे अपनान विश्वियोगे कुछ, ब्रिक, औरतेके करको दिन्य भी अन्तविकालने ही निज्ञ विशासकार प्रशास पूर्व निर्माण अरानेवाल्या, सुनिश्चित है। वीचे अरेक्य हेग्लेका व्याध्याताः पात्र है, अर्थकान (अक्क निक्रम है क्वेरधको उसी प्रकार क्वकर तीन संसारकेचीके कुर्व करनेताला) तका वर्णकारका गर्भार कार्यानक क्रम याने यूने 📳 🕬 ने बचन है। इस मन्त्रका नुससे सुरस्त्रोंका मनवान विश्वतक न होने से यह समार क्यारच्य होता है। सर्वेष्ट रिज्यों सन्धुर्य अन्धनप्रसम्बन्धी जाता; पनीमि प्रकृति जह केल्यारियोक्ते सारे क्योरयोक्ती विश्वीक्षेत्रे विश्वो 🛊 और जीवन्त्र अनुसरी । असः हुन्हें प्रकास पूर्ण 35 नारः जिल्लामां सम्बद्धाः अनिकादम् देनेसाले सम्बद्धाः ही है। अभूमीको सेन्सर किया है। यह आदि बढ़कर-कर राजार्थ करमानु-वर्गन को ग्राप्त भी बढ़ागर राजा है,

🌣 इस इक्सार-अध्यये तीयो गुरुतेसे क्रांतेत, कर्नक, क्रमंत्रातं, शुनिवान्, कार्य-वानी प्राप्त विका प्रतिक्रित है। हेराज आदि को सक्त क्या करका हुत है, में सम 'नम्: दिन्तम'हरः वन्तमे हानकः विश्वत है। सुरू पर्यक्त-क्याचे बहुत्रहरूकामारी साधान कामान् क्रिय स्टबलान बाव्य-कारकार के विशेषकार है। आस्पेक क्रमण्य क्रमण्य पान गया है। सिन

चीक्षेप रिन्ने वर्ग करने और अवनंते कर्णनका अन्देश दिवर काल है । अन्ते कर्णन और मेश भी देशे याते हैं। शहः विकास मारनेसे शर्मन परमाना निमन्ते निम प्राणियोके असीरायंकी विनीत् वहीं होती। कैसे रोगी वैद्यके विकास सुरको रहित हो हेन्छ महाते हैं, अने महार सर्वत विकास अवका न हेर्नमें संपादी और जन प्रधारके देख भोगने है।

अनः यह विद्यु हुआ कि प्रीयोक्त संसार-साराओं इन्द्रम वार्गनाले वार्गन अनादि सर्वेत परिवर्ण स्थानिक विकास है। में प्रमु असी, मना और अन्तरे सीत है। ज्यानको ही निर्मात है तथा राजीव को परिपूर्ण है। उन्हें ज़िल करने करक कार्यको । विकासन्त्रमे अस्ति सरकार्याः विकादानको सर्वत है। यह प्रकारत-सन्त अन्यत अभिकाम (माम्बर्ड) है और के दिल अभिनेष (पाष्प) है। श्रीपद्मन और अधिनेय (कारक और तथा) कुछ होनेके कारण परविश्वयक्तक यह क्या 'मैंड' सरका गंबा 🛊 । ३५ तमः निरुत्ता का जो और इतना ही परप्पद है। यह निरम्ब विकिन्स्यक्त है, अर्थका भी है। या जो रिक्यम स्थलन है, यो सर्वात्र, चरिएमें और Mitteller: Prifer E.

को समस्त लोकॉमर अनुबद्ध करनेकारे है, ये जनकार तिथा कुठी बात केले बह सबारे हैं ? को सबंद है, वे में नवाने विकास करा निरा क्रमात है, काम क्रान्स-प्रा

🕯 ? विकास सम्पूर्ण क्षेत्रीले कामी परिवास की नहीं हुआ, का सन्देश विश्वने जिला निर्मात कारण — प्रकारण जनावा प्रमुख्य विका है, वह जनसम्बन्ध है है, इसमें संसम् नहीं है। period flagre queen unique for my र्जनके मक्त्रोक अञ्च करे। यक्तर्य कुरू-करके विश्वको ईक्तके बक्तविया अञ्च ५ करनेकास पुरूष परवामें पाला है। ज्ञान क्रान्यक्रमात्रे होत् मृतियोगे व्यर्ग और गोक्रकी रिजीक्रोड रिज्ये को सुन्दर भारत कर्या है, को सुध्यक्ति सम्बद्धमा पाहिने। यो कारक राज, हैन, अस्तान, काल, क्रोप और कुरमञ्जा अनुसरम क्रानेकात हो, बह क्रमाना हेत् होतेन सराम पुर्वाचित कारण्या है। <sup>क</sup> स्थानका एवं रागने कुन कारण जन्म-नग्यक्त संस्थार-क्रियको संस्थित कारक क्रेमा है। अस- यह कोमान, लॉलन अन्यव्य एंक्क्न (चेक्करवृक्त) हो से भी क्लो पन राज ? किसे सुरकार कान्यासम्बद्धे प्राप्ति के तथा पाप अवस् क्षेत्रीयत काल हो जान, जह समय सुन्दर क्रव्यानमध्ये पुरत न क्रे तो भी फोजन तथा सम्बद्धने केन्य है। मनोबरी संस्था बहुत क्षेत्रेकर की जिस कियार बहुआर-सक्त्या विश्वांत सर्वात विश्वां किया है, इसके समान कहीं कोई दूसरा क्या नहीं है।

क्याचेने । परंतु को राज और अक्रम काहि

क्षेत्रोंने प्रका है, में ही सठी जान कर सकते

है। वे एक और अक्रान आहे केन ईक्स्पे

नहीं है: अब: ईबर कैसे बुठ बोल सबने

पदकर करावे कही अहाँ सहित संस्कृत

उपरोक्तानको स्थापनुष्टमः स्थाप कर्णा निर्म्भकृत्वकः, दुर्भागकृत्यने ॥

+ महिला दिल्लाका +

मेर और पास विसमान है; अत: अतके शमान दूसरा कोई सन्त कही नहीं है। साद करोड महायन्त्रों और अनेकानेक अवस्थात या महश्रार पत्ता उसी प्रकार विक है, जेसे युनियो सूत्र ३ जिलने दिष्यासन है और को-जो

विद्याल्यान है, वे एक प्रदश्ना-स्पानकी

शुरके पश्चिम कान्य है। जिलके इस्पर्ने 🌣

WEL

माः जियायं यह महत्रार-समा प्रतिशिक्ष है, क्रो दूरते बहुतंत्रकड क्यों और अवेद

हास का विका और समल सुध कुलोका अनुकुष पूरा कर किया । आदिये 'नमः' क्को बुक्त 'शिकर'—वे तीन अकर जिस्त्वी विद्वाले अवसागमें विदायान है, अस्तरः सीधन स्वस्त हे नया । बहारधार-नवाके जबने लगा हुआ पुराव वर्षि वर्षिका, पूर्व, अच्छा अध्या अध्या भी हो तो यह विस्तृत शासांसे क्या प्रकेशन है ? जिस्से कारकुरहे कुल हो जाता है। (अध्याद ११)

'कें- अन: जिल्लाव' इस्त मन्त्रवदा कव

बहुताक्ष्मंक अपना रिक्षा है, उसने सम्पूर्ण

पञ्चाक्षर-मन्त्रकी महिमा, उसमें समस्त बाङ्गयकी स्थिति, उसकी इपदेशपरम्परा, देवीरूपा पञ्चाक्षर-विद्याका ध्यान, उसके समस और व्यक्त अक्षरोंके ऋषि, इन्द्र, देवता, बीज, प्रक्ति

# तथा अङ्गयास आदिका विचार

देशी मोली---महेशन ! मुर्जन सुर्महत्य रोज्येले की बृचिम, कुलस, निर्वय, समी, एवं कल्लिक करिकातलये जब साग संस्तर धर्मने विक्या हो पायन्य अञ्चलकारे आफादित हो जायगा, वर्ग और आसम-राज्यां आकार नष्ट हो कार्यने, वर्वलंबर क्षारिक्त हो अस्यात, स्थापन अधिकार प्रेरिक, अनिश्चित और विकर्तन हो सामग्र, इस समय उपदेशको प्रकारी यह हो अन्यनी श्रीर पुरु-किन्यकी पंग्यक भी जाती खेली,

पुला हो सकते हैं ? महादेकजीने कहा—देखि ! कारिक-कारक्के मनुष्य मेरी परय वनोरम पश्चाक्षरी विधाना अञ्चल से चाँतनो भावितवित होका संसार-अञ्चल पुरू हे जाते हैं। जो अक्टवनीय और अक्टिननीय

🕇—उन यानसिक, शास्त्रिक और प्रार्शिस्क

विकास्ता जब करेंगे, उनके रिप्से वह विका ही संस्कृतकाले सरनेकाली होगी। वेदि । मेरे क्यांचार प्रतिहासूर्यक यह बात कही है कि चुनरूर नेस प्रतित हुआ भक्त भी इस प्रकारण विकास हारा बन्यनसे एक हो वाला है। ऐसी परिनिधतिने आपके नक्त विका क्यापंते देवी कोली—चनि मनुष्य पतित क्रेकर

रमेधी और वृत्तिमध्या है, वे मनुष्य भी

चीर पुराने वन लगाकर गेरी प्रशासरी

राजीया कार्य कारतेके कोच्य न रह जाय हो। उसके क्रम विका गया कर्म नाककी ही अभी करण्येकरून होता है। ऐसी दहानों पनित सारव इस विद्याद्वास कैसे मुक्त हो सम्बद्धाः है ?

यक्षदेवकोने कहा-सुन्दरि । दूपने यह ब्ब्यून ठीक कात पूजी है। अब प्रस्तका अतर

पुन्न गण्याची सीक्षा रेप्यार सैसी, गुरिया मैंने प्रद्वावनिके प्रति प्रात्तेक गुरूनो एक-एक (कारणा, प्रोत्ता) अवदि शुलीचे पुन्न प्रया अवस्थित साम्यो पश्चि अध्ययेका उपर्देश प्रद्वापनिकायम्य क्षेत्र परिच्यानको केस पुन्ता विकास सोकारितामक प्रमुक्तिने भी अपने

संस्थानक अन्यत्रक प्रवाद सूरी किया था। पून विकास अधिक व्यक्ति वृक्ष स्थात ? सूर्व भीता स्थान कोवनक (अन्य) क्योंक की स्वयुक्त न्याने सूर्यी क्यानेक अन्यत्रकार्यां केल क्यान को की व्यक्त कार्यां के क्यानेक का केल

बाद करना न्यूना कातवा (शत्या) करतात. अकारपापूर्वकः मेरा मूजन करे के का निरसंक्ष्य करवाताती के सकाव है। किंदू

चढ़ाक्षर-प्रकार मिले हेला प्रतिकता जी है। को देखार आर पेकार और क्या खरकर एवं करते हैं अना कुमरे हिंग को क्या प्रकारक स्मोद्धान स्माने क्यांक्को कुमले हैं जई इस स्माद्धार की स्मेनको प्रमान क्यां क्षेत्र)। पांचु को क्यांक्क्षक प्रकारक प्रकार है एक बार मेरा कुमर कर नेता है, का जी

ही एक कर गेरा कृत्य कर तेला है, का जी इस नवारी ही जाराओं मेरे वाको कोच माना है। इस्तियों तथ, यह, इस और निवय वाह्यक्षाहरा की एकान्सी करोड़नी कर्माने समार की नहीं है। मोई कह है का कृत, जो नेक्सक्य-नवाने क्षय केंग एका करात है, जह अध्यक्ष ही संस्थानकर्ते हरकरण का स्थान है। ऐति ! हैकान करोड़ क्षा उद्य किराके कह है, उस प्रदार का व्यान्तर-क्ष्मके होरा की क्षाक्रकार्त मेरा

कुरवारण का शास्त्र है। ऐति ! हैंगान असी वीच प्राप्त निरामी असू है, उस प्रश्नात का ब्राह्मश्रीर-क्याने होंगा के व्यक्तिक है। कोई कुरत कराया है, का पूजा है असा है। कोई बर्गात है का अर्थाता, का इस प्रश्नाक बर्गाता हम केंगा शूजन करें। केंगा का बर्गाता -क्यान करेंगा, मूलते से पूजा है कर महीं, जब कोकारों जीनकार इस प्रकार हारा केंगे पूजा किया करें। कियाने क्यानी बर्गाता क्या है। असा देखें है क्यान अर्थाता क्या है। क्या क्याने सेंगा पूजा करवी है क्या नेकार है। व्य प्रमुक्त नाम संस्था प्राप्तका अधिकार है। इस्तियों यह सेक्षण प्रमा है। प्रमुक्त प्रमाणके के सोच्छ, केर, व्यक्ति सम्बद्धान के क्षण स्था प्रमुक्ति सम्बद्ध केर्स हुए है। प्रमुक्त सम्बद्धान के स्थान है और सारा

प्रकार अक्रमिने विश्ववार वर्ती होता हो जाता

है, तक में अनेकल के रिवार चुन्त है। दूसरा कोई क्यों की कुछ । इस समय समान केरण और राज्य बळाडूर-स्पूर्ण निका होते है। अस- मेरी प्रसिद्धों धारिका क्रेनेके कारण में न्या नहीं होते हैं। स्वरूपन मुक्तने प्रमृतीत और पूर्वक बेक्टी पूक्त सांहे होती है। Arreging Represents upffelten steer कानेश्वास अवस्था जान्य क्षेत्रा है। यह क्रान्यकार्थने चनावान् नाराव्यक्तेत्र सामान्य प्रतीतक आक्षा के चलके जीतर प्रेय-क्रम्बाना क्रम्प काले है। इसके जानि-कारानो प्रकृत्व अक्राचीका अन्य होता है। प्रकारी की लेकांची की बरण पात्री के, जिल्ह कोई स्थापक न क्षेत्रेरी क्षेत्र कर नहीं करें के। तब उन्होंने पहले अधितारेताची क्रम प्रकृषियोकी एडि परि, जो उनके मानवपूत्र करो पर्य है। इन युगोकी निर्देश markly first farmer many spent कता नक्ष्में । कोश्वर । मेरे क्रीको कृष्टि प्रदान परिनित्ते। इनके इस प्रकार क्रवंच क्रम्पेक चीव मूल कारण करनेवारे

वर्षि मुलोद्वारी क्रमकः उन मौको अक्षरोको । बाद "तिकान" प्रकार । बादी वह प्रकाशकी प्रहल किया और बाज्यवायक पानमें मुक्त किया है, जो समस्य श्रुतियोधी सिरमीर है मोधारको क्या । स्थापे प्रयोगको कानकर तथा सम्पूर्ण सम्बद्धानुस्थानी सन्तरन प्रभावतिने विकिन्त् को निर्मू किया । बीजवनिन्ते है। यह निर्मा पहले-नहरू मेरे सारक्षात् उन्होंने अपने पुनोको कमानम् पुनारो विकासी; हमरिको मेरे ही सरकारकार कृताने का क्यापात और वसके अर्थका भी। प्रतिस्थादन शरनेकाली है। इसका एक देवीके क्रमोक विचा । संक्षाम् रावेकविकास्य प्रकृति काली जाता काना प्रतिने । इस केलीकी का बनारकको बाह्यर मेरी आराजनको अञ्चनकोच कवने हुए सुनर्गके समान है। इच्छा रक्षणेत्राते का युनियोधे कावत कावते । इतके योग वर्षोचर कारायो को इस है। यह हुई पद्धतिले इस मन्त्रका का करते हुए का पुजाओं और तीन नेतीसे सुनोधित ई। मेरके राजीय विकास पुरुवान् वर्णस्य इतके मानवार बाराम्यकामा पुकुट 🕏 । निकार एक महाक रिवा क्योंतक तीता के क्षश्रीने पक्ष और अपन है। अन्य के सपरात को। ये रनेकार्याको रिज्ये अस्तरण इत्योगि जन्द और अभववती सुख है। क्रिक्स के । प्रातिक कार्य केवार कार्येप प्रकारकी क्षेत्र है। यह समाग्र प्राप स्वाकाचे राज नवे । वर्षा अनको स्वाका करु । स्थानोदो जनको स्वा सन्पूर्ण आधूकारोसे रही भी, यह सीमान् मुहामान् वर्तत स्त्रा है। है। देश कामानोः आसमया मुक्ते क्रिय है और बेरे बसारेने मिल्यर कारकी। विशासकार है। इसके बाले-बाले ब्रीवराने राज गरी है।

सामाल करें क्लाश ट्राईन दिया और का क्रमावित के द्वी है। ये वर्ण है—मीस, असर्व व्यक्तियोको पञ्चाक्तर-अध्यक्ते न्यूनि, कृष्ण, सुद्ध, न्यानिय प्रथा १५८ । इन क्लॉका क्रम, देवता, बीज, क्रांतर, बीलमा, बरि देवन-देवक क्रांतर के तो होते निर्मा करहान्यास, दिन्तक और किनियोग—इम और नादरी कियुवित करना काहिये। स्था बालीका पूर्वकानो प्रान करावा । विक्यो आयुर्जन शर्द्धकाके समान है और संस्थारको सुन्ति को इसके किये की उन्हें नाइकी आकृति दीवविक्ताके समान। मचाकी सारी विकिन्न करानी रूप के कर सुन्ति ! वो हो इस 💳 सनी अक्षा क्याके महानाम् क्यानार्थे कहा कह गये। बीजका है, समादि कार्ये दूसरे अक्षरको इस और देण्याओं, असुरों तथा मनुष्योंकी क्यानक सीम राज्याना प्राक्षिये। हीर्य-हाहिका भारतिभाति विकास करने राने । 💢 सारहर्वक को कीवा कर्न है, उसे कीटक

क्ष्म इस उत्तर विद्या प्रकार्यको और पश्चिमे बर्जको प्रक्ति सम्प्रता जहिये। क्रास्थ्यकः वर्णन निरुष्य कारतः है। अर्थन्ते इस वर्णने वर्णने ऋषि है और वेरिट इन्द् 'नगः' पदका प्रयोग करना कर्किये । अस्के 🏗 । क्यन्ते । यै दिस्य 🛍 इस मक्सका देवता

बेटन बढ़ी रहेजा का रहे है। इसके अहाँने इस क्राधिकोच्छे प्रशिष्ट हेसाबार पीने प्रति प्रत्यारके कर्ण है, बिज्जी रहिमार्ग

🜓 । यसमेद्धे ! फीनम, अवि, विकासित्र, अद्विता और भरकुक-चे नकारादि कर्णकि क्रमदरः पर्दम याने तथे हैं । नायती, अनुस्य, विद्युप, ब्यूक्टी और वित्तद् ने कार्यक्र पश्चि अक्षांके क्ष्म है। इन, ख, क्ष्मि, ब्रह्मा और स्थान —ये क्षत्रमाः का अक्षतेके बेचता है। बराको । येरे पूर्व अली, बाले दिलाओंके तथा कारके—मुंबर पूज पूज मकारावि अक्षरोवे सम्बद्धः स्थान 📳 मञ्जाक्षर-नकावय यद्यात अञ्चर उद्यात है। दूसरा और पौधा भी अपन हो है। परिचा कारित है और सैमरा अधर अनुदास नावा गरा है। इस पक्काप्र-सम्बद्धः — कर विका दिन, चैच, सुर तक बद्धाक्षर कर आने । र्वेष (प्रिमसन्त्रन्ते) कीम प्रकार वैश विद्याल क्या है। नकार निर कक्ट नक है. मेंकार किया है, 'कि' करक है, 'बा' नेत्र है और यकार अच्छ है। इन क्लॉके अलाने अक्षेत्रे प्रमुख्येन्स्याको स्वयं स्टब्स्य क्रान्त्रः स्तात, सन्द, हुए, बीध्द और ब्यू कोड़नेसे अञ्चलका होता है। १

हेपि ! बोदेसे नेदके साथ वह तुन्हारा

नमः पारचोः नां कोरुवस्य नमः नामी, विशिष्योग्यक नमः व्यक्तिः।

रिक्क्य के स्थानमें नयः कियाये कहनेसे क देवीका प्रमानक से जाता है। जात राज्यकारों वर्ताने कि वह इस मधाने यन, कानी और जरिनके घेटले हम छेनोंका कुमन, सन और क्षेत्र आदि सो । (मन अर्थाके चेवले यह प्रथम तीन अवतरका होता डै—माननिमा, कविक और शारीनिक ।) देनि ! किस्स्वी पैसी प्रयक्त हो, जिसे जिल्ला सम्बद्ध निरूप समेद, विद्याली बैसी कृष्टि, प्राप्ति, सम्बन्धि, प्रत्यक्ष एवं केन्यता और जैसी 🕏, करके अनुसार सह जार्जनिको सन कभी, चर्च कही असवा रिक्त किरमी भी साध्यमध्य मेरी प्रशा कर अन्यक्त है। कारकी की हुई यह कुला उसे अध्यय नोक्षकी प्राप्ति करा देगी। सुन्दरि । बुक्रमी का राजका को कुछ कर या व्यूकायमे मित्रक गच्छ हो, यह वहत्वासकारी तथा पूर्व हैया होता है। तथानि को मेरे भक्त है और कर्ष करनेथे आवन विवस

की कुलमान है। उस बहाधर-जन्मने जो

प्रोक्को कर्ण 'क' है, उसे करहवे स्वरसे

किन्निक किन्न जाता है, अर्थात 'नम'

 <sup>&#</sup>x27;80 अल्ड स्टिक्स्पक्रमरी क्लाव क्लांक क्लंब क्लंब क्लंब केल्ड रेक्स केल्ड में मेक्स में प्रतित्त वो भौत्यकं इत्यादित्यक्ष्यासम्बद्धोन्द्रविक्ष्यकृतिकान्द्रभाविकान्त्रे वर्षे विक्रियोगः 🖟 द्वित्रपूर्णके इस मर्गनके अनुसार मही किनियोग-साम्य है। अन्य-महान्येश आद्यो को विनियोग दिया गया है, बहाने उठ बीजम्, सन् असिः, निरुष्टं हो। बोल्सस् इत्या आगा है।

अपन्यस कारको क्योग में सम्बद्धा कार्यक —25 व्हें इट्यान कर, 45 वे हिस्से हुन्छ। की में विकास समाह को दिने समामान हम् को से बेक्कावान सीमह की में अवसान परंद इति इरपरिकाश्चिमारः इसे सह कान्यका स्थाप है— क्या - ३८-३८ अनुवाला का, ६८-३ सर्विधा में भी में मानवानी कर की है। अवविद्याल का की वो वर्तसीव्याल हर, की वे मरहान्यस्पन्ताच्ये नकः । विनिधेतमे को अपि उत्तरि असे हैं, उत्तरा न्यस प्रस प्रयार सम्बद्धन साहित्ये । ४५ कामदेवांनी मार-शिरावि, भेरिन्स्कान्दसे कार-मुखे-शिराव्यं अध्याद क्यां, व बीसाव तथः मुखे, व शिरावि

< स्कीता विकास क Pierre Lanca de La Principal de la Company d

(असवर्ग) नहीं हो पने हैं, उनके रेजने सर्गः 100 दह हैं, विलक्षे किया मध्य-वर्ग नियम प्राचीने की ही रिवन करण है, यह होता है और जिसके होनेहे कर-बार्न अवस्थ निवासका प्राप्ते पारमा कारण कारण कारणे । अन्य में । सावार होता है । पहले मचली है।इन लेकेन्द्र कुन कियान

(MARIN 49)

गुरुसे मक्त होने तका इसके कप करनेकी विकि, पाँच प्रधारके कप तथा क्रमकी महिला, मन्त्रपणनाके रिज्ये विधिक प्रकारकी मारवओंका महस्य राजा अंगुरिन्दोंके उपयोगका कर्णन, कपके निये उपक्षेणी रजान तथा दिला, जपमे कर्जनीय कार्ते, सदाजारका बहुत्व, आसितशताकी प्रशंस्य तथा पद्धाक्षर-पद्धावी विशेषताका वर्णन

क्रमणी निद्धि क्षेत्री है और क्रमने महत्त् पान जाल होता है। सिरम्पनो स्वाहित कि सह स्वाहे एक्कोन्स क्षाप्तिनी, स्वयंत्रीता, स्वयुक्तराज्यक्ष, श्वालको भवतात्रका एवं प्राथमा गुम्बदी सेवाचे अभिना है, नार्षे कुद्र क्या रसके हर प्रकार्यक रूपे स्टब्स् को । प्रकार स्थान अच्चे नन, पार्टी, प्राप्ति अर्थेत वाच्छे शासानंबर कुमा करें। यह बैक्स हो से गुलाये चरित्रमाचने हाची, चोहे, रथ, रस, क्षेत्र और पूर्व जाहि अधित को । को अपने रिक्ते रिक्ट्रि प्राह्मक हो, यह सम्बंध दानमें कृतकार न को । स्थानका सब सम्मातिको-महित्र अपने-जानको प्रत्यो नेवाने अधिव कर है।

(नकारेकर्ज करते 🧗 ) बराक्ये । पुरस्ती विशेषक् वृत्या कामें, पुरस्ते क्या क्र्यं अगरुपाद्वीतः, विकासक्षेत्रः, स्टब्रुप्टीत्व सच्या द्वारूपातं कार्यक्तं प्रारम्भः सक्यतं वारे । प्रतासंबद्ध विकित पारवर्ग अवस्था व्यक्तिको होता संस्कृ हुए पुरू अन्ये पुरूप विकास , स्रो को कर किया करते हैं, का उन्हा विश्वास एक क्षेत्रक एकती होनाने का चुका हो, केता है। येथ अवस्थापुर पाछ पति मुख्यी रेसकी प्रथा पार्थवास हो, ज्ञातातिहरू, विरामितह और व्यक्तिरह अवस्थातिहरू है और इन्यालपूर्णक पान होनेके साथ ही हांक्षणाओं भी पूर्व हो तो। काल्के सुद्ध हो बच्च हो, पूरा विशेष सुद्धिके रिको पूर्ण कारकाने रखे हुए परिचा प्रत्यकुतः शक्तकुद्ध कराने व्यवस्थात अन्तर, पृष्ट-मान्य, बच्च और आधुनन्तेश्वर असंस्था कर्मा को सुन्दर बेक चुनले किएमिन करें । क्षात्रको विकास प्राप्तको प्राप्तको प्राप्तका प्राप्तका व और इक्कानोची कृष करकार राष्ट्र-बटका, नहींके किलारे, मोशास्त्रके, देवलावर्षे, किस्टे स्ट्रै परिक्र स्थानमें अवसा कामें विद्वित्यक्तक कार आनेवर सुध निवित् कुम नका एवं सर्वकेषरक्रित सुन केरती पुर अपने जल कियाओं अनुस्कृतिक विधिक्षे अनुसार केता क्रान है। एकाना क्रानके आरम्ब प्रस्तिक हो इब स्वरते इन दोनीके क्षा काल प्रकार दिवाले पार्शवस्ति हरा प्रकार नवालिक निवासनंत्राको ज्यारक करावे । व्यवसर क्यारक कराका Filteretteretteretterlichetteringen er mind nettentretteret seiner ertette granz.

रित्यन्त्रो एव अवस् अवस्थितंत् हे — 'ह्याल भारताम हो, महान हो, सोन्पन हो। रिल हो। इस मध्ये पुर केल्पको स्था और अस्त अक्षण करे*" । इस अव्या*य गुम्को क्या और अक्षा कार्या केला कुछार्यान्य है संगठन कारके पुरक्षाराज्यकि प्रतिकेत का गणना क्ष क्षात थे। यह महाम सीथे, क्षात अवन्यवासने सारशासूर्वक निम्न एक कुन्छ अर्था मेनलेका यह किया नहें। मो हेल भारता है बहु परन नारिको प्राप्त होता है। यो प्रतिक्रिक संक्रमके स्वयूप्त केन्य्रक राजने केन्य्रक कराता है और पन्छंद्र मिलने अवहर है, कारे राज्यका चीनुक वर अवस्तुमंद दृष कर केल है कह 'चीरक्रारनिका' कक्काल है। जो पुर्वापाय पारचेंद्र अतिवीत नीव पार्थक पीतरे हैं, and their particular green und und

है। यह विश्वासका विद्या हो जात है। प्राणकाओं काहिए कि वह पुद्ध वेकने बीता कान्ये कुन्द अन्यान कोन्यार अन्ये इत्याने कुन्दर साम जुन विकास और जाति पुत्रका विकास कान्ये कुद जान को पूर्वकी और बुंद विद्ये कोन्यारकों केंद्र, विकासों इत्यान की तथा कान्य कान्ये कान्या कार्या अन्ये कुने। इत्याद कार्य कान्यो-कान्यकी विकास कान्या कार्या क्रम और अन्यान विकास कार्या कार्या क्रम और अन्यान विकास कार्या कार्या क्रम और अन्यान कार्य की और विकासका कार्यो का् का्याविका कुन्द क्रम केर्यानको कार्या कार्यो का्याविका कुन्द क्रम करें। सामक क्रम कर्या के

उन्हें पूर्व कार्य है जार नाविक राव उससे विकास किया गांचा है -- ऐसा आक्रमधीनकार, विक्रमीया करूर है। से हेवे-मेचे कासे एक एक साह और असह को को अक्रोके काथ प्रकार सम्बद्धान क्षारम करता है, सरका यह यन 'गरिया' प्रकारक है। विका अपने केवल विद्यालय क्रिक्टों है अवका कहा बीचे अपने अक्रोंका उक्का होता है बना जो कुरानेत कारणे पहरेश भी उन्हें कुछ सुनायी गाँह केल, हेर्ड करको 'प्रमान् प्रकृते है। निस क्यों अवस-व्यक्तिका एक वर्णने सुनरे कर्मका, एक बहुते हुन्तरे बहुन्तर क्रम संबद pile applies with the meters freezent free for the "store" wh क्षत्रकार है। क्षात्रिक सब इक गुन्त है कहा केस है, उन्हेंचू कर रहे पूर्व करा देवेकाल क्रमान करेता है, बारना क्रमान कर साम कुछ अञ्चल परम 🛊 स्थान स्थापने कर असरी औ कुल अधिक 🔤 वेरेकाम है। प्राथमिक के का होता है, अर्थ 'श्रुलचे' कर कक्ष्मे हैं। अनमं सम्मे की आहे. और अन्यवे प्रान्तवान वहा हेन्स केंद्र कारका नेवा है। सक्तर्यकेता वृद्धितान् राज्या प्रत्याच्या कामे सामा बारमेस बार क्षा का का का है। जो ऐसा अपने अस्तर्य हो, यह क्रमणे इतिहेद अस्तर रिकारक को करोड़, ३००ने की मध्योतका मानसिका क्षा का है। की, और अवक एक नार क्षानम् यः सन्तर्भ क्षानसम्बद्धाः वर्धे । इन क्षेत्रीये सर्वा प्रकारक केंद्र मान 💷 है।

वित्य साल् पूर्ण पाल्यु प्रोधकाराम् विकासीत्राति । एवं स्थान् पुर्णकाराम वैत्र साः पाल्यु ।

· Hilly Servery 4 paracountel se annagel translations and the considerance are site elementalisation des समर्थको अनुस् यो आस्त्रातील जन जनकाने सुन् है। कुलो अंगुरिन्कोके साथ

बहुब्रमुख कल केंग्सल कहा जाल है। इन अपूर्वाइल जन करना काहिने; वनोनित प्रति प्रकारके क्योंकेरे कोई एक वय अवकी अञ्चलके विकास विकास दूशन कर निकार सर्विती अनुसार कारण कार्यिक ।

अनुस्तेने क्यांते गालक करण क्षात्वा करावा करा है। देवाचे गावक करना अस्तरपूर्व काल सम्बद्धना वर्षाको । क्यानीय (शिक्सोल) के बीचोवर्क क्यानी गुरुवा कानेवर क्यांक क्यांक क्यांक क्रांक बाल होता है। सहावे क्याने से गुज. बूँगांके इंबरागुरा, नार्वाचननित्रके नाराचे क्षा क्षार कृत नार्तन्त्रेकी मान्त्रके सामानुस, प्रमानी का नाम गून और सूचर्गके को हर क्यानेने नावस कार्यक क्षारिकृत अभिन्न कार कारक कार है।

क्षानंत्री नाम मुक्तिकिये केरी है, केरह मनी है। इस सम्बन्धी महत्त्वमें जब करें। यह । करें अधन्य कुम्बरे साथ सेच (कर्मनीराहित क्य किसीको दिवाने जी। क्रांतिका निवकः) काल को या का-न्यातेका

अंतरिक अञ्चलकी ( मार्को प्रमाणके श्रारित— । पूर्वान पारे अन्याम प्रारक्षणक कर से १ । न्यू व क्रारोकाली) कारी क्वी है; इस्तरियों किया अवसरके वैदाकर, सरेकर,

ं करने विक्रो हुए अन्तरने समान पा

क्ष्माका सम्बद्धाः व्यक्तिः जेन्द्रसर्वे क्राच्या कार मोन्द्रम हो सामा है, परित्र कर या अञ्चली किसे हुई करवात करू स्वकानुसा mercer met \$1 wire webere me इक्सरमुखे, व्यक्ति स्थान स्त्रकरम्या, वेकारवर्षे कोलिएम और की निकट किये हर अवको अन्यानुका बाह्य गया है। सुर्वे आहे, गृह, कराव, केंग्स, धल, सहाय और मी क्रिके संबंधि किया कुरत पर सेव fre fie guffreige ftem gun um कुलकी गाँउने तथा प्रकृतने जनमा वर्ताकारणी और इकिमानियुक्त पान मारवेवर अस्तरमूचे कामकी आहि होती है। अधिकार-कामी संस्थात अक्षय करनेवाना तील भारतके राजने कार्या गर्ना कार्या है। एक्सिक्यियुक्त कार्या कार्याय कार्या क्षाप-कार्यने क्षार केरियाओं होती है। सारतीय अधिके और अवस्थित्युक्त कर प्रतिकारण क्षानेकी पान्य कृष्टिकांकन और वर्तान क्षेत्र केन है। यूर्व अधि, अवस्था देवना तथा अन्य क्षेत्र कुल्लोके सचीव क्रमती और पीच महाक्षेत्री क्षेत्री हुई धाना अधिकार कंनेंगे. यतके वय नहीं करन काहिने रितना प्राकृ कारमाञ्चल होती है। अन्यानेने क्रीयुक्तको राजकार, कार्य सारकार, नेना होकार, नान भोशनायात समझाना पातिके और नर्जनीयके कोन्नकर नार्जने सामझ स्वेटकर, असुन्द पुरस्कार । कारण कर देवी है और इस्त रेकर समूच प्रारंत असूद समूच क्षेत्रविकार अस्ति प्रकार काली है। एक सी. यक विस्तरवर्षक काली जब नहीं करना अहर स्थोपने पाना कार्यास्य सामी गर्या पानिये। जब कारी समय क्रोस, सर, है। को सुनोक्ती कामा काम और प्रकार क्षीकरा, कुकर सीमाई रोजा तमा कुर्या €ओकी साम्य क्ष्मण होती है। क्षीकर और क्षेत्र कृतनोकी ओर देखना क्षतित है। क्षानेकी मान्य करोडारियी एवं केंद्र कही. यदि कार्य देश सम्बद्ध है कार्य में आसमन कारते-बाहते अवच्या एता क्षेत्रण स्था न दुःस क्षेत्रा है, उसी बाह्य पराजेकारें भी क्षेत्रा कृते । गलीमें का सरकारक, अवस्थित स्वामने -सका अधेरेने की कर म करे। देती नीन पैत्ताकार, मुख्यूट अस्थाको बेटकार, सम्बरी या जाटकर कड़कर अवना किसाने कावूक होकार जग न करें । वर्ग्य क्रमित हो तो इन सक निवानोक्य परस्य करते हुए का मारे और अहसा पूर्व बनावकि का करे। इस विनयमें बहुत कहनेते थया साम ? संक्रेयके मेरी का बात हुने। सहकारी करूक क्रमानरे कर और भाग करके कारणात्रका भागी होता है। अत्यार परम भर्न है, आनार क्लब सन है, अन्नार लेड शिक्षा है और आजार हो परम माँग है। आबारहीन कुछ संसारचे निन्दा होता है और परकोक्तमें भी सुक्त नहीं पाना। क्रमारिको सर्वाको श्राप्तारकाम् होना बाहिये 🔭 केट्रा विद्वानीन वेद-प्राच्यांत कार्यमञ्जूतर किए कार्यक क्रिके की अर्थ विक्रिय करक है, इस करके कुरुके असे मध्येका सम्बद्ध अस्वत्य करना पाहिने। मही करका शतकार है, कुरण नहीं। इत्युक्तीने काका कामाना विकास 🗽 इसोरिंगमे यह स्थानार महासाल है। इस सवाकारकर भी कुछ कारण अविरायम है। करि क्युक आरोतक हो हो प्रकार आर्थिक मारण सम्बन्धारों कभी प्रमु हो क्योंकर भी इतिस नहीं होता । अस- सदा अधीरश्वामान्य अत्थाम रोजा साहित्रे। जैसे ह्यालेकने कार्यानं करनेसे स्ट्रस और बुच्यनं करनेसे हिंद्य होका है रहता है, इसमें संक्रम नहीं है।

है—इस विकासको अस्तिकात करने 🕏 । शक्कारणे हीन, परित्त और अपनक्का बहुर करनेके लिये करिन्युओं प्रशासन-बनाने बहुबर कृता कोई उभय नहीं है। काले-फिलो, साई होते अचना संस्कृतसार कार्य कार्य हुए अवस्थित का प्रतिक पुरस्की क्य करवेल से व्ह नव विकास नहीं होता । अन्यवस, मूर्ल, यूव, प्रतित, करांद्रातील और नीकके रिग्ये भी यह मक निकास भई होया। किसी की अवस्थाने च्या हात व्याच्या थी, यदि युवने स्था पार्विक्याम रक्ता है, से अन्ति निर्म गा क्या नि-संकेष्ठ मिन्नु क्षेत्रा ही. मिन्नु कुरते र्वकारिक रेक्ने का चित्र जी है सकता। क्षेत्रे ! इस प्रकार रेग्ने रूप, निवि, प्रश्ना, कर और योग आविका अधिक विकार अवेदित नहीं है। यह ननां क्षणी सुरू अही होता, संबंध जायंत्र ही रहता है। यह महानक काची किल्लीका इन्हें कोंगे । यह सन्द्र सुरित्यू, रिट्यू अवका साव्य ही हो, सिक् पुरुषे उन्हें करे क्षत्र कुल गण सुनिज्ञ कारकार है । अस्तिह मुख्या की दिया तुआ क्या सिद्ध कहा नवा है। से वेश्वन परभारतमे जात हुआ है, फिली गुक्के अवेदलो नहीं भिन्त है जह गण साम्य होता 🕯 । को पुरुषे, क्याने बचा गुरुषे असिक्षय इस्टा रक्तनेवरण है, उसकी फिला हुआ एक क्रिजी मुख्ये हात सामित हो या असाधित,

e आयार पानो धर्म आया: पाने कान्। आया: पान निवा अपना: पान निवः। आकर्षेतः कुल्वे त्येके कुले विदेशः । यस व सूत्रो व स्थाननस्थानस्थान् अनेत् (।

<sup>(</sup>कि ए के के के मा १४ (५५-५६)

स्टिश्त विकासका >

र त्रावरण विकास कर विकास कर विकास के । व्यक्ति वह स्वास कर स्वास

इसरे मलोके सिन्ध हो जानेसे ही वह बना देनेवाला है। सिद्ध सीं होता। परंतु इस महामन्त्रके सिद्ध दरमन्यु कहते हैं । यदनन्दन । इस होनेपर वे दूसरे पन्न अक्कय विद्या हो जाते हैं । प्रकार विज्ञालकारी महादेवकीने तीनों महेश्वरि । जैसे अन्य देवताओंक ऋह होनेयर संक्रिके दिवके रिव्ये साक्षात महादेवी भी में नहीं प्राप्त होता; परंतु मेरे प्राप्त होनेपर ने कर्वतंत्रमे इस प्रकाशन-वस्त्रकी विधि कर्ती स्मा रेक्सा प्राप्त हो जाते हैं, यही न्याय इन सक की, जो एकप्रविक्त हो मिक्तमाबसे इस मकोके लिये थी है। तक प्रश्लोके के दोन है, प्रसंगको सुनता था सुनता है, वह सब मै इस मन्त्रमें सम्बन नहीं हैं; क्योंकि यह एक वापासे पुरू है परफालिको प्राप्त होता है। जाति आदिक्षी अवेदां न रक्कर प्रकृत होता (अध्याप १४)

32

# त्रिविध हीशाका निरूपण, शक्तिपातकी आवश्यकता तथा उसके लक्षणोका वर्णन, गुरुका महत्त्व, ज्ञानी गुरुसे ही मोशकी प्राप्ति तथा गुरुके द्वारा शिष्यकी परीक्षा

त्रीयुर्ज्य मोले—अवस्य । अवस्य भवाका माहात्त्व तका उसके उपकेषका विधान कार्या, यो साक्षात् देवके तुम्ब है। अब मैं उसम फिय-संस्थापकी विधि सुश्या बाहता हैं, जिसे सम्ब-प्रक्रमके उक्तरणमें आपने कुछ सुचित किया वा। यह बात मुझे भूली नहीं है।

उपमन्तुने कहा—अब्बार, मैं हुन्हें तिप्रसुरा कवित परम पवित्र संस्कारका विधान बना रहा है, जो समझ्य पानीका शोधन करनेवाला है। सनुष्य विस्तिके प्रभावसे पूजा आदिमें इतम अधिकार प्रसु संस्कार कहते हैं। संस्कार आवीत शब्द

करनेसे ही उसका राज संस्कार है। यह

विज्ञान देता है और पाइसन्धनको श्लीण

करण है। इसिन्धे इस संस्थारको ही दीका भी काले है। तिस-शासमें परमाला दिवने 'स्वान्थ्यी', 'शासी' और 'मान्दी' तीन प्रकारकी दीकाका करदेश किया है। गुरुके वृष्टिपालकासे, स्वर्तसे तथा सम्मान्थ्यसे भी जीवको को सरकार पालीका भाग करवे-थारके संज्ञा सम्बद्ध पुद्धि प्राप्त होती है, यह श्राम्बदी दीका सकलाती है। इस दीक्षाके भी के सेंद्र हैं—सीज़ा और सीक्तसा। पालोंके

करीके भेटले ने दो भेट हुए हैं। जिस दीकारों गरकारू सिद्धि या शान्ति प्राप्त होती है, वहीं तीवतत आनी गयी है। नीवित पुरुषके पापका अस्वना सोधन करनेवारकों नो दीक्षा है, उसे लोका कहा गया है। गुरु सोगमार्गसे शिष्यके शरीरमें प्रवेश करके ज्ञान-दक्षिये जो

क्रीण होन्में जे शीवता या मन्द्रता होती है,

क्रानको रोक्ष के है, क्यू काकी कही पनी है। क्रियायनी रीक्षणके कानी दीवा नामो है । इसमें कार्रे क्षेत्रकृष्य और वाल्यक्रिका रियांक विकास काला है। विश कुद बाहरते बाद का काइना जोएकार्थ लेकर विकास क्षेत्रकार वारते हैं। क्षारिक्यालके अनुस्तर क्षिक पुरुषे अनुवक्षका माजन क्षेत्र है। क्रेय-वर्णक सन्तरक प्रकारकाक्रा आ- संशोधने प्रस्के विकास विकास विकास करता है । जिस्स दिस्तवचे गुरुब्दी सर्वकार धार महीं हुआ, असमें सुद्धि नहीं अससे एका जरने म तो विद्या, व क्रिनाचार, व चुनिक और व वित्रीपूर्व के क्रेके हैं; सक अपूर प्रतिकारको स्थानोको देशका गुर प्राप्त अनन क्रियादेर क्रमा क्रियाचा क्रीयम धर्म । क्रे nkarın şirik firefin ərincin direc b बहु क्वीदि कई है जन्म है असः कुर कर प्रकारने किन्त्रका क्रीक्षण करे। जन्म बोध और आस्प्रती जात से समित्यामा क्रमण है क्लीक यह परवज़ांक प्रयोधापन्यक्रमिती ही है। अस्तर्य और धोषका अञ्चल है अन्तः करणने ( क्रान्टिक्क ) विकास । यस अन्यत्यासम्बद्धाः होना होना है। तक बाह्य प्रापिती कन्य, रोज्यक. क्रार्शिकार, "वैश्वविकार" और अक्रमिनारर"

प्रकार होने हैं। दिस्स की दिस्सपुटन आदिये गुरुवत इस्तको प्राप्त करके अकता करके सन्त ग्रा करके करवे अकट होनेनाके इस स्वकृतीये गुरुवति परीक्षा सते। दिस्सा गुरुवत विश्वकरीय

आदिका उदय कीना ।

अर्थेर क्रिक्ट करें । व्यक्ति स्वस्त्रे अर्थेर प्रीय प्रदेशे भी अवका कर्त्व क्षण्या हो । ऐसे आसारणे पूका गृह-परण श्रीत स्वस्त्र अर्थे क्षण्या रक्तिकारण से गृहक्ति क्षित्र अर्थेक अर्थेक्स्या शिक्षा है, वही सेच क्षण्योंक अर्थेक्स अर्थेक्स अर्थिकारण है । क्षणे गृहि हेक्साचा है, हुला क्षणे । क्षण अवका क्षण्याचा है, हुला प्रदेशकार्यक्रिय स्वक है, क्षणे क्षित्रमें आप रित्ता है, वही अर्थेक्स स्वक्तिकार गुरु ऐस्स व्यक्ति कर स्वक्ता ।

है। इस्टिंग्ने सर्वका प्रकार करके विरूप ऐसा

आकृत्य करे, के मुख्ये गीरकोर अनुस्त्र हो । को नद है, यह रिज्य कहा गया है और

को दिल है, यह यह साम गया है। लिहाके

शास्त्राचे क्रिय है कु बाबर विश्ववाद

है। जैसे शिक्ष है, बैस्मे जिल्हा है। जैसी जिल्हा

है, कैसे पुरु है। रीस्थ, निवार और गुरुके

कुरुओ संस्था कार्य विकास है। सिम

क्राहिक्कानकः है और गुरु सर्वजन्मकः । असः सम्बद्धी कारचे गुजरी आज्ञाको निरोधार्य

काला व्यक्ति । यदि मनुष्य अवना वरण्यान

क्यक्रेक्सक और कृदियान है के यह गुरुकें और कर, कारी और सिम्बादार कभी

भिक्काकर — सम्बद्धार्थ कर्माच २ वर्षः गुरु

रूपात है का न है, जिल्हा तरह उनका हैत

क्षानोह इनके अव्यक्त क्षेत्रेनाको इस स्वकृतीयो सीवार है एक-दूसरीयो सार सम्बद्ध गुलाही परीक्षा करे। दिल्ला गुलाह विश्वायोग स्वकृती हैं, सिन्तु क्या करेड़ दिल्ला दूसरी क्षेत्र है और स्वकृत गुलाह और पीवा क्षेत्रा सिल्लाको नार स्वकृती है ? नामकार्थि गुलाहे ह स्वत्यो अहरक्षात्र करू होता 2 देखेरे अनुवन क्षेत्र । स्रोतने स्वरूप दिल्ला क्षेत्र संबंधितं विक्रमुगाः ।

सरम्पर और प्रयोक्ती क्लाफा न हो, ना मायनात्रको ही बुनिः आह हो सकती है। किन्द्रें तरकता अन है, के ही साथे धूना होकर हिल्ल को क्रीकृधन कुछी मुख्यक आधाप से । कुरतेको भी मुख्य काले है । तनकीनको कैले मुख्यों की व्यक्ति कि वह अपने मोब होना और मोनके विश्व कैसे 'आका' आदिता प्राप्तानकारीय विरम्पकी वर्ष का अनुभव क्षेत्रा ? 🐣 को आत्वानुष्यको क्कंट्रा वरिक्ष करें। श्रीवय निव्यक्ती से कां और पेत्रवात मीन वर्णनक परीक्षा करें। कृत है, बढ़ 'क्यू' काम्प्रात है। क्यूनी प्रेरकारो कोई कहत्क्को क्वी स्थीव क्रमाणः अल्लेको संबद्धने अस्तरका लेका करने और अस: सम्बद्ध कुम्ब ही "मुख" और "मेन्यक" आधिक चन केरे आर्थिका अनुकार-प्रतिकृत क्षे सम्बन्ध है, अक्ष नहीं। संस्था पूर्ण कारेस केवर, उपन कारिन्याचेको संबे करको सम्बद्धा और कोटोको उत्तम कामने एक्क्वोंसे पुन्त, सम्पूर्ण प्रश्लोका प्रशासक ter partie pare-fire-ter miner रिक्ट सामेर समोद वैमें और क्युन्योग्याची परीक्षा वर्ते। गुरुके होनेवर भी को लख्डानको होन है, उनका चीवन निमान है। विश्व मुख्यती अनुभव-**हैराप्रधार आहि बारनेपर भी को निपालको** पर्यक्र सुद्धि अवके अनुसंकानमें प्रकृत होती वर्षी बाब होने, ये ही संकरी, शुद्ध गंधा है, अल्पेर कार्यन, अवर्थ आहितो जानाराज्यकी हिला-अंक्षार कार्नेट केन्य है। यो किसीओ अहीं। होती है। अल: विसल्के सन्वर्धकों ही देशा नहीं करते, फान्द्रे और रामानु होते. क्षेत्रक कोधानकार जन्मकारे प्रति सारक लाहा प्राप्ताचे क्राचाद राज्याकर सामा कार्य है। सुद्धिमान क्या स्मीन्द्रे अकट एक जुने, धारोको प्रकृत स्क्री; अधिकारमून्य, हररेको नहीं । योग्ध गुरुका जननक अस्त्री कृत्रिवान् और भाषांत्रित वेका क्रिय क्या रिष्ट हारे न हैं आये, राजनी विकासकर-कोलने; सरहर, क्येपल, सम्बद्ध, विनयस्थित, सुन्धिराधिक, स्वैद्याचारमे श्रेष्ट्रक स्वैर बाहर पुरुक्त विकासिको अन्यने विरुवार सेवा कानी कविने । स्थान अच्छी तरह जन---विकास होते. ऐसे अस्मान-स्वयूपायाने सम्बद्ध परिचय के सानेतर अन्ते सुरीवर व्हिम्बर्गन्यको वस्, व्यत्मे, प्रागेर और भक्ति करें । सक्तक राजका क्षेत्र र आह हो किनावार जनोधित रेतिनरे युद्ध करके वार्थ, स्वानम निरमार मुख्योधान्त्रे सम्ब रहे । राज्या क्षेत्र कराना कदिने, वह राज्योंका शरकारों न सी कानी होते और न बिडावे एरह क्रिकेट है। विकास क्रिकेट करवेंदे प्रार्थकर भी उसकी उपेक्षा ही गरि । किसके पास एक क्या अभिकार नहीं है। यदि यद कियमक पर्यत्रक रहतेत्व भी विश्वकारे क्षेत्रेले भी हो के ब्रांकिन अध्यक्ते हैं। इस श्रेसकाची

अन्योग्ध नारोतीया कि जिल्ल साम्बेन्द्रिश्यम् यसम्ब नायकोगः मृद्धिनै सम्बद्धिक क कै. पुर्विद्धित तस्त्रे है कुल्ला चेटक्ट्यि । तस्त्राध्ये कृत्ये सेचः कृत्ये सम्बद्धीयाः ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* अधिकारिजी होती है। विकास सीवा पूर्ण विकास नहीं है। वे भी नहि परनकारण अव्हिन्दी अनुवर्तातमे और यान्याया नितानों दिलानें न्यानानिया अनुराग रसते हों अस्तानो क्रिक-संस्कारने अधिकार क्रेपा के दिल्ला परकारक लेकर अपने गारोकी है। कुरो, परिस्ते और क्यांनेकराक सुद्धिको। रिन्ने बहुव्यक्तेयन (जिल्ल-नेन्वर) सा

(अध्याच १५)

### समय-संस्कार या समक्रवारकी दीक्षाकी विधि

या वयाकोः ईक्रानकोसने पुनः एक नेतीयर इपमञ् काहो है—सङ्ख्या । कवा प्रमाणके क्षेत्रोंने रहित सुद्ध स्थान और प्रविद्य दिवाने पुरु पहले दिल्लाका 'स्रावन' मामक अंस्कार करे । एक, वर्ण और रह आदिने विधिन्त्वेस भूमिन्द्रे परीक्षा काले. बाब्य-मारवर्षे काली हां बहुतिके पहाँ मुख्युप्ता निर्माण करे। मन्त्रको बीकने bif sperett graft Remarkt ubb-abb Med बनाने : बिरा ईकानकोकाने का पश्चिम विकार्षे प्रधानकात्रका निर्माण करे । एक ही प्रधान कृष्य करावार वैद्याल, कार पत्र अनेक प्रकारकी कार्यक्रम कार्यक्री क्राप्ती समाचे । सरवक्षात् केटीके सरवानाने शुभ स्थानांने पुत्र क्यार कर्मा । कार्यानके समर्थ कारिके क्लेन का मन्द्रन बनान प्रतिषे । मध्यत हेना हो कि जाने **ईश्वरका अल्याक विकास का पर्वत**ः निर्मात बनुष्य सिन्द्रा तका अल्ब्राची पा निजीक भारतको पूर्वते सम्बद्धा सम्बद्धाः स्थ क्यानो एक या है हाम्या हेन मा उत्तर कामन कराने। एक प्रापंक कामन्त्रती कर्णिका आरा अञ्चलको होती पाछिये। कारके केतर कार अपूर्णने हो और तेन भारते अक्रमा अभिका कारका करे। से क्रमके क्राल्की करिका आहे एक प्राथमारोनो बुगुरी होनी माहिने । उन्ह नेती

कुछ हाम का उत्तमे प्रकारत नक्तन ननाने और को क्षेत्राव्यक सम्बद्धित सुवाधित करे । कारकाम् कार्य कारकन, जरमो, तिरन, कृत और कुराओं का स्वकृतको आकारित कर्ने अने अन पूज राज्यने पुत्र हिम्बद्धारकाची प्रकाश सरे। यह सारक क्षेत्र पादि तथा अथवा विद्वासा होत कारिये । अस्तर नाव, पूर्व, अकृत, कृत और हर्जहर रहे जर्च, इतके कन्द्रवे स्वेद्द क्रा लंदर साथ और को से मूल्य प्रकास क्षान्यक्रीकृत विद्याल स्थाप । प्रताने प्रदृष्ट प्रतान भर क्रिका काम । कान्युरमें एक गुप्ता कृता शक्ष्यान क्ष्मान्त्री श्लेष काचे क्राचा कन्य । सुवर्ण आदि प्रक प्रोक्त काम और उस कारणको समाने इस विक पान जा कार्यकाल कार्यकोर उत्तर कृतने सूच आविके विका क्रमी का मकुआ, क्योंनी (विक्रिक्ट कल्लाम), महा चर्क और कल्लान आदि क्या सामग्री संबद्ध करके रही। जल क्रमन्त्रकारो अक्रमाने सर्गितित जल्ले भरी क्षां सर्वनी असरावके निर्वे रहो । विदर मनकुरको पूर्वभारती पूर्वभार क्यापुर कार्यक्षा स्थापन करके विकासी विर्वेतक्ष्मंक स्वादक अवस्य करे । समुद्र का कड़ीके किमारे, गरेकारमध्रे,

• वंद्रीया क्रिक्या । The sales with any or produced and same or the early and produced by the same or other every bad quints fermier, demonit some and make and grouping par fermals

> अधिकारिका पूरत पद्ध-आने प्रतिके कारको अन्त्रिक योग है। इसके यात्र विरामको क्रमानेने न्यक्निक भीतर क्रकेत करावे। का प्राथिता करे। इसके का प्रमुखे कुल्लीकांक कुल्लाकी सक्तार कृते क arred sår in mit geffer gept. परित निरम्बर सामुक्तु प्रमान को । सम्बन्धर कुरूरको गुरु जिल्ला प्रोहर अस्के पूर्ववय् अवयन्त्रको प्रात अतके नामकार कुरको साहत धारोको पश्चार नेश-कावन कोल है। किया कुछ क्यानकी और देशका प्राप्त कोई प्रभूको प्रसाम करे। प्रकोर कह हिल्लाकर आवार्य दिल्लाके

क्षात्रके प्रकृत अस्ते क्षाते कृत्येत

अस्तरभार विकासे और महादेशनीओ

का किसी को मनेवर सामने क्याबाद कारावृद्ध करावृत्ते ( रचनार्थः निमा पूर्णीयः 🔤 कार्यं वारे । विमा — अवस्थाः 'में देशा ही कार्यमा' हत पूर्णमा मन्त्रान्थं और 🔤 केरी कार्यमाः अवस्थ हार्यमच्यो अनुसीत समार गृह हत गुरु ज्ञानपुरस्ये पुज-भवन्ते ज्ञान करे। हिन्तकी विहार क्रवास किया हो स क्यों तम प्रकारके प्रमुख-पुरानक सन्तरक प्रतिन्य भोजन विका हो, जनने निवाद world Promotion arguments around a quarter our flow you made where मकाभारते महेकाको महायुक्त कारोके कारोकाम और विश्व है। कार कारो arren ye broader brok member gar ya ne ya ki शासका-पूजा को। बहिन्दरिक्ष स्तुत-प्रत्यक सम्बद्ध कार्य प्रत्यक महत्त्वाक वृक्षाच्या काल काले अव्यानकारी। यह और पहलेकारीका व्यान कर गृह हो ( वार्वनीने प्रक्रिकामी और ईवार्क अवार्की को प्रक्रिय का दक्षिक क्रांक्ट प्रत्यों प्रवासी भूगा करें । किर बन्तवृत्त कारकार्व क्या प्रथा । कुरानेत कारकारा कारको कोर वेट कारके चुट आदिका भारत काची जनाविकाल एक जिलाने और पूर्व कार्व पूर्वकी और कुंद्र मान-भाग करें। प्रान्ते क्या वेदियां- सामी पूजा हो। द्विया क्रान्त्री और मूह वित्रोत्त्रीय गृह अस्तर कुन्हरे दिल्लीको अस्ते इन्ह क्षेत्र है। गृह क्षेत्रकीर सन्ते कार्यक करते. जाने क्षेत्र करे । स्वयं क्षेत्र विश्वता क्षेत्रांत करके जाते. पास्तावर कुर्यर अञ्चल को बारों ओरने प्रकों असूनि अस्त्रमुख्या कृत्य केमावार करें। विद क्रमे । आकर्षके अस्ते क्र क्रीवर्त क्रेक्स प्रत्येत विको विकास है । अस्यानविकारोपानिकारे प्रधान करवले ही प्रधान परस्य वार्त्यके । कारे नोगोंको साम्बर्ध, स्रोप एवं सहस्ताह दिन्द को पून्ते अपि हो प्रवस्तीको सीव करणा कारिये । अन्य रिक्टम्बर की वर्ज निर्मित्रम् पर पर्दे । मृत्य, पीर्थ, प्राप्त पूर्व अन्य पहुल कुल भी क्षेत्रे कर्कते। minima fallent gare, graspous सभी दुन: मनमान् प्रेमानक पूजन प्रमान बार्के कियार अनुबंध कर्णको प्रका कार्य से अल्पान महादेवजीले हम प्रकार प्राचीक करे--soft bubbs budies about विशेषके विशेष पूजन म प्रवासित 'देखोनेकर 1 अलग केल्पे ।

विकास ! क्यांकि | वेरे प्रतिन्धे प्रकेष

residential a

आराजना करके करके नरस्कार रिकास किलोने सामग्री क्यांत करे। में मारिसे

बाद हाब रसे । 'में सिन हैं' इस अधिनामते. ही इस्तम्ब है, उस किन्यने केवस स्वापनी मुख्य गुरु विस्कृत तेवारे सम्बन्ध अवने क्रम्यको । ही स्थापना को । किर विस्कृता प्रोकृत और शिक्यके परावस्त रहे और कियमकार राज्य करके उसके आवसी किरमार्शिके क्यारम करे। क्याँ प्रत्यके व्यः दिल्यके स्थान प्रवासनाम विकासना आतंत्रको कार्युर्ज अञ्चोका प्रदर्श करे। किया की अन्तर्भ अस्त्राओं विकार होनेकी कार्यन करे। अञ्चलकार्थ अस्तिक हुए ईक्सको पृज्यीका शिरकार क्राइन्ह्र सन्तरम् करे । सङ्ग्यार का firm fronteit surbestock feferen कुमा करके तीम आहरि वे ले, सम एक पुनः quier french and un fen fie

भीतर आणिए करे । प्राच्याल महानेकचीको प्रणाप करने मही-संघान करे । किर विक-सरकरे करने हुए भारती प्रारमका विकासक कालीह हित्यके प्रशिक्षे प्रवेशकी भागम की जन्म ही मुन्नोका तर्गन भी करे। मूल्यानक

कुशांके अध्यानमें उत्ताब कर्त करने हुए

frem in wager ared arrest and

न्यंक्रमेत् रिक्के इस्तिके क्यारकापूर्वक का बराहरियाँ देशी काहिये। विका अञ्चाने सर्वेषाचेर विच्ये अञ्चलक्षेत्राच ही अन्तर्भः तील ब्राह्मिको है। इसके कर कुर्णकृति देकर सच्चवेत्व गृह प्रत्यक्षितके विकित मुरावकाने पुनः तस आस्टिको आधि सन्दे । for high front que mais more आयन्त्र और प्राप्त करवेर्क प्राप्त मचोचित रेतिको सार्वितः वैक्कम स्थार करी। परस्कातहरून इसके वैद्यालको विकासम्बद्धाः काले क्षतिभाषात्री काली करे ।

किर पूर्वी तरह श्रामित्रसम्बद्ध की उन्हान करके

मून प्रसमें साहानानाची प्रकारक करे । इसी

प्रणालीसे जारीताः श्रीयक्या सी बहार

मार्थेत सिक्सम् बन्तवे। किर रूप केन्ड्रे

कारकार पूर्णेक कड़ीये गुर-वन्त्रेवारण-पूर्वक वायुक्त रेकन (नि:सारम) नरें। कर्मक विश्वसम्ब करके का नावेके हता ही रिल्कांट क्रायमें यह उसने प्रमेश करें।

प्रतेश काके काके केल्पका जीव कियुक्ति

कारण कियान करे। साथ ही यह धीवनी

क्तरे किंद्र केरे सेवाले प्रकारक सारा साम नह हो वका और का दर्शन, प्रकारित के पर है। print and the alter-depends from महारे संक्राम्य को पुरस् क्रिकामान्त्रात अपने आकारो इक्टिपुर करनेके रिक्ट उनमें विशेषपु करें। विश्व रेक्स्ट्रामी की जीति कुलाबद्धारा कारे राहोते का जीव-चैनाकारे कारिके नेपान विकास प्रदेशको स्थापित कर दे । मानकार्य विकास स्वर्ध सरके दिससे

क्रमान हुए प्रक्रेपचीलको उने देखा गुष्ट

बीज बार आहीर हे कुर्लाहरि होन करे।

प्रस्के क्षा अस्ताध्यदेको दक्षिण जाराने

निकामी कृत तथा कुलते आकारित काचेर संख् आध्ययक विकासक अस्तात है। क्रारकी और करके को स्टीलकामनी शिक्षा करे। हिल्ला गुरुवती और हाम मोडे हो। एक सर्व कुलस्तिकुल हो एक लेक् आमनस्यर पादा न्हें और पहलेने ही स्वापन्त्रपंत्र सिंह किये क्य पूर्व कालो

तका मामुनिया कारोधी श्रानिक साथ विकास अभिनेत धरे । सदस्या जिला उस

लेका किकार कार करते हर मनपार

• महिल दिल्लाका •

करे, आक्रमध करके आवश्वन हो हाम मेड् मक्काचे साथ । यस गुरु पहल्की नहीं उसे कुशास्त्रकर किराकर क्यान्त्रे महादेशकीकी पूजा करके करन्यास करें। इसके कर यस-ही-सम बहाईक्योंका ध्वान करने पूर् बीनों इस्कोंने क्या से हिस्सके अहरेने सम्बन्ध

और क्रिय-मच्चका प्रशासन करे । सदरपार विकासको सन्त्रकारकारको विकास स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्वाधिकारण प्राप्ति काले गुरूपाल रिकार अक्टब्स क्या करे और पार्ट क्रिकाम आवाह्य काले वर्धातिक क्रिके क्रमादी प्राथमित्वा पुता यहे । सरपक्षान् कृत्य कोश व्यवस्थानीकी प्रार्थन को —'जन्मे । आप निक वर्षा विराजनात्र हो है इस तक क्रवंश करके २२-छै सन यह कारण को हित दिएका भागवान्य प्रांत्यानके लेखने प्रत्यानीतन 🛊 रहा है। इसके बाद कुछ रिस्कारी कुछ करके निकासनिकी रीवी आका जान करके राक दिवस्तरीर सहरूने सीरे-सीरे दिन्य-क्ष्मका स्थापन को । तिथा सब संबे हर क्षा नवाको सुरुवार असेने का साम क्षित्राचार्यकी आक्षांत्र अनुस्ता और-वीर क्राची आवृत्ति करे। विश नवा-क्राव-कुरून अवार्य प्राप्त-प्राप्त असेर है, कारता सुरापूर्वक क्रमान कारताता विकास प्रति सञ्चलकाता को । सन्धान संबंधके बाब्य-बाबक कंगले अनुसार ईक्रास्थ्य मन्त्रका उपटेश केवल केन्य्रकारणी जिला है। सहस्वत दिल्क पुरुषी आसले हिंद, अति तक गुरुंद्र समीय परिवासको

प्रतिकार्यंक निवार्यक्षतकाले स्थानायकात

असरक सरे-

को प्रान्तविकारकोदने दिससोऽनि मा । य स्थानको प्राप्ति कावन्तं विक्रेकान् ॥ 'सेरे विक्रं प्राप्तिका परिस्कृत कर देना

अच्छा होना अञ्चल तिर कट देवा भी अच्छा होना; किंतु वै चनकन् विलेखनको कृष्ण किंत्री विका कारी भोजन नहीं कर

क्यान्य चेह हा य है, तनतम यह भागकान् विकास हो निद्धा रसकार अपनित असरिक हो नियमपूर्वक क्योंको बहराधन कराना हो। जिस् भगभान किया है स्वे बोलकोस अक्षर सामे हैं। ऐसा करनेसे इस क्रिक्स कर्म 'स्टब्स' क्रेप्स । क्रेसे रिकामको स्थापक अर्थनकर जार केया । को गुलेको कियाको गुलकी आयाना कारत वारते कुए सक्त उनके कार्य प्रता कार्याचे । प्राथ्ये कात् पूर्व करणास करके अपने प्रधाने काले केवल कुल्लाका उद्यानक संतर्क हुए इस भाग कवा ब्रह्मकर्तने principal area former graff & & s रहत हो अक्षेत्रकारीयाँ प्रतित्व अस्ता स्थापा पुर प्रारीत (जिल्हा) और पंचालकार पूजा, क्षेत्र, कर एवं प्रकारके साधन भी है। बिहर का किया की क्रियामानी जारे हो उन धन्तकोको अवीकी अधनाते यहे आसर्थ राज कार को । साथी अध्यापा सामग्री व को आकर्षके प्राप्त हाई जारी बहाओंको अधिरकालने विरुपर राजका से जान और क्यांने रेक्षा करें। अवनी क्यांके अनुसार बढ़में का करवें इंकारटीकी वृत्रां करता रहे.

कुरनेत साथ कुट चरित्र, साह्य और युद्धिके अनुसार शिकाओं फिलायांचेंगी शिका है।

हिरवासायी क्रम्यामार्था विवयते से कुछ

करा हो, को अल्ला है हो तथा और की के

न तो अपनी इक्कारे को और न कुररेकी जन्म कावन है। प्रेरणाने ही। इस प्रकार की संबंधनो

मुख वाने बतानी हो, इन राजको किन्य सम्बद्धन-संस्थार-स्थानमारकी वीक्षा-किरोबार्यं करे। नुरुके अल्डेलके ही यह का वर्षण किया है। यह पनुष्योको साहात् हिलागामक प्राप्त, करून और शक्क करे । दिलाकामकी आहि करानेके रिन्ने समसे

(अञ्चल १६)

#### पहरवजीधनकी विधि

मात् गुरू किन्यकी केन्क्रामके देशकार प्रमुक्त स्टब्ट्र क्यानीकी निवृतिके विशे यहामप्रोचन सारे । सत्ता, तत्ता, भूजा, कर्ण, यह और सम्ब— ये ही संक्रेनमें क अन्तर माद्रे गये हैं। नियुष्ति 📍 अनी, को बीध सत्तर्द है, उन्हें निव्हान् कृत्य कारणका काहते हैं। अन्य चीम अन्यत इन चीमो बारमाओं ने न्यान है। हिल्लासको हेन्सर मुक्तिकोत् को इन्होत् राज्य 🗓 इनको 'प्रस्तापन' कहा एक 🕯 । यह अन्य स्टूट और अपानक नेवले से प्रकारका है। आधारते रेक्ट इक्काक 'क्काका' महा गया है। यह मेर और उपभेद्धेंग्ये क्षेत्रका साथ है। सालकार के प्रकार करी है, जरे 'क्शरिक'को संज्ञ के गयी है। पर्रोको 'क्याच्या' कहा क्या है, क्रिकेट अनेक चेव है। एक प्रकारके एक्क्वांसे 'मंच्यापन' होता है, जो धरन विकास न्याह है। जैसे राजनावक दिख्यती राजीवे नकत्र नहीं होती, इसी प्रकार का मन्तरामक कोशरकी अध्यक्षाचे गणक नहीं होगी। कारताच्या स्थापक है और अन्य अस्य स्थाप है। जो इस बातको र्डाम्ब-टॉन्ड नहीं जनक

उपराय करते है—कहरूका । इसके हैं, यह अकालोधकार अधिकारी यहीं है। विक्रमे कः अध्यक्ति अध्यक्ति क्या नहीं वाना, वह उनके व्यान्य-व्यानक भागको क्रमा है नहीं स्थात है। इस्तिये क्रान्यकोचे स्थाप स्था प्रत्ये व्याध-व्यापक प्रापको ठीक ठीक सानकर ही अक्रकेश्य करण चाहिये।

> पूर्वकर सुन्य और सन्दर्भ-निर्माणका कार्य कहा करने। पूर्व दिवाने के इस्थ रक्ता-चौक् करकारकार करावे । तस्यक्षान विकासके किन्यमध्य साथ और निसंधार्य क्षरके वच्छानमें प्रशिष्ट हो बहुनेकी ही चर्ति क्रियकीयी पुका करें। बिरा बाई लगभग बार सर बावलमे तैयार की भनी भीरपेंग्रे आका प्रमुख्ये नैनेस राजा है और सेव वर्गरको क्रेपके रिक्ने रक है। क्वें हिसाकी जोर करे हुए अनेक रंगोचे अलेक्न भव्यक्रमें वृद्ध प्रांत करन्योंकी स्वापना करे। व्याच्यो हो वाले दिसाओं वे रसे और एकाको नव्याचानमे । उन कालकॉया क्रमान्त्रके स्थ<sup>्</sup> क्रियम **प्रम पर्वा** अक्षानेको किन्दु और नावने यस करके इनके द्वारा कामविधिका झारा गुरू ईंगान अवदि प्रक्रांच्यी स्वाचन्य करे। मध्यवली

🛎 संक्रिक जिल्लामा 🗢 

स्थानवर्गन कालक ईसामध्ये स्थापन करे। पूर्ववर्ती कलकार 'दें वे कपूरकर नगः राष्ट्रमं स्थापनाधि वयस्य तत्वसम्बद्धीः र्वाधिक कारकार्याः '३३ कि व्यवस्था ४६

**ब्रह्माचर 'ब्रो-न रिशानन नक रिशान** 

energ

अधेरे स्थापनामि बाह्यस्य अव्योजनी, नाम क जारवामों रहे हुए कामान 🤒 में कारदेशाच नार आगदेश स्थापक्री कार्यक्र

बावकेककी तथा पश्चिमके कारणाय ३५ वं मचानाम कः अध्यक्षा स्कप्नांन कारका संदोजातमी कारका को । स्वान्त्य स्थानियान मान्त्रे युद्ध स्टिक्टर सराजेको अभिनिक्तिक करे। इसमें क्या पूर्वका विकासिको क्षेत्र आरम्भ करे । व्यक्ते क्षेत्रके हैंगमें को आयों मीन रसी मंत्री की, सरकार प्रकार करावेर होता काल कियानको स्वानेके

रिप्रों है। पहलेकी अधि बन्धेका सर्वकरण कार्य करके कुर्णाहीर क्षेत्र करनेके बक्राल अरोधन कर्ज करे। अरोधन कर्णने 🚣 🛊 का दिलान पर स्वास का ब्रह्मारक करके क्रमका प्रदान असीर अञ्चलको सील-सीच अव्यक्तियाँ देनी काहिने। (अञ्चले प्रदन, विरा, दिएला, कामण, नेताला और अस्य---इस इटकी गमना है।) इस्पेंसे एक-एक

अञ्चले होन-सीच बार क्या प्रकार रीज-तीन आइनियाँ देवी पादिये । इन राज्येत इक्क्यूब्रा हेज्जीकार्थ किया करना वाहिये। इसके बाद इस्तामको क्यान

क्रमाके हम कमे हा स्पेट मुख्यो एक बार जिपुरा करके कुर जिल्ला करे। फिर क्षा सुनाये अधियन्तित करके करका एक प्रोप विकासी विकास अवस्थाने क्षेत्र है।

शिम्ब भिर केंबा करके सदा हो जान, जर

अवस्थाने वह दून आके पैरके अंजुटेनक

ज्ञाने सुन्त्रत नहीकी संयोगना करे । किर वन्त्री गुरू प्राचा गुरूके साथ मूलगणाने बीन अल्डॉलका क्षेत्र करके का नावेको

सरकार हो। सुनको इस तता सरकारकर

लेकर कर कुल्ने स्वाधित को । किर पूर्वश्रह कार केन्द्रका क्रिक्के अपने शका करे और कामे जैसलाको रेग्कर मास्त अववृत्तियोकं प्रकृत शिक्यों निर्वेशित कर का राज्यको हुए बुजाको एक सुनाने मोडे

और १ पर पंचारे ग्या करके का बुलको

किन्तके करीरचे स्वेट है। किन वह सावन क्षारे कि जिल्लाका प्राप्ति कुल्लाकान पाना है, भोग और पोप्पान ही हरको सक्षण है, यह विकास प्रतिपाठ अभैर हेन्न अर्शनका मान्यर है। स्थानका प्राप्तकोत्ता आदि परिव काराओंको यो सामान्त्री तालकांक्यी है. कर सूत्रमें अस्ति काम से-लेकर मोहना

कारिये । क्या--'क्षेत्रकारीको अध्यक्षितकार योजनारि, क्षाप्रकारिको प्रतिकारक क्षेत्रकारि नेकोन्विकी निकास में केरकोर क्रान्य की प्रतिकार है। चेत्रप्राप्तिः कृत्येकरिको निवृत्तिकाले चेत्रपति । rife t इस नाह इन करन श्रीका चीवन करके

क्रकंड कारके अन्तर्ने 'तनः चौक्रकर क्रमकी क्या करे । वेक — सम्बद्धाननको नार प्राचित्रकारमध्ये स्थः । प्रत्याद्धि । आध्या आवल्यातिके बीवपूत (हं ने रे में हं) क्योद्धार क ब्याक्यक श्रीव अशरीने बाद-मिन्द्रका चोन करके जीवनम हुद् कर

क्यावर्गक्रम क्रमाः पूर्वेक कार्य करके रत्य अवदिये बलवी कर्तनि व्यक्तिका किन्द्रम करे । इसी तथा नरमवि नाशीने भी

कुम्बाओको स्थापि देखे। किर अञ्चलि

बुरावकोर उदारकपूर्वक प्रान्तकोत कर्ने अधिक करे। देश प्रकार कामकः क्रान्त्रतीयमे अस्ति करके निवृत्तिकान क्ष्मंत्र प्रतीक कार्य करके और आहरियाँ हेकर संस्कृतने कुछ निकास पुरूत करे। प्रतिक का देवनामें, स्तितन बालने केल्कको क्षताकृष्ट आक्रमण जन्मन्त्रे इत्तर्गान्त्रम् विकासर एक क्षेत्रावरीतक प्रकारते हैं । मुख्य विने हुए अन् बावको विन्या आसरपूर्वक मान्य कारके हिन्तका राज से को का जान। सिरा हो बार आवयन करके रिज्ञानका ज्ञानन करे। इसके बाद गृह दूसरे मन्त्रान्ते fireign agrees he from 40 ares इत्तिकोत अनुस्तर इसे बीचल क्षेत्रकार अल्पानन इस्स्के दिल्लाक कारण खरे । इसके कर गुरु हित्यको सम्बन्धे पूर्वका विकास को इतकोशः एक्षणसं कृतः कृतनामा है । विका पूर्व का जारकी अंग की बारके की और भीत है का एवंपके कोमन अवनानक्षय अपने श्रीनोधी सुद्धि सरे। वित सन श्तीनको क्षेत्रर केल है और कुलम करके रीह-क्षत्र क्षेत्रम दिलाका स्वरण करे । किन प्रपानम् पत्रने 🖁 स्थानसम्। सदरकार गुक्की अरझा ने देशक कान आहे.

मार्ग्यः का पारमाओको संगोरिक अरे । स्वापनार विरामके बहरताना प्राप्त सम्बन

कारके अनके क्रारंग्ये निवादे कुन् कुलावे

गुल्बी आहा बाबन किया हाम जोने हुए fremmend pun mit per det fie क्षांत्रको स्तरि शुक्ते पूर्व उत्तर का परित्र विकास अपने सामने देख निम्म सम सो ब्यूल है: अन्यक जन्म विकासओं देखनेया आवश्यम क्रेस्स है। यदि विक्ति विकासी ओर का दीना बान में इसके होनकी हानिकेंद्र हैको पुर, कुरुक्को एक भी आह या भीवन क्राव्यक्तिका क्षेत्र को । सन्दक्षम् विश्वका प्राप्ती करनेद अस्तेद कारणे 'निरम' जानका क्षत्र प्रत्येक स्थानेत्रजनिक पश्चिम प्राप्ते हिन्सको विद्याने । नहीं कुल्य क्रमार विके **इस कुरलेंद्र अधिवारीया अरक्षकार परिता** हरेश दिल्या पन हो-सन किरम्बर भ्राम करते हुए पूर्वकी अस सिरहात वाले राजने कोचे । जिल्लामें जुल बेचे वह का जिल्लाकी हैरकाको फिकामे ही बोक्सर एक मूल्य क्रमान्त्र (स्टान क्रमान्त्र क्रमोट क्ष्मे क्रम है। Sur Grade with aire way, fire afte सरकांके नीन रेका परिवक्तर शब्द-संपरिता क्षक कर्मक रेग्स्स्के बाह्यधारामे विकासनीके हैको बर्गन है : शिला भी कामानपूर्वक नहीं सतने क्षेत्रा के और जनग क्षेत्रम कामार अवने देशो हुए स्वास्त्री करने भूकको बताबे । (erf Policies)

#### ब्द्रध्यक्रोधनकी विधि

प्रकृतं कर्वको समाप्त करके विस्तान

क्षार नेपेके. अन्यार गुरू इसे अध्यानका दर्शन कारको । ज्ञानिको गुरी विश्वे सुनेवर विस्थ कुछ पूर्ण विशेषे । वहाँ भी पूर्ण गिरे, वहीं विभाग करता हुआ प्राप्त कोई जिल्लामानके जानके उन्लेख है । किर पूर्णवर्श को निर्माण समीन कान । इसके कर पुराने मिला पहले प्रकारने से आकर ईकार देवकी पूजा दिक्का क्षेत्र सारा कृत्य नेक्य-कर्याच्या कारणे और विकासिने कृत्य करे. यहि

 संदेश विकास • 

विकास प्रस्ता देखा हो तो अस्के दोकारी विकास आस्त्रिक (अक्स मोकुता और सारितके किये से भा प्रवास कर सुरस्तकरें अधिमें आहरि है। सहनकर हिस्सामें बैधे हर मुलको पूर्णकर सरकारका आका-शक्तिकी पूजाने लेकर विवरित मारातम्बनी मानीश्वरी-दश्यवर्गम सा कार्य क्रेफ्यूबंक करे।

400%

पुरुष: बाद रिकृतिस्कारको स्वान्त्व स्त्रती वानीवरीको प्रकार करके रूकानी महारूक्त्रीचे पूजनपूर्वक होन आहरियाँ है । विकास एक है हरून राज्य से केरियों है ब्राप्त करानेकी कावक स्टी । किर किन्स्की शुक्रमा प्रारीयमें त्यक्त-ओक्षण आदि कार्या प्रमाणे अस्तर्भारत्यको लेखा प्रदेशायको निर्मेदन करे। किन कालि की को लेकर अरवार्ग कुरमच्यते सार्क्षक मुख्यूता माननिक प्राथमको एक ही साथ सन्दर्भ योगियांचे संक्षा करे। देवलाओंको अल्ब पतियाँ है निर्वयु-बोनियो (यशु-विक्रियो) क्षी गांच और ममुख्याकी इन्ह आहे। इस प्रकार कुल कीवा केलिको है। इन शक्ते विकासी एक बाब प्रवेश करानेके रिश्वे एक मेन-ही-पन परक्काद्वरा जिल्लाकी अस्तानकी मधोषित गैरितमे कानीकरीके मधी विकेश बारे । बालीवारीये अर्थकी विश्विके क्रिके महादेवजीका कुम्ब, प्रकास और उनके निवित्त हुम्मा क्राफ्ट मह कियान करे कि वकानमञ्जूषे यह गर्थ किन्द्र हो एक । किन् हुद् नर्पकी अपति, कर्णनुकृति, कर्णका, भौगवाहि और परा प्रीतिका किया को ।

संपक्षात् इस जीवके इद्धार राजा जाति,

अरम् एवं म्लेनके सम्बारकी निर्देशके लिये

सीन आवृत्तिका कृत्य करके हेव गृह

महावेषणीते प्रार्थन को। श्रीकृत्य-

विकास स्थाप का का विकास का वित किन्तकं इत्येख्या क्रोक्न काके उत्तके विभिन्न कराया उन्हेन का दाने । सपट क वाकाने क्षेत्र हुए विकास कालका आवना चेदन करके उसके बैगरणको केवल साम्र माने । विरू अस्ति वृत्ताहीत वेदार प्रदानका कुमन करे । सहार्थे विको सीम आहरि देखार क्षे विकास अध्या स्टब्से । रिकारक रूपक काल काल और पर प्राप्त ।

'निकारका । यह सीच कियाके परमञ्जूषाते कार्यवास्थ्य है र तुन्हें प्रस्ताने विका वर्षे क्रमना प्राप्तिये । यह भगवान क्रियारी पुष्पार अस्ता है।" प्रकारिको दिल्ला का अस्टिश

पंतपन्त प्राचनक सेनाकेच गरेवाले ह

कुलन्यर जनको निर्माणका ५५० और विकर्णन कारके प्रात्तिकारीकारी अवसंग्रा करे और कारके र्मेण्ये तीम अस्तुने है । सत्यक्षरम् निवृत्तिप्रारा सुद्ध कुर विकास असमाना पूर्वभाष प्रशास करके अपनी आला एवं सुपने सार्ग्यन कर क्षणीलका पूजन करे। उनके रिन्हें सीध अलुक्ति हे और प्रमाण करके विकास कर दे। तमध्यत् विवृत पून्य प्रतिप्रकरमके राज्य समित्रा स्थापित करें। इस समय एस बार एक करने तीन जन्मी है और हिप्पके आवाके प्रशिक्षकारको प्रवेशको कावना करे । इसके बाद प्रतिक्रमा सामान्य करके क्षेत्र समूर्व कर्म समय कानेके पक्षात् कार्य कार्यक वार्गीकरिकेवीका स्थान करे त बनकी कालित पूर्ण क्रमानकालके समाज है। म्बानके पहाल होन करने पूर्वकत करे।

बद्धान्तर यक्कार् विकासो परमाता शिक्की अद्भा सुराये। किर इनकी भी

<u>\$54,77 4.5.3</u>3 free<mark>d to the to the community of the total and the tota</mark> विसर्वन आदि क्षेत्र कृत्य कृते काले सुरूक्तीसरकाराका दिखानकुने विस्त्र हो प्रतिक्राच्या विकासे संयोग को । अस्ते औ कृतिया, तथा कार्य क्ष्मे । कार्य क्षेत्र कार्य काम वानीवर्गदेवीका विकास-प्रका एक प्राप्तरिक्ष अर्थिये पूर्वक्रेयाच एक कर्व क्षानकः सम्बद्ध करेके वर्षेक्य नीवस्त्रकार अभिकृत एवं कृष्ण असी वर्ते । वित वर्ताव र्गितिने क्यू भी नित्यकी अवस्थ सुन्त है। रियमणर क्यारा की किराओंने साथेर दिखाओं girentinis fink firerestant descrip-कार्यो कादित्या अभयोकन होरे और उस्से च्यानिका कारीकरियोक्त कृतेका प्राप्त करे । जनभी अरम्पनि चानःचानको कुर्कती मार्थित अन्तरम रामध्ये है और वे दाले शिकाओको उद्यालिक कर हो है। इस प्रकार भ्यान भएके होच जार्थ कृतवा प्रते : किए मोधानोजका आवाहन, पुरूप और प्रमुक्ते महिन्दारे क्षाप चार्थ्य क्रमे वस-क्षेत्रक विकास क्योंक श्रीत सुवाने। सन्दर्शन महेशाया विकर्णन कर्ना अन्य प्राचित-कारताचे प्राप्तकीया प्रत्यक्त व्हेंबाका असमी मानवस्थात अवस्थादर वर्त । अस्ते स्वरूपे भागाः धरीवरीवेरीका विकास परि । उत्तर स्थला अध्यान-संच्याची संचाय आरम् 🖫 इस प्रचार मान करके पुर्णाती-होमक्षेत्र राज् बार्च पूर्वभार करो । सेच कार्यको बुलि करके सवाक्तिकारी विकित्ता पूजा को और उन्हें भी अभित पराक्षणी प्राथ्यभूती अञ्चल सुन्य है। बिर क्यों भी पूर्वकर दिल्काके कार्यक्रम विकासी कुछा करके इस आयोक्याकेवाकी प्राच्या गरी और उनकर विसर्जन कर है। सदयकार विका-स्थापी भूगंकत जिल्लाहे

कारका जेकर करके का किन्छ। को कि

सर्वाक्तवर्गको परावरीय है, यह सरोहों सुर्वेदि सामान बेर्जाकरी है, ऐसा इसके स्थानका बाल करे। किर का प्रतिके अपने स्टब्स कारियाके अधान विश्वीत हार किन्नको से आगत विका दे और आवार्य वैत्योको केकर नियानसम्बद्धे काली हो क्युनिके अपूजार मुकारित कार्क रिकारका केंद्रर गरे। का जिल्लाको प्रक्रो चेवरने रक्कार किए 15 तम शिवन केंदर का उक्तरण बारके अल्ला निकारियों क्रमा कर है। जिस कैसी सोखर रख है और विभागको काम्यको उसके प्रतीतमें सीवा है। इसके बाद पन जिल्ला कुछ, अल्बाबन और रवीरण्याच्या पार हो, तथा अने मानुसाने, निकार के कथा और निकास स्वापन प्रकास weit forestrafen grant stigt रिको क्योनिक सिनिके पुत्रा करे। सहकार कारण कार्यका और और उद्याग्य कार्यक अर्थियो सीम अस्तरिको है। किए सम्बन् केवानवारील केवली सुन्ति रिप्ते देवेवर क्रिकार पुरुष अरके प्रकार जनकिए क्यापन करने पूर् अगिरने गीन आहरियों है ह वर्ष नगरको विकासकात अशा वार्वती-सक्षि राज्यों समारकम काके सेव क्षाकृतिकोच्या क्षाप्य कारोबीड चुक्राम् गुरु क्षाच बोड इस ल्यार ऋषेता को — नामंश्यासम्बद्धेत श्रृद्धाम स्टब्स् । नाम नामानो अन्य गाउँन समानाम स

'भागका । आरमकी कुलाने कुल

रिकामधे पहल्कार्था की गरी: अस अब

अल इसे अल्ले असिनाती परपक्षायो

महिन्दाने ।'

गया। वहाँ अञ्चलकोंने को को जिल्हारी

Part production of the amount of the content of the

प्रश्न भरत परस्थान्त्रों प्रार्थन कर पानी-संस्थानपूर्वकः पूर्वकत् पूर्वात्ति-क्षेत्रकर्वकः कर्मका राज्यका करके कुरस्ट्रीड करे । विकर-बाग (पृथ्वी), अरिवर-ताव (पाप्), प्रीव-स्था (प्रका), कन्न-गर्वा (अधि) क्या व्यापनामा पूर्व क्यापाला आक्राप्त-सन्त्राह भूताहरिक् कर्मने विकास करे । का विकास इस क्रांची सुविधे क्रोडको है करण करिये : भूतांची प्रिकाशका क्षेत्र करके उनके अधिकारियों का अधिकार केव्यक्रमेराक्ष्म क्रमें, मानवृत्तीय विश्वतिकोत्तरे, प्राप्त कर्षे काल शिवने निपोर्थका करे। इस प्रकार शिक्के शारीरका संस्था करके पाननकार का श्रूप मारे । किर कार्यने करायो भारताकृत हो अवस्थानोत्री अञ्चलिक करे । सहस्थार प्रकार आमाची प्रशास कर्मा अनेह निवृद्ध अध्यक्त प्रतिकार निर्माण को । साथ पहले शक्ष अक्षेत्रे कावद यह सामग्रीक कार्यका विश्वविद्य कार्यकार न्यान क्षते । विदर शानिकालका स्वावे, विकास-व्यक्त प्रांत्रे नेकार वर्गकार्यका सामग्री, प्रतिकृतकार्यका इसमें मीकेक अर्थाने कियान को । त्यानका अपने वीनोमध्य कुल्लाक न्यार कानी समूर्य अझेमहित क्रिकाके विकासकार प्राथको । विका इतको प्रदर्शकारको महारोजनीया अवस्थात कर्मा पूजा पर्छ । मुख्यमें कार्यक्ष हैंद्र हिम्माने मनवान् दिल्की प्राथनकोरी नित्तक प्रवासिकोति सामग्राम निर्माणे केन्स्रो नेक्स्सी हुए का विल्क्ष्येत अधिन्या अर्थाह गुलोका भी जिल्हा करे। किन अनुसार रिकारे 'अवन प्रसार हो' ऐसा कहांचर जातिने मीन आइनियाँ दे : इसी प्रकार कुर- क्रिक्के रिजे निवादिस कुर्योक्त है उपस्था बारे।

राजंत्रतः, पृति, श्राणि-अन्तरक्षितः स्रोधः, अस्तुतराजीकनकः, स्थापकाः और अन्या-पृतिहः — प्रमाणकाः अस्ति स्थापकाः स्रोतः

इसके कर बहुत्वेदार्थक असूत्र नेकर क केनेक्स्पात सन-ही-कर विकास काले हुए रकोत्राम श्री कालोक्स वामकः विभावाः अभिनेता करे । महरानर विकासी अर्था कर विकास पूर्वच्य विकास अर्थन कर्म क्रमणी करावा के र कर दिल्लाको संची विद्यापा क्रमोत्ता करें। का ऐसी निकार्य आदिने न्तेप्यत् क्षे । यह एक न्तेप्यत्ते क्षे सम्पूरित क्षे भीर अस्ति अस्ति वनः स्टब्स् हो । यह मिक्का रिरम अर्थित प्राप्तित क्षेत्रपेन्ते वर्षणुक्त हो । कर्मा ६५ अने स्था, विकास ६५ वर्ग । दूसी तरह प्रक्रिक विकास भी प्रक्रीय की। संशा—15 all you fromit all you got foursettic राज्य प्रदेश, सन्द, बेलवा, विरुद्ध और विकासी रेक्क्क्क्क, अमारक-एक गर्मा दिन्द-सम्बन्धी अन्तरकेवा की इन्हेंपूर है। सम्बन्धार केनेपार रीतकाश पुरः पुराय काली कहे— 'भारतम् ! मैंने को पान निराम है, यह सम आप स्वयंत्रका का है। पुर तरह संग्रहान किन्मी विकेश करना साहित्र। महत्रकार रित्यानांके पुरः पृथ्वीयर स्थापी सानि निरमार मानोवकीको प्रमान करे । प्रमानके अन्यत्त का प्रम्यानी और अधिने भी समस्य किन्तर्थन कर है। इसके कह सनक कुन्नीय स्वाध्येक्य सम्बन्धः कृत्यन करना वाहिये। ment of refreshill and frank करावा रोज कानी क्षत्रेये। सामग्र परि अध्यक्त कारणाल करते हो हम पूर्व क्रान्तेचे कंत्युकी न करे ।

साधक-संस्कार और मना-महास्वका वर्णन

साध्या-संस्कृत और राज-वाहरूका क्षांत क्षांच्या । इस क्याची सुक्का में क्यारे

दे बुक्त है। कृषिक् संस्कृतने कारकार कारिक राज्येकांच्या एक करवेळ वक्षण

इसमें करें फिर की दिन दिन्ताकों का

मन्त्रातके गाम गुणिका विकास । कुर्वकी-होसबर्चन क्षत्र कार्य पूर्वमा करके पूर-शक्तरे के आहरियों है । तेत्र पुर कारकारे

कुरायको उद्धारमपूर्वक सर्वक करके प्रतीपन कर्न करे। किन करणा पूर्णेक कार्गीका राज्यस्य कार्ये अर्थकोक करे । सराज्ञान् गुरू किन्यको जन्म क्या है, वहाँ विक्रोप्योक्तामा साथ कार्य विकासस्मान

सम्बद्धीत करके पूजपुर, अल्ले जिल्ले

क्रमपुर सेवी विकासके समर्थित करे और इस

क्षिपार कहे---भनेतिकाम्भिनकार्यः सर्वतिनद्विकारकाः, । बक्तांच अञ्चलक क्रमाहरूकविद्येक स 'औरत ! यह सहस्त्रत दर्ग्यक्ष स्थिति

क्रांश-प्रकारने तुम्बारे दिन्ने क्रेप्टानेविका संब पारक्षेत्रिका सम्बन्धं विश्वविक्रोंके कारको हेनेकाक हो ।'

हेल यह महावेदनीकी पूज करके क्रावर्ध अंका हे गृह सामक्रको सामन और क्रिक्कोगका करोक है। मुख्ये उस क्रवेतको सुनका क्लासक्क निष्य करने

सामने हैं विनियोग करके मन्त-सामन आरम्ब करे । मूलबन्धके माणनको पुरश्राम मध्ये हैं; क्योंकि विश्वित करन कर्न शबसे पहले आकरकारें ताने केवा है। नहीं मुरश्चरण प्रत्यक्षी स्कृत्यति है। मुमुश्कुकं विश्वे

क्लामान्त्र अलग्त वर्तका है; क्लांकि किया

ठपमन् काते है—बहुनका ! कब मैं हुआ मकसम्बद इक्तकेक और बरस्वेकने स्वाचनानेह रिग्ने कान्यासकायक होता है। सूच दिव और सूच देशने निर्देश

> सम्बद्ध साँत और उस काक काके कच्छी रूप कर करे और पूर्वप्रकारिक कृत कुर्व करके प्रकारत गय, पुरावास स्था अञ्चलकारे अलेक्स है, निरंपर पराही रका, कुरहा और कुर्मन क्षेत्र बच्च धारण कर केव्यालयाचे चाले का और किस्सी जीवत सवा

> क्केट्रर देशमें क्लोनो जन्मायमे राजे गर्ने सुकारको कैटबार विकासकोस पद्धतिके अनुसार अपने सरीरको नियम्ब सराचे। किए केव्येनेकर क्यून्सिकर दिलकर कुल्ल कारों, इसे प्रतिस्था निमेश अधित परि। क्षत्रकः अन्तरी कृता पृति करके स्थ प्रभुक्ती प्रकास करे अपेर जनके मुख्यमें असाम प्राप्तर

> क्या करोड़, आका करोड़ अवका कौबाई करोड़ जिल्लामुक्त चन करे अनवा चीप स्त्राच्या पर क्या न्याच्या प्राप्त करे । असके मांतरी कुछ एतेर वर्ष कर गुरुकारील अस्य क्यानंत्रा दिन-रातने केवल इस बार भोजन करे। अधिमा, श्रमा, सम (मनोनिमह), कुम (अन्तिकारोकार) का वालम काशा हो। जीर न दिन्हें से फान, बूब्द आदिका सीवन

करे। परावाम् तिको निक्रांपुरः केला

प्रकृतिका विकास किया है, जो उत्तरीतर शेष्ट हैं। बहुते से कर कहना करने मोरन है। अरके बार समुके क्या, जीके आदेका हुन्द्रश, स्थम, दूध, सही, भी मूल, करन और जल-में आग्ररके रिजे विक्ति है। ga व्याप-कोरक आदि कार्जीको मृत-क्यारों अधियन्तित करके प्रतिदिन

चीनच्छाते चीचन कते। इस साधनमें

विहोनसमसे ऐसा कानेका विकास है। भोजन किये ही एकाअकित हो एक सहस प्रतीको चाहिये कि एक स्वै आठ मकते अधियक्तित किये हुए परिष्ट करनी सहय करे अवदा नर्श-नदके जलको क्याजकि मक्त-प्रयक्ते द्वारा अधिमन्त्रित करके अवने सरीरका जेशक बर के, जनिवेद सर्वण बरे और विकासिये आहति है। इसकीय पहार्थ हात, परित का तीन इक्तोंके फिलकरे तैयार कर अधना नेत्वल युत्तमे ही अल्लि है।

जो दिरक्षणक साधक इस प्रकार अधि-धावसे फिक्की सामना या आगंधना करता **है. बरको लिये इहलाक और परलोकपे क**छ भी एर्लभ नहीं है। अभवा प्रतिदेश विका

करना चाहिये ।

### घोग्य शिष्यके आचार्यपट्पर अभिषेकका वर्णन नवा संस्कारके विविध प्रकारोंका निर्देश

प्रथमन्य कडते है—बद्रक्त्या l जिसका इस प्रकार संस्कार किया क्या 🛊 और विश्वने काम्यन-प्रतका अनुसन प्रत कर रिश्वा हो, वह शिष्य यदि योग्य हो से मुक्त अस्ता आचार्यमद्वार अधिकेल करे. थोभ्यतः न होनेकर न करे । इस अधिनेकके लिये पूर्वकर मध्यक चनकर परनेकर दिवकी कुम करे। फिर क्वेंकर पवि कलक्षेकी स्वाचना करे । इनमे स्वर से सारो दिखाओं हो और पौचवी पद्यमें हो। पूर्ववाहे कल्हापर निव्निकासका, पश्चिमवाले कल्लावर प्रतिहाकलका. दक्षिण कलञ्चपर विद्याकलको, उत्तर कलदायर पालिकलाका और मध्यक्ती कलकार वास्त्यतीताकत्वाका नकत करके इनमें एक आदिवार विश्वास करके बेल्युता व्योक्तकर कल्पनांको अधिकाणित सरके क्षंबर पूर्णाहरूपर्यंत्र होय और । फिर नेरे विश दिल्लाको जम्मुलमें से अगकर गुब-मन्त्रोका गर्पम आदि को और क्यांहरित्यकंत हक्त एवं कृतन करके पूर्ववस् वेलेश्वरकी आजा है शिक्यको अभिवेकको किये जैसे आसन्तर बिहावे। पहले राक्तरीकरणकी क्रिया करके पश्चकलास्त्री कित्वके सरोस्ये प्रस्तका नास करे। फिर उस जिल्लाको क्षीमकर शिवको सीप दे। सहस्तार निवृत्तिकता आदिसे युक्त कल्क्सेको क्रमशः उठाकर दिग्यका शिकपन्तमे अधिकेक करे । अन्तमें मध्यपतीं कल्लाके जल्मे ऑपनेक करना चाहिये।

क्लका का किया करे। यक्त-साधनाके किया भी जो ऐसा करता है, उसके रिज्ये न

को कुछ दुर्लम है और य कहीं उसका

अप्यक्षण ही होला है । यह इस लोकमें किया,

१९६वी बच्च सुरू बाकर अन्तमें मोक प्राप्त

धार लेला 🛊 । अस्थव, विनियोग सथा निया-

वैधितिक कर्मने क्रमणः जलमे मक्स्से और

मन्त्रसे भी प्राप्त करके पवित्र जिल्ल

विश्वत व्यापक्त भारत कर कुसकी

व्यविक्री हावसे से लहनहरी विवृद्ध लगावर

रकासकी मान्य रिक्टे प्रशासर-मन्त्रका सप

(अध्याय १९)

इसके बाद विकासकारे अप हुए आवार्य हिल्लके बसाकार सिल्हाल<sup>क</sup> रहे और को जिल्लामध्येती संद्र्य है। नवल्पन करको बकायुवकोरे अलंकत करके किवनकारी महादेवजीकी अस्तकत करके एक सौ जार आहर्ति एवं कुणविक्ति है। किर हेवेबारबी क्षेत्र क्षेत्र प्रशेषकर स्वकृति प्रत्यक करके गुरू मालकार क्षात्र कोड नगकान क्रिक्त प्र निवेदन करें--बारवंगसरप्रसारेन देशियदेश्य नवा सकः ।

अन्तृत्व अन्य रेच रिक्काश्रामी प्रदेशनम् ६ 'धनवन् ! आचनी कुमले मेरे इस मोन्य शिक्तको अञ्चलं क्या विका है। क्या । अब आप अनुष्या सरके इसे शैच्य अवत

अक्षत करें। पुत्र अकार कक्कर पुर क्रिकाके साथ क्षा विश्वको प्रकान करे और हिन्स विवयस्थानका दिवस्ति हो भारत पुरस्क कारे । प्राथित पास विरामकी अंगान लेकर शास्त्राची अवने अस जिल्लाको अपने क्षेत्रे हाथों के दिवसम्बन्धे जनकी कुलक दे। यह का किवानमें विद्याली नवन्त्रको राजका ब्रिए को विद्यासम्बद्ध रही और व्यवस्थित रीतिसे प्रमाण कर कान्सी कुमा करे। सदनकर गुढ हमें राजोजित किंद्र करान करे. क्योंकि आकर्ष-कर्याको प्रश्न हु३० पुरस

शरकार पर को पूर्वकर्ताता दिव्यक्तकोसः अस्तारका अलुद्वासन करे, जिससे एक लोकोने

क्षम पानेके भी केम्प है।

रामकार क्रेम्स है। 'असमार्थ' पदार्थको प्राप्त ह्या कुल हिल्पाचांच स्थानेक अनुस्त कारपूर्वक रिरम्बोकी वर्गभा करके उनका रंगवार वारकेके अंगवर क्षेत्र दिवसायका कर्मक है। इस अकार यह विना निर्मी अक्टरान्दे सीच, शन्द, एवा, अस्तुद्वा (कारम-सार) क्या अवस्था (ईप्स-रकत) आदि पुर्शिका प्रक्रपूर्वक अपने चीतर संस्त्र को । इस तब्द क्या रिज्यको

कारकोच्या स्था आहि आहिया विकर्णन करके का जवस्केका भी एकर (विश्वना अवस्थिते काम्बर्गः) करे । क्षाकार असमे कमोनावृत्त गुरू एक काम ही रूप प्रस्कार करे । नहां के या सीध प्रेंक्सरोक्त प्रकोग करना है, बहुकि विके विविध्या अन्देश किया जाना है—का

mitte bur wurth ftraut, fu-t-

अनुवार करणांकी कारक करे। कर्त करके दिवकार पूजन और अध्वयोधन करे। अक्टब्स्टि है अनेवर बिर महानेवानीकी पुत्रा करे । इसके कह प्रका और मन्त्र-वर्षण क्रारोड होचन-कर्म क्रो अथा

कोश्वरकी अस्तक से ग्रेस्कारे प्राप्तने

अवस्थि हो अध्यक्तीय-प्रकारकार्थ वर्षे

क्याराज्यंत्रपूर्वक क्रेथ कार्य पूर्व करे । अवको सम्पूर्ण अन्त-शंस्कारका क्ष्मकः अनुविक्तन करके गुरु अभिवेकः धर्मन अध्यक्तद्विको कार्य सम्बन

 एक पहले अपने एडंडन शिक्स कृतिक प्रमाशक अपराज्य विर्माण को, सलावत् वर असक्त विविधार्यक अन्त्राम विकासी पूजा करें। इस अवसे वह विकासका हो अन्त्र है। भी कार्य काम दिला है अन् विकास अपने, ऑस्ट्रारेट्स अवस्थित विकास विकास विकास कार्य पाने हैं। इस किलावा के नार्यमात्रके

किरणस्था विश्वपात अर्थभावताक 📲 नामा 🕏 ।

**= मंदिरा किवक्तक +** 

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* करे। वहाँ पान्यतीस आदि करवानेक कारकार विकास परिविध 'असिष्ट-लिये जिस विधिका अनुसूत्र किया गया है । बालाध्य 'और उससे 'निवृत्तिकल्यका' बहु सहस विधान तीन तत्त्वोको सुद्धिक रिन्ते। ब्याह् है । दिल्लासको पारंगत मनीनी पुरुष भी बर्रोध्य है : दिख-रस्त, बिद्धा-क्ल और सम्बद्धान साम्बद (सेन) संस्वदस्त्री आस्य-सम्ब---चे तीन तथा कर्ज गर्ने हैं। भूगंग पानजर कालजंगकारका प्रतिपादन स्रांतिमें पहले दिलाकर, किर विश्वासन और अपने हैं। ब्रोक्टिंग I पूर प्रकार मेरे तुमसे कामेर बाब कामी आलाका आविकांच हुआ है। दिस्को "सान्वर्गीत्वध्या" न्याप है, कराले 'शाप्तिकरवाच्या' इससे 'विच्या-

946

क्रमूर्ण बहु कर्नुर्विक संस्थार क्रमंत्रत क्रमंत्र विकार अब और बचा सुनना बाले हो ? (अध्याच २०)

# अनवांग अथवा वानसिक पूजविधिका वर्णन

स्ट्रांका स्वाकाक प्राक्तिक निल्ध-बैरिजीवन कर्म क्या न्यासम्बद्धाः वर्णन करनेके पक्षरा उपमध्य मोले—अक मै पुजाके विकासका संक्षेत्रके कर्णन करता है। इसे शिवातांकाने विकास विकास क्रिके क्रिके प्रमुख अक्रिक्षेत्रवर्षक अक्रबनिकार अनुहत्त करके पीछे व्यक्तियांग (साध्ययमा) करे । (क्सकी विशेष इस अवसर है--) अक्रमांगरे पहले कुलक्रमांको परसे कारियमें और पृद्ध करके नवेपानीका विशिवूर्वम विकास एवं पूजन करे । सरवक्षण क्षिया और उत्तर भागमे सामकः उन्हें कर और सुपशकी अलायना करके विक्रम् पुरुष भगारे उत्तम आसरकारी कळकल करे । सिहासन योगाधन अवाचा तीनो सल्लेखे सक्त निर्मेल प्रधान्तनको भावना करे । उसके कुपर कर्यमधेवर साम्ब-विकास धान सहे । में दिश्य समास जूध समायोंसे मुक्त और सम्पूर्ण अञ्चलकोसे को भागपान है। वे समस् बदकर है और समल आधुनन उनकी शोधा सक्षते हैं। उनके इक्क-के एक्ट है।

उनकर भुत्कराता हुआ मुख्य कुन्द और

अप्र-कारित प्राह्मकारिकके समान निर्मल है। स्टेन नेव प्रपुत्तन कवारको भारत सुन्दर है। बार भूजाई, इसम आह और यनेहर चनुकारमञ्जा मुक्ताः सारका किस्ये भागतान् इर अपने के प्राचीमें नरह तथा अभवनी मुद्रा कारण कार्त हैं और शेष के हाओंने मुगपूरा एवं दक्ष किये हुए है। इनकी करणानि क्रजीवरी करून बंध्देका काम देती 🖁 । गरन्के धीलर क्लोहर नील बिद्ध शोधित होता है. काको कही कोई कामा नहीं है। है अपने अनुसारी सेवकों तथा आवश्यक अवकरणोके साथ विराज्यान है। **प्रमा तराह ध्यान करके उनके वान-**

क्यालके स्थान कोधा कता है। उनकी

धानमें महेचारी दिश्याका किनान करे। क्रियाकी अञ्चलनित प्रयूतन्त सामलदलके शकान पर्य सुन्दर है। उनके नेत बढ़े-बढ़े हैं। बुरत पूर्व कन्द्रवाके संयान सुरतेपित है। महत्त्वाच्या काले-काले पैपाले केस स्त्रीभा क्रो है। वे नील उत्पल्दलके समान क्षांच्यिकती है। मालकायर आर्थश्रामका मृक्ट बारक करकी हैं । उनके पीन पद्मीपर अखन्त

गोल, प्रन्धेश्वत, क्षेत्रे और क्षित्र्य है। क्षरीरका मध्यमाग कुछ है। नितम्बधान स्थल है। वे यहीन पीले बना बहला किये हुए हैं । सम्पूर्ण आधुषण उनकी क्लेबा कहते 🦹 । लत्साटपर लाने बुए सुन्दर जिलाकारे उनका स्पेन्दर्य और ज़िल उठा है। विक्रिय पुरसंबद्धी मालासे गुण्यित केजपादा उनकी भोधा मकृते हैं । उनकी आसृती सम ओरसे सुन्हर और सुबील है। युक्त लगानो कुछ-कुछ शुक्त है। ये दाहिने हम्बचे एकेम्बदास्त सुकर्णमय कथल धारक किये हुए है और हरारे हाजबंधे हव्यक्षी चॉलि सिंहासन्तर रसका काका सहारा हे का महान आका-मर बैठी हुई है। वित्यक्षेत्री समस्त प्रक्तीका **ऐश्वर कारनेवारले साक्षान् राविद्यायन्**-स्वरूपिणी हैं। इस अकार पालंक और महादेशीया ध्यान करके शुध एवं शेक्ष आसनपर सम्पूर्ण क्रम्यारोके बुला ध्याधनप धुव्योद्धारा अनका पुरुष करे ।

अभवा स्पर्नेक सर्गनके अनुसार प्रभू

तपमन्यु कहते है<del>ं बहुव द</del>न !

पुलमन्त्रमे गन्द्

विस्तृद्धिकं रिज्ये

सम्बद्धित करे । सर्वश्राम् प्रविक्षा और धी अर्जावने नाश्चिमें होयकर प्राचना करे। अद्यक्तर चुमकामे सुद्ध दीपतिस्ताके संमान आकारकाले ज्योरियंच शिक्षका ध्यान करे । इसर प्रकार अपने अञ्चले अथवा स्वतन्त्र विकाम सूच कानकंगके हारा अधिरे होक्जर्वक स्तरा कृत्य करना कहिये। यह भिक्षि सर्वत्र 🖨 समस्य 🕏 । इस तरह ध्यानथ्य अतराचनका सारा कम समाप्त करके महादेवजीका शिवनिक्रमें, बेटीयर अववा अधिये पुत्रम करे । (अध्याध ११---२०)

विकास एक मूर्ति बनवा है, उसका नाम

किय का सदादिक हो : दूसरी पूर्ति किवाकी

होनी चाहिले: उसका नाम माहेश्वरी

बद्धविद्यका अवक 'श्रीकण' हो। फिर

अपने ही ऋरीकी भारत पूर्तिमें मफल्यास

आदि करके अस पूर्तिये सत्-असत्से परे

मुर्लिकन् परम फ़िबका बदान को । इसके

अर्थ जाड़ा पुजनके ही क्रमसे मनसे पुजा

प्रशास्त्रन करे । पूज-सम्बन्धी समस्त मात्रीका

क्षेत्रन करके इव्यक्ति करे । प्रोक्षणीयाम,

## रिम्बपुजनकी विश्वि

कर्जनमिक्षित जलके हुन पुजा-सानका अर्ववात्र, कारणाह और आसमनीववात— प्रोक्षण करना चाहिये । इसके बाद कहाँ कुल हन सारोका प्रशासन, जोक्षण और बीक्षण विस्तेरे। अस-मच (पद) का उद्यास्क करके इन्में शुभ जल झले और जितने करके विद्वावये भगाये । किर कटक-थना मिल सके, उन सभी पवित्र इक्योंको उनमें (हम) से पूजा-स्वापको सव ओरसे क्रले। प्रश्नरम, काँदी, सोना, भन्द, चुन, अक्षन आदि तना फल, पल्लव और अवगुण्डित करे। अस्त-मध्यका सम्पूर्ण विकाशीये नवस काके प्रकश्रिकी कुश-मे सच अनेन प्रकारके पूरव हत्व करपना करे। वहाँ सब और कुदा बिद्धा है है। सान और पीनेके जरुमें विशेषस्परी और प्रोक्षण आदिके द्वारा उस भूभिका सुरम्ब आदि एवं शीतल मनोत्र पुर्व आदि

< मेरिक केन्द्रशास क क्रोड़े। पारत्यक्रमें बारा और बन्धर क्रोड़ना है, क्रो क्रान्त्यनोक्टी कन्या है। वे काम अन्यत्रकेष्णकार्थे विशेषाः क्ष्मा करूर करनेकर्स है और वर्णानीको जरमीका स्कूतर करनेने समी

बायकर, बाहोर, बाहर, सहित्यर और क्रमानका पूर्ण कर्मा करूना पार्किन। इत्याचनी सभी भागोंने इत्यानेकी करत है। क्षत्र, क्षत्र, क्रमामध्यम, अञ्चन, ची, बार, फ्रेस, धी, सरसी, फ्रस्ट और चारू---क्र राजको अर्थानान्त्रे क्राइन वर्षको। बूक, कूल, औ, बाब, ब्लीका, क्लांक और भाग-प्रा सम्बद्ध प्रीक्षणीयको प्रक्रेपन बहुत्या साहित्रे । सर्वत्र वाक न्यान साम्बे बारवर्ग-स्थाने इस्तेश पात्रको पाहरते आनेतिम करे। सर्वकार अक-म्पन्ते कारणी रक्षा करके, केन्युद्ध दिल्लाने । कुळके profit marines skipselverreit word क्रान्यकारात क्रेक्टन कालेंड विशेषका प्रोपन मारे। सेव परावयाओं वर्ताको कि अधिक बाजीके व विकासिक प्राप्त अवस्थि क्यानात क्षे अन्दीनातको ही सन्दर्भन करके गर्न और क्षांके क्लारे सामान्यतः अर्था आहे है। तारकात सम्बद्धके दक्षिण क्रूप्यानने मान्य योज्य आहिते. सामने विविधार्यका विकासकोकको एक काले अन्याक्तके कामी प्राप्तात करीकी करीधाँक पूजा करे। क्रमी अञ्चलित तुम्मीका वर्गन्के समान है। समान आधान जनकी क्रोफ महाते हैं। प्रस्तात्वर कारण-प्रथा प्रका स्तुजोधित होता है। हरकी वृत्ति औष्य है। वे तीय नेप्र और सार प्रमाओं से पूज है। एनके क्ष्म गुरूषे सारकारक हुआ किञ्चर, कुरांचे मुनी, जीवरेचे रक्ष और मोधने जीवन जेन

है। इसके मुख्यानी कार्यन कन्त्रस्थानके समाप क्रम्पान है। जुल काराफे स्वयुक्त है। र्वाक्षणम्, अर्थराम् प्रक्रियमे और अजैधर्म क्रारपे है। इनके अनु राज्यको मनिके हारके उत्तर पार्श्वये इत्यत्नी पाने सुरका

राजी है। करवार पूराय करने। परनेपर दिश्यके भागमंद्र चीतर प्रयोग की और जी प्रकारि हिल्लीन्याचा पूजन करके विकास कार्य हुए हैं। स्थापन कुल sires finalizada unaunet perali ब्रॉडके रिक्ट रहा। जिस सक्त्रे फुल ले क्ष्मकृतिक स्थानक स्थान सर्वे । प्राणी विभागी सुद्धि क्रेसी है। ईसान प्रकेतने सन्तरिकी अल्पाक्रक करके उन्हें पृथ्वेक विज्ञानक आर्थित करे । तत्वकात् इक्ष्रेलकं 🔤 जनसम्बर्ध कार्यन्त्र करे । कार्यन्तः आकार शामिका क्षाण पारे--पाल्यालभनी असभागानिक कुल्लार विगायकार है और स्थानी अनुन्धारित एकम है। इस प्रमान करके क्रक्रमा विकास करे। अन्तर करा करा 🚃 प्रचंदार अस्त के हैं, जिल्ली क्षपुर्वाणिय प्रत्यान है । से बॉब वार्गेसे ज्ञा है और आकासको बास्ते हुए से जान करने है - अन्यक्तांक नावर भारतका है, जिसमेंक कारी क्योंने सिक्सी अस्ट्रिंग नवी हुई है। के बारों क्यों करवा: कर्ज, अल, बेरान्य और केंद्रचंत्रस 👣 वर्ग सम्बद्धान साम आहेप क्षेत्रमें है और अस्का रंग स्वेद्ध है। इस बानक पान नेर्नाय कोकने है और उसका रंग स्वाप्त है। बेमाना चायका कोशाये है और क्रमान के का किया है सभा देखने हैराउन क्षेत्रको है और क्षात्रक वर्ण एवाम है। अधर्म कृषि का आसमी पूर्वाद मानेने क्रमसः रिक्त है अर्थात् अवर्थ पूर्वमें, अप्राप्त

सपान है--- ऐसी माजन करनी पाहिले । पुर प्राप्तनको क्याने आफार्कित करनेकाना होता निर्मात प्रदायन आकान है। अविषय आहे अन्य देखर्ग—पूज हो उस मानाको आह रहा है; बाध्येन आहे क अवनी बाबा आहे प्राणिओंके जाब जर सध्यक्तके केवल है। वे व्यवेचकी आदि अन्त-क्रांतिकों ही बीच है, अबर बेरान्य कार्शकर है, कियरकाम प्राप्त करा है, रियंक्स कर है, व्यक्तिको बार मेर मकार (बन्द्रसम्बद्धाः, सूर्वनस्थाः आर्थः महिपन्तरः) है और ज क्नानेके कर शास्त्राम्य, विद्यालय प्रया विकासकार रिविध्य आयम् है । इस एक अस्पानीके क्राय विकास विकासिके आन्धानिक एक सुवाद दिला आसम्बद्धी बाल्यना करे जो सुद्ध Peterit atern Statement & 1 3040705 अक्कर अव्यक्ति, स्टब्टन हेरिकेटम, निरीक्षण क्षं स्थानकार को । इस स्थाकी

पुरुष्क-पुरुष्क मुक्षप्रे व्यक्तिकार विकास ।" नवरणा पास, आयान, अल्पी, (कालेक, क्या, क्रमेक्टील,) गृह्य, क्या, क्ष्म, स्टेप, (पैकेस) और राज्यात हेसार पिया और विकास प्राप्त सराने असला प्रत्येक पानमे अस्तर और मुनियो प्राप्यक्र करके कुल्लक एक अन्य ईसामध्ये सक मनोद्वार सकत्येकाच्या विल्ल कृत्ये

क्षत्र स्वरीयाने स्थान ब्यायस है। वे िक्रार, अस्तिकारी, समझ सोमोके परम कारण, प्रानंतीकारणंत, प्रानंत प्राप्त-चीतर विद्यासन, सर्वभारते, अनुसे असु और म्हान्तो भी महान् 🐌 प्रसामित काररनाम्य क्री बर्जन होते हैं । समावेद ईवार वर्ज अन्तर है । प्रकार, इस, किया तथा यह आहे वेजनाओंक निये भी अनावर है। सन्पूर्ण वेदोके सारतक है। किहानके की दृष्ट्रियकों नहीं आने हैं। आहें, मध्य और अन्तर्भ रहित है। ध्वयतेनसे प्रका प्रार्थिताके विके औपकास 🖁 । दिल्लामको क्यमें विकास 🕏 और राज्या कान्यरम कार्यके रिन्धे सन्तर्भे सुरिया विकासिक्षांत कार्ये विकास है।

केरी कार्यक्रीमधील काम प्रतरण विश्वपत

आवस्य सर्वे । भगवार जिल्ली अञ्चलकि

केली जानक सामीर परिवासको गन्द, क्र, क्षेत्र, क्ष्म और वैद्यक्ष—इन मॉक इत्यानेप्रण इतथ दिल्लीकृत्य पूजन को । वाधारक कोन्द्र दिवाको रिकामकी प्रतिके कारमहाराजी सम-सम्बद्धार आहे प्रश्न और व्यक्तिकारं करे । प्रकारक, की, इस, ध्रारी, क्या और श्रावीरावेद साथ क्यान-मूलके प्रारम्बको हैन्स, सरको, समुक्ते उन्दर्शने, मो अर्गको ज्ञान बीजोने, उत्तर आदिने कुलेंसे तक अन्य अधिते अलेक्ट करके गुरुष करावे विश्वासक्तिको जानाचे। सेव

टीमें सम्बंधि अपनि प्रकार अवस्थित अधुर्वनक स्थानंत्र अपनेत्र स्था देश अध्यक्षणं मुद्र है। इसी अन्यादन मुक्तको अध्येक्षण का दिखा एक तो का न्यापन स्थान के कार्य है। बार्य है और सुद्धिक सीतर कैंग्येंको संस्थ दिना जान और केरे क्लोनो सुद्दी अनुसा का 🕁 क्रम से वह 'अन्दिना' गुद्ध कर्डा गर्ड है। दोने मुहिनोको स्थान का देनेन्द्र सम्मुखेनामा जनक सुद्ध होगी है। इसेको वहाँ दिहीहाना जनके कार राज्य है। इस्तेमको राज्यकी जाँनि देवताकी साम्भ क्षान क्षेत्र, मुक्तको क्षेत्रको आँव राज्य और दोवी प्रत्येको देवताची और फैल क्षेत्र---असून्य कामानी इस (a-we) ई वर्ष व्यवस्था गुरू वर्षा गण है :

< संदिह्य विकास क 

और नवकं निकरणके रिने किन्नत जरीशाकी धवनारो प्रची उपनारोका क्रिय आदिसे रगडे। किर जनमे खल्कार धकार्ती सम्राटके लिये उपयोगी उपयानेसे (अवांत् सुगन्धिः रेल-कुरोक अर्थके क्करा) सेवा करे। हरुक्करूक ऑक्टन और इन्द्री भी अञ्चल अस्ति को । इन सब वस्त्रभेते विवर्तन्त्र अध्या विवय्तिक भागीमधी शोकन करके कार्य-विशेष जल, क्रांत-कृष्णकृषा जल, सुकर्ण दर्व सापुत्र कर रक्ष क्यांबिद्ध साम्बे क्यार् कान काराने। इस एक प्रकारक निराम सम्बद्ध व होनेवर क्षत्रसम्बद्ध संस्कृति बस्तुऑसे युक्त बस्तक्षण अक्का केवन मन्ताभिवन्तित उपकार सद्युप्तक रेत्वको कान कराने । कारक, स्ट्रुप्ट और कर्वशैले रामा कुछ और एकने पूछ हायके करने प्रशीकारणपूर्वक पुरुषकान्त्रो स्वयन्त्र पार्वस्ये । क्रमानकार्थाः, प्रकृतकाः, नीतमञ्जूषक, व्यक्तियक, विकस्क, शासिक्षण अवविद्यार्थ, सामेव, सामकेद तथा वेत्रासम्बन्धे ईशायके वक्र सक्यान. शिषक्त तथा प्रकार केरोबा शिवको काल करांचे ।

क्षेत्र महारोक्तरीच्ये स्थान कार्यः, क्रांत तरह महानेपरियामीरीको भी कान आहि मरामा कारिये । ३० शेओंथे कार्ड अनार नहीं है: क्योंकि से दोनों सर्वक समान है। कुले महानेचजीके होश्यके कान जादि किया करके दिए ब्रेकीक वित्रवे अभी तेमारिकेकक आदेशले तथ कह को। अर्थ-वर्गकरकी एका करनी हो तो जरने पूर्वापस्का विकार नहीं है। असः उसमें महादेव और

अहादेवीकी साथ-माथ कुल क्रेमी खुली है।

त्रिवन्तिक्रमे या अन्यय वृत्ति अवदिने अर्जन

रित्यनिक्षण अण्डिक करके को बच्ची योके। किर ज़ान क्या हमें बहोधनीश करावे । परवक्ता कहा, आवस्त, अर्था, गान, पूजा, आधूनका, शुर, क्रीय, क्रीया, बीनेकोच्य सत्त, मृत्यसूदि, बुगरामध्य, यसम्बद्ध तक सन्दर्भ स्वासे बॉक सन्दर यक्ट, आपन्य, मान प्रकारको पश्चिम कुलकारन0, बस चैनर, व्यवन, साइका बंदक और वर्षण केवन क्रक प्रकारकी पहरवानी सामध्यिक्तीके साथ इस्टेक्सी गोराज्या को (आरमी आते) उस समय गील और कुछ इसकिये साथ जल-जलकार भी होनी कर्तहर्म। स्रोता करिंग, तीवा अन्यता निर्देशिक सुन्युर कारणे कामल आविके प्रोध्यक्तम् कृत् रहे । क्रमको बीच स्था द्यों, अध्यत असी भी प्रात है। सिञ्चल, बाह्य के कामल, मन्द्राको पामक प्रकृतिकोष, पूर्व गोवरकी आग, श्रीकाल, क्रांतरक, कृष्ण, क्या एका अधि आरियो निर्देश प्राप्ते आर दीवक रहे । वे आयो आठ दिशाओंथे से और एक नवीं प्रेयक क्ष्यान्त्रामाँ रहे । इस नहीं हीमक्ष्रीमें कानी अवदि वया अतिवयोच्या प्रजम धरे । विस क्षत्रकारकारे आकारत और अवस्थानहार क्रम ओरले संरक्षक करके बेनुस्ट विस्ताबार दोनो प्राचीने पालको कपर उठाने अधना कारमें सन्तरक क्षेत्र दौर रहते । वारको कारो कोनोंने और एकको बीचने स्वाधित करे। सरप्रकार का पात्रको उठाकर विवासिक श क्रिक्यूनि अस्तिके काम क्रम्बर सीन बार

उर्दाशक कमाने प्रचाने और महाबन्धका

अर्थेर ज़िलाके लिने एक लाम ही उपयोग

क्षेत्र है। पश्चित्र सुनन्तिस जलमे

अधिका,

**वि**धारण करता रहे। तदन-तर भवाकायर अर्थ और कुपाकृति है विकिया पूछ अर्थ और सुगन्धित चल बढावे : फिर बांबकर इस्ट्रेक्ट इंडिपीके रिज्ये क्या-पुष्पाञ्जलि देकर अकार निकंदर करें । इसके अर्थना करे । सरवक्षात् वृतिसदित देवसाका बाद बाल देकर आवावन कराये। विश विसर्जन करके अपने इक्टबर्वे उसका विस्तन सार्यक्षत प्रकारी यक याँच सामान केट करे। पासको संस्था मुसलासपर्वन्त पुजन करे । सर्वश्राम् प्रोक्तगीय पदार्थीका प्रोक्तन करना कहिने अवना अर्च्य आहिसे एकन करके मूख और गीतका आयोजन करे। करना करना चाकिये था अधिक संकटकी रिपट्ट का मूर्ति अस्थिमे दिख्य सथा कार्यनीका विकतिये बेचपूर्वक केळार कुरसाल पहर देख विकास करते पूर् प्रवासनित तिवय-वन्त्रका व्यक्ति । क्षेत्रपूर्वक कुलबात सहा देनेसे ही प्राय आहे। जानके प्रशास अवधिना, बरन वर्षका सम्बद्धन हो जना है। जनकर नगरवार, जुलियार, अस्मानगर्वेच सथा ज्ञान को हिल्ला कुला किये दिया भोजन भार्यका विजयपूर्वक विद्यापन करे। फिर (Strain 5.8) य करें ।

## शिवपुजाकी विशेष विभि तथा शिव-भक्तिकी महिमा

÷

रीपदानके भाग और नैनेश-निनेश्मके पहले आवरणकृत् करनी पाहिने अन्य आर्जीकर प्रयक्त शतनेवर अवकारतका कते। यहाँ किया या शिकाने प्रथम आकरणमें ईसानसे रेकार 'स्मोजकवर्यना' तथा प्रदाने हेन्द्र अस्वपर्यकार एका क्षरे । विश्वासम्बद्धाः विश्वको, विश्वको, पक्रियमें, श्राप्तेयकोणने. ईशायकोणाने, नैतीहरूकोन्सने, क्रायना-क्ष्रोणमें, स्मिर ईसानकोणमें राजकार जाते रिकाओंमें गर्पावरक अववा वक-संवाधको एवा बतावी नवी 🛊 वा अवस्थे रोकार अच्चपर्यमा अङ्गोकी मुख्य करें । इनके मधाभागमें पूर्व विज्ञाने इन्ह्या, दक्षिण

इपगर्न काले हैं -- अवस्था !

नैक्क्ककोणमें निर्कालका, बारक्ककोणसे बाब्बर, केदिय और पीप्रमंद पीप्रमं अनन या विकास तथा इंदरण और पूर्वके बीयमें प्रधानका पूजन करे। कामरूके कवाभागमें कामी तेकर कारतमर्थना रनेकेक्सेके स्टॉस्ट् आय्योका पूर्वाहि दिशाओं में कारक: इसन करे। यह ध्यान करना काहिये कि समझ आवरणदेवश सुरम्पर्वेक वैद्याल महादेख और महादेवीकी कोर देनों हाथ जोड़े देख रहे 🛊 । फिर सभी क्षात्रस्य देवलाओको प्रकाम करके 'नमः करपुक्त अपने-अपने कपसे मुख्योपचार-

दिवाने बचका, प्रक्रिय दिवाने बरलावा,

क्या दिशाचे क्यांच्या ईशावकोणये

इंशानकः, अतिवर्धकारे

<sup>•</sup> अर्थान्--दिवन, प्रसुक्त, अपोर, क्लोरेंग और क्षेत्रोजन - हुन चौन प्रतिपेत्र) २था ४८५, विस्त, दिवस, कराय, नेत और अब्र--- इन उम्हेंका पूर्व करना सारिये ।

Welt a stille (fragis) or an experimental contract of the state of the

होंग, क्य, कहा अच्छा अञ्चलको धी देवताकाः एउन कारण कार्डिये। इती तन्त्र क्रमेर निज्ये कः प्रमारको स्था भी देनी कारिये-किसी एक सुद्ध असका कर हुआ, पुंचनिर्दास अस या प्रेमको दिवसकी, शीर, खंबांबर्धका अस, मूख्या सन इता प्रकार तथा स्थाने तर विकास हुआ चरित्र महार्थ । कुम्मेके एक मा अनेक द्रविन्यकी मान प्रभाग्ये व्यक्तयेने त्रंपून वया गृह और सामित सम्बद्ध करके केन्द्रके प्रकार अर्थित करना कारिये। संरथ हो कार्यन और भाग की पांत्रका कविने । पुत्रक अवि अनेक प्रकारके अक्षा नहार्य और नहींहर पाल देने व्यक्तिकेत साल व्यक्त और पुर्वकारिया अञ्चल क्षीत्रम क्रम अस्मित कराया करिये । जुल-सुदिक्षा विनये समूच इत्यायचीके राजने कृत सुकारीके द्वारहे. की आदिसे पुरु सुनारे रेग्नंड कीने परन्के क्सोंके को पूर् नीते, विकासीतक क्रूबं, सर्वेद्य युना, जो अधिक समार क दुवित प हो, अपन्, क्यूनिन, कृतन इसे सुन्दर सामका आदि असित करने चाहिते। आरंपको रिये कवन्या क्यान्य अवस इसका चूर, बाल्हरी कहून, मुलब्दानक रम होने सालिये । पूज्य स ही समूच्ये सार्वहर्षे, को सुपन्धित, पनित्र और सुप्तर हो। गचरहित, उत्पर गचकारे, हरित, वाली मचा रक्षे ही दृहकत मिने हुए कुल दिलको पुरावने अप्ति हेने चार्यको । को कर कका ही क्षत्रने कादिने । भूक्ताने विदेक्तः ने ही

प्रसर्वनमूर्वक उनका सन्तरः कृतन करे।

(क्या द्वितान नयः पृथ्ये समर्थकाँच क्रमादि ।)

कृती सरह मर्थानरसम्बद्ध भी अवने अवन्तन

सम्बद्धी क्याने कहन होते । होता, सहन,

पायका कृत, स्क्री एवं की —ने तक भगवाप् इंग्स्टरनेट करन और पांचीट रिस्के अधीर 🕻 र प्राचीतोः नीनों वर्षे हुए अहाराय, को सुवर्षा एवं न्यांने अधिन हैं, ज़िनके निये बेह बनाये rei Er un anneiber fefen fepren, क्येक्ट वर्षे और शिक्षमें क्षेत्रे काहिये । इत्सी तिका और की बहुत की होती-बही शुक्र रूपं सुरुष् क्रमान्यं क्षेत्रे क्राहिते । समूह-गामिनी नहीं एवं नवले रचना तथा कार्यक्रेसे क्रम्बद्धाः गमा इत्राः सीतम् क्रम् सम्बार् राज्यको साम और धानके रिको क्षेत्र करा क्या है। प्राथमके समाय क्रमान प्राप्त को मोरियोध्यो मधीयांसे मुक्तेपित, क्यान्यज्ञास्य, दिव्य ५७ शुक्रमेषक द्वारते क्ष्मेंडर हो, धानकम् तिरवची हेवाने शर्मिन करने चेल्क है। मूनर्गामृतित हो हेल केवर, को सम्बद्ध क्योंसे फ्रोफावधान सवा है राज्यंत्राके कवान आकारवाले हो हिल्लाी रोजाने क्षेत्र कोच्या है। सुन्दर एकं किन्क सुनैका, को निष्य गण्यमे अनुस्तित, स्वय औरसे क्लोब्राग अवकारिक कवा सुन्दर झारेले विभूतिन हो, भगवायु संकारको असिन काना व्यक्ति । उनके पुजनमें ईस, कुन्द एवं

क्षणको समान क्षणक तक गानीर धानि

अर्थित करने व्यक्ति, को सोनेके क्ये हुए

का विदानकाले सन्त्र धनकीर हो। हे

स्था मञ्जूषे सामूर, मुन्यूर, अगुर और

क्याने पूर्वत क्या क्यान्त्रोते सुकतित

होनी साहित्रे। सन्दर्ग, अनुष्ठ, साद्रा,

सुन्धिन काम तथा गुन्तुसके सूर्व, की और

क्युते क्या हुआ कृत उत्तर काल गया है। करिता मारको आक्या सुर्याच्या प्रीत

प्रतिनिक भारतके एकं व्यक्तिक क्षेत्र अंद्र गाने

गर्व है। प्रकृतका पाँठा और क्रमिन्स

करनेवाले प्रक्रुका उपयोग करना कालिने, दिलाधीकी एक करता है से उसे भी कोई जिसके मूल और यह आदि चलोमें सा को सुनर्भ बद्दे गने हो। सङ्घन्ते निष्य करा प्रकारकी जानि करनेकाले सुन्दर कवार (मार्क्सनोप), से सुकर्गनिर्देश पद्ध मानियोसे अलेक्स हो, क्याने कविने । इनके अधिरिक्त केवे, कुट्डा, गुरव, विकिक और पटड़ आदि क्रमे थी, को समुद्रावी गर्दनाके समान कानि करनेकाले हों. कार्वक वृद्यकर रहते कविये । कुलके क्रमी राज और क्रमा की सुकारेंद्र 🖈 समयाचे । मरणान्या महेशा दिल्लका परिवर राजयक्रको समाम कावान क्योंके, जे हिल्पहारूमें कराने हुए लक्ष्मोंसे पुरत हो। मह रीमी महारहीकारों से सिंग हो । उसका भीपूर इंतम्ब डीका हो मिर पर्याताकार दिखाची है। यह अनेक प्रकारके समेवे अस्कारित हो । उसके हरकानेके काहक मोनेके को हुए हों। इस मन्दिरके सम्बन्धे क्याचे हर भोने तथा प्रांके प्रैक्ज़ों करने हो। वैद्येपेये योतियोकी लक्षित्र लगे हुई हो। शरकार्वेके कारकार्वे वृषे को पर्वे हो। मन्दिरका गिरसर सेनेक को इस विका फल्डहाकार म्बुइटोरे असंबुध्ध हुई असाराज जिस्तालको विश्वीत हो।

नामोपार्जित हामोधे चर्तिस्तृतेक महत्तेवजीकी कुळ करनी कहिये। यदि कार्य अन्यायोग्यार्थित प्रकार भी भवित्ययंक

कार नहीं लगवा, क्योंकि मगवान् भावके क्लोकृत है। न्यायोकार्जन बनने भी पदि कोई विना परितके कुम्म करता है से उमे उसका कार नहीं दिलला; बजेकि बुजानी सकरमाने मन्द्रि हो कारण है। महिलो अनमे बेच्यके अनुसार भगवान् शिक्के महित्रको को कुछ किया मान मह कोड़ा हो का कहत, कानेकारम करी हो का दरिह, कुंचेका समाव कुल 🛊 । जिसके बाद्य बहुत बंदा कर है, का बारक की बरिस्टावर्धी क्षील होकर जनवाद शिवका पूजा कर सवारा है, सेवा बहाद बंधववाली की परि प्रतिकारीन 🛊 को इसे विस्ताबन पूजन 📲 करण काहेने । क्रिक्टेर प्रति भारतद्वीत प्रत्य वर्टि अयक कर्याच को है हाले से उससे बह देखाराध्यमके करुका चार्य गर्दे होता; क्योंकि आसक्याने मन्ति हो कारक है 🐣 क्रिकोर और चरितको क्षेत्रकर कोई आसम का तनकाओं और समूर्ण बहारहोंसे भी दिन्य जिन्नधानमें नहीं का सकता। अस औक्त्रक ! एवंत्र परवेश्वर दिवके आराध्यम् अस्तिनाः हो बहन्त 🕏 । यह गुहासे भी पुरस्ता चल है। इसमें संबंध नहीं है।

कारके प्रकारतमस्क्री पार कारनेके निधे चनकान् दिल्कारी शरीक नौकानेः समान् 🕏 । इसनिये को धरितभावसे कुछ है, उसे रजोक्त और समीक्तमें क्या हानि हो

भवता प्रतिदेश-कृषीराविकेतीः मानवः। मार्ग्यन्यक्षेत्रीः पः कृषीर् अभिवर्गतिः ॥ स्कृतिकार्यक को स्वाह्मांकान क्षेत्रविकार्यक । ३ वेट अन्यक्त्यक स स्वयं व्यक्तिस्ता स्वरंकान् ॥

हिल्ली प्राप्तने कर कर के व्यानन्त्र अवकोक नहीं से कर जी किएन। विकासओं दूर्व असूरोके रिक्ते भी पूजनीय हो

स्त्राची है ? बीकुम्ब ! अन्यक, अवन, अवन है। अनः प्रार्थक अन्य सारके मूर्ज अक्टा वर्षण बहुत भी वर्ष प्रण्यान् वर्षारकार्य है सिवारी कुल जो; क्योंक (अध्यक्त २५)

पञ्चाक्षर-प्रकारे जप तथा भगवान् जिनके भजन-पूजनकी पहिमा, अग्निकार्वके रिज्ये कृष्ण और बेटी अग्निके संस्कार, शिवाणिकी स्वायना और असके संस्कार, क्षेत्र, पूर्णाहरी, भरवके संग्रह एवं रक्षणकी विधि तथा इवजन्तमें किये जानेवाले कृत्यका वर्णन

बाह्य भारी पान चान्ये भी परिवासको महाका-नमहान और वेथक निरम्ब कुरून को तो यह इस करने एक है जात है। को परिवासको बहुत्वर-पन्नहुत्व एक ही बार रिकास पूजा का लेल है, या भी क्रिक्टकोर प्रीत्कार विकास करे बाला है। से पूर्व कृषिय मानव-श्रम्य संस्था प्राच्यात विभावती अर्थना क्ष्मी करूत, जनक un min freien & wiffer ut abgest सायक नहीं होता । यो कृतिन कारण-उन्त पान्तर विवासकारिक महत्त्वकारीकी सामाना माने हैं, ज्योपन पाप सरका है और ये हैं सारी है, में काणी कुमलों: जानी नहीं कानी वाहिने, जनतम मृत्यु नहीं आती है,

कारण्य कारों है। क्यूक्यून रे कोई होने ह<sup>8</sup> मनोकर मानन, क्रम, **मा**न, formula forging worth food after विकास कुर्व होते हो जान प्रतना बन-ने क्रम कामान् क्रियाको असरावालो कर्म है। के देवनोक्स स्वाप जेन और राज्य करते 🗓 के तक भगनान किनके परणारकियोगा विकास करते हैं। स्टेच्याम, स्वर्थनमन् स्था, कर, मान, स्थानको, भूतके और निवर्णे Brands—I am with women flowed कुळा करनेकाले जोजीको ही सुरक्त होती है। प्रातिको हो अपन्य प्रात्यक प्राप्ति हो होरे कर पूछ होएकर केवल भगवान् तिमाने थव राज्य अन्तरी आसधार करने करिये । कुरतार्थं एवं केंद्र क्यून्य है। को चलकान् चीक्य कड़ी तेजीको जा तक है, कवानी दिवाकी परिवर्त सामा रहते हैं जिल्ला किया प्रोतालाने सीली का को है और रोल भगवान् दिक्के कार्य प्रकार होता है तथा जीवननिये निकार आ गार है, इन्सीनिये को सहा हो प्रमुक्त दिसको विश्वको हरो। उनको विश्वकार्यात प्रकोणवर्तिकी पृत्र

ट्रांच प्रथा प्रमुख देशवर्तन विजित्ता । हेव हैं। क्यून्त तथ कुनावंत्री जावन । कार्योक्ता में में मान्यकर्तान्त्र । भवतंत्रमञ्जाला व ते द्वाल व्यक्ति ।

462 

सक्तेक्षां रूपन है; कुक्तां रहित स

र्धात्रम भागमे बेसान्त्रके बीक्षेत्रीय सन्दर केरिका निर्माण करना करिके, को

नेकानको कुछ जीवी हो । उत्तरहा अवस्थान

कुन्कारी और से नवा वह पेसरसको कुछ

क्रोक्सर बनावी नवी के। बेदीके रिन्धे

क्षेत्रकांच्या करेडूं निष्यत नहीं है । यह निष्ठी पर

कार्यके होती कार्यके । कार्यके गोवर क

क्रमते प्रकार क्याच कांत्र्वे । प्रकार परिवास नहीं समान गया है। क्या और

निर्माणके केंद्रीयों नीवार और कारने सीवाय

जनसङ् वृद्धानसम्बद्धाः अस्तरमञ्जू औ होन्छ और जनतक हाँन्यवंची प्रक्ति औष नहीं के पाली है, स्थानक की प्रशासन प्रेस्टरको

आरायम्ब कर रहे। भगवाद जिल्लाहे आरम्पाके समार कृत्या कोई वर्ग क्रीजे क्षेत्राचे नहीं है।"

अस में अधिकार्यका मन्त्र कर्यना । मुख्याने, पर्याच्यात्त्वन, बेटीचे, लंगेचेड क्षामकाने का मूल्य सुन्तर निर्माण पानवे विविद्यांक अभिन्नी एक्ट्र करके अन्त शंक्यार करे। सरकार, वर्ष व्यक्तिकोची भागाधार करके केवकर्त आरक्ष करे।

क्षा है के एक क्षेत्र संख्या है क वातिये । वैदीको गोल का चौचीर अजन पाहिले । साथ ही पायता भी करान आवश्यक है। कुछ निकृत और पहल होता प्रार्थित हालों स्वाप्तानारे सहस्र कारण अधिक करे। का से क कर अंपूर्व क्षेत्रा के। कुल्बाने जीवर के विशेषी क्षेत्राहेक नारित्यों निवति कारकी नवी है। मकामा अंगरिनोह मधाम और ज्ञान क्लेकि वरायर मध्यभाग का कटियान कामक साक्षित्रे । सामू कुल भौजील अंकुरके बरामर एक ग्रामका परिचल कराने हैं। कुरक्रको जीन, हो क एक नेवारत होती

बाहिये । इन वेकारमध्येषाः इक सब्द विकास करे, जिससे कुम्बली सोमा करे। कुम बुकायर अंत्रिकीय (१) का क्यारण परके और विकास योगि सन्तये, विकासी अंत्रकृति पीवनके कोकी भारति क्ष्मा हमीके जा जीवको उस सम्बद्ध या बेटीके जामगण

व्यक्ति । कालो संबंध भगने तथा अन्य क्युऑका कर्मा प्रेशम करे। अन्ते-क्षान्त्रे नुब्रानुसमे धाराची हा विक्रिके अनुसार कुम्बर्ग अर्थर केविया क्रानंत्राच (रेक्स) का (रेकाओपको प्रतिका नेकार gurrentreit dem bie für arftebt ant आक्रमा कुर्य संबंध पुन्नेकुम बनाहे प्रोक्रम करे। सम्बद्धान पुजन और प्रमुखेर हिन्दे तक प्रकारक प्रक्रीका संबद्ध करे। क्षेत्रेकेच्या प्रभावतीको क्षेत्रत प्रोधानीके क्यते स्थात अञ्चल क्यते वर्षे सुद्ध परे । प्राप्ते क्षा पूर्वकारायमिको प्रयाद, वास्तुनी क्या, ओंध्यकी अधिकारको पर्वका इत्यान कुरती किली इत्या शक्तिकी अस्तानकीय है। अस्ते । इसे कुन्य अस्ता वैक्षेत्रं क्ष्मा तीन चल अविशासनारे

<sup>•</sup> राष्ट्रित संभित्न पाति स्थित वर्षन क्रीकरण् । र्मात नामिन्नोद्दे कुन्द्रमुक्त विवद्यमुक्त कारायति जाने कारायान्ते उत्तर कार्वाद्रकोदन्ते स्वतंत्रक प्रेयत्। व विकर्तन्त्रकारोत कोटने पुन्तके। (for m m m m m 25 | 25 - 25)

• व्यक्तिक दिल्लाका •

स्थानित कर है। कृष्युने स्थानित करण हो ही चेनियानी अधिका अध्यान को और मेरीयर अपने सामन्त्री जोर जरीवती रमायम मार्ग । योगियांक्यो पास विका विद्वार कुल्य स्थान कुल्काने अस्ति शंक्य करे । साम ही यह मस्त्रमा को कि उपनी माणिक जीवर के अधिकेन विश्वनकार है, के ही वर्षभएकचे विजनातिक कालं विकासकार माझ ऑडने प्रयासकार होका सीव हर है। अधिका स्वित्वा स्वातंत्री केवार बीचा मेक्स्प्राच्यांक सारा कार्य कराइ कृष्य अवसे मुहानुबर्ध बताने हुए कान्त्रे कुन्यकाहता सम्बद्ध करे। सक्तान्तर क्रिक्क्सिक्ट कुळ कानोर परिवास पानांचे पाना-न्यास वाते और क्लमे बेन्ज्यका अवर्थक को । सक् और मुक्त-- में बोनों अनुके को हुए ही के बाज कारनेपोल्य हैं। परंतु कांग्री, तरेहे अहेर श्रीपंत्रेके अने इस बहुत, स्वासको अही बहुन कारण कारीने अनक प्रान्तकारी क्रमुके मने कुछ सुन्छ। सून्या सन्ध्र है। सुन्नीत सह वित्य-प्राच्याने को निर्मात हो। से भी प्राप्त है श्रेष्ट्या स्थानुद्धाः (पारतस्य या भूत्रा) अमिनोर विकासका विकास को को सेकर करो मुक्तको पर्वेक अर्थेत आदिको प्रकारका होता पंजना जोक्षण करे । उन्हें क्लोको सुन्तु और स्वापा राज है उनने भी उदाने और अपने गुरुपुर्वने मार्ग्य हुए भागते शिवकीय (३%) महिन आर वीरवाक्रमेहरा अधिको

अन्तर्गि है। इससे अधिनक संस्कार सन्दर्भ

र्माना है। में मीज इस प्रमान है— थू सू सू सू

कार कार्यका है। जानके सीच गिरवार्थ है। क्यके एक किया रांक्षणां और पूर्वी बाब विका (अल) में अवस्थित क्रेमी है और बीवकानी विकास बीवने ही अवस्थित होती है। ईस्तन्त्रकारण से सिद्धा है, जसका साम विरम्प है। पूर्व विकास निरमान सिद्धा करण पान्ने प्रसिद्ध है। अधियोजने res, Algoritest grow कारण्यकोषाने सुप्रका क्रावादी जिल्ला प्रकारिका होती है। हकोर श्रांतिक पश्चिको मी निक्का प्रश्नाचिक क्षेत्री है, प्रशब्द नेतर परमा है। इस राजपति प्रधा अवने-अपने सम्बद्ध अनुस्था है। सन्तरे-अन्तरे बीचके अनवर प्राथम हरका कर रेख करिये और मान्द्रे अन्त्रों स्वकृत्या प्रचीन करना काहिके र इस नाह को विज्ञानक है काने हैं, क्रमें क्रम क्रमा क्रमें सिक्सी रिपी एक-एक केची आही है, जांचु मध्यमानी तीन विद्यापनिक विन्ते तीन अस्तुरिन्ति है। कुरुको कार्यभागमे 'र बाले माना कोराजार बीन अवस्थित है। ये अनुस्था की अवस्था मनिकार क्री काहिये । अनुनि देवेके पक्षाम् अधिको अल्बार केवन वर्ष । वृत्ता अंतरेवर मा अभि मनमञ् भित्रको हो बाती है। निय करने रिन्मके आसरकार विभाग पूर्व और ध्वाँ अर्थनारीयर चनवान् दिलाक

दे हैं है। ये स्था है इनमें क्रिकीन (३५)

को समित्रिका कर लेनेकर आह बीजाकर

होते हैं । कर्मक नाम बीच क्रमक: अधिकी

मान विद्यानोचे हैं । उनकी क्यापा निवाका

मां म् विकासने अङ्ग्याने सामः (जीवने माने उसी म) ३ । जो स्ने प्रेरमानी मध्य (ग्रेजनी). भी तु सम्बद्धि माहा (पूर्वन्यात्) । अं मुं स्वक्ष्मे माहा (असोन्यात्) । अं मु मुम्यूनै स्वक्ष्ये (वैक्यान, १) में हे नुरामी राज्य (पंजाबका), १) में दू वर्णवाली राज्य (प्राचने) र

आवाहन करके कुछा करे। पाछ-अर्था अवस्थानी कुछ रक्तकर को दर्गस्तीत

आदियां केवार क्षेत्रकार्यक कृतन कर्ती. अध्येत्तर कृतके वक है । इसके का कहा आंत्रिका चरणी प्रोक्षान करे। मरम्बान् श्रामिक्यक्रोपी अन्तर्ग है। के समिनाई धारतकारी का मुख्य आर्थि पूर्वने परित्य मुक्तारी होती व्यक्ति । इनको संबर्ध जास अंगलको हो। सन्तिनाई श्री न हो। सन्द शुभी हुई भी न हो । इसके दिलको न करने हो सब्द प्रस्पर विकास प्रवासको बोद न क्रे । सब्द स्तिकारै एक नहें प्राप्त कारिने । यह अंगूल rial affrant al persis find fiction & c क्रमती बोटाई कनिव्रिका सङ्ग्रीरको समाप होती कवित्रे अकल अवेक्यांत (अंगुर्का केवार वर्षक्षिकर्षक) त्रेकी सर्वेक्वर्य क्राच्येगरी सामी व्यक्ति । यदे क्राच्य selected in first six six flore sells, all weren de part mont unight i mittal-हुम्पनके पान् पीयरी अस्त्रीत है। बीचरे नाग guilerale service words after the stepse रोपी हो। काले बाद जनावी जाही देवी Wifet, Breeds weber sterr eiterg-eiteng अरहेके बराबर हो। महन्त्र, सम्मी जी और किया पूर्व सकते थी विश्वासन प्रकारमञ्जू पहल नेता और पोन्सस की रिवास करे समा प्रत राजकी प्रकारिक रूप, पीन क मीन अमृतियों हे अस्था पार ही अस्ती है। कुमाने, जीव्याने, सुक्तं अनक क्रमने असहरित देवी कारीको । क्राको भी विका नीर्वाको ayang nglichtide anglie biran foure है, परि कार्युक्त सभी क्रम न विमो नो मिलती

एक ही ज़लते बद्धापूर्वक अस्ति वेती

क्षेत्रावरितः काले सक्ताने भागार साथे जिल्ला नेपालाने एक है। उनके दाने हानीन

अक्ट क्रिक्स को काली हो बर्जुलोह अन्तर पानीवरीचे तृत्ती प्रचाह pe arinipush ment followy sivery कारके कारका पूजान कारे। किन अभिकासी अस्तर करके जब क्रोग्से वर्गिक्यका निर्धाल को । प्रान्धि कर को के के पन रक्षका राज्य कर्म केवली-बारतक क्षेत्रक वर्ष । इस प्रताबेद कामने क्षीय प्रकारिक प्रोक्त काली मानी गर्ने हुए प्रचीतालाकका ईसालकोकार पर्य । पीछे र्वेच्यारसम्बद्धाः सारा व्यव्यं क्षान्तः स्ट्या और कुरास्त्र अपनेका करे। बहुतना किंगा क्रिक्ट्रम् सम्बद्ध कार्यकारिका गर्भावारः केल्या और सीवन्त्रेक्षण अस्तर काले. print simulate follow quest-quest अल्डीर हे और गर्भने अधिक उपन संनेती बावन्य करे । अनंद कीन की जान क्रम, कार और और है बारफ हैं। बस्के समाप रिक्रान्स्वर्धानाने जीन नेता है। विरायर पाहाबुद और प्रमुखानक मुक्तर है । उनकी अञ्चलकी रात्तर है। सारव रेगके ही बचा, चन्द्रन, नारक कारिये । अन्यक्तिमके निर्मे जनमें और अन्युक्त क्रमके सेना क्याने हैं। सम अनिवर्गिक करके तीन क्याकियों है। किर स्वाप्योंने सम्बद्ध, व्यवेनवीनवारी समा

क्षे को अञ्चलियों सेव्यार जो उन: जिलाव केंद्र का उक्तरम करक और तुम्य मीमी

कारको अस्ति है। इस असर पुगर्दिन

क्षानोंक अर्थार्थ पूर्ववाद व्यवस्था क्षील थे।

रामक्रम केरका दिलका विकर्णन मार्ग्य

अधिको एक को स्थित अस्तिका भी

हिन्तुर्जन कुल्के सहय-स्कृत अभिने स्थापित

काले रिवा परन को ।

शांति है, सुद्ध और सुद्ध है तथा वाले हालेंगे सोचर, राष्ट्रका पंचल और कीसे चना हुआ पा है। इस आकृतिये जनक वृद् अधिकेनक काम करके उनका 'सारामार्थ' संस्थार करे । सरकार राज्योग करते शुरूपके पृद्धि मूर्प ) फिर अस्तुनि देखर का विकासन्त्रनी अधिका स्ट्री नाम रहे । इसके बाद नाम-विशासा विसर्वत करके सक्तान और प्रान्तक अर्थाले रेज्या आहर्तकानका क्षेत्रकार करे ।<sup>क</sup> सरक्षाकर कुरवारा अर्थाकक प्रेय कार्यः रिक्ट्यून्य् क्षेत्र को । इसके कह <sup>1</sup>र जीवन्त्र उक्तान करके अग्रिक करन्छ। pfer pris i fler sign, flore, flets, gist, राज्यानुराज्य और प्रकृति अवलेखा राज्य ओर प्रत्यक्तः पूजन कार्ये पूर, क्षेत्र आविन्ती firlight fich britain breve founteur क्रमंत्रिकार हाता पुंच्य पुषः कृतकृतः कृतिक क्षेत्र कुळा हैयान करके अधिन श्रामनकी कारका (भावतः) को और सम्भर पूर्वभा महारोज और व्यक्तिनीया अन्यक्त, पूजन

बहरके पुर्माकृतियर्गमा तथा बहर्ग सम्बद्धा गर्दे । SHOW SHOW AND WHAT THE WIND-मिहित अर्रिकोणकार्य कर्त्या कर्त भागवान् विश्वको प्रवर्णित करे । विश्वकर्ण पूजा इप रेख प्रकारिको सम्बद्धान्यस्य हो ४-वर्स्य ग्राटे । हाराके रिक्ते कुररी और्ड विशेष गदी है। विकारिकार धन्त संबद्धकोच है। अभिन्नेक्यानेका काम भी संबद्ध करनेके चोला है। कैसाहिक अस्तिक

क्रभोक्त रोक रिक्स नका हो, उसम काम नका है। यह गरि अभिक गीत्व का अभिक कहा न हें। इर्गन्यपुर्व और सुका हुआ न हे से अच्छा बाक क्या है। बहि बहु पूर्वधार किर क्या हो यो प्रत्योको सान्य कौर गोर्कक दिल्लाको स्थानका **क्षेत्रक प**र्म से है । इस मोपा**या** किया प्रकार को क्रियार आणि पुर-क्याके ज्याराज्यांक कोट है। यस यह गर्क क्षण, क्षण को विकास है। असे जाने अन्यक्त हो, जन्मो और के भाग बक्त क्रांक्क पद्म पद्म हो, कामो भी सामध्य हेर कार है से और को घोलार पूर्ण कर है। इसके बाद की बाद रक्तके बाजे रक t i verein urger, machen, figfeit, प्रधानक अन्यक्त और दिस्ती प्रमान्य काला ते । का देशनेचे सुन्तर क्रेक करिने । जाने रहे हुए बारको धरकी पति विस्ति सुन, स्तु एवं स्थानक त्यानमें एके । किसी अयोग्य या अवस्थित प्राचने भाग म है। नीचे क्षप्रिय प्राप्ति भी न क्षप्ते । मीचेके अक्रीते अस्ता करते व करे । चलकी न से अध्या करे और न को लोगे हो। प्रतानोक समयपर गर कारते कल तेवार क्योक्स्टलपूर्वक स्थाने रमञ्जू अर्थाले स्थापे । दूसरे समान्ते उसका क्रवंत व को और व अवेत्य स्वक्रियोक क्रको को है। भगवाद क्रिक्का विसर्वन म इक्षा हो, तनी पाल-संख्य कर है; क्योंकि मान भी जो परिवास, परिवास एवं सुन्यीयन हो,

संबद्ध बहर्ताः रक्तमः वार्त्यन्ते । वहर्तनस्य रहण्यनः क फेकर, के लिले इक्य आकारायें हैं दोनों

<sup>-</sup> १८२४म्मे आयोगांकर्यन् नकारीयो समापति इस काल है—१०२००, प्रमान्य, प्रमान्ति विकास क्ष्मकर्त, क्ष्मार्थन (पास प्राय-माम-) पून, भाग, काएं। शुरूपन व्यव्यक्तम समामांत्रम, अञ्चनकांत्र, (कार् प्रथितंत्र-संस्था—) सम्भागात, स्वितंत्र, दर्शनुर्वेत्वत, प्राप्तवेत्त, शास्त्रकेत्रेत, निरूप्तवन्त्रत्वत क्षेत्रकांत् (सह सेवरह राज्यः ) आंत्रहंत्। अव्यविद्यम् राज्यः चेत्रही वार्त्यनः अंतिहाः अवीर्यमः।

बाला है।

Registrati Supran Propraignal curves भागोः सरकाः पृथ्व आस्त्रिते प्रण सामा करे । विकास सामने गुरुवा भी क्यान करनार करना पाहियों । क्यों विकास स्वार 'में ही दिला । शहरामा करें । 🕻 देशी चुद्धि न करे । फोल्म और सम्बन्ध

विकार्यनके बाद अस्तर बन्धका अधिकार हो। काके दिनका कर ही का विकार करते हुए कुरमान्त्रस्था उक्तरमा करे। शेष समय जब अधिकार्य सम्बद्ध कर दिन्या साथ, विवादानसम्बद्धी सभावेत अपना आदि योग्य कुरवॉर्व किताने। सरका प्रथम प्रकृत सीत तम हिन्दहरकोना कर्नत अवन अन्ते गुरुकुम्मे कश्यी ह्यं निविक्ते महिन्दार्गं करे । जानेकर करोकर पूजा करके रिव्य और तर्यक्तर अच्छी तरह रिप्य-पूर्व केन्द्रक्षी विष्याके निर्म क्षा क्षा सुन्दर सन्त्र असूत को । उसके शाथ ही मध्य, भोग्य, मस, कार्य और कुलवारम आदि भी रख है। मनमे और विकास कर के स्था स्थान व्यवस्था कर के बार्ज केंद्र अस्तान एको और अस्ता कुछ वर्षका के नक्त्रोककी और नक्क्षेत्रों करणीके शामिक प्राप्त पुरवरी पूर्व करे । सरक्यार निकार प्राप्त करे । यदि स्थानक पुरास हो से कुल्लीक कुल्लीको कुला करे और कुल्लाको । यह वहाँ अपनी वर्तीके साथ सदन करे। जे चीवार काराचे । प्राप्तक काद साथे पुचार्यकी अनुसार म ही, में अनेको ही सीचें । का:सारास कुछ अस मोजन करे। यह अस सम्बद्धाः अस्य कान कर-बी-कर कर्तारीकी तथा would found fielder fann van it verbieder auferreit vertre formit शासका क्रमात कारण हो । जो शासकादिकोः क्रमान करके देशकान्त्रेतिस धार्म सभा सीच रिको अञ्चापूर्वक प्रोचन करे। को अस आहे कृत्य पूर्व करे। फिर प्रधारिक चनकारी सर्वारंत है, इसे स्टेम्परम सहस्र न एक्टू अर्थाद कार्याची किया व्यक्तियों स्थानित करे। याच्य और कृषणान्त्र असीर को अन्य और न्यानेसीको कन्यने। इसके कार उस कार्त्र हैं, करके निर्ण भी का विक्री समान हैं। समय निर्ण कुर बाम भूगन्तिक वृत्योद्वारा है अर्थात् प्रकारत नाम होनेका उन्हें काम नहीं हिल्का और दिवसी पूजा करके पूर्वीक कार्य

(अप्रमाण १७)

## काम्य कर्मके प्रसङ्घये इक्तिमहित पञ्चपुरू

महादेवकी पूजके विधानका वर्णन

हारक्ता हिल्लाशारोधिकोके दिनों है, उसी समार पीनी और माहेकरोने भी निर्मात्तक कर्मको विर्धि काम्यय काम्ययुक्तीने आधिक भेद नहीं है। जो मनुष्य निर्मात भारत—सङ्ख्या । अस्य मै काम्य कार्यका अधिक सम्बद्ध अन्यवसमे नायर होते हैं, मै कर्मन कर्मन्त्र, जो ह्याचेक और पल्लेकने क्रेथ बळालरे हैं और को रित्याशिक सक भी पहर हेरेकास है। क्रेचे तक कार्यक्रिकों - मुस्तकार कर्मवहाने संराप्त रहते हैं, के नहान् क्रमणः भीगर और महार इसे मान्य भाषिने । ईश्वरका मनान करनेके कारण माहेचर कड़े रीसे जिल और सहेवारने वर्षी अस्तरक भेद श्री । पने हैं । इसरियने इस्तरकोनी दीवोंको अपने

• व्यवस्था देवल्या • 1944 भीतर भगवासूत्रात् कर्मका असूत्रम करना ५०० छो । ३००३ अपूर्वाचे सुद्ध स्वतिक-पार्टिक और पार्टिकालन पार्टिको पार्टि मन्त्रिक सम्बद्ध रूपमान है। वे साम प्रसार निर्देश प्रकों सक्त प्रकारनीक्षण सन्तर सुने है। उनकी प्रथा प्रीतन है। नककार श्रम्पारम् वारमः व्यक्तिने । असी व्यक्ति विकास कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या मृत्युट करावे क्षेत्रक स्थानत है। वे स्थानसर्व पानेवाले कार्यके उन्हेन्त्री उनके क्रिके कार्य व्यान्य क्रिके इठ है। इनके मुक्तरविकार चेद नहीं है। मध्य, वर्ण और पर आहिके हरा कार कार पान पानकार को धरा का रहे हैं। perk growth patrious and detail receiv विक्रिक्ट प्रक्रिको परिद्वा सन्ते triciferates torons assumed thing राज्य कुराजके राज्य जन्म प्रकार प्रकार प्रकार मूच्य है और इस स्थानको धन्नीचारि स्टेप-है। के जनसङ्ग्रह किया सन्तर प्राथमिकानीके भोजका प्रतिको स्थान प्रवास क्या है। कारण और का अकारके आध्यकांने मान्यक्षाल, प्रत्यक्षेत्रक, सामीनो प्रत्ये प्रत्ये विश्वविक है। असंद क्रमोने क्रमनेतम दिव्य कृतिहासको कारचना सार्थ । यह विकास एक क्षात्रक प्रोत्रक पर पूरे हैं और अक्षूपी दिखा का है हानका करान करने । का करानो कारणका और अला हुआ है। अन्तर परित्र ग्रांस सुन्दर अञ्चल कारण क्रमित करे । कारणी और वस कुमारे हैं। अधिकाद उनकी विकासी achter in die unfeb vermone परित है। उपका कृषेकरी पूछा उसल कारण्ये, प्रतिकार प्रक्षा अभैर सुमार्ग आस्त्रिके पूर्णने सामान पूर्वको स्थीत अन्य प्रथमे अपूर्वता एवं क्षेत्र है। अध्ये केन नेत्रकारी स्टबल रेसरे हुए रियोग को । यह अन्यत्त क्षेत्रकारक और परि अभागोंने एक है । समाने आह है राज्य विरायत व्यारमञ्जूषात्वा स्ट्रांड क्रोक क्योंने प्रशिक्ष कामने अधिका आदि अक पान है। ऑक्सन्य केंग क्लबके क्लान विक्रिकीकी कार्यात करे एक इसके केवाओं प्रमाण प्रभावने भागिका होता है। प्रमाणी गर्नि प्रविक्रमानिक सामनेक अस्ति अस्त प्रदेशी रेक्ट है। यह देखाँची चंत्राच्या है। इसमें क्वांद्रि राज्ये सम्बद्ध स्थानित करे। कार्यान्य नोत्तरकार प्राप्त-स्थान अर्थनो सुद्विग्येका होती बर्जनकरमें कैतन्त्रवर्ध प्रकृत है और वीजोने है। द्वारेके कारण का गुरू क्रिकारण जान गवानीवर्गको प्रकार वर्षे । कारानी पहल है। क्रान्य पराचन करना विज्ञीके महत्त्वते विवय-अन्याची धार्व और वालमें दिश्य-रिक्ते भी स्थापन है। सर्वेद अधानस्त्रक क्काने को है। जनकर्त कुल कैनेकी अर्थि

राजन है । काले-काले केरावास अध्यो से क

क्याने हैं। उसमें विद्यानक्तिकारों कुछ हीन

नेत है और कामा प्रकार अधीरपुरस्

कुरुने निवृत्ति है। सम्बन्ध शिक्का

सम्बन्धे सन्तर्थे संबक्त करे। व्यक्तिको कार अक्रिक्का, सूर्वकात और भाग्रामकारको पारमा को । इस सम्बन्धिक क्षा विव्यालय, विद्यालया और सामान्यकार मिनन को । सन्तर्भ कनासमध्य कर मुक्तपूर्वक विकासका और साथ प्रकारि पश्चिम सूत्र पूर्व पहालके सामा प्रकार विशेषक कुर्नोंने अर्थकान, बीच अन्यतन्त्री- कुछ और वैश्वेषे प्रवासन्त्रम है। अर्थक स्त्रीत चनवान् विकास मान्न वर्णतीने ताल चनका क्यानेकानी स्रोधा वाला वाला है।

बह युक्त देखनेमें सीव्य है और बन्द मुख्यानकी क्षोभासे उपासकाँके कान्यों मंद्रे होना है। अवहर परिस्ती मूल स्कटिकामनिके सम्बन विर्मात, बाहुलेकाचे समुख्यात, अस्यात सीम्य गना तीन प्रकृतक नेजक्यातांसे प्रकासमान है।

भगवान हिम्स अवने हारीये प्राप्तेने सून, परक्ष, जब काइन और अति बाएण करके इन स्वरूपी प्रधाने प्रकारिक होने है उच्च कर्ने हाबोर्ने ऋग, बाज, क्यरा, याव शक्त अक्टूब अनुनी प्रोप्त बवाले हैं। येरांचे लेकर ब्रह्मेलक्क भाग निवृत्तिकरूसे सम्बद्ध है। असे क्या गाधितकथा भाग जीवक्रमानाते. कामातकाका जान विद्यासनारो, लगाह-राजाका भाग पारिनाकारकारो और करके क्षपरका नाग क्रान्यसीतामध्याने संयुक्त 🛊 । प्रम प्रकार से प्रमाध्यक्ताओं क्या सामान मञ्जूष्यान्यसम्बद्धारी । अस्तिनसम्बद्धाः सम्बद्धाः मुक्तद 🕯 । तस्युक्तमञ्ज अभ पुरतन्त्रवेगका मुक है। अयोगम्बा इत्य है। बान्यवेकान्य उन महेश्वरका गुरुशान है और स्वयंत्राज्यक क्ष्मक्र प्राप्त धरण है। इसकी मृति अंक्रीक monard \* & uniter from firm महका (वर्णमाकः ) यन, वसम्बद्ध

('ईजार: सर्वविद्यानाम्' इत्यादि पश्चि भक्त) जब, अक्षरपद तथा इसस्रक्तिसे सन्दन्न है। इक्कान्त्रकि काके अङ्गये आकद है, हार-क्रक्ति व्यक्तिकारकार्य है तथा क्रियापासिक कारधानमें विराज्ञकार है। से जिल्लामध है। अर्चात् अलालच्य, विद्यालच्य और शिवलच करके करूम है। ये रूप्तरीव्य साहात् विका-वर्ति है। इस अधार अध्या भारत व्यक्ति ।

कूलनकरी मूर्तिकी कल्पन और क्रवालीकरणकी किया करके प्रत्याचारे 🕏 क्षांत्रिक रिर्मित सम्बाः पास शासि विक्रेयाचीकांम् यूजन करे । फिर पराशसिके साम सामात प्रतिवाद क्रियका पूर्वोक पूर्तिने आवाहन करके स्वयंत्रकार्यातातील परवेश्वर कालेक्का गभावि प्रश्लेषणार्थेले एक्क करे । चीन व्यापनीये कः अक्रमणीते, मत्त्रमा-क्राडो, प्रकारी स्ट्रीक्ट्यूक विकासके, कृतन समा अन्य वेदानकारों अधवा केवल रिरक्षणको ज्ञा पत्रम केवका कृतन करें। पाकने लेका बुखस्थितवर्गन पूजन सम्पन्न काके क्षारेकक विसर्जन किये किना ही क्षानकः परिव कावारणोकी पूजा आपकः करे । (आधास १८-१६)

आवरणपूजाकी विस्तृत विधि तथा तक विधि से पूजनकी महिमाका वर्णन

जुगरस्य करते 🖟 बहुबबुव ! पहले आयहः तथेहः और कार्तिकेवका नम्म आदि दिवा और दिख्यों दावें और क्यें जानमें चीन अन्यारोद्धार पूजन करे। किर इन सक्के

करन, करन, निवति, दिया, कन, प्रकृति और तृष--ने मात तथा प्रक्रपुत चहनचात्रा, दस इतिहर्गः **बा**र अन्तरकारण और पाँच उच्च आदि निवसः जा सुबीस नव्य है। ने सब तता ऑक्टेंड स्वीरने होते हैं। परमेक्सके प्रतिकारे शहरा (प्रातिकारमा एवं कियान) उत्तर सम्बन्ध प्रवास गाव है। इन दो उन्होंकी चीड़ रेजेंकी क्ष्मातीस कुरुर्त् होती है । स्थान एक चेरान चर्चचाका श्रास्त्र होनेश उनकी मृतिको अनुनीस करवायी **वाहा**ल पदा है। अवस्थ पांच कर और तैक्षर व्यवस्था होनेसे उनके उर्वत्यों अवसंख्य करवाण बदा गया है।

संद्रिक विकास के

बारों ओर ईस्कारों नेवार सहाव्यानकोना कारतेल (या कारतील)---वे स्वाहर

WILL

चौच इक्सपूर्तियोग्य शक्तिराहित क्रमकः एउन बारे । यह प्रथम आकरणने विकास कानेकार कुलन है। उसी आवरणने इस्त आहे; क्रः अक्षे तथा दिल और दिल्लाम् अधिक्रोलके रेकार पूर्वविकायर्थक आह दिलाओं क्रामकः मुख्य करे। क्याँ कावा असीर शामितवीचे स्तरं काम आहे. आहा सहोद्यो पुर्वादि निवतःओने क्रायकः कृष्य को । यह पुरुष वैकारिक है। बहुतकुर 1 वह वैने मिया पास है, संद्युपनंत्र दुन्ते। पूर्व विशासको अस्ति अस्ताना और उनके कामकार्य काली शांकका कृत्य को ।

तुपसे प्रथम आनग्नाक मधीर विकास है। क्षम प्रेमपूर्वक दूसरे आक्रायका वर्तन निकार विकासको स्थाने स्थितकोका स्थान देवकी कुना करे। पश्चिम विकास करने क्रिकारील विक्रियक्ता, कर विक्रामा कृतमें वार्षिकपूर्व कृत्यमेववर, वृंद्रारक्ष्येन्द्रवाले, बलमें एकता और प्रस्ती प्रतिस्वी, अही-क्षेत्रकारो प्राप्ते विक्शि और उनकी प्राचित्रका, नैर्वहरूकोको सम्बं शिक्षक और कामी शामितका गांव कामानकोमाकाने क्षेत्रके सरिक्तरित दिल्लाहोताका कृत्य को । मनसः कारवर्तियोको स्त्रे क्रिकेट आवश्यको ही पुरस करनी काहिये । सुलीक जानवरकारी

प्रक्रियोसाँक अपूर्णनेका पूर्णी अस्त्री

विकाओं में क्रमण, कुम्ब को । भव, सर्व,

प्रेशान, बहु, क्लुन्सी, ब्रम, सील और

महारोज — में कामकः अस्य भूतियों हैं। हसके

बाद ३री जाजरकने प्रक्रिकोर्गात पहुल्ल

आदि म्बार्क भूतिकोकी कृता करनी कार्यके ।

महारोग, दिया, बा, प्रोचा, जीतानोदीय,

ईराम, विकय, भीग, देवदेव, मध्येद्धव स्था

क्रमका आंत्रमकेष्णमध्ये कृतके लेकर पूर्व दिस्क-कर्मना अस्त दिसाओं में मुक्त फरना काहिये। वेपनेक्यां क्वींक्राके हार्य स्थाकि का पुरिता को और हैसायक एक आधिकोगार्थ रकायम-एकन करे । दिल इन क्षेत्रोके क्षेत्रके अनेक्स्पर्क पूरा करे और क्रांपिक सम् क्रांतर्भक क क्रांतर्भक्ता अन्तर-एउट करूक कारिये। का स्तरिय अस्परकार्थ पित्र क्रमात्मकः कृषि मधीना वीतानरे. merchant savil, manual affectivity क्रमने चानुकाअनेका स्थितन विवासी वरुपे, गानेपातीचा नेत्रीपा कोमचंद्र समाने, क्रांतिकेक्का व्यक्तिकारणे, जीवनका कारकारकोरको साम्ये मीरीका उत्तरकारे, क्याच्या ईमायकोलने तका सामग्र हुई नर्गाक्षणंड क्षेत्रमे वृत्रीन्त्र कृत्रभका प्रकृत को । व्याधानको ज्ञानमान्त्री विक्रमका, क्रान्य और नामुख्यकोंके कारियाच्या, कानुकाओं तथा परोक्रमीके बीक्से बीरक्क्का, कान्द्र और क्लेक्सीके वीचमें भरकतेरेतीका, खेश और कर्तिकाके बीचने विजयस्मीकी अर्थन कन्येकाचे अन्योका, जेवा और नंजाना (गोरी) के केवले नक्तरदेकी मूजा करे। प्रमाणा और चन्के बीचमें दर्गादवीकी कुल करें। इसी आवरणवें कुन: निरमके अनुवासमंबद्धी पूजा को । इस अनुवासमंब कारण, प्रवासका और पुरानन आने हैं। इन क्यके विविध रूप है और वे सब-के सब

अवनी प्रतिक्षोंके साथ है। इनके कह

कुर्वार्थिक हो विकास स्वरोक्ष्येक की कुरू

क्षं काम सरमा साहिते ।

प्रतियों है । इन्मेंसे को प्रयम अस्त प्रतियों है.

इस इक्सर दुर्तान आन्तरमध्ये करती वर्ताने । श्राणिके, देवसाओं, रूपानें, देवसाओंका विस्तारकांक पूजा है आनेकर करतें, अध्यापकों, प्राणिकों, पक्षों, आके व्यक्तरमध्ये कर्ता आवश्यकां विचान कर्तुकाले, साम क्रम्बेलन अकी अध्य इसं कृतन करें । कृतंत्राचे सुर्वक, दक्षिण- क्राणिकाकोका कृतन करें । इस उपन सुर्वक

एवं पूजा करें। पूर्वकार्य सुर्वक, दर्वकार असे जार दिसान सम्मे जानार विज्ञान क्षेत्र करें। इस कार्य काराव्य के वृज्य-पूजा करें। इस कार्य काराव्य के वृज्य-पूजा करें। इस कार्य काराव्यके के वृज्य-पूजा आवश्य है। इसके कारा अवस्थान करों असें। साम देश काराय असे विज्ञा-करों। कार्य के सेंग काराय और विज्ञा-इसकी काराय पूर्व आदि आह दिवाओं। काराय काराय काराया पूर्वकार असे उनके काराव्य काराय कारायां पूर्वकार असें।

कार काको करिएकोची पूजा वर्त । असीमा, पारका, पान् और सीर-ने पार सुर्विक शासकः कर्तात करते देशाओं कार्यात है। सर्वश्रास अर्थ, सहर यह तथा निष्णु- वे कार प्रतिकों को कुळीड़े दिखाओं ने प्रकार 🖁 । पूर्वविकार्थ विकास, व्यक्तिमध्ये स्थान, पश्चिमित्राचे योगिनी और प्राथिकार्थ शास्त्रावितीयो पूजा यहे । हेसानयोगारे perult, erfreibert menelt felgebentett प्रमाणकी और कार्यक्रकोणने संबद्धकी पृत्त कारे । इस राज्य द्वितीय अध्ययनाथे इस स्थानी इक्षाकर अस्के विकिन्त् गुक्त काली साहिते । क्रान्ति अवस्थाने सोन, भ्यूना, मुद्रिनाओं के पुण, विकासमुद्धि कुल्यति, हेजोबिक पूछ, प्रवेदा तथा बुक्किकोर बर्वकर राज् केन्द्रका पूजति विकासीने पूजन

करे अवन देनीय अवस्ता प्रता

श्रामित्रोकी कुछ करनी काहिये और सुनैक

आवरणने प्रदेश स्त्रियोगी । अन्तेः वाह

बालमें जात-सारा मानोबी सब और पूर्व

क्ष्मुकारो, साम क्ष्मेलन असी तक क्षार्थकार्यका पूजन वही । इस तक पुतिक इस्तारको कृष्टिकार पूजन क्षार्थक वश्चार कृष्टिकारो क्षार्थकार पूजन कहे । पूजीहरूको क्षार्थकार्यका, व्हिक्ति इस्ताहरूक, व्हिल्लाकार्यका, व्हिक्तिकार्य इस्ताहरूको कृष्यका कृष्य बहे । हिस्तानकार्य

नामांक को पहले प्रकृत है, इनकी अञ्चलानित

क्षापानों, स्थाप है। कार क्षापंत्र ही अञ्चलके

mart unit & sår gan restaursteit

क्षांका दिलंक है। विकास, जनक, नामक नमा

कारिया-में बारों की पूर्वीदे दिसाके

श्रीतंत्र अवयानातं हो तिवत है।

श्रीतंत्र अवयानातं पूर्णीह हिमाशीर्थः
कृतीर्थं अव्यानातं पूर्णां स्थान स्थानाः
क्षेत्र अञ्चातंत्रका पूर्णां वात्ताः वात्रीवं ।
कृत्यानां योग्ये अवयानां वात्रीवं नाम्यः
अवयानां से पूर्णं अवति अवद हिमाशीर्थं पूर्णां
अत्यानां से पूर्णं अवति अवद हिमाशीर्थं पूर्णां
कृते, तिहर प्रेण गीतवाः पूर्णं आविष्टं वात्रीवं
अवविष्टं पूर्णं, दक्षिण पूर्णं व्यक्तियां सम्यान्
कृताः कृते । दक्षाः, व्यक्तिः, पूर्णः, अतिष्ठं,
व्यक्तिः, पूर्णां, प्रत्याः, व्यत्नः, अति व्यक्त्यं
कृति व्यक्तिः—में नामयः विकासतं अस्मानीः

है। इस्के पाय इसकी महिल्लीका भी सम्बन्धः

कुला कारण कार्यन । प्रकृति, अल्डुलि,

क्वारी, सम्बुर्गन, वृत्रि, स्तृति, श्रम्य, संगति,

अक्टूब, केवाना अदिन तथा अन्यती---

वे पानी व्यक्तिका निर्माण स्थान

विकासकारकार, कारिकाले और दिय-

इसेंस (परंप सुचरी) है। अस्पन्न रेकर

आव्यानकार्थे जारी बेटोका गुजन करे, किर

हित्रीय आसरणये प्रतिकृतन-पृत्यानीको अर्थाया जन्मोका स्वाक्षी स्वर्णीकार्य र जन्मात्र है, करि तथा तृतीय आसरणये वर्णकाव्यानीस पृत्यत् करके जतर्गत्वानी सरकात् विक्शुका प्रत्युत्री वैतिक विकासीका राजा और पृत्यत् पृत्यत् काला वाहिये ।

सार्वा वेदिक विकासीका क्या और पुरस् करण करिके । कर केदिको प्राणि कर विकासीके पुरस्त कारिके, अन्य प्रत्योगके अवनी स्थिके अनुस्त्र अस्त वर कर्य कर्याको बोटकर स्था और उनकी वृक्त करके क्यांके । इस प्रकार विकास करके प्रत्यान अस्त क्यांके वृक्त क्यांकीकी वृक्त करके प्रतिकार क्यांका क्यांका क्यांकीकी वृक्त करके प्रतिकार क्यांका

ईरान्य आने: याँच प्रक्रा और कृत्य आदि 🖫 अञ्चीनचे पहलेकका प्रकार शाकरण कहा गन है। द्वितीय आयस्य निर्वेदरमध 🔭 🛊 ( सुनीय अञ्चलको सेव है। अब- अववद वर्णन विराम पारत है। इस अन्यरपाने पूर्वांक विकाशनिक कामचे विकासी, बाद पूर्विकाली क्षा करके काहिये । क्षतिहरूमें कृतिक देख मानक पद्मनेत पृत्रिक होते हैं, इनकी 'क्रियुक' संक्षा 🕯 (क्योंकि वे विश्वासम्बद्ध क्यान्ते श्रासम्ब हैं) । इंशियादिकाले पानार क्याके. नामके प्रसिद्ध वृद्धिकार्ग प्रकारका पूर्वण विकास शता है, के एक अवस्था है। पश्चिमदिकारी 'सामध' पुत्रम अधिकति पूजा की जाती है, क्रुविको संदानकारी दर ब्राह्म गण्ड है। स्तारिकार्ने 'सानिकारं' कृत्य पुरस्कारक निष्णुंबर पूजन विकास प्रकास है। के ही विकास कर है। इस प्रकार पहिल-मार्ग्ने शामुके विकासकार, जो प्रजीत

कृति, अभिव्यक्ति वर्षान्त्रमे, प्रदासकी वश्चिम्पे और संवर्षणको उत्तरमें भाषित करके इन्ली एक करने कहिये । यह प्रथम अन्यत्य कारण एक । अब क्रिनिय प्राप क्रायम्ब कराव कार्य है। यस्त, हुर्ज बगाह, करिति, कावन, मीनोमेंसे एक गय, आव बोनुस्क और इक्टोब — वे ब्रिटीन आवर्तनी कृष्य होते है। तुर्गाय आवश्यमे पूर्वभागमे भारती पूजा करे, वंशिलकानमें कहीं भी प्रतिकार म होनेपाले जनकात्राक्रका बजर को, पश्चिमने वाक्षणपद्धाः और प्रतर्थ कार्युश्चन्त्रको कृता करे। इस प्रकार तीन आक्रमोर्थे कुळ अञ्चल विकासको परम हरि अवस्थितात्वर्धः को स्तर्प्त कृतीय व्यापकः है, जुरिने कावार करके पूजा करे। इस गरह विकाले कर्माक्ष्मकार कर वर्गिकोका प्रमान करके समझ अस्त्री कर प्रतिक्वीका पूकर करे। प्रकारक अग्रिक्केक्ट्रें, सरस्वतीका विकासकेन्त्री, गुरुविकासम्बद्धाः स्टब्स्याकोकारी राष्ट्र मध्यमिका ईकानकोलाने पूक्त करे । इसी क्रमार प्रमु अभी, पूर्तियो और उपनी प्रक्रियोक्त पुरुष करके करी जानराजे लोकेयनेथी पूर्व करे। इनके सूच इस स्थार है-इन्ह, अहि, क्य, विकेश, बरसर,

इनके प्रयम आक्रमण वास्त्रेयको

प्राणुक्त-अर्थनने विश्वेषकंकी सेवाल अवृत्त अल्लाची कर्ता है । इसके प्राण इस प्रवास है—अव्याद, कुल्य, विश्वेषका एक्टीय, एक्ट्यू किन्दीर्थ कीवाल और विश्वापक्षित (2004) प्रतास पूर्व आदि विश्वापकीचे स्थापित करके इसकी पून्त करे । हिताब अव्यादको इन्होंकी पृक्ष प्राप्तक करते हैं

मंत्रणंक २४ अनुस्त क्रमंति कावी संवाले प्रयोक्तयी तक प्रवा गाव है; को प्रति भी भी है थे सर्वेशको प्रयास दिला क्रावंत्रों सरकार है।

शिवपालका अर्थाप वर्ते ।

हम गरह पहल आकरणको कुमका भाषाहर करके जनक अञ्चल वेक्सओके बाह्यमाराचे अध्यक्ष गाँवचे आवरणचे 🛊 मानुकाओं सर्वित व्याप्तक विकोश्याका पूर्वदिलाने क्या को । स्थानक सकत केननोरियोकी करों और अर्थक करे। prick from the present franchisch महर्षिः, विराहः, केन्द्रः, पद्माः, शक्ताः अन्तरन श्रमी, सरातमा, जर-वन मार्गकरोके करने शनक हुए शन्य मार्ग, प्राचितक, चुळ, केलाल, प्रैम और बैरबॉक्ट नाम्ब्य, नाम्ब बोरियांचे श्रमक हुए अन्य प्रतानकाती क्रीय, नहीं, समूर, प्रारंग, कम, सरोकर, क्यू, कार्ड, क्यू, मीद आदि श्रुप मोनिक तील, मन्त्र, कार प्रकारके जानास्थाने क्य, तुत्र क्य, क्षात्रको जीनको अंख, कोरि-कोरी प्रकार में अध्यानकोर कहाती, अध्याक कुरू और इनके अधीवार नवा दलों दिएसओं वें विश्वन प्रदारकाके आधारकार का है और मुक्कानितं, मायाजनित्रं, कृतिकारित तथा उससे भी परे को युद्ध भी सम्बन्ध वड-बेलभारक प्रवस्त है, इन सम्बद्ध किया और विषये पर्यापानमें विका जनकर उनक सामान्यकारो वकन करे । वे एक लोग हाव

इस रुद्ध अस्तरमञ्जूष इस्तर करके findreit miteit feit die biege विकासी अर्थना करनेके पश्चान् पद्माक्त-प्रयोग्य कर सी। स्वयंत्र विक और क्रकेनिके सम्पूज्य अस्य ब्याइमोके युग्त क्या अपूर्ण राजन अपूर, सुद्ध को क्लेबर महामानात केवेदा विकेदन करें। यह बहायक श्रमीक अल्लाह (लगमन स्टेन पर आह हेर) का हो को जल्म है और करन-से-कम एक अन्यक्त-(कार सेर-)का ही की निर्म वेपरिका गामा भवा है। अभवे नेपायके अनुस्कर निमाना को संबंध, सक्कापक सैनार कालोर क्री अञ्चल्योंक निर्वेशिक करे। वक्ष्मार कर और राष्ट्रक-क्रावची आहे. निवेदन करके अपनी अनाकर क्षेत्र दक्त सन्तर्भ करे । कार्यक क्यूनेगर्ने आवेकारे हम, मोक्टर, क्या आदिको क्रम क्रेमीया ही नेवार सरावार है। जीवाबार कुल्ट केंचव होने हुए धन-सम्बद्ध करनेने कंत्रज्ञी य करे। को पाठ का कंत्रुल है और युवाके प्रति क्षेत्राच्या प्रकार राज्या है, बहु पहि कुरम्पतालक कार्यको मितरी असूरी हीन चार है को उसके से महत्त्व कर्ण स्वयंत्र नहीं होते, हेका कन्युन्नोच्या कथान् 🛊 ।

इतिरामे प्रमुख वर्ति प्राप्तिश्विका इक्ष्मित हो से जोबार प्राप्ति स्वापित सम्पूर्ण अपूर्णित केमसे कंडाच क्षाप्तिका सम्प्राप्त करे। इत्तर करह पृत्रा सम्बाद करके म्यूर्ट्य श्रीत सारदेशीको अध्यान करे। विदर् प्रतिस्थानके प्रमुख स्वाप्ति प्रत्येत स्वाप्तिकार वर्ति । स्वृत्तिके प्रश्लाम् स्वाप्ता स्वयुक्तमाधुक्ति

Prapplan paleralandeparter bantter : Imit the enen fer ferreten bereiten er beginn bert armen wit foreit if altreit freit क्षेत्रमें सर्वांत कर है। अलब सरका अत्यारम-वेयलअनेका क्योगिक नीर्मिके प्रका बार्ग्य काल प्रकारक क्षेत्रकार्यक्रम शिवाजिने प्रकृतेश्वराच्या कथन करे ।

क होने लेकीचे विकास केनेकर मामक मोग है। इससे बद्धार कोई केन रिभावनमें कहीं नहीं है। अंबहरने कोई ऐसी बालु नहीं, को इसमें लाका न हो। इस रोक्ने फिल्म्बल कोई कर हो क बराठोकार्वे, इसके प्राप्त क्रम शुरूप है। यह इसका परम नहीं है, ऐसर फोर्ड रिक्टकम नहीं किया का समात: क्योंक संबंध सेवेक्स स्तरपाना पर नेद्र सम्बन्ध है। यह रिक्षितकारों कहा जा स्थात है कि पूर्व मो कुछ पाल बाह्यम है, यह सब विकासिको समान इससे ब्राप्त हो सकता है। तबानि विज्ञते शह कराने जोतनसे किसी महान्ती राज् करणारी हत्या केलाहै। रक्षतेत्रास्य पुरुष क्षयं राष्ट्रार हो नामा है।

माम-से-काम एक सी असर मार और सम्बन्ध । व्यक्तिकारीके संदेशको स्वरूप का अस्य जो भी हो तो एक हजारते अधिक बार पहारती. कर्न किया कथा, बह तब सिद्ध होता है। निकारण जन करे । सम्बद्धान् सम्बद्धाः निकाः अनः उन्हेंचे अंदरको कर्मका प्रचीन करना और पुरेकी कुम करके अपने अपनुष्य क्रांडेने। प्रश्नु तथा पृत्यूक क्रिया पाना और अञ्चल अनुसार कालकाओं आदि से एक दूसरोपे किन्नु होनेवाले जी स्वात्मेका भी पूर्व करे । किर अध्यक्ते - है, उनी लीकिया के पारत्वेकिया करतेके समित देवेश्वर विकास विराजी करके बहुके जिन्हें विद्वार पूछन प्रत्यक्ष प्रयोग आहे। क्रमकार्योभक्ति का मारा सम्बन्ध गुरुको बहुत्वसम्बन्धे, बहाद ग्रेगसे क्रम आदिने असवा विकासमातिल कार्यको है है। तथा सुर्थिक आदिने वर्ष प्रातिन कार्यकी कार्यक्ष्मा है से इसीहे जाति करे। अभिने कर-कारण याचे प्रकारी यथ स्तान ? इस बोराको महेश्वर सिवारे सेपोके निको पन्नो भारी अस्त्रिक्त विकास बरनेजारक अच्छा नियो जांच बताया है। क्षाः काले क्यूकर वर्ता अवना कोई रक्षक नहीं है, देशन क्षमक्रकार इस कर्मका अयोग कानेकल एक द्वार कारक वार्ग होता है। को जोतहित परिका पूर्व कुमाधिना क्रेकर मोजनकात कर करता है, का औ अपीक् प्रचीत्रकात अञ्चलक करा का हैता है। यो अधीका अनुसंध्यम वासी हुए चुन्तिक, अञ्चली अध्यक्त चलुर्वतीको क्यानपूर्वक स्तेतका बाठ काता है, औ अपन अनीप कर जार है। को अर्थना अनुसंबार करते हुए लगलार एस कारान्य क्षेत्रका यह माना है और कृतिका, अञ्चली एवं चतुर्वकीको सार इसका प्रयोग नहीं करना पाक्षिके: क्योंकि एकता है, यह समूर्व अधीव परस्का मानी

## शिवके पाँच अव्यरणोमें स्थित सभी देवताओकी स्तृति तथा उनसे

अभीष्टपूर्ति एवं मङ्गलकी कामना

**अंक्ष्मकृत्यन** 

क्रोते महत्त्वमि से कृष्ण यस्त्राक्रमणार्थिः।

धोगक्षतंत्रम् पुण्यं कर्गं केत सम्बन्धते ॥ १ ॥ उपमन्यु कक्षते हैं — बीक्षणा ! अन्य कें सुन्द्रारे समझ व्यक्तवरण-प्रार्थते किन्ये प्रानेवाले क्लेक्स धर्मन क्लीमा, विससे पक्ष घोगकर नामक पुण्यकर्म पूर्णक्रमके सम्बन्ध होता है ॥ १ ॥

भव त्रय कर्ष्यकारम् कर्णे अनुसिक्तादः शिक्षकसम्बद्धः

Topically state and

गरि मान्यं परने मित्रकाष् । २ व पारती एकसमे शक्क । सिव विभावनस्थातः । प्रकृतिसन्तेत्रतः सम्बर्धः । आवता तत्त्व कानुवराधिने रक्षितः, विर्यतः वाको समा मन्यते स्ट्रैक्ते भी वरे है। अस्त्वती सन्त हो, क्ष्यः हो ॥ १ ॥ समाविधनेत्रानंत अत्र सुद्यावेतितः।

कारमतुरुपम्परकोतः जन्म सुद्धान्त्रकोतः । ३ ॥ आयम् शिक्षित्रम् स्वच्याकारे ही निर्माण है, आयम्भी चेह्न परम सुन्दर है, आवस्त्री जन्म है। आयमी सहास्त्रकोतः आयमे ही तुरुप है। आय किस्तु सारम्यायस्था गुगोचेतं सहस्तानन है, आयमी जन्म हो।। ३ ॥

स्मानवित्राच्या व्यवसद्द्रश्रीयम् । सहप्रतिक्रियाच्या सद्धश्रह्मसम्बद्धाः ॥ ४ ॥

आपके अधिवाहकी कहीं तुशका नहीं है, आपके अधिवाहकी कहीं तुशका नहीं है, आपकी कव हो। अस्य अहकर्ष चहिन्छके आधार हैं तथा शहरावा सहरको निकेतन हैं। अस्पकी जय हो ॥ ४ ॥ निराध विकास का प्रियम्पानीहरः। विराक्तसम्बद्धाः का निर्वेशकाल () ५ व दिरकुर (निर्वेश), आधाररवित गया

किस वयरणके उत्कट होनेबाले दिये ! आपको जय हो। निरम्पर यरमानन्यस्य ! कान्ति और सुराके कारण ! आकरी जय हो।। ५।।

विकासिकारी व्यवस्थितिकारण्यः । वर्षः श्रास्त्रकारीयः व्यवस्थानुरुक्षेत्रस्य ॥ ६ ॥ अस्तित्रस्य स्थापन्नः ऐक्टर्यसे सुरुक्षेत्रस्यः

समा अस्त्रमा वरण्याके आधार । आपकी क्या हो । प्रची ! आपका सम मुख्य कारक है शक्त आपके वैश्वकरी कहीं समसा नहीं है; अक्टकर्त कम हो, प्रक हो ।। ६ ॥ अक्टक्राम्यांकर क्यानाव केन्स्ट्रि

वर्षण करतास जनामकी १६० ॥ ७ ॥ अवयमे विगद विद्युको स्थाप कर रक्त है, किलू आप किस्तीने भी स्थाप नहीं है। आपकी क्या हो, अप हो। आप स्थाने

क्यक्रम् हैं, किंत् आपसे केष्ठ कोई नहीं है ! अन्यक्ती कर्य हो, जब हो !! ७ !! अन्यक्ति अन्यक्त्र अन्यक्त्र अवस्था ! क्यक्ति क्ष्म्यक्त स्थानक अवस्था !! ८ ॥

ज्यप अञ्चल हैं, आपकी जब हो। आप अञ्चल (ब्लान्) हैं, अल्पकी जब हो। आप अञ्चल (निर्विकार) हैं, आपकी जब हो। असर अधिनासी हैं, जायकी जब हो।

अप्रयोग परवासम् । आवकी जम हो। माकार्यात महेश्वर ! आवकी जम हो। अजन्य किया | आवकी क्या हो। निर्माट

शंकर ! आपकी क्य क्षेत्र। ८ ॥

 अंदिया विकादराव • **BANK** जन हो। अक्रमायकारका पहार महाभून महास्वर भद्रागृत महासन्। करनेवाली देखि ! आषकी जय हो । जन्म महावार सक्रमध्य पदास्य महाराज ॥ ९ । महामाह्ये ! महाशार ! सहस्यात ! और जरासे रहित हमें ! आपकी जय हो । महती कीर्तिकश्रामे कुछ ! बहाबार्क ! कारको भी अमिलक उत्कृष्ट प्राक्तिकारी अञ्चानायाची । महान् रसिक्त तथा नवरण ! बुर्वे ! आवकी क्या हो ।। १५ ॥ आपकी जब हो ॥ ५ ॥ क्यनेवर्वकारक जय विशेशहीये नमः परमदेष्यम नमः परमहेनमे । यान विश्वासकारको अन् विस्तानिकृतिराणि ॥ १३ ॥ नमः दिलाय कारणय नमः दिख्यास्य है ॥ १० ॥ अनेक प्रकारके विधानोंने स्थित अराप परम आसाध्यक्ते नगरमार 🛊 । करनेश्वर्ति । अनववारी सम्ब हो । विश्वनाथ-आप परम कारणको नवस्थार है। जाना किये ! आपकी जब हो। समस्त शिक्को जनसभा है और जान परन वेजस्थानीकी कारावर्गका देखि । आयकी साल्यायाच्या अञ्चलो अवस्थार है ॥ १० ॥ कर हो । सम्पूर्ण किन्नवर विश्तार बारनेवाली स्वदर्गनिर्में कृत्यां जनकि जनगलन् ॥ ११ ॥ जनवन्त्रिके ! आवकी जय हो ।। १६ ॥ असरकादिविकामका सामने को प्रेमानीरियम् ॥ १३ % क्या व्यक्त-वेदनानंतुः कर बहुत्यदीविके देवतरओं और असरोसस्टिश यह मन्यूनी कर महत्त्वकारिके जम महत्त्वकारिक ॥ १७ ॥ जगर् आयके अर्थाण है। असः अवकारी महत्र्यम दिश्य शहीबाली देवि । आहाका अल्ब्रुप करनेने और समर्थ है आयकी जब हो। बहलको प्रकाहित सकता है । ११-११ । कानेकारी ! आवकी जब हो : बहुलमक अर्थ प्रत्येष दिला प्रचटेकसम्बद्धाः । सरिजनतमे सर्वपङ्गते ! आकृती प्रथ हो । मकानके ज्युपालमी प्राप्तिते सम्बन्धम् । १३ । वक्क्यराधिनि । आवक्ती तक हो श १७ ॥ हे समातनकेश । यह सेक्स एकस्था का प्राप्त कामगुरुक्षेत्रवस्त्रीकी आपके ही आदिल है; अतः आध प्रत्यार करा करा समस्यके जानवस्थेत सीवते ॥ ६८ ॥ अनुमह करके इसे इसकी प्रार्थित करा परम कलपाणका गुलांकी अन्य वृति प्रदान करें ॥ १३ ॥ 🗜 सम्पन्ने नमस्कार है। सम्पूर्ण जनस् जनानिको जन्मजनाँव सर्वजननार्थः। अक्रमे हे अध्य एआ है, अस: आयमें ही जयापकशिक्षक्षे व्यवस्थानिको । १५ ॥ रमैन होगा ।। १८ ॥ अभिनेत । जगन्त्रासः ! कान्त्रारी कव सदिनमः पत्ने कन्नोधरेकी न कन्नमत हो। सर्वनगण्ययो । आक्रमी जब हो। चनकाचनि देवेति करोडवं स्वरपश्चितः॥ ११॥ असीय ऐप्रपंशस्त्रिनि ! कायकी जब हो । अबोज्या तथ परायव निर्वर्तम् क्रोरयम् ( अस्पके औतिप्रहरूपे कही उपना नहीं है, वेकेन्द्रनि ! असः आपके किना ईक्ट भी अभवदी जब हो ॥ १४ ॥ कर देनेमें भवर्ष नहीं हो सकते । यह जन वयं वाक्रमन्त्रातीते जनक्षिद्धान्त्रभक्तिः। ज्ञानकरूमे ही आपकी सरलये जाया हुआ मय जन्मभाईमे अय चारतेरतेत्री ॥ १५, ॥ है। अक देखि ! आप अपने इस भागका मन, काणीसे सर्वात क्षिते ! अवपद्मी यनोरब सिम्मू क्रीजिये ॥ १९ 🖔 🛭

प्राप्तको एकपुरः सुद्धान्तरिकसंग्रेषक ४२० । **सम्पूर्ण स्वेक्टोबरी एक्स स्वा**नेके किये **स्वा**त प्रणीवक्रमसम्बद्धे वेषः सम्बद्धिनश्रद्धः। क्षां है और अपने विधिन्न अंत्रीहारा अनेक दिवापार्तसम्बद्धाः अन्तर्वतेतः सर्वत्रकः । बार खेळलपूर्वक अवतार बारण करते हैं । वे 🏚 वे होनों कब शिथ और शिवाके **पवरक** समार्थिके महा अर्थित से क्रक्कानु । २१ व इम्बे ! आवंत वॉब मुक्त और का बाईभागमें मेरे हार। इस प्रकार पुनित हो का भूजाएँ है। अवकारी अञ्चलमित सुद्ध बोनोपरी आजा से प्रसिद्धित युक्ते प्राचित करत् प्रवास करें ॥ १६ — १६ ॥

स्कटिकमविको समान निर्मेश 🛊 । वर्ण, सह अर्थेर परिष्य अस्पर्येक चित्रसामान्य है। असप क्ष्मातः और निष्पातः देवता है। दिवयूर्तिने रावा व्याप्त रहनेवाले 🎚 । सालकतित क्यने विराज्यपान स्थापित्व आग ही है। येने भवित्रभाषांके आयम्पी अर्थना गरी है। अस्य मुद्रो प्रार्थित कारपाल उद्धान मारेश २०-२१ म प्रवर्शन्त्रकृषकम् अस्तिष्यः दिश्यापः कारी सर्वनीकाचे जनकातु स्वेतकत् ॥ १२ ॥ प्रवासिकोर अञ्चले आव्या, उत्पन-श्रमिश्यमया, सर्वलोबामध्ये विका युक्ते भनोकाञ्चित मस्तु प्रदान करे ॥ २२ ॥ रिक्रकोटिंग्से एवं वेचे देशकर व्यक्ते । विकास्थ्यते वर्षते विकास-अनुसारिको । २३ ० क्ष्मी पान्नक् किल्ली निरमान्त्रों । renge o men bis mendienende mer u सर्वमानवरिक्षणं वर्षासम्बद्धते स्टाः।

मोप्पानकार वर्णनी कांत्रकेरैरनेकक ॥ २५ ६ साविको दिल्लाकोः क्याँ निरम्भिको स्वर्धकेरी । सर्वेतराव पुरस्कार कार्यत में जनभारतम् ॥ ३६ ॥ क्षिम और पार्वतीके प्रिय पुत्र, शिक्के सम्बन प्रभावकाली सर्वज्ञ तथा विमा-प्रामाध्यक्षा थान करके तुस स्वनेवाले देवता

मंत्रोक्त और कार्निकेष परस्पर क्षेत्र रहको है। दिखा और दिख केमेंसे मन्त्रत है तक बहुत आदि ऐसता भी इन क्षेत्रों देखोंका सर्वका

सतकार करते हैं। ये छेनों चर्च निरक्तर

प्रदानर्थर क्षेत्रकार विकास कार्या संभीतानी । मुद्धिकारिक **मुद्धिः विकास प**रमाणकः ॥ २० ॥ विभवनंतरं साथ सन्तरोतं समानितन्। म्बारभावनियं सीत्री करणीयः पश्चिमन्तियः २८ ॥ प्रकारको पूर्व प्रकार का सर्वकारः

चीलों चलों सहा अधिने में सल्यानु । २९ ॥ को सुद्ध काटिकमणिके समान विर्वस,

हैका अपने प्रसिद्ध और यह बल्याया-

कृष्ण है, करवाक विकास मुस्तीकानिकी

कृषि है: विरक्तवंत्रवे रह, राज्य, प्रान्यवीत कलाने प्रतिक्रित, शाकासमध्यक्तने विक्रा क्रिय-पद्धारूक्या अभिष श्रीत-स्वरूप, बोच कलाओंने युक्त और प्रवय आवरसमें रुवाले पहले क्रांतिक साथ पुलित है, यह व्यक्ति परम्या गुड़े मेरी अधीष बस्तु प्रदान वारे ॥ २७५- २५ ॥ व्याप्यकृतिकार्ताः प्राप्यक्ते पुरस्कात्।

पूर्वकरमाध्यक्षके या विकास परिवेक्षिक ॥ ३० त

प्रकार दिवालीकेष् काराव्यः च चतुःकाराम् ॥ ३१ अ

क्रारक्तको वदस्यको ध्रम्भो पाटाकी स्टब्स्

पूर्व करे पहल प्रकल्प प्रमुख्य सह सम्बर्धितम् । चीर्या परमे अस्त अभिते से अवस्थत्।। ३२ ।। जो अत:कालके सुपंकी मानि अस्या प्रकारी कुछ, धुरातन, तस्युक्त सामग्रे विल्यात, परवेही शिवके पूर्ववर्गी मुख्या अभिनानी, जानिकारमस्यक्त्य या इतन्त-कल्पमें प्रतिपृत्त, वायुषप्रकर्मे स्थित,

• वंशित विकासमा 🖈 elek. हिमा-सरप्राचन-पराक्क, शिवके बीजोंपे म्बान्तेवजीवने अर्थनामें तत्पर है, प्रथम और कलाओंने कर करधातेले रिज्ञानीओंचे चलूर्व एका रेश्ड करणओसे पुरू है, हैने पूर्वदिकाने चलिएकाने क्क 🛊 और महादेकारिक उत्तरधारामें श्रक्तिसहित जिसका पुरूप किया है, यह क्रांतिको सरम पुणित हुआ है, यह पवित्र परकक्त जिल केरी प्रार्थना सपास परित्र पराक्षा येरी प्रार्थका पूर्ण करे॥ ७० ≔३२ ॥ करे ॥ ३६ —३८ ॥ अञ्चलक्षिमर्गकरकार्यारं केर्निकान्। इह्यक्रोद्धकारं स्टब्सं क्षेत्रसम्बद्धमम् देनार द्वितं क्यां देनरेक्याक्या ॥ ३३ ॥ विकास प्रांतम् क्या विकासक्ष्मी राज्यु । ३९ ॥ विद्यापरे सम्बद्धाः व्यक्तिम्बरम्बरम्बरम् Highwallat is gland unsitedly व्रितीयं दिवयोजेष् जन्यकार्यस्य निवास (b. ३४/-) क्षेत्र दिल्लोनेष् क्ष्मिवासाविक्त्या ॥ ४० ॥ शामीर्विभागिरम्भागे शक्ता सर समर्थितम् । देवल परिने को क्लान का कार्यकान्। परिश परने बद्धा कर्षित है करफानु। ३५,8 परियं करने कहा मार्थित में प्रवचनत् Yt ii को अञ्चय आस्त्रिके स्थान एकान, चंद के भक्क, कुन्द और चन्द्रयाके समान श्वरिकाला एवं अधीर नायसे प्रसिद्ध 🕏 क्का, सीमा सथा सक्षेत्रात मामसे विस्पात यक्षावेकशीके विकास भूकाका अधिकानी अवह है, कनकन् किनके पश्चिम प्रशास देशांश्रदेश क्रियके प्राप्तीका कृतक है, अभिवास एवं दिख्याणीओं अर्थनार्ने स विद्यामस्तापर आकड् और अरीवन्यक्रके 🕽, निवृध्धिकासमें प्रतिक्रित तथा पृथ्वी-स्वय विदायसम्ब है, विक्ववीओंने हिन्देव तका क्यारके किस है, विकासिनोंचे नृतीय, आठ शास्त्रकोचे अञ्चललक्त एवं भाषकात् करण और पूजा और महादेवजीके पश्चिप-शिवके विशेषधानमें शिक्के राज पूजिन भारती क्षतिको साथ पुनित हुआ है, है, यह पश्चिम परामक्ष गुले नेरी अभीव कहा बहु परित्र परास्त्र मुझे मेरी प्रार्थित क्या है। ३९ -४९। प्रदान करें ॥ ३३—३५ ॥ भूश्रामकोद्रकेताको कालाको क्लेक्सकः) विकास व दिस्तानक इन्यूर्ग विकासिते। बक्तपुरुरभी अस्त अतिहासं अतिवासम् । ३५ व त्योगहा प्रकृत्य ने में कार्य वयक्तान्य हा ४९ ॥ क्रिक और क्रिकाकी इत्यमधी मूर्तिओं वारिकव्यसम्बन्धानं कार्यकर्षेत्र राज्यः। तुरीयं दिव्ययंत्रेषु अवत्यक्ताराज्ञिकाम् ॥ ३० ॥ कियानको मासित हो अही केनोकी आज्ञा देवस्तीलरदिग्गाने शक्का सद् सम्बंधन्त् निरमेक्सर्व करके पेरा मनोरक पर्ण परिता पर्य सहा प्रार्थित ने अनुपाल । 5८ व ब्यो । ४२ ४ यो पुरूषपूर्व अधका केमावृक्त दिव्यक च फिल्क्स क्रिकापुर्व फिल्मिसे । बन्दनके समाने रक्त-पीत वर्णवाल्य, सुन्दर सरपुरक फिल्कोक्स से में कामे प्रकारतम् ॥ ४७ ॥ वित्य और दिवासके विकासका पूर्तियाँ शेल्यारी और कायदेव बानसे प्रसिद्ध है, भगवान शिवके अतरवर्ती मुख्या शिवके ही आवित पहकर वन दोनॉकी अभिमानी है, प्रतिहासत्त्वनें प्रतिहित आक्रायत आदर सतके मुझे नेरी अभीह यानु है, जसके मध्यक्ष्में विराजधन तक प्रदानकरें।। ४५ ॥

कियस च विकासन वर्षण विकासिके। सरकृत्य जिल्लोसको से वे कारो अवस्थानम् ॥ ५४ ॥ क्षिय और फियाको कलकाव्य वृतियाँ निवधायमे पावित हो लिय-क्यंतीकी आज्ञाका सत्वार करके येरी कामक सफल महरें ।। ४४ ।। पित्रका च निवासक देवपूर्व क्रिकांको । सल्बन्द दिल्लोगझं ते वे बाल प्रचलकात् । ४५ ॥ शिम और विष्याची नेप्रकार मुसियाँ पित्रको आधित स्व कर्जी क्रेनोकी कांत्र क्रिवेशार्थ करके सुत्रे केंग क्योरब प्रदान करें । ४५ । मध्युनी च विषयोगितवर्गन्तको। सरकृतय विकल्पेराओं है से बरण जनस्थाताम् (१५८) । किम और विकासी असरका मुस्ति नित्य कहीं होनोंके अर्थनमें तरपर रह हनकी अवक्रका सम्बद्धार करती हुई युद्धे येरी अधिह बन्तु क्रमुन करे ।। ४६ ॥ मनो प्रवेदकथा का सन्ते विकासकात । मंत्री विकारमधील कामधानका पर १७०० छ। सर्वभूगसः जनसङ्ग्रह्मसङ्ग्रह्मसः ।

प्रार्थिते में सम्बद्धान्तु जिल्लाहेन प्रस्तवन् संघट व बाय, जोष्टु, ब्यू, बाल, विकास, वंश्वविकारणः बलायमधेन तका सर्वेष्टा-क्षत्र—ये आठ देखागृतियाँ मध्य कृतकी बैसी ही आठ क्षतियाँ—क्षाया, जोहा, रहाणी, काली, विकारणी, कलविकारणी, बलप्रमक्षनी तथा सर्वभूतद्वामी—वे सब पिन्व और सिमाने ही शासनके सुते प्राचित

बल् प्रमान करें ।। ४७-४८ ॥

अधानका मुक्ता विकासकार्यकार्यकार

गमरी प्रक्रमधेनं दिनोक्सनेऽन्तिः ।

र्वकरकियुर्वितः वीकल्डसः विकारिक्षः ॥ ४९ ॥

ते ये कार्य ५४०कच् दिव्यवेश्य शासनाम् । ५० ॥

अन्त, सुरूप, दिव (अधवा तिस्केतक), एकत्व, एकस्व, जिन्हीं ऑक्कन्ड और शि**स्पदी—वे अ**स्ट क्रिकेश्वर तका पुनवने बैसी है आइ क्लियों -अन्तर, सुक्ष्म, शिवा (अववा विकासमा), एकनेवा, एकस्ता, विपृति लेकको और हिलकिनी, विनकी क्रितीय अञ्चलको पूजा हुई है, फिला शीर किंग्ये 🗗 फासनसे मेरी सन:बत्तवना पूर्व **क**रे ॥ ४१-५० म क्याचा कृतिकारी तामानी य प्रकर । व्यक्तरं अस्ति । त्रे ॥ विकादश्रम्भाः । त्रे ॥ क्रांकरिक स्वीरतः सर्वे कृतीबाकाके विश्वातः अकृत्य नेव्यकेताले दिशास करूनीचित्रस् ॥ ५२ ॥ भक्ष अली: उन्नड मूर्नियाँ और इससी स्रोक्ष्यां तथा शकियोग्नीम प्रमुदेश आदि नकार, मुर्नियाँ, जिल्लाी विक्रमि सीवरे अस्वरूपके हैं, पित्व और पार्वतीकी आहा विन्तेयार्थ काके यूहे अधीष्ट परंच प्रदान करें स ५१-५२ स कुक्तन्त्रे व्यवस्था बहानेवस्थानस्थनः। वेक्यक्ष्वेजनस्थितार्थेकः । ५५ ।। विवर्षक्रियम्बाह्यसम्बद्धः परिवर्तेनियः । अक्टरकेलं कार्यक्रक जातेल के जिल्लीमा ॥ ५५ ॥ रतास्य प्रमुख्याचे एक्ताम्यविक्रांस्थ । र्यक्रोसरकार्यमः सुनाक्ष्मकारः॥ ५५ प्रस्तरस्थानः स्टेशन् प्रव्यसम्बद्धिकृतः। **िर्मात्रक दिल्लासकः दिल्लामध्येत्रपाहरः ॥ ५३ ॥** वन्त्रः सम्बद्धाः नासम्बद्धाः वर्षाः गोराजपुरणः सीमान् सीमन्द्राराजसागुर्यः। त्रचेत्रको प्रस्कृत्य स मे कार्य प्रयम्बद्धाः ५७ ह को क्ष्मभंके तजा महातेजली, महान्

केंग्रेके सम्तन ऋष्ट्र करनेवाले, मेर,

मन्दराक्ल, फैलास और हिपालयके

+ स्थितः विक्युरस्य + WAL जिल्हाकी बांति देवे हर्व क्रम्बल कर्वकले कारन करनेकले समूर्य जिल्हाकोले अव्यक्षपद्भवर जिनका अभिवेक हुआ है, यो 🕯, धेर बादलोंके दिरहरकी चर्मि कैंबे कपुरते क्रोपित हैं, यहानगराय (संध)के प्रकार क्रिके जिल, क्रिको हो अनुरक्त कमा केवाची तिञ्चल नामक बेहा आसूच प्रतिरक्षी चाँति पुँक जिनकी कोच्या बकार्य बारक करनेवाले हैं, कावान दिक्के है, जिनके एक, सींग और के की स्वरू है, बेब भी जाय: साम ही है, जिनके राले अक् जरणागत चलांचर जिनका क्रेष्ठ है तथा मोटे और बहुत हैं, को अननी मन्द्रेश सालके हिल्लाकोका भी जिन्हें अनुराग है, वे बदी कोधा करें हैं, किया जान रक्षण व्यक्तिसकी 🚃 🔤 और पर्वतीकी निश्चमान है, जो जयकानो हर स्रोतका अञ्चानमे क्रियेकार्च अरके युद्ध वजीकार्यका बाह्य प्रदान करें अ ५८—६५ म

साध्यणोरो विश्ववित के आवन्त वीजियान हिस्सकों होते हैं, को भगवान विश्वविद्य किया हैं और शिवारों के अनुरक रहते हैं, विश्व और विवार कोगोंके के जो काम और कक्ष्य है तथा इसके वरणोंके स्वातीर विश्वविद्य पृत्ववित्य वाम मिना के जवा है, को मोओके राजपुत्ता है, से सेंग्ल और कामकीना विव्यव मारक कार्यकारों अन्या विशेषान कृष्य वित्य और विश्वविद्य अन्या विशेषान क्यार मुझे अपीड़ कर्म्य अन्या कार्यकार करके मुझे अपीड़ कर्म्य अन्या कार्यकार । प्रमाणकारिकेर्वित्यव्यक्ष कार्यकार । प्रमाणकार क्यारी कर्म वर्षित्यो विवार ।

सर्वेश्वनक्षात्रकः सर्वेश्वनक्ष्यंत्रकः स्व ५९ स सर्वेश्व वित्रक्षणामण्यकः विवेशिकः । वित्रक्षणः वित्रक्षरकः स्रीयक्ष्यक्ष्यव्यक्षः ॥ ६० ॥ वित्रक्षितं स्वयंत्रकार्यः स्व वित्रक्षः ॥ ६९ ॥ स्व विविधनमञ्जूति सर्वेशिकः विश्वे पुत्रके सुरूष वित्र है, स्वीतिक्ष्यं सामि देवतास्त्रेश्वरः वित्रक पुत्रिकः सूर्व कवित्रकः है, सर्वायत् श्रीकरके स्वयःपुरुके स्वरूपर प्रिजनोके स्वयः सुर्वे स्वते है, सर्वेशा वित्रके

समान ही नेजस्ती है तथा समस्त अधुरोको

कुचल देनेकी प्रक्ति रखने 🕻 जिल्लानंका

चलांकी निवस ही बहुद करें श ६२ H विकास विकास दिस्तीर्गक स्था । सर्वे भगवान दिस्ती है से मुक्ता है, चगवान के भगवान दिस्ती है स्था के स्था है विकास का आवंतिक पूजक है, इसरियो विका तथा आवंतिक पूजक है, इसरियो विका और विकास अवस्था अवस्थ करके मुझे जलेकारिकत बजा प्रस्ता करें ॥ ६३ ॥ सर्वेशकार्यक्ता स्था प्रस्ता करें ॥ ६३ ॥

क्षानंत्रकारमञ्जू वश्चाकारमञ्जू

प्रमेशक कुरमुख्य का में कामें सम्पर्धत् स**१**४ त

को सम्पूर्ण शाक्षोंके तारिकक कार्यके

व्यक्तकारो व्यक्तकार्यक्रोक्ट स्थापरः ।

व्यानेक्टिक वृ निक्येच्यांपरशत् ॥ ६२ ॥ वृत्तरे व्यक्तिको समान अञ्चलकारी

महत्त्वम् महत्त्वत्तः महदेवजीके सामानस

ज्ञाना, जनकान् किन्तुके हितीन संस्कृते, सम्बद्धे हाजस्त्र तेचा भ्रह्मनेहान्या कर्नुके पुत्र है, वसू, करवात पूछा और आसम जिन्हें क्रिन है, ये नागराज जगवान् प्रोच क्रिन और कर्मानी आज्ञानो सामने रक्ते हुए मेरी इक्कानो पूर्ण करें () ६४ ।) क्रान्त्री मैंन कोली क्रीन्स्ये केन्न्ये त्या

वसरी वैव पारेन्द्री जापद्म जन्दविक्रमा ' ६५ ॥

e well-willer a 401 दिव्यक्तिः जिल्लाकः जिल्लाकुकः सरी। पूर्व में पारतः सह क्योरोज्यस स्वतः। क्रमुक्त दिक्कोराहो स में दिवसु कर्बहुताम् ॥ ४४ ॥ मार्थितं ने प्रथमानु कार्यकान्त्रसम्बद्धाः विक्के छः मुख है, मगवान निमसे प्रधानी, कहेशरी, कीमारी, कैन्स्की, किरकी अवसि हुई है, जो सांफ और बच काराही, माहेन्द्री तथा प्रकास कराहरू बारण क्रावेकके प्रमु हैं, अप्रिके पुत्र गया शास्त्रिको पानुष्या देवी—चे सर्वसायन्त्रकी क्ष्यां (शिक्ष) के बालक है। गहर, राता पालाई शरवेशन विकास अस्टेक्से नुवास्त्रा कथा कृतिकाओंके भी पुत्र हैं: मुझे केरी प्रार्थित क्या प्रदान विकास, जास और बैगमेन-इन सीनी बारे व दय-दद व व्यक्तियों को सदा किरे सुत्रों हैं; जो इन्हर-भरानासक्रक्टनो नहींन्यर्गन्नकारकः। कियमी, प्रश्नेक होनाओं तथा सरकातुरको कारकार्यको विरुक्ताः जीवनपूर्वकिर्यन्तः । ५० ४ क्रांक क्रायेकने हैं, क्रिकेंने अवनी शक्तिसे प्राथमान् विद्यान् विद्यान् विद्यान् विद्यान् । विक्रियम्परिकारीकः समामिककृत् ॥ ६८ ॥ रेख अर्थाद वर्णलेको केद प्रान्त है, विकासी अञ्चलका अवस्थे हुए सुवर्गके समाप है, नेत विद्यालकार्यकोत्त्रं निर्माण निरम्भविक । प्रकृतिक प्राथनके समान सुन्तर है, कुनार सामृत्य दिल्लोगार्थ य में विरम्पु पार्द्वाच्या । ६९ ॥ वालके विकास प्रतिनिक्ष है, को सुकुनारोके क्षित्रका कालले क्षत्रिका सा पुरू है: कुरकेर संबंधे कहे उदब्हरण हैं: सिक्के जिस, हो। सद्भा, क्या और दिलके पुत्र है; अल्बनक विवयं अनुरक्त तथा किय-वर्णाकी निव निरमका सरीर है, दिसाई चुनाई है स्था अर्थना कारुवारे हैं; स्वाद, सिंव और मन्त्रम, सूर्व और अति क्रिक्ट मेन के हैं: रिक्काची असल विशेषाचे करके शुहे ऐशायल आहे दिन्स विरुद्ध निरुद्ध निरुद्ध किल पूजा कानो है, विकास कामकारे विकास नका क्**मेक्टिक् बक् है** 10 **७० — ७४** स क्षेत्रक व्यक्तिक करता विकासीर्वेकने इसी महत्वरी पास बढ़ती रहती है जो देवताओं के रावेदाई प्राप्तक का में दिवस कांग्रेसंप र ४५ ह विक्रमा विकारण करने और उन्हर आदिक एवंब्रेड और वजाविन जेहारेबी, वो कानोंके विज्ञ डाल्मी रहते हैं, वे विज्ञासक रावा जनवान् रिवा और पार्वतीके पूजनये गरोपा हिन्सरे सामित हो दिन्स और राजी राजी है, का क्षेत्रीकी जाजा मानकर विषयी आज दिखेलाई करके लेख बुद्धे क्येक्सिक्स बस्तु प्रदान करें ॥ ७५ ॥ मनोरम प्रकृत करें ह ५७---६५ ॥ केल्क्क्क्रिया सम्बद्धान्त्रस्थाः गर्नान्त्रस्थः । क्रम्बः विकासन्तः अविकासनः प्रयुः। कामहोर्तेकपुरूपाने अद्भागान्तिक विस्तात् ॥ ७०, ॥ क्रातेश साथे देखे क्रालीकार पृष्ट ३ ०० **॥** जिल्लामः संक्षेत्रसम्बद्धाः सूनोर-सरनिरकृती । महामध्य राज्यस्थाः कृतिकानं सकेव च । कुरानची सर्वे नेत्र तथा क्रिक्ती सुन ३४०३ विज्ञानंत थ अनीय कैन्ध्रवेत समृतः ४ वर् व क्षेत्रकाक्षेत्र काथे न्याकारकार्यात् सः कृत्रनिकेन्द्रसेक्क्ष्रिकारमञ्जूष्टीकारमञ्जूष अवर्षाकृत प्रवर्ध ध्रष्टलाक्ष्मकेत च ॥ ५८ ॥ चीरमाने केरण्यकानो केरणका स्थानकात ॥ ५५ व दिवस्य भेगा विर्म करानी कामरास्था सामान्त्रेकात्रकः अस्त्रकारेक्षः। स्त्रवादन दिलकोदाती सा में दिलाई **वर्गहरून्** ॥ ७९ ॥ कुर्वार सूर्युक्तामानी कार्योद्यासम्बं नीव्यं प क्रो स

 मंदित वैत्यकृत्यः « वैल्पेक्यक्रमिताः, लाक्ष्मत् सम्बद्धाः अनेप्रेण्डकादील देखानामूनश्चाकः स ८४ स (रेक्ट्रास्ट्री) जैसी अस्कृतिकादी विकास क्षेत्र विकास विकास कार्या गक्तविका, से बन्त्की सुष्टि क्यानेके दिसको अस्तरकोष स ये विद्यात कांग्रिकम् स ८५ स निव्ये प्रद्वापीके प्राचंत्रा कारनेवर शिक्के दिन, कुन्द और चन्नमाके सम्बन शरीरसे पुरुष हा शिवाके केवी चौहोंके बन्दरंगः प्याच्यासीके द्वित्व, सदा ही बोक्से निक्रमी की जो द्वादावकों, ६००), मानुगर्कोकी रक्षा कारनेवाले, इराला वर्ष बेना तथा विम्नान्त्रमारी क्या आदिके और इसके पाल्या जिए काटनेवाले; उपेन्यू, क्यमें प्रसिद्ध हैं, क्येतिकी व्यक्ताली, हुन्द्र और क्या आदि देवलाओंके अञ्चोंने पाय अन्तर्गा और पद्यासके काली है; निहर कर देनेकाले, कियके अनुवार तथा शिवकी मिकार्जनमें मस्पर रहती है एवं शहरानाया आहारके पालक, महालेकावी श्रीवाम् बीरधाः स्वापी सदावारी हैं. ये ज़िय और दिखाओं किया और दिल्लाके आहेतारे ही मुझे नेरी आज्ञा विशेषाचे करके मुक्ते वन्त्रेकारिका <del>यरकारी क्या है H ८३—८</del>५ H बस्तु दें ∺ ७६—७९ ॥ करावनी गरीकाल क्षान्तरं करानुस्था । कार्यः वर्णनिवेदानः कृष्येर्वद्वयस्यम् । क्रिक्के: पुज्ये करण कर में दिएन् काश्वरूप बंटदा। सानुन्द रिक्जोराज्ञ अ में रिकार् कांग्रुल्य् = ८० = ग्लेकरके पुरस्कारतमे प्रकार सूर्व गक रिक-वर्णनीके पूजनमें आतक पहनेवाली के

लगल किन्नलोके कामी प्रथा, जे मनवान् राज्यस्के मुक्तके प्रकट हुए 🖟 विश्वा और विकास आज्ञाना अवट करके सुने अभीष्ट बस्त प्रदान करें । ८० ॥ विकास गामक बीमाम् दिवसम्बद्धः विकासक । भारत रीलबील से में बाद प्रकार बटरड मरमाम् तियमे अस्तरत अर्थर दिलके जिप गवापाश श्रीमान् स्ट्रिक जिब और

करें ।। ८५ म मुहीको अभ नका फ्रिकाकालक ( प्रथमकत् सः में नामं पानुसावपुरमान् - ८० हः विकासी आराधनाने जावर सहनेवाले मुहरिक्कर मासक करावाल अपने ३००वेची भारत है चुने क्लोबाव्यित कर्तु प्रदान

शिकाकी आक्षाने ही चेरी कर:बातका वृत्ती

करें ॥ ८२ ॥ चीरभारे महातेज हिम्स्-२५ऑन्यः । पंतपालीप्रियो निर्ला समुख्य गाविसीसमा ॥ ८३ ॥

यहास य विशेष्टती देवांच च द्वान्यः।

यनजारी करनु बुझे है ॥ ८८ ॥ क्रीतिको शिक्षकरमा वर्तन्तः परक मृह्य । वि<del>ष्योदि</del>य स्वरूपका महामहिषमदिवे ४८९॥

म्बन्यतीदेवी युद्धे मनोवाधिका बाह्य प्रधान

क्षित्रको, प्रकारकोष सा में दिएस् नार्वपुरस्य (१८५०)

विशासका सबसे देवी, जो सदा शिव और

रिकाके पुजनमें रहती रहती हैं, इन

निकारकार्यके आदेशसे ही येरी अधिकारा

नाम एक निकेशन सा में दिवात् कांग्रेतमे ॥ ८८ ॥

कारक व्यापनेती उन्होंकी आजासे येरी

नक्षेत्री कर्वनीके कर्वयोकी पूजावें

पाकर्वती असरेच्याः चनुसारराज्याः।

धनकार किनाके यक्ष स्थलने

विष्णेर्वेच किया राजनी जिल्ली पूजने रहा ।

करों स ८६ स

कुर्ण करें में 20 में

निक्रमकाम्परीत् व अध्यक्षेत्रकारिकाः तरकृत्य स्वस्ता कर् क वे दिश्तु वाश्वितम् (१५०))

पार्वतीयाँ राज्यों शेह यूबी सिंहकदिनी देन्यः विकासीयम् देशीहशान्त्रविक्तः ॥ १६ ॥

कौर्एको, भगवान् विकृत्ये कोगन्धि

महामाना, पहायदिवयर्दिने, बहुतस्थ्यी तथा मसु और करनेके गुरे तथा रसको डेमपूर्वक कोग समानेकाली निर्माण-सुम्बर्धकारिकी

महारास्त्रकी बाला पार्वर्ताकी आहारो युद्धे

**मनेवान्सिय सामु प्रदान और ४ ८५-५० ॥** केशं बहुसामक्ष्याः प्रथमः अधिकोत्तकः ।

कुतारमञ्जूष महायोगी महायेगराज्यकाः ४ ५ ह **॥** 

भिरवपुरत निकारक निर्द्धन्त निकासकाः । मरसञ्जनः मानुभारः अर्थरनेपानामानुनः ॥ ५३ ॥

क्रांचेकारेच स्तेकाम स्ट्रिकेटरणकार । परमानुसाम् TOTAL SEPTEMBER 1 CO. III **गरकाराक्ष्मिकामः परावदभाग्याः** ।

Braffenne Perk Fremannelige a tyra क्षीना चेत्रकृतः विकासस्यकारम् अस्तिकाः ३ विकास कुल्याम सम्बद्धाना । १५ व मेर्क्स फिल्मेसम् ते में मान दिख्या है।

कार्यकोः समान त्रिकारी सहस्रक, प्रस्कातपराक्रमी प्रवासका तकार पहर्रोत्रश्रीकी श्रमान रेजर्सी पहासकी

पूरमान, जो नित्यपुत्त, उक्कारहित, निर्देश, जनावसूच, स्रोतको और अनुकरोके साथ रहनेकाले, सर्वटकेकवन्ति,

प्रमास लोकोब्सी पुन्नि और संदारने समर्च, परस्या एक-कुलेके अनुरक्त और धला, आपसर्वे अल्पन बोह रखनेवाले. एक-दूसरेको नयस्कार कारनेकले, विस्कृते दित्य प्रियतम्, क्रिक्के ही बिक्कोसे लक्षित् र्माय, योर, उथय भावन्त्र, क्षेत्रोंद्र जीवने रहनेवाले दिवान, कुकार, जुकार और

नानसम्बद्धारी है, वे क्रिय और शिक्षकी

शाहाका साकार करते हुए वेश अवेरच

सिद्ध करें ॥ ५१ — १५ र्ट्स

महिते इहसम्बन्धिः हर्वश्रीवश्राप्यनेकहः। कृतिकारको प्राप्तेनीकामा निर्म सर्वार्थसः ॥ १७ ४ भक्त क्रिकोरक स में दिख्य महत्त्व्य ।

देवीको क्षिप सन्तिवीका समुद्राप, जो देवीके ही लक्षणोही लक्षित है और बणकान् विकार बीको अध्यरकार स्वयन्त्रको समा अनेक क्रकियोश्चीत वित्य अन्तिवाधके

अभिन्द्रशासन्त्रकार एक नामान्त्रीकार ४ १९ ४

पुल्लिक हुआ है, यह <u>फ़िल-पार्थनीक</u>ो अवस्थाना राज्यार कारके मुझे बहुत्त प्रदान भारे भ १९-१७ हैता रिकामो महेराक **मु**र्गितीसम्बद्धाः ॥ ६८ ॥ निर्मेषे गुल्काकोर्गलाचेव मुलकारा

Springspheitig p provinces एवं तिका चनुर्कों या विकास च्याधा पुतः ॥ १०० ॥ व्यक्तिकारी प्राप्तीः पुरिन्नकार्गीः स्ट्रा Appelling Springer Storpagnick til i nort in सरकृत्य विकासीयको स् ने दिवानु सहस्रम् ( धनकाम् भूनं महेश्वरकी मूर्ति है, उनका

की करकारक मुनोसे कुछ है, केवल 🚃 🐃 रूपमा (अक्रिनेष) है; यह सम्बन्ध जगत् उन्होंकी सृष्टि है, सृष्टि, वासन और बंधारके प्रत्यते प्रस्केत कर्त क्ताकारण है; इस मन्द्र से सीन, कर और वीच क्रयोंचे क्रिफ्त है, भगवान शिवके

कुन्दर मक्कन द्वीपित्रसम् है, वे निर्मुक होते हुए

चीचे अञ्चरणये अन्वरोस्तीत क्रवरी पूथा क्ष कि के जिसके दिया, दिस्की ही अनसक तथा क्रिक्के बरम्परविन्द्रीकी अर्वनाने सवर हैं; ऐसे सुधीव दिवा और विकासी आइनका सत्यत्वर करके मुझे महाल प्रदान करे ॥ ९८—१०९ ५॥

१८८२ - व्यक्तित विक्युत्तम् । गर्मकर्मकार्गकारम् । विकास स्थानकारम् । वृत्ति विकास विकास

भागो स्थान तथा गाँउ विष्णुक्षादिकपूर्वक ४१०६८ विकास सुरात कोकिक्कप्राधिकस्यक पृथः ।

रण प्रण्य तथा कता सम्बद्ध केवाँच सकक तर तथा सोम्बरिकेन्द्रकोच्या अकता सिक्कानीयकः ।

सम्बद्धान्त्रकाच्याः स्थातः सम्बद्धान्त्रकः । विभिन्नत्रकात्रम् स्थाः स्थाने स्रव्यक्तम् से ॥१०५॥ सम्बद्धाः स्थानिकात्रम् स्थाः स्थानः ।

भाषाचे देशनानाः चानावासम् गानः ११०६॥ मानानाः स्था नाः राज्यातः मुक्तानः। इतः वारामानेते साम्यानोक्या ॥वः १९००॥ सार्वातानारकोषः राजं चानानानिकः। साम्यान् रिक्नोयको साम्या भारतान् वे ॥ १०८॥ सार्वाताने साम्यान् नार्वात्रको ॥वे ॥वः

कृष्टिएको सम्बद्धा रचानेकाले सहाँ अङ्ग्र, इनकी दौद्धा आदि स्वाह स्वित्वां, आवित्व, धार्मार, आपू, रचि, रूपी, प्रवार, यह तथा विक्यु—मे आह आदित्वधूर्तियां और क्रम्यद्व विक्या, सुनय, कोचिनी, साम्बद्धांच्यी वस्त्र इनके अतिरिक्त एक, प्रचा, प्रवार क्षेत्र संस्था—के प्रतिस्थां, चन्नकाने केवार

वेत्युवर्णन विकासिक सह, काव आहेत, केवत, स्वयं भाग प्रतिसर्ग तक व्यंत, केवत, स्वयं, ता, अवस्याओंक स्वयं, कावत (अयुवर), वस, तक्षण— वे स्वयं-व्यंत प्रत्यावारं का, तत्र क्योक्त त्रव, सार्वावारं का, त्रात क्योक्त त्रव, सार्वावारं का, वा क्योक्त त्रव प्राप्तावारं क्यों क्यांति-टोक्ट अर्थक कार्यकारं है। वे सोग दिस्स और वासंगीकी

आज्ञास्य अस्ति साले हुन् मुझे स्मृत्य प्रदान सर्वे ॥ १०१ — १०८ ॥ सहस्य देवदेवल पृतिर्गृतस्यवस्थित ।

सहस्रक देवदेशस्य पृतिर्धृत्यस्यक्रीकः । चतुः परिष्युर्वेष्णये वृद्धितस्ये प्रतिकृतः ॥१०५॥ विर्मुणो गुणव्यक्षिक्षस्येष स्वयंत्रस्यः । अधिकार सम्बो देशस्यः स्वयंत्रस्यः यहः ॥११०॥

भव्यक्ति सन्तः पृथ्यतः स्थान्तः । रिक्तिक विकासकः रिक्तिकानि एतः १९९३॥ क्यूक्त विकासका स में दिख्यु स्थानम्। (स्थानमे केस्तिकीय स्थानेक्ष्यीकी स्थिते

📳 पुरस्कारको अधिवति 🐉 पौराह

न्यांके क्षेत्रको कुल हैं और वृद्धितकों संग्रित है। वे त्रिनंत्र होते हुए भी अनेक परम्यानम्य पूर्णाते सम्पत्त हैं, कर्म्- अनुहत्त्रक हैं, निर्मंत्रकर केम्स हैं, उनके सामने कुल्टे एक कोन साधारक हैं। कृष्टि, परस्य और संहारके करने सम्बद्धित क्ष्म कर्म अस्वानारक है। हार मरह वे तीन, पर्म क्ष्में पूर्व आवश्यों का सम्बद्धीते सम्बद्धित हैं। प्रमाण है।कुल्के क्ष्में सम्बद्धित हैं। प्रमाण है।कुल्के क्ष्में सम्बद्धित हैं।

मार्थे स १०ए---११२हूँ। विकासन्तर्थे न्वेट्सं विद्यु सामक पूर्णः स११६॥ सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः स्थापनः ११९॥ वृत्याद्याः स्थापेतः सर्वे संस्थान् स्थापः स१९॥ दिस्मार्थन्त्यादेशे स्थापित्वस्य स१९५॥ दिस्मार्थन्त्यादेशे स्थापित्वस्य स१९५॥

रिवर्णके करणार्थिनद्वेको अर्थनामे सम्पर् हैं:

केने प्रदर्भन रिल्ल और किनकी आज्ञाका

लाकार अस्पेत यूप्ते बहुता प्रदान

विकासको, स्टेबेस्स, विरस्ट, करकपुरस, सन्दकुकार, सनक, सनका, स्थापन, प्रश्न आदि क्यून्स, प्याद करायति और दनकी पविचाँ, वर्ष तथा संवास्य —चे क्या-के-एक दिलको अर्थनामें सावर सूचे-

वाले और दिखार्थितपरायक है, आहः

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

वे इक्काबीके की बस्त्यात्का केंद्रव करनेवाले

हैं । ब्रह्मकर्वाके किया और पूत्र को हैं । इसी सन्ह

किल्लें भी जनक और एवं है उधा उने

विश्व-कार्य रक्षवेदाले है । दे इन खेनी-- स्ट्रा और विकासो प्राप्त देनेवाले तथा नित्य दनपर

अनुव्या रस्त्रोकाले हैं। वे प्रमु व्यक्तान्त्रक

भीतर और कहर भी भाग है तथा इहरनेक और परस्थेन्द्र —हेन्से लोकोके अधिपत्ति स्त

क्यू<del>र्वेश्व रतम गृ</del>गुशक्कलदिह ॥१३०॥

मुख्यनिकार्यय क्षेत्रकारमञ्जू विते । कारेपनार्थ कार्य पाएक पोल्डाग्य htet:

हिलकी आइम्बे अधीन हे मुझे महरू प्रयाम करो ॥ ११३- -११५ है॥ -mere am big: Wienergamen irr rau धर्मज्ञास्त्रपि विद्यपिषिदर्शीक सर्वान्त्रतः । गरमार्गिककार्याः विस्तवस्थितसम्बद्धाः वरं १ थाः सामुद्धम दिवानकेल्या गहरूके अन्तरमञ्जू मे । कार केर, इतिहास, पुरास, वर्णक्रम और नैविमा विधार्य—ये सण-के-राज क्कराज क्रिक्के स्वरूपका जीवकार करनेवाले हैं: अतः प्रभवा सम्बद्ध एक-बूराविक विकास कार्रि है। के क्रमा निरम

और शिवाकी आज्ञा सिरोधार्य करके 🔤 महारा करें । ११६-११७ है। श्रम एक महानेक प्रमान्द्रिनिक्तिकार वर्ष्ट्र महेपनपालगेकः पेश्वेषपंचन् अनुः। विवासिकानकारको । विविधाकानुवासकः ॥११५० विकार सामिककारी स्वासकीय सम्बद्ध । **4र्थणनाः पूर्व क्यान् क्यांग्रि**क्त हर्*र-*ह अस्तानकर्ता व मुहार्वदेशकानुकर् **बागा**णोऽपि विशिष्ठकेमा जनकस्तरक कन्त्री प्रश्चर अन्यस्त्राच्यातीर विकासि विकासकः । बोधकता वर्णनिवृद्धमूष्ट्या प्रमु (१९५३)

अन्यत्वात्तर्वात्तर्वति । यो शेषद्ववितः ।

**विकासक पुरस्ता र में विका** महस्त्रा

महरोसे ही निर्विकार है। तक कुछ इन्हेंबर्ड सहि है। सहि, पासन और संबार करनेके

क्ष्परण हुनका कर्न असाधारण मान नाता है ।

🛊 । ये कियके रिथ, क्रियमें ही आस्तर राधा क्षिकोड ही करकारकिन्द्रांची अर्थकार्ये शाया है, अबः दिल्ककी आक्रमको सामने रससे हुए नेस महात्व करें श १९८— १२३ है । and was married finingent symmetry serven was plings fragil france: विक्रों क्यों अधीय पुरस्केत समायकः रिकारको कुल्लामा महारा परिवास में १९१५)। चनवान् इंकान्क सक्तापूर ईशानादि तक, क्वारि क: अह, आठ विशेष्टर, दिन अहरि पार मूर्निनेए---क्रिक, मन, हर और मृद्ध—ये सक-के-सब शिवके पूजक है। ये त्येण विकासी अवस्थाते विशेषार्थं कालेर मुद्रे अञ्चल प्रकृष करें ॥ ११४-१२५ ॥ क्षा निकासिकार विश्वसीय पर स्ट्रा दिल्लीकाः क्रियासस्ताः दिल्लकार्योः स्ता १९३३। व्यक्तिसम्बद्धियः स्त्रवादन्यसम्बद्धीर्थकः ॥१२९ विन्यः साम्यासमध्यः मृत्यंत्रस् महादेव का सन्त्रकी संबक्ते गरिश्व मूर्ति अधिकार्त्यक्रको च विकासक्रिकेट वर्ष्ट्रेश्व ीं। ये अधिष्यक्रलोह अधीक्षर है। समस्त क्रमान्यकार्थ ५ सुरुवादिकत्वस्यक्र प्रभाषीं और ऐश्वीसे सन्यव हैं, सर्वसम्ब द्वितालक्ष्मकारि सार्वमानः साराध्या ॥१२८॥ है। इतमें तिकत्वका अधिकन कारत है। वे अस्पेन सहस्य सन्तरन्त्रः संस्य च तस्य है। निर्मुच होने हुए भी जिनुसक्य है। केवल अन्यान्यक्षीद्वीती - विव्युत्तीयक्ष्मीयः वर्षस्य। फ़ालिक, राजम और माम्ब भी है। **मे** अम्प्रान्तकरकार्य प्रकारकारि सम्बन्धः ।

+ वंदिता रीक्यूबर + WC1 मूर्ति कृतन सरावित्यं स्वयुक्तिस्थानादि छ । करनः कृषे कादम कार्निकेश्य कार्यः। बैक्की: पुरिता किये मुर्तिकारकारो ४१३३। क्षणमं अन्य कृष्णे विकासम्बद्धाः । १३५३ रिल्पोरेचः टिल्पालकः डिस्क्यूट्यमे रहः। का महत्त्वकानं प्रश्नवनं च प्रतृत्वन् । रीतकार्ध पुरस्का कथे दिश्य बहुतन् सं ५६० अन्तरम विक्रकेरको महत्त्वे परितन्तु मे ४१३५। जनवरन् किया गोवर दिवके हैं। कहार नास्त्रेप, अनिस्त्यू, प्रद्यात तथा सामान है। से जानरूपके अधिवर्गत और संकर्णन —ये औहरिकी बार विख्यात साक्षान् अन्यकः यक्षनः प्रतिकृतः है । प्राकृतः मृतियो (महा) है। माल, फुर्न, वरता, गुजोको रहित है। इनमें हिल्क सरकपुलको पृथ्वि, कार्या, बर्ग्युराम, राज, कार्यान, प्रधानक है सभा के किन्द्रम् गुरुकारक है। क्षीकृत्या, क्षित्यु, इस्तरीय, यहर. क्ष्मी विशिक्तरस्थ्याका अधिकार है। सरकारमात्रका मीनां रकेक क्रमकी कृति ै : सृष्टि, मारका ३०वी पारकेले सारका उनके मार्ग असाधारम है। वे महके दक्तिपालको mit in 2014—232 is प्रकट हुए स्वयन्त्रके काल एक समय रहती बार पुने हैं। सामान् अनिकासाम शनायित होनार भी में इतनेह भी इतनाम है। ब्रह्माण्यके चीलर और बाहर काल है। पुजरिक्ये विश्वतु बाह्यस्थाने हैं। दीवरे लोक्केवेह अधिकति है। असूरीका अन्य करनेकाने. mit fre brom चक्रधारी तथा इन्होंद भी कोदे चर्च है। का अवासर-विकामि कवर्षे वहाँ प्रकट हुए है। भूगुके शायके बहाने मुख्यकः भार असरकेके निष्ये अन्तरेने क्षेत्रकारी हता सुनावक अस्तरका रिया है। उसका कर अध्यक्ति है। वे क्यान्त्री 🕏 और अपनी कवाद्यरा जनसम्बं मोदिन भारते हैं क्यांने महाविका अवका स्टाविकाक रूप क्रांस करके विद्वतिका आसम्बर कैन्सबोद्धात नित्स पूजा प्राप्त की है। वे शिवके प्रिया, निवारों हो आहरण गया हिमके बाजेंकी अर्थनाने सक्त है। वे रिमाकी आसा सिरोधार्थ करके मुझे महान प्रदान की हर २६ — १५६० कामुदेशोऽनिकारका अधुक्रका एकः ५०-। संबर्गणः सम्बन्धसम्बन्धः भूतेचे ३७ ०१३४॥

करावकाता, जञ्जनव मधा प्रार्क्षकाथ—वे क्य-के-क्य क्या और विकासी आहाता लावन करते हुए यूहो यहाल उदान प्रथा सरकार्ध कीरी मानशीक दिस्तार्थकार । विकास प्रात्मकोता सहस्य स्ट्रिक्टम् में वर् ५५० प्राप्त, सरकार्त, गाँगी तथा गिरम्के प्राप्त धरितानाम पर्योगाली स्थानी—मे हिम और विश्वनी अधेराने पेरा गाउप grätter under fichlicherung i चान्। ओराः कार्यका संनेतालीकानुन्युक् ४१३८ । क्ष्मे जिल्लाकेताम् विकासकार्यस्थाना सम्बन्ध विक्रांत्रिको सङ्घन प्रदिशस्त मे ॥१६५॥। इन्द्र, अधिक, बाब, निर्वहति, बावन्त, बाब, स्तेम, बुओर सका श्रेष्ट्रसभारी ईमान- वे सक-के-सक विक-सद्धानने व्यक्ति सेवल डिल्क्वियों सर्वर राते हैं। बै विका और विस्थानी अञ्चलक आहा मानकर **पाने प्राप्त अधिम करें** सर्वे ८०१३ पान विश्वस्थाय को च नवा परश्राक्षकी। व्यक्तकारम् । विकास स्थापना । । १४० ॥ रिक्यपुर्वार्थ देवक देवल्योतांत्र जिल्हाः । कर्मन्त्र रिकामेस्टाः रखे पूर्णन्त् मे सदा ॥ १४६ ॥ जिल्हा, बज, परसु, बांध, संस्था,

प्राच्यांकक् क्रिकेच रक्षम् प्रमनिकैस्सन् । करा, अङ्गुल और लेई आसूप विकल्ड—ये बहारोव राजा महारेजीक विका आयुक्त विका क्राकृत्य दिवयकेरको स ये दिलम् स्थानम् (। १.५० क्षेत्रकार पहान् रेजन्त्री है, जन्मी और शिवाकी आधारका निव्य करकार करते अञ्चलारिक जीवर नेपाके सम्बन्ध है और मुक्त हर राज केरी राहा करें ॥ १४०-१४१ ॥ क्यांके कारण विकासन कान पहला है। कृष्णनामी हैया स्वेतनेचे सहस्रक इनके एक्ट-लाल ओड पाइको रही है. षक्रक अञ्चलकार्यः । चारण अस्तिकोतः ॥ १४२ ॥ डिजाने उनकी सोगा कर जाते हैं, उनके महाराज्यसम्बद्धाः । स्ट्रीयानीः । सर्वाच्या मुख्याल स में नामं स्वयम् ॥ १४३ व क्षिएके कारत भी लाल और अवस्थारे की हम है। वे नक्षमी है, क्यूकी चौंबे सक्क आणि भी क्षाध्यक्रमान्त्राती हेल, क्षेत्र सुरुवित्रोह महत्त्वाची पुत्र है, सहस्रान्ताओं भी होत् राजाते हिन्नी 🖟 🖟 । में स्टाहर कर्तन गोरकनात सीम मेत बारक करते हैं। बज़ान और सर्व उनके है, बॉब गोलासओं विरे खते हैं और क्रायुक्त है। वे कहा मेंने ही राते हैं तथा अपनी सम्बद्धां प्रधानमें परनेकर किन इनके इन्होंने किन्नुत, पास, सदल और प्रथा पायेश्वरी विकास संस्था हर है, उन कराइन को रहते हैं। से नैत्य है और नैत्यों, द्वेचोचरे अक्ट दिलंबार्च करके नेरी उच्च मूर्ण करें । १४१-१४३ । हिटाई राज्य कोन्सियोसे कि रहते हैं। अधेक क्षेत्रमे अन्तरी विश्वति है। ये नहीं जानुस्करिक क्या कृत्या भूतिः सुनित्व कृत्यक्षकः। The ringspreadure (Speechik strafferen ergeren रक्षक क्षेत्रक करे हैं। इंग्ला यसक स्था Personal Prof. (Bereitsenson: विकास करणांने कुकर रहत है, वे नका निरमके सहाराजने भारतिय है सका विश्वके दिवाकोः क्रास्त्रकारिक विकास सम्बन्धानिकाम् स्थापना क्षान्यानम् कालंकरी औरतः पुत्रोकी भागि अच्छा, शुक्तक, सुरचिर सुर्गोतन और विकास रक्षा वाले है। येथे अध्यक्ताली सुरका — ये वर्षिय गोल्कालई सक्त विकारीकार्गे निवास करती है। वे सव-की-सब दिस क्रेंक्स्स्य क्रिय और विभावत आसावत क्रमात करते हुए **पुत्रो प**हल ज्यान हिरवाचीनमें सारी रहती और विस्थानीक-बराजका है, अल: दिल्ल तका दिल्लाके min ere-the n कुर्वसम्बद्धाः व्यवस्थाः ।

परावधार है, असः दिन्य तथा दिश्यके क्ष्रों स १४६—१६० ॥ अस्ट्रेस है वेटी इक्स्पा पूर्ण जनसङ्ख्याल वणकानेऽधितः। बारें ॥ १४४-१४६ ॥ वस्तुत्व देशकान्य क्ष्या अस्तुत्व त्रावका क्ष्या अस्तुत्व वस्तुत्व देशका अस्तुत्व वस्तुत्व स्तुत्व स्तुत

देशकारकारः कृत्याककोरमातः। १४६ व रतनेकोर्ग्याः कोमान् सुमूटीकृतिकेषाः। सन्तुत्त्रीयसमः अधिनकारकृतः। १४७ व

स्कृत्यक्रियामः अगानकान्युक्तः ॥ १४७ ॥ मार्थकानुक्तवारसीत्रकान्यकोत्रसाम्बद्धः ॥ मैतको मेरके विद्धिवीत्रमीत्रमीत्रसाम्बद्धः ॥ १५८ ॥ स्रोते केरकान्यकोत्रः स्थिते चेरकारः सामन्॥

दिक्कामानपर्यः विकासस्यापर्याकाः ॥ १४५ ।

नेत्रकार के बाने सारकारण नेहिता। केडी कारकारण विश्वकारणीयम् ॥१५२॥

करेत १५१ छ

जिल्लाहे अञ्चलका आवर करके मेरी रक्षा

जो बैस्स आदि तथा दूसरे लोग विकासो सम ओरने चरकर स्थित है, ये जी

• मॅर्किस दिस्मृतम • 454 दिक्रके आदेशका नीस्व मानकर मुक्तकर आकारकारी, असुर, राह्मस, यात्वात्वात्वयासी अन्या आदि नागराज, **अनुबद्ध क**रें ॥ १५२ ॥ नारहरूका सुरुवे दिव्य देवेश पुणितः। कब्द आदि किया पत्नी, कुम्बाब्द, प्रेस, स्वच्या नामास में देख क्यत्योवनिकासिन ॥१५३॥ केसल, 👊, भूतराज, इतकिनियाँ, विभिन्नेपारिकारम् महर्गेकनिवाकिनः। कॉनन्तियाँ, काविश्तियाँ तथा वैसी हो और सर्वयस्तानान्ये में कैनानिकानने सह at ५५%। क्रियाँ, क्षेत्र, आराम (जगीके), गृह आदि तीर्थ, देखवन्तिर, क्षेत्र, सन्त्र, नदिर्धा, नद, क्ष्में क्षित्रार्थनरतः जिल्लाकरमञ्जूषे । इत्तेषा, सुमेश आदि पर्यंत, सम और पैली प्रियमोत्समा यक्तं विक्रम् सम्पर्धकृषम् ॥१५५॥ करव आदि देवपूर्णित दिव्य वृति, इस् कर, प्रमु, बम्री, 🎹, कृति, कीर साम्य, नाग, जनत्येकनिकामी वेदना, आदि, गुग, सवसा प्रथम, भूववेश्वर विदोवाधिकारके सम्बद्ध म्हलॉब्स-निवासी, आवरकोर्ताक्त स्थानक, बाद्ध बत्त, दस रिकास, कर्म, यह, यका, सम्ब, इनके सप्तर्भि स्था अन्य बेनानिकरण स्ट्रांसकरी अधियाति, अक्राबंध-बाधक का, आन्य स्क् अर्थनामें सायप रहते हैं। ये रूप निरम्पनी और इसकी शक्तिकों 📖 इस सम्मूर्व जो आक्राचेर अध्योग है, असः दिल्या और शिक्षकी आझाले मुझे मनोवानिका बच्च कुछ भी देका, सुन्त और अनुमान किया प्रकार करें ।: १५३—१५५ ।: इशा है—ने सम-के-सम विका और गुन्धर्वकः विद्याचनस्थानको केनकेन्छ। किन्नकी अध्यानों नेश मनोरक पूर्ण विका विकासकार के कि जाने नवाक: 10 वर्गा 職等 11を収集 ― を集集日 अब क्रिक्ट एक होनी पशुप्तकृतिकोतिको । शस्त्रे राजस्त्रवेथ महाराज्यकार्यस्य । stempts when believed from never वक्रकेन्द्रितः दिश्या यश्चिक्यवरित्रागरः (११५४)। कार्य व विकासमीयमं समीयमं च रायुक्तरह् । कुम्बान्यकः जैन्द्रीनास्त्र तथा प्रताननाः परे । प्रैकको विकासनिको पूर्ण श्रुवेस्तरिकाम् (११६६)। **क्षानिक क्षानि योगित्यः प्राधित्यकानि गरपुरातः ॥१.५८**३ क्षेत्रकमगुराधिन सीयांन्यकान्यन य । वैकानमञ्जू ने जाने कान्यकारमध्यानिकाः । रीयः समञ्ज नवस नवसाने समञ्ज प्रश्नात्त्रः हिम्सान्यक्रीक्रेसेन उत्कानेह समर्थिताः शहबद्ध राज्यानेय स्वयक्तास क्यांश्रीतरिक्ते रित्यक्ष स्थेत्रीकः प्रान्तिः स्थलकः। बरावः बीरापो कृताः कृतिकवैदाराचे कृताः ४१५०॥ क्वेंड्स्युक्क्क्र्यं सकतं सक्वेन्द्रितम् हर्गक्षः जो पक्ष-पुरामार्थकानमा होनेस पद्धार्थी मुक्तात्वरि असीरे मुक्तात्वर्थस्यः । अव्यान्त्रकाणैः सार्वे मानाः एक दिनकः ३१६२।. कही वर्षी है, विशंका शक्य दिव्य है तथा वर्गाः पदानि पन्तक्ष सम्बन्धिः । जो प्रसुविद्याची कोटिसे बाहर है, यह महारक्षाभारका कहा कहाकान्त्रे सर्वाधकार वर्ष**्**रा क्लुओंको क्लुको कुछ करनेवाली प्रैकी परा किता, विकार्यकाता, सैथधर्य, सुनिसम्पन **पश्च विजिन्नगरपरिकट्ट जन्मिक मृ**त्रम् । सर्वे कार्य प्रवच्छान् विक्रवेरेक अञ्चलक लक्ष्यक शिक्संक्रकपुराच, शैवायन तथा धर्म-गमावेसि सेकर विकासपर्वन को बार कामदि सहविंध प्रवार्ध, विन्हें सिक् और दिवाके समान हो बानकर उन्होंके समान देशयोनियाँ 🗜 जो निरुद्ध, विकास, अन्य

यूजा हो गाने हैं, उन्हों दोनोंन्सी आद्भा ऐसार चलका बना की भी चून्य है। अतः अनुषोद्धर करें, इसे सफल और सलन्त्र योपित करें ।१९६४--१६७० बेनामा १७८मेरकतः संस्थानस्यापि रेजिनाः । त्तर्मातांभा मृत्ये विशेषद् मृत्ये यम ११६८॥ र्वतः योगस्थीय अन्तर्भवन्तः। कर्मेद्रभ्यानको सक्ते सभावीका १६९३ क्रेमरे रेकर म्यूरगीशवर्जन, हिन्क-सहित आवार्यगण, उनकी संसव-काव्यतवे शतक मुख्यान, विश्लेषक येरे एक, क्रीय, बारोधर, जो उत्तर और कार्यने तत्त्वर राज्यको है, मेरे इस कर्मको स्थलह और शुस्तम्बक्त याचे ॥१६८-१६१॥ र्गोकिना प्रकार पने स्विधन दिए सक्तु । Reference information actions कांच्या नेतंतिकाकोच क्षेत्र वैकारिका वर्षः । बीच क्यान्स्य हेन केन्द्रबन्ध्र रच वर्ष्या

विकास सभी विशेषकुत्व विकास सम्बद्धान । क्ष्मेंट्रस्यूक्काच्ये क्यानिवेशककाम् ११५३० लोकिक असून्य, सुनिय, वैत्रय, केदकेशक्ष्रोके सम्बद्ध विद्यान्, सर्वकारककृतान, श्रीक्यपंता, वैशेक्सि, फेरकावके आवर्ष, र्वेचापिक, सुर्वोचारक, इक्क्रेकलक, हैन,

बैकाम मध्य अन्य एक किन्नु और विक्रिय पूरव गिरमकी आजाने अधीन हो नेरे इस नार्यको अर्थीयु-सावक साने (१९७० — १७०४ दीवः भव्यक्तानानीतमः ग्रेन्यः चत्रुवनानान् ।

द्रीय महस्त्रकारकः रोजः नापारिकाः धे १०३४ क्रियामार्थानमाः पूज्या प्रकृषि दिवस्त्रस्थात् ।

को कन्।कान् अन्य स्थानकाम् अस्तर विन्द्रान्तमार्थे सेच, पासूचत प्रेच,

महास्त्रधारी दीव संध्य अन्य क्रम्प्रेटिक रीय---पे सम-के-सक दिल्लकी आजाके

मेरे अभीत्यारे निर्मिके स्थि इस वर्णका दिव्यकी सामनो इन सबका मुख्या अनुबद के और वे इस कार्यको स्टाल केवित को भरभक्त रूपरा योगपार्थ स्था ्युक्तिकेत्वकर्तन्तः ।

वर्गेक्टकेन वर्तन्ता यक्त केवेडकिनो एक प्रश्रकता को व्यक्तिकाला को जानमें परिनिष्ट सका क्षित्रकारके अवृद्ध मार्गपर कान्नेवाले हैं, ने कारक जिसेन न रहते हुए सकता जन करें और मेरे कल्यानकामी हो ।। १७५ ह व्यक्तिका असमेन क्रमानेन स्वाट (

न्यानिक कि स्थापित केशीर केशीर विवासीतालक र सर्वे कारनुष्यकृतन्त्र सन्तः प्रीतन्तु सञ्चलक् मध्यक्ता कार्किक, कड़, कुलक, शायक, परकारके और अति कारी प्राणी बहुतने दूर ही रहे । व्यक्ति सहनोक्षरी स्तुतिनने क्या नगम ? औ

कोई की अवस्थित जेत हैं, से शब बुहायर

weterfreigt with god an article

अनुष्य को और येरे बहुल हेनेका आफ्रीमाँद है ॥ १७५-१७७ ॥ का दिल्या शास्त्र स्थातकारिकेली। व्यास्थानकंत्र अन्तेककृताव ने ॥१७८॥

को पश्चमानगरमी प्रपक्षते विरे हुए है और सम्बंध आहे; करना है, जा ज्ञान चुक्रमहित सान्त्र सद्धानिकारो नेत कानकर है स १७८ स इष्ट्रांका इष्ट्राक्ट् पानै प्रोमका दिल्हे जिला ।

कंत्रकारणे निजानीनरकात्रकाम् १९७५॥ द्वपैत प्रांतिकां न व्यक्ति तहावर्षण्य । कुल्य है क्यिक्वेश पृष्टिय समाववेत् ४१८०४

केल कदाकर किया और विरवाके क्षेत्रको पुलिक स्वकृती वर्ति विस्कृत प्रकार करे और कम-से-कम एक सी अस्ट कार प्रशासनी विकासन क्य करे। इसी

• स्थिति विकासिक क 

330

प्रकार प्रसित्विका (ओं १४: शिक्वी) का उप करके उसका समर्थण करे और महावेज्यक्ति 🕊 पर्गाकर जेन पुजावते सम्बद्धि क्को ॥ १७१-१८० छ

ब्राह्मप्रयासं सोवं दिलावेर्वदर्गनमञ् । सर्वाचीहरूदे - मानावर्वकमुक्तेककावन्य ११८१०

यह पराव पुरुषस्य स्तोत जिल्ह और दिवाके इदयको अत्यन्त क्रिक है, सम्पूर्ण मनोरबाँको देनेबारम है और फोन तथा योख-बरा एकपान साक्षात् सावन है ।। १८१ ।। म १६ कोर्ननेतिस्तं भूग्याद्य सम्पर्धतः। स विष्यात् प्रापति दिलसायुक्तमञ्जूषत् संस्ट्रशा

अश्रमा समय करता है, यह सारे क्लोको उत्ति ही धो-शहाकर चलकार विरचका सस्युच्य प्राप्त कर लेता है ॥ १८२ स **गोप्रश्रीय क्**लास्य गोरल स्थापनि व्या - विक्**रिक्श गामका** ॥१८३॥ recontracted.

द्यापायसमञ्जयो मानुस विकृतको 🖘 । क्रावेगापैन जोता सरास्थ्यत् क्रमुच्यो १९८५।

को एक्सप्रक्रित हो प्रतिदित इसका कीर्सन

जो मो-इस्परा, कृतक, बीरकाने, गर्थस्थ विद्याकी इत्यां करनेवात्म, सम्बन्धकारक वस करनेवाला और मिलके अति विकासकारी है, दुराबार और क्षप्रकारमें ही सन्त्र स्तृता है तथा याता और वितासा भी घतना है, यह भी इस स्तोतके उपसे तत्काल कथपुरू हो जाता 費用 ヤスキ・ヤスソ 形

दःस्त्रप्रादिमहराजैन्यकेन् भनेत् च । स्त्री संस्थापिरेका क्षेत्रजनमञ्जल ॥१८५० करे ॥१८८-१८९॥

दुःस्त्रः आदि पहान् अनर्धसूचक अयोके उपरिचल होनेवर चदि सन्दर्भ इस स्रोत्रका कीर्तन करे तो वह कदावि अनर्थका चार्गी नहीं क्रोसकता ॥ १८५ ॥ अववृत्तवेत्वर्गस्य व्यवस्थात् सम्बद्धान्

स्टबस्थान को निर्देशकाली समाने का तर्द्रहा। आयू, आरोग्य, ऐश्वर्य तथा और जो भी

यनोवाञ्चित चल्तु है, उन स्लाको इस स्लेजके अपने संराज पानेकाल पुरूप प्राप्त कर लेता in 225 n असम्बद्धाः विकास अभिन्यानस्य स्थिति ।

क्ष्मुक्य च जने स्वयं प्रत्ये नाकृ न शक्कते ॥१८७५ जियको पूर्वोत्त पूजा न करके केथल

श्लोबका पाठ करनेसे जो फार जिल्ला है. इसको नहीं बलाया भया है; परंतु निमकी पूजा करके इस स्तेतका याह कानेसे वी पास विकास है, उसका से सर्गन हो नहीं किया जा संस्थान सं १८७ म

अववर्षका कलनवीवर्गलाः संबद्धिः मनि व्यक्तपंत्रकारण देश- कृतीय दिश्व विकारि ॥१८८॥ भागामधीर सन्दर्भ देवदेवं सहोतन

्रजीजमेत्रदृष्टारपेष् ॥१८५॥

कृत्रकृति स्टब्स

**ब्रह्म धालको जाति अलग रहे. इस** इसेप्रस्ता अर्थित करनेपर इसे सुनते ही चाना कर्वतीसहित व्यक्तिका आकाराने आका रूप्टे हो जते हैं। अस उस समय उपासर्कि देवदेव महादेवको आकारामे पूजा करके ग्रेनी हास ओह सद्धा हो जान और इस स्रोप्तका पाठ (अध्याप ३१)

क्षाताक कार्य केनेवाले कार्य और उनकी विकित्ता वर्णन, ज्ञिष-पूजनकी

क फान दुनवाल कमा आर इनका व्यावका बणन, जाव-यूजनक विधि, ज्ञान्ति-पृष्टि आदि विविध काम्य कर्मीने विभिन्न

इक्नीय पदावकि उचयोगका विधान

हामने इक्टरोक और परस्थेकने निर्देश प्रकार ब्रामेकाल क्रम क्रमक है, को जान हो है है, इसमें किया, यह एवं और सरकता समुख्य भी है। अब मैं शिव-चवारें, हैंनी मही काम देनेवाले कुछन, होन, कर, कान, प्रम और गुलबन बहुन्य कार्यका नर्मन कराव 🛊 । वच्याचीम ओह राजाची चाहिने मिर घड with worth first air, seven प्रकृतिकोष्ट्रियालक कर्म के काल, की हंग्य । मना सिद्ध कर सेनेकर थी, किस कर्मका करा किसी प्रयक्त असूची कारण प्रतिसद्ध के अने विकास करने प्रकार न परे। अन afternoon of Poors for an स्वान्त्र है। कर्न करनेके पक्षे है अवस् अलीहे परचेड जानदी परीचन परन से अंदेर अधिकार्यकार्थन कर्म साम्योगा को पूर क्षानेका प्रकार करे। की जनक हैना न मार्ग्य पोप्तमा हेर्नुसा कार हेर्नुसान सर्वास अस्तान करता है, बहु काने कानक चानी मही दोला और सम्मत्ती उत्सारकार पन मनक है। जिस कुलको किकार न हो। 👊 वेतिक पान केरवाले कर्मका अस्तुतन कार्या न करे; क्योंकि इसके करने क्ष्म नहीं रहती और बद्धानीय कुलाको उस कार्यका कर्म मही विकास । विकास कर्ण निकास को बाज, हो भी अहमें केल्प्स्य परेत अनगथ नहीं है: क्वोंकि साम्बंख विविशे डीफ-टीफ कर्न क्षारनेवाले कुल्लोको क्याँ कारको प्राप्ति देखी करते है । जिसमें क्याको स्टिह कर नियम है।

प्रशासन और परायंक्तने निर्देष्ट प्रदान प्राप्त प्रशास और परायंक्तने निर्देष्ट प्रदान प्राप्त प्रशास कार्य है, को जान हो है प्रशास प्रशास कार्य करनेता जानेता कार्य प्रशास कार्य के कार्य के कार्य कार्य प्राप्त है। अब में निर्दा-पद्धानेंद्र निर्मा प्राप्त है। अब में निर्दा-पद्धानेंद्र निर्मा प्राप्त हैनेवाने पूर्णित कार्य कार्य निर्दा कार्य कार्य कार्य कार्य प्राप्त कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य प्राप्त कार्य कार्य

> अनुकार पूज दिनमें पुजानता आहिते क्षा विकास विकास स्थापित विकास हाय पुरिवर्त नीवाले लीवका वहाँ विके हर च्यानकर कारण अञ्चल करे, को अपने केशने प्रचारमञ्जू हो। यह समये हुए कुर्वाके रूपान रिकारन हो । इसमें आहे कुर हो और केसर भी क्या हो । मध्यभागों 😅 व्यक्तिकारो एक और सन्पूर्ण त्योंसे अलोब्ह्रम हो । क्रमणे अपने आस्त्रारके सामान 🐧 नाम होती काहिये। येथे स्थानियित क्षण्यक सम्प्रतिकारी मन-वी-सन आरिया असी तम विद्यालयी पामाना करें। जिल जल्पर काका, संशेका अकरी न्यतिक प्रतिकार काम स्थापनेने पुत्र केटेलकिन विकासिक स्थापित करके उसमें विकास कर्वेद्रासील क्रमेनसी साम सर्वात्रकार अध्यक्त और पुराय करें । सिर क्षा भारता भारतार योगायी पावसमनी वर्तिका निर्माण करे, किरमंद्र कर भूगार्थ

• स्थीता क्रिक्ट्रिक • और चार पुरा हो। यह सब अवपूर्णांसे क्रिकिन्ने ईक्रम-सल्यायी त्युना सरे। करवाहरू इतलेंड बार्ड अंतर स्वयोज्ञात आहि विभूषित हो, जो व्यक्तवर्ष खुराचा रख व्यक्तिकोके कामकोकी क्यायन नहें। इसके हो । जानेर मुख्याचर कुछ-कुछ हारावाचे हरह का भी है। जाने अपने है क्रांके कर बाद पूर्व आदि आहे विकाओंने प्राप्ताः और अञ्चलकी मुद्ध बारण की हो और होय निकासरोड अध्य कामजीवरी क्वानना करके के राजीने क्या पूछ अर्थर यह से रजे हों। ज्य सम्बद्धों गीर्थनेत करते कर है और अवना रसस्यानी बीच्छे अनुसर अपु-क्रमानी कुछ एनोट है। किरा जनके सीम्प मुक्त मृतिकी मानक काली कार्किके। का चर्चिक प्राप्त क्षेत्रकार कथा और विविधे प्राप्त ब्रुवामें सह मूर्ति अधने व्यक्ति चल क्रुप्तेने साबी पर कोची अतीर प्रकारों की प्रक विद्याल, परायु, कहा और यह केली हो और कारकरिको कारो औरसे अस्कारित कर है। कर्न पार हाजेने चक्र, अक्रूब, चेद और स्वरूपन प्रयोधनसम्बद्धाः स्व सर्वे मान भारत कारते हो । कारती अञ्चलकी क्यान्यक काले स्थानका समय आनेवर प्रातः कारानेत पूर्वकी भागि रास्त हो और क्षत प्रवासको नाष्ट्रविका प्रवासे असेर बार्काके बाद अधने प्रत्येक कुमाने जीव-नीय केव क्रम क्ष्मक्रम आर्थिक प्रशा करकेवर बारक करते है। इस मुनिवर पूर्ववर्धी कुछ किन्यको कार कारने । क्रारोक्क, सर्गाक्क शीया तथा अवसी आकृतिको अनुस्था ही और स्थापक अमेरको—यो गया पूर्ण प्राणियाम् है । दक्षिणवर्णी मृत्य जीवर केरकेर arright orders after over fittig प्रचान प्रचान और देखनमें भनेतर है। हो — सम्बद्ध - हो। नेप्यून - मन्त्रोक्षार व्यक्ती क्रांक्मी वृक्त मैंगेके क्रकार तरह है और इम-प्रत्ये प्राप्त कोन्द्राची नक्त्राची। दिए निरमी मीली आल्के उत्तमी क्रेमा बहुकी राज्य, पूजा अर्थेर क्षेत्र अस्ति, विनेत्रण प्रस्केत है। पश्चिम्पानी कृत दुनी ब्लाम्पाके स्थान पुन्त-कर्ण कर्मक को । आरंपन का उनका क्रम्बल, जीव्य सभा वयाकारतावारी है। उस अभ-ने-सम एक यह और अधिक है। हिरम्पनिके अपूर्ण परावर्षिः व्यक्ति अभिन्न न्याचा पर हो । सुन्ता सुकर्णका किया अभिन्य है। इसकी सन्तरका सोन्यह और स्वाप्य पूजा अधित करे। सुगन्यित क्षेत्री-मी है। ये समझा सन् प्रोक्ष्मेत्रानी है केरा सम्बद्ध, केल कुन्यू, अर्थकातः और म्यानवरीके अंक्के विरुद्धन है। भिन्नका, स्थान कुम्बन और क्षेत्र कुम्बन भी सम्बद्धाः स्थाने । सारमानुबन्धः कृषकः सन्तुर, इस प्रकार पान-सम्बंधे धूर्वनेका निर्माण और समारामान्य करके अन्ते वृधिक्ष की और गुणानको क्ला करके क्लिक्ट करे। क्रांक्टर मानके जीने पुन्न दीवकने क्रपुरकी पत्न प्रतास विकास अन्यका और कृतन करे। सह कार कार्यको दिन्ने क्राधिका करी बन्तवर रक्षे और को करमकर गायके प्रक्रमण और प्रकृतका संग्रह वेकाले सम्बंध दिवाले । ईसामदि परि

सक्तमारे, क्यां अञ्चलित और पश्चि

अस्वारकोको पूजा करने वातिये। दुसमें

रिकार किया हुआ भारतों कैलेसके स्थाने

मारे । विशेषा: यूर्ण और बीजको भी एकस

करे । वित्र पूर्व विद्याले बच्चता बनावार अमे

रक्षवर्ण आदिने अलंबन बारके बावरबी

निवेदरीय है। युद्ध और जीते पृत्र समीकारणका स्थापक पृत्रक कृतवृत्त महाकाराज्ञ भी मोन सन्तर कर्मान । बार्गकुम (मनेत्री व मानतीके कुनः) से क्षांच क्षेत्रिकेट विश्वेष क्षेत्र कार्यक्रिके। व्यक्ति प्रकारकी सुरुवांने क्या तथा अवसे गया प्रमाचा हुआ शब्दान मुक्तसुद्धिक विको अर्थित करना पार्विचे । सुचर्च और ग्लोके मर्ग हुए आयुक्त, नाम प्रकारके रेजकारे अल्य पहीच बच्चा, को स्थानीय ही. प्रश्चेत्रकी देवे कारिये। का रूपय गीम, बाह्य और ब्रुवेर्तान सर्वादे भी करने कार्तने ।

कुर्धनकार्या एक रोतक क्या करण पार्विके । एक कम-से-कम क्या कर नहीं हो हो पर तीप कर करनी काहिया क्योंकि अधिकार अधिक कर होता है। होन-सामग्रीके रिप्ते विकास हमा हो। उनसेसे प्रकार प्रकारी करूनो-सम पर और अधिया के अधियां भी अधानियां देनी कार्किके र मारका और उत्पादन आदिने निकास धोलनकाः विकास करना वर्गाते । शानिकार्य का नीड्रिकामणे वालो समय क्रिकॉलपुर्क, फिन्मफिने गया अन्य प्रक्रिकाओं क्रिक्के संस्थानकार कार करना काहिये। मारक आदि कामेंबे मोहंबेट को हुए शुद्ध और सुनाका उनकेन करना कार्थि । अन्य कार्यन अनीह कार्योंने कार्य और भूक कामचे वार्किके । कृत्यूवर विकास भारेके लिये थी, कृत्ये मिल्लमी ह्यू व्यक्ति, बचने, कुरक्त काले अक्क केवल एकते भी क्ष्मन करना काहिने तक रोगोकी क्रानिको क्रिके विस्तानि कार्यो देनी कार्किये । जन्दिहासी अच्छा राजनेकारक पुरान महान् वारिष्टकारी इस्टिलोर रेग्ये थी, कुछ अववा केवल कमाने कृतने हेम गरे।

पादान, उत्पाद और कामन आदिने सुकारिया । हमन को । दिसको कादिने कि नाई पूरा और क्षानीत-पुन्तेके आहरि केवर अन्यार्थनका प्रयोग क्रायम कर्म । रेसम्बरी अस्त्रिमे क्वाप्रक और मधुको अस्तिये सामा पत्री कारे । करकोची आतुर्गिके भी काम्बर निस्ता कारत है। व्यक्ति जीव और निरम्मी क्ष्युनिक्रम कान्य और ज्यास्त्र धरे। वर्गान्यनोह रेग्नारी समानि देखा निहेक्न कर्म पूर्व । रेक्क्ट परिचर्क अस्त्रिक केरल क्षात्रकात प्रथा १००० सरस्ये विक्री हुए सम्बन्ध क्षेत्र-प्रकारेचे सेन्द्र-स्थाननक प्रयोग करे ।

आंत्रिकार-कार्यमे प्रकासारिक समाने रेप्पार विक्रके गर्भ केरणकी असूरित केरी क्षाक्रिके । बारक्षीक्षी चुन्के, क्षात्रामक्षी क्षेत्र एका रेजनेपरिक प्रश्योगी भी अवहार दी का स्थानक है। कुमारी अस्तुनि ज्याची प्रतन्ति क्षानेकाची तथा प्रीकालका कम प्रका क्रानंपाली केरी है। यद, पी. और व्हींको बरकार किरवासर इसमें हुध और बरवास्ते अकल केलन पृथके किया नक होन कन्दर्भ विरोक्तिकोच्छे केनेवास्य होता है। साथ समिधा अर्थको प्राप्तिक अक्का पौक्रिक कर्न भी बारे । विशेषकः प्राचीकृतः द्वीन करनेयर करण afer accordance field gielt fit fluit-क्षांका हुए। वाक्रेकाल नथा आवर्षणका सामक और राज्यीको प्राप्ति करानेकारम है. साथ 🛊 प्या प्रत्यूचन विकास प्रयूक्त सहराता है । क्रान्नकार्यंचे कारण और और आधिकी र्व्याच्याक्ष्मीका होन करना काहिने।

क्षामानुष्यं कार्यने वानेर और आकार्यः

क्रिकार्ट् क्रेमी पाष्ट्रिये । स्वार्त्य-झार्यार्थे कटोले केहोको जनिकालीका हकर करना

a wine feetpeen a 411 व्यक्तिके । व्यक्ति और पुरिवर्णको विशेषकः अध्यक्त अभिनिधि अक्षेत्रका रिवर्णकान्य

प्रकृत होना बाहिने एथा भी उस काम्मे, स्वति क्षाना कर होनाने और नवे हो और काले विकासकार कृतस कर्य अस म पर गया हो, आन्यानीको नह सामंद्रे अंक्ष्मचे आविष्याच्या कर्न करना वार्कि । अवने राष्ट्रवरिको स्थान व्योधानके स्रोपको अस्तिकारिका कर्ण करावि करिक पार्तको । पन्नि प्रदेशं अवस्थितः, परम नर्मान्य और बामकेन कुछ हो। जाने की करी आसराजीकाच्या कर्ल हो गाय, से भी प्रत्यको पह प्रान्तिक प्रोप्तको अवस्थितारिक स्थिता प्रयोग नहीं सामन व्यक्ति । यो कोई भी गर, कानी और विशेषक्रम चंत्रकार, विकास अल्पिक हो, सामेंद्र नका राह्यांत्रिक विरुक्ते भी अविश्वतिक कर्त करके कर्त क्षीय ही चरित्र के चाल है। इसलिये कांग्रे भी पुरुष को अपने दिन्हें शुक्र काहत हो, अपने व्यानसम्बद्धाः स्टालको स्टब्स निकारकार्यः अधिनवार आहेरके द्वारा विका न करे । कारे विकासिक क्रोहरूकी भी प्रत्यन अवस्थित प्रयोग क्रानेक पश्चाताको थुल हो प्रार्थहरू काल वार्गिके ।

मिर्चन का शरकाम एका भी कामनिक् (गर्नहाने प्रकार हुए शिमान्य), महीन्ये-हारा स्थापित किन्नु का वैदिन क्रिक्ने मनकार् संबद्धि एक करे। वर्ष देने रियाका अभाव के बढ़ी सुरूप और क्लो को पूर् दिल-नियाने एक काली चार्कने । महि सुवर्ण और प्लोके अवसंग्यो प्रांत प है से एको है बावकरनी पूर्विक निर्वाण

प्राथनिक पूज्य ही करें। को जिल्हें और कान्यत करनी कविने ! को किसी असमें कोची हो, सरीको अवधिकारिक कार्नि कवर्च और वितरी अंतर्ने असरको है, यह ची चीर अपने स्थिति अनुसार पुरान-मार्च पाला है के अवस्थ पंतरका भागी होता है। उर्ज का कर्मका अस्तुत्र करनेका की कार बड़ी है कानी देता. वहाँ के पर तीन कर इसकी अस्तुनि करें। देला करकी सर्वक कारण दर्जन होता। क्याचे स्थानेता अरक हुआ को सुनर्ग एक अर्थन जान हरन हो, का क्या पुरुष्के है देख पर्राट्ये स्था काके आंगीक रहिना भी देशे वाहिए। करि गुरू नहीं दिलां कराते हो से का सब हता व्यवस्था देशको 🛊 सर्वाक सर दे अक्या flus-weibuit it it i prote film quebuit then from all & is gon in अविद्यो अवद्या व ग्याचार सार्व ग्रामानीस पूजा सम्बद्ध कारण है, यह भी ऐसा है अक्टब्स् को । पुताने कहाते हो पहु सर्व र है है । यो पुर क्षेत्रका पुताने अङ्गापन अस्त प्रस्तानो स्वयं प्रमुख कर नेवा है, यह अनीक पालको नहीं काम । इसमें अन्यक रिकार नहीं करना कादिने। किलीके प्रश् क्षांक क्षेत्रक्रिक्ट क्षांक स्वरं करे क प कते बढ़ जरकी इच्छापर निर्भार है। यदि से ले के कई दिल प्रत्या पुत्र को अवन कुलको क्रेस्सको दूसरा कोई पुना सरे । को प्रकारम कार्यका सामीय विकिक्त अनुसार के रिराम्कर अन्त्राप्ति भारता है, यह परन 🚟 सभी प्रोहम नहीं पहल। इससे क्षकार प्रयोगसन्त्री काल और क्या हो mark \$ 7

वकारि में एक्क्षेत्र क्रानंतरित काम क्षालंड कार्नारक पूजर कारण कार्निये । विद्याली महिनानक कर्नेर कारण है। इससे

जनक क्षेत्र कारी है और कर कर कर करासके

क्रमान बरासामहातमे होता है। क्रान्यक्रके

क्योंन और कार्य काक हो जाते हैं तथा

सक्तोंके सम्बद्ध बुद्धानन उनके दिये

क्यून्याने समार हो समे 🛊 । सम् बन्ध-

कारकोमधील मीले-की मुद्देके समाप हो जाते

है और फिल्लुका कर्न संप्रतिमें प्रकार की

अस्तिर्देश (संबद्ध-पस) हो पाल 🛊 ।

कारका-सर प्रदान कर देखा है । उनकार प्रताना

इत्रम अनुस्ता भी सरके सिन्ने सद्य

terraner men ber å i filtret tilter

केवन कार्यवर भी वह नका-तर ही कहा

पाल है। शरीला आदिनी सारी को को प्रकार गरे हुए अधिकेष स्थान प्रकार

दिवाली देवी हैं। अलिया आदि सिद्धियों भी

क्रमा करते हैं कर के समर्थ है। इस

किथाओं बहुत बाहरेते क्या त्याप, इस

क्रमेका मामाक्र कर नेमेका क्रमूर्ण कावार्थ

रिर्वाजनमें कोई की देशी बना नहीं साही. को

(अंब्लाव ६१)

सनुभी अध्या अनेक जनारकी और यन हीरेको केटनेवाली सुनिक्र समान

व्याधियोक्त क्रिकार क्रेकर और जैनके सुन्ध के जाल है। क्रीक आधिक समान ग्रेटमें पहलर भी मनुष्य किया विक्रती किया-व्यायाचे मुक्त हो बाता है । अस्तर कृत्या भी

ब्यार और निर्धन भी कुबेरके समान हो माता है। कुरूर भी बाउन्हें को सन्तर सुन्तर और युक्त भी जनान के नाम है। यह भूगाभागे निय और विशेषी की विकार हो

चाता है। अनुस नियमें समान और किया ही शक्तमे समान हो भारत है। समृद्ध भी साम और माल भी रस्प्राचन हो जन्म है। यह

प्याप-नेता केवा और वर्गन की नक्की एकान हो जाता है। असे सरोकाके क्यान शीला और समेक्ट की अधिकेंद्र समान कारण कर कारण है। अक्रम केरल और क्षेत्रस्य ज्ञान हे जल्ल है। हह एन सिहतेर क्षाना सीर्वेद्याको और सिंह भी ब्रीक्ष्मको। पंजान आहा-नात्रक हो बाता है। किनी अधिवारिया कर कार्त है—अधिक हेव

कारने सराती है और स्थानी वर्तिका हो जाती

🕯 । बाली इकल्पार कारी धन बाली 🕯 और

बोर्लि गरिकाके समान सर्वतन्त्रकि है

बार्त है। बुद्धि सेव्यक्तार विवासेवारी

पारलीकिक कल देनेवाले कर्म--- विवलिक-महाव्रतकी

विधि और महिमान्य वर्णन

अपन्य करते हैं --क्यूक्यान ! अला में क्याचा, विचारित और वरिता आहि केवल कालेकने कर देनेकर्त कर्मकी इक्कोना महर्ति, केत, अगवन, हमीति तथा विकि वनल्यांगर । जीनी ओवरीने इसके इन-सरीको दिवशक, नन्द्रेशर, बहुवासर

अंगर में ।

समान दूसरा कोर्ड कर्न नहीं है। यह किया और प्रश्नीत जादि गर्नेश्वर, बारास्थ्याकी अनिसम्ब पुरुषसे मुख्य है और सम्पूर्ण केन, सेन आदि नहारान, वि.स. घस,

हेकताओंने इसका अनुसान किया है। इसा, क्यार्क, राज्यत, जून और विस्ताय—इस मिच्यु, सह, इनार्यः, स्वेयम्पालः, सूचाँदि सामने अकान-अवस्थ वह प्राप्त करनेके दिन्हे १९४ - ६ संदित्त विव्यक्तातः । <u>१९२४ मध्यम् । १९८८ मध्यम् । १९८८ मध्यम् । १९८८ क</u>्ष्यम् । स्वति क्षयम् सम्बद्धाः एक्षे ।

इस विधिया अनुसार किया है। इस विधियों सामाने। विधि क्षेत्रक कामाना एके। है सम वेगात देशानको साह कुए हैं। इसी कामोद्धारकपूर्वक जार कुछ कामाना विधियों स्थानको स्थानको, विभावों विद्यान को। श्रीतकानको वेथार दिश्यको विभावको, स्थानों कामाना, इसामों जाना कामों स्थान कुछि को और अपनी इसामानी और प्रभावको कामेराकानी जाति। कुछिकोड स्थित साम-आर्थन करे। सरपक्षात् कुछिकोड स्थित साम-आर्थन करो । सरपक्षात्

वैत्रवाद्यम् कालो विद्युक्तवा वित्र और दिवाको कान व्यास्त्र प्रकृत के । वित्र व्यास्त्रीय काला प्रत्ये वही वित्रके-पृत्री प्रिके-पृत्री प्रत्ये स्वर्था काला प्रकृति क्ष्मि-पृत्री प्रत्ये स्वर्था काला प्रकृति क्ष्मि-पृत्री काला कालाव पूर्वणांके रिक्षे साम-आर्थना गरे । सरप्रशास् विकासकारण-जन्मके कार्युक्ते स्वयुक्तिकारित मह विकासिक विकास कार्युक्ते कर्युक्ति करे और समय प्रकारणपूर्विका आराम से । औ पूर्व सम्बद्धि साम्या पूर्व रिक्षुक्ति के । यह विकासिक अप्राथित कार्युक्ति के । यह विकासिक के । युक्त प्रकारण प्रविद्धार के । यह विकासिक के । युक्त प्रकारण प्रविद्धार के । विकास विकासिक कुल्ला प्रकारण प्रविद्धार के । विकास विकासिक कुल्ला क्रान्यूक्त की कुल्ला प्रविद्धार क्षा प्रकार विकास के । विकास कार्युक्त के कार्युक्ति । प्रविद्धार विकास का ।

स्ट्रिक्यां सिम्बुक्ये कारणकारतं हथा निकृ प्रतिक्षां एवं पृज्यानी न्यानमा करके व्यवस्था क्या—कहरूवान । प्रति स्रोई व्यवस्था क्यानिकृ य किले से हिल्को क्यानम्य ज्यान, अति, सूर्व स्था आवस्यो व्यवस्था क्रिकार पृज्य करमा कार्यिते। (अवस्था ६६—१६)

सुदा सुराविक विभिन्न पुर्वेक्टर क्या

करे । एक अप्रैर काले अनुरु और गुलानकी

क्षा है। अरुपा नहींने और निर्मात क्रम

निषेक्य करे । कार्निका करिका चेन

योगके अनेक घेर, उसके आठ और इः अङ्गोका विवेचन—वप, नियम, आसन, प्राणस्थाय, दशविय प्राणीको जीतनेकी सहिमा, प्रताहार, धारणा, ध्यान और समाधिका निरूपण

अत्याद्वार, भारका, भारत कार सम्याधावा जिल्लामा वीक्षणे का—कामा ! आको कृतिके समाप आवस्तीय है और इसे वीचे अत, बिच्च और कार्यका स्थित कार स्वानकृष्टि तुम है। अब मै अधिकार, स्टूम कार्यके कुछे कुनाव्य है। यह स्था अह, विश्वि और प्रयोगकात्तित वस्त्र सुर्वस

मोनका वर्णन सुनन जवल है। यदि चोच- कारवेजिक किंप्लेची ओरवे जिसका स्व आदिका अध्यास कारोने पाले ही कृत्यु हो। जिल्ला हो नक हो, हसीका केलने अधिकार सन्त्वको कृत्यकाति २ होनाः गर्दे । संगाना यह अधुरा, कावा कारण, काके रिजे प्राचल समय, सम्बन्ध तथा अस्टि केन्द्रेका सरक्रम क्या है ?

उपान् गोल--क्रीकृत्य । हम सब प्रकृतिक बारस्यकोर प्रकार हो । गुण्यास यह अस महार ही हरिया है, इसरियर में इस अप कारोवर कावल प्रधान कार्युग्त । कुन क्षावित हेकर सुधे। जिल्ली दूररी gliedige freige ju von f. bet fürreill बराबान क्रिकों के निवास वृति है. अनिसे रिक्रेयरी 'मेंग' कहा गया है। यह मोग यीव प्रकारका है—क्याबेन, स्वर्धनेत्र, कार्याम्, अन्यक्रयेन और व्यक्तिमः। **प्रभा-कर्णे** संभागक प्रकार क्**ला**र्जने विका क्षां विकास किया को अन्तरी स्था है. अनुसा नाम 'बन्धकोग है। जनकी बहुँ वृद्धि का प्रजासनको प्रकारक ने में स्था मान 'स्पर्कायोग' होता है। यह स्पर्कायोग क्रम क्याफ़ क्यांतर रहित हो से 'सामनीन' Marrier \$1 forms arrest Profe कार्याकार राज्येक किलीय (शिलेकिन) के वाता है, इसे अन्यवनेत्र' बद्धा त्या है; क्षतीक का समय सहस्तात को कार नहीं होता। किससे एकमात्र उपनिवृत्य दिन्द क्षणाच्या विजय किया करण है और बनको पूर्ण दिल्लाची हो जन्मे है, उसे 'महामोग' करते हैं।

वेशी और सने को स्वीकिक और

मान से जनुन्न आकारती होगा है; अत: है, हुगरे किसीका नहीं है। लेकिक और आय योगपा ऐसा कोई सामन कराएने पारलीविक सेनो किवलेंके देखेंका और रिको सीठा सिद्ध किया का सके. जिससे कि ईक्टरके क्योंका सक हो नर्शन करवेले कर बिरफ होता है। जल: मधी मेग आहा क m: auglieb wer gift fit wer, frem, क्रांतिक आदि अस्ता, प्रकारका, अनक्त सरका, जान और स्थापि -चे विद्यालये योगके अन्य अन्य नताने हैं। Arriff, Springer, Springer, Street, Miller और समाधि—ने ओडेंने चौराके छः सक्षण है। ज़िल-क्रमारे इसके पृथक-वृत्तक स्थान कारने गर्भ है। अन्य दिव्यागर्गामें, विशेषकः कार्यक्रम आर्थिन, योग-प्राथ्वीम और किनी किनी एक्कोंने भी इसके राज्योंका कर्मन है। कांहेला, पाल, आलेब, प्रश्नावर्ष और अयस्थि — इसे सामुख्येने गाम कहा है। इस प्रवास का पाँच अववद्योक बोनने कुळ है। क्रीक, संसंघ, तथ, जब (सारकार) और प्रक्रियान—इन परिव वेदारो पूक पूर्ण केराकुको नियम महा नक है। सत्त्वां यह कि निवन अपने अंगोके केरने पांच प्रकारका है। आसम्बंध जाक सेव कर्ष गये है—जनियक आगन्त. क्कारण, अर्थककाशन, औरमान, केमानन, Serfences, क्वंड्रासन और अफ्री व्यक्तिके अनुसार आसन। अपने शारीगर्ने प्रकार को को कानु है, उसकी प्राप्त करते हैं। को रोकन्त्र ही उसका आचान है। उस असरवालके और वेद क**े को \$—रेक्स**, कृष्क और कुल्ब्क। सरिकाके एक किताओं कुलाबर का बंद करके सुरारेशे

इत्यांका क्यांची बहर निकार । इस

phojon print a general and a section of the section क्रियाको रेकक कहा नवा है। वित कारे भोका है।

गानिका-क्रिके प्रशासक मन्त्रे सरीनको योक्तरेको चारि भर है। इससे अस्पेक प्रान्तवी किया होनेके कारण हते 'पुनक' बाह्य गंधा है। यन सामक बीतरपार अपन्यो म नो बोदन है और १ कहरकी बायको प्रकृत करता है, केलाड भी हुए बहेन्से जीति अधिकार भागमें रिका रहता है, अब उस प्रत्याचानको 'कुल्लक् ' मान विका भाषा है। योगके साधकरणे काहिने कि वह रेजक श्तादि गीची प्रान्तवायोग्यो प से व्यून अन्दी-

व्यक्ती करें और न व्यक्त नेरके करें। बाधको रेक्ट जान हे अन्योक्त अन्य अध्यास यहरे ।

रेक्ट अधिने मार्गकोकन्त्रके के प्राचापायक अध्यक्त मिला काम है, औ क्षेत्राचे अक्षप्रकारक्ष करते रहत वारिये - यह सार सेनावासमें करानी रखे है। सरिक्ष अर्थानिक सर्वारे अन्यवस्था पार अकारका पूछा राजा है। बाका और गुर्मके किमार्ग---ताननवर्त के केंद्र बनने हैं। कर भेदों वेंसे को कार्यक का बारिया प्रकारक है, चंद्र प्रथम प्रदूषका <sup>क</sup> संदूष्ट नाम है; प्रत्यों बारक काराई होती है। वश्यक प्राप्तानान

है, करने क्लीस नताई होते हैं। काने नी शेष्ट्र जो सर्वोत्त्वह स्तुर्व र अन्यन्त्वन है, बह सरीतमें स्केद और बान्य आदिका जनक

हिर्माय अध्यान है, उनमें चौचील नामाई होती

है। उसमें केमीका प्रकाशन सुरीय क्यान

नेपोणे अध्यान, प्रत्य, प्रतीत और मुख्यां आदि भाष प्रयाद होने हैं । युटनेके चारी और अविकास-सामाने न स्थान समाहे और न सहर कीर-और पहली बचारे। बहरेकी एक परिकारको किएकी देशका ब्यूटबर्न कवारी है, का जनकात कर एक जाता है। मानाओंको समान आक्ना माहिने । स्ट्रमान क्षक क्षेत्रके अञ्चलक्षित्रकृतिक आकाराज करण कार्यने । प्रत्यानानकं के नेतृ कार्यने भवे है— अगर्थ और सगर्थ। उस और कार्यक्ष किया किया पद्म जानस्थान 'अन्तर्व' कहारामः है और उप तक धानके रक्षकेत्रकांक विशेष कार्रवाने प्राणाकांको 'समर्थ' कको है । अनुस्रीहे समर्थ प्राचानाय मी गुला अधिक जारन है । इस्रोविने मोगीयन News most answers form with the

कंत्रीके अंदर आव्यक्त्यनित रोक्स्स.

बर्वकर-वे रस उत्त्यात् है। जान प्रवास क्षांत्रा है, प्रतिक्रिये क्रमे 'शामा' कार्डी है। क्रे कुछ चोजन किया आहा है, उसे की बाह नीचे से जानी है, जानते 'अपना' कहते हैं। के क्या सन्दर्भ अहींको बदानी हो करने कारत रहती है, अस्तर बाम 'कारत' है। की नाव वर्षाच्यानीको होतिस कर्मा है, उसकी

'क्यन' संक्ष्म है। से पाप सब अहतेकी

प्रकारिकाले हैं। प्रतिस्की कालओवर विजय

पानी कामी है। प्रत्ये, शंकान, समान, अपने,

ध्यान चान, सार्व, कामल, बेसारत और

प्रश्नातक अर्थ अधिकृतको अस्य को हुई सक्का कियो हक्ता स्थान है। यह प्रत्याकको देश, अस्त कीर संस्थान परिचल है।

<sup>🕆</sup> बेगाहको कहर्त प्राप्तकारका करेकर हम करूर दिया गया है—'प्रश्लासकीकाकोको पहुनी अर्थात् वर्षाः और अध्यक्ता विश्ववद्यः वेषानेकाण प्राम्पूयः चीवा है ।

सम्बद्धाने से व्यवसे हैं, यह अपने का और सुन्दें क्षेत्र मेंच व्यव से में गरवाने इत्यनका क्षेत्र कार्यके 'समान' व्यक्तनकी है।

e marketine e

बुक्तके पुरू कार्याने कारणपुर कार्यके पाल कहा पता है। अंग्रि कोलनेक कारारों 'कृषे' कारक मामूकी विश्वति है।

श्रीकारी पुरुकार और मैचवारी केवला मानद वाक्षी रिजी है। वर्गनर वाक्र कामू प्रान्त्वी वरोरचे बच्चा कामे है। या कुरुवा प्रतिनको भी नहीं क्रोपुर्वतः बानको जन्मको साम हार व्ह जनमा पर र्शना प्रमान के भागते कुछ है बाल है. हान बाद करावेच्य हाते क्षेत्रीयके क्षाप्त पर केया है और इसके वारियार राज बारण है।

जानक विकास करते के स्थान के काली प्रकार क्षेत्रकारे विद्वारिको अन्तरी प्रकारे हेर्च । पहाली कार पह होती है कि निवा, जूस और क्षानको साथ करने अन्तर्भ है, अधिका भोरतन कारनेकी साथित हो जाती है जीर विकास के जांचा करण है। क्रमेरचे क्षेत्र सेर्वन्त्रम वर्षम है । प्राप्त कार्यन्त्रम प्राप्त प्रकार क्षेत्री है। इस्तरी प्रकार करना है। क्रारचे निकास असी है। समस्य रोजीका बार्ड हो पाल है। पार, रेल और सीम्प्रेंकी कृष्टि होती है। वृति, केळा, कुलका, विभाग असेर अन्यक्षता असमी है। सन, जानाविका, बहर, बान और हान आदि जिल्ली भी संस्था है—हे प्राथमको स्टेन्स्टी प्राथके सी ब्रास्ट नहीं है। अपने-अपने जिल्लो आसक हुई हरियोको नहीरे इटावा से aee'रे भीतर निरुद्धीन कारता है, उस साधारको "सरकारा" बडाते है। वस और

इत्तिकों ही पर्युक्तको स्टब्ट स्टब्ट अस्ति है

कार्यकारी है। वर्ष क्यें बंधवें रखा कार से

से स्थानको प्रार्थित स्थानको है और विकासको

क्रान्डनेकार्गः क्रेम्पे है । इस्तरिक्ये सुन्तरकी इत्या रक्षनेकाले कृतिकार् नुकरको व्यक्ति कि यह अन्य-वेतांन्यका आराम के इतिस्थानी क्ष्मांको सीच ही कार्यूने करके रूपे ही आन्त्रका स्थान करे । विकास किसी स्थाप-विदेशने spine—tank sin-freind for करका—को प्रकेशो धारमा या लाग है। एकाम्य दिन्हा ही प्रधान हैं, कुरूरा नहीं।

with get motel fales the fearers

2 : Stock freifen gebreite merrerett हैनको क्वानित हुआ का का स्थानने प्या र क्रे के व्यवसार्थ सिन्दि समझ्या बाहिये अस्त्रका गाउँ । अन् व्यक्ति आरमानो हो रिका ging &, purfreit merente arrenteit क्युके और करते । अंच कामधी कारण क्षाके है। ब्यानों जो विन्तापन का मतु काम गमा है। इसी मानूने श्यून प्रश्य क्षारकेकर "ब्याएव" पति जिस्स्ति होती है। 200: Reduction forms the former sectors विकास वैक्रिक कारत है, क्लोकर नाम 'करन' है। क्षेत्रमे विका हुए जिल्ला को बोकाधार कृषि होती है और बीमने दूसरी कृषि अन्तर व्यक्ति कारणी क्षा क्षेत्रकार वृत्तिका प्रकाशनायों क्या रहता. यहन 'कहनारत है। कुररी संध प्रमाननेको क्रीक्रवर केलल appropriet under beier fewer & कार करना कांग्रेने। ये ही सम्बंध नाम कोप है। यह अधर्यनेक्षरी शुनिका अस्तिव क्रिलंब है। इस्ते अस्तर दिल्लोकी की पान

क्षेत्र है। में केनी दिल्क और दिल्प सन्दर्भ

कुर्वने नवह है। बुति, न्यूनि एवं कार्याने

क्षा सुन्ध गया है कि दिल्का और शिक्ष

न मेरिया विकासिका क

416 सर्वच्याथक, सर्वद्य उदिल, सर्वद्र एवं कान व्यासायरके सम्बन्ध विकरपालको विका सहस

स्परीते निरक्ता प्रकार काने खेळा है। इस ध्यानके से प्रयोजन जानने स्वकृष । सहस्य है मोल और कुमरा प्रयोजन ई अमेल्ला आहे

सिवियोकी समल्पिता। ध्वाना, ब्यान, ब्येय और कान-प्रयोगन—इन ब्यांको उन्हरी

प्रया स्थानकार ओपनेना पुरुष कोनवार अध्यास करें। जो आप और वैरान्यके सन्तरम, ब्रह्मान्, क्रमान्त्रेय, मन्त्रप्रधीत

मेचा स्वय काराह रक्षनेकारत 🖫 केवा 🖩 पुरुष भगता कथा गया है अर्थान् नही बाध कारनेमें सपास्त्र हो सम्बद्धा है। भाषकार माहित कि का सकी

शक्तीनर किर बाल करे और कानके क्या जानेपर पुष: तम बारे । इस तक का और ध्यापमें तनो हुए पुनवका ओन जानी हैस्स होता है। बाग्ह प्राथमकानोकी एक कारक होती है, बारह ध्वापमञ्जाक ध्यान हैना है और कारह जानको एक सन्तर्थ बढ़ी रुवी 🕏 समाधिकी योगका अस्तिय अञ्च क्या गया 🕯 । सम्बन्धिने सर्वत वृद्धिका प्रकास फैलमा है। जिस प्रयानमें केळात कोच ही

अर्थन्यारे जाता है, काल विकास

को 'लक्कि' कहते हैं। को योगी क्रेयरे विवादी व्याप्तर सुर्विवरकावने को देखता है और कुले दुई आगके समाय गाया ग्रांस है, यह 'सम्बन्धिक' बहुताला है। यह प

कुल्ला है न ब्रेक्स है, न केल्ला है न देवाल

है और कारकारकाओं सुन्य-सा हो जाता है,

है, न ल्लांका अनुभव करता है न वनसे संभारत-विकास कारता है, व कारते अभिनामकी वृत्तिका क्या होता है और प नद परिक्रमें द्वारा ही कुछ संस्कृता है । केवार जाति किस सारा है। इस सरह निरुक्त स्थितिका हुए योगीको सहाँ रन्याचित्रं बद्धा जाना है। जैसे बादाहित अवस्था रका कुश्त क्षेत्रक काभी दिल्ला नहीं है—निकास करा गाना है, असे सरह

काराविधिक एउँ विक कोची भी उस सम्बन्धि राजी विकासित गरी होता---सुन्धिरूपानी विकास स्थान है। इस अवहर ज्ञान केंग्जा अध्यास करनेशले बीगीके नारे अन्तराज प्रीप्त नक के साते हैं और सन्पूर्ण विका भी भीरे और दर हो जाते हैं। (Breater \$40)

योगमार्गके विष्न, सिद्धि-सुक्क उपसर्ग तका पृथ्वीसे लेकर शुद्धि-तावपर्यंत्र ऐश्वर्यंगुणोंका वर्णन, शिव-शिवाके स्वानकी महिमा

उपनन्तु कहने तै—सीकृष्या ! जानस्त्र, । दुःशः धीर्वमस्य अगैर विश्वसासोलुक्ताः—धे स्त तीक्ष क्यांक्रियों, प्रकार, स्थान-संद्रम, मोगसाक्यकों अने धूम् पुरुषोके किये अनवस्थितविकता, अस्तव्य, पार्गन-दर्शन, चोचनार्गके विद्या को गये है। " सोरियोंके

बोक्टर्संग, सध्यिक्क्ष्रंके ३०-ने सुक्रमें के क्वरत्तक विकासकार्यको स्रोतकार अन्यत्व कराव्या ग्रह्म है अहैर ३१ में सूत्रमें जेप विश्वासमार्थ मंत्रक नित्र जनन जीनकार को नने है। बिल अहाँ दिलापूर्वानमें दस प्राथमिक आसामि सरावे क्ये हैं। अभी बंग्यारीकार्यक अम्प्रताबीयक को संद्र दिया गया है और

सरीर और विसमें को अस्तानामा काम होते हैं, के सिविके सुक्क है। असिया, आमा है, समैको नहीं 'शहरून' कहा गना है। कर, विस और क्या- इर वस्तुओंकी विकासको को दोन अपन क्रेम हैं, अनीको क्यांचि क्यांचे हैं। क्यांक्रेयते इस कार्यकोची जनति होती है। असमब्दनीके कारम क्षेत्रके लाक्केका न हो धार 'प्रसम्' है। 'का है का करें है' इस करन इभक्कोर्टिने अध्यान हुए जनना पान 'महान-संसर्व' है। कामा वर्जी निवर व give at acrestius/street (forest) अधिन्या) है। योगवानी वाक्सीत (अनुसम्बद्धन्य) को मनवरी कृति है उसीको अरबद्धार्थं व्यक्त सभा है। विकरितातावनाते पूर्व कृतिको 'कार्रित' कर्का है। 'कुक' क्यांते 🛊 क्यांको, उत्तरंत क्षेत्र केव 🖫 आधारिका, आर्थिकीरेका और आविदेशिकः। सन्त्योकः किल्ला को अञ्चलकोता कृषा है, को अञ्चलका **इ**ंक जनकृत्य क्राविते । पूर्वकृत क्रावेकि परिकासके अरोगमें को क्षेत्र अर्थात अस्ता क्षेत्रे है, इसे जानियोधिक हुन्स बाह्य एक है। विन्तुन्त्रम् अप्य-सूच्य और निम अर्थाहर्ते औ कड़ जार सेना है, और अल्डिनेटिक कुन्त महत्ते हैं। इक्कार अध्यात क्विक्से करवे मी क्षेत्र क्षेत्रा है, क्ष्मिका क्रम है 'हीर्चनक' । विभिन्न विकास के सुरस्का भ्रम है, नहीं 'जिल्लानोस्पात' है।

योगपरायक योगीक इन विक्रके काल

सम्बन, कर्ता, दर्शन, आस्त्रद और वेक्स-वे कः प्रकारको निर्मकृती ही 'प्रकार' प्रकारको है, जो जंगशस्त्रिके अक्टबर्की कारण होती है। को कहती अवक्षा पुत्रम हो, किसीकी ओरमें ही, कुरवारको रहा हो, बहुत हुर हो अधवा धाननारे हेरेकारक हो, जरका ठीक-ठीक प्रतिथान (अन्) हो याना 'त्रतिया' कारकार है। प्राप्तिक प्रकार न कार्यका भी राज्यमं प्राथमेश्वर सुनानी देख 'शनक' यहा गम है। समान केवारिकेटी कारीकी प्रमाण केला 'पार्चा' है। हिला पहार्चीका floor flecht stoock fleunch ber 'sjele' क्क रामा है, किन्त रागीका कार जान क्रेमा शास्त्रक व्यक्तिका है, अन्य वारक्षेत्र प्राप्त हिन्स राजीका नक्षा प्रश्नाकोष्टराकोर गामादि विका कोचीका अनुभव 'केइस' सामी Personni & e

निर्म कोनीके काल स्वर्ग की ना क्यांच्या हो जारे हैं और बहुत-मी चल्हरे क्रमा करते है। प्राप्त क्रमानुसार सामा प्रकारको प्रपुर सरको निकासको है। सब प्रकारके रकावन और विका ओवधियाँ विक्र क्षे पाले हैं। केवाइनाई इस मोलीको प्रभाव कानोर पानेकारिकम सन्तुनी देती है। योग्योग्येक्टीक एक देशका की नाकारकार हो काम को मोहाने कर जान जाता है — मह पैने सैचे देशन था अनुष्यम निरमा है, कारी प्रचार है कनेवर के दिल्ह जनगर्ग (बिह्न) जन क्षेत्र की हो सरकता है। कन्नना, स्वत्यात,

मिन्नेन्त्रप्रभू में जीनम्बर द स और दैसंस्थानो क्यांन्य का एक एक है। बेलाइस्टें क्या और मेहरर---- में हे पंचाह राज्य अलगान है जह नहीं पंचार केशन करने एक है अस्तरूप नाम पान है; कार ही इस कारने अस्तद्ध' को भी एक अस्तरकार अपने दिया क्या है

a संवित्ता वेत्रापुर्वता क

Production of Contract Contrac मान्याक्ष्म, कुञ्चनमा, कुणकारा, कमा कारको उठा रोज, करो हो बाग, करवार प्रकृत करना —ये व्यक्तिय देश्वनके अस्य गुल बाराने गरे हैं।

पंतरका निकार आया, इन्द्रम काले हैं। दिना जिल्ही आहरताचे प्राप्त क्रमुख्ये की ही पानेचे क्रमधं होता, इस संस्थाने कही पहें बड़ी सरकार दर्शन होता, यहां आहिते दिया आहिले एक्कि क्षेत्रा---वार्थित ऐक्किक अवव अञ्चल गुल हैं।

शारिको अभिनये प्रयास कारण, अधिनोहः कार्यते हैं । राजनी कार्यकात भाग हा हो जाना, चरि हका के से विका किसी प्रकार का कार्यक unter ten ar bied uffere gire, पार्थिक क्रमा अधिको स्थापित कर देखा. हायाँ आन सारम करना, वर्षाको सामकर

वारिका सकतः, पृथ्वी, कार, अधि और होत्य, हावने वायुक्ते काह रोका, अपूरिनेक मायु—इन पार जन्मोने प्राप्तिको पान्य असम्बन्धी घोटाई पूर्वको भी गरिका घर कारणा, विस्त अध्यानिक एवं अन्तेत्रर गण्यामे केल, एकावात वाकुरस्ताने ही हारीरका निर्माण क्षार लेका—में अबद गुज सेकार देखनंद कंकन गुजोक प्रथा बनीस हो कारों विकास करना, पुरुवेका ही जाते हैं। विकासि वान्यवानानी देखनीई से क्षे अमोज्य गुरू स्थिप्तर विश्वे हैं । प्रतिस्त्री क्रायक्त व हेपा, ह्रीयुरोका विकास व देश, आकारणे इकानुस्था विकास कारत, प्रान्तिक स्थान क्रिक्टिक स्थानक क्रमाने है सलगांकको जारण करना, निया क्रेस-आकारको लांकन, अन्तर्व सरीरमें विश्वा पानुनारे भी पानेची हुन्छ हो. जान्या जान्या निर्मात कार्या, आयोग्याको विश्वापी मानदार प्रत्य हो नाना, नात, हेम और धीरें। होना प्रान्त हेना और विरान्तार बायु—इन और सरवंके सरीरको बारक होता—ये आह एक अर्थिक वर्गात पुरुषेते went bem bijen mit, dem afte mer ferent meden pit \$1 & mefen & क्षांत्रान्त्राको १५४के तुर्व है। यह सामृत melium fereiger it eines weite bereite gefehren berei f. getten ber et. 'अल्पर' (अवकासन्तर्मा) हेवर्ष भी

इन्त्रमुक्तर वर्षी बस्तुओंकी उत्तरक्रि, कर्ज कर्ज कर्ज निकास साम, सरको व्यक्तिका कर रोजा, अनुस्ते गुरू अधीवा कृतिन क्षेत्रत, वर्णके अनुस्त्य विकास व्यक्ता, राजको प्राप्ते कर रोजा, सदा क्रिय प्राप्ता रिया और व्यो-का-को बार देवेकी क्षानानका औ काँन क्षेत्र और एक ही जानसे सन्पूर्ण क्षेत्र, मुक्ते से अब आदियो क्या रेका संस्तरक दिकारों के —के आह मुख तथा तेन और कायू—ये के तन्त्रेते पूर्वेक प्रतिकारकारी ऐपूर्व-गुलोके पार्वरको स्थ लेना--वे आस पुन करवेच जिलका अकृतनोस होने है। पापरना हेक्टीके अन्तेता मोनक पुन्तेके साथ हेक्ट्रीपुन अवस्तिता गुन्ताहे युक्त सद्धा गाव चौबीस होते हैं। ये सीबीस सैयन देखबीर है। यह च्यानेड ऐसपीरी अधिया मुख्यालय मूल करे गये हैं। सनके अन्तर वेजकारी है। इसे 'करत देवते' की बाहरे हैं। वेजक, क्षेत्रा, प्राणिकोके भीतर क्षणभागे प्रकेश कर - बीटल, क्षरेटल, एकेन्टल, श्रेतारके बच्चमें करता, विका प्रकारि ही करीर आसिके महाना । इस्तेयाले समया प्राणिकीयो पहला करना,

कारको प्रत्या रहत्या, पाना, प्रमुको बीतमा । गुर्चो तथा चोन्त्रेको को सुनको समान स्थल राधा कारणवर विकास कारण—में साथ देखा है, को ही कारण कोमनिर्दित कार होती

शहेबकारकार्याची हेक्क्वींट शायानीय हैं। है। अंकाल और साम्यूबर अनुवाद कार्याची शहंकारिक ऐक्षरंको ही 'प्राम्भक्य' भी हुन्छ। हो से यह केनसिट्ट मुर्टन हकाक्सर काले है। कालाना केवनोट पूर्णींक सन्त

A CONTRACTOR OF

इसके अपन गुरू निरम्बर क्रमन होते हैं। बहुत् आविकारिका देवांबीहे है है हाना मुख है। संबाह्यसम्बद्धिः वृद्धिः स्थला करका, कारण बारण, बेहार करण, सबके उन्हें कृत्या अधिकार कारीय कार्या, प्रातिकारी

विकासी हेरिया कारणा, कारणी अनुसार होत्या, पूरा सराहरी पुरुष्क गर्ध संस्तानकी रचना कर रेना तथा चुनको अचुन और अनुनको शुभ का देख-यह 'स्टेस हेश्य' है। प्राच्याच्या हेवाचीह पृथ्वीको विकासक प्राचीह बोल्ड पूज होने हैं। इस बौद्ध देखनंको हो 'प्राप्त देशवे' की काले हैं। इससे प्रमुख है चीन हेहार्ग, विको प्राप्ता भी स्थाने है। talles are "free beef" \$1 this प्रोक्षीका पालव अधिक अन्तरीय है । उस प्रमुखे केवान-पहेचों न के प्रमुख पाए पहले

क्रांच्ये ईक्टरप्ट की करते हैं। इस स्थान दुर्जने लिया हुआ हो--ऐसे स्थानने औ विरुक्ति प्रान्त स्टेरिक्युको है। दूसरे स्टेर्ग को वोज्याकार को सरक वाहिये। प्रवस्तानी भूति काम सरको । में मार्गा निवास निर्देशकों - कैरक्युकांड मीचे, क्रांगीके निवास, मोर्गारीकां श्रीकारिया है। इसे पत्न पैरान्याम पत्ने, धौरावेयर, भरी-मद और समाजे प्रकारकृषेक रोज्या बाहिये । इस असूद्ध सरका, गारी वर सद्वाने बीकरें, उससे हुए आविकारितक गुजीने विकास किय असरका बद्धानमें, औरह आदिने अनिहाससी और है, उसे सन्पूर्ण कामकारोको पूर्ण विनिधा स्वापनो की कोनान्तार न वही । कस कारीयास्त निर्मय काम देशने वहीं प्रधाने अभीतीक कह है, राष्ट्री कारत रिस्ता ग्रेला ।

है और न पूर्ण हो अस्तार पूर्णतमा पर्यंत पार हर्मा है। व्यक्ति चेनाम में करते है।

विकार । इस बोकानी पूर्ण और पीरांग्स क्राचीन करके अन्तर्थ को मोधनार जाति nieti i क्षा में योगके प्रयोगका वर्णन क्रकेल ( क्षाराजीक क्रेकर कुने ( कुणकार है। कुरुदेश है, प्रमुख्य दिख्या

केंश अवस्थि हो। प्रमुक्तम एकान हो, जीव-मानु य पहले हों। कोलवाहरू य होता हो और फिली mark water a 9-44 tend क्रिकी-वारी सावार पारित्यों नाम और सूच क्राविके समाविक करके बड़ी कुन विकेश है, dates and recent and fafter Afrik राज्य है गाना बड़ों कुछ। कुन्द, स्वीक्टा, सार, कार और फुल्की सुनिधा है। किर नहीं should arrest to a artists from, अन्यक्ते प्राचीन और सुनी पत्तीके केन्यर केन्द्रकाल नहीं करना कार्क्षि । वर्षा परित और पंचार भी हो, स्त्रीय और दिल्ला प्रापृत्रकेको अधिकास है, यह पत्र विभाग बीक और बीकान्यको अनुस् कारणीयन्त् है। जानो हो जानती सम्बन्धन हो सबा की

क्राची हो. विका और कुमरे भरीर दुनिया हो, प्रथमित्रे देवता, असूर और समाजीके अर्थी हुई हो या अधिकार रोगका प्रकोष हो,

· Miller Spream A \$100 to \$100 t

अधिक केंग्रन का रिव्य गया है क अधिक परिवासके कारण वकावट हा है। या गाँच अल्ला किलाने कार्या है, अभिन्य पुरस-मान साथ भूते हो एका उस च्या जनमें मुख्यानीके कार्य आधिने राजा हमा है। का कल्पनों की को चेन्द्रपत्तन नहीं कारण कारिये ।

Perrie army-figur white out मीरिक है। ये क्वांति क्वाचेन हजुरिक मेहा करना हो तथा के बीवन स्टब्स्ट संस्त और प्राप्त है को करेन आकारोज है. क्रांच्ये पोलस्थालये तत्त्व होता क्रांक्रे । परायर और गाँवन क्षेत्र काहिये। काहित और व्यक्तिकारण आहे से फेल्स अवस्थ है, क्रेस्पर भी अभ्यास व्यवस काहिले । अस्त्री अन्यानीकर्वेष प्रवासनीक्षी क्रायानाक्षी क्षानकः प्रमाण व्यक्ति अन्तर्थे गर्धन, काल्य और क्रमीयो प्रीची रहे । क्षेत्र और क्रे रुपियक गर्द पुरु न हो । सिर कुंक नुक्क केवा हो । वीताने वीतान प्राप्ती म बारे । द्वीतांक श्रमकार्गा विश्व हो विद्वारों स्थितक पासको राजने हुए, एक्किने केचे अव्यक्तिको असेर प्रकारनेनिकाली एआएकेस योगे जोगंस जल दिया दिल्ही पार्ट अपनी बोनों गुजाशोको रहा । जिर राहिने रहरकर भीति ग्रीतको क्रेबी को और कर्ताको सामेकी ओरडे सुविधर रेको हर नारिकाके अञ्चलका होहे क्याचे । अन्य विकासनेकी अनेर वृद्धियक य करे । प्रत्यक्त नेकार बेकाकर क्यांकके स्थान निकास के

ज्ञान । जनमे जरीनके भीता प्रकार-महिराने

इक्य-कारणोर आजन्तर धर्मनीनवैश

प्रत्यान विकास विकास करोड स्थान-क्यांके क्रम करका पूरण करे। क्रमकर कामे, मरिकाके

अवकारणे, व्यक्ति, कार्यने, सारके क्षेत्रे

क्रिकोत, चौक्रोक कल्याच्याचे, क्रारेसले,

कार्यान्त्रे क जनकार्वे क्रिक्का विकास करे । Person aufer Personia Rook machifere Chilinia रूप अस्तानी सरका सक्ते की कारण के विश्ववाद्य क्रिक्की कारण करें। tion, agén, vigni, tions, prince क्रमण प्रेक्षणक क्रमओ आस्पूर्य Record Prints School party spirit शायक मुख्यक, सुन्तर, विकास, तक आरते. पार्वोचे । क्षेत्री भौतीके प्रवास्थानी हैक्का were \$. in Proprie trees Springer \$1 words from all some \$1 works क्षणकः अधिक और उत्तर करनों से को है. के निवासक समाय होतियांत है। अपने वे करिया कर्न है। और वह अदिया है। केरलक कमाने को होता प्रकार है. विकास (as) के सेन्द्रर (as) एक्सेंड क्रासर सम्मान- अस्तुन्त है । यह यो कामत है, कामती कार्यक्ष पुरायामाने कान्द्र का अन्त्रीका हुए है, जिल्ले 'क' से लेकर 'ड' लक्के बारा अध्यय क्रमणाः अधिका है। सूर्वके समान् प्रकारकार इस क्षानको है। हुन्स क्रिकेट अपने अवन्तं भीतं साथ साथ साथ साथि । सन्दर्भ मी-इन्प्ले प्रचार प्रत्याप करणके का करीका विभाग करे। असे कारकः 'ह' से लेकर 'वा' सकते अकर अधिक है। इनके बाद कीवेवी और काराने काराके क रहा है, निवर्ष 'व' से नेपार 'ल' सम्बद्ध अधून अधून है। इस कारकारी कार्यन कुमरदिन अकूरको समान

है। कुरमधानी निवार को कामन है, उसकी

'व' से लेकर 'ल' तकके चार अक्षर चार वर्त्वके क्रमचे विश्वत है। इन कल्लोके जिसमें ही अपना वन स्त्रे, उहींने व्हादेश और महत्त्रेकीका अवनी श्रीर सञ्ज्ञिते वियान करे । उनकर शक्य औगुरुके करावर, निर्मात और सब ओरने हीतिबान है। अध्या यह स्टब रीपविकासे समान आकारतस्य 🕏 भीर अधनी सकिते पूर्णतः संबद्धतः 🛊 । अवना क्यालेला का तरावे क्यान करवात्म ै अववा वह नैकाके सिंह वा कायलनारुके निकालेकाले सुरुके सकाय 🕽 । करणक गोलक वा आंत्रके कुन्तरे थी अनुन्ती कराना ही जा सकती है। 🗪 कर पृथियो आदि स्थापन कियम जार कारनेवास्त्र 🖟 । स्थान कारनेवास्त्र एसक किस राज्यर विकय वर्षकी इच्छा रकता हे, उसी सम्बद्धाः अधिपतिको स्थान मुस्सिक विकास

कारित सुवर्णके समान है। जरूने क्रम्पर: करे। अकृत्वे लेकर सवाधिकपर्यन्त तथा वन आदि आठ पूर्लियों ही दिवसासामें विकास स्कूल मुर्तियाँ निश्चित की गयी है। वर्गकरोंने क्वें 'बार', 'शामा' और 'मिश्र' वीन जन्मरको कराका है। करुको आहा प रलनेकले कान-कुमल इस्लोको प्राचा विकार करना पाहिए। यदि कोर पूर्तियाँका क्लिन किया जान से वे जीता ही पाप और रोज्या नास करती है। बिल वृतियोचे रिवाका किया करनेवर विरकालने विदेश प्रस् होर्तः है और सीव्यवृत्तियें शिक्यत ब्यान निष्या काम तो निर्मेश प्राप्त होनेमें व हो अभिन्य प्रोचल होती है और न अभिन्य किलम्ब 🛊 । सीम्बयुर्तिये ध्यान करनेसे विकेषाः पुरिषः, शानि एवं सुद्ध सुद्धि जान होनी है। क्षणकः सधी विश्वित्वी आह होती है, इसमें संसव नहीं है।

(अध्याप १८)

ቁ

## प्यान और उसकी महिया, बोगधर्म तथा दिवयोगीका महत्त्व, पिनभक्त या शिवके किये प्राप्त देने अववा शिवक्षेत्रमें भरणसे तत्काल मोडा-लाभका कवन

उपनम्य कतते हैं श्रीकृत्व ! श्रीकण्डनावका सारच करनेवाले ह्यांगंकि सम्पूर्ण मनोरधोंकी दिन्नी तत्काल हो काली है, ऐसा जानकर कुछ कोनी उनका ब्यान असक्य करते हैं। कुछ होग अनकी निवास्ताके निभी स्वाल क्रप्यका ध्वान करते । है । स्यूल क्यके विन्तनमें लगकर का जिल निश्चल हो जाता है, तब दक्षम स्थाने दह स्विर होता है। भगकान जिल्हा

है। जन्म मुर्तिकाना ध्वान करनेपर भी विस्वकारकाः अवस्य कितान करना चाहिये । निस-निम कर्के बनकी हिस्सा लक्षित हो. उस-उसका बार्रवार क्यान करना चाहिये। भगन पहले समिक्य होता है, किर निर्विषय क्षेत्र 🕏 वेका जानी पुरुषोक्त कावन है। ३व कियमों कुछ सन्दर्भोका यत है कि कोई भी ध्यान निर्विचय होता है नहीं। चुदिहरी ही कोई प्रवाहकता संतरि 'व्यान' कानेपर सब सिद्धियाँ प्रत्यक्ष रिप्त हो अली अञ्चलकी है, इस्रिक्ट दिखिया सुदि

• संदेश विकासका -

केवल—विर्णल विराध्यत प्राप्तने ही प्रयुत्त हो, ब्रह्मल्ल हो और विश्वनी युद्धि वे के किस्स

4 mit

पूर्वपर्ध विकासका सम्बन न्योगिया अस्तरम friedrich fie tras felbler und **१८**-सरकार सकानका कालेकाक है। इन केने रिका और कोई साथ पासानी पूर्व है। क्षाच्या प्रक्रियन काल सामान सामाना अवस्थानम् कार्यकारम् हे राजा निरामकर क्षकरका को क्षेत्र का अनुभव है, पही क्रिमियर जाल पाला गुरा है । वह स्वीतरण और विविध्य कान हो हानकः सर्वात और विक्रीय सहा सामा है। विरामान्यः आसम बेटोने क्षेत्रे विकास अपेट सामाज्ञास्य कारणी क्षेत्रके प्रात्तिकारी संदार की गानी है। अर्थः बाले प्रांतवार का समीत बाल करने. appell was proceed firtule fire feftige source freifer mer men श्राविते । प्राप्ताकाम कार्यको कार्यकः कार्यन active from Antiquet their girth it is worke बार है—क्षानि, प्रकारित, होति और इसार् । सम्बन्ध आक्रम्प्रशिक्षे सम्बन्धे 🕏 क्रापित कक्षा नक्षा है। सन (अञ्चन) का ब्याहर और जीनरने क्या है जवानि है। बाहर और सीवर के क्रान्य प्रकार होगा है, अल्बा का रोति है क्या पर्यक्री से क्रास्त्रम् (अप्रमाणिकार) है, वर्णको प्रध्या क्षा गढ़ा है। यह और आन्यसरस्थित से समान करण है, से सुद्धिक प्रसादने सीक से

प्रसास (निर्मात) से साने हैं। भारत, भारत, क्षेत्र और काल-प्रयोगार-पर पारको सनका वाल कर्मानकार पुरुष काम करे। को उपन और

र्वतानको सम्बद्ध हो, उन्ह उपनाचित्र सहस

अवस्थान पुरू हो. देने सरकामो है अतः स्तित्वन व्यान प्रवास्थानोः सायुक्तीते काला व्यान है। भी विशासन् up any \$1 years and \$ ferms क्रमान विकास सार्थात विकास है सार्थ क्यारका है। वैसे संस्थान से सेनाध्यात कारका पान कर केन हैं, जो राष्ट्र श्रमकार भी बहुन कुरुनेकारे कुमाने सारे वान नह हो und fit ausgesten, fieigerfen fürnit क्रावेश्वरका को किया है, अधिक पान 'ब्राम' है। युद्धिके प्रयास्थ्य व्यवस्था के आरम्बा या आश्रम है, जरीको साम् पूर्ण 'क्षेत्र' कहते हैं। कर्ष क्षमा स्वर्गक्त ही क्ट क्षेत्र है। फेब्र-एकका पूर्व अनुसन pår arinna anik harink anreler-वे एवं शिवकान्य सक्त अनेका को क्षे 🖟 कारणे जीवन और क्षेत्र बेचीकी अभी केनी है। इस्तीओ सम्बद्धा सब पूका क्षेत्रकार कारणे त्या प्राप्त कार्याचे । जिला ब्यानके प्राप्त नहीं होना और जिसने बेराका रंतका नहीं किया है, सरका बाल भर्दी निरह होता । विको भारत और हाम खेले प्राप्त है, उन्हों सरकाराओं कर कर रिन्या। समाप्त अस्तिकोसे सीता, निर्माण अस्त और क्ताकावृत्यं कार—वे केन्द्रकारमे का योगीयो ही निरम क्षेत्रे हैं। जिनके मारे कव पह हो पने हैं, उन्होंको बुद्धि अप और ब्रह्मको सम्पन्नी है। किन्तुनी पुरित्र नामके हाँका है, इनके जिले जान और स्थानकी क्य भी जनका दर्भभ है। जैसे प्रजारित हुई क्षाम क्षामी और मीली तककीको भी मान केंग्रे है, क्रमी प्रकार शक्तमांत्र सुन और अञ्चय कर्मको भी क्रममाने एक कर देती ै। मेरो पहल होटा कैन्स भी नहत्त् अन्यवस्थान त्राप्त कर केन्द्र है, इसी उन्ह केन्स्त अन्य:पुरुष स्टेन ही उन फरनेर कोज-क बोजनका की पहल करना धानी होते हैं, जरी प्रचार कई सहकारी विकास का अला है। अञ्चलके क्रमान भी पानेक्षाका काम कानेकाने प्रकारों के महान क्षेत्र प्राप्त केल है, समान करी अन्य adi in 18

ब्यानके समान करे। तर नहीं है और ब्यानके प्रथम कोई का नहीं है, प्रार्थकों स्था अक्रम को ११ अन्ते अला एवं पुर प्राच्योगको काहा संसारकारको प्राथमान्या क्षेत्र त्राह्म कालेक काला को बोजन केवल जाको को हुए बीजों और जिल गरिनके पहल है जो बहुबार्ज सन्पूर्ण Gast को निर्देश्यों करें को के क्षेत्रकेंकिया अक्रमानिया करतान करता की पूर्व परण । अराक्षक नहीं होते ( है अनुस्तानिकोंने सामान्यक प्रात्नेकों प्रकृतिक है। होन्सी सूचन प्रार्टनेके जो बारने और अस्तरकारों ही कारनों रूपों गाँउ विस्तर है, यह एक रिजानोत्रीओ 🜓 i this armir's quelles forft afre une. Pour hireren une 🛊 une 🛊 i une. आरोपको पानी पूर्व प्रमुख पुर्विकोच्या प्राप्तको प्रतिकोचा सूच्या, गोर्कालेका और होता—पुर होता है, क्यों तथ केरियोको ईक्से कुल अन्ये क्ष्यकारिक अस्तुलयो को कार बहुक्त्वका प्राप्तक दर्शन होता है। केने निवास है, यह बहुई करा देखकोतियोको respect area arranged freezonic are abressed may if them \$1 of the name and selvers then give \$1 also separate themse from the short from seath \$1, it the art for all job, and store abstrationly areast with \$ after प्रत्यान् प्रांतानको अन्यत्यानको साम्य प्रध्यक्तानका वर्षा गाउ है। वानाकै सेनेकर personale was ill aefen fire E, was ill wirf frenchfreball firepar was ill अन्यानिका अस्तर होतेकारे कार्यकानके कार्यक है, इसरियो वहानुव्यक्ति नार्य अन् नहीं। जैसे लोकरे पह ऐका पक्ष है कि विकास सुरनेकार को बहुत पत्ती और काहरी कोच सकाहे अकारे राज्यपित राज्यपित है। यो लोग तरा अनिवासको

कुल का कुलाई भी भी, में कारकोरियोको सुरुव होना है

प्राथकेनको साधानके विन्ते उत्तन पुरस कुल को केवने हैं पर पान से में पा कार के प्रमान कोई सीची कही है, जो लोड प्रकार कारोपालके प्राणीवारी प्रकार । वहाँ किल सुनाया अपनेप करके क्षा हिल क्षेत्रिकोदे कुरुने क्रम नेता और स्त्रीय कारण । केरफा विद्याल क्या भी पुरुक्तेचित परस्का स्थापेन नहीं कर पाने, हिल्ल्वेनियोजी सेवा करते हैं, में स्वान्त

<sup>•</sup> पन नोर्माक्टीक प्रत्यकर्त न निर्दाद तथा मुक्तमून वर्ण नाम्पार्टको अन्तर् their proper or again waters, again, guardenness for field a (%) - 10 m - 10 m - 10 13 4 (84)

<sup>🕆</sup> क्रीस व्यवस्था क्रेस्ट व्यवस्था कर । स्थीत स्थानको प्रत्यव्यक्तका सम्बन्धि ॥

60% • स्टोक्स वेक्सप्रकार • कोन को और अनावे कियाबेगाओं भी अपने प्रगीरको व्यक्ति जनने प्रस्कार इन्हरीक कर हैने हैं। इसकिये चोचार्की दिव्यक्रकोच्य विशेषों को अपने सामोच्य बहुआंओं बाहिये कि वे क्लेओ साल, राज करता है, वह सरवाल कुछ हो साता कान पान, प्रत्या एका ओको-विकानेकी है—इसमें अन्यक विकार कालेकी सामार्थ आहे. हेशन प्राप्त विकालेनिकीका सामान्यकार नहीं है अनाम को रोग आहे.हे काबार करें। चीलको सरका -अक्रमा क्रियक क्रेमर विकासकार करना रेखा है, प्रकार है, अब- कामानी कुलारोंने कामा आपकी भी गरि वर्ड मृत्यु हो काम से यह हती केदन नहीं हो प्रकारत । केमचर्च और कार- क्रवार गुरू हो जाता है—क्रार्च संकत नहीं कुरूपरमें अस्त्र ही असार सरकृत्य वाकिने, हैं । इस्तानने स्तेल अवसार आहिने दिस्तकेसने विकास क्षाप्त अर्थेन प्रम्युवर्णे; अर्थः मोनीश्रमः क्षेत्र मरकार्यः सरम्बरः सरके हैं; क्योंनिस मार्थी और तरकारहोंने जारे करह रिला भई जिलान विश्वास करके और हुए करने असे. होते, जैसे कारणका पना पनीत । क्षण क्रम करकारी क्रम क्रीम्पार की नानी है। Receiverson ale the book for the family first armer forwards, first प्राथकांत्र करना है, उसके क्यान कुमा ओई रिकार करता है, यह देश की चाँका से कारत व्याप्त पुरित-मार्गवर विकास मही है। इस है । जिए १८५८) एक्सिकार्य विकास से बाहर कारण का संस्था-नवाइको सरकी सीम ही क्या । अन्य पता एवं निवाद पता पत mie ft und be probb ftent mu कृतिको क्षेत्रका समार्थ कृतिके सुरकाय with the femalest seems at a प्राप्तक किसी कर भी अवस्था नाके विकास मोगमान किया से गम है। यह मोनी अक्टा विशेषम् च्यानाश्चित्रो अञ्च क्रेका सबेह कोगीको भोगकर समझ खेळीकी की कोई पराम परात है से उसका अन्य वित-बारायको संस्थाने विको असमा अपने क्याने — प्रतिवर्धिक समान औरव्यक्तिक संस्थार जो करण करिये। प्रकारका है से क कियरजुराको अस्तर एक सम्बद्धार क्षेत्र है और वैरान्यवेगरे केव्हर-विकोचाः अस्ति एव अर्जाको आके मर्गाने अर्थाकानी प्राप्ति नहीं होती । ऐसे मुलब्देर कृत प्रबंध क्रमीका परिवास क्षर है। से पर्पक जरीरको करतीये गाउँ है या परित्र शक्ति कारा-से अगिष्ट देखावार अवनी पुरस्कार निकास बान है, को बोरत-प्रान्ते संस्थ है कार है का विकासकायकारों हात है अवस कार क लिएके क्षेत्रके और वर्डी की केन क्रियक्षेत्रका ज्ञासक लेखा वाक्षेत्रे । यह & me seit bet uner Et uft bit काम करि मीरचित क्षेत्रर नहीं निवास कृतको स्ट्रेसको भी कोई कर्न करनेकी इच्छा करका की से रोग काहिक किया भी सार्थ ही प्राणीका वरिकान कर कवान है। जनतम हो से कुरतिका बारवाल ही करे और जनती करके, विकारिकों प्रतिस्थि अव्युक्ति देखर कविनोंद्र अनुसार विकारकारिको सुन्न करे। अक्टम दिलाक्षेत्रीये अन्तराहर करते पूर् अस्त्रे धनका दिलायम ही पहल करे। यदि

कारणी अंगति विकारक हो से यह भी व्यक्ता है । यांचु कारणी प्रमुप्तिकी (शिवासीकारीत पार सम्बंधी है। बाँद ऐसा सम्बंध न हो हो। संदान) जल करनाई पहल न पारे। अस्तर का प्रकार क्रिको समित्र कर

(अपाण ३९)

જ

जायुरेवका अन्तर्धान, ऋषियोका सरम्बतीमे अवश्वत-सान और काशीमें दिन्य रेजका दर्शन करके उद्धारतीके पास जाना, ब्रह्मजीका उन्हें सिद्धि-प्राप्तिकी सूकता देकर घेरके कुमारशिसाधर केवना

अन्यन्त्री व्यक्तिकान्त्री श्रीकृष्णने की प्रत्यक्षेत्र प्रमु किया का, राज्या प्रकारताचाने की पूर् का मुन्तिको section origin flavorus and when अस्तारामी अन्तर्भाव 🐞 वर्षे । सर्वन्या प्राप्त: अपन्य वैक्रिकारकार्यक सम्बद्ध राज्यक पृत्ति सामें: अन्तर्भ अन्तर्भय-कार कार्यको साम DE 1 and Marrie AMERICA, Andrews Strategie सारकारियो सर्वाध्य प्रकार करे भी भू करक सुपर नरीके करने वहाँ बहुने ननी। सरकारी व्यक्ति उपरिचा देश दरि पर-ही-पर बढ़े प्रस्ता हुए। इन्होंने सह सम्बद्ध काके अले अवन्त्रम (कान) अल्ब किमा । 💷 अधिः महत्त्रम्य अस्त्रे देशस आदिका तर्वन करके पूर्वकृत्यकार जात सामे हुए वे स<del>न के अ</del>ब क्रायक्तीपृत्तिकी क्षोर फेल निर्मे । कर जन्म क्षितानको मरणोरो निवासकर इंदिनको और बार्यभारते पाणीरश्रीका दर्शन करके ज्ञ **व्य**न्तिकोचे प्रताने प्रवास प्रवेत कानीरमोके ही विज्ञानिक कर्न प्रकारक के असे बढ़े। स्कारण क्रमानातीने ब्रोककर स्य सन्त्यो यही अल्बाह्य हुई। यहाँ क्तावारीची गहाचे कार कार्य क्रांके

रहरती काले है—इस अवल सरेकाते. अधिक्तेश्वर विकास सर्वाव और विविद्यांक कुम्म किया । कुमर सामेंद्र तथ से फारनेको मान हुए तक उन्होंने जनवनको एक दिवा और वन्त्र अस्तुन प्रकासकार रेख देखा, से करेड़ी क्योंके समय कार बहुत था। अन्ते अन्ति प्रकार प्रकार वान्ति दिश्यको जात कर दिखा था। सर्वास्त किन्द्रोंने अपने प्राप्तिये अक्त त्यार रक्त वा. के केवाने रेटड पाइका की रेक्ट कार्य का नेवले और हो परे। का स्थानी नकामाओंके इस प्रकार स्थेव हो सानेवर बह 🚟 क्षांत्रम्य अनुस्य हो गया । यह स्था अस्तुका को पहला परित्र हुई। अस सहस्र आक्रमेको देवस्थाः से निवसरमञ्ज्ञा निवसरी **व्यक्ति । अर्थ कार्या के अर्थ कार्या कार्या है।** व्यक्तिकारी स्टॉन पर्ने ।

प्रमोद्र स्थापने पहले ही लोकापाया क्यान्द्रेश वर्ता का पर्वते। उन्हेंने Marriegunt ugfeden für burt काश्रामका हुआ, जिला तरह अन्ते अन्ती कारबीत हो. अर क्योरपोसी कुछ पृद्धि विस प्रकार पाण्डीमाँका साम्य महाराजने सामी बी और फिस अवतर इन बहुबस्तान mfeiten an Salenfren un die ben था, वे सारी कने कन्यता अध्यानि dod stilling inspirit a proposition and the state of the

ह्महाजीको क्याची। दिल अनने कार्यके सुक्त्य है। उनकी आज क्यार वे सब एक लिये काले आहा हो थे अपने नगरको करें। साथ प्रकानीके पानको अधिक हुए । पीतर गर्थ। सहस्तार अपने प्रसानना की कुर बाबार क्योंने दूरते ही रूपानी पति

इह्माओं राजकी क्रमाने करकर कार्ज रहाने। पृथ्वीया निरकर क्रकानीको ज्ञान किया । और विकास कारनेवाले मृत्युक और नारकों. किर उनका आरोग कावर में मानि उनके गानवानिक रक्षकर अल्पाक करते हुए वहाँ कार को और वहने औरके को केन्सर बैठे । मध्यत्वास स्थाने लगे । उस राज्य ने गामनी उन्हें नहीं बेटा देश नामरासर सहाने उनका

भीर अञ्चलओं से सिन के सुरस्कृतिक केले. कुरूत-समाचार पूजा और कराका कि पुले में १ उस पंत्रामें किसी बाहरी व्यक्तियों। वहीं मानेका अवसर महिंदा करत कर। प्रावितिये क्या निविद्यालकानिकाली सुनि नहीं पहुँचे, तब हारमस्टोंने इन्हें हारकर ही गेक हिया । में पुनि बहाधकरों कहर ही शाई-भारती वैश्व गर्ने । पूजा संबोध-बोहीने मारको तुन्दुकारी सन्तानक प्रदा परे। सक परमेड्डी ब्राइके क्ये मृत्युक्ता साथ परकेडी

अहाक है और ने नारमध्य सर्वानी

क्रमान्त्रर शुक्तुको परम मित्र हो गर्ने।

सर्वशास् राज्यमा और अन्यराज्येके विदे हुए

कार प्रकृतिका महावेकको सीवकका

सुनावार संस्था करनेके सैकी गुज्जूको साथ ब्रह्मण्यभभे जरी जन्मर निकार, जैसे मैद्यंकी प्रधाने जुनीय बहुर निवारणे हैं। क्रम समय शुनिवर कारको देखका क कः कुलोमें करनक हुए व्यक्तिनोने जनसन किया और कहे अवस्थे साथ सहस्थीने

विक्तनेवा अवसर पुढा । न्यान्यकीका विक् कुरति ओर राज्य या और वे वही जनकारीने । कार्योंने कहा—'शहर्विके ! तुन्हें पान साम में। अतः अन्ते गुप्तेवर कोरो—'न्यी पारसीविज्य सिन्धि जारे ग्रेनेका अनसर अ अवसर है। आवलोग भीता काले।' यह एस है। तुमने सैर्वकालिक समझय कक्षते हुए से आहे गुर्वे । सदनवार सारकारोने किरकारसम्बद्ध जन्मुकी जारस्थान की है।

प्रदास्त्रीको इन अभियोके उपलब्धकी प्रतिको ने प्रमात होकर गुमलोग्डेवर कुमा

तुक्त्वेनोक्त भाग कृतान उत्त हे कृषा है। क्लोक् क्लोको है को सब कुछ भार है। अब तुम क्याओ, स्था नाव्हेक तुनी कक्ष सुकार अरुवा है गये, तम हारने With Florida 7

bon umb pn mur gebar हर मुस्पिये अवश्व-सारके पश्चम् गहातीर्थन जाने, काराजारीकी बाक करने, क्याँ केनेवरोक्तर स्थापित है।जारियाँ और अधिक्रेक्ट रिव्हके की इंडीन-वृत्त्व करते, शासायको सहाय नेपान्यको दिलाची हैने, कारिका कार्निकोंके उसमें तीन सेवे सक हिल इस केर्बाह उत्पूरण हो जानेकी सम करी कार में में किरप्रस्थित करें सार्थित प्रधान क्रके कही। जान ही का भी कारक कि 'इम अवने धनमें बहुत कियान कालेकर की का रेक्को होक-दोक सार न शके।' स्थितीका कथन सुरुवार विकास वर्तुर्वस **व्या**ने किथित देश हिलाकर गर्मीर

त्तिकारपर, जहाँ देवता रहते हैं, जाओ, जहीं बहुबर श्राण्डिक करेगा र' मेरे पुत्र सनस्क्रमार, जो उत्पन्न सुनि है. न-होनेर आगयानकी प्रतिकाभे है ।

क्रके सिने अधित अध्युत्सान आहि साकार | वनी होता ही वहाँ आयेंने । बर्ने बहुत बड़ा 🕮 बना दिया। तब उनके इक्षिताकर्ते कुमार-हिस्सावर नथे। **रिवर्ध मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने** 

करनेको उत्सुक है। जा सेज:बुक्तके दर्शनको दीर्वकारराक महादेव और महादेवीकी जो बदना घटित हुई है, उससे वहीं बात ज्यासना करके नहीले भी बड़ी अनुनय-सुवितः ग्रीती है। तुनने वाराजनीलें जित्रण की। इस प्रकार प्रवास करके विसी आबासके जीवर जो ग्रेडियान् दिव्य तेज जब्द उनको प्रेटकी सैनिसे बुटबारा दिलाया वेपार था, यह सरक्षाल् ज्योतिर्गय लिख्न ही और उन्हें पूर्वकर् राज्यकृत्यार-सम्बद्धी प्राहित बा, वर्ते महेचरका बहुत्कु तेन समझो । उस करावी । उस कमन महावेचनीने पुरकराते वेजमें और और पाञ्चक-पाला करन दूर-वे अपने प्रमाणक रूपेने कहा— बारकेसलो सुनि, को स्थापनिरे कुर्णतः विद्वार 'आवन्त ! सम्बद्धारा सुनिये नेरी ही रवानेवाले वे और अपने पाणको क्षम कर अव्योक्त्य करते। अपना वैसा आवंबार मुके थे, स्त्रीय प्रष्ट् हैं। स्त्रीय क्षेत्रकर ये जाता. प्रस्ताः विकास बार, असः सुमूर्ति अनवते भेरे एवं शुक्र को गये हैं। इसी मार्गसे हुन्हें भी - मकार्थ सक्तानका कार्यक्र के। सहाका ग्येह प्रीप्त ही मुस्ति जान होनेन्यानी है। सुन्हारे देखें। युक्र बहुमधी मासिर घेरा स्थरण कर रहा है, हुए उस तेजले पड़ी बात चुन्या होती है। अत: मैंने ही जलको तुनो तिष्यके कपने हुन्द्वारे कियों जह बढ़ी समय देखाक रूप किया है: तुमले अन्तेल पानार यह मेरे ज्ञानका कारिया हो गया है। तुम नेसम्बन्धिः विवासः प्रवर्तकः होना और बड़ी तुम्हारा धर्माध्यक्षेत

न्याचेनवीके ऐसा कहनेपर समस निवास बारों हैं। वे वहाँ सरवास, भूतनावा 'पूतनकोके अववदा करीने प्रात:बाल परतक हामानार जानीकी यह आता विशेषार्थ की पूर्वभारतको कत है सन्तकुकार तथा कपलुकार थी पेरी आकारो इस अग्रानक्या अपनेको सब चोनिनीका प्रणात्म बन्दीको अक्षत्र करनेके रिक्टे मेरपर शिरोपणि माजने लगे थे । इसोरिको दुविनीतः दुब्बर समस्या कर ग्रे हैं । गणाध्यक्ष नन्दीके हो गये थे। यही कारण है कि उन्होंने किसी. अवागवाले पहले ही समलोग सामलानारारे समय परमेश्वर शिक्षको सामने देशकार भी जिल्हो; क्वोकि उनवर कृता करनेके रिज्ये

नहीं फिया । ये अपने स्वान्यर निर्मय केंद्रे - विद्यायोगि जहाजे इस जवार सीध रहे । उनके इस अवस्थाने कृतिक हो पन्होंने उत्तरोक देकर भेजनेवर ये जुनि येक पर्यक्रके

(acting Ye)

मेरुगिरिके खन्द-सरोवरके तटपर मुनियोंका सनत्कुपारजीसे मिलना, धगवान् नन्दीका वहाँ आना और दृष्टिपातमात्रसे पाश्छेदन एवं

वान् नन्तका वहा आना आर दुष्ट्रपातमात्रस पाशण्यन ए० जानकोगका उपदेश करके चला जाना, विस्वपुराणकी

अवदि चाले हैं।

यहिमा तथा चन्यका उपसंहार

सागरके समान एक विकास सरोवा है. विस्तवत नाम स्वान्द-सर है। वसका नर-अपूर्तके समान स्वतिष्ठ, सीतन, सन्छ, अनुस्य और प्रत्यक्ष है। यह असेवर सब ओरसे स्कृतिक गाँगके किरासम्बोकस संपर्धत हुआ है। जनके पाचे ओर सभी प्रक्रुओंमें फिल्लेवाले कुरलेंगे चरे हुए कुंब उसे आखारित स्थिते रहते हैं । उस सरोगरने शेवार, जनात, कानाव और कुलुको पुण सारोंके सामान प्रोध्य कर्त है और पद्ये काइलोंके समान काली राजी है, जिससे पान पंत्रता है थि। आधानक ही भूमिकर जार आणा ti unt gergum med-anden fieb सन्दर पाट और शीकियाँ हैं। बहाँकी पूर्ण नीकी शिलाओंको अध्यक्त है। आठी दिशाओंकी ओरसे यह सरोवर बढ़ी कोन्छ पाता है। वहाँ बहुत-से लोन न्यानेके लिये वताते हैं और फितने ही नहाफर निकल्से रक्षते हैं। स्थान करके बीच प्रक्रीवर्गीत और उच्चल क्रीरीय धारण किये, वरण्डल पड़ने, सिरपर जटा अधना शिका रसाने या प्रैड भूक्षत्रे, लासाट्यें क्रिक्य लगावे, वैरान्यसे विमल एवं पुराधाराते मुख्याले बाल-से मुनिकुमार प्रयोगे, कमलिनीके बताके

दोनोंने, सुन्दर कलकोंने, कमन्द्रल्ओंने

तथा बैसे ही बारकों (बारवों) आदिमें अवने

लिये, दुसरोके लिये, विश्लेषाः देवपुत्राके

तिक्ये बढ़ाँसे निस्म जल और फुल ले जले ै ।

सत्त्री करते है—वर्षा केंद्र वर्णतवर

उस सर्वेचलो उत्तर स्टबर एक करपुरको पीचे हिरेकी विस्तासे बनी हुई केरीया योगार कुरावर्ग विकास सर्व कलकारकार्वे सन्तकुषारची बेढे थे। ये अपने अस्तिता समाधिसे उसी समय उपात 🕎 थे। तम सध्य बहुत-से प्रति-मुनि क्लार्थ केवाचे केंद्र में और योगीवर भी अनुबंध पूजा कारते थे। वैधिवारण्यके धृतियोवे वहाँ समस्त्रमारबीका दर्शव क्रिका । क्रकेंद्र करवोंने मसका क्रुकाया और ज्यके जाम-कार केंद्र गये । सनस्क्रमारजीके प्राप्नेवर इन प्रार्थियोंने उनसे पत्रों ही अपने आक्रमच्या कारण कराना आरम्भ किया, त्यों ही आकाराणें दुर्जुणकोका तुमुल नाद स्तावी दिया। उसी समय सुर्वके समान तेवावी एक विवान इष्टिगोचर हुआ, जो क्लोक्च क्लोक्टरेंब्रास कारों ओरसे थिरा हुआ वा। उसमें अफाराएँ तथा व्यक्तम्याएँ भी

वाँ । वहाँ मृतङ्क, दोल और चीणाकी ध्वनि

गुँज स्त्रों भी । डार व्ययागमें विचित्र रत्नजटित

वैद्येचा तमा वा और बोलियोंकी लड़ियाँ

व्यक्ति और जिल्हा पूरूप कराने जान करते

देशे जाते 📳 द्या सरीवरके किनारेकी

विकासमंदर किया, अक्षम, पूरत और छोड़े

हुए परिवास पृष्टिनोचर होते हैं। वहीं स्थान-स्थानवर अनेक प्रकारकी पुणवस्ति

आदि ही बाती है। कुछ खेन सूर्वको अर्थ

के हैं और कुछ स्तेन वेटीयर वैक्कर पूजन

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* असकी होचा च्या रही वाँ । जून-से चुनि, इतने ही में वह विनान नस्तीयर आ गया, हिल्ला, प्रमानं, बता, कारण और व्यक्त सम्बद्धकारने के ननीको लाहणु प्रणान भाषाते, पाते और वाले कताते हुए तम करके अनकी सुनि की और पुणियोंका विभागको लक् ओरसे चेरकर चार हो थे, चरियम हेते पुर कहा—'ने छः कुलोरी इसमें सुक्ताबिक्को जुला और क्रेनेक राजले जनस स्वधि है, को नैनिकरण्यमें हीर्वकालारे स्वरूप-से जान पड़ते हैं।

में केनों कुम जोक्रवर को और उन्हें और ब्रमागर्ने उस सहस्ताके पूर्ण हो आस्मानंग-सा करते हुए सहे हो गर्न । जानेवर वे सहावारी भूनि किनव-कर्तुक्त

विश्ववित अपना-नतामा काना रही थी, यो स्त्रका अनुहान करते थे। स्वापनिक उसके मोपुरकी शोधा कक्षात वी। उस आहेलने अल्बास दर्जन करनेके रिग्ये थे विभागके मध्यभागमें से मैक्सीके जीव त्येन पालेने ही को आने पूर है।' प्रक्रपुर क्रमानो समान प्रत्यात वरितान एक्काटे समानुवासा या कवन पुरवा स्त्यीने मुद्ध करोर पीचे दिला विद्यालका दुर्विकारकारो का प्रकार वार्तीको तत्काल विकारका नहीं देवी पुरासके पान की पात प्राप्त और ईप्राप्त प्रीपना प्रे थे । ये अपनी कालियो, प्रार्थरसे तथा सीची प्रान्योत्तमा अनीस देशर में फिर नेतीरी बढ़ी चीत्रा या हो थे। चनवन् बहादेवतीके पता की गये। बनाकुतारने शंकरको आवर्णक पार्चोको सूचना वह शनता हान साक्षत् मेरे गुरु म्यानको देशेवाले के उनके मान्ये जनगढ़का सिलके. जिला और पूजनीय नवस्थानि सुक्षे प्राक्षेत्रके आरमुनीय आदेशकाः पूर्विचान् सरम्य होकर यह तथ वृक्त काल्या । तिनुसारि दिवके इस यहाँ आये में, अवस्ता असे सामों बाते पुरासताका असेश नेवसे ए पाननेवारे सादाल् प्रान्तुका सन्पूर्ण अनुबद्ध ही सावारः रक्तेगीओ नहीं देना काहिने : जो भाग और कार बारण करके नहीं सबके बालने दिल्य न हो, जलको तथा नारित्यतेंको भी प्रथमितत हुआ था। सोरप्पातामी क्षेत्र विद्युतः प्रत्यक्ता जनोता नहीं देशः प्याप्ति । परि ही जनका आयुध्य है। के विशेषार गर्नोंके जोहाबता इन अवधिकारियोंको इसन्का अध्यक्ष है और दूसरे विश्वनावादी जाँती उन्हेश दिवा गया से यह तरक त्रदान करता करिश्वासनी हैं। इनमें विश्व-स्था है। विश्व स्थेपोले सेव्यानुस्त-मार्गाले इस विधासाओंका भी निर्मत और अनुमद पुराणका उन्हेंस दिया, तिया, पक अभवा कारनेकी करिक है। जनके बार जुन्काई है। कुरा है, जनके वह सुवा राजा वर्ष आदि अञ्च-अञ्चले अवस्ता सुवित होती है, वे किलों प्रकृत करता है और असमें निवाप ही क्यारेकारे विकृतित है। कानामें जान और जेवा केता है। इस जैवानिक नार्गके मातवार जनाग उनके अल्ह्या है। वे सन्तवार आव त्येगीने और मैंने एक साकार ऐश्वर्य और लॉक्स सामानिक कुरोका प्रमार किया है; अत: मैं समाल-ज्योरक क्रेकर जा रहा है। हमलोगोंका सरा क्षे देसका अधिनोस्तीत अहातुत सब जनारते न्यूस ही हो। सन्तकुणस्कः पुस्त प्रसाणाते नितन क्या । सुनवीके आसीवाँद देकर यसे जाने कलिकारको आनेसे काहीके आसपास प्रकार पढ़ना सवा सुनन चाहिये। निवास करने रूपे। तदन्तर पशु-पाछरो पूरनेकी इच्छासे उन सकते कुर्वतका पाशुका-प्रतका अनुज्ञान विकास और सम्पूर्ण सोध एवं समाचिपर अधिकार करके वे अनिया म्मूर्वि परमानव्यक्षे प्राप्त हो को । व्यास उद्यास

प्रतिकारतमे वि समाते विजयहरात्। पठित्रणं प्रधारेत ओराणं च तर्पेव हि ॥ नस्तिकात न मात्रामानाहरूम प्रतान स शमताय मोजस्य तथा वर्णन्याच प्रश रतकृत्वा क्षेत्रकरं भनेत् पर्व है: धश्याम् । अभवने गाँतनामेति भक्तो भागमन्दिकम् ॥ पुना बुर्ते च सन्परितर्मिक स्थान शुरे कुछ। तसम्बद् पुनः पुन्तीय ओरान्यं वि मृतुश्रुपिः त अवर्शन्त पुरस्कारक स्ट्रीएकः भरं कर्रा समुद्धियम तामाओति न जेतरकः ॥ पुरतनाश्च राज्यनो निज्ञ वैद्यास सरामाः । العطيف والمستحدة وبلقة firective a पक्षेतं मामके भविततस्यः। हर भूपरवाशिकाम् योगानने युक्ति क्रमेक क ॥ रित्यस्थलीले परण्। Up See a City महस्त्रीयतं प्रतिकश्चित् ॥ District Colonial

व्यासओं वज्ञते हैं—यह हिम्बयुराण पूरा औताबार एक कल्याण करें।

कुआ, इस हिलकर पुराणको बढ़े आदर एवं

नासिक, सञ्ज्ञातीन, जठ, महेसरके प्रति नितारे रहित तथा वर्गध्वजी (पासप्ती) को इसका उन्हेल नहीं देना चाहिये । इसका हक बार सबज करनेले ही सारा पार मल हो नात है। थिलहीन थिल पाता है और प्रका मिलन्ती समृद्धिका चार्गी होता है। बेजास अवश करनेपर क्लम मसि और नीवरी कर जुननेवर बुक्ति सुरूभ हो जाती है. प्रशासिने मुसुखु पुरमोको बारेबार इसका क्ष्मण करना चात्रिये। क्रिसी भी इसम करमध्ये कानेके लिये सुद्ध-सुद्धिले इस पुराजवर्धे पाँच अववृत्ति करनी चार्तिये । ऐसा करनेसे मनुष्य प्रश प्रताबक्षे प्राप्त कर लेता है, इसमें प्रस्ता नहीं है। प्रस्तीन पासके त्तकाओं, ऋतुम्भें तथा ब्रेष्ट बैहवोंने इसकी रकर आकृति करके नित्यका माक्षात, वर्षन ज्ञास किया है। जो धनुष्य प्रसित्परायया हो इसका ब्रवण करेगा, वह भी इहलेकमें तन्तुनं योगोका उपभोगं करके अनाने भोग त्राहा 📖 लेगा । यह श्रेष्ट विशापुराण भगवान दित्यको अत्यन्त दिव्य है । यह मेदकै कुण माननीय, भोग और मोस्र देनेवाला प्तन्तिमपुरागरः अपुः अंतुभ वर्णयः तथा अक्तिभावको सदानेकाला है। अपने भागाः समुतः शान्तः सं कतेतु स संकतः । अववानणी, दीन्ते पुत्रो तथा देवी पार्वतीयीके (विष् पुर कर रोप क्षा कर १४३ (४३—५१) । साथ भगवान् झंतर इस पुराणके वसा और

(अध्याप ४१)

।। वाक्तीयसंहिता सप्पूर्ण ॥

।। शिवपुरान्म सम्पूर्ण ॥